



शान्तनु सिंह विसेन

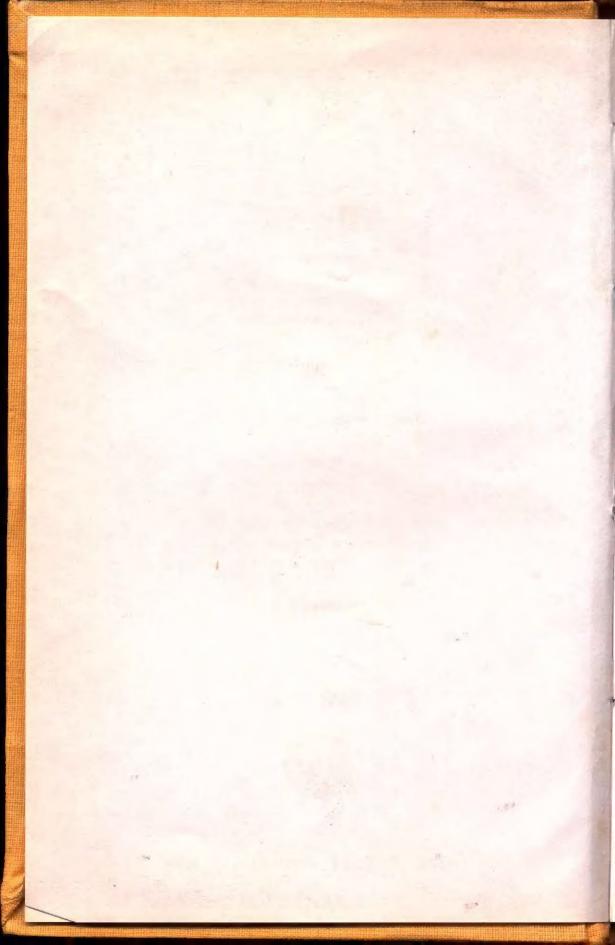

विद्याभवन प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला १२ भ्यादम्

महविंबादरायण प्रणीतम्

बह्यसूत्रम्

परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्गोविन्दभगव-त्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्कराचार्यभगव-त्पूज्यपादविरचितम्

**ज्ञारीरकमीशांसाभाष्यम्** 

श्रीमद्वाचस्पतिमिश्रभावितभाष्यविभागो

भामती

परमहंसपरिवाजकाचार्योदासीनवर्यंस्वामिश्री-ऋषिरामशिष्यस्वामियोगीन्द्रानन्द-निर्मिता

भामतीव्याख्या

१ प्रथमो भागः



#### प्रकाशक

## चौखम्बा विद्याभवन

(भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक )
घोक (बनारस स्टेट बैंक भवन के पीछे )
पो० बा० नं० १०६९, बाराणसी २२१००१
दूरभाष : 2420404

सर्वाधिकार सुरक्षित संस्करण २००५ ई मूल्य ३००-००

अन्य प्राप्तिस्यान
चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन
के० ३७/१९७, गोपालमन्दिर लेन
पो० बा० नं० १९२९, बाराणसी २२१००१
दूरमाष: ३३३४३१

चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान

३८ यू. ए., बंगलो रोड, जवाहरनगर पो० बा० नं० २११३ दिल्ली ११०००७ दूरभाष: २३६३९१

> मुद्रक फूल प्रिण्डसं बाराणसी

प्रस्तुत ग्रन्थ की अन्तःपरिधि का अध्ययन करने से पहले इसके बाह्य फलेवर की मीमांसा आवश्यक प्रतीत होती है, क्योंकि नाम और रूप का परिवेष ही अपने में अवगुण्ठित अस्ति-भाति-प्रियतत्त्व का उपलक्षक माना जाता है, परीक्षित लक्षण लक्ष्य का सटीक परिचायक होता है। फलतः ग्रन्थ का नाम तथा उसके रचियता का कुछ परिचय कराया जाता है—

१. ग्रन्थ और ग्रन्थकार

१. ग्रन्थ का नाम — 'ब्रह्मसूत्र' इस ग्रन्थ की प्रख्यात समाख्या है। सूत्र-ग्रन्थों का नामकरण दो प्रकार से होता आया है—(१) प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से, जंसे 'सांख्यसूत्र,' 'न्यायसूत्र' इत्यादि। (२) ग्रन्थकार के नाम पर भी ग्रन्थ का नाम रखा जाता है, जैसे 'पाणिनिसूत्र', 'कात्यायनसूत्र', 'जैमिनिसूत्र'। ब्रह्मविषयिणी मीमांसा को 'ब्रह्मसूत्र' कहना सर्वथा न्याय-संगत है।

आदरणीय वासुदेवशरण अग्रवाल ने कुछ पश्चात्य विचारकों के साक्ष्य पर इस ग्रन्थ का नाम 'भिश्चसूत्र' बताया है'। दार्शनिक वाङ्मय के प्रमुख पारखी श्री गोपीनाथ कविराज ने अपनी प्रसिद्ध ब्रह्म-सूत्र-भूमिका (पृ०२) में लिखा है कि यदि यह कल्पना सत्य है, तब वह 'भिश्चसूत्र' वेदान्तसूत्र' या 'ब्रह्मसूत्र' से भिन्न नहीं होगा''। कविराज जी की इस व्यवस्था से असहमति व्यक्त करते हुए उदयवीर शास्त्री कहते हैं कि 'पाणिनि ने पञ्चिशख की सांख्यविषयक रचना का 'भिश्चसूत्र' पद से निर्देश किया है। फलतः पाणिनि के इस सूत्र के आधार पर कविराज डा० गोपीनाथ द्वारा को गई कल्पना पूर्णरूप से सन्दिग्ध है"।

गवेषकों का बहुमत इसी पक्ष में प्रतीत होता है कि पाणिनि-सूत्र में निर्देष्ट 'भिक्षुसूत्र' यह 'ब्रह्मसूत्र' नहीं, क्योंकि यह यदि कृष्णहैपायन क्यास-हारा रचित मान भी लिया जाय, तब भी क्यास को पाराश्यर्य मुख्यतः नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 'पराश्वर' शब्द से गोत्रार्थ में ''गर्गादिक्यो यत्र'' (पा॰ सू॰ ४।१।१०५) इस सूत्र के हारा यत्र' प्रत्यय करने पर पाराश्वर्य' शब्द सम्पन्न होता है। ''अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्'' (पाः सूः ४।१।१६२) इस सूत्र के हारा पौत्र-प्रपौतादि की ही गोत्र संज्ञा होती है. साक्षात् पुत्र की नहीं, व्यास तो पराश्वर के साक्षात् पुत्र थे, अतः व्यास को पाराश्वर्य कहना क्योंकर सम्भव होगा ? दूसरी बात यह भी है कि वहाँ कर्मन्द के हारा प्रणीत अन्य भी भिक्षुसूत्र निर्देष्ट है, अतः भिक्षुसूत्र अनेक मानने ही पड़ते हैं तब इस बादरायण-सूत्र को उस झमल में डालने को आवश्यकता नहीं। आगे चल कर यह कहा जायगा कि तर्कपाद में आलोचित विषय और उनकी सूत्र-निर्देष्ट परिभाषाएँ बुद्ध-काल से बहुत परवर्ती बौद्धाचार्यो-हारा उद्भावत हैं, अतः बुद्धकालीन पाणिनि-सूत्रों में आबद्ध भिक्षुसूत्र कोई अन्य ही होगा, जो इस समय उपलब्ध नहीं। हौ, नागार्जुन (ई. हितीय शताब्दी) के हारा प्रतिपादित शून्यवाद का निराकरण सूत्रों में न होने के कारण उससे पूर्व किसी समय की यह रचना मानी जाती है।

२. ब्रन्थकार—इस सूत्र-ग्रन्थ का रचियता कीन है ? इस प्रश्न के उत्तर में

१. "पाणिनिकालीन भारत" के पृष्ठ ३२६ पर लिखा है—"वेबर का मत है कि पा. सू. ४।३।११०,१११ में पाणिनि बुद्धकालीन बाह्यण-भिक्षुओं का उल्लेख कर रहे हैं। पाराशर्य कृत भिच्चसूत्र बर्तमान वेबान्तसूत्र ज्ञात होते हैं।"

२ 'वेबान्त दर्शन का इतिहास' पु० ६० पर।

पञ्चपादिकाकारादि के द्वारा बादरायण का नाम प्रस्तुत किया जाता है । खण्डनखण्डलाधकार भी उसी का समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं । श्री वाचस्पति मिश्रादि आचार्यगण
बेदव्यास की चर्चा करते हैं । इन विभिन्न वादों का सामञ्जस्य करनेवाले विद्वानों का कहना
है कि दोनों नाम उन्हीं महर्षि कृष्णद्वैपायन के हैं, जिन्होंने महाभारतादि इतिहासों और
अष्टादश पुराणों की रचना की। इतना ही नहीं पातञ्जल योगसूत्रों के भाष्यकार भी वे ही
हैं । चिरजीवी महायोगियों का जीवन कई सहस्र वर्ष तक बना रहता है, समय-समय पर
श्रद्धालु अधिकारियों को दर्शन देते रहते हैं। भगवान आद्य शङ्कराचार्य को भी काशी में
महर्षि वेदव्यास ने दर्शन देकर भाष्य-प्रणयन की प्रेरणा दी थी।

यहाँ यह विचारणीय है कि 'वेदव्यास' या 'व्यास' नाम का एक ही महापुरुष हुआ है? अथवा अनेक ? यदि एक ही है, तब वह निश्चित कृष्णद्वैयापन व्यास है, वादरायण-व्यास कैसे ? यदि व्यास अनेक हैं, तब उनमें बादरायण व्यास का उल्लेख है ? या नहीं ? इस विषय की चर्चा करते हुए स्वयं महिष पराशर ने कहा है कि व्यास एक नहीं, अट्टाईस हुए हैं—

वेदन्यासा व्यतीता ये हाधाविशति सत्तम । चतुर्घा यैः कृतो वेदो द्वापरेषु पुनः पुनः ॥ (वि. पु. ३।३।१०)

अट्ठाईसों के क्रमशः नाम इस प्रकार हैं-

| THE RESERVE AND THE RESERVE AN |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| १. स्वयम्भू (ब्रह्मा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १४. त्रयारण       |
| २. प्रजापति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १६. धनञ्जय        |
| ३. शुक्राचार्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७. क्रतुञ्जय     |
| ४. बृहस्पति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १८. जय            |
| ५. सविता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १९. भरद्वाज       |
| ६. मृत्यु (यम)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २०. गौतम          |
| ७. इन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २१. हर्यात्मा     |
| द. वसिष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २२. वाजश्रवा मुनि |
| <b>६. सारस्वत</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ०० जणकिव्य        |
| १०. त्रिधामा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.7 25.07         |
| ११. त्रिशिख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २५ सर्विट         |
| १२. भरद्वाज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | of material       |
| १३. अन्तरिक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| १४. वर्णी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २८. कुष्णद्वैपायन |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

कथित अट्ठाईस व्यासों में जैसे कृष्णद्वैयायन का स्पष्ट उल्लेख है, वैसा बादरायण का नहीं, अतः बादरायण को कृष्णद्वैपायन व्यास से भिन्न मानना अनिवाय है।

"अपि च स्मर्यते" ( ब. सू. २।३।४५ ) इस सूत्र में निर्दिष्ट स्मृति के रूप में भाष्यकार

### १. पञ्चपादिका के मञ्जल-पर्यों में कहा है —

नमः श्रुतिशिरःपद्मषण्डमार्तण्डमूर्तये । बावरायणसंज्ञाय मुनये शमवेश्मने ॥

- २. सण्डन. पृ. ८ पर कहा है-"भगवत्पादेन वा बादरायणीयेषु सूत्रेषु भाष्यं नाभाषि"।
- भामती-मङ्गल-इलोकों में कहा है—''वेदव्यासाय घीमते''।
- ४. इ. सर्वेशास्त्रनिष्णात स्वामी बालराम द्वारा व्याख्यात योग-भाष्य की भूमिका ।

ने "मर्मवांशो जीवलोके" (गी. १४।७) इस गीता-पद्य को प्रस्तुत किया है। यदि गीताशास्त्र के प्रणेता भगवान् व्यास ही ब्रह्मसूत्रकार हैं, तब वे अपनी ही कृति को स्मृति के रूप में उल्लिखित करते हैं—यह समुचित प्रतीत नहीं होता, अत एव भगवद्गीता में जो ब्रह्मसूत्र' पद साया है, उसका अर्थ आचार्य शङ्कर ने किया है—"ब्रह्मणः सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि। आत्मेत्येवोपासीत (वृह. उ. ११४१७) इत्यादिभिहि ब्रह्मसूत्रपदैः आत्मा जायते" (गी. १३१४)। इससे यह नितान्त स्पष्ट हो जाता है कि गीता में निदिष्ट 'ब्रह्मसूत्र' पद से वादरायणीय सूत्रों का ग्रहण सम्भव नहीं, क्योंकि उनकी रचना गीता के बहुत पश्चात् की गई है। स्वयं भगवान् शङ्कराचार्य "अनावृत्तिः शब्दात्" (ब्र. सू. ४१४।२२) इस सूत्र की पातिका में कहते हैं—"भगवान् बादरायणः आचार्यः पठति"।

श्री बालगङ्गाधर तिलक ने जो अपने 'गीता-रहस्य' में व्यवस्था दी है कि 'पहले कोई विस्तृत गीता बनी, उसके अनन्तर ब्रह्मसूत्र और उसके पश्चात् संक्षिप्त गीता की रचना की गई, अत एव ब्रह्मसूत्र में गीता और गीता में ब्रह्मसूत्र का उल्लेख संगत है'। तिलक जी का वह बौद्धिक व्यायाम ऋषियों की असीम शक्ति को सीमित कर देता है। जैसे हमलोग कुछ लिख कर उसे काटते-कूटते और बढ़ाते-घटाते हैं, वंसे ऋषिगण नहीं किया करते। उनकी सघी लेखनी से जो लकीर बन गई, वह पत्थर की लकीर हो जाती थी।

बादरायण-सूत्रों में जो सांख्य, योग और पाश्वरात्र आदि के मतवाद आलोचित हैं, उनका मूलरूप महाभारत में पाया जाता है, अतः महाभारत-काल के प्रधात ही इनकी रचना सिद्ध होती है।

## ३. आचार्य बादरायण का समय

ऊपर के विवेचनों से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि बौद्धों की माहायानिक घारा का उद्गम हो जाने के अनन्तर हो आचार्य बादरायण के अद्वयवाद का समुदय होता है— जैमिन और बादरायण का एक- अरे के सूत्रों में परस्पर उल्लेख होने के कारण दोनों समसामयिक हैं। जीमिन का समय ई. पूर्व दितीय शताब्दी माना जाता है, अतः अभीदास गुप्ता के अनुसार ईसा-पूर्व दितीय शताब्दी ही बादरायण का समय मानना उचित प्रतीत होता है। श्री उदयवीर शास्त्री का जो महान् प्रयत्न समूचे हिमालय पर्वत को पीछे ढकेलने में हो रहा है, वह तभी सफल हो सकता है, जब कि महाभारत-काल को स्थिर और ध्रुव माना जा सके, किन्तु यह एक टेढी खीर है। आचार्य बादरायण चाहे पुरातन हों या नूतन, उनका व्यक्तित्व सदैव श्रद्धास्पद और सराहनीय ही रहेगा।

जैमिनि-सूत्रों में केवल बादरायण का ही उल्लेख नहीं, अपितु बादरायण-सूत्र चिंत आवार्यों का बहुत साम्य है, अतः दोनों के सूत्रों में निर्दिष्ट व्यक्तियों की नामाविल प्रस्तुत की जाती है—

ध जीमनि स्त्र-निर्दिष्ट आचार्य-बादरायण (१।१।४), वादरि (३।१।३, ६।१।२७, ६।३।६, ९।२।३०), आश्मरध्य (६।४।१६, १६।२।१), आत्रेय (४।३।१८, ४।२।१८, ६।१।२६),

- १. ''बह्मसूत्रपदेश्चेव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते।'' ( गी॰ १३१४ )
- २. सांक्यं योगः पांखरात्रं वेदाः पाश्चपतं तथा । ज्ञानान्येतानि राजर्थे विद्धि नानामतानि वे ॥ ( म. भा. शान्ति ३४९।६४ )
- ३. इण्डियन फिलासफी का हिन्दी रूपान्तर भाग १ पृ. ४२६
- ४. ज्ञाण्डिस्य सूत्रों में बादरायण के लिए कहा है— ''आत्मैकपैरां बादरायणः'' ( ज्ञां. सू. ३० )

कार्जाजिनि (४।३।२४, ६।७।२६), ऐतिशायन (३।२।४३, ३।४।२४, ६।१।६), कामुकायन (११।१।४६, १९।१।६१), कार्वायण (४।३।१७, ६।७।३४), लाबुलायन (६।७.३७), आलेखन (६।४।१७, १६।२।१)।

५. बादरायण-सूत्र-उद्धृत आचार्य-जैमिनि (१।२।२८, १।२।३१, १।३।३१, १।४।६८, ३।१।४०, ३।४।४०, ३।४।१८, ३४४०, ४।३।१२, ४।४।११), बादरि (१।२।३०, ३।१।११, ४।३।७, ४।४।१०), आहमरव्य (१।२।२६, १।४।२०), आत्रेय (३।४।४४), कारमहत्स्न (१।४।२२), कारणीजिनि (३।१।१९), औडुलोमि (१।४।२१, ३।४ ४५, ४।४।६)।

२. भाष्यकार भगवान शङ्कर

आज-कल ७८८ ई० से लेकर ८२० ई० तक का समय आचार्य शङ्कर का माना जाता है, क्योंकि आचार्य शङ्कर के समकालिक एवं प्रधान शिष्य श्री सुरेश्वराचार्य ने बौद्धाचार्य श्री धर्मकीति का उल्लेख किया है। धर्मकीति का समय ६०० ई० से लेकर ६५० ई० तक माना जाता है। अन्य विद्वानों का यह मत है कि आचार्य शङ्कर धर्मकीति और दिङ्नाग के मध्य में हुए हैं, क्योंकि आचार्य ने अपने भाष्य में दिङ्नाग के प्रमाणसमुच्चय से एक वाक्य उद्वृत किया है'—' सहोपलम्भनियमादभेदः''। किंतु प्रत्यक्ष के लक्षण में धर्मकीति ने जो 'अश्रांत' पद जोड़ा है, वह शां. भाष्य में उद्धृत नहीं। यद्यपि मठाम्नायों की परम्परा से उक्त समय का मेल नहीं खाता, तथापि श्री गोपीनाथ कविराज-जेसे इतिहासवेत्ता आस्तिक पुरुषों ने कहा है—''गौडपादाचार्य तक गुरुपरम्परा को ऐतिहासिक काल के अन्तर्गत मानने में कोई मत-भेद नहीं है, परन्तु गौडपाद के गुरु शुकदेव तथा उनके गुरु व्यास—इसी क्रम से प्राचीन गुरु-परम्परा वर्तमान ऐतिहासिक विचार के बहिर्भूत है'' ( ब. सू. भूमिका पृ. १९)।

३. भामतीकार श्रीवाचस्पतिमिश्र

सर्वतन्त्रस्वतन्त्र श्री वाचस्पतिमिश्र ने तो न्यायसूचीनिबन्ध में अपने समय का उल्लेख कर हो दिया है । उसके अनुसार ६९६ वि. संवत् या ८४१ ई. निश्चित होता है । भामती व्याख्या सम्भवतः इनकी अन्तिम रचना है, जैसा कि अपनी रचनाओं का क्रम-निर्देश स्वयं मिश्रजी ने भामती के अन्त में किया है—

> यन्स्यायकणिकातत्त्वसमीक्षातत्त्विबन्दुभिः । यन्स्यायसांख्ययोगानां वेदान्तानां निबन्धनुः ॥

सबसे पहले श्री मण्डनिमश्र के विधिविवेक की व्याख्या न्याय कणिका की रचना की गई, उसके पश्चात् ब्रह्म-सिद्धि की व्याख्या तत्त्वसमीक्षा, तत्त्विबन्दु (स्वतन्त्र भाष्ट्रपक्षीय शाब्द-ग्रन्थ)। त्याय में उद्योतकर-वार्तिक की व्याख्या तात्पर्यटीका, सांख्य में ईश्वरकृष्ण-कृत कारिकाओं की व्याख्या सांख्यतत्त्वकौ भुदी, योग में पातञ्जल सूत्री के व्यास-भाष्य की व्याख्या तत्त्ववैशारदी—इन ग्रन्थरत्नों का गिर्माण हुआ। सबसे अन्त में ब्रह्मसूत्र-शाङ्करभाष्य की व्याख्या भामती की रचना की गई।

- १. "त्रिष्वेव स्वविनाभावाविति यद् वर्मकीर्तिना । प्रस्यज्ञायि प्रतिज्ञेयं हीयेतासौ न संशयः ॥" (बृह० वा० ४।३।७५३ )
- २. त्र० सू० भा० २।२।२८ में उद्घृत वाक्य से भिन्न यह पद्य है— सहोपलम्भनियमादभेवो नीलतिह्योः । भेदश्च भ्रान्तिविज्ञानैदृंदयेतेन्दाविवाह्ये ।१ ( प्र० वा० २।३९ )
- ४. न्यायसूचीनिवन्घोऽयमकारि सुधिया सुदे । श्रीवाचस्पतिमिश्रेण वस्वसूवसुवस्तरे ॥

'भामती' नाम के विषय में कुछ छोगों का कहना बिक मिश्रजी की पत्नी का नाम भामती था, कुछ मिश्रजी की कन्या का नाम बताते हैं और कुछ विदानों का कहना बिक 'भामा' नाम की नगरी में रहने के कारण श्रीवाचस्पतिमिश्र ने अपनी व्याख्या का नाम भामती रखा है। कुछ हो, यह एक अमर की ति बिउस की ति पुज की, जिसकी चका-चीन्स समूचे दार्शनिक विषय में व्याप्त है।

१--भामती और भास्कर-भाष्य

श्रो वाचरपति मिश्र ने भेदाभेदवादी आचार्य भारकर की विशेषरूप मे आलोचना की है, क्योंकि भारकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र-भाष्य के प्रणयन का मुख्य उद्देश्य शास्त्रर-भाष्य का निराकरण ही माना है—

सूत्राभित्रायसंवृत्या स्वाभित्रायप्रकाशनात् । व्याख्यातं गैरिदं शास्त्रं व्याख्येयं तम्निवृत्तये ॥ (भास्कर. पृ. १)

यहीं यै: पद से आसार्य शिक्षूर का ही ग्रहण किया गया है। आचार्य शिक्षूर से पहले भी आचार्य बोधायन और आचार्य उपवर्षादि के बृहत्काय वृत्ति-ग्रन्थ थे, जिनमें ब्रह्मसूत्रों की विश्वद व्याख्या की गई थी, किन्तु उनमें विश्वद अर्द्धतवाद का सम्भवतः प्रतिपादन नहीं था। आचार्य शिक्षूर के द्वारा उनकी अवहेलना अनिवार्य थी। वही अवहेशना आचार्य मास्कर और परवर्ती अन्य आचार्यों के मस्तिक में ब्रद्धयवाद के प्रति भयक्षूर विस्कोट उत्पन्न करती आ रही । आचार्य उपवर्ष और द्रविड्राचार्यादि ने भी बोधायन की वृत्ति को कुछ संक्षेप और अर्थान्तर की ओर मोड़ दिया था, अत एव आचार्य रामानुज ने कहा । "भगवद्धीधा-यनकृता विस्तीणी ब्रह्मसूत्रवृत्ति पूर्वाचार्याः संचिक्षिपुः, तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराण व्याख्यायन्ते' (श्रीभाः पृ. १)।

प्रकृत । आचार्य अःस्कर के द्वारा किए गए साख्द्रर भाष्य के निराकरण-प्रकारों का दिग्दर्शन कराना । है, जिससे वाचस्पति मिश्र की भारकरीय आलोचना प्रवस्त

हो सके-

१—"अझरमम्बरान्तवृतेः" (ब. सू. १।३।१०) इस सूत्र की व्याख्या में आषार्य भास्कर छिखते हैं—'केचिद् अक्षरशब्दस्य वर्णे प्रसिद्धत्वादक्षरमोंकार इति पूर्वपक्षयन्ति,"" तदेतदिधकरणेनासम्बद्धम्" (भास्कर. पृ. ५४)। यहाँ 'केचित्' पद से भास्कर ने आचार्यं शाङ्कर गा प्रहण कर उनके पूर्वपक्ष को असंगत ठहराया है। वाचस्पतिभिश्र ने वहीं पर भास्करीय वक्तव्य का अनुवाद करके खण्डन किया है—''ये तु प्रधानं पूर्वपक्षयित्वा "" (भामती पृ. ४४३)।

२. बाचार्यं भास्कर ने जीव और ईश्वर के भेदाभेद का उपपादन करते हुए कहा

है—"नतु भेदाभेदी कर्य परस्पर विरुद्धी सम्भवेताम ? नैष दोष:-

प्रमाणतक्ष्वेत् प्रतीयते को विरोधोऽयमुच्यते । विरोधे चाविरोधे च प्रमाणं कारणं मतम् ॥

(भारकर. पृ. १०३)। बाचारं वाचस्पति कहते हैं—''अव त्वगृद्धमाणविशेषतयां '''' (भामती पृ. ५१८)। मिश्र जी का भाव स्पष्ट करते हुए वहीं कल्पतरुकार ने कहा है— ''मेदामेदब्यवस्था चेत्''। श्री अप्पयदीक्षित ने इस ग्रन्थ का अवतरण दिया है— "भास्कर ग्रम्थेषु विरुद्धयोरिप समवद्धयोरिप भेदाभेदयोरसंकरोपपादनं कृतम्, तिश्चरस्यति''।

३-श्री मास्कराचार्यं ने जीव को ईश्वर का अंश बताते हुए एक लम्बा-सा वक्तव्य दिया है-"तदंशो जीवोऽस्ति" (भास्कर. पृ. १४०)। आचार्य वाचस्पति ने उस वक्तव्य

का अनुवाद करके सण्डन किया है—'ये तु काशकृत्स्नीयमेव मतमास्थाय जीवं परमात्मनोंऽ-शमाचस्युः'' (भामती. पृ. ५२२)।

४. श्री भास्कराचार्यं ने परिणामवाद का समर्थन करते हुए कहा है—"सूत्रकारः श्रुत्यनुकारी परिणामपक्ष सूत्रयाम्बभूव । अयमेव छान्धोग्ये वाक्यकारवृत्तिकाराभ्यां समाध्यतः, तथा च वाक्यम्—परिणामस्तु दध्यादिवदिति । विगीतं विच्छित्नमूलं माहायानिक-बौद्धगाथायितं मायावादं व्यावणयन्तो लोकान् व्यामोहयन्ति" (भास्करः पृ. ८५)। वाचस्पति मिश्र ने आचार्यं ब्रह्मनन्दी के उक्त वाक्य का आशय बताते हुए कहा है—"इयं बोपादानपरिणामादिभाषा न विकाराभिष्रायेण, अपितु यथा सर्पस्योपादानं रज्जुरेवं ब्रह्म जगदुपादानम्" (भामती । पृ० ५३०)।

## २- भामती व्याख्या

व्याख्या तो सम्पूर्ण भामती की प्रकाशित हो रही है, किन्तु ग्रन्थके कलेवर को अप्रत्याशित बृंहण से बचाने के लिए पूरे ग्रन्थ की दो भागों में प्रकाशित करना ही उचित समझा गया। प्रथम अध्याय के चार पाद एवं द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद को मिलाकर सवा जा सौ पृष्ठ के लगभग हो गए हैं, आगे सम्भवतः इतना ही शेष है। प्रकाशन कार्य की विलम्बता । बहुत से प्रतीक्षकों का थैर्य भी दूट रहा है, अतः पन्त पाद का यह प्रथम भाग प्रकाशित कर दिया गया । द्वितीय भाग का प्रकाशन भी चालू है, उसके पूरा होने में कुछ समय तो लग ही जायगा।

पूरे प्रन्य का मुद्रण हो जाने के प्रधात ही भूमिकादि पूर्वाङ्ग एवं परिशिष्टात्मक उत्तराङ्गों का सम्पादन सम्भव हो पाता है, अतः यहाँ मूल प्रन्य, भाष्य एवं भामती के रचिता का स्थल्प परिचय ही दिया गया है, प्रन्थ के विषय में शेष वक्तव्य द्वितीय भाग ।

के॰ ३७/२ ठठेरीबाजार वाराणसी स्वामी योगीन्द्रानन्द न्यायाचार्यं मीमांसातीर्थं



# हिन्दीव्याख्यासहितभामतीसंवित्तस्य ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यस्य विषयानुक्रमणी

## समन्बयाख्यप्रथमाध्यायस्य

| (१) प्रश        | वमे पादे-                      | मुहा हु। |
|-----------------|--------------------------------|----------|
| १. मङ्गलक्लोकाः |                                | 8        |
| ₹. 8            | ष्ट्रयासविचारः—                | 3        |
| ₹.              | बध्यासानुपपत्तिशङ्का           | *        |
| Y,              |                                | 80       |
| ų.              | अध्यासस्य लक्षणम्              | 69       |
| €.              |                                | 28       |
| 9.              | बस्यातिः                       | २४       |
| ς,              | अन्यवास्यातिः                  | 26       |
| 9.              | ब्राह्मभ्यविषये कथमध्यासः ?    | \$\$     |
| 20.             | बात्मा नैकान्तेनाविषयः         | 35       |
| 22.             | अध्यास एवाविद्या               | **       |
| १२.             | अविद्यावद्विषयाणि प्रमाणानि    | ₹\$      |
| १३.             | विविधानि पःतक।नि               | 18       |
| ₹8. 9           | ह्मजिज्ञासाधिकरणम्—            | XX       |
| 24.             | अधशब्दार्थविचारः               | No.      |
| १६.             | <b>आनन्त</b> यिर्थविचारः       | 44       |
| 20.             | ज्ञाने कर्मीपयोगः              | (90      |
| 24.             | अतःशब्दार्थविचारः              | TX.      |
| 89.             | जिज्ञास।पद।र्थः                | 90       |
| ₹0.             | ब्रह्म प्रसिद्धमप्रसिद्धं वा ? | 98       |
| २१.             | तत्त्वमधैविच।रः                | 88       |
|                 | जन्मा <del>द्य</del> धिकरणम्—  | 90       |
| २३.             |                                | 99       |
| ₹४.             | <b>ई</b> श्वरानुमानविचारः      | १०२      |
| २४.             | कालयोनित्वाधिकरणम्—            | 808      |
| ₹.              |                                | 888      |
|                 |                                | ११३      |

| _                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | ११५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| वेदान्तसमन्वयः                    | 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | १२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | १२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | १२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| तस्यां निराकरणम्                  | 933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| कूटस्थनित्यत्वातिविचारः           | १३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सम्पद्भवज्ञानविचारः               | १४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| शास्त्रमानि <b>द्यकभे</b> दवारकम् | १४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| माक्षस्योत्पाद्यस्वादिविचारः      | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ज्ञानं न मानसी क्रिया             | १५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| वेदान्तेषु लिङाद्यर्थविचारः       | १५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| औपनिषदः पृष्ठवः                   | १५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | १६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | १६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | १६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | <i>७७</i> ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                   | 999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4                                 | १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | १न४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - प्रधानस्य जगटपाटानस्यशस्य       | <b>१</b> =५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| तस्या भङ्                         | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   | २०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | २०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | २०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ·                                 | २०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| त्तरधिकरणम्—                      | 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | २२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| आदिरयपुरुषो ब्रह्मीत              | २२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | २२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | २१द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | <b>5</b> \$X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| नारापपताया पायुरूपत्यशङ्का        | २३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| महमारुक्षरमान् आणा ब्रह्म         | २३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | 588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ज्यातवः तजसरवम्                   | २४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | कार्यार्थत्वविचारः प्रह्मणः प्रतिपत्तिविधिविषयत्वसङ्का तस्या निराकरणम् कूटस्थनित्यत्वादिविचारः सम्पद्भणज्ञानविचारः सास्त्रमाविचकभेदवारकम् माक्षस्योत्पाद्यत्वादिविचारः ज्ञानं न मानसी क्रिया वेदान्तेषु लिङाद्यर्थविचारः औपनिषदः पुरुषः अह्मणोऽविनाशित्वम् कर्मावबोधमात्रे न वेदस्य तात्पर्यम् वेदान्तेषु सिद्धार्थपिदेशः निषेधवावयेषु कार्याभावः देहादावादमाभिमानो गौणः जीवतोऽशरीरत्वम् उपनिषदार्भदम्पर्यम् स्रत्यविकरणम्— प्रधानस्य जगदुपादानत्वशङ्का तस्या भङ्गः प्रधानस्य न सच्छव्दार्थता सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणम् ।।नन्दमयाधिकरम्— प्रधानस्यानन्दमयत्वशङ्का जीवस्यानन्दमयत्वशङ्का जीवस्यानन्दमयत्वशङ्का अह्मण एवानन्दमयत्वम् न्तरिधकरणम्— आदित्यपुरुषस्य जीवत्वाशङ्का। |

| <b>इ</b> न्दोसहितमामतीसंवितम्        | **           |
|--------------------------------------|--------------|
| ६७. ज्योतिरिह ब्रह्म                 | २४५          |
| ६८. प्रतर्दनाधिकरणम् —               | २४४          |
| ६६. प्रजातमा प्राणी देवतादिरूपः      | २५७          |
| ७०. प्राणशब्दं ब्रह्मीव              | २४६          |
| (२) द्वितीये पादे-                   |              |
| ७१. सर्वंत्र प्रसिद्धचिधकरणम्—       | २६५          |
| ७२. मनोमयत्वादिभिन्पास्यं ब्रह्म     | २६९          |
| ७३. बत्त्रधिकरम्-                    | २७६          |
| ७४. अत्ता परमारमैव                   | २७७          |
| ७५. गुहाधिकरणम्—                     | २७९          |
| ७६. ऋतं पिबन्ती जीवपरमात्मानी        | २७९          |
| ७७. अम्तराधिकरणम्                    | २५७          |
| ७६. अक्षिपुरुषो ब्रह्म               | २८७          |
| ७६. अन्तर्थाम्यधिकरणम्               | 260          |
| द॰. सर्वान्तर्यामी परमारमैव          | ३०३          |
| दश्यत्वाधिकरम्—                      | 3.5          |
| दर. अहम्यत्वादिगुणकः परमेम्बरः       | \$ e X       |
| दर्. भूतयोनिः परमात्मा               | 9-9          |
| द४. वैश्वानराधि <b>करणम्</b> —       | ३१२          |
| द <b>५. वेश्वानरः परमेश्वरः</b>      | \$6\$        |
| (३) तृतीये पादे —                    |              |
| द६. खुरवाद्यधिकरणम्—                 | ३२३          |
| ८७. युलोकादेरधिकरणं ब्रह्म           | ३२३          |
| दद. भूमाधिकरम् –                     | ३३२          |
| ६९. भूमा ब्रह्मीव                    | 333          |
| ९० अक्षराधिकरणम्                     | \$ 40        |
| ९१. अक्षरशब्दं वहा                   | ३४२          |
| ९२. प्रशासनं ब्रह्मणः कमे            | 35%          |
| ९३. ईक्षतिकर्मव्यपदेशाधिकरणम्—       | ३४६          |
| ९४. अभिध्यातव्यं ब्रह्म              | ₹४७          |
| ९४. दहराधिकरणम्—                     | 388          |
| ९६. दहराकार्य ब्रह्मैव               | ३५२          |
| ९७. अनुकृत्यधिकरण्म्—                | 108          |
| ६८. ब्रह्मभानस्येव भाग्वादावनुकरणम्- | ३७६          |
| ६६. प्रमिताधिकरणम्                   | १७६          |
| १००. अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ब्रह्म    | ₹८•          |
| १०१. देवताधिकरणम्—                   | 3 <b>≃</b> R |
| १०२. देवादीनामपि ज्ञानेऽधिकारः       | 3=X          |
| १०३. देवानां विग्रहादिमत्त्वम्       | ३८६          |

| toy.           | देवविग्राहादेः शब्दव्यङ्गचत्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 390            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| १०५.           | स्फोटवादनिरासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 808            |
| 108.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४०६            |
|                | जैमिनिमतविरोधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४११            |
|                | वादरायणमतेन तस्य निरासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 819            |
| 209.           | 311111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४१९            |
| ११०. अपव       | पूद्राधिकरणम्—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४२८            |
| १११.           | त्रह्मविद्यायां शुद्रानिधकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४३१            |
|                | नाधिकरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४४०            |
| 913.           | जगदेजयितृप्राणो बाह्यै।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४४१            |
|                | तिरधिकरणम्—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 883            |
| ११५.           | ज्योतिशब्दं ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 888            |
| रर६. अथा       | न्तरत्वव्यपदेशाधिकरणम्—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 889            |
| <b>११</b> ७.   | नामादिधारकमाकाशं बह्यैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 886.           |
| ११८. सुबुधः    | युरक्रान्स्यधिकरणम् —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 888            |
|                | विज्ञानमयशब्दं ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84.            |
| (४) चतुर्थ प   | ₹—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| १२०. आनुम      | गानिकाधिक स्णम्—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <b>१</b> २१. ( | अव्यक्तपदं भरीरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 848            |
|                | भव्यक्तपदं न प्रधानपरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४४६            |
| १९३. चमसा      | धिकरणम्—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REE            |
| १२४.           | अजापदं न प्रधानपरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४७६            |
| १२५. व         | मजापदं भूतप्रकृतिपरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>७७४</i>     |
| १२६. संख्यो    | ासंग्रहाधिकरणम् <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४७७            |
|                | व्यजनसन्दः प्राणादिवरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 840            |
|                | त्वाधिकरणम्—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४८१            |
|                | ष्टिक्रमविवादेऽपि स्रष्टयंविवादः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 868            |
| १३०. बालाव     | यिकरणम्—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 865            |
|                | रुषाणां कत्ती ब्रह्मैंव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४९८            |
|                | मिनिमतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४०१            |
|                | न्वयाधिकरणम्—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X•A            |
|                | ष्ट्रध्यत्वादिरूपेण ब्रह्मण एव निर्देश.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| १३४. प्रकृत्य  | विकरणम्—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7e0            |
|                | शिन्ननिमत्तोपादानं ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 758            |
| १३७. सर्वव्या  | <u>ख्यानाधिकरणम्</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४२४            |
|                | रमाण्यादिकारणवादिनरासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 230            |
|                | The state of the s | \$ <b>\$</b> X |

# अविरोघारूयद्वितीयाध्यायस्य

| १) प्रथमे पादे—                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| १. स्मृत्यधिकरणम् —                      | ¥ \$ ₹       |
| २. सांख्यस्मृतिविरोधपरिहारः              | X31          |
| . ३. योगप्रत्युक्त्यिकरणम्—              | 486          |
| ४. योगमास्त्रविरोधनिरासः                 | ***          |
| प्र. विस्रक्षत्वाधिकरणम्—                | XXX          |
| ६. सांख्यतकंविरोधादारः                   | 282          |
| ७. शिष्ठापरिग्रहाधिकरणम्—                | प्रदर        |
| द. कणादादितकंविरोधापसारणम् —             | प्रदूष       |
| ९. भोक्त्रापत्यधिकरणम्—                  | 444          |
| १०. भोक्त्त्रादिविभागो लोकवत्            | ४६६          |
| ११. आरम्भणाधिकरणम्—                      | ४६७          |
| १२. कार्यस्य कारणव्यतिरेकेणाभावः         | ४६८          |
| 9३· <b>ब</b> ह्मभेदाभेदनिरासः            | प्र७६        |
| १४. असत्यात् सत्यस्योत्पत्तिः            | NOO          |
| १५. कार्यकारणयोरभेदः                     | 85%          |
| १६. सत्कार्यवादः                         | 32%          |
| १७. समवायनिरासः                          | XSE          |
| १८- सत्कार्यवादः                         | 499          |
| १९. इतरम्यपदेशाधिकरणम्—                  | XES          |
| २०. स्रप्टुर्दिताकरणवोर्षानरासः          | 299          |
| २१. उपसंहारदर्शनाधिकरणम्—                | <b>500</b>   |
| २२. असहायस्येव ब्रह्मणः स्रष्ट्रस्वम्    | 6.8          |
| २३. कुत्स्नप्रसम्दयधिकरणम्—              | 6.8          |
| २४. निरवयवस्यैवोपादानस्वम्               | Eox          |
| २५. सर्वेपिताधिकरणम् —                   | <b>4.4</b>   |
| २६. एकरसस्यापि ब्रह्मणो विचित्रा सृष्टिः | <b>\$0</b> 4 |
| २७. न प्रयोजनवस्याधिकरणम्—               | 408          |
| २८. लीलामात्रं सृष्टिः                   | 808          |
| २९. वैषम्यनैर्घृण्याधिकरणम्—             | 488          |
| <ol> <li>जीवकमिपेक्षा सृष्टिः</li> </ol> | 483          |
| ३१. वनादिः संसारः                        | EPX          |
| ३२. सर्वधर्मोपपत्त्यधिकरणम्—             | 680          |
| ३३. विर्गुणस्येव ब्रह्मणः स्रष्ट्त्वम्   | 510          |
| ,                                        | 1.0          |

जन्माचस्य यतोडन्वयादितरतश्रार्थेष्वभिद्धाः स्वराट् ,
तेने मझ हदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्प्यस्याः ।
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसगों मृषा,
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥
( श्रीमद्भा० १।१।१। )



तत्सद्ब्रह्मणे नमः।

# ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्

-----

# समन्वयाच्याये प्रथमे

भथमः पादः

भामती

अनिर्वाच्याविद्याद्वितयसचिवस्य प्रभवतो विवर्ता यस्यैते वियदनिस्तरोजोऽवदनयः । यतदृष्याभूद्विदवं वरमणरमुज्यावचमिवं नमामस्तवृत्रह्मापरिमितयुक्ततानममृतम् ॥ १ ॥

भामती-व्याख्या

सहस्रघारके यस्मिन्नृषयो नो मनीषिणः।
पुनन्ति स्वं वचस्तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥१॥
यदावृत्याविद्या परिणतिविवर्ता विजयते,
अनिर्वाच्या चित्रा सदसदिभिलापाप्रलिपता।
यदेवानावृत्य प्रक्रिरित विमुक्ति मितमतां,
तदेव ब्रह्माहं कथमपि नमस्यामि मननात्॥२॥
अश्रीततन्त्रकान्तारे श्रीतदर्शनविस्तरे।
श्रीवाचस्पतिमिश्राणां समं नृत्यति भारती॥३॥
प्रसादो वदने यस्या हृदि गाम्भीर्यमद्भुतम्।
भाष्याभिरूपतामेति व्याख्या संषेव भामती॥४॥
भामतीपतिरेकाकी बभूवास्या रहस्यवित्।
वयं तु केवस्रमस्या वीक्षितं वीक्षितं क्षमाः॥४॥

स्वभावतः अनिर्वाच्य (सत् और असत् से भिन्न ) एवं मूलाविद्या और तूलाविद्या के भेद से दो प्रकार की अविद्या (भावरूप अज्ञान ) के सहयोग से ब्रह्म के 'आकाश, वायु, तेज, जल और पृथिवी'—ये पाँच भूत विवर्त (अतात्त्विक कार्य) हो जाते हैं । इतना ही नहीं जिस ब्रह्म से समस्त चराचर (चल और अचल ) प्रपन्त समुद्भूत हो जाता है, उस असीम सुख-सिन्धु और शाश्वत ज्ञानरूप ब्रह्म को हम (वाचस्पति विश्व ) नमस्कार करते । [इस शिखरिणी छन्द में ब्रह्म का द्वितीय-सूत्र-सूचित जगज्जन्मादिकर्तृत्वरूप तटस्य लक्षण तथा सच्चिदानन्दत्वरूप स्वरूप ज्ञाण प्रस्तुत किया गया है ] ॥ १ ॥

इसी ब्रह्म के द्वारा श्वास-प्रश्वास के समान ऋगादि वेद, दृष्टिपातमात्र के समान आकाशादि पाँच महाभूत एवं एक सहज मुस्कान के समान समग्र स्थावर-जङ्गम जगत्

निःश्वसितमस्य वेवा बीसितमेतस्य पश्च भूतानि । हिमतमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रस्यः ॥ २॥ वड्भिरङ्गैरुपेताय विविधैरुच्यवैरिषः। शाश्वताय नमस्कुमी वेवाय च भवाय च॥ ३॥ भार्तेष्डतिस्रकस्वाभिमहाग्रचपतीन् वयम् । विश्ववन्द्यान् नमस्यामः सर्वेसिद्धिविषायिनः ॥ ४॥

भामती-व्याख्या

अनायास ही रचा गया है। जैसे उसके सङ्कल्प मात्रसे विशाल विश्व की सृष्टि हो जाती है, वैसे ही उसका सृष्टित (गाढ़ निद्रा) में सो जानामात्र महाप्रलय कहलाता है। [इस पद्य के द्वारा तृतीय सूत्र-प्रोक्त शास्त्रयोनित्व का स्पष्टीकरण "अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद् यहम्बेदो यजुर्वेदः सामवेदः" (बृह० उ० २।४।१०) इस श्रुति के प्रकाश में किया गया है। इससे ब्रह्म में सर्वज्ञता फल्ति होती है]।। २।।

छः अङ्ग और विविध अव्ययों से परिपूर्ण भगवान् शङ्कर और वेद को हम (वाचस्पति मिश्र) नमस्कार करते हैं। [भगवान् शङ्कर के छः अङ्ग शिवपुराण (विद्येष्व-

रसं. १६।१२ ) में वर्णित हैं-

सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिः। अनिन्त्यशक्तिः विभोविधिज्ञा षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥

इसी प्रकार भगवान् वेद के छः कङ्ग मुण्डकोपनिषत् (१।१।५) में कहे गये हैं—"शिक्षा कल्पो व्याकरणं छन्दो ज्यौतिषम्।" भगवान् शङ्कर के दश अव्ययों का वर्णन वायु पुराण में किया गया है—

ज्ञानं विरागतैश्वयं तपः सत्यं क्षमा वृतिः। स्रष्टृत्वमात्मसंबोधो स्राधिष्ठातृत्वमेव च॥

वेद में 'च, ह, वा' बादि अव्ययपदों का प्रयोग अत्यन्त प्रसिद्ध है ] ॥ ३ ॥

मार्तण्ड (भगवान् सूर्य), तिलकस्वामी (भाल में तिलक लगाना जिन्हें अत्यन्त प्रिय है, ऐसे स्वामी कार्तिकेय) और महागणपित को हम (वाचस्पति मिश्र) नमस्कार करते हैं। ये सब देवगण विश्व-वन्द्य हैं, इनकी पूजा करने से सिद्धि प्राप्त होती है [ जैसा कि याज्ञ-वल्क्यस्मृति (१।२९४) में कहा गया है—

आदित्यस्य सदा पूजां तिलकं स्वामिनस्तथा।

महागणपतेर्श्चंव कुवंन् सिद्धिमाष्नुयात् ॥ ] ॥ ४ ॥ वंध्णवी ज्ञान शक्ति के अवताररूप ब्रह्मसूत्रों के रचिवता, सर्वज्ञ महर्षि वेदध्यास को हमारा (वाचस्पति मिश्च का ) नमस्कार है । [ महर्षि पराशर ने अपने समय तक हुए अट्ठाईस वेदध्यासों को भगवान् विष्णु का अवतार बताते हुए अपने पितामह महर्षि वसिष्ठ को आठवें द्वापर का ज्यास, अपने पिता महर्षि शक्ति को पच्चीसवां, अपने को छब्बीसवां तथा अपने पुत्र कृष्णद्वंपायन को अट्ठाईसवां व्यास कहा है—

हापरे द्वापरे विष्णुर्ध्यासरूपी महामुने। वेदमेकं सुबहुचा कुरुते जगतो हितः॥ (विष्णुपु॰ ३।३।४) तस्मादस्मित्पता शक्तिव्यासस्तस्मादहं मुने॥ जातुकर्णोऽभवन्मत्तः कृष्णद्वेपायनस्ततः। अष्टाविशतिरित्येते वेदव्यासाः प्ररातनाः॥ (विष्णुपु॰ ३।३।१६) भागती
बहुसूत्रकृते तहः वेवच्यासाय वेषते ।
बागाव्यापनारामा नमो भगवतो हरेः ॥ ५ ॥
नरवा विश्वद्वविद्यानं सङ्घरं करणाकरम् ।
भाव्यं प्रसम्मगम्भीरं तत्प्रणीतं विभव्यते ॥ ६ ॥
बागाव्यंकृतिनिवेशनमध्यवघृतं वचोऽस्मवावीनाम् ।
रच्योवकमिव गङ्गाश्रवाहृगातः प्रवित्रवित् ॥ ७ ॥

वा धरसन्विष्यमप्रयोजनं च न तत्त्रेचावत्त्रतिपित्सागोचरः, गा। समनत्केन्द्रियसिक्कृष्टः स्फीता-लोकमञ्चवत्तीं घटः करटरम्ता वा, तथा विचे बह्मेति व्यापकविरुद्धोपलव्यः । तथाहि 'वृहत्वाद् बृह-

भामती-व्याख्या

कृष्णहेंपायन के पश्चात् आगामी द्वापर में द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को उनतीसवाँ व्यास कहा गया है ] ।। १ ।।

विमलप्रज्ञ एवं करुणा-सागर भगवान् शङ्कराचार्यं को नमस्कार करके उनके द्वारा प्रणीत प्रसन्न [ सुगम पदाविल एवं गम्भीर चिन्तन प्रस्तुत करनेवाले ] भाष्य (ब्रह्मसूत्र के शाङ्कर भाष्य ) का व्याख्यान किया जा रहा है। [ प्रसाद नाम का शब्दालङ्कार काव्यादर्श में विणत है—

श्लेषः प्रसादः समता माघुर्यं सुकुमारता । अर्थं व्यक्तिरुदारत्वमोजः कान्तिसमाघयः ॥ (काव्या० १।४१)

सुगम और सुप्रसिद्ध पदाविल का प्रयोग ही प्रसाद गुण माना जाता है। श्री पद्मपादाचार्य ने भी शास्त्रूर भाष्य में प्रसाद गुण का उल्लेख किया है—

"भाष्यं प्रसन्नगम्भीरं तद्वचाख्यां श्रद्धयारभे" (पश्चपा० पृ० १ ) ] ॥ ६॥

जैसे गङ्गा में मिल जाने मात्र से गली-कूचों का अपवित्र जल पवित्र हो जाता है, वैसे ही भाष्य के साथ हमारी (वाचस्पतिमिश्र की) भामती नाम की व्याख्या का सम्बन्ध हो जाने मात्र से हमारी अपवित्र वाणी भी पवित्र हो जाती है।। ७।।

[ "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" ( ब्र. सू. १।१।१ ) इस सूत्र के द्वारा भगवान् सूत्रकार कृष्ण-द्वैपायन वेदव्यास ब्रह्म की सहज-सिद्ध जिज्ञास्यता दिखा कर ब्रह्म-विचार का प्रस्ताव रस रहे हैं। उसकी व्यास्या में भगवान् भाष्यकार अध्यास का उपपादन ( आक्षेपपूर्वक स्वरूप-निरूपण ) कर रहे हैं । आपाततः प्रतीयमान सूत्र और भाष्य की इस असमञ्जसता को दूर करते हुए भामतीकार बहा की जिज्ञास्यता के साथ बध्यास का अन्वय ध्यतिरेक दिखाने के लिए एक सामान्य व्याप्ति प्रदर्शित कर रहे हैं — ] जो वस्तू वैसिद्धाः ( सन्देह-रहित ) और निष्प्रयोजन होती है, वह प्रेक्षक (विचार में समर्थ) मनीषिया का जिज्ञासा का विषय नहीं होती, जैसे सजग पुरुष की आंखों के सामने प्रखर प्रकाश में रखा घट-जैसा असन्दिग्ध और काक-दन्त के समान निरर्थंक पदार्थ, प्रकृत में ब्रह्म तत्त्व भी वैसा ही असन्दिग्ध और निष्प्रयो-जन है-इस प्रकार यहाँ जिज्ञास्यता (विचारणीयता) की व्यापकीभृत सन्दिग्धता एवं सप्रयो-नता के विरोधी असन्दिग्धत्व एवं निष्प्रयोजनत्व की उपलब्ध (सिद्धि) है, अतः बहा की विचारणीयता कदापि न्यायोचित नहीं ठहराई जा सकती । प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थकार श्री वर्मकीति ने अपने न्यायिबन्द में सद्धेतु के तीन भेद कहे हैं — "अनुपलब्धिः स्वभावः कार्य चेति" ( न्या॰ बि॰ १।११)। अनुपलब्धि हेतु के ग्यारह भेदों में एक व्यापकविरुद्धोपलब्धि भी वर्णित है--"व्यापकविरुद्धोपलिवर्यथा नात्र तुषारस्पर्शो विह्नेरिति" (न्या॰ बि॰ २।३८)। श्री बाचस्पतिमिश्र ने यहाँ उसी का प्रयोग प्रदर्शित किया 👢 ]।

न्तवाहास्त्रेव बह्येति गीयते' । स वायमाकीटपतक्केत्र्य आ व देवविभ्यः प्रानभुनमात्रस्येवक्कारास्यवेभ्यो देहेन्त्रियममोवृद्धिविवयेभ्यो विवेकेनाहमिति असन्विग्वाधिपर्व्यस्तापरोक्षानुभवितः इति न विज्ञासास्यवं, म ॥ वातु किववित्र सन्विग्वेऽहं वा नाहं वेति, न व विषय्वस्यति माहमेवेति । न वाहं क्षक्षः स्यूस्तो गण्डाभीत्याविदेश्वर्णसामानाधिकरप्यवर्शमात् देहालम्बनोऽयमहक्कार इति साम्प्रसम् । तदासम्बन्तते ॥ वोऽहं वान्य पितरावन्वभवं स एव स्थाविरे प्रजयत्वनमुभवामीति प्रतिसन्धानं न भवेत् । न हि व्यवस्यो सर्वेशः सरीरयोरहित मनागिर प्रस्थिभक्षानयन्त्रो येनैकत्वनध्यवसीयेत । तस्मावेषु व्यावस्यमानेषु व्यवस्यत्वेभयो सिम्मं, ॥ इत्युवेभ्यः सूत्रम् । ॥ व वालाविद्यरीरेषु व्यावसंमानेष्वि प्राप्तान्त्रम्यास्यवममृवर्णमानं तेभ्यो भिक्ते ।

अपि च स्वय्मान्ते विष्यं शरीरभेवमास्थाय तदुचितान् भोगान् भुआम एव प्रतिबुद्धौ मनुष्यशरी-रमास्मानं पदयस्राहं देवो मनुष्य एवेति देवशरीरे बाध्यमानेऽध्यहमास्यदमबाध्यमानं शरीराद्भिश्नं प्रति-

#### भामती-व्याख्या

आधा में असन्दिग्धता का उपपादन-

विष्णुपुराण (३।२२) में कहा गया है—''बृहत्वाद् बृहणत्वाच्च तद्ब्रह्मोत्यभिधीयते ।" अर्थात् बृहत् ( व्यापक ) या बृहण ( अपने शरीरादि की वृद्धि का कारण ) होने से जीवात्मा ही बहा कहलाता है, वह तो कीड़े-मकोड़ों से लेकर देवों और ऋषियों तक सभी प्राणियों को देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शब्दादिरूप इदंकारास्पद वाह्य पदार्थों से भिन्न 'अहम'-इस प्रकार अपरोक्ष अनुभन्न के द्वारा अवगत है, अतः वह 'आत्मा क्या है ?' इस प्रकार की जिज्ञासा का विषय नहीं हो सकता । इस (आत्मा) के विषय में न तो कोई प्राणी 'अहं वा नाहं वा ?' ऐसा सन्देह ही करता है और न 'नाहमेव' ऐसा विपरीत निश्चय। यदि कहा जाय कि 'अहं कुशः, स्थूलः, गच्छामि'—इत्यादि अनुभूतियों के द्वारा कुशत्व, स्थूलत्व और गम-नादि क्रियारूप शरीर के धर्मों और अहन्त्वरूप आत्मा के धर्मों का एक अधिकरण में रहना सिद्ध होता है, अतः साघारण मनुष्य शरीर को ही आत्मा मानता है, शरीरादि से भिन्न आतमा का अनुभव नहीं करता। तो वह कहना उचित नहीं, क्योंकि शरीर को 'अहम'-इस प्रकार की प्रतीति का विषय नहीं माना जा सकता, अन्यथा अहपदार्थ में पूर्व और पर काल की एकता का अवगाहन करनेवाली प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकेगी—'योऽहं बाल्यावस्थायां पित-पितामहादिकमनुभूतवान्. स एवाहं वृद्धावस्थायां पुत्रपीत्रादिकमनुभवामि।" इसका कारण यह कि बाल्य और वृद्धावस्था के शरीर एक नहीं रहते, स्पष्ट रूप से भिन्न हो जाया करते हैं, अतः शरीर से भिन्न ही अहंपदार्थं का होना निश्चित है। यदि बाल और वृद्ध शरीरों में कुछ भी एकरूपता होती, तब उसे अहंपदार्थ माना जा सकता था, किन्तु वैसा सम्भव नहीं। यह निश्चित व्यामि है कि जिन बाल्यकाल के शरीरादि पदार्थों के वृद्धावस्था में व्यावृत्त ( निवृत्त ) हो जाने पर भी जो अहंपदार्थ अनुवृत्त रहता है, वह शरीरादि व्यावृत्त हो जाने बाले पदार्थों से भिन्न होता है, जैसे एक धार्ग में पिरोए हुए फूल एक-दूसरे के स्थान से व्यावृत्त होते (हटते ) जाते हैं, किन्तु धागा सर्वत्र अपनी एकता बनाए रखता है, अतः फूलों से घागा भिन्न तत्त्व होता है। वैसे ही बाल्य और वृद्धावस्था के शरीर परस्पर व्यावृत्त हैं, किन्तु अहं कारास्पद आत्मतत्त्व सर्वत्र अनुगत होने के कारण शरीरादि से भिन्न स्थिर होता है।

केवल मरीरों की बाल्यादि अवस्थाओं के व्यावृत्त होने पर ही अहंकारास्पद पदार्थ की अनुवृत्ति नहीं देखी जाती, अपि तु एक व्यक्ति अपने स्वप्न में देव-मरीर पाकर देव-सुलभ

ाजी । अपि च योगव्याध्रः सरीरमेवेऽपि आत्मानमभिन्नमनुभवतीति नाहकूरालम्बनं बेहः । अत एव नेन्द्रियाच्यपि अस्यालम्बनम् । इन्द्रियमेवेऽपि योऽहमद्राक्षं त एवतिह् स्पृतामीत्यहमालम्बनस्य प्रत्यप्ति-सानात् । विषयेभ्यस्त्यस्य विवेकः स्थवीयानेव । बुद्धिमनतोश्च करणयोरहमितिकल् प्रतिभासप्रस्थानाक-म्बनत्वायोगः । कृतोऽहमन्धोऽहमिन्यावयश्च प्रयोगा असत्यपि अभेवे कथंजिन्मञ्चाः क्रोशम्तीत्याविववी-पचारिका इति युक्तमृत्यस्यामः । तस्माविवकुरास्यवेभ्यो वेहेन्द्रियमनोबुद्धिविवयेभ्यो व्यावृत्तः स्कुटतरा-हमनुभवगम्य आत्मा संशयाभावाविज्ञास्य इति सिद्धम् । अप्रयोजनत्वाच्य । तथाहि—संसारनिवृत्ति-रपवर्गं इह प्रयोजनं विवक्षितम् । संसारश्चात्मयाधारम्याननुभवनिमित्त आत्मयाधारम्यत्वोनेन निवर्त्वनीयः । त वेवयमनाविरनाविनात्मयाधारम्यक्षानेन सहानुवर्त्तते कृतोऽस्य निवृत्तिरविरोषात् । कृतश्चात्मयाधारम्या

भामती-व्याख्या

भोगों का उपभोग करता है, जागने पर वह व्यक्ति अपने को मनुष्य-शरीर में पाकर यह अनुभाव करता है कि स्वप्न में प्राप्त देव-शरीर से यह मनुष्य-शरीर सर्वथा भिन्न किन्तु मैं वही है।

केवल स्वप्न में ही नहीं, जागरण-काल में भी कोई योगी अपने योग-बल के द्वारा अपने मानव-शारीर से भिन्न व्याझादि का शरीर घारण कर लेता है, किन्तु एक ही समय उस योगी को विभिन्न शरीरों में भी अपनी अनुवृत्ति और एकता का विस्पष्ट भान होता रहता है। इससे यह तथ्य निश्चित हो जाता है कि व्यावृत्त होनेवाले शरीरों से सर्वत्र अनुवृत्त अहंकारास्पद आत्म। भिन्न है।

इसी प्रकार इन्द्रियों को भी अहंप्रतीति का विषय नहीं माना जा सकता, क्योंकि इन्द्रियों के भिन्न होने पर भी अहमर्थं की एकता अनुभूत होती 
— 'योऽहमिदमद्राह्मभ्, स एवाहमिदानीमिद स्पृष्ठामि'। शब्दादि बाह्य विषयों से तो इस (आत्मा) का भेद अत्यन्त स्यूष्ठ और अतिस्पष्ट है। बुद्धि और मन को अहंकारास्पद नहीं माना जा सकता, क्योंकि 'बुद्धघाऽध्यवस्यामि', 'मनसा सङ्कल्पयामि'—इत्यादि व्यवहारों के द्वारा अध्यवसान किया को करणता बुद्धि और सङ्कल्पयामि'—इत्यादि व्यवहारों के द्वारा अध्यवसान किया को करणता बुद्धि और सङ्कल्पयामि'—इत्यादि व्यवहारों है, अहंपदार्थ उन कियाओं का कर्त्ता है, 'करण कभी कर्त्ता नहीं हो सकता। यदि शरीर और इन्द्रियों को अहंपदार्थ नहीं कहा जा सकता, तब 'अहं कृशः' 'अहमन्वः'—इत्यादि व्यवहारों में कृशता के आश्रयीभूत शरीर और अन्वता के आश्रयीभूत शरीर और अन्वता के आश्रयीभूत शरीर और अन्वता के आश्रयीभूत वहां इन्द्रिय को अहमास्पद क्यों कहा गया ? इस प्रश्न का सीघा सा उत्तर है कि उक्त स्थल पर शरीरादि में जो आत्मरूपता का व्यवहार किया गया, वह वैसा ही गौण व्यवहार है, जैसा कि मञ्चादि में मञ्चस्य पुरुषों का व्यवहार—'मञ्चाः काशन्ति' ऐसी व्यवस्था ही उक्त स्थलों पर युक्ति-संगत प्रतीत होती है। फलतः 'इदम्—इदम्'—इस प्रकार प्रतीत होनेवाले शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शब्दादि विषयों से भिन्न 'अहम्'—इस प्रकार के स्पृटतर अनुभव (निभ्रय) के विषयीभूत आत्मा में सन्दिग्धत्व न होने के कारण जिज्ञास्थल सम्भव नहीं।

## सप्रयोजनत्वामाय का उपपादन-

विचार के द्वारा निष्पादित होनेवाले आत्मज्ञान का कोई विशेष प्रयोजन भी नहीं सिद्ध होता, इस लिए भी जिज्ञास्यता सम्भव नहीं—'आत्मा जिज्ञास्यो न भवति, निष्प्रयोज-नत्वात्, काकदन्तवत्'। कुर्तृत्वादिरूप बन्धन की निवृत्ति ही वेदान्त-सिद्धान्त में मोक्ष विविक्षत । आत्मा का जो अज्ञान (यथार्थाननुभव) ही कर्तृत्वादि प्रपन्त का आत्मा अगरोपक है, वह अज्ञान आत्म-ज्ञान से ही निवृत्त हो सकता था, किन्तु कर्तृत्वादि प्राप्त अनादि है और आत्मज्ञान भी आत्मरूप होने के कारण अनादि है, जो दो पदार्थ अनादिकाल

## युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोर्विषयविषयिणोस्तमः प्रकाशवद्विरुद्धस्वभावयोरितरे-

भामती

वनुभवः, नह्यहमित्यनुभवादन्यदात्मयायात्म्यज्ञानमितः । वाहमिति सर्वजनीनस्कुटतरानुभवसमिति वात्मा देहेन्त्रियादिञ्यतिरिकः उपनिववां सहस्रेरिप अन्ययितुमनुभवविरोघात् । नद्धानमाः सहस्रमिष घटं पटियतुमीशते । तस्मादनुभविरोघातुपचिरतार्था एवोपनिवद इति युक्तमृत्पदयाम इत्यास्वयानाशकुथ परिहरित ∰ युद्मवस्मत्प्रत्ययेगोचरयोरिति ■ । ■ युद्मवस्मतित्याविर्मिष्याः भिवतुं
युक्तमित्यन्तः श्राह्मायन्यः । तथापीत्यादिपरिहारप्रस्थः । तथापीत्यभित्यम्बर्माच्यक्षिण्याः वद्यपिति पठितव्यम् । इदमस्मत्प्रत्ययगोचरयोरिति वक्तव्ये युद्मद्ग्रहणमत्यन्तभेदोपस्थाणार्थम् । ■ ॥ ह्यहङ्कारप्रतियोगी
विद्मारो नैविनिदक्कारः, एते वयमिये वयमास्मह इति बहुलं प्रयोगदर्शनादिति । चित्वयभाव ■

भामती-व्याख्या

से साथ-साथ चले आ रहे हैं, उन दोनों में नाश्य-नाशकभाव सम्भव नहीं, क्योंकि साथ-साथ रहनेवाले पदार्थों का परस्पर विरोध ही नहीं माना जाता।

यहाँ यह भी एक जिज्ञासा होती है कि कर्तृत्वादि के आरोप का निमित्त कारण जो आत्मतत्त्व का अननुभव ( अज्ञान ) माना जाता है, वह भी कभी सम्भावित नहीं, क्योंकि 'अहं कर्ता', 'अहं भोक्ता' - इस प्रकार के अनुभव से भिन्न और कोई आत्मतत्त्व का अनुभव प्रसिद्ध नहीं, वह अनुभव तो सदैव विद्यमान ही है, उसके रहते-रहते आत्मतत्त्व का अननुभव क्योंकर होगा ? यह जो कहा जाता है कि उपनिषत्-प्रतिपाद्य अकर्त्ता अभोक्ता और देह, इन्द्रियादि से भिन्न निरुपाधि आत्मा का अनुभव ही तात्त्विक अनुभव है, वैसा आत्मतत्त्व का अनुभव उपनिषत् ग्रन्थों के श्रवणादि से पूर्व उत्पन्त नहीं हो सकता, वह अन।दि नहीं, वही तत्त्वज्ञान आत्मा के अज्ञान का विरोधी और निवर्त्तक माना जाता है। वह कहना समुचित नहीं, क्योंकि 'अहं कत्ती', 'अहं भोक्ता'-इस प्रकार के लीकिक अनुभव से सिद्ध कर्तृत्वादि धर्मयुक्त आत्मा के स्वहर का अपलाप या अन्यथात्व एक उपनिषत् तो क्या, हजारों उपनिषत् ग्रन्थ मिलकर नहीं कर सकते । यह बस्तु-स्थिति है कि आत्मा को अकत्ती-अभोक्ता मानने पर उक्त लोक-प्रसिद्ध अनुभव विरुद्ध पड़ जाता है। सर्वजनीन स्फुटतर अनुभव से सिद्ध घट को कभी पट नहीं बनाया जा सकता । फलतः 'अहं कत्ती', 'अहं भोक्ता'— इस प्रकार के सुदृढ़ अनुभव से विरुद्ध अकत्ती-अभोक्ता आत्मा के प्रतिपादक उपनिषत् ग्रन्थों को औपचारिक या गौणार्थक मानना ही उचिततर प्रतीत होता है। पूर्वंपक्ष के द्वारा उठाई गई इन सभी आशङ्काओं का परिहार करने के लिए भगवान भाष्यकार ने उपक्रम किया है—"युष्मदस्म-**त्प्रत्य**यगोचरयोः"—यहाँ से लेकर "नैसर्गिकोऽयं छोकव्यवहारः"—यहाँ तक ।

अध्यास की अनुपपत्ति—

अध्यास-भाष्य के दो भाग हैं—(१) अध्यास पर आक्षेप (अध्यास की अनुपवित्त ) और (२) उसका समाधान ( अध्यास की उपपित्त )। आरम्भ से लेकर "मिथ्या भिवतुं युक्तम्"—यहां तक का भाष्य आक्षेप और "तथापि"—यहाँ से लेकर "नैसर्गिकोध्यं छोक-ध्यवहारः"—यहाँ तक का समाधान भाष्य कहलाता है। समाधान-भाष्य के आरम्भ में "तथापि" पद का प्रयोग हुआ है. अतः आक्षेप-भाष्य के आरम्भ में "यद्यपि"—ऐसा प्रयोग होना चाहिए था, किन्तु वैसा नहीं किया गया, अतः दोनों भाष्य खण्डों की संगति करने के लिए 'यद्यपि' पद का प्रयोग अपनी ओर से जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि 'यद्यपि' और 'तथापि'—ये दोनों प्रयोग नित्य सापेक्ष हैं, एक के विना दूसरा पद साकांक्ष रह कर अन्वय-बोध कराने में स्था हो जाता है। यहाँ यद्यपि आत्मा का बोध कराने के लिए जैसे 'अस्मत्'

तरभावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतरामितरेतरभावानुपपत्तिः, इत्यतोऽस्म-त्यत्ययगोचरे विषयिणि चिदात्मके युष्मत्यत्ययगोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां चा-

#### भामती

विषयो, जदस्वभावा बुद्धीन्त्रियवेहविषयाः विषयाः । एते हि विदारमानं विसिन्वन्ति अववद्यत्ति स्वेन क्ष्णेज निक्ष्पणीयं कुषंम्सीति यावत् । परस्परान्ध्यासहेतावश्यन्तवेलक्षण्ये वृष्टाग्तरसमःप्रकाशवदिति । निहं जातु कश्चित्समुवाचरवृष्णिनी प्रकाशतमसी परस्परात्मतया प्रतिपत्तुमहीत । तिववमुक्तं ■ इतरेतर-भाषानुषपत्ताविति ■ । इतरेतरभाव इतरेतरश्यं, तावात्म्यमिति यावत् । तस्यानुषपत्ताविति । स्यावेतत्त्याच्यावेतत्त्याच्यावेतत्त्याच्यावेतत्त्याच्यावेतत्त्याच्याक्षेत्रस्यानित्यत्वावीनामितरेतराच्यासो भविष्यति । वृद्यते हि धर्मिणोविषेकग्रहणेऽपि तद्यमीणामध्यासः, ॥॥। कुसुमाद्भेदेम गृह्यमाणेऽपि स्कटि-कमणावितस्वच्छतया जपाकुसुमप्रतिविद्यावृद्याहिष्यस्यः स्कटिक इत्यार्थ्यविश्रम । अयमिस्सन्धः — तद्यमीणामपीति छ । इतरेतरत्र धर्मिण वर्माणां भावो विनिमयस्तस्यानुपपत्तिः । अयमिस्सन्धः —

#### भामती-व्याख्या

शब्द रखा है, वैसे अनात्म पदार्थों का संग्रह करने के लिए 'इदम्' शब्द रखना चाहिये था, 'युष्मत्' शब्द नहीं, क्योंकि सभी अनात्म पदार्थं इदंकारास्पद ही होते हैं। तथापि आत्मा और अनात्म पदार्थों का पारस्परिक अत्यन्त विरोध प्रकट करने के लिए 'अस्मत्' पद के साथ 'युष्मत्' पद की योजना ही समुचित है, क्योंकि 'अहंकार' का विरोधी जैसा 'त्वंकार' होता है, वैसा 'इदंकार' नहीं, अस्मत् , के साथ युष्मत् का कभी प्रयोग नहीं होता, किन्तु इदमादि का सहप्रयोग हो जाता है—'इमे वयम्', 'एते वयमास्महे'। इससे यह अत्यन्त स्पष्ट है कि 'युष्मत्' और 'अस्मत्' प्रयोगों का प्रखर विरोध देखकर आक्षेपवादी ने आत्मा और अनात्मपदार्थों का अत्यन्त विरोध दिखाने के लिए युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः'—ऐसा प्रयोग ही उचित समझा।

चिदातमा विषयी और बुद्धि, इन्द्रिय, शरीर एवं शब्दादि—ये सब विषय कहे जाते हैं, क्योंकि विपूर्वक 'षीत्र् बन्घने' घातु से पचाद्यच् करके 'विषय' शब्द वना है, इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है—'विसिन्वन्ति निबध्नन्ति विषयिणमिति विषयः' अर्थात् ज्ञानरूप विषयी पदार्थं को अपने साथ ऐसा बाँच देते हैं कि 'घटज्ञानम्', 'पटज्ञानम्'-इस प्रकार विषय का सहयोग पाये जिना ज्ञान का निरूपण ही नहीं हो सकता। अप्तमा और अनात्मजगत् के परस्पर-अध्यास की अनुपपत्ति का मुख्य कारण है - आत्मा और अनात्मपदार्थी का अत्यन्त विरोध या वैरूप्य, क्योंकि शुक्ति और रजत के समान रूपवाले पदार्थों का ही परस्पर विनिमयात्मक अध्यास लोक-प्रसिद्ध है। प्रखर प्रकाश और गाढ़ अन्वकार का कभी शुक्ति-रजत के समान तादात्म्याध्यास नहीं देखा जाता - यही भाष्यकार कहते हैं "तमःप्रकाशव-हिरुद्धस्वभावयोरितेरतराभावानुपपत्तौ"। 'इतरेतरभाव' का अर्थ होता है - अन्य पदार्थ में अन्यरूपता [ जंसे शुक्ति में रजतरूपता प्रतीत होती है, वैसे आत्मा और अनात्मा का ] तादातम्य जो अपेक्षित है, उसकी उपपत्ति (सिद्धि) न हो सकने के कारण आत्मा और अनात्मा का अध्यास नहीं हो सकता। यह जो आशङ्का होती है कि जैसे जपाकुसुम और स्फटिक रूप दो वर्मी पदार्थों का तादातम्याध्यास न होने पर भी स्फटिक में जपाकुसुम के आरुण्य (रिक्तमा) धर्म का अध्यास देखा जाता है, वैसे ही आत्मा और अनात्म पदार्थों का परस्पर तादात्म्य-भ्रम या धर्म्यं घ्यास न हो सकने पर भी अनात्मभूत बुद्धचादि के कर्तृत्व, भोक्तृत्वादि धर्मी का अध्यास उपपन्न क्यों नहीं हो सकता ? उस आशङ्का को निवृत्त करने के लिए कहा गया है—"तद्धर्माणां सुतरामितरेतरभावानुपपत्तिः"। यहाँ 'इतरेतरभाव' शब्द का अर्थ है —

# भ्यासः, तद्विपर्ययेणं विषयिणस्तद्धर्माणां च विषयेऽध्यासी मिध्येति भवितुं युक्तम् ;

मामती

क्पविद्व त्रव्यमितस्वच्छतया क्पवतो त्यान्तामा तद्विवेकेन पृद्यमाणस्यापि छायां गृह्णीयात् , विवासमा स्वक्षपो विवयी न विवयच्छायान् वृज्ञाहियतुमहित । यचाहुः—''शब्दगन्यरसानां च कीवृशी प्रति-विन्वता'' इति । तविह पारिशेच्याद्विचयविचयिच्योग्यात्मसन्भेदेनेव सद्धर्माणामपि परस्यरसम्भेदेन विनिनयात्मना भवित्तव्यं, तौ वेद्धिमनावत्यम्तविकेन गृह्णमाचावसन्मिन्नो, असन्मिन्नाः सुतरां तयोर्वनाः, स्वाम्ययास्यां व्यववानेन तृरापेतत्यात् , तविवमुक्तं असुतरामिति । अतद्विपर्ययंग्येगिति । विवयविवर्य-वेणेत्यर्थः । मिथ्यात्ताव्यस्त्रवित्यम् । एत्रुक्तं भवित—अध्यासो भेदाप्रदेश व्यासस्तद्वित्यस्त्रमेहास्ति भेदाहः स भेदाग्रहं निवर्श्यस्त्वभासमध्यासमिव निवर्श्यस्तिति । मिथ्येति भवितं युक्तं वद्यपि तथापीति योजना । इवमत्राकृतम्—भवेदेतवेवं वद्यहमित्यनुभवे आस्मतर्श्व प्रकावेत, न स्वेतविस्तः । तथाहि समस्तो-

#### भागती-प्याख्या

अन्यान्य धर्मी में धर्मों का भाव ( व्यत्यास ) अर्थात् धर्माध्यास की भी उपपत्ति नहीं हो सकती 1 आशय यह है कि घर्माध्यास दो प्रकार से होता हैं—(१) रूपवाले स्फटिकादि पदार्थों में अपाकुसुमादि के आध्य रूप का प्रतिबिन्ध पड़ने से और (२) लोह-पिण्ड और अग्न-जैसे धर्मों पदार्थों का तादारम्य हो जाने पर अग्नि के वाहकत्वादि धर्मों का लोह-पिण्ड में अध्यास होता है। प्रथम प्रकार का धर्माध्यास नियमतः स्फटिक के समान रूप-युक्त पदार्थों में ही होता है, आत्मा रूपवान् नहीं, अतः धर्म-प्रतिबिन्धात्मक धर्माध्यास वहीं सम्भव नहीं, श्री कुमारिल भट्ट ने कहा है—'शब्दगन्धरसामां कीहशी प्रतिबिन्धता" ( श्लो. वा. पृ. २८० )। अर्थात् स्फटिकादि में रूप का प्रतिबिन्ध तो अनुभूत होता है, किन्तु रूप और रूपवान् प्रथम को छोड़कर शब्द, स्पर्म, रस और गन्धादि का प्रतिबिन्ध नहीं देखा जाता, तब आत्मा में अनात्मपदार्थों के अनित्यत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वादि धर्मों प्रतिबिन्ध कैसे उपपन्न होगा ? परिशेषतः द्वितीय प्रकार से ही ( घन्यंध्यासपूर्वक ) धर्माध्यास हो सकता था, किन्तु जब आत्मा और अनात्मरूप दोनों धर्मी अत्यन्त भिन्न प्रतित हो रहे हैं, तब उनके धर्मों का व्यत्यास कभी भी संभव नहीं, क्योंकि पृथक् पृथक् रहकर धर्मी अपने धर्मों का विनिमय या संक्रमण नहीं कर सकते—इस तथ्य को ध्वनित करने के लिए भाष्यकार ने कहा है—''तद्धर्माणां सुतरामितरेतरभावानुपपत्तः"।

भाष्यकार ने जो कहा है—"हिंदिपर्ययण विषयणः तद्धर्माणां च विषयंश्र्यासः"। यहाँ 'तिद्वपर्यय' पद का अर्थ है—विषयविपर्ययण। अर्थात् 'तिद्वपर्यय' पद के घटकीभूत 'तद् शब्द के द्वारा अनात्मरूप विषय का परामर्श किया गया है। [भाव यह कि आत्मा और अनात्मपदार्थ—ये दोनों जब प्रकाश और अन्धकार के समान अत्यन्त विपरीत स्वभाव के वौर दोनों का भेद प्रकट हो रहा है, तब न तो दिषय के धर्मों का विषयी में अध्यास हो सकता है और न उसके विपरीत विषयी के घर्मों का विषय में विनिमय हो सकता है ]। भाष्य में प्रयुक्त 'मिष्या' माना अपलापार्थंक है। अर्थात् 'अध्यासो मिथ्येति युक्तं भवितुम्'— इस भाष्य का अर्थ है—अध्यास नहीं हो सकता। अभिप्राय यह है कि 'यत्र यत्राध्यासः, तत्र तत्र भेदायहः'—इस प्रकार अध्यास व्याप्य और भेदायह व्यापक है, व्यापकीभूत भेदायह का विरोधी भेद-यह यहाँ उपलब्ध हो रहा है, वह भेदायह का निवर्तक है, भेदायह की निवृत्ति से उसके व्याप्यभूत अध्यास की भी निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि जहाँ जो व्यापक नहीं रहता, वहाँ उसका व्याप्य पदार्थं कभी नहीं रह सकता।

यहाँ भाष्य की योजना इस प्रकार कर लेनी चाहिए—"यद्यपि अध्यासी मिध्येति

पाध्यमधिष्णभागनतामस्ववैतन्यैकरसमुवासीनमेकमद्वितीयमारमतस्यं भृतिस्मृतीतिहासपुराणेषु गीवते । म चैतान्युपक्रमपरामर्थोपसंहारैः क्रियत्सणभिहारेणेवृत्तास्मतस्यमभिदयति तत्पराणि सन्ति सम्यानि वाकेणाच्युपचरितार्यानि कर्तुम् । अभ्यासे हि भूयस्थमर्थस्य भवति 'वयाहो वर्धनीयाहो वर्धनीयेति' मन्यूनस्यं प्रामेवोपचरितस्यमिति । अहममुभवस्तु प्रादेशिकमनेकन्निषशोकतुःचाविप्रपञ्चोपप्तुतमात्मानमादर्ध-यम् क्ष्यमात्मतस्यगोचरः कथं वाऽमुपल्लवः ? ॥ च अयेष्ठप्रमाणप्रस्यचिरोधावास्मायस्यैच तव्येक्षस्याप्रा-माण्यमुपचरितार्थस्यं चेति युक्तम् , तस्यायीयनैयत्याः निरस्तसमस्तवोषाश्चस्य बोधकतयाः च स्थाःसिद्ध-

#### भामती-व्याख्या

भवितुं युक्तम् , तथापि नैसर्गिकोऽयम्"। इसका आशय यह है कि आक्षेपवादी का कथन तब सत्य हो सकता था, जब कि 'अहम्-अहम्'—इस व्यावहारिक अनुभव में विशुद्ध आत्मतत्त्व परिलक्षित होता, किन्तु वह प्रकाश में नहीं आ रहा है, क्योंकि कर्तृत्वादि समस्त उपाधियों से रहित, अनन्त, आनन्दरूप, चैतन्य, एकरस, उदासीन, एक, अद्वितीय आत्मतत्त्व जो खुति, स्मृति, इतिहास और पुराणों में प्रतिपादित है, वैसा शुद्ध आत्मतत्त्व व्यावहारिक 'अहम्' अनुभव का विषय नहीं, अतः आत्मतत्त्व का अननुभव या भेदाग्रह सुलभ हो जाता है, भेदाग्रह होने के कारण उक्त अध्यास भी उपयम्ब हो जाता है।

आक्षेपवादी ने जो यह कहा या कि कर्तृत्वादि-रहित शुद्ध आरमतत्त्व के प्रतिपादक उपनिषदि शास्त्र गौणार्थंक हैं, वह कहना अत्यन्त अयुक्त है, क्योंकि जब शुद्ध आत्मतत्त्व के प्रतिपादक श्रुत्यादि वाक्य, उपक्रम, उपसंहार, अध्यास, अपूर्वता, फल और उपपत्ति नाम के पिड्वध तात्पर्य-प्राहक लिज्जों की कसौटी पर खरे उत्तर रहे हैं, जब विश्वद आत्मतत्त्व के प्रतिपादन में ही उनका तात्पर्य निश्चित है, ता उन्हें गौणार्थक इन्द्र भी सिद्ध नहीं कर सकता। जहां किसी एक ही तत्त्व का पुन:-पुन: संकीर्तन किया जाता है, वहां हा तत्त्व का उत्कर्ष उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, जैसे किसी सुन्दरी के लिए कहा गया—'अहो दर्शनीया, अहो दर्शनीया'। वहां बार-बार वैसा कहने से सुन्दरता में उत्कर्ष प्रकट होता है, किश्चिन्मात्र मी उनता नहीं आती, गौणार्थंता तो दूर रही [ श्री मण्डन मिश्र ने भी कहा है—एकमेवा-दितीयमित्यवघारणादितीयशब्दाध्यां तस्यैवार्थंस्य पुन: पुनरिभिधानात् सर्वप्रकारभेदिनिवृत्ति-परता श्रुतेर्लक्ष्यते, अध्यासे हि भूयस्त्वमर्थस्य भवति, यथा अहो दर्शनीया, अहो दर्शनीया इति, न न्यूनत्वमि, दूरत एवोपचिरतत्वम्'' ( ज्ञ. सि. पृ. ६ ) ]।

उपनिषद्दाक्य ही वास्तविक शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, व्यापक आत्मतस्य प्रकाशक हैं, लौकिक अहमनुभाव नहीं, क्योंकि अहमनुभव तो प्रदेश भाग में सीमित (परिच्छिन्न) एवं अनेकविघ शोक, दुःखादि प्रपञ्च में फँसे हुए आत्मा को ही विषय करता है, अतः वह अनुभव बाधितार्थं विषयक (भ्रमात्मक) होकर शुद्ध आत्मतस्य का प्रकाशक क्योंकर होगा ?

शका — यहाँ अहमनुभवरूप प्रत्यक्ष और उपनिषद्वाक्य जन्य झाडर के बलावल पर हिष्णात करने से अहमनुभव ही प्रवल ठहरता है, क्यों कि प्रत्यक्ष प्रमाण सभी प्रमाणों में ज्येष्ठ (अग्रज) होने के कारण प्रवल है, अतः इससे विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादक शब्द को ही अप्रमाण मानना न्यायसङ्गत है। प्रत्यक्ष प्रमाण को अपनी उत्पत्ति, क्रिप्त या अर्थ- कियाकारिता में शब्द प्रमाण को अपेक्षा नहीं, प्रत्युत शब्द जमाण को अपनी उत्पत्त्यादि में लियाकारिता में शब्द प्रमाण को अपेक्षा नहीं, प्रत्युत शब्द जमाण को अपनी उत्पत्त्यादि में लियाका प्रमाण की अपेक्षा है, लोक में निरपेक्ष प्रवल और सापेक्ष दुवल माना जाता है, महाभाष्यकार कहते हैं—''सापेक्षमसमर्थं भवति' (पा. बू. ३।१।८)। अतः उपनिषद्वाक्यों को अप्रमाण या गौणार्थंक मानना ही युक्ति-युक्त ।।

प्रमाणभाषस्य स्वकार्ग्यं प्रमितावनपेकारवात् । प्रभितावनपेकारवेऽप्युत्पत्तौ प्रस्थकापेकारवात्तिहरोधावनुत्पत्तिः स्वक्षणभाष्यमिति चेत्र, उत्पादकाप्रतिहन्दित्वात् । न द्यागभज्ञानं सांव्यवहारिकं प्रमाण प्रमाण्य-मृपहिति येन कारणाभाषास्य भवेवपि तु तास्थिकत् । न च तत्तस्योत्पादकम् । अतास्थिकप्रमाणभाषेभ्योऽ- वि सांव्यवहारिकप्रमाणभ्यानेभ्यति स्विक्ति वात्राविकप्रमाणभ्यानेभ्योऽ- वि सांव्यवहारिकप्रमाणभ्यानेभ्यति स्विक्ति सांव्यवहारिकप्रमाणभ्यानेभ्यति स्वाव्यवहारिकप्रमाणभाषेभ्यति सांव्यवहारिकप्रमाणभाषेभ्यति सांव्यवहारिकप्रमाणभाषेभ्यति सांव्यवहारिकप्रमाणभाषेभ्यति सांव्यवहारिकप्रमाणभाष्यमिति सांव्यवहारिकप्रमाणभाष्यमिति सांव्यवहारिकप्रमाणभाष्यमिति सांवयक्षिति सांवयक्यक्षिति सांवयक्षिति सांवयक्षि

#### भामती-व्याख्या

समाधान — उपनिषद्दान्य उस वेद के एकदेश हैं, जो कि अपौरुषेय होने के कारण पुरुष-सम्बन्ध-सम्भावित समस्त भ्रम, प्रमाद, करणापाटव और लोभादि दोषों से रहित है। उसमें किसी प्रकार का भी अप्रामाण्य प्रसक्त नहीं हो सकता। श्री कुमारिल भट्ट ने जो तीन प्रकार का अप्रामाण्य कहा है — "अप्रामाण्यं त्रिधा भिन्नं मिथ्यात्वाज्ञानसंशयं." (श्लो, वा. पृ. ६१)। अर्थात् विपरीतार्थ-बोधकत्व, अबोधकत्व और सन्दिग्धार्थ-बोधकत्व इन तीन प्रकार के अप्रामाण्य-प्रकारों में प्रथम (विपरीतार्थ-बोधकत्व ) वेद में इसलिए नहीं कि वह पुरुष्यत भ्रमादि दोषों से दूषित नहीं। द्वितीय (अबोधकत्व ह्म) अप्रामाण्य भी सम्भावित नहीं, क्योंकि उपनिषद्भप वैदिक वाक्य अपने समुचित अर्थ के बोधक हैं और वेद में प्रामाण्य स्वतःसिद्ध होने के कारण सन्दिग्धार्थ-बोधकत्व हम्प तृतीय प्रकार भी प्रसक्त नहीं होता। आगम-जान को अपने प्रमापनरूप कार्य में प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं, अतः सापेक्षत्वरूप अप्रामाण्य भी प्राप्त नहीं होता।

शहा—प्रत्यक्ष प्रमाण की सहायता के विना सब्द का प्रत्यक्ष एवं संगति-ग्रह नहीं होता और इसके विना शब्द किसी ज्ञान का उत्पादक नहीं हो सकता, अतः आगम-ज्ञान को अपनी उत्पत्ति में प्रत्यक्ष प्रमाण की अपेक्षा निश्चितरूप से है, श्री मण्डन मिश्र ने भी कहा है— "पदपदार्थं विभागाचीन आम्नायार्थं परिच्छेदः, स च प्रत्यक्षादिष्वायतते" ( श. सि. पृ. ३९ )। फलतः शब्द प्रमाण के स्वरूप की निष्पत्ति में प्रत्यक्ष अवश्य अपेक्षित है, प्रत्यक्ष की सहायता के विना पद का ज्ञान एवं उसका पदार्थं के साथ संगति-ग्रहण न हो सकने के कारण शब्द अपना अर्थ-निश्चयरूप कार्यं सम्पन्न नहीं करा सकता।

समाधान—आगम प्रमाण अपने उत्पादकीभूत व्यावह्यरिक प्रत्यक्ष का विरोधी नहीं, क्योंकि शब्द प्रमाण प्रत्यक्षगत पारमाधिक प्रामाण्य का ही घातक है, व्यावहारिक प्रामाण्य का नहीं, व्यावहारिक प्रामाण्य ही आगम ज्ञान का उत्पादक है, श्री मण्डन मिश्र भी यही कहते हैं—''प्रत्यक्षादीनां तु व्यावहारिक प्रामाण्यम्'' ( ब. सि. पृ. ४० )। आगम यदि प्रत्यक्षगत व्यावहारिक प्रामाण्य का निराकरण करता, तब अपनी उत्पादक सामग्री का ही हनन कर डालता, उत्पादक सामग्री के विना आगम का स्वरूप लाभ ही नहीं होता। प्रत्यक्षगत जिस तात्विक प्रामाण्य का निषेध आगम करता है, वह आगम का उत्पादक नहीं, वयोंकि जिनमें तात्विक प्रामाण्य न होने पर भी केवल व्यावहारिक प्रामाण्य होता है, उन पदार्थों से भी तत्व—बोध का उत्पादन देखा जाता है, जैसे कि वर्णात्मक शब्दों में हस्वत्व-दीर्धत्वादि धर्म अपने नहीं होते, अपि तु शब्द के व्यञ्जकीभूत ध्वनि (नादसंजक वायवीय संयोग-विभाग) के धर्म शब्द में आरोपित किन्सु लोक-प्रसिद्ध व्यावहारिकमात्र माने जाते हैं, फिर भी वे तात्विक बोध के उद्धावक माने जाते हैं, जैसे कि दीर्घ नकाररूप वर्ण से घटित नाग पद के द्वारा हस्ती और हस्व नकार-गिमत 'नग' के द्वारा वृक्षादि का बोध लोक में न ती

''त विद्यो परः शक्ष्वार्थः'' इति । ज्येष्ठस्यं चानपेक्षितस्य बाष्यस्ये हेतुनं वायकस्ये, स्वामानाव ज्यायसः शुक्तिज्ञानेन कनीयसा बायदर्शनात् । तदनपद्याधने तदबबाधारमनस्तक्ष्योत्पत्तेरनुपपत्तेः । दक्षितं च तास्विकप्रमाणभावस्थानपेखितस्यम् । तचा च पारमर्थं तूत्रं "पीर्वापर्धे पूर्वदीवेल्वं प्रकृतिवत्" ( क्षे० स्० ६ । ५।५४ ) इति । तथा --

> "पूर्वात्परक्लीयस्त्वं तत्र नाम प्रतीयताम् । अन्योक्यनिरपेकाणां जन्म वियां भवेत् ॥" इति ॥

> > भामती-व्याख्या

भ्रमात्मक माना जाता है और न उस बोध को प्राप्त करनेवाला व्यक्ति भ्रान्त, अपितु यथार्थ ज्ञानवाला ही माना जाता है [ श्रो मण्डन मिश्र भी कहते हैं — "शव्दाच्च नित्यादसत्यदीर्घादि-विभागभाजोऽर्धप्रतिपत्तिनं मिथ्या" ( ज. सि. पृ. १४)। महिंच जैमिनि ने अपने "नादवृद्धि-परा" ( ज. सू. १।१।१७) इस सूत्र में सिद्ध किया है कि वर्णात्मक शब्द नित्य होते हैं, उनमें हस्वत्व-दीर्घत्वादि विकार अपने नहीं होते, अपितु नाद पद-वाच्य वायवीय संयोग-विभाग या कण्ठ-ताल्वादि स्थानों पर जिह्ना के आधात के द्वारा जिनत विशेष कम्पन से युक्त वायु के वेग की एक विधा ही दीर्घत्वादि के रूप में परिलक्षित होतो हैं ]।

व्यावहारिक प्रामाण्य के बाध्ययीभूत प्रत्यक्षादि प्रमाणों से संबल पाकर उपनिषद्रप आगम प्रमाण जब अपने स्वार्थ का बोघ कराने में सक्षम और अनन्यार्थपरक है, **बा** अपने वाच्यार्थं के बोघन में ही उसे औपचारिक (गोणार्थंक) कहना कभी भी उचित नहीं, श्री शबर स्वामी कहते हैं-"विघी हि न परः शब्दार्थः प्रतीयते" (शा. भा. पृ. १४१) अर्थात् विघेय अर्थ का प्रतिपादक (स्वार्थ-बोधक । वाक्य कभी परार्थक (गौणार्थक) प्रतीत नहीं होता । आगम की अपेक्षा जो प्रत्यक्ष प्रमाण में ज्येष्ठत्व कहा गया, वह प्रत्यक्षगत ज्येष्ठत्व यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण में बाध्यता का साधक है, बाधकता का नहीं, क्योंकि ज्येष्ठ (पूर्वीत्पन्न.) शुक्ति में रजत-ज्ञान का कनिष्ठ (प्रधात उत्पन्न ) शुक्ति में शुक्ति-ज्ञान के द्वारा गा देखा जाता हैं, क्योंकि शुक्ति-ज्ञान जब तक पूर्वोत्पन्न रजत-ज्ञान का बाघ नहीं करता, तब तक शुक्ति-ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती जैसा कि कुमारिल भट्ट ने कहा है—"पूर्वाबाधेन नोत्पत्तिहत्तरस्य हि सिध्यति" ( क्लो. वा. पू. ६२ )। यह भी कहा जा चुका 🖁 कि आगम को व्यावहारिक प्रामाण्य की अपेक्षा होने पर भी तास्विक प्रामाण्यवाले प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं, अतः प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा यहाँ आगम का बाध सम्भव नहीं, अपितु आगम के द्वारा ही जान का बाध होता है, जैसा कि श्री जीमिन महर्षि ने कहा है—"पौर्वापर्ये पूर्वदौर्बल्य प्रकृतिवत्" ( जै. सू. ६।४।४४ ) अर्थान् दो निरपेक्ष निरोधी पदार्थों के क्रमशः पूर्वं और पर काल में उपस्थित होने पर पूर्वीपस्थित पदार्थ वंसे ही दुर्वल (बाधित) होता है, जैसे 'प्रकृतिवद् विकृतिः कर्त्तव्या'-इस न्याय के द्वारा प्रकृतिभूत दर्शपूर्णमास कर्म में पठित पाँच प्रयाज कर्मों की प्राप्ति होने पर विकृति कर्म में "नव प्रयाजा इज्यन्ते"—इस वाक्य से विहित प्रयाजगत नवत्व संख्या के द्वारा पूर्वीपस्थित पञ्चत्व संख्या का बाघ हो जाता है, श्री भट्टपाद की भी ऐसी ही व्यवस्था है—

पूर्वात् परबलीयस्त्वं तत्र नाम प्रतीयताम् । अन्योऽन्यनिरपेक्षाणां यत्र जन्म चियां भवेत् ॥ पूर्वं परमजातत्वादबाचित्वेव जायते । परस्यानन्यथोत्पादाञ्च त्वबाधेन सम्भवः ॥ (तं. वा. पृ. ५५९)

विष विश्वपहिक्कारास्यवनारमानमास्थिवत तैरिव का न तास्विकस्वमध्युपेतध्यम् । ब्रह्मिहे-विस्मि सबने जानान इति सर्वव्यापिनः प्रावेशिकस्वेन ग्रहात् । उच्चतरिगरिशिक्षरवित्यु महातस्यु भूमिष्ठस्य दूर्वाप्रवालिनिर्मासप्रस्पयवत् । न वेवं वेहस्य प्रावेशिकस्यमनुभूयते न स्वास्मन इति साम्प्रतं, निष्ठ तवेवं भवस्यहमिति, गौणत्वे वा म जानामीति । अपि च परशब्दः परत्र लक्यमाणगुणयोगेन वर्त्तत इति वन प्रयोधत्प्रतिपत्त्रोः सम्प्रतिपत्तिः स गौणः च भेवप्रत्ययपुरःसरः । व्यापा नैयमिकान्निहोत्रवचवोऽ-मिहोत्रशब्दः ( छ० १ पा० ४ ) प्रकरणान्तरावपृतभेवे कौण्डपायिनामयनगते कर्मणि प्रासमन्निहोत्रं भृहोतीस्यत्र साध्यसावृत्रयेन गौणः ( छ० ७ पा० ३ ) । माणवके वानुभवसिद्धभेदे सिहास्सिहशब्दः । न

#### भामती-व्याख्या

[ कहीं पूर्व से उत्तर और कहीं उत्तर से पूर्व का वाध होता है, उसकी व्यवस्था यह है कि पूर्वोत्पन्न पदार्थ की अपेक्षा पश्चात् उत्पन्न पदार्थ का प्रावत्य वहाँ ही समझा जाता है, जहाँ दोनों पदार्थों की उत्पत्ति में परस्पर एक-दूसरे की अपेक्षा नहीं होती। पूर्वोत्पन्न पदार्थ के समय पश्चात् उत्पन्न पदार्थ था ही नही, बतः पर का बाध किए बिना ही पूर्व की उत्पत्ति हो जाती है किन्तु पश्चात् उत्पन्न पदार्थ की जब तक उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, जब तक पूर्व का बाध न किया जाय ]।

दूसरी बात यह भी है कि जो लोग 'अहम' -इस प्रतीति के विषयीभूत पदार्थ को ही बात्मा मान बैठे हैं, उन्हें भी उसे तात्त्विक (वास्तविक) नहीं समझना चाहिए, क्योंकि 'अहमिहैवास्मि सदने जानानः'— इस प्रतीति के द्वारा आत्मा को एक घर के कोने में ही परि-जिल्ला बताया जाता है, जबिक आत्मा व्यापक होता है। व्यापकीभूत आत्मा में परिचित्र-न्नत्व की प्रतीति वैसे ही भ्रमात्मक है, जैसे कि पवंत के प्रोत्तुङ्ग शिखर पर अवस्थित विशाल विटप भी पृथिवी-तल पर खड़े हुए व्यक्ति को घास की छोटी सी पूली के समान दिखाई देते हैं। 'अहमिहैवास्मि' - इस प्रतीति में जो प्रादेशिकत्व ( एतद्देशाविष्ठन्नत्व ) प्रतीति होता है, वह शरीरगत है - ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि शरीर के लिए अहम - ऐसा प्रयोग नहीं हो सकता। 'अहम्' शब्द गौणी वृत्ति से शरीर का ही बांघक है'-ऐसा मानने पर 'अहं जानानः'--ऐसा व्यवहार ॥ हो संकेगा, क्योंकि शरीर न तो ज्ञानस्वह्नप है और न ज्ञान का आश्रय । 'अहं' शब्द का शरीर में गौण प्रयाम भी सम्भव नहीं, क्योंकि भट्टपाद ने कहा है-"स्वस्यमाणगुणैयोंगाद् वृत्तेरिष्टा तु गौणता ।" (तं० वा० पृ० ३५४) अर्थात् 'जहाँ पर 'सिह' शब्द माणवक में लक्ष्यमाण माणवकगत क्रूरत्व, श्रूरत्वादि गुणों के सम्बन्ध से प्रवृत्त हुआ है'-ऐसा वक्ता और श्रोता दोनों को निश्चय होता है, वहाँ हा सिहादि शब्द गौण माने जाते हैं। गीण-प्रयांग के लिए मुख्यार्थ (सिंहादि) और ाैणार्थ (माणवकादि) में भेद का निम्राय भी होना अनिवार्य है, जैसे कि 'अम्निहात्र' नाम का कर्म दो प्रकार का श्रुत है-(१) नित्य अग्निहोत्र और (२) कुण्डपायी ऋषियों के द्वारा अनुष्ठीयमान सत्र कर्म का बङ्गभूत अग्निहोत्रं [ "अग्निहोत्रं जुहोति" (तै. सं. १।४।९।१ ) इस वाक्य से विहित अग्निहोत्र कमं नित्य कमं है, जिसका अनुष्ठान आहित। यन पुरुष जीवन-पर्यन्त नित्य सायं और प्रात: किया करता है। "मासमिनहोत्रं जुहोति" (तां० ब्रा० २४।४।१) इस वाक्य से अवबोधित अग्निहोत्र कर्म कुण्डपायी ऋषियों के अयनसंज्ञक सत्रकर्म का अङ्ग कडलाता है ] । नित्य अग्निहोत्र कर्म का वाचक 'अग्निहोत्र' सब्द सत्रविशेष के अञ्जभूत अग्निहोत्र कर्म के बोधन में गौणीवृत्ति से प्रवृत्त है। प्रकरणान्तराधिकरण (२।३।११) में दोनों अग्निहोत्र कर्मों का भेद सिद्ध किया गया है। नित्य अग्निहोत्र कर्म 'अग्निहोत्र' गण का मुख्य और सत्राङ्गभूत कर्म

स्वहङ्कारस्य भुक्योऽयों निर्कृठितगर्भतया बेहाविभ्यो भिन्नोऽनुभूयते येन परदाब्दः शरीरादी गोणो भवेत् । ल जास्यम्तनिकदतया गोणेऽपि न गोणस्वाभिमानः सार्वपाविषु तेलदाब्दविति वेवितव्यम् । सन्नापि स्नेहात्तिलभगवावभेदे सिद्ध एक सार्वपादीनां तेलदाब्दबाक्यस्वाभिमानो त स्वर्धयोध्येलसार्वपयोरभेदाः व्यवसायः । तत्सद्धं गौणस्वमुभयवद्गानो गौणमुक्यविवेकविद्यानेन व्याप्तं तविह व्यापकं विवेक्तानं निकः संमानं गौणतामि निवर्त्तयसीति । न च वालस्यविद्यारीरभेदेऽपि सोऽहमिस्येकस्यासमनः प्रतिसम्बानाः वृदेहादिभ्यो भेदेमास्यासमानुभव इति वाच्यम् । परीक्षकाणां व्यव्वविद्यां ज्ञा न लौकिकानाम् । परीक्षका व्यापि हि व्यवहारसमये न लोकसामान्यमितवर्त्तन्ते । वच्यस्यनभतरमेव हि भगवान् भाष्यकारः । क्ष्यद्याः विशेवाविक्षवादिति । वाद्या अप्यानुः ''शास्त्रचिन्तकाः सक्ष्येचं विवेचयन्ति न प्रतिपत्तारः'' इति । तस्यारिकोच्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्वित्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्वित्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्वित्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्याक्विद्य

#### भामती-व्याख्या

गौण अर्थ माना जाता है, क्योंकि दोनों कमीं में साध्य-सादृश्य विद्यमान है। जहाँ माणवक में 'सिंह' शब्द का गौण प्रयोग होता है, वहाँ भी अनुभव के द्वारा माणव और सिंह का भेद सिद्ध होता है। इसी प्रकार यदि अहं शब्द का शरीर में गौण प्रयोग माना जाता है, तब 'अहं' शब्द के मुख्य और गौणभूत अर्थों का भेद किसी प्रमाण से सिद्ध होना चाहिए था, किन्तु अभी तक देहादि से भिन्न किसी अत्यन्त प्रसिद्ध आकार में प्रस्फुटित मुख्य अय अनुभूत नहीं हुआ, जिसको मुख्य मानकर 'अहं' शब्द शरीर में गौणरूप से प्रवृत्त होता। यद्यपि कहीं-कहीं अत्यन्त निरूढ़ हो जाने के कारण 'गौण' शब्द में भी गौणता का स्पष्ट भान नहीं होता, जैसे तिल से निकले द्रव का मुख्य रूप से वाचक 'तैल' शब्द सरसों से निकले द्रव विशेष की गौणी वृत्ति से कहता है, किन्तु उसमें गौणता आपातत प्रतीत नहीं होती। तथापि वहां भी सरसों से निकले तेल का तिलोदभूत तेल से भेद निश्चित होता है। सरसों के तेल में 'तैल' शब्द की वाच्यता का अभिमानमात्र होता है, अभेदाध्यवसाय नहीं। फलतः 'यत्र यत्र गौणार्थत्वम्, तत्र तत्र मुख्यार्थाद् भेदः'— इस प्रकार गौणत्व व्याप्य और मुख्यार्थप्रतियोगिक भेद व्यापक होता है। प्रकृत में व्यापक (मुख्यार्थ-भेद) सिद्ध न होने के कारण शरीरादि में 'अहम्' शब्द का गौण प्रयोग सम्भव नहीं।

यह जो कहा जाता है कि बाल्य और वृद्धावस्था के शरीरों का भेद होने पर भी आत्मा की प्रत्यिक्षज्ञा होने के कारण अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा शरीरादि से आत्मरूप मुख्यार्थं का भेद निश्चित है। वह कथा विवेक-कुशल प्रेक्षा-दक्ष परीक्षक मनीषियों की है, साधारण व्यक्ति की नहीं। परीक्षक महापुरुष भी व्यवहार-काल में साधारण व्यक्तियों की मर्यादा का उल्लङ्घन नहीं किया करते। भगवान् भाष्यकार भी कुछ आगे चलकर ही कहेंगे—"पश्चादि-भिश्चाविशेषात्" ( क. सू. शां. भा. पृ. ४२)। वैदिक क्षेत्र से बहिर्भूत विद्वान् धर्मकीर्ति ने भी ऐसा ही कहा है—"शास्त्रिचन्तकाः खल्वेवं विवेचयन्ति, न प्रतिपत्तारः" अर्थात् शास्त्रार्थं का निरन्तर चिन्तन करने वाले विवेचक महापुरुष ही गम्भीर विवेचन प्रस्तुत कर सकते हैं, साधारण प्रतिपत्ता नहीं। इस प्रकार यहाँ गौणादि प्रयोगों के न हो सकने के कारण परिशेष्ठाः 'अहमिहास्मि'—ऐसा प्रयोग करनेवाला लौकिक व्यक्ति शरीरादि से अविविक्त आत्मा को वैसे ही प्रादेशिक और परिच्छिन्न मानता है, जैसे एक व्यापक आकाश घट, मणिक ( मटका ) मल्लिका ( मलिया या हाँडी ) आदि उपाधियों के परिच्छेद से ( परिवेश में चिर कर ) परिच्छिन-सा प्रतीत होता 👢।

#### भामती-व्याख्या

'अहमिहैवारिम'—इस भ्रमात्मक प्रतीति में प्रमाणता लाने के लिए शरीरादि के समान आत्मा को भी प्रादेशिक (प्रदेशमात्र में रहने वाला परिच्छिन्न) मान लेना उचित नहीं, क्योंकि प्रादेशिक मान लेने पर प्रश्न उठता 👖 कि आत्मा को अणु परिमाण मानेंगे ? या मध्यम परिमाण का (शरीर के आकार का)? बणु मानने पर आस्मा में 'स्यूलोऽहम्', 'दीर्घोऽहम्'--ऐसा व्यवहार न हो सकेगा और शरीर के समान मध्यम परिमाण मा मान लेने पर आत्मा भी मरीर के समान हीं सावयव और अनित्य हो जायगा। यह भी इस पक्ष में जिज्ञासा होती 🖟 कि अवयवी आत्मा के अवयव-समुदाय में चैतन्य मार्नेगे ? या प्रत्येक अवयव में पृथक्-पृथक् चैतन्य ? प्रत्येक अवयव को चेतन मानने पर एक ही शरीर को अनेक स्वतन्त्र जेतनों का साम्राज्य मानना होगा। अनेक स्वतन्त्र चेतनों में परस्पर एक-वाक्यता ( गुण-प्रधानभाव ) न होने के कारण एक ही शरीर का विरुद्ध विविध दिशाओं में संचालन प्राप्त होगा, फलस्वरूप भरीर या तो टुकड़े-टुकड़े हो जायगा या विपरीत वाकर्षणों में पड़कर शरीर निष्क्रिय और स्तब्ध-सा होकर रह जायगा। सभी अवयवों के समूह में एक चैतन्य मानने पर किसी एक अवयव के टूट-फूट जाने पर आत्मा टूट-फूट जायेगा, चेतन नाम की वस्तु ही वहाँ नहीं रह जायगी। सभी अवयवों में अविनाभाव (परस्पर साथ-साथ रहने का स्वभाव ) तो देखा नहीं जाता, फलतः जब भी कोई एक अवयव विक्षीण हो (बिक्सर) जाता है, तभी उसका अभाव हो जाने से चैतन्य समाप्त हो जायमा ।

बौद्ध-सम्मत विज्ञानक्षण को 'अहम्'—इस प्रतीति का विषय मानने पर भी अहं प्रतीति की भ्रमरूपता दूर नहीं होती, क्योंकि वह प्रतीति एक स्थिर वस्तु को विषय करती है, किन्तु विज्ञान अस्थिर और क्षणिक । इस प्रकार अहंप्रतीति का कोई विशुद्ध एक विषय सिद्ध न हो सकने के कारण अध्यासारमक मानना पड़ता है। जिस प्रत्यक्षभूत अहंप्रतीति के वरु पर प्रत्यक्षभूत अहंप्रतीति के वरु पर प्रत्यक्षभूत अहंप्रतीति के विरोधामास की नीहारिका (कुहासा) को फाड़ती हुई भगवती श्रुति की प्रसर ज्योंति जगमगाती है और दहराकाश में छिपे कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुझ-दुःस, शोक-मोहादि की काछी रेसाएँ मिटा कर रख देती है। इस प्रकार समस्त बाद, श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणों में प्रसिद्ध मिध्याभूत अहमनुभव के स्वरूप (अन्योज्ञ्या-

ताप्यन्योन्यस्मित्रन्योन्यात्मकतामन्योन्यधर्माश्चाष्यस्येतरेतराधिवेकेनात्यन्तिविकयो-धर्मधर्मिणोर्मिथ्याद्यानिमित्तः सत्यानृते मिथुनोक्तत्य 'शहमिदं' 'ममेदम्' इति नैसर्गि-कोऽयं लोकव्यवहारः।

#### भामती

फलैक्पव्याख्यानम् क्ष्रभयोग्यस्मिक्तिस्थाविक । अत्र चाम्योग्यस्मिन् वर्गमिण आत्मवारीराबाबम्योन्यासमकः
तामव्यस्याहिमवं शरीराबीति । इबमिति च बस्तुतो न प्रतीतितः । लोकव्यवहारो लोकामां व्यवहारः
त चायमहिमिति व्यववेशः । इतिशब्दसूचितश्च शरीराजनुकूलं प्रतिकूळं च प्रमेयजातं प्रमाणेन प्रमायः
तबुपाबानपरिवर्जनाविः । अभ्योग्यममिश्चाव्यस्याम्योग्यस्मिन् वर्षमिण बेहाविधर्मान् जन्ममरणजराब्याव्याः
बीनारमिन वर्षमिण अध्यहतवेहारमभावे समारोप्य तथा चैतन्याबीनारमिन वर्षिक अध्यस्तवेहारमभावे
समारोप्य तथा चैतन्याबीनारमधर्मान् बेहाबावव्यस्तारमभावे समारोप्य ममेवं जरामरणपुरभपश्चरवाः
स्याबीति व्यवहारो व्यपदेशः इतिशब्दसूचितञ्च तवनुकपः प्रवृत्याविः । अत्र चाव्यासभ्यवहारक्रियास्यो
यः कर्त्तोक्षीतः स समान इति समानकत् करवेनाच्यस्य व्यवहार इत्युपपञ्चम् । पूर्वकालस्वसूचितमध्यासस्य
व्यवहारकारगरवं सूच्यति क्षिम्याक्षानिनित्तो व्यवहारः । । निव्य।क्षानमध्यासस्तिक्षिमत्तरस्तुवानामा-

#### भामती-व्याख्या

करते हुए भगवान् भाष्यकार कहते हैं-- "अन्योऽन्यस्मिन्नन्योऽन्यात्मकतामन्योऽन्यघमीधा-ध्यस्य लोकव्यवहारः।'' यहाँ 'अन्योऽस्मिन् धर्मिणि' का अर्थ है—आत्मा और शरीरादि धिमयों में "अन्योऽन्यात्मकतामध्यस्याहमिदम्"-इस भाष्य में 'इदम्' पद से शरीरादि का ग्रहण किया गया है। यद्यपि 'मैं यह शरीर हूँ'-ऐसी प्रतीति नहीं होती, तथापि शरीर के साथ 'अहं स्थूल:' आदि अनुभवों के आधार पर सिद्ध तादात्म्याष्ट्रपास की वस्तु-स्थिति को लेकर भाष्यकार ने 'अहमिदम्' - ऐसा कहा । 'लोकव्यवहारः' - यहां 'व्यवहार' के द्वारा 'अहम्-अहम्'—इस प्रकार का अभिवदन विविधात 📱। 'अहमिदम्' 'ममेदमिति'—यहाँ इति पद से सूचित व्यवहार है - प्रमाणों के द्वारा पदार्थों की अनुकूलता, तन्मूलक ग्राह्मता और प्रतिकूलता तन्मूलक परिवर्जनीयतां आदि का निष्पादन । अन्योज्यधर्माश्चाध्यस्य'-इसका तात्पर्य यह है कि अन्योऽन्य वर्मियों में परस्पर के धर्मी [ आतमा में देह के जन्म, मरण, जरा, व्याधि आदि धर्मों एवं शरीर में आत्मा के चैतन्यादि धर्मों] का अध्यास करके व्यव-हार करना-'ममेदं जरामरणपुत्रपशुस्वामित्वमिति'। 'व्यवहार' पद का वाच्यार्थं शब्द-प्रयोग । 'इति' शब्द के द्वारा तदनुरूप प्रवृत्यादि व्यवहार सूचित किए गए हैं [विवरण-कार ने चार प्रकार का व्यवहार कहा है—"अभिज्ञा, अभिवदनम्, उपादानम्, अर्थक्रिया इति चतुर्विधः" (पं० वि० पृ० ६२) अर्थात् घटादि पदार्थौ का (१) ज्ञान, (२) संज्ञा पद का अभिधान, (३) प्रवृत्ति और (४) जलाहरणादि के भेद से ॥ व्यवहार चार प्रकार का होता है। यहाँ भाष्यकार ने कुछ व्यवहारों का अभिधान कर शेष को 'इति' पद से सूचित किया है ]।

शहा—'अध्यस्य व्यवहार:'—ऐसी भाष्य-योजना में यह विचारणीय है कि 'अध्यस्य' पद में प्रयुक्त 'स्यप्' आदेश का स्थानीभूत 'क्त्वा' प्रत्यय कैसे हुआ ? "समानकर्तृकयोः पूर्वकाले' (पा. सू. ३।४।२१) इस सूत्र के द्वारा एककर्तृक दो कियाओं में से पूर्वकालीन किया की उपस्थापक धातु के उत्तर 'क्त्वा' प्रत्यय का विधान किया जाता है, किन्तु यहाँ कोई ऐसा एक कर्त्ता प्रतीत नहीं होता, जिसकी पूर्वकालीन क्रिया की वाचक 'अस्' धातु हो।

समाधान—[ वेदान्तियों का सभी व्यवहार श्री कुमारिल भट्ट की प्रक्रिया पर निर्भर है। भाट्टगण आख्यात की शक्ति भावना में मानते हैं, भावना पदार्थ चेतन का एक व्यापार

बानुविद्यानाष्ट्रयवहारभावाभावयोरित्यर्थः । तदेवमध्यासस्वरूपं कलं च व्यवहारमुक्तवा तस्य निमित्तमाह

इसरेसराविवेकेन ■ । विवेकाग्रहेणेत्यर्थः । अयाविवेक एव कस्मान्न भवति, ■।। च ■ा।।

पाना आह @अत्यन्तविविक्तयोर्धमंष्यिनशेः । परमार्थतो धर्मिशोरतावाल्यं विवेको धर्माणां चासक्कीर्वता विवेकः ।

स्थादेतत् —विविक्त्योर्वस्तुसतोर्भेवाग्रहिनबन्धनस्तावास्यविश्वमो युज्यते श्रुक्तीरिव रजताव्भेवाग्रहे रखततावास्यविश्वमः । इह तु परमार्थसतिश्वदासमनो न भिग्नं वेहाखस्ति वस्तुसत्तत् कृतश्चिवारमनो भेवा-ग्रहः कृतश्च तावास्यविश्वम इत्यत आह क सत्यानृते निश्चनीकृत्य क । विवेकाग्रहावध्यस्येति योजना । सस्यं चिवात्मा, अनृतं बुद्धोन्तियवेहावि, ते हे धामणी मिथुनीकृत्य, युगलीकृत्येत्यर्थः । च च संवृतिपर-मार्थसतोः पारमार्थिकं मियुनमस्तीत्यभूततः द्वावार्थस्य क्येः प्रयोगः । एतदुक्तं भवति —अप्रतीतस्यारापा-

#### भामती-व्याख्या

है, अपने आश्रयीभृत कर्ता के विना भावना उपपन्न नहीं हो सकती, अतः भावना के द्वारा कर्ता का आक्षेप या उन्नयन किया जाता 1 । यहाँ भी अध्यसन ओर व्यवहरण—इन दो कियाओं के द्वारा जो कर्ता उन्नीत होता है, वह एक ही है, अतः एक ही कर्ता की अध्यसन और व्यवहरण—इन दो कियाओं में अध्यसन क्रिया पूर्वकालीन है, अतः उसकी वाचकीभूत अधिपूर्वक अस् धातु के उत्तर क्त्वा प्रत्यय निष्यन्न हो जाता है। 'अधि' अव्यय पूर्व में होने के कारण "समासेऽनञ्जूवें क्त्वो त्यप्" (पाठ सूठ ७।१।३७) इस सूत्र के द्वारा क्त्वा को 'त्यप्' का आदेश होकर 'अध्यस्य' पद सम्यन्न हो जाता है, उक्त प्रयोग का तात्पर्य 'अध्यस्य व्यवहारित लोकः'—इस प्रयोग में 1 ।

'अध्यस्य' पद में प्रयुक्त 'बत्वा' प्रत्यय के द्वारा पाप में पूर्वकालभावित्व सूचित किया गया, अतः पूर्वकालभावी अध्यास में उत्तरभावी व्यवहार क्रिया की कारणता का स्पष्टीकरण करते हुए भाष्यकार कहते हैं—"मिच्याज्ञाननिमित्तो व्यवहारः"। 'मिच्या ज्ञान' भव्द का अर्थ है-अध्यास, यही अध्यास उक्त व्यवहार का निमित्त है, अतः व्यवहार को अध्यास निमित्तक कहा गया है, क्योंकि 'अध्याससत्त्वे ध्यवहारसत्त्वम्, अध्यासाभावे व्यवहाराभावः'—इस प्रकार अध्यास के भावाभाव का अनुविधान व्यवहार का भावाभाव करता 👖 । इस प्रकार अध्यास के स्वरूप एवं उसके फलभूत व्यवहार का कथन करके उसका निमित्त कहते हैं—"इतरेतराविवेकेन"। यहाँ 'विवेक' पद से विवेक (भेद) का अग्रह विविक्षित है। 'विवेकाग्रह को अध्यास का निमित्त न मान कर अविवेक (भेदाभाव) को ही अध्यास का निमित्त क्यों नहीं माना जाता ?' इस प्रक्त का उत्तर यह है कि जहाँ अविवेक या भेदाभाव है, वहाँ अध्यास हो ही नहीं सकता यह दिखाने के लिए कहा गया है अत्यन्त-विविक्तयोः धर्मिणोः।" आशय यह है कि अभिन्न पदार्थ में कभी अध्यास नहीं होता, शुक्ति और रजत के समान दो नितान्त विविक्त ( भिन्न ) धर्मियों में ही अध्यास होता है, हाँ उनमें विवेक (भेद) का भान नहीं होना चाहिए। विवेक दो प्रकार का होता है—(१) दो र्धामयों का अतादात्म्य र्धामविवेक कहलाता 🌡 और (२) आरुण्यादि धर्मों का असंकीर्णस्व (स्फटिकाद्यवृत्तित्व) धर्मविवेक है।

यहाँ यह श्रङ्का होती है कि जो दो धर्मी वस्तुतः विविक्त हों किन्तु उनके विवेक (भेद) का ग्रह (भान) न हो रहा हो, तब उनमें तादात्म्य-विश्रम (श्रुक्ति में रजतरूपतादि । पा) घटित हो जाता है, जैसे कि शुक्ति और रजत—दो वस्तुतः भिन्न पदार्थ हैं, उनका भेद-ग्रह न होने के कारण उनका 'इदं रजतम्'—इस प्रकार तादात्म्य-श्रम हो जाता है, किन्तु

# आह—को अयमध्यासो नामेति ? उच्यते—स्मृतिकपः परत्र पूर्वेद्रष्टावमासः । तं

भामती

योगाबारोप्यस्य प्रतीतिरुपयुज्यते न बस्तुसत्ति । स्यावेतत् — आरोप्यस्य प्रतीती सत्या पूर्वदृष्टस्य समारोपः, समारोपनिबन्धना च प्रतीतिरिति वुर्वारं परस्पराज्यस्य नित्यत आह — अ नैसींगक इति अ ।
स्वाभाविकोऽनाविरयं व्यवहारः । व्यवहारानावितया तत्कारणस्याच्यासस्यानावितोक्ता । तत्व पूर्वपूर्वमिच्याज्ञानोपविज्ञतस्य बुद्धीन्द्रियशरीरावेक्तरोत्तराच्यासोपयोग इत्यनावित्याद्वीआङ्कुरवर्षा परस्पराश्रयस्विमत्यर्थः ।

स्यादेतर्—अद्धा पूर्वप्रतीतिमात्रमृषयुउयत आरोपे, न तु प्रतीयमानस्य परमार्थसत्ता । प्रतीतिरेव स्वत्यन्तासतो गगनकमिकनोकश्यस्य देहेन्द्रियादेनींपपछते । प्रकाशमानत्वमेव हि विदारमनोऽपि सत्त्रं म तु तदितिरिक्तं सत्तासामान्यसमवायोऽर्थिकयाकारिता वा, हतापत्तेः । सत्तायाक्षार्थिकयाकारितायाक्ष सत्तान्तरार्थिकयाकारितान्तरकस्यनेऽनदस्यापातात् प्रकाशमानतेव सत्ताऽम्युपेतच्या । तथा च देहावयः प्रकाशमानतेव सत्ताऽम्युपेतच्या । तथा च देहावयः प्रकाशमानतेव सत्ताऽम्युपेतच्या । तथा च देहावयः प्रकाशमानतिव सत्ताऽम्युपेतच्या । तथा च देहावयः प्रकाशमानस्तित् कथं तथ्यानृतयोगियुनीभावस्तदश्याचे वा क्षा कृतो भेदाग्रहस्तदसम्भवे कृतोऽध्यास इत्याशयवानाह । आह आसेता कोऽयमध्यासो नाम ? । प्रवास्त्राक्षेत्रे ।

भाम ी-व्याख्या

परमार्थसत् आत्मा से अत्यन्त भिन्न शरीरादि बुछ भी वस्तुसत् नहीं, तब चिदातमा का किसके साथ भेदाग्रह और तादाम्त्य-विश्नम होगा ? इस शक्का का समाधान करते हुए कहा गया है—"सत्यानृते मिथुनीकृत्य" । इसका अन्वय है— "विवेकाग्रहादध्यासः" इसके साथ । यहाँ सत्य पदार्थ है— चिदातमा और असत्य है— चुद्धि, इन्द्रिय और वेहादि । इन दोनों धीमयों को एक युगल के रूप में बुद्धिस्थ करना ही मिथुनीकरण है, क्योंकि संवृत्तिसत् (संवृत्तिसंकक अविद्या का कार्य) और परमार्थसत् (ब्रह्म) का वास्तिवक युगलीकरण सम्भव नहीं, परिशेषतः अभूत पदार्थ को आरोप-प्रणाली के द्वारा ही भूत वस्तु बनाकर परमार्थ तत्त्व के साथ मिथुनीकरण करना होगा—इस प्रक्रिया की सूचना देने के लिए 'मिथुनीकृत्य' पद में 'च्वि' प्रत्यय का प्रयोग किया गया है [''कृश्विस्तयोगे सम्पद्यकत्तिर च्विः'' (पा. सू. ४।४।४०) इस सूत्र के द्वारा स्वार्थ में 'च्वि' प्रत्यय का जो वैकल्पिक विधान किया गया है, उसके लिए वार्तिककार ने कहा है—''च्विविधावभूतत द्वावग्रहणम्''। फलतः जो वस्तु जैसी नहीं है, उसका वैसा बन जाना च्वि प्रत्यय से ध्वित्ति होता है। प्रकृत में पारमार्थिक युगलभाव सम्भव नहीं, अतः एक पदार्थ का अध्यास करके उसका दूसरे सत्य पदार्थ के साथ युगलभाव सम्भव नहीं, अतः एक पदार्थ का अध्यास करके उसका दूसरे सत्य पदार्थ के साथ युगलभाव सम्भावति किया गया है—इस तथ्य को अभिसूचित करने के लिए 'च्वि' प्रत्यय का यहाँ प्रयोग किया गया है। 'संवृति' शब्द का प्रयोग नागार्जुन ने अविद्या या अध्यास के अर्थ में किया है—

हे सत्ये समुपाश्चित्य बुद्धानां धर्मदेशना । लोकसंवृतिसत्यं सत्यं च परमार्थतः ॥ (आगम. २४।८)

चन्द्रकीति ने इसकी वृत्ति में "समन्ताद्वरणं संवृत्तिरज्ञानम्" कहा है। प्रज्ञाकर गुप्त संवृति का अर्थ करते हैं—"संवृतिनाम विकल्पविज्ञानम् , अनादिवासनाबलायातः प्रतिभास।" (प्र. वा. पृ. १८५)। श्री शान्तिदेव के बोधिवर्यावतार में श्री प्रज्ञाकरमित कहते हैं— "संव्रियते आवियते यथाभूतपरिज्ञानं स्वभावावरणादावृतप्रकाशनाच्च अनयेति संवृतिः, अविद्या, मोहो, विपर्यासः इति पर्यायः" (बो. च.पं. पृ. १७०)। फलतः संवृतिसत् का अर्थ है— आविद्यक या व्यावहारिक सत् ]। आशय यह है कि अप्रतीयमान पदार्थं का कभी आरोप

समायातः लोकसिद्धमञ्यासलक्षणमाचक्षाण एवाक्षेपं प्रतिक्षिपति । उच्यते—स्मृतिक्यः परत्र पूर्ववृष्टावभासः () अवसम्रोध्यमतो वा भासोऽवभासः । प्रस्ययान्तरबाधमास्यावसादोऽवभानो वा ।

मामती-व्याध्या

(अध्यास) नहीं होता, अतः अध्यास में आरोप्यमान (अध्यस्यमान) रजतादि पदार्थों की

प्रतीति का उपयोग होता है, उनकी पारमाधिक सत्ता अपेक्षित नहीं होती।

यहाँ जो यह शक्का होती है कि अध्यस्यमान पदार्थ की प्रतीति हो जानेपर वह पूर्व-दृष्ट कहलाता वार्य पूर्व-दृष्ट पदार्थ का अन्यत्र अध्यास होता है। किन्तु अध्यास हो जाने के पश्चात् ही रजतादि की प्रतीति होती है—इस प्रकार अध्यास और प्रतीति का अन्योऽन्याश्रय प्रसक्त क्यों न होगा ? इस शक्का का परिहार करने के लिए कहा गया है—"नैसर्गिकः"। उक्त व्यवहार स्वाभाविक (अनादि) है। प्रतीत्यादिरूप व्यवहार अनादि है, अतः उसके कारणी-भूत अध्यास में भी अनादिता ध्वतित हो जाती है, फल्काः पूर्व-पूर्व मिध्याज्ञानोपदिश्वत पदार्थ का उत्तरोत्तर अध्यास में उपयोग होता जाता है। बीज-वृक्ष प्रवाह के समान अनादि पदार्थों में अन्योऽन्याश्रयता नहीं मानी जाती [ जिस बीज व्यक्ति से जो वृक्ष उत्पन्न होता है, यदि उसी वृक्ष व्यक्ति से उसके जनकीभूत बीज की उत्पत्ति मानी जाती है, तब अवश्य अन्योऽन्याश्रयता होगी, किन्तु अन्य बीज से अन्य वृक्ष की उत्पत्ति मानने में परस्पराश्रयता नहीं होती। इसी प्रकार प्रकृत में प्रतीति और अध्यास का अनादि प्रवाह माना जा सकता 1 ]।

यह बात ठीक विकास में अध्यस्यमान की केवल पूर्व प्रतीति उपयोगी है, परमार्थ सत्ता नहीं, किन्तु गगन-कुसुम के समान अत्यन्त असत् देह, इन्द्रियादि की प्रतीति ही सम्भव नहीं, क्योंकि असत्ता का अर्थ अप्रतीयमानता और सत्ता का अर्थ प्रतीयमानता ही. किया जाता है। चिदात्मा में प्रतीयमानत्वरूप ही सत्त्व माना जाता है, उससे मिन्न वंशेषिक-सम्मत सत्ता जाति का समवाय वा बौद्ध-स्वीकृत अर्थिक्रयाकारित्व को यहाँ सत्त्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि वैसा मानने पर 'सत्ता' जाति में सत्ता और 'अर्थिक्रयाकारित्व' धर्म में अर्थिक्रयाकारिता न होने के कारण सत्तादि प्रपन्त को असत् मानना होगा। सत्तादि में भी दूसरी सत्तादि की कल्पना करने पर अनवस्था हो जाती है। फलतः प्रकाशमानता को ही सत्ता मानना आवश्यक है। तब तो देहादि को भी सत् ही मानना होगा, असत् नहीं—'देहादयः नासन्तः, प्रतीयमानत्वात् , चिदात्मवत्'। देहादि को यदि असत् माना जाता है, तब वे प्रतीयमान न हो सकोंगे, अतः सत् और असत् का मिथुनीभाव क्योंकर होगा? मिथुनीभाव के बिना किसका किससे भेदाग्रह होगा? एवं भेदाग्रह सम्भव न होने पर अध्यास कैसे होगा? इस शक्ता को हत्य में रखकर आक्षेपवादी प्रकृत करता है—"कोऽयमध्यासो नाम?" यहाँ 'किम्' शब्द आक्षेपार्थक है अर्थात् अध्यास उपपन्त नहीं हो सकता।

इस आक्षेप के समाधान में समाधान करने वाला अध्यास का लोक-प्रसिद्ध लक्षण प्रस्तुत करता है—"उच्यते स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः"। 'षद्लु विशरण मध्यवसादने' इस धातु से निष्पन्न अवसाद या अवमत का अर्थ ही 'अव' उपसर्ग से अवद्योतित है, अतः अवसन्न (अवसाद-युक्त) या अवमत (तिरस्कृत) अवभास ही अध्यास का शब्दार्थ सिद्ध होता है। यहाँ अधिष्ठान-ज्ञान के द्वारा उसका बाध होना ही अवसाद या अवमान है। इस प्रकार अवभास के द्वारा मिथ्या ज्ञान विविक्षित होने पर अध्यास का संक्षिप्त लक्षण 'मिथ्याज्ञान-मध्यासः'—ऐसा पर्यवसित होता है। व्यायवातिककार निष्या को मिथ्या ज्ञान मानते हुए

प्तावता मिन्यासानमित्युक्तं भवति—तस्येवमुपव्यास्यानं क्ष पूर्वदृष्टित्यावि ■ । पूर्वदृष्टत्यावभासः पूर्ववृष्टावभासः । निन्याप्रत्ययक्षारोपविषयारोपणीयस्य मियुनमन्तरेण न भवतीति पूर्वदृष्टप्रहणनानृतमारोपणीयमुपस्थापयिति, तस्य ■ वृष्टत्वमाश्रमृपयुज्यते न वस्तुसत्तेति दृष्टप्रहणम्, तथापि वर्समानं वृष्टं वर्शमं
नारोपोपयोगिति पूर्वत्युक्तं, ■ पूर्ववृष्टं स्वक्ष्मेण सब्य्यारोपणीयतयाऽनिर्वाच्यमित्यनृतम् । आरोपविषयं
सत्यमाह ■ परत्रेति थ । चाच वृक्तिकावो परमार्थसति, तवनेण सत्यानृतिम्युनमुक्तम् । स्यावेतत् — परत्र
पूर्वदृष्टावभास इत्यलक्षणमितव्यापकत्वात् । अस्ति हि स्वस्तिमत्यां गवि पूर्वदृष्टस्य गोत्वस्य परत्र
कालाक्ष्यामवभासः । अस्ति च पाटलियुत्रे पूर्ववृष्टस्य वेषवत्तस्य परत्र माहित्सत्यामवभासः समीचीनः ।
अवभासपवं च समीचीनेऽपि प्रत्यये प्रसिद्धं ■ नीलस्यावभासः पीतस्यावभास इत्यत आह ■ स्मृतिकय

भामती-व्याख्या

कहते हैं—''सामान्यविशेषधर्मपरिज्ञाने सित तिह्वपरीतधर्माध्यारोपेण विपर्ययः सर्वत्र भव-तीति । कः पुनरयं विपर्ययः ? अतिस्मस्तिदिति प्रत्ययः'' ( न्या. सू. १।१।२ ) । श्री कुमारिल भट्ट ने भी मिथ्याज्ञान विपर्यय को ही माना है, जैसा कि क्लो. वा. पु. ६१-६२ में प्रयुक्त ''मिथ्यात्वाज्ञानसंश्रयः'' और ''साक्षाद् विपर्ययज्ञानाद् लघ्वयेव त्वप्रमाणता''— इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट है । श्री ज्ञानश्री ने भी आरोप के अर्थ में ही 'अघ्यास' शब्द का प्रयोग किया— ''अर्थक्वंकोऽध्यासतो भासतेऽन्यः स्थाप्यो वाच्यस्तत्त्वतो नैव कश्चित्'' ( ज्ञानश्री. पृ. २०३ ) । किन्तु प्राचीन आचार्य वसुबन्धु ने अध्यास के लिए उपचार शब्द का प्रयोग उचित समझा है—''आत्मधर्मोपचारो हि विविधो यः प्रवतंते'' ( विज्ञाप्ति. पृ. ९६ ) । इसकी व्याख्या में कहा गया है—''यच्च यत्र नास्ति, तत् तत्रोपचर्यते ।'' जपाकुसुमादि के समीपवर्ती स्फटिकादि में जपाकुसुम की अरुणिमा का उपचार ( उपसंक्रमण ) प्रसिद्ध ही है ] ।

मिध्याज्ञान का विस्तृत लक्षण किया गया है—''परत्र पूर्वदृष्टावभासः''। 'पूर्वदृष्टस्य अवभासः पूर्वदृष्टावभासः'—इस प्रकार यहाँ षष्ठी समास है। मिध्या ज्ञान तब तक नहीं हो सकता, जब तक आरोप के विषय (अधिष्ठान) और आरोपणीय रजतादि पदार्थों के मिधुन (युगल) की उपस्थिति न हो, अतः यहाँ 'पूर्वदृष्ट' पद के द्वारा अनृत (असत्य) आरोपणीय की उपस्थिति कराई गई है। उस (आरोपणीय पदार्थ) की केवल दृष्टता (प्रतीति) अपेक्षित है, परमार्थ सत्ता नहीं—इस तथ्य का आविष्कार 'दृष्ट' पद के द्वारा किया गया है। उसमें भी वर्तमानकालीन दर्शन उपयोगी नहीं—यह दिखाने के लिए 'पूर्व' पद का ग्रहण किया गया है। यद्यपि पूर्वदृष्ट रजतादि पदार्थ स्वरूपतः सत् (अयावहारिक) है, प्रातिभासिक नहीं, तथापि आरोपणीयत्व (ब्रह्मज्ञानेतरज्ञानबाध्यत्व) रूप से असत् होने के कारण अनृत कहा जाता है। अध्यास के विषय (अधिष्ठान) की अनृत-विरुद्ध सत्यता प्रकट करने के लिए 'परत्र' का प्रयोग किया गया है। शुक्तचादि पर पदार्थ रजतादि की अपेक्षा सत्य (अधिकसत्ताक) होते हैं। इस प्रकार अनृत और ऋत (सत्य) का मिथुन (जोड़ा) प्रस्तुत किया गया है।

यहाँ शब्द्धा होती है कि 'परत्र पूर्वदृष्टावभासः' —यह अध्यास का स्थाप निर्दुष्ट नहीं, क्योंकि स्वस्तिमती नाम की गो व्यक्ति में पूर्व दृष्ट 'गोत्व' जाति जा परत्र (कालाक्षी नाम की गो व्यक्ति में) अवभास (सत्य ज्ञान) होता है। इसी प्रकार पाटिलपुत्र (पटना नगर) में पूर्व दृष्ट देवदत्त का परत्र (माहिष्मित नाम के नगर में) अवभास होता है। 'अवभास' पद सत्य ज्ञान में भी प्रयुक्त होता है, जैसे—'नीलस्यावभासः', 'पीतस्यावभासः'। तम प्रकार गोत्वादि जाति एवं देवदत्तादि व्यक्तियों की सत्य अनुभूति में प्रसक्त अतिव्याप्ति की पा

इति ■ । स्मृते रूपमिव रूपमस्येति स्मृतिरूपः । असिश्रहितविषयस्यं ■ स्मृतिरूपस्यं सिश्रहितविषयं च प्रत्यिभिज्ञानं समीचीनमिति नातिन्याप्तिः । नाप्यन्याप्तिः स्वप्नज्ञानस्यापि स्मृतिविश्वमरूपस्यं क्षरस्यातत्रापि ■ स्मर्यमाणे वित्रावी निद्रोपप्रववशावसिद्धानापरामर्शे तत्र तत्र पूर्ववृष्टस्येय सिश्रहितवेशकालस्यस्य समारोपः ।

एवं पीतः शङ्कास्तिको गुढ इत्यत्राप्येतस्त्रमणं योजनीयम् । तथाहि—बहिविनिगंग्छवस्यच्छत-यनरिक्तसंपृक्तपिसद्वय्यवित्तनीं पीततां पिसद्वश्यरहितामनुभवन् शङ्कं च बोवाच्छादितश्वृक्तिमानं द्वयमात्र-मनुभवन् पीततायाश्य शङ्कासम्बन्धमननुभवज्ञसम्बन्धाग्रहणसाक्ष्येण पीतं तपनीयपिण्डं पीतं विद्वयक्तर-मित्याबी पूर्ववृष्टं सामामाधिकरच्य पीतत्वशङ्कात्वयोरारोप्याह पीतः शङ्कां इति । एतेन तिको गुढ इति अस्ययो व्याख्यातः।

एवं विज्ञातृपुरवाभिमुलेव्वादशींवकादिषु स्वच्छेषु चाक्षुषं तेजो लग्नमिव बलीयसा सौटर्येण तेजसा प्रतिस्रोतः प्रवस्तितं मुक्तसंयुक्तं मुखं प्राहयद् दोववशासद्देशतामनभिमुखतां ■ मुखस्याप्राहयत् पूर्वदृष्टाभि॰

## भामती-व्याख्या

शक्ता को दूर करने के लिए कहा गया है— "स्मृतिरूपः"। [ "प्रशंसायां रूपप्" (पा. सू. ४।३।६) इस सूत्र के द्वारा 'रूपप्" प्रत्यय करक जा 'स्मृतिरूप' पद निष्पन्न होता है, वह यहाँ अपुष्युक्त है, क्यों क उससे स्मृति का प्रशस्तता या पारपूर्णता प्रतीत होती है, किन्तु यहाँ स्मृतिविषय का एक अशमात्र विवासत है, अतः बहुवीहि समास के द्वारा 'स्मृतिरूपः' शब्द श्री मिश्र जी निष्पन्न कर रहे हैं ] 'स्मृते रूपिमव रूपमस्य'—इस प्रकार सम्पन्न 'स्मृतिरूप' पद के द्वारा असिन्नकृष्टायावषयकत्व मात्र की उपस्थित कराई जाती है, जिससे 'तदेवात्र गोत्वम्', 'स एवाय देवदत्तः'—इत्यादि प्रत्याभन्नात्मक प्रमा ज्ञान में इस लक्षण की अतिश्वाित नहीं हाती, स्थोंक प्रत्याभन्ना ज्ञान साम्यक् होता है। इस लक्षण की कहीं अध्याित भी नहीं, क्योंक सभी अमप्रकारों में इस लक्षण का सम्यक् समन्वय हो जाता है, जैसे कि—

- (१) स्वाप्न ज्ञान स्वप्न दखते समय स्मर्थमाण माता-पिता आदि पदार्थों में 'निद्रा' दांष के कारण उनकी असिन्नधानता का भान नहीं हो पाता और पूर्व जाग्रत अवस्था में दृष्ट सिन्निहत दश-कालवृत्तित्व का समारोप होकर इयं में माता', 'अयं में पिता' ऐसी प्रताति हो जाती है।
- (२) पीतः शङ्खः ऐसा भ्रम पीलिया रागवाले व्यक्ति को प्रायः होता है। उसके नेत्रों से निकली भुभ्र रिश्मयों के साथ पीलिया का कारणाभूत कुपित पित्त द्रव्य वैसे ही चिपक जाता है, जंस चाँदी के तारों पर साने का रंग चढ़ा हो। उस पित्त द्रव्य को साथ चिपकाए नेत्र-रिश्मयां बाहर निकल कर श्वेत शङ्ख पर फल जाती है। 'अतिसामीप्य' दोख के कारण पित्त द्रव्य का ग्रहण नहीं हो पाता और पीलिया रोग के कारण शङ्ख्यात शुक्ल वर्ण का भान नहीं होता, पित्तगत पीत वर्ण और शङ्ख के वास्तविक असम्बन्ध का ग्रहण भी नहीं होता। जैसे 'पीतं स्वर्णापण्डम्', 'पीतं बिल्वफलम्—इत्यादि सत्य स्थल पर गुण और गुणी द्रव्य का असम्बन्धाग्रह होता है, वैसे ही 'पीतः शङ्खः' इत्यादि भ्रमन्थल पर पूर्वदृष्ट पीतत्व और तपनीयपिण्डत्वादि के सामानाधिकरण्य का पीतत्व और शङ्ख्यत्व में आरोप करके पीलियावाला व्यक्ति व्यवहार करने लग जाता है—'पीतः शङ्खः'। इसी प्रकार 'तिक्तो गुडः' आदि भ्रमों की प्रक्रिया होते है।
- (२) प्रतिविम्व विश्वम-स्थलों में द्रष्टा पुरुष के सम्मुखस्थ वर्षण या जलादि स्वच्छ पदार्थों पर उसकी नेत्र-रिक्मियाँ जाती हैं ओर दर्पण-तल पर प्रमृत सूर्य के प्रखर प्रकाश से टकराकर द्रष्टा के मुख की ओर ही मुड़ जाती और मुख का ही पूर्णतया ग्रहण

मुखादशोंदक्रदेशतामाभिमुख्यं च मुझस्यारोपयतीति प्रतिबिम्यविश्वमोऽपि लक्षितो भवति । एतेन द्विचन्त्र-दिङ्मोहालातचक्रगन्यवैनगरवंशोरगादिविश्वमेध्वपि यथासम्भवं कक्षणं योजनीयम् ।

एतदुक्तं भवति – न अकाशमानतामात्रं सस्यं येन बेहेन्द्रियादेः प्रकाशमानतया सद्भावो भवेत् ।
निह सर्पोदिभावेन रक्क्यादयो वा स्फटिकादयो ■ रकाविगुण्योगिनो न प्रतिभासन्ते, प्रतिभासमाना वा
भविन्ति तदात्मानस्तद्धर्माणो वा । तथा सित मञ्जु मरीविषयमुण्यावयमुण्याक्तुङ्गतरङ्गभङ्गमालेयमभ्यणंभवतीर्णा मन्वाकिनीस्पिभसन्याय प्रवृत्तः तत् तोयमापीय विपासामुपशमयंत् । तस्मावकावेनापि आरोपितस्य
प्रकाशमानस्यापि न वस्तुसस्यमभ्युपगमनीयम् । न च मरीचिक्ष्पेण सिलस्मवस्तुसत् स्वक्ष्पेण व परमार्थसदेव बेहेन्द्रियादयस्तु स्वक्ष्पेणापि असन्त इत्यनुभवागोष्यस्यात्मस्यारोध्यन्त इति साध्यतम् , यतो
यद्यसन्ते नानुभवगोचराः कणं तिह मरीक्यादोनामसतां तोयसयानुभवगोचरत्वम् ? न ■ स्वक्ष्पसत्तेन
सोयात्मनापि सन्तो भवन्ति । यशुक्येत नाभावो नाम भावादन्यः कश्चिदस्ति अपि तु भाव पृव भावास्तरास्मनाऽभावः स्वक्ष्पेण तु भावः । यथाहः—"भावान्तरमभावो हि क्याचित्तु व्यपेक्षयेति ।" नाम

-भामती-व्याख्या

करती हैं। रिश्मियों के मोड़-तोड़ दोष के कारण मुख की ग्रीवास्थता और अनिभमुखता का भान नहीं होता। फलतः द्रष्टा के द्वारा दर्पणादि में पूर्वदृष्ट दर्पणादि का देश और आभिमुखया अपने मुख में आरोप करके व्यवहार किया जाता है—'अहं दर्पणे मुखं पश्यामि'। इसी प्रकार द्विचन्द्रभ्रम', 'दिग्भ्रम', 'अलातचक', 'गन्धर्वनगर', 'वंशोरग' (बाँस के दण्ड में सर्पन्भ्रम) आदि भ्रमों में भी यथासम्भव यह लक्षण घटा लेना चाहिए।

। आक्षेपवादी ने जो कहा था कि चिदारमा में जो प्रकाशमानंता रूप सत्ता है, वही शरीरादि में भी विद्यमान है, अतः शरीरादि को असत् या अनुत नहीं कहा जा सकता, तब सत् और असत् का मिथुनीकरण कंसे होगा ? उस पर सिद्धान्ती कहता है कि ] प्रकाशमान-त्वमात्र को सत्त्व नहीं कहा जाता कि शरीर और इन्द्रियादि भी प्रकाशमान होने के कारण सत् हो जाते । येन केन रूपेण तो असत् पदार्थ भी प्रतीयमान हो जाते हैं, जैसे सर्पत्वरूप से रज्जू, आरुण्यादि के यांग से स्फटिकादि प्रतीयमान होते हैं। जो जिस रूप में प्रतीयमान होता है, वैसा सत् नहीं हो जाता, अन्यथा रज्जु भी सर्प और स्फटिकादि भी अरुण हो जायँगे और ग्रीष्म काल में तपते महस्थल पर उपर-नीचे लहराती सघन सूर्य-रिश्मियाँ ही उन्नतावनत तरङ्गाविलसंकुल जाह्नवी के रूप में मूर्तिमान हो जाएँगी और ध्यास से व्याकुल मृगों के यूथ उसी गंगा का जल पीकर अपनी चिरतृषा दूर कर लेंगे। इसलिए आरोपित पदार्थी की प्रकाशमानता का वस्तुसत्ता नहीं मानना चाहिए। यदि कहा जाय कि मरु-जल तो किरणों के रूप में असत् होने पर भी स्वरूपेण सत् ही होता है किन्तु देह, इन्द्रियादि तो स्वरूप से भी सत् नहीं, अतः अनुभव के अविषय होने के कारण क्योंकर आरोपित होंगे ? तो वैसा कहना उचित नहीं, क्योंकि यदि असत् पदार्थ अनुभव के विषय नहीं होते, तब जल के रूप में मरु-मरीचियाँ क्यों प्रतीयमान होती हैं ? मरीचियाँ स्वरूपतः सत् हैं, तो जलरूप में सत् हो जाएँगी—ऐसा कभी नहीं हो सकता। शक्का —यदि कहा जाय कि भाव से भिन्न अभाव नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती,

शक्का — यदि कहा जाय कि भाव से भिन्न अभाव नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती, अपितु एक ही भाव अन्य भाव . के ह्नप में अभाव हो जाता है, किन्तु वह स्वह्नपतः भाव ही रहता है, जैसा कि श्री कुमारिल भट्ट कहते है— "भावान्तरमभावो हि कयाचित्तु व्यपेक्षया" ( क्लो. वा. पृ ५६६ ) । अर्थात् एक भाव अन्य भाव की अपेक्षा अभाव होता है, जैसे घट स्वह्नपेण भावह्नप होने पर भी पटादि के ह्नप में अभाव ही होता है। अतः भावह्नप

#### भासती

भावात्मनोपाक्ष्येयतयास्य युश्येतानुभवनोचरता, प्रपश्चस्य पुनरत्यन्तासतो निरस्तसमस्तसामर्थ्यस्य निस्त-स्वस्य कुतोऽनुभवविषयभावः ? कुतो वा चिवात्मन्यारोपः ?

न च विषयस्य समस्तासम्बद्धस्य विरहेऽिय ज्ञानमेव तत्तावृत्तं स्वप्रस्ययसामध्यांसावितावृद्धाना-सिद्धस्यभावभेवमुपजातमसतः प्रकाशनं तस्मावसस्प्रकाशनशक्तिदेवाविद्धेति साम्प्रतम् , यतो येयमसत्प्रक् काशनशक्तिविज्ञानस्य । पुनरस्याः शक्यम् ? असविति चेत्, किमेतस्कार्य्यमाहोस्वियस्या ज्ञाप्यम् ? न ताव-स्कार्य्यमसतस्त्रानुपपत्तेः । नापि शाष्यं, ज्ञानासरानुपलक्येः । व्याप्तानामा । विज्ञानस्वरूपयेवाससः वित्, कः पुनरेव सवसतोः सम्बन्धः ? असववीननिक्ष्यणस्यं सतो ज्ञानस्यासता सम्बन्ध इति चेत्, अहो बतायमतिनिवृत्तः प्रस्थयतपस्यो यस्यासस्यपि निक्ष्यज्ञमायतते, न च प्रस्थयस्यवायते किञ्चित् । असत आधारस्वायोगात् । असवन्तरेण प्रस्थयो न प्रचते इति प्रस्थयस्यवेवेव स्वभावो च त्वतवधीनमस्य किञ्चिविति चेत्, अहो बतास्यासस्यक्ष्यातो यद्ययसस्युत्पत्तिरतवारमा च तवविनाभावनियतः प्रस्थय इति । सस्मावस्थमसासन्तः शरीरेन्द्रियावयो निस्तस्या नानुभवविवया भवितुमहन्तिति ।

मृतः—निस्तःवं चेन्नानुभवनोचरस्तिकिमबानीं मरीचयोऽपि तोवात्मना सतत्त्वा वचनुभवनोः

#### भामती-व्याख्या

में प्रतीयमान होने के कारण मरीच्यादि में अनुभव-विषयता बन जाती । किन्तु कर्तृत्वादि प्रपन्त तो अत्यन्त असत् और समस्तसामर्थ्य-रहित निस्तत्त्वमात्र है, इसमें अनुभवविषयता क्योंकर होगी और इसका आत्मा में आरोप कैसे होगा ? यदि कहा जाय कि यद्यपि विषय-भागा अत्यन्त सामर्थ्य-शून्य है, तथापि उसका ज्ञान ही ऐसा है कि वह अपने समनन्तर प्रत्यय ( स्वसजातीय और अध्यवहित पूर्व ज्ञानक्रप कारण ) से ऐसा छोकोत्तर सामर्थ्य प्राप्त करता है, जो किसी बाह्य दृशन्त में अनुभूत नहीं, उसी सामर्थ्य के बरू पर असत् पदार्थी का प्रकाश कर देता है उसकी असद्प्रकाशनशक्ति का ही नाम अविद्या कहा जाता है। तो वैसा नहीं कह सकते, वधोंकि यह जो विज्ञान की असत्प्रकाशन शक्ति है, उसका 💵 वया है ? यदि असत् को शक्य माना जाता है, तब वह ( असत् पदार्थ ) इस शक्ति का कार्य ? अथवा उसका ज्ञाप्य है ? असत् पदार्थ को शक्ति का कार्य नहीं कह सकते, क्योंकि असत् पदार्थ में उत्पद्ध-मानत्वरूप कार्यत्व सम्भव नहीं। असत् को उस शक्ति का शाप्य भी नहीं कह सकते, क्यों कि भान-भाष्यता का अर्थ है -- ज्ञानजन्य ज्ञान की विषयता। प्रकृत में दो ज्ञान पदार्थों का भान नहीं होता, केवल असत् का एक ही ज्ञान प्रतीत होता है। उसका भी ज्ञान मानने पर अन-वस्था हो जायगी । असत् का प्रकाश उसके ज्ञान से भिन्न नहीं, अतः अनवस्था नहीं होती-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सत् ज्ञान का असत् विषय के साथ क्या सम्बन्ध ? यदि कहा जाय कि ज्ञान अपने असद्भृत विषय के द्वारा निरूपित होता है-यही सत् और असत् का सम्बन्ध है। तो यह नहीं कह सकते, क्योंकि जिस ज्ञान का जीवन असत् पर निर्भर है, वह शान ही क्या होगा ? ज्ञान अपने ऐसे विषय पर कोई अतिषय का भी आधान नहीं कर सकता, क्योंकि असत् पदार्थं किसी भी धमं का आश्रय नहीं बन सकता। 'ज्ञान अपने विषय पर कोई अतिशय उत्पन्न नहीं करता, अपितु असत् के विना उसका भान नहीं हो सकता-यह ज्ञान का स्वभाव है'-ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि यह सम्भव नहीं कि 💵 ज्ञान न तो उस असत् से उत्पन्न है और असद्र्प है, तब असत् का अविनाभाव ( असत् के बिना न रह सकना ) ज्ञान में क्योंकर बनेगा ? फलतः देह, इन्द्रियादि अत्यन्त असत् और निस्तत्व हैं. उनमें अनुभव-विषयता कभी नहीं बन सकतो और उसके बिना उनका आत्मा में अध्यास नहीं हो सकता।

चराः स्युः, न सतस्वास्तवात्मना मरीचीनामसस्वात् । द्विविधं च वस्तूनी तस्वं सस्वमसस्वं च, हा पूर्वं स्वतः परं तु परतः । वयातु---

"स्वरूपपरकृपाध्यां नित्यं सवसवारमके । वस्तुनि ज्ञायते किञ्चिद्वपं कीश्रास्त्रवाचन ॥" इति ।

तत् मरीचिषु तोयितभांसप्रत्ययस्तरवगोषरः ? गा। च समीचीन इति न भ्रास्तो नाषि बाध्येत । जा न बाध्येत, यदि मरीचीनतोयात्मतत्त्वान् अतोणात्मना गृङ्ख्यीयात् । तोयात्मना गृण्णुम् ज्यापाताः कथं वाऽबाध्यः ? हस्त तोयाभावात्मनां सरीचीनां तोयभावात्मत्वं तावस सत्, तेवां तोया-भावादभेदेन तोयभावात्मतानृपपक्षेः । नाप्यसत्, वस्त्वम्तरमेव हि वस्त्वम्तरस्यामत्त्वमास्थीयते स्तरमभावोऽभ्यो न कश्चिदिनकृपणाविति वविद्धः । न चारोपितं रूपं वस्त्वम्तरं तद्धि मरीचयो वा भवेद्, गङ्गाविणतं तोयं वा ? पूर्वत्मिन् कस्पे मरीचय इति प्रस्ययः स्यात् न तोयमिति । उत्तर्राहमस्तु गङ्गायां तोयमिति । गण्णपरिहेति । वेद्यभवम्तमसिन्नरस्तमस्त-स्वक्पमलीकमेवास्थिति साध्यतम् , नाष्यसत्, तस्यानुभवगोषरस्वानुपपत्तेरित्युक्तमयस्तात् । तस्मासः सत्

#### भामती-ध्याख्या

समाधान—असत् (निस्तत्व) भी अनुभव का विषय होता है। यदि वह अनुभव का विषय नहीं होता, तो क्या मरु मरीचियाँ भी जलकप में सतत्व (सत्) हि अनुभव का विषय हो जाती हैं? यदि कहा जाय कि 'जलकप में मरीचियाँ असत् हैं। वस्तुओं का तत्त्व दो प्रकार का होता है—(१) सत्त्व और (२) असत्त्व, जैसा कि न्यायभाष्यकार ने कहा है—"सतः सद्भावः, असतश्चासद्भावस्तत्त्वम्" (न्या. सू. १।१।१)। इनमें प्रथम (सरव) स्वतः (पर-निरपेक्ष) और द्वितीय (असत्त्व) परतः (पर-सापेक्ष या प्रतियोगिनिकिपत) होता है, जैसा कि श्री कुमारिलभट्ट ने कहा है—

स्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सदसदात्मके।

वस्तुनि ज्ञायते कि श्चित्र्यं के श्चित्रकदाचन।।'' ( श्लो. वा. पृ. ४७६ )
[अर्थात् सभी पदार्थं स्वरूपतः सत् और पर-रूप से असत् होते हैं, जैसे घट घटत्वेन सत् और पटत्वेन असत् होता है। उन रूपों में किसी को कभी एक रूप और कभी अन्य रूप प्रतीत होता हो।' तो वैसा कहना ममुचित नहीं, क्योंकि तब तो मर-मरीचियों में जलजान क्या तत्त्वगोचर है ? यदि ऐसा है, तब वह समीचीन ज्ञान है, भ्रम नहीं, अतः उसका बाध नहीं होना चाहिए। यदि कहें कि वह जा बाधित न होता, जब कि अजलरूप से मरीचियों को वह ग्रहण करता, किन्तु जलरूपेण मरीचियों का ग्रहण करता है, अतः वह समीचीन (अभ्रमरूप) क्यों होगा और अबाध्य क्योंकर होगा ? तो वह कहना भी संगत नहीं, क्योंकि जल से भिन्न मरीचियों में जलरूपता सत् नहीं, अन्यथा जलाभाव और जलभाव का अभेद प्रसक्त होगा। मरीचियों में जलरूपता का असत् भी नहीं कह सकते, क्योंकि यह कहा जा चुका है कि अन्य वस्तु की अन्यरूपता ही असत्त्व है—"भावान्तरमभावोऽन्यों न कि श्चित्रक्पणात्" ( श्लो. वा. पृ. ५६६)। आरोपित जलादि पदार्थ तृतीय वस्तु नहीं हो सकता। आरोपित जल या तो मरीचिरूप होगा या गङ्गादिगत जल। मरीचिरूप मानने पर 'मरीचयः'—ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, 'जलम्'—ऐसी नहीं। गङ्गादिगत जलरूप मानने पर 'मरीचयः'—ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, 'जलम्'—ऐसी प्रतीति होगी, 'इह जलम्'—ऐसी प्रतीति होगी, 'इह जलम्'—ऐसी प्रतीति होगी, 'इह जलम्'—ऐसी प्रतीति होगी, 'इह जलम्'—ऐसी प्रतीति होगी। 'इह जलम्'—ऐसी प्रतीति होगी। मरमरीचि-जल को

नापि सदसद्, परस्परविरोधादिति अनिर्वाच्यमेवारोपणीयं मरीचिषु तोयमास्थेयं तदनेन क्रमेणाध्यस्तं तोयं परमार्थतोयमिव । अत एव पूर्वंष्टमिव । तत्त्वतस्तु न तोयं न ज पूर्वंद्व्टं कि स्वनृतमनिर्वाच्यम् । एवं च देहेन्द्रियादिप्रपञ्चोऽप्यनिर्वाच्योऽपूर्वोऽपि पूर्वमिन्याप्रस्ययोपर्वात इव परत्र विदारमन्यव्यस्यत् इति उपपद्ममध्यासस्याच्योगाद् वेहेन्द्रियादिप्रपञ्चाच्यनं चोपपादिष्यत्यते । विदात्मा षु खुतिस्मृतीतिहास-पुराजगोचरस्तम्मूस्यतिवयद्वय्यायनिर्णातशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः सत्त्वेनेच निर्वाच्यः । अवाधिता स्वयन्प्रकाशन्तेचाऽस्य सत्ता ता च स्वव्ययेव विदारमनी न तु तदितिरक्तं सत्तासामान्यसमवायोऽर्थक्रियाकारिता वा इति सर्वम्बवातम् ।

## भामती-व्याख्या

खपुष्प के समान अत्यन्त अलीक कहना युक्ति-युक्त नहीं, वयोंकि अत्यन्त अलीक पदार्थ कभी अनुभव का विषय नहीं हो सकता। परिभेषतः अध्यस्यमान जलादि पदार्थों को सत् असत् और सदसदुभयरूप न मानकर अनिर्वाच्य ही मानना होगा, अतः अध्यस्त जल व्यावहारिक जल के समान अत एव पूर्व-दृष्ट जैसा है। वस्तुतः न तो वह जल है और न पूर्वदृष्ट किन्तु अनृत और अनिर्वाच्यमात्र है। इस प्रकार देह इन्द्रियादि प्रपन्त भी अनिर्वाच्य है, अपूर्व ( पूर्व सत् न ) होने पर भी मिथ्या ज्ञान के द्वारा पूर्व उपदक्षित एवं चिदात्मरूप अधिष्ठान में अध्यस्त है—यह उपपन्न हो गया, क्यों के अध्यास का लक्षण उनमें घट जाता है।

देह और इन्द्रियादि प्रपन्ध बाधित होने के कारण अनृत या मिथ्या है, इसके बाध का उपपादन अगे किया जायगा किन्तु चिदातमा श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणादि में परमार्थ वस्तुत्वेन निर्णीत एत्रं श्रुतिमूलक उपक्रमादि न्यायों से अवधारित है, अतः शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव के आत्मा का सत्त्वेन निर्वचन करना होगा। चिदातमा की जो अवाधित स्वयं प्रकाशता है, वही उसका सत्त्व है, उससे अतिरिक्त सत्तारूप महासामान्य (जाति) का समवाय या अर्थिक्रयाकारित्व को सत्त्व नहीं माना जाता [सत् पदार्थों की सत्ता का निर्वचन दार्शनिकों ने विभिन्न प्रकार से किया है—वैशेषिकाचार्यों ने सत्ता नाम की एक जाति मानी है, जो द्रव्य, गुण और कर्म—इन पदार्थों में रहती है—''सामान्यं द्विविधन परमपरं चातु-वृत्तिप्रत्ययकारणम्। तत्र परं सत्ता महाविषयत्वात्' (प्र. भा-पृ. २६)। इसी के आधार पर सत्ता-समवायवान पदार्थ को सत् और 'सत्तासमवाय' (व्योम. पृ. १२६) को सत्त्व कहा गया है। बौद्धों ने सत्ता का लक्षण किया है—''सत्ता अर्थिक्रयास्थितः'' (प्र. वा. १११) किन्तु वेदान्त में 'सतो भावः सत्ता'—ऐसा भावार्थक 'तल्' प्रत्यय न कर 'देवता' शब्द के समान स्वार्थ में 'तल्' प्रत्यय मानकर सद्द्रप हो सत्ता मानी है। वार्तिककार कहते हैं—

प्रकृत्यथितिरेकेण प्रत्ययार्थी न विद्यते।

सत्तेत्यत्र ततः स्वार्थस्तद्वितोःत्र भवन् भवेत् ॥ ( वृह. वा. पृ. १६७८ )

वैशेषिक-सम्मत सत्ता का निरास बौद्धों ने भी किया है—सच्छब्दिनिमित्तं हि सतो भावः सत्ता, द्रव्यं प्रकृत्यर्थः, द्रव्यात्मसंग्रहः प्रत्ययार्थः। सित्कया वोपवारसत्तारूपा। वैशेषिकसत्ता नोभयम्, अर्थान्तरत्वात्" (अभिधर्मप्र. पृ. ६)]।

उक्त अनिर्वचनीय अध्यास प्रायः सभी दार्शनिकों को सम्मत है, केवल उसके स्वरूप विशेष में विप्रतिपत्ति (मतभेद) है, उसे दिखाने के लिए कहा गया है—"तं केचिदन्यत्रान्यः धर्माध्यास इति वदन्ति"।

## केचित् अन्यत्रान्यधर्माध्यास-इति वद्नित । केचितु - यत्र यद्ध्यासस्तद्विवेकाप्रदः

भामती

रज्ञतस्य, ज्ञानाकारस्येति यावत्, अध्यासोऽन्यत्र बाह्ये । सौत्रान्तिकनये तावद् बाह्यमस्ति वस्तुसस्तत्र ज्ञाना-कारस्यारोपः । विज्ञानवादिनामिष यद्यपि न बाह्यं वस्तुसस्त्याप्यनाद्यविद्यावासनारोपितमलीकं बाह्यं, ■ ज्ञानाकारस्यारोपः । उपपित्तश्च यद्याद्शमनुभवित्वं रूपं तत्तादृशमेवाम्युपेतव्यमित्युरसर्गोऽन्ययात्वं पुनरस्य बलबद्वाषकप्रत्ययवशान्नेवं रज्ञतमिति च बाषस्येवन्तामात्रवाधेनोपपस्तो न रज्ञतगोचरतोचिता । रज्ञतस्य धर्मिणो बाधे हि रज्ञतं च वाष्यः च धर्मं इवन्ता बाधिते भवेताम्, तद्वरिमवन्तेवास्य धर्मो बाष्यतां च पुना रज्ञतमिष धर्मि, तथा च रज्ञतं बहिबांधितमर्थावान्तरे ज्ञाने व्यवतिष्ठत इति ज्ञानाकारस्य बहिरध्यासः सिष्यिति ।

केचित्तु ज्ञानाकारस्थातायपरितुष्यन्तो वदन्ति व्या यद्यासस्तद्विकाग्रह्निबन्यनो भ्रम इति क्ष । अपरितोषकारणं चाहुः—विज्ञानाकारता रजतावेरनुभवाद्वा व्यवस्थाप्येतानुमानाद्वा ? तज्ञानु-मानमुपरिष्टान्निराकरिष्यते । अनुभवोऽपि रतजप्रस्थयो वा स्थाव्, वाधकप्रत्ययो वा ? न तावव्रजतानुभवः । ॥ हीवक्कारास्पवं रजतमावेवयति न त्यान्तरम्, अहमिति हि तवा स्थात् प्रतिपत्तुः प्रत्ययाद्य्यतिरेकात् ।

भामती-व्याख्या

- (१) आत्मच्याति—बौद्धों का योगाचार निकाय अन्य पदार्थं (ज्ञान) के रजतादि धर्मों (आकारों) का आरोप अन्य पदार्थ (बाह्य वस्तु) में किया करता है। सौत्रान्तिक मत में बाह्य वस्तु अनुमित है, उसमें ज्ञान के आकार का समारोप हो सकता है। योगाचार के मत में यद्यपि बाह्य वस्तु सत् नहीं, तथापि अनादि अविद्या-वासना के द्वारा आरोपित अलीक बाह्य पदार्थ माना जाता है, उसी में ज्ञान के रजतादि आकारों का अध्यास हो जाता है। इस पक्ष में उपपत्ति का प्रदर्शन इस प्रकार किया जाता है कि जो वस्तु जैसी अनुभव में आती है, उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए—ऐसा नैसींगक नियम है। उसका अन्यथा-करण तो किसी प्रवल बाधक प्रत्यय के बल पर ही सम्भव हो सकता है। 'नेदं रजतम्'— इस बाध की चरितार्थता जब रजतगत केवल इदन्ता धर्म का बाध कर देने मात्र से हो जाती है, तब रजतरूप धर्मी का वह बाध नहीं कर सकता, क्योंकि रजतरूप धर्मी का भी बाध करने पर रजत और उसके धर्मभूत इदन्ता—इन दोनों का बाध करना होगा, उससे छाधव तो इसी में है कि रजत के केवल 'इदन्ता' धर्म का ही बाध किया जाय, रजतरूप धर्मी का नहीं। रजत बाहर बाधित होकर आन्तरिक ज्ञान में अवस्थित हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान के आकार का बाहर आरोप उपपन्त हो जाता है।
- (२) अख्याति—कतिपय विद्वान् विज्ञानाकार ख्याति से सन्तुष्ट न होकर कहते हैं कि "यत्र यदध्यासस्तिद्विनेकाग्रहनिबन्धनो भ्रमः" अर्थात् शुक्त्यादि में जो रजतादि का अध्यास कहा जाता है, वह वस्तुतः शुक्ति और रजत का भेद-ग्रह न रहने के कारण 'इदं रजतम्'— ऐसे ज्ञान में भ्रमरूपता का व्यवहार होने लग जाता है। ये लोग आत्मख्याति में अपनी अखिन का कारण यह बताते हैं कि बाह्य पदार्थ में रजताकारता का जो आरोप माना जाता है, वह अनुभव के आधार पर वैसा माना जाता है? अथवा अनुमान के बल पर ? अनुमान का निराकरण आगे तर्कपाद में किया जायगा। अनुभव वहाँ दो होते हैं—(१) इदं रजतम् और (२) नेदं रजतम्। 'इदं रजतम्'—यह अनुभव रजत की ज्ञानाकारता में प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वह रजत को इदन्त्वेन बाहर सिद्ध करता है आन्तरिक ज्ञानाकारता का व्यवस्थापक नहीं हो सकता। रजत को ज्ञान का व्यवस्थापक नहीं हो सकता। रजत को ज्ञान का व्यवस्थापक नहीं हो सकता। रजत को ज्ञान का व्यवहण, क्योंकि विज्ञानवाद में विज्ञान

भ्रान्तं विद्यानं स्वाकारमेव बाह्यतयाञ्च्यवस्यति । ता वा नाहञ्कारास्थ्यमस्य गोचरो झानाकारता पुनरस्य बाधकप्रत्ययप्रवेवनीयेति चेत्, हन्त बाधकप्रत्ययमालोचयस्यायुष्मान् । पुरोवित्तद्रव्यं रजताद्विवेषय-त्याहो झानाकारतामय्यस्य वर्शयति । तत्र झानाकारतोपवर्शनव्यापारं वात्राव्यापारं वृद्याचः क्लाधनीय-प्रश्नो वेवानां प्रियः । पुरोवित्तत्वप्रतिवेषावर्यावस्य झानाकारतेति चेत्, मः असन्निषानाग्रहनिवेषाव् असन्निहितो भवति प्रतिप्रसुरस्यन्तसन्निषानं त्यस्य प्रतिपत्त्यात्मकं कुतत्स्यम् ?

चैय च्याना निषेषो न सेवन्सायाः, किन्तु विवेकाग्रहप्रसक्तितस्य रजतिमदिमिति रजतव्यवहारस्य । म च रजतमेव शुक्तिकायां प्रसक्तितं रजतझानेन, निह रजतिनर्भासस्य शुक्तिकालम्बनं युक्तमनुभविवरोधात् । न सल्दु सत्तामात्रेणालम्बनम्, अतिप्रसङ्कात् । सर्वेषायर्थानां सत्त्वाविशेषादालम्बनस्वप्रसङ्कात् । नापि कारण-स्वेन, इन्द्रियादीनामपि कारणस्वात् । तथा च भासमानतेषालम्बनार्थः । च च रजतझाने शुक्तिका भासत इति कथमालम्बनं भासमानताभ्युगगये वा च नानुभाविवरोधः ? जिप चेन्द्रियादीनां समीचीनझानोप-

#### भामती-व्याख्या

को ही अहंपदार्थ माना जाता है। यदि कहा जाय कि रजत है तो विज्ञान का अपना ही आकार किन्तु भ्रान्त विज्ञान अपने आकार को ही बाह्य पदार्थ पर आरोपित कर देता है, इसलिए 'अहं रजतम्'—ऐसी प्रतीति नहीं होती। यदि रजत की विज्ञानाकारता 'नेदं रजतम्'—इस बाघक ज्ञान के द्वारा सिद्ध होती है, तब बाधक ज्ञान की परीक्षा कर ली जाय। बाधक ज्ञान क्या पुरोवर्ती (शुक्ति) द्वच्य को रजत से केवल भिन्न बताता है ? अथवा रजत में ज्ञानाकारता की भी सिद्धि करता है ? 'नेदं रजतम्'—इस निषेध ज्ञान को रजत की ज्ञानाकारता का साधक मानना तो निरी मूर्खता है। यदि कहा जाय कि रजत में पुरोवितित्व का निषेध कर देने से अर्थात् अन्तरवर्ती ज्ञानाकारता पर्यवसित होती है। तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि शुक्ति और रजत का वस्तुतः असिन्नधान है, किन्तु उसका ग्रहण न होने के कारण रजत को इदं रूप से सिन्निहित समझ लिया गया था, अब उस असिन्नधानाग्रह का 'नेदं रजतम्'—इस प्रकार निषेध कर देने से वास्तविक असिन्नधान (ज्ञाता पुरुष से दूर आपण में अवस्थान) सिद्ध होना चाहिए, अत्यन्त सिन्नधान (विज्ञानरूप ज्ञाता पुरुष का आकार) वयोंकर स्थिर होगा ? वस्तु-स्थिति यह है कि 'नेदं रजतम्'—यह निषेध न तो रजत का निषेधक है और न रजतगत इदन्ता का, किन्तु शुक्ति और रजत के भेदाग्रह के द्वारा आपादित 'रजतमिदम्'—इस प्रकार के व्यवहारमात्र का निषेधक होता है।

'इदं रजतम्'—इस ज्ञान के द्वारा रजत ही शुक्ति में अध्यस्त होता है'—यह कहना संगत नहीं, क्योंकि रजत-भासक ज्ञान का शुक्ति को आलम्बन (विषय) मानना अनुभव से विरुद्ध है। सदैव अनुभव यही बताता है कि जो ज्ञान जिस पदार्थ का भासक होता है, उस ज्ञान का वही आलम्बन होता है। शुक्ति उस देश में विद्यमान होने मात्र से रजत-ज्ञान का आलम्बन हो जायगी—ऐसा मानने पर यह अतिप्रसङ्ग उपस्थित हो जाता है कि वहाँ विद्यमान सभी पदार्थ सभी ज्ञानों के विषय हो जायेंगे। 'रजत-ज्ञान का कारण होने से शुक्ति उसका आलम्बन है'—ऐसा मानने पर इन्द्रियादि भी रजत-ज्ञान के आलम्बन हो जायेंगे, क्योंकि वे भी उस ज्ञान के कारण हैं। अतः 'भासमानत्वमेवालम्बनत्वम्'—ऐसा ही आलम्बन का लक्षण करना चाहिए, जब 'इदं रजतम्'—इस ज्ञान में शुक्ति भासित नहीं हो रही, तब वह उसका आलम्बन क्योंकर होगी ? अतः 'इदं रजतम्'—इस ज्ञान की भासमानता शुक्ति में मानना अनुभव-विरुद्ध है।

दूसरी बात यह भी हैं कि ज्ञानोत्पादक इन्द्रियादि पदार्थों । समीचीन (प्रमा) ज्ञान

मामती

जनने सामध्यंमुपलक्ष्यमिति कथमेभ्यो मिध्याञ्चानसम्भवः ? बोषसहितानां तेषां मिध्याप्रस्ययेऽिय सामध्यंमिति चेस्, न, बोषाणां कार्थ्योपजननसामध्यंविधासमात्रे हेतुस्वात् । । । । । बुद्याविष कुटज्ञवीजाद् बटाकृषुरोत्पत्तिप्रसङ्गात् । अपि च स्थगोचरव्यभिचारे विज्ञानानां सर्वत्रानाश्वासप्रसङ्गः । तस्मात् सर्वं ज्ञानं
समीचीनमास्थ्यम् । तथा च रजतमिविमिति च हे विज्ञाने स्मृत्यनुभवक्षे तत्रेविमिति पुरोवित्तिहृष्यमात्रसहणं बोधवशात् तव्गतश्कित्वसामान्यविशेषस्याप्रहात् तत्मात्रं च गृहीतं सवृशतया संस्कारोहोधकमेण
रजते स्मृति जनयित । सा च गृहोतप्रहृणस्यभावापि बोधवशाव् गृहोतत्वाशप्रमोषाव् प्रहृणमात्रमवित्रष्ठते ।
तथा च रजतस्मृतेः पुरोवित्तिहृष्यमात्रग्रहृणस्य च मिषः स्थक्पतो विषयतस्य भेवाप्रहात् सिर्मिहतरस्यगोचरक्षानसाक्ष्य्येणवं रजतिमिति भिन्ने अपि स्मरणग्रहणे अभेवव्यवहारं च सामानाधिकरस्यव्यपदेशं च

भामती-व्याख्या

के उत्पादन का ही सामर्थ्य और स्वभाव पाया जाता है, उनसे मिध्या ज्ञान की उत्पत्ति क्योंकर होगी? यदि कहा जाय कि किसी दोष से युक्त हो जाने पर उन्हीं कारणों में मिध्या ज्ञान के उत्पादन का सामर्थ्य आ जाता । तो वैसा कहना उचित नहीं, क्योंकि दोष सदैव नैसींगक सामर्थ्य के घातक होते हैं, कार्यान्तर के जनक नहीं होते, अन्यथा कुटज ( कुटवेर ) के दृष्ट बीज से वट अङ्कुरित हो जाना चाहिए।

'सभी ज्ञान नियमतः अपने विषय के ही भासक होते हैं'—इस नियम का यदि कहीं भी व्यक्षिचार माना जाता है, तब सभी ज्ञानों पर से विश्वास उठ जायगा, अतः सभी ज्ञानों

को प्रमात्मक ही मानना चाहिए [ श्री शालिकनाथ मिश्र कहते हैं—

"यथार्थं सर्वमेवेह विज्ञानिमिति सिद्धये।
प्रभाकरगुरोभिवः समीचीनः प्रकाश्यते।।
अत्र ब्रूमो य एवार्थो यस्यां सैविदि भासते।
वेद्यः स एव नान्यद्धि विद्याद्धेद्यस्य रुक्षणम्।।
इदं रजतिमत्यत्र रजतं चावभासते।
तदेव तेन वेद्यं स्यान्न तु शुक्तिरवेदनात्।।
तेनान्यस्यान्यथाभानं प्रतात्यंव पराहतम्।
परिसम् भासमाने हि परं भासते यतः॥ (प्र. पं. प्र. ४६)
अहो बत महानेष प्रमादो घोमतामिष।
ज्ञानस्य व्यभिचारे हि विश्वासः किन्निबन्धनः॥ (प्र. पं. पृ. ५९)]।

अख्यातिवाद के अनुसार 'इदं रजतम्'—यहाँ पर 'रजतम्'—यह ज्ञान स्मृति और 'इदम्'—यह ज्ञान अनुभवरूप है। 'इदम्'—इस ज्ञान के द्वारा पुरोवर्ती शुक्ति का केवल द्वय्यत्वेन सामान्य-ज्ञान मात्र होता है, नेत्रगत दोष के कारण शुक्तिकात्वरूप विशेष जाति का प्रहण नहीं हो पाता। चमकीले द्वय्यमात्र के प्रहण से वैसे ही चमकीले रजत द्वव्य के संस्कार उद्बुद्ध होकर रजत का स्मरण करा देते हैं। यद्यपि स्मृति ज्ञान गृहीतमात्र का ग्राहक होता है, अतः वहाँ भी 'रजतं स्मरामि' या 'तद् रजतम्'—ऐसा स्मरण होना चाहिए, तथापि दोष-वश गृहीतत्त्वाद अंशों का प्रमोष (विस्मरण) होकर वह स्मृतिज्ञान केवल ज्ञान के रूप में अवस्थित होता है। इस प्रकार 'रजत का स्मरण' और 'पुरोवतीं द्वय्यमात्र का प्रत्यक्ष'—इन दोनों ज्ञानों के न तो स्वरूपों का भेद-भान होता है और न उनके विषयों का। वहाँ 'इदम्' और 'रजतम्'—ये दोनों ज्ञान वैसे ही अभेद-व्यवहार और सामानाधिकरण्य-बोषक 'इदं रजतम्'—इस प्रकार शब्द-प्रयोग के प्रवर्तक हो जाते हैं, जैसे, 'इदं रजतम्'—इस

प्रवर्शयतः ।

क्यांवत् पुनर्यहण एव पिषोऽगृहीतभेदे, यथा पीतः शङ्क इति । ।। हि विनिर्गच्छन्नयनरिमयतिनः पित्तव्यस्य काणस्येवातिस्वच्छस्य पीतस्व गृह्यते पितं तु न गृह्यते, शङ्कोऽपि वोषवञ्चात् शुक्लगृणरिहतः स्वक्पमाश्रेण गृह्यते । तवनयोर्गृणगृणिनोरसंसर्गाग्रहसाक्ष्य्यात् पीततपनीयपिच्छप्रस्ययाविशेषेणाभेवव्यवहारः सामानाधिकरच्यव्यपदेशस्य, भेवाग्रहप्रसक्षिताभेवव्यवहारबाधनावय नेविनिति विवेकप्रस्ययस्य
वाषकस्वमध्यपपदाते, तबुपपत्ती च व्याप्ता आन्तस्वमपि लोकसिद्धं सिद्धं भवति । तस्माद्यथार्थः
सर्वे विव्रतिपन्नाः सन्देहविश्वमा, प्रत्ययस्वात् घटाविष्ठस्ययवत् । तविव्यमुक्तं विद्यापाणाः इति स्त । यस्मिन्
गृक्तकारो विष् रचतादेरव्यास इति लोकप्रसिद्धः नासावन्यथास्यातिनिवाधना, किन्तु गृहीतस्य रजतावेस्तत्स्मरणस्य च गृहीततांशप्रमोषेण गृहीतमात्रस्य य श्वमिति पुरोऽवस्थिताद् द्वस्यमात्रात्तत्प्रज्ञानास्य
विवेकस्तवश्रहणनिवन्थनो भ्रमः । भ्रान्तस्यं च ग्रहणस्मरणयोरितरेतरसामानाधिकरच्यव्यपदेशो रचतादिव्यवहारक्षेति ।

भामती-व्याख्या

प्रकार का समीचीन ज्ञान, क्योंकि दोनों में असंसर्ग का अग्रह समान है।

कहीं-कहीं दो प्रत्यक्षात्मक ज्ञान अगृहीतभेदक होकर वसे ही व्यवहार के जनक हो जाते हैं, जैसे 'पीतः शङ्खः'--यहाँ पर गोलक से बाहर निकलती हुई अति स्वच्छ नेत्र-रिमयाँ अपने साथ चिपके काँच के समान पारदर्शी पित्त द्रव्य का ग्रहण न करके उसके केवल पीत वर्ण का ग्रहण करती हैं। शङ्ख का शुक्ल वर्ण भी उसी दोष के कारण गृहीत न होकर केवल शङ्ख द्रव्य ही गृहीत होता है। पीत गुण और शङ्खरूप गुणी (द्रव्य) में वैसे ही अभेद-व्यवहार और सामानाधिकरण्य-व्यपदेश प्रवृत्त हो जाता है, जसे, 'पीतं स्वर्णपिण्डम्', 'पीतं बिल्वम्'-इत्यादि प्रमा ज्ञानों के द्वारा प्रवातत होता है, क्योंकि उन दोनों ज्ञानों में समीचीन ज्ञान का असंसगीग्रह हूप सादृश्य है। भेदाग्रह के द्वारा प्रापित उक्त अभेद-व्यवहार का बाध कर देने मात्र से 'नेदम्'-इस प्रकार के भेद-ज्ञान में बाधकत्व का भी निर्वाह हो जाता है। उसका निर्वाह हो जाने के कारण उससे पूर्ववर्ती 'इदं रजतम्'—इस ज्ञान में लोक-प्रसिद्ध अमरूपता भी उपपन्न हो जाती है। फलतः सभी जानों में यथार्थत्व की सिद्धि पर्यवसित हो जाती है— 'सर्वे विप्रतिपन्ना विभ्रमप्रत्यया यथार्थाः, प्रत्यवत्वाद्, घट।दिप्रत्ययवत्' । इस अख्याति का लक्षण भाष्य में किया गया है -- "यदध्यासः"। जिन शुक्त्यादि आधारों में जिन रजतादि का अध्यास लोक में प्रसिद्ध है, वह अन्यथा-ख्याति-प्रयुक्त नहीं, अपितु पूर्व-गृहीत और प्रधात् स्मर्यमाण रजतादि पदार्थों के गृहीतत्व धर्म का विस्मरण हो जाता है, अतः केवल रजतरूप वर्मी का जो पुरोवर्ती इदं पदार्थ से एवं स्मरणरूप रजत-ज्ञान का जो प्रत्यक्षात्मक इदमाकार ज्ञान से भेद है, उसका ग्रहण न होने के कारण अम-व्यवहार हो जाता है। उसकी अम-रूपता यही है, जो कि इदमाकार अत्यक्षज्ञान और रजताकार स्मरण ज्ञान की एकात्मता का भान और शुक्ति में रजत पद का प्रयोग होता है [ श्रीशालिकनाथ मिश्र कहते हैं—

"नन्वेवं रजताभासः कथमेष घटिष्यति । उच्यते शुक्तिशकलं गृहीतं भेदवजितम् ॥ शुक्तिकाया विशेषा ये रजताद्भदहेतवः । ते न ज्ञाता अभिभवाद् ज्ञाता सामान्यरूपतः ॥ अनन्तरं च रजते स्मृतिजीता तथापि च । मनोदोषात् तदित्यंशपरामर्शविवजितम् ॥

अन्ये स्वत्राप्यपरितुष्यन्तो यत्र यदण्यासस्तस्यैव विपरीत्यमंश्वकल्पनामानक्षते । अत्रेवमाकृतम् — अस्ति ताववजताणिनो रजतमिविमिति प्रत्ययात् पुरोविति व्रज्ये प्रवृत्तिः सामानाधिकरण्यव्यपदेशक्षेति सर्वजनीनम् । तदेतज्ञ तावव् ग्रहणस्मरणयोस्तवृगोणरयोज्ञ मियो मैदाग्रहमात्राद्भृवितुमहित । ग्रहणनिवन्यनौ हि जेतनस्य व्यवहारव्यपदेशौ कथमग्रहणमात्राद्भवेताम् ? ननूकं नाग्रहणमात्रात् किन्तु प्रहणस्मरणे एव मियः स्वक्पतो विषयत्यागृहीतभेदे समीचीनपुरस्थितरजतविज्ञानसावृत्येन अभैवन्यवहारं सामानाधिकरच्यव्यपदेशं ज प्रवक्तंयतः । व्यव समीचीनज्ञानसाकृष्यमनयोग्वामाणं वा व्यवहारप्रवृत्तिदेतुरगृह्यमाणं वा सत्तामात्रेण ? गृह्यमाणस्वेऽपि समीचीनज्ञानसाकृष्यमनयोरिवमिति रजतिमिति च ज्ञानयोरिति ग्रहणमथवा तयोरेव स्व-क्पतो विषयत्य मियो भेदाग्रह इति ग्रहणम् ? व तावस्तमीचीनज्ञानसदृशो इति जानं समीचीनज्ञान-वद्यपवहारप्रवर्त्तकम् । नहि गोसवृशो गवप इति ज्ञानं गवािषनं गवये प्रवर्त्त्रयति । अनयोरेव भेदाग्रह इति

भामती-व्याख्या

रजतं विषयोक्तत्य नव शुक्तेविवेचितम् ।
स्मृत्याऽतो रजताभास उपपन्नो भविष्यति ।।
ग्रहणस्मरणे चेमे विवेकानवभासिनी ।
सन्निहितरजतशकले रजतमितभंवति यादृशी सत्या ।
भेदानध्यवसायादियमपि तादृक् परिस्फुरित ॥
बाधकप्रत्ययस्यापि बाधकत्वमता मतम् ।
प्रसज्यमानरजत्वयवहारिनवारणात् ॥ (प्र० प्

11 ( 70 TO TO 88 ) ] 1 (३) अन्यथास्याति —अन्य आचार्य कहते हैं कि जिस मुक्त्यादि पदार्थ में रजतादि का जो अध्यास होता है, वह शुक्ति में रजतत्वरूप विपरीत धर्म का आरोप है। इन आचार्यों का आशाय यह है कि रजताथीं पुरुष की 'रजतिमदम्'—इस प्रतीति के आधार पर पुरोवर्ती मुक्तिरूप द्रव्य में प्रवृति होती है, केवल प्रवृति ही नहीं, 'रजतिमदम्'—इस प्रकार का सामानाधिकरण्य-व्यवदंश भी होता है -यह सर्व-सम्मत तथ्य है। यह सब कुछ प्रत्यक्ष और स्मरण ज्ञानों और उनके विषयीभूत मुक्ति और रजतादि विषयों के पारस्परिक भेद के अग्रहण मात्र से सम्पादित नहीं हो सकता, क्योंकि चेतन पुरुष की प्रत्येक क्रिया और शब्द-व्यवहार तभी सम्भव होते हैं, जब कि विषय वस्तु का ग्रहण ( ज्ञान ) हो जाय, अतः अग्रहण मात्र के बल पर पुरोदेश में प्रवृत्ति और 'इदं रजतम्' - ऐसा शब्द-प्रयोग क्योंकर होगा ? यह जो कहा जाता है कि केवल अग्रहण को ही प्रवृत्त्यादि का कारण नहीं माना जाता, अपितु रजत का स्मरण और इदं पदार्थ का ग्रहण (प्रत्यक्ष ज्ञान) ये दोनों ज्ञान ऐसे हैं कि जिन के न तो स्वरूपों का भेद-ग्रह होता है और न उनके विषयों का। इन दोनों ज्ञानों में 'रजत-मिदम्'-इस प्रकार के समीचीन ज्ञान का सारूप्य (असंसर्गाग्रह) भी है, अस एव ये दोनों ज्ञान शुक्ति और रजत के अभेद-व्यवहार एवं सामानाधिकरण्य-व्यपदेश के प्रवर्तक माने जाते हैं। वह कहना संगत नहीं, क्योंकि ( 'इदम्' और 'रजतम्' ) इन दोनों ज्ञानों में समीचीन ज्ञान का साहश्य गृह्यमाण होकर उक्त व्यवहार का हेतु है ? अथवा अगृह्यमाण होकर सत्तामात्र से ? गृह्यमाणत्व-पक्ष में भी 'समीचीनज्ञानसारूप्यमनयोज्ञीनयोः'—इस प्रकार साहस्य का ग्रहण माना जाता है ? या 'अनयोः ज्ञानयोः स्वरूपतो विषयतश्च भेदाग्रहः'—इस रीति से ग्रहण होता है ? प्रथम कल्प युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि किसी वस्तु में उसका सादृश्य-ज्ञान मात्र प्रवर्तक नहीं होता, अन्यथा गवय में 'गोसहशांऽयम्' - इस प्रकार गौ का साहश्य-बोध रहने के कारण गवय की ओर उस व्यक्ति की प्रवृत्ति होनी चाहिए, जो गी चाहता है ! द्वितीय कल्प में जो

गामती

तु ज्ञानं पराहतं, निह भेदाग्रहेऽनयोरिति भवति, जनयोरिति ग्रहे भेदाग्रहणिनित च भवति । तस्मास्तरामात्रेण भेदाग्रहोऽगृहोत एव व्यवहारहेतुरिति वक्तव्यम् । ॥ किमयमारोपोत्पादकमेण व्यवहारहेतुराहो
अनुत्पादितारोप एव स्वत इति ? वयं तु पदयामः— चेतनव्यवहारत्याज्ञानपूर्वंकत्वानुपपसेरारोपज्ञानोत्पाकक्रमेणैवेति । भनु सत्यं चेतनव्यवहारो नाज्ञानपूर्वंकः किम्यविदितिविकप्रहणस्मरणपूर्वंक इति । मैदम्,
निह रजतप्रातिपदिकार्यमात्रस्मरणं प्रवृत्तावृपयुज्यते । इदक्कारास्पदाभिमुक्ती कक् रजतार्थिनां प्रवृत्तिरित्यविवादम् । कयं वायमिवाक्कारास्यवे प्रवर्तत, यदि तु न तदिच्छेत् ? अन्यदिच्छत्यन्यत्करोतिति व्याहतम् ।
न वेदिवक्कारास्यवं रजतमिति जानीयात् कयं रजतार्थी तदिच्छेत् ? यद्यतवात्वेनाग्रहणादिति व्यास्त च
प्रतिवक्तव्योऽय तथात्वेनाग्रहणात् कस्माप्नोपक्षेतिति ? सोऽयमुपादानोपेक्षाभ्यामभित आकृत्वमाणक्षेतनोऽव्यवस्थित इदक्कारास्यवे रजतसमारोपेकोपादान एव व्यवस्थाप्यत इति भेदाग्रहः समारोपोत्पादक्रमेण
चेतनप्रवृत्तितुः । तथाहि—भेदाग्रहादिवक्कारास्यवे रजतस्वं समारोप्य तज्जातीयस्योपकारहेतुभावमनुविसय तक्ष्यतियत्यवक्कारास्यवे रजतस्वति तमनुमाय तद्यीं प्रवस्ते इत्यानुपूर्वं सिद्धम् । 

च तदस्यरजत-

भामती-व्याख्या

कहा गया—'अनयोः भेदाग्रहः'। वह अत्यन्त विरुद्ध है, क्योंकि जिन पदार्थों में भेद-ग्रह नहीं, होता, उनके लिए 'अनयोः'— इस प्रकार द्विवचन का प्रयोग कसे होगा ? यदि उनमें द्वित्व का निश्चय है, तब अनयोः का प्रयोग सम्भव हो जाने पर भी 'भेदाग्रह'—यह कहना विरुद्ध पड़ जाता । फलतः भेदाग्रह स्वयं अगृहीत होकर सत्ता मात्र से व्यवहार का जनक है—ऐसा मानना होगा। जिज्ञासा होती है कि वह अज्ञात भेदाग्रह रजतादि का आरोप कराकर व्यवहार हेतु होता ? या रजतादि का आरोप कराए बिना ही अकेला रजार्थी का प्रवर्तक होता है ? वहाँ हमारा तो कहना यह है कि चेतन मनुष्य का व्यवहार केवल अग्रहण (अज्ञान) के आधार पर नहीं देखा जाता, अतः रजतादि का अवभास कराकर ही वह रजतार्थी का प्रवर्तक होगा।

यह जो कहा जाता है कि यद्यपि चेतन पुरुष का कोई भी व्यवहार केवल अज्ञान से नहीं होता, तथापि कथित अगृहीतभेदक इदमाकार प्रत्यक्ष और रजताकार स्मरण—ये दोनों ज्ञान व्यवहार के निर्वाहक हो जाते हैं। वह कहना संगत नहीं, क्योंिक प्रकृत में केवल 'रजत' पद के अर्थ का स्वतन्त्र ज्ञान प्रवृत्ति का साधक नहीं हो सकता, क्योंिक यह ध्रुव सत्य है कि रजतार्थी पुरुष की प्रवृत्ति इदंकारास्पद पदार्थ की ओर हो रही है। इदंकारास्पद पदार्थ की ओर उसकी प्रवृत्ति तभी बनेगी, जब कि उसे उसकी इच्छा होगी, क्योंिक अन्य वस्तु की इच्छा से अन्य वस्तु में प्रवृत्ति सम्भव नहीं। यदि इदंकारास्पद वस्तु को रजत न समझे, तब उसकी इच्छा हो क्यों होगा ? यदि अरजतरूपेण अग्रहण को प्रवर्तक माना जाता है, तब रजतरूपेण अग्रहण को रजतार्थों का निवर्तक मानना होगा। फलतः प्रवृत्ति और निवृत्तिरूप विरोधी पदार्थों के आकर्षण में पड़ कर जब चेतन पुरुष किंकर्तव्य-विमूढ़ हो जाता है, तब रजतारोपपूर्वक ही भेदाग्रह उस पुरुष की प्रवृत्ति का व्यवस्थापक हो सकेगा।

उसका क्रम इस प्रकार है कि भेदाग्रह से इदंकारास्पद पदार्थ में रजतत्वरूप धर्म का आरोप होता है, रजतजातीय पदार्थ की इष्ट-साधनता का स्मरण होता है, उसके पश्चात इदंकारास्पदीभूत रजत में तज्जातीयत्वरूप हेतु के द्वारा इष्ट-साधनता का अनुमान होता है—'इदं मम (रजताधिनः) इष्टसाधनम्, रजतजातीयत्वाद्, आपणस्थरजतवत्'। का रजताथीं व्यक्ति पुरःस्थित द्वय्य की ओर प्रवृत्त होता है। इदंकारास्पद पदार्थ से भिन्न तटस्थ रजत की स्मृति इदंकारास्पद पदार्थ में इष्ट-साधनत्व का अनुमान नहीं करा सकती, क्योंकि 'इदं

#### मामती

स्मृतिरिबङ्कारास्पवस्योपकारहेतुभावममुमापयितुमहॅति, प्राामा हेतोरपक्षधर्मस्वात् । एकदेशवर्धनं सस्यनुमापमं न स्वनेकदेशवर्धनम् । यथाहुः—''ज्ञातसम्बन्धस्येकदेशवर्धनाविति'' । समारोपे स्वेकदेश-वर्धनम्मापस्य । सारोपे स्वेकदेश-वर्धनम्मापस्य । सारोपे स्वेकदेश-वर्धनम्मापस्य । सारोपे स्वेकदेश-वर्धनम्मापस्य । सारोपे स्वेकदेश-वर्धनम्माप्य । सारोपेन प्रवर्षणस्य । प्रवर्षणस्य । यद्यवित् यत्र नियमेन प्रवर्षणस्य । यद्यवित् यत्र नियमेन प्रवर्षणति तन्त्रानं तिष्ठ्यमं, ययोभयसिद्धसमीवीनरजतन्नानं, ॥॥ वेवं, तस्मारायेति ।

यश्चीक्रमनवभासमानतया म श्रुक्तिरालम्बनमिति, तत्र भवान् पृष्टो व्याचद्यां, श्रुक्तिकारवस्येवं रजतिमिति ज्ञानं प्रस्थालम्बनस्वमाहोस्विव् व्यामानाः पुरःस्थितस्य सितभास्वरस्य ? यवि श्रुक्तिकास्व-स्थानालम्बनस्वम्, अद्धा । उत्तरस्यानालम्बनस्वं बृवाणस्य तथैवानुभविवरोधः । तथाहि—रजतिमद-मित्यनुभवन्नभुभविता पुरोधित वस्त्वक्गृत्यादिना निविवति । वृष्टं च दुष्टानां कारणानामौरस्यिककार्यं-प्रतिबन्धेन कार्याम्सरोपजननसामध्यंम् , यथा वार्वाम्नवन्धानां वेत्रवीजानां कवलीकाच्यजनकत्वम्, मस्मकदुष्टस्य जीवर्यस्य तेजसो बहुन्नपचनमिति । प्रस्यक्षवाधापहृतविवयं च विक्रमाणां यथार्थक्षानृतान-

## भामती-व्याख्या

मदिष्टसाधनम्, रजतत्वात्'— इस अनुमान का रजतत्व हेतु इदंकारास्पदहृष पक्ष में न रहृ कर स्मर्यमाण तटस्य रजत में रहता है, [अतः प्रकृत अनुमान स्वरूपासिद्ध दोष से दूषित होने के कारण अपने साध्य की सिद्ध नहीं करा सकता ]। एकदेश (पक्षवृत्तिहेतु) का दर्शन ही अनुमित का जनक माना जाता है, पक्ष से भिन्न देश में रहनेवाले हेतु का दर्शन नहीं, जैसा कि श्री शबरस्वामी कहते हैं— "अनुमान जातसंम्बन्धस्यंकदेशदर्शनादेकदेशान्तरेऽ-सिक्छेडे बुद्धः" (शा, भा पृ. ३६) [पवंत में अग्नि और भूम—दोनों एकदेशवृत्ति या (समानाधिकरण या पक्षवृत्ति ) पदार्थं हैं। उनमें धूमहृप एकदेशीय (पक्षवृत्ति ) पदार्थं के द्वारा अग्निहृप दूसरे एकदेशीय (पक्षवृत्ति ) पदार्थं का जो ज्ञान होता है, वही अनुमान हैं ]। जब पुरोवर्ती द्रव्य में रजतत्व का समागेप हो जाता हैं, तब 'रजतत्व' हेतु पक्षवृत्ति हो जाता है । अतः यह अनुमान फलित होता है कि (१) 'एतद्विवादास्पदाध्यस्तरजतादिज्ञानं, पुरोवर्तिवस्तुविषयम्, (२) रजताधिनस्तत्र नियमेन प्रवर्तकत्वाद्, (३) यज्ज्ञानं यद्धिनं यत्र नियमेन प्रवर्तकत्वाद्, (३) यज्ज्ञानं यद्धिनं यत्र नियमेन प्रवर्तयति, तज्ज्ञानं तद्विषयं यथोभयसिद्धसमीचीनरजत्ज्ञानम्, (४) तथा चेदम्, (१) तस्मात्तथा' [नैयायिकगण परार्थानुमान के पाँच अवयव मानते हैं— "प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपन्तयनिगमनान्यवयवाः" (न्या. सू. १।१।३२)। उन्हीं पाँच अवयवों का प्रयोग यहाँ किया है ]।

अख्यातिवादियों का यह जो कहना है कि 'इदं रजतम्'—इस ज्ञान में शुक्ति अवभासित नहीं हो रही है, अतः इस ज्ञान का शुक्ति को विषय नहीं माना जा सकता। वहाँ जिज्ञासा होती है कि शुक्तित्व को उक्त ज्ञान का विषय नहीं माना जा सकता। वहाँ जिज्ञासा होती है कि शुक्तित्व को उक्त ज्ञान का विषय नहीं माना जा सकता ? अथवा पुरोवर्ती भास्वर (चमकीले) द्रव्य मात्र को ? शुक्तित्व को तो उस ज्ञान का विषय हम भी नहीं मानते किन्तु सित भास्वर द्रव्यमात्र को उक्त ज्ञान का अविषय मानना अनुभव-विरुद्ध है, क्योंकि 'रजत-मिदम'—इस प्रकार अनुभव करनेवाला व्यक्ति पुरोवर्ती द्रव्य को ही उँगली से दिखाता । कि यह रजत है। दोषपूर्ण नेत्र के द्वारा शुक्ति में रजत का दर्शन असम्भव नहीं। यह जो कहा गया कि दोष सदैव नियत शक्ति का विघटक ही होता है, कार्यान्तर-जनन शक्ति का जनक नहीं होता। वह कहना भी अनुचित है, क्योंकि दोषों में कार्यान्तरोपजनन शक्ति की जनकता भी देखी जाती है, जैसे—दावाग्न (वन में बाँसादि की रगढ़ से पदा हुई आग) में जले हुए बेत के बीजों से केले का अङ्कुर उत्पन्न होता है, इसी प्रकार पेट में भस्मक रोग से ग्रस्त जठराग्नि में अधिक अन्त-पचन की शक्ति देखी जाती है।

निबन्धनो आ इति । अन्ये तु-यत्र यदध्यासस्तस्येव विपरीतधर्मत्वकल्पनामाच-शते इति । सर्वथापि त्वन्यस्यान्यधर्मावभासतां न व्याभचर्रत । तथा च लोकेऽ-

भामती

भाभासो हुतवहानुष्णस्वानुमानवत् । यण्णोक्तं भिष्याप्रत्यवस्य व्यभिचारे सर्वप्रमाणेष्वनात्रवास इति । सब्बोधकत्वेन प्रामाण्यं नान्यभिचारेणेति व्युत्पावयद्भिद्ररस्माभिः परिहृतं न्यायकणिकायापिति नेह् प्रतन्यते । विद्नमात्रं नाम स्मृतिप्रमोषभञ्जस्योक्तम् । विस्तरस्तु बह्यतर्वसमीकायामवगन्तव्य इति तिविवमुक्तम् ॥ अग्ये तु यत्र यवव्यासस्तस्येव विपरीतवर्षकर्पनमाचसते इति ॥ यत्र प्रक्तिकावौ पन्य रजतावरण्यासस्तस्येव धुक्तकावैविपरीतवर्षकरूपनं रजतस्वयमंत्रस्यनमिति योजना । नमु सन्तु नाम परीक्काणां विप्रतिपत्तयः प्रकृते तु किमायातिमस्यत आहं ॥ सर्वयापि त्वन्यस्यान्यवर्मावभावता स्वाभः

भामतो-व्याख्या

सभी भ्रम ज्ञानों में जो यथार्थत्व का अनुमान किया जाता है—'विश्रमप्रत्यया यथार्थाः, प्रत्ययत्वात्'। वह अनुमान अग्नि में अनुष्णत्व-साधक अनुमान के समान ही प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, क्यों कि इदं रजतिमत्यादि ज्ञानों में तदभाववित तत्प्रकारकत्वरूप अयथार्थत्व प्रत्यक्षतः सिद्ध है। यह जो कहा गया कि गदि किसी ज्ञान को विषय-व्यभिचारी माना गया तो सभी ज्ञानों पर से विश्वास उठ जायगा। वह संगत नहीं, क्यों कि ज्ञानगत प्रामाण्य स्वतः होता है, अध्यभिचार-प्रयुक्त नहीं। जब कि ज्ञान स्वभावतः विषय-प्रकाशक है, तब अबोधकत्व- अप्रामाण्य उसमें रह ही कैसे सकता है—यह सब कुछ न्यायकणिका में कहा गया है। यहाँ तो उसका दिग्दर्शनमात्र कराया गया है, विस्तार ब्रह्मसिद्धि की व्याख्या तत्त्वसमीक्षा में किया गया है। क्यायकणिका में अनाश्वासापत्ति का प्रतीकार करते हुए कहा गया है— "यक्क्तमनाश्वासादित तदन्यत्र ( ब्र. सि. पृ. १४४) आचार्यण—

बोधादेव प्रमाणत्विमिति मीमांसकस्थितिम् । विदन्नव्यभिचारेण तां व्युदस्यत्यपण्डितः ॥

इत्यादिना प्रबन्धेन दूषितमिति नेह दूषितम् । तथापि दूषणकणिकेह सूच्यते—िकमण्यभिचारिन्तैन प्रामाण्यम् ? अथ तत्कारणम् ? तद्वधापिका वा ? येन वविचद् व्यभिचारदर्शनात् तदभावे सित ज्ञानमात्रेज्ञाश्वासः स्यात् । न तावदय्यभिचारित्व प्रामाण्यम्, अव्यभिचारिणामपि वह्नुचादौ घूमादीनां कुनिश्चन्तिमत्तादनुपजिनतकृणानुप्रत्ययानामप्रामाण्यं स्यात् । व्यभिचारि-णामपि चक्षुरादीनां नीलादिभेदे तद्विषयज्ञानहेतूनां प्रामाण्यमिति साम्प्रतम्, प्रमितिक्रियां प्रति साधकतमस्याभावसम्भवात्, अन्यथा काष्ठादीनामपि पाकादाविण असाधनत्वप्रसङ्गात्" (न्या. क. पृ. १६२) इसी प्रकार अन्य पक्षों का भी खण्डन किया गया है । ब्रह्मसिद्धि में मण्डन मिश्च ने इस वाद का विस्तारपूर्वक निरास किया है, अतः उसकी व्याख्या तत्त्व-समीक्षा में अवश्य पूर्ण विस्तार किया गया होगा, किन्तु इस समय तक वह कहीं उपलब्ध नहीं हई है ।

भाष्यकार ने अन्यथास्याति का स्वरूप बताया है—"अन्ये तु यत्र यदध्यासस्तस्यैव विपरीतधर्मकल्पनामाचक्षते" । जिस (शुक्त्यादि) में जिस (रजतादि) का अध्यास लोक-प्रसिद्ध है, वह शुक्त्यादि में विपरीत (स्वावृत्ति) रजतत्व धर्म की कल्पना है [न्यायवार्ति-कतात्पयंटीका में श्री वाचस्पति मिश्र ने कहा है—"कस्मात् पुनर्यं शुक्तौ रजतार्थी प्रवर्तते व पुना रजताभावे ? कस्माच्चेदं पुरोवितद्वन्यमञ्जुल्या निर्दिश्य रजतत्वं निषेधित—नेदं

रजतिमति, यदि तत्र न प्रसञ्जितं रजतत्वं पूर्वविज्ञानेन' (ता. टी. १।२।१) ]

परीक्षक विद्वानों के विवाद का पर्यवसित अर्थ बताते हुए भाष्यकार कहते हैं-

नुभवः — ग्रुक्तिका हि रजतवदवमासते, एकश्चन्द्रः सद्वितीयवदिति । कथं पुनः प्रत्यगात्मन्यविषयेऽध्यासो विषयतद्धर्माणाम् ? सर्वो हि पुरोऽवस्थिते

जरित छ । अन्यस्यान्यवर्मकल्पनाऽनृतता, सा वानिर्वचनीयतःस्यवस्ताषुपपादितम् । तेन सर्वेवासेव परीक्ष-कावां सतेऽन्यस्यान्यवर्मकल्पनानिर्वेवनीयताऽवश्यम्भाविनीस्यनिर्वचनीयता सर्वेतन्त्राविदद्धोऽपं इत्पणंः । अस्यातिवादिभिरकामेरिष सामानाधिकरण्यव्यपदेशप्रवृत्तिनियमस्नेहाविदमभ्युपेयमिति वातः । न केवल-मियमनृतता परीक्षकाणां सिद्धाऽपितु लोकिकानामपीत्याह । जन्मा च लोकेऽनुभवः । शुक्तिका हि रजत-वद्यभासत इति व । न पुना रजतमिवमिति शेवः । स्यावेतत् —अन्यस्यान्यस्मताविश्रमो लोकिसिद्धः, एकस्य स्वभित्रस्य भेदश्यमो न वृष्ट इति कुतिश्रवास्यनोऽभिन्नानां जीवानां भेवविश्रम इत्यत वात्र छ एकस्यन्दः सिद्धतीयविदित्र ■ ।

पुनरिष चिदारमभ्यध्यासमक्षिपति ■ कथं पुनः प्रत्यगाश्मन्यविषयेऽध्यासो विषयतद्वर्माणाम् ७ । अयमर्थः—चिदारमा प्रकाशते न वा ? न चेत् प्रकाशते, कथमस्मिन्नध्यासो विषयतद्वर्माणाम् । ■ कन्दप्रतिभासमाने पुरोवित्तिन द्रव्ये रजतस्य वा तद्वर्माणां वा समारोपः सम्भवतीति । प्रतिभासे वा न ताववयमास्माऽजङ्गो घटाविषत् पराधीनप्रकाश इति युक्तम् । न खलु ■ एव कर्ता च कर्म च भवति, विरोवात्, परसमवेतिक्रियाफलशालि हि कर्म, न च ज्ञानिक्रया परसमवाियनीति कथमस्यां कर्म ? न च तदेव

भामती-व्याख्या

"सर्वधापि त्वन्यस्यान्यधर्मावभासतां न व्यभिचरित"। अन्य वस्तु में अन्यक्ष्पता की कल्पना ही अनृतता है, अनृतता का अर्थ अनिर्वचनीयता है—यह पहले कहा जा चुका है। सभी दार्शनिकों के मत में अन्यत्रात्यधर्मकल्पना या अनिर्वचनीयता अवस्यंभाविनी है, अतः अनिर्वचनीयता एक सर्वतन्त्र-सिद्धान्त है [जिसका लक्षण करते हुए न्यायसूत्रकार कहते हैं—"सर्वतन्त्राविच्द्ध-स्तन्त्रेऽधिकृतोऽर्थः सर्वतन्त्रसिद्धान्तः" (न्या. सू. १।१।२६) सभी दर्शनों से अविच्द्ध सिद्धान्त सर्वतन्त्रसिद्धान्त कहा जाती []। अख्यातिवादी प्राभाकरगणों को विवधा होकर पुरोवर्ती द्रव्य में प्रवृत्ति और सामानाधिकरण्य-व्यपदेश के आधार पर यह भ्रमख्यता माननी होगी। पूर्व-निकृषित अनृतता केवल परीक्षक विद्वानों तक ही सीमित नहीं, अपितु लोक-प्रसिद्ध भी है—"तथा च लोकेऽनुभवः 'शुक्तिका हि रजतवदवभासते इति"। 'रजतिमदम्'—ऐसा लोक में अनुभव नहीं होता, अपितु 'शुक्तिका रजतवदवभासते'—ऐसा ही अनुभव होता है।

यह जो शक्का होती है कि लोक में अन्य वस्तु में अन्यरूपतात्मक विश्रम तो प्रसिद्ध है, किन्तु एक अभिन्न तत्त्व में भेद-श्रम नहीं देखा जाता, अतः एक चित्तत्व में अभिन्न जीवों का मेद-श्रम क्योंकर होगा? उस शक्का को दूर करने के लिए कहा गया है—"एकश्चन्द्रः सिद्वतीयविदिति"। जैसे एक चन्द्र में दित्वादि का श्रम हो जाता है, वैसे ही एक ब्रह्म में अनेक

जीवक्रपता का भ्रम हो जाता है।

पाना पर पुनः आक्षेप—चिदातमा के अध्यास पर पुनः आक्षेप किया जाता है— "कथं पुनः प्रत्यगात्मन्यविषयेऽध्यासो विषयतद्धर्माणाम् ?" आक्षेपवादी का अभिप्राय यह है कि चिदातमा प्रकाशित होता है ? या नहीं ? यदि वह प्रकाशित नहीं होता, जिसमें विषय और उसके धर्मों का अध्यास कैसे होगा ? क्योंकि जो शुक्ति प्रतीयमान नहीं, उसमें कभी भी रजत और उसके धर्मों का आरोप नहीं होता। यदि आत्मा प्रकाशित होता है, तब जिज्ञासा होती है कि उसका प्रकाशक कौन ? यदि कहा जाय कि आत्मा अजड़ चैतन्यरूप है, अतः घटादि के समान उसका प्रकाश अन्य किसी के द्वारा सम्भव नहीं, अतः आत्मा स्वयं अपना प्रकाशक । तव वही प्रकाशक (प्रकाश का कर्ता) और वही प्रकाशय (प्रकाश का

सामती

स्त्रं च परं च, विरोवात् । आत्माभारसमवायाञ्युपगमे तु ज्ञेयस्यात्मनोऽमात्मस्यप्रसङ्गः । एवं तस्य तस्ये-स्थनवस्याप्रसङ्गः ।

स्यावेतत् । नामा जडोऽपि सर्वार्थकानेषु भासमानोऽपि कर्तेव न कर्म, परसमवेतिकयाफल-शासिरवाभावात्, जैनवत् । यथा हि जैनसमवेतिकयया जैननगरप्रासायुभयसमवेतायामिव क्रियमाणायां नगरस्येव कर्मता परसमवेतिकियाफल्झालिरवात् । न तु जैनस्य क्रियाफल्झालिनोऽपि, जैनसमवायाद्ग-मनकियाया इति । तथा, खुतिविरोधात् । भूगते हि "सस्य ज्ञानमनन्तं न्या" इति । उपमक्तते च । तवाहि—योऽप्मर्थप्रकाशः फलं यहिमक्षर्यं वास्मा च कि वडः, स्वयम्प्रकाशो वा ? जडबो-द्विवयासमानाविष जडाविति कस्मिन् प्रकाशेताविशेषात्, इति प्रासमान्य्यमक्षेत्रस्य ज्ञातः । तथा वाभाजकः—''जन्यस्येवान्यलग्नस्य विनियातः परे परे'' । च व निकीनमेव विज्ञानमर्थात्मानी ज्ञापयति

भामती-व्याख्या

कर्म ) हो—ऐसा सम्भव नहीं, क्योंकि कर्मकारक सदैव कर्ता से भिन्न होता है, 'देवदत्तः ग्रामं गच्छिति'—यहाँ पर ग्रामरूप कर्मकारक से भिन्न देवदत्त की गमन क्रिया से जो देवदत्त और ग्राम का संयोगरूप फल होता है, उस संयोग का आश्रय होने के कारण ग्राम को कर्म कहा जाता है, किन्तु 'आत्मा आत्मानं प्रकाशयित'—यहाँ पर प्रकाश क्रिया कर्मरूप आत्मा से भिन्न पदार्थ में नहीं रहती, फलतः कर्तृत्व और कर्मत्व का एक आधार में रहना सर्वथा विरुद्ध है, वही आत्मा स्व भी हो और पर भी—यह क्योंकर सम्भव होगा? यदि आत्मा का प्रकाश अन्य किसी आत्मा से माना जाता है, तब प्रकाश्य भूत ( ज्ञेय या वेद्य ) आत्मा जड़ और अनात्मरूप हो जायगा एवं अन्यान्य प्रकाशक-परम्परा की कल्पना में अनवस्था भी होती है।

यह जो कहा जाता है कि यद्यपि आत्मा अजह और सभी पदार्थों के जानों में भासमान है, तथापि वह कर्ता ही माना जाता है, कर्म नहीं, क्योंकि वह पर-समवेत क्रिया से जिनत फल का आश्रय नहीं, जैसे—चैत्र । 'चैत्रो नगरं गच्छिति'—यहाँ चैत्र-समवेत गमनरूप क्रिया से जिनत जो फल है—चैत्र और नगर का संयोग, उस संयोग के यद्यपि चैत्र और नगर—दोनों आश्रय हैं, तथापि कर्मता नगर में ही घटती है, चैत्र में नहीं, क्योंकि वह गमन क्रिया जिस चैत्र में समवेत (समवायसम्बन्धेन वृत्ति) है, वह नगर से भिन्न है, अपने से नहीं, अतः पर-समवेत क्रिया-जन्य फल का आश्रय होने से नगर ही कर्म बनता है, चैत्र नहीं, क्योंकि वह स्वसमवेत क्रिया-जन्य फल का ही आश्रय है, पर-समवेत क्रिया-जन्य फल का आश्रय नहीं। इसी प्रकार आत्मा भी स्वसमवेत क्रिया-जन्य फल का ही आश्रय है, अतः वह चैत्र के समान कर्ता ही होता है, कर्म नहीं।

वह कहना उचित नहीं, क्योंकि श्रुति कहती । कि वह किसी भी प्रकाश से प्रकाशित [प्रकाश किया-जन्य फल का आश्रय ] नहीं—'अगृद्धो न हि गृद्धोते' (बृ. उ. ३।६।२६), 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (ते. उ. ३।१।१)। युक्ति-युक्त भी यही है, क्योंकि जो यह अर्थ-प्रकाशरूप फल है, जिसके होने पर अर्थ (विषय) और आत्मा—दोनों भासित होते हैं, वह क्या जड़ है ? अथवा स्वयंप्रकाश ? यदि जड़ है, तब विषय और आत्मा तो पहले ही जड़ है, फिर किससे कौन प्रकाशित होगा ? विषय भी अन्य प्रकाश से प्रकाशनीय होने के कारण जड़ और आत्मा भी वैसा ही, दोनों में कोई विशेषता नहीं कि ऐक से दूसरे का प्रकाश हो जाता। परिशेषतः जगत् सर्वथा प्रकाश-शून्य अन्धकारमय बन कर रह जायगा, जैसी कि कहावत प्रसिद्ध है—''अन्धस्येवान्धलग्नस्य विनिपातः पदे पदे।'' अन्धे बैल की पूँछ पकड़ कर अन्धे व्यक्ति चल पढ़े, स्थान-स्थान पर गर्त-पात होना ही था। अर्थ और आत्मा का

चकुराविविविति वाध्यम्, ज्ञापनं हि ज्ञानजननं, जिनतं बानं वादं सम्रोक्तदूषणमितवर्तेति । एवमुत्तरोत्तराण्यपि ज्ञानाित जडानीत्यनवस्या । तस्मावपराचीनप्रकाशा संविद्वपेतच्या । तथापि किमायातं
विवयात्मनोः स्वभावजडयोः ? एतवायातं यस्योः संविदजडेित । तिर्क्त पुतः पण्डित इति पितािप पण्डित्
तोऽस्तु ? स्वभाव पृत्व संविदः स्वयम्प्रकाशाया यवर्थात्मसम्बन्धितेति चेत् , हन्त पुत्नस्यािप पण्डितस्य
स्वभाव प्यत् पितृसम्याभ्यतिति सम्मानम् । सहार्थात्मप्रकाशेन संविद्यकाशो न स्वर्थात्मप्रकाशं विद्याः
सम्माव पृत्व चेत्, तिर्क्त संविदो निम्नी संविद्यांत्मप्रकाशो । तथा च न व्यानाा संविद्यः
च संविद्यांत्मप्रकाश इति । अत्र संविद्यांत्मप्रकाशो न संविदो भिद्यते, संविदेव तो । एवं चेत्,
यावदुक्तं भवति संविद्यात्मार्थां सहेति ताथदुक्तं भवति संविद्यांत्मप्रकाशो सहेति, तथा च न विदकितार्थंसिद्धः । न चातीतानागतार्थगोचरायाः संविद्यांत्मप्रकाशोऽपि । तद्विष्यहानोपादानोपेसावृद्धि-

## भामती-व्याख्या

प्रकाश स्वयं अप्रकाशित रह कर ही चक्षुरादि के समान यदि अर्थ और आत्मा का प्रकाशक माना जाता है, तब भी कथित जगदान्ध्यरूप दोष से पीछा नहीं छूटता, क्योंकि विषय के प्रकाशन या ज्ञापन का अर्थ होता है—विषय के ज्ञान को जन्म देना, उक्त प्रकाश से जनित ज्ञान भी जड़ ही है, अतः वह भी स्वयं दूसरे ना प्रकाश क्योंकर कर सकेगा ? इसी प्रकार कल्प्यमान उत्तरोत्तर ज्ञान व्यक्तियाँ भी बड़ हो मानी आएँगी, इस प्रकार परप्रकाशवाद में अनवस्था दोष प्रसक्त होता है, अतः स्वयंप्रकाश ज्ञान तस्त्व को ही मानना चाहिए।

विषय और आत्मा के ज्ञान को स्वयंत्रकाश मान लेने से स्वभावतः जड़भूत विषय और आत्मा पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रशन का उत्तर यह है कि स्वयंत्रकाश ज्ञान में प्रकाशमानता स्वतः सिद्ध है, ज्ञानगत प्रकाशमानता के बल पर ज्ञान के विषयीभूत विषय और आत्मा में भी प्रकाशमानता सिद्ध हो जाती है। यदि कहा जाय कि ज्ञान की प्रकाशमानता से ज्ञान के जनकीभूत विषय और आत्मा में प्रकाशमानता तभी सिद्ध हो सकती है, जबिक पुत्रगत पाण्डित्य के द्वारा उसके जनकीभूत माता-पिता में पाडित्य सिद्ध होता हो, किन्तु ऐसा नियम नहीं, क्योंकि पुत्र में पाण्डित्य होने पर भी उसके माता-पिता में पाडित्य की अवश्यं-भाविता नहीं देखी जाती। यदि कहा जाय कि ज्ञान विषय और आत्मा का नियत सम्बन्धी है, अतः ज्ञान की प्रकाशमानता से विषय और आत्मा में प्रकाशमानता सा जाती है। तब भी वह आपत्ति वनीं ही रहती है, क्योंकि पुत्र भी माता-पिता का नियत सम्बन्धी है, अतः पुत्र के प्रण्डित होने पर माता-पिता को भी अवश्य पण्डित होना चाहिए।

यदि पुत्र की अपेक्षा ज्ञान का एक यह वैशिष्ट्य माना जाता है कि विषय और आस्मा की प्रकाशमानता के बिना ज्ञान में प्रकाशमानता नहीं होती, अपितु अर्थात्म-प्रकाश के साथ ही ज्ञान का प्रकाश होता है। तब जिज्ञासा होती है कि ज्ञान से [ ज्ञान का प्रकाश और अर्थात्मा का प्रकाश—ये ] दोनों प्रकाश क्या भिन्न हैं ? अथवा अभिन्न ? यदि ज्ञान से ज्ञान का प्रकाश भिन्न है, तब ज्ञान को स्वयंप्रकाश नहीं कहा जा सकता, किन्तु धटादि के समान भिन्न प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण ज्ञान को जड़ ही मानना होगा। अर्थ और आत्मा के प्रकाश को ज्ञान से भिन्न मानने पर विषय और आत्मा में ज्ञान की विषयता सिद्ध न होकर ज्ञान-जन्य प्रकाश की विषयता ( ज्ञान-ज्ञाप्यता ) माननी होगी, जिसमें अनवस्था दोष दिखाया जा चुका है। यदि 'ज्ञान का प्रकाश और अर्थात्मा का प्रकाश'—ये दोनों प्रकाश ज्ञान से भिन्न नहीं, ज्ञानरूप ही हैं, तब जो कहा गया कि 'संविदर्शत्मप्रकाशों सह' उसका अर्थ होता है—संविदात्मार्थों सह'।

जननादधंसहभाव इति चेन्न, अधंसंविद इव हानादिबुद्धीनामि तद्विषयत्वानुषपत्तेः । हानादिजनना-द्वानादिबुद्धीनामधंविषयत्वम्, अधंविद्धयहानादिबुद्धिजननाच्चार्यसंविदस्तद्विषयत्वमिति चेत् , तत् कि देहस्य प्रयत्नवदात्मसंयोगो देहप्रवृत्तिनिवृत्तिहेतुरथं इत्ययंप्रकाशोऽस्तु ? जाडघाद्देहात्मसंयोगो नाथंप्रकाश इति चेत्, नम्बयं स्वयम्प्रकाशोऽपि स्वात्मन्वव खळोतवत्प्रकाशः, अयं । जङ इत्युपपादितम् । न च प्रकाशस्यात्मानो विषयाः । ते हि विच्छिन्नदीर्घस्यू लतयाऽनुभूयन्ते । प्रकाशस्यायमान्तरोऽस्यू लोऽनणुर-स्त्वोऽदीर्घश्चेति प्रकाशते । तस्माच्चन्द्रेऽनुभूयमान इव द्वितीयस्वन्द्रमाः स्वप्रकाशादन्योऽचीऽनिर्वचनीय एवेति युक्तमृत्पश्यामः । न पान प्रकाशस्याजानतः स्वलच्चभेदोऽनुभूयते । न चानिर्वाच्याचभेदः प्रकाशं निर्वाच्यं भेत्तु महाते , अतिप्रसङ्गात् । न चार्थानामपि परस्यरं भेदः समीचीनज्ञानयद्वतिमध्यास्ते इत्युपरिष्टावुपपादियस्यते । तदयं पान एव स्वयम्प्रकाश एकः कृटस्यो नित्यो निरंशः प्रत्यगात्मा अशस्यिनिर्वचनीयेभ्यो देहेन्द्रियादिभ्य आत्मानं प्रतीपं निर्वचनीयमञ्चति जानातीति प्रस्यकृ स चारमेति

#### भामती-स्याख्या

नहीं होती । अतीत और अनागत घटादि रूप अर्थ के वर्तमानकालीन ज्ञान का अर्थ-सहभाव सम्भव भी नहीं। यदि कहा जाय कि जो ज्ञान जिस विषय की हान-बृद्धि, उपादान-बुद्धि या उपेक्षा-बृद्धि को जन्म देता है, उस ज्ञान में उस विषय का सहभाव माना जाता है। वर्तमान ज्ञान अतीतघटादिविषयक हानादि बुद्धि का जनक होता है, यही उस ज्ञान में अर्थ-सहभाव अनुमित हो जाता है — 'अतीतघटविषयकं ज्ञानम्, अतीतघटसहभूतम्, अतीतघटविषयकहानादि-बुद्धिजनकत्वात्। तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि अतीतघटादि के ज्ञानःमें जैसे अतीतघटविष-यकत्व सिद्ध है, वैसा हानादि-वृद्धि में अतीतघटविषयकत्व सिद्ध नहीं, अतः अतीतघटविषयक-हानादिबुद्धिजनकत्वरूप हेतु स्वरूपासिद्धिदोष से युक्त है, उसके द्वारा अर्थ सहभाव का ज्ञान में अनुमान नहीं किया जा सकता। 'घटादिविषयक हानादिह्नप प्रवृति की जनक होने के कारण हानादि-बुद्धि में घटविषयकत्व और घटादिविषयक हानादि-बुद्धि की जनकता हाने के कारण घटादि के ज्ञान में घटादिविषयकत्व सिद्ध होता है'-ऐसा कहने पर देहगत प्रयत्नवदात्मा के संयोग में अर्थ-प्रकाशत्वापत्ति होती है, क्योंकि वह संयोग भी देहरूप अर्थ में प्रवृत्त्यादि का जनक होता है। यदि कहा जाय कि जड़ होने के कारण देहात्म-संयोग को अर्थविषयक प्रकाश नहीं कह सकते। तब स्वयंप्रकाशक्त अर्थ-ज्ञान में भी अर्थप्रकाशता न बनेगी, क्योंकि उसकी प्रकाश्य कोटि में स्वयं ज्ञान ही आता है, विषय नहीं, अतः वह खद्योत ( जुगनू ) के समान केवल अपने अंश में प्रकाशरूप होने पर भी विषयांश में जड़ ही है-ऐसा पहले कहा जा चुका है। घटादि विषय ज्ञान के आत्मा (स्वरूप) ही है-ऐसा कहना अत्यन्त अनुचित है, क्योंकि घटादि विषय विच्छिन्न ( शरीर के बाहर ), दीर्घ, स्थूल, अणु और हस्व के रूप में देखे जाते हैं और उनका ज्ञान शरीर के अन्दर अदीर्घ, अस्थूल, अनणु और अहरन के रूप में अनभासित होता है। फलतः एक चन्द्र में प्रतीयमान द्वितीय चन्द्रमा के समान स्वयंप्रकाश चित्तत्त्व से भिन्न घटादि प्रपञ्च को अनिर्वचनीय मानना ही उचित है।

इस स्वयंप्रकाश चित्तत्व का स्वाभाविक स्वलक्षण (अवान्तरव्यक्ति-भेद ) अनुभूत नहीं होवा और घटादि अनिर्वचनीय प्रपश्च आत्मा के वास्तविक भेद का जनक नहीं हो सकता, अन्यथा घटादि उपाधियों के द्वारा गगन का भी वास्तविक भेद हो जायगा। घटादि पदार्थों का परस्पर भेद भी समीचीन ज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उत्तरता—यह आगे चल कर कहा जायगा। परिशेषतः यह घटादि का प्रकाश ही स्वयंप्रकाश, एक कूटस्थ, नित्य और निरंश प्रत्यगात्मा है। उसे प्रत्यगात्मा इस िरए कहा जाता है कि वह देह, इन्द्रियादि

## विषये विषयान्तरमध्यस्यति, युष्मत्प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगामनोऽविषयत्वं व्रवीषि ?

भामती

प्रस्थातात्मा, स खापराधीनप्रकाशस्थावनं सत्याक्ष्या । करमाय्यमयुक्त इत्यत आह क्ष सर्वो हि पुरोऽविस्थते विषये विषयान्तरमध्यस्यति । एतदुक्तं भवति - यत्पराधीनप्रकाशमंशयक्य तत्सामान्याशमहे कारण-वोववशाक्य विशेषाप्रहेऽस्थया प्रकाशते । प्रत्यगत्मा त्यपराधीनप्रकाशतया न स्वश्चने कारणान्यपेक्षते । येन तद्याध्ययेवीवद्वं ध्येत । न खांशवान्, येन कश्चिवस्यांश्ची गृह्येत कश्चिम गृह्येत, नहि तवेन तद्यानीयेव तेमेव गृहीतमगृहीतं च सम्भवतीति न स्वयम्प्रकाशपक्षेऽध्यासः । सद्यानेऽध्यप्रकाश पुरोऽविस्थितत्व-स्यापरोक्षत्वस्याभावाशाध्यासः । नहि श्वकावपुरःस्थितायां रचतमध्यस्यतीयं रजतिमिति । तस्माद-स्यम्तप्रदेऽस्यम्ताप्रहे च नाष्यास इति तिद्यम् । स्यावेतत् - अविषयस्य हि चिवात्मनो नाष्यासो, विषय एव विवातमा अस्माद्रस्थयस्य, तत्कथं नाष्यास इत्यत आह क्ष युष्मत्प्रत्थयपेतस्य च प्रत्यगात्मनोऽ-विवयस्य व्रवीवि । विवयस्य हि चिवात्मनोऽन्यो विवयी अवेत् । तथा च यो विवयी स एव चिवात्मा,

## भामती-व्याख्या

अनिर्वचदीय प्रवन्त से प्रतीप ( विपरीत ) अपने को निर्वचनीय जानता है [ 'प्रत्यगातमा' इस शब्द के 'प्रत्यग्' और 'आत्मा' दो भाग हैं । उनमें 'प्रत्यग्' प्रतिपूर्वक 'अञ्चु गतिपूजनयो।' घात से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है-प्रतीपम् (विपरीतम्) आत्मानमन्द्रति जानाति । अर्थात् जो अनात्म प्रपञ्च से अपने को विपरीत अनुभव करता है । वही आत्मतत्त्व है, अतः चित्तत्त्व प्रत्यगात्मा कहलाता है ]। वह आत्मा पर-प्रकाश (अन्य प्रकाश से प्रकाशित होनेवाला ) नहीं एवं निरंश है, अतः किसी अन्य ज्ञान का विषय नहीं । उस आत्मा में शरीरादि विषय और उनके कर्तृत्वादि धर्मों का अध्यास क्योंकर होगा ? भाष्य में प्रयुक्त 'कथम' शब्द का घटकी भूत 'किंभ' पद आक्षेपार्थक है, अतः 'कथमध्यासः'—इस वाक्य का अर्थ है - 'अयुक्तोऽयमध्यासः' । अध्यास अयुक्त क्यों है ? इस प्रश्न का उत्तर है-- 'सर्वो हि पुरोऽवस्थित विषये विषयान्तरमध्यस्यति । ' आशय यह है कि जो शुक्त्यादि पदार्थं परप्रकाश और सांश होता है, उसके चमकीले अंश (अवयव) का ग्रहण एवं नीलपृष्ठादि भाग का अभान होने के कारण वह शुक्त्यादि द्रव्य अन्यथा (रजतरूपेण) प्रतीत होता है, किन्तू प्रत्यगात्मा स्वयंप्रकाश है, अपने ज्ञान में कारण-कलाप की अपेक्षा ही नहीं करता कि उन कारणों के दोषों से दूषित हो जाता। सावयव भी नहीं कि सामान्य अवयवों का ग्रहण और विशेष अवयवों का अग्रहण हो जाता । एक अखण्ड वस्तु एक ही समय एक ही पुरुष के द्वारा गहीत भी हो और अगृहीत भी-ऐसा सम्भव नहीं हो सकता। फलतः स्वयंप्रकाशत्व पक्ष में अध्यास उपपन्न नहीं होता । यदि आत्मा का कभी भी प्रकाश नहीं मांना जाता, तब भी पुरोऽवस्थितत्व और अपरोक्षत्व का अभाव होने के कारण अध्यास नहीं बनता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो शुक्ति पुरःस्थित नहीं, उसमें 'इदं रजतम्'—इस प्रकार रजत का अध्यास नहीं कर सकता । फलतः अत्यन्त गृहीत या अत्यन्त अगृहीत पदार्थ में कभी अध्यास नहीं होता-यह सिद्ध हो जाता है।

यह सत्य है कि यदि चिदात्मा किसी ज्ञान का विषय न होता, तब उसमें किसी पदार्य का अध्यास नहीं हो सकता था, किन्तु जब चिदात्मा 'अहम्'—इस प्रतीति का विषय हो जाता है, तब उसमें अध्यास क्यों नहीं होगा ? भाष्यकार कहते हैं—''युष्मत्प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनोऽविषयत्वं बवीषि'। चिदात्मा यदि किसी ज्ञान का विषय है, तब वह ज्ञानकप विषयी चिदात्मा से भिन्न ही होगा, अतः वहाँ जो विषयी है, वही चिदात्मा साना जायगा

उच्यते—न तावद्यमेकान्तेनाविषयः, अस्प्रत्यत्ययविषयत्यात् , अपरोक्षत्वाच प्रत्य-

#### भामती

विषयस्तु ततोऽन्यो युष्मत्प्रत्ययगोघरोऽभ्युपेयः । तस्मावनात्मत्वप्रसङ्गावनवस्थापरिहाराय युष्मत्प्रत्यया-वेतत्वम्, 🕶 एवाविषयत्वमात्मनो वक्तव्यं। तथा च नाष्यास इत्यर्थः ।

परिहरित । उच्यते—न ताबदयमेकान्तेनाविषयः । कुतः ? । अस्मत्त्रस्ययविषयस्वात् ॥ । अयमभंः । सत्यं प्रस्पनात्मा स्वयम्प्रकाशस्यविषयोऽनंसभ, तबाव्यनिर्वचनीयानाविष्वापरिकिष्यत्वृद्धिन्मनः सूक्ष्मस्यूलशरीरेन्द्रियावच्छेदेनानयिच्छशोऽपि वस्तुतोऽविष्ठित्र इवाभिन्नोऽपि भिम्न इवाकसीपि कस्त्रामोक्तािष भोक्तेवाविषयोऽप्यस्मत्रस्ययविषय इव बोवभावमापन्नोऽवमासते । नम इव घडमिष-क्ष्मिल्लाद्यवच्छेवभेदेन भिन्नमिवानेकविषधमंकिमिवेति । नहि विदेकरसस्यास्मनिध्यदंशे गृहीतेऽगृहीतं कि-विदिस्त । सल्वानन्दिनस्यविभृत्वादयोऽस्य विद्वपादस्तुतो भिन्नन्ते, येन तद्यहे न। गृहोरन् । गृहोता एव तु कल्पितेन भेदेन न विवेचिता इत्यगृहोता इवाभान्ति । न बात्मनो बुद्धवाविभ्यो भेदस्तारिषकः, येम विदात्मनि गृह्यमाचे सोऽपि गृहोतो भवेत् । बुद्धधावीनामनिर्वाच्यतेन तद्भवस्याप्यनिर्वचनीय-स्वात् । तस्माध्यवात्मने सोऽपि गृहोतो भवेत् । बुद्धधावीनामनिर्वाच्यतेन तद्भवस्याप्यनिर्वचनीय-स्वात् । तस्माध्यवात्मने सोऽपि गृहोतो भवेत् । बुद्धधावीनामनिर्वाच्यते भेदाग्रहात् तद्भवसिन जीवभाव इति । तस्य खानिदमिदमात्मनोऽस्मप्रस्वविषयस्वमुपंचाते । तथाहि — कर्ता भोका चिवात्माऽ-

## भामती-व्याख्या

और विषय को उससे भिन्न 'त्वम्' या 'इदम्'—इस प्रतीति का विषय कहना होगा, तब आत्मा में अनात्मत्व प्रसक्त होगा, अतः ग्राहक-परम्परा की अनवस्था का भी परिहार करने के लिए आत्मा को 'त्वम्'—इस प्रतीति का अविषय मानना आवश्यक है, फल्तः आत्मा में अविषयता कहनी होगी, अविषयीभूत पदार्थ में अध्यास नहीं हो सकता—यहाँ तक आक्षेपवादी ने कहा।

समाधान जक्त आक्षेप का परिहार करते हुए भाष्यकार कहते हैं -- "उच्यते, न तावदयमेकान्तेनाविषयः", नियमतः आत्मा अविषय नहीं, वयोंकि वह अस्मत्प्रत्यय ('अहम्'--इस प्रतीति ) का विषय हो जाता है। आशय यह है कि यद्यपि प्रत्यगारमा स्वयंप्रकाश होने के कारण अविषय और निरवयव है, तथापि अनिर्वचनीय और अनादि अविद्या के द्वारा परिकल्पित बुद्धि और मन आदि से घटित सूक्ष्म शरीर एवं स्थूल शरीररूप उपाधियों के द्वारा अविच्छन्न होकर वस्तुतः अपरिछिन्न, अकर्त्ता, अभोक्ता और अविषयीभूत आत्मा परिच्छिन्न, कर्ता, भोक्ता और अस्मत्प्रत्यय ('अहम्'-इस प्रतीति ) का विषय मान लिया जाता है। ऐसा चिदात्मा जीवभाव को प्राप्त होकर विभिन्न रूपों में वैसे ही अवभासित होता है, जैसे घट, मणिक ( मटका ) और मिल्लकादि ( हाँडी आदि रूप ) उपाधियों से अवच्छिन्न होकर एक ही आकाश विभिन्न रूप और धर्मवाला प्रतीत होता है। यद्यपि चिदेकरस आत्मा का चिदंश गृहीत होने पर कुछ अगृहीत नहीं रहता। आनन्दस्व, नित्यत्व, विभुत्वादि धर्म भी चिद्रप आत्मा से वस्तुतः भिन्न नहीं होते कि चिदात्मा का ग्रहण होने पर भी वे अगुहीत रह जाते । बुद्धचादि उपाधियों से आत्मा का तात्त्विक भेद नहीं कि चिदारमा का ग्रहण हो जाने पर वह भेद भी गृहीत हो जाता । बुद्धचादिरूप अनिर्वचनीय प्रतियोगियों से निरूपित होने के कारण वह आत्मगत भेद भी अनिवंचनीय ही है, तास्विक नहीं हो सकता। यद्यपि आत्मा अपरिन्छिन्न और स्वयंप्रकाश है, तथापि बुद्धचादि परिन्छिन्न पदार्थों से भेदाग्रह होने के कारण बुद्धचादि का तादारम्याध्यास हो जाता है, बुद्धचादि से तादारम्यापन्न आत्मा जीवरूप होकर 'अहम्' - इस प्रतीति का विषय बन जाता है, क्योंकि 'अहं कत्तीं', 'अहं भोक्ता' - इस प्रकार कर्त्ता-भोक्ता के रूप में आत्मा अहंकाराकार प्रतीति 📶 विषय होता है। आत्मा वस्तुतः

हुन्प्रस्थये प्रस्थवभासते । व वोदासीनस्य तस्य क्रियाशिक्तर्भोगशिक्तां सम्भवति । यस्य व बृद्धवादेः कार्य्यकरणसङ्घातस्य क्रियाभोगशिक्ति न विद्यम् । तस्मान्विदारमेव कार्य्यकरणसङ्घातेन प्रवित्ती सम्भवित्ता सम्भवित्ता स्वयम्प्रकाशोऽपि वृद्धधाविविध्यविष्णुरणात् कथंचिदस्मस्प्रस्ययविष्योऽहृद्धाः रास्यवं जीव इति व जन्तुरिति व क्षेत्रश्च इति वाख्यायते । न सन् जीविश्वयस्मनो भिस्नते । ॥॥ व अतिः ''अनेन वीवेनास्मना'' इति । तस्मान्विधास्मनोऽम्यतिरेकान्जीदः स्वयम्प्रकाशोऽप्यहम्प्रस्यन्तेन कर्तृंभोवतृत्वया व्यवहारयोग्यः क्रियत इत्यहम्प्रस्यवालम्बनमुख्यते । व वाख्यासे सति विष्यस्यं विध्यस्यं वाष्यास इत्यन्योग्यामयस्यवित्ति साम्प्रतम् । बीजाङ्कुरवदनावित्यात् पूर्वपूर्वाच्यासतहासना-विष्ययेक्तर्स्योक्तरस्योक्तरस्यासविष्यस्यवित्रयेक्तावित्यः इति । जीवो हि चिवात्मस्या स्वयम्प्रकाशतयाऽविषयोऽप्योग्याविकेन क्ष्येच विषय इति भावः । स्यावेतत् - न वयमपराधीनप्रकाशतयाऽविषयत्वेनाध्यासम्भग-कृत्यः, किन्तु प्रस्थगास्मा न स्वतो नापि परतः व इत्यविषय इति भूमः । ॥॥ च सर्वथाऽप्रथमाने प्रस्थगास्मन कृतोऽप्यास व्यवस्था आह व अपरोक्षस्याच्य प्रस्थातस्यासिद्धेः ॥ । । । च सर्वथाऽप्रथमाने प्रस्थगास्मनि कृतोऽप्यास व्यव्यास्त्रस्याच्या प्रस्था द्वय्यविषय इति भूमः । ॥॥ च सर्वथाऽप्रथमाने प्रस्थास्मनि कृतोऽप्यास व्यवस्था आह व अपरोक्षस्याच्य प्रस्थानस्यासिद्धेः ॥ । प्रतीच आत्मनः प्रसिद्धिः

## भामती-व्याख्या

अकत्ती-अभोक्ता, असङ्ग और उदासीन है, उसमें वास्तविक क्रिया शक्ति और भोग शक्ति सम्भव नहीं। जिस बुद्धचादिरूप सुक्ष्मशरीर और कार्य-कारण-संघातात्मक स्थल शरीर में क्रिया शक्ति और भोगशक्ति वस्तुतः होती है. उसमें चैतन्य नहीं होता. अतः कार्य-कारण-संघातरूप शरीर से तादात्म्यापन्न आत्मा में ही किया और भोग शक्ति मानी जाती है। बद्यपि आत्मा स्वभावतः स्वयंप्रकाश (अन्य ज्ञान का अविषय ) है, तथापि विषयीभूत बुद्धचादि से तादातम्यापन्न होकर कथंचित 'अहम्'-इस प्रतीति का विषय होकर अहङ्कारास्पद जीव. जन्तु, क्षेत्रज्ञ-इत्यादि नामों से प्रख्यात होता है। जीव चिदात्मा से वस्तुतः भिन्न नहीं होता, जैसा कि श्रुति कहती है- "अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि" ( छां॰ ६।३।२ ) चिंदात्मा ने संकल्प किया कि मैं जीव बन कर इस मानव शरीर में प्रविष्ट होकर नाम और रूप की अभिव्यक्ति करूँ, अत. जीव चिदात्मरूप ही है ]। चिदात्मा से अभिन्न होने के कारण जीव स्वयंप्रकाश होने पर भी अहमाकार प्रतीति के द्वारा कर्ता-भोक्ता के रूप में व्यवहार-योग्य बना दिया जाता है, अतः वह अहङ्काराकार प्रतीति का आलम्बन माना जाता है। 'अध्यास होने पर विषयत्व और विषयत्व होने पर अध्यास होगा-इस प्रकार अन्योज्याश्रयता है'-ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि बीज और अंकूर के समान दोनों अनादि हैं, पूर्व-पूर्व अध्यास के द्वारा विषयीकृत आत्मा का उत्तरोत्तर अध्यास होता जाता है—इस भाव की प्रकट करने के लिए भाष्यकार ने कहा है—''औत्सर्गिकोऽयं लोकव्यव-हारः" । इस लिए भाष्यकार ने बहुत ठीक कहा है कि "न तावदयमेकान्तेनाविषयः" । अर्थात् जीव के दो रूप परिलक्षित होते हैं-(१) स्वाभाविक और (२) औपाधिक। स्वाभाविक स्वयंप्रकाश या अविषय होने पर भी औपाधिक रूप से विषय हो जाता है आतमा अविषय ही है या विषय ही है-ऐसा ऐकान्तिकरूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह विषय भी है और अविषय भी, स्वाभाविकरूपेण अविषय और आध्यासिकरूपेण विषय होता है ]।

यहाँ आक्षेपवादी कहता है कि आत्मा स्वयंप्रकाश होने से अविषय है, अतः उसमें अध्यास नहीं हो सकता—ऐसा हम नहीं कहते, अपितु हमारी शक्का यह है कि आत्मा न तो स्वतः और न परतः प्रकाशित होता है, अतः सर्वथा अप्रसिद्ध और अप्रथमान आत्मा में अध्यास क्योंकर होगा ? इस आक्षेप के समाधान में भाष्यकार ने कहा है—"अपरोक्षत्वाच्च

गात्मप्रसिद्धेः। न चायमस्ति नियमः—पुरोऽचस्थित एव विषये विषयान्तरमध्य-सितःयमितिः; अप्रत्यक्षेऽपि ह्याकाशे बालास्तलमिलनताचध्यस्यन्ति । एवमविवदः

सामती

प्रया वित्यस्थात् । यद्यपि प्रध्यनात्मिन नान्या प्रथास्ति, तथापि सेदोपबारः, यथा पुरुषस्य वैतन्यमिति । एततुक्तं भवति—अवद्यं जिवास्माऽपरोचोऽभ्युपेतव्यस्तदप्रयायां सर्वस्याप्रयनेन जव-वान्व्यप्रसङ्गादित्युक्तं, श्रृतिश्चात्र भवति 'तमेव भागत्ममृभाति सर्वं तस्य भासा सर्वं विश्वाति'दित । तदेवं परमावंपिरहारमुक्तवाऽभ्युपेत्यापि विवासमनः परोक्षतां प्रौहवावितया परिहाराम्तरमाह । न न वायमस्ति नियमः पुरोऽवस्थित एव श्व अपरोच एव श्व । विषये विवयान्तरमध्यसितश्यमं । कस्भावयं नियम क्षाह श्व अप्रत्यक्षेऽपि द्याकाचे वालास्तलमिलनताध्यस्यमित श्व । हिर्यस्मावयं । नभो हि प्रवयं सद् कपस्पर्शवरहाम्न बाह्योन्त्रयप्रस्थक्षम् । नापि मानसं, मनसोऽसहायस्य बाह्योऽप्रवृत्तेः । तस्मा-वप्रत्यक्षम् । न न वाला अविवेकिनः परविश्वतित्याः कदाधिरपाणिवच्छायां द्यमतामारोध्य, कदाधित्यक्षम् । वा न विश्वतिक्ति वा निर्वर्णयित्वस्य त्राप्तिक्ते सुक्तद्वमारोप्य नीकोत्यलपलावद्यामिति वा राजहंसमाक्षायवलमिति वा निर्वर्णयित्वस्य त्रापि पूर्वदृद्धस्य तेजसस्य । तामसस्य वा क्ष्यस्य वरक्र नभित्त स्मृतिक्षपोऽत्रभास इति । एवं तदेव तलमध्यस्यिति अवाङ्मुक्षीभूतमहेन्त्रनीलमिन्नयमहाकटाहकस्यित्वयः । उपसंहरति । एवम् । उक्तेन प्रकारेण सर्वाक्षेपपरिहारात् । अविवदः प्रत्यगारमध्यप्रतासमात्राक्ष । वुद्यवादीनाम् । । ।

भामती-ध्याख्या

प्रत्यगात्मप्रसिद्धेः"। प्रत्यगात्मा की प्रथा या प्रसिद्धि अवश्य माननी होगी, क्योंकि वह अपरोक्ष है। यद्यपि प्रत्यगात्मा की प्रथा प्रत्यगात्मा से भिन्न नहीं, अतः 'प्रत्यगात्मनः प्रथा' —ऐसा व्यवहार सम्भव नहीं। तथापि उसी प्रकार यहाँ भेद का उपचार हो जाता है, जैसे 'आत्मनः चैतम्यम्'—इत्यादि व्यवहारों में होता है। आशय यह है कि आत्मा को अवश्य ही अपरोक्षरूप मानना होगा, क्योंकि उसका प्रकाश न होने पर जगदान्ध्य-प्रसङ्ग पहले दिखाया जा चुका है। उसके प्रकाश से ही विश्व प्रकाशित है, श्रुति स्पष्ट उद्घोष कर रही है कि 'तमेव भान्तमनुभाति सर्व सस्य भासा सर्वमिदं विभाति' (की. २।४।१४)। इस प्रकार पारमाधिक दृष्टि से आक्षेप का परिहार करके चिदातमा की परोक्षता को स्वीकार करते हुए भी प्रौढीवाद का सहारा लेकर उक्त आक्षेप का समाधान किया जाता है - "न चायमस्ति नियमः पुरोऽवस्थिते एव विषये विषयाम्तरमध्यसितव्यम्" । अर्थात् ऐसा कोई नियम नहीं कि अपरोक्ष विषय में ही अध्यास होता हो, क्यों कि "अप्रत्यक्षेऽपि ह्याकाशे बालाः तलमलिनतादि अध्यस्यन्ति"। अर्थात् यद्यपि आकाश द्रव्य रूप और स्पर्शं गुण से रहित होने के कारण, चक्षु और त्वग्रप बाह्य इन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। मानस प्रत्यक्ष का भी वह विषय नहीं, क्योंकि बाह्य विषय के ग्रहण में मन स्वतन्त्र नहीं, अपितृ बाह्य इन्द्रिय की सहायता से ही प्रवृत्त होता है, जैसा कि कहा गया है-परतन्त्रं बहिर्मनः" ( विधिवि. पृ. ११४ )। अतः आकाश प्रत्यक्ष नहीं, फिर भी बालक ( अल्पज्ञ मनुष्य ) अकाश में कदाचित् पार्थिय छायाहर श्यामता का आरोप करके कहते हैं—यह आकाश नीलोत्पल के पत्तों जैसा श्यामल है। एवं कदाचित् तैजस शुक्ल रूप का अध्यास करके व्यवहार करते हैं -- यह आकाश राजहंसों के समूह के समान धवल ( श्वेत ) है। वहाँ भी पूर्वहृष्ट तामस श्याम और तैजस शुक्ल रूप का आकाशरूप पर द्रव्य में स्मृतिहरूप अवभास बन जाता है। इसी प्रकार सृदूर उत्पर गगन में तल का आरोप करके लोग कहा करते हैं कि यह गगन नीलमणि से निर्मित औंधा कड़ाहा है। अध्यास-लक्षण का उपसंहार करते हए कहा है-''एवमविरुद्धः प्रत्यगात्मन्यपि अनात्माध्यासः''। 'एवम्' का अर्थ है-

प्रत्यगात्मन्यप्यनात्माध्यासः।

तमेतमेवंत्रक्षणमध्यासं पण्डिता अविद्यति मन्यन्ते; तद्विवेकेन च वस्तुस्वक्रपा-

गामती

ननु सन्ति च सहस्रमध्यासास्तिःकमर्थमयमेवाध्यास आक्षेपसमाधानाभ्यां ध्युत्पादितः, नाध्यास-मात्रमित्यत आह ■ तमेतमेवं लक्षणमध्यासं पण्डिता अविद्येति मन्यन्ते ⊕ । अविद्या हि सर्वानर्थंबोजमिति श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणादिषु प्रसिद्धम् , तदुष्क्वेदाय वेदान्ताः प्रवृत्ता इति वक्ष्यति । प्रत्यगात्मन्य-नात्माध्यास एव सर्वानर्थहेतुनं पुना रजतादिविश्वमा इति स एवाविद्या, तत्स्वरूपं चाविद्यातं ■ शक्य-मुच्छेत्तुमिति तदेव श्युत्पाद्यं नाष्ट्यासमात्रम् । ■ च एवं लक्षणित्येवं क्ष्यत्याऽनर्थहेतुतोका । यस्मा-तप्तर्यगात्मन्यशनायादिरहितेऽशनायाद्यपेतान्तःकरणाद्यहितारोपेण प्रत्यगात्मानमदुःसं दुःखाकरोति, तस्मा-दमर्थहेतुः । न चैवं पृथक्षना अपि मन्यन्तेऽध्यासं, येन न व्युत्पाद्येतेत्यत उक्तं ■ पण्डिता सन्यन्ते ■ ।

निवयमनादिरतिनिरूढिनिदिद्यासनानुविद्धाऽविद्धा न शक्या निरोद्धम्, उपायाभावादिति यो मन्यते तं प्रति तिश्चरोधोपायमाह ■ तिद्ववेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं ॐ । निर्विचिकित्सं ज्ञामं ॐ विद्यामाहुः ॐ । पण्डिताः प्रत्यगात्मनि सल्वत्यन्तिविद्यते बुद्धधाविभ्यो बुद्धधाविभेदाप्रहनिमित्तो बुद्धधावस्यत्वतद्धर्माच्यासः । ■ अवणमननाविभिर्यद्विकेविज्ञानं तेन विवेक।प्रहे निर्वित्तिऽघ्यासाप-वाधारमकं वस्तुस्वरूपावधारणं विद्या चिवात्मरूषं स्वरूपे व्यवतिष्ठत इत्यर्थः ।

## भामती-व्याख्या

सभी आक्षेपों का परिहार हो जाने पर प्रत्यगातमा में बुद्धचादि का अध्यास बन जाता है।

शक्ता होती है कि सहस्रों अध्यास-प्रकार दिखाए जा सकते थे, तब यह आत्मानात्माध्यास का ही निरूपण क्यों किया ? इस शक्ता को दूर करने के लिए कहा जाता है—''तमेतमेवंलक्षण-कमध्यासं पण्डिता अविद्येति मन्यन्ते"। अविद्या सभी अनर्थों का मूल कारण हैं—ऐसा श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणादि में प्रसिद्ध है। उस अविद्या का उच्छेद करने के लिए ही वेदान्त ग्रन्थ प्रवृत्त हुए हैं—ऐसा कहा जायगा। प्रत्यगात्मा में अनात्माध्यास ही सर्वानर्थं का हेतु है, शुक्ति-रजतादि-श्रम नहीं, अतः आत्मानात्माध्यास ही मुख्य अविद्या है। उसके स्वरूप का जब तक ज्ञान न हो, तब तक उसका उच्छेद नहीं किया जा सकता, अतः वही विशेषतः व्युत्पादनीय है, सभी अध्यास नहीं। भाष्यकार ने 'एवंलक्षणम्'— ऐसा कहकर उसकी अनर्थहेतुता प्रकट की है। क्षुधा-पिपासादि से रहित आत्मा में क्षुधा-पिपासादि से गुक्त अन्तःकरणादि अहितकर पदार्थों का अध्यास वस्तुतः दुःख-रहित आत्मा को भी दुःखी बना देता है, अतः वह अनर्थं का हेतु है। ऐसे अध्यास का ज्ञान सर्वजन-साधारण नहीं कि उसका निरूपण अनावश्यक हो जाता—यह दिखाने के लिए कहा गया है—''पण्डिता मन्यन्ते''।

'यह अविद्या अनादि, अतिनिरूढ (सुदृढ), निबिड़ (घनीभूत) वासनाओं से युक्त होने के कारण कभी समुच्छेदनीय ही नहीं, क्योंकि उसके उच्छेद का कोई उपाय ही दिखाई नहीं देता'—ऐसी धारणावाले व्यक्तियों के लिए अविद्या के निरोध का उपाय दिखाते हैं— "तिद्विवेकन च वस्तुस्वरूपावधारणं विद्यामाहुः"। पण्डितगण असन्दिग्ध ज्ञान को विद्या कहा करते हैं। प्रत्यगात्मा बुद्धचादि से वस्तुतः अत्यन्त विविक्त (निलिप्त) है किन्तु बुद्धचादि का विवेक-प्रह (भेद-ज्ञान) न होने के कारण बुद्धचादि के तादात्म्य एवं धर्मों का अध्यास आत्मा में हो जाता है। वेदान्त-वेद्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वरूप आत्मा के श्रवण, मनन और निद्ध्यासनादि के द्वारा जो विवेक-विज्ञान उत्पन्न होता है, उसके द्वारा विवेकाग्रह की निवृत्ति हो जाने पर अध्यास का बाधरूप वस्तु-स्वरूपात्मक अवधारण प्रकट होता है, वही विद्या है, वह चिदात्मस्वरूप होकर आत्मस्वरूप में व्यवस्थित होती है।

वधारणं विद्यामाडुः । तत्रैवं सति यत्र यद्ध्यासः, तत्कृतेन दोषेण गुजेन वाऽणु-मात्रेणापि स । संबध्यते, तमेतमविद्यास्यमात्मानात्मनोरितरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे

मामती

स्यावेतव् — अतिनिक्दिनिविद्यवामनानृविद्याऽविद्या विद्ययाऽपवाधिताऽपि स्ववासनावकात्पुनरुद्धः विद्यति, प्रवर्शीयध्यति च वासनाविकार्य्यं स्वोधितिमस्यतः आह । तत्रैवं सित क्षः एवम्भूतवस्तुतस्वा-व्यार्थे सित । । अत्र यवध्यासस्तत्कृतेन वोषेण गुणेन वाऽणुमात्रेणापि स न सम्बच्यते ॥ । अन्तः-करणाविवोधेणाक्षनायादिना चिवात्मा चिवात्मनो गुणेन चैतन्यानन्वाविनाऽन्तःकरणावि । सम्बच्यते । एतकुक्तं भवति—सस्वावधारणाभ्यासस्य हि । । । । । । । । यवाऽऽहुर्वाद्या अपि —

निवपद्रवभूतार्थस्वभगवस्य विषय्वंधैः । ■ बाधोऽयश्नवस्वेऽपि बुद्धेस्तत्वक्षपाततः ॥ इति ।

विशेषतस्तु चिवारमस्यभावस्य तस्यक्षानस्यात्यन्तान्तरङ्गस्य कुतोऽनिर्वाच्ययाऽविद्यया बाघ इति । यदुक्तम्—'सत्यानृते मियुनीकृत्य चिवेकाग्रहावध्यस्याहमिवं मयेदमिति लोकव्यवहारः' इति, तत्र व्ययदेश-

भामती-व्याख्या

यह जो भय होता है कि अविद्या ऐसी निरूढ और निबिड वासनाओं से युक्त है एक बार विद्या के द्वारा अपबाधित होकर भी अपनी सुदृढ़ वासनाओं के बल पर पुनः प्रकट होकर अपने संस्कारों को अपने अनुक्ष्प मूर्तक्ष्प दे डालेगी। उस भय को दूर करने के लिए कहा है—"तन्नैवं सित"। 'एवं' शब्द का अर्थ है—पूर्वोक्त रीति से वस्तु-तत्त्व का अवधारण (निश्चय) कर लेने पर। "यत्र यदध्यासस्तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि स न सम्बद्ध्यते"। आत्मा में तादात्म्येन अध्यस्त अन्तःकरण के क्षुधा-पिपासादि दोषों से चिदात्मा और चिदात्मा के चैतन्य, आनन्दत्वादि गुणों से अन्तःकरण का अणुमात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता। आमय यह है कि कथित तत्त्वावधारण का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अनादि, निरूढ और सघन वासना से युक्त मिश्ना ज्ञान को नष्ट कर देता है, जैसा कि वेद बाह्य बौद्ध विद्वान् धर्मकीति ने भी कहा है—

निरुपद्रवभूतार्थस्वभावस्य विपर्ययैः। न बाधोऽयत्नवत्त्वेऽपि वृद्धेश्तत्पक्षपाततः॥ (प्र. वा. पृ. १४४)

[ वस्तु-स्वभाव की रक्षा के लिए कुछ भी यत्न न करने पर भी विपर्ययों ( विध्या ज्ञानों ) के द्वारा तत्त्व ज्ञान का बाध कभी नहीं होता, क्योंकि भूतार्थ-स्वभाव ( वस्तुतत्त्व का स्वभाव ) सदैव उपद्ववों ( सभी प्रकार की बाधाओं ) से रहित होता है। प्राणियों की वृद्धि सदैव तत्त्व-पक्षपातिनी होती है। उक्त वार्तिक की व्याख्या में भाष्यकार कहते हैं—

ततः स्वभावो भूतातमा निरुपद्रव एव च । कथमस्य परित्यागः कर्त्तुं शक्यः सचेतसा ॥ पक्षपातश्च चितस्य न दोषेषु प्रवर्तते ।

ततः तस्य न दोषाय यत्नः कश्चित्प्रवर्तते ॥ (प्रज्ञाकर. पृ. १४४)]।

उसमें भी विणेषता यह है कि हमारा तत्त्वज्ञान चिदात्मस्वह्मप होने से अत्यन्त अन्तरङ्ग है, उसका अनिर्वचनीय एवं निस्तत्त्वभूत अविद्या के द्वारा बाध हो भी कैसे सकता है ?

भाष्यकार ने कहा है—"सत्यानृते मिथुनीकृत्य विवेकाग्रहादध्यस्य 'अहमिदम्', 'ममेदम्'—इति लोकव्यवहारः"। वहां व्यवहार चार प्रकार का कहा गया है — "अभिज्ञाभिव्यवनमुपादानमर्थकिया इति चतुर्विधः" (प. वि. पृ. ६२)। उसमें मब्दात्मक व्यवहार तो

प्रमाणप्रमेयन्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ताः, सर्वाणि च शास्त्राणि विधिप्रति-

बेधमोक्षपराणि।

कथं पुनरविद्यावद्विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति ? उच्यते—देहेन्द्रियादिष्यहंममाभिमानरहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाणप्रवृत्यनु-

## भामती

लक्षणो व्यवहारः कृष्ठोक्तः, इतिशब्दसूचितं लोकव्यवहारमादर्शयति 🖷 तमेतमविद्यार्थ्यं 🕸 इति ।

निग्रब्यास्थातम् ।

आक्षिपति - ॐ कर्ष पुनरिवज्ञाविष्ठिययाणि प्रायक्षादीनि प्रमाणानि ॐ । तस्वपरिण्छेदो हि प्रमा विद्या, तत्साधनानि प्रमाणानि कवमविज्ञाविष्ठिययाणि ? नाविज्ञावन्तं प्रभाणान्याध्ययिन्तं, तत्कार्यस्य विज्ञाया अविज्ञाविरोधित्वाविति आवः । सन्तु वा प्रत्यक्षादीनि संवृत्यापि यदा तथा, शास्त्राणि पुरुषहितानुशासनपराण्यविद्याप्रतिपक्षतया नाविज्ञाविष्ठिययाणि अवितुमहंन्तीत्याह ■ शास्त्राणि

समाधत्ते 🔳 उष्यते—देहेन्द्रियादिष्यहंमनाभिमानहोनस्य 🔳 । तादास्म्यतद्धर्माध्यासहीनस्य । क्ष्रमातृत्वानुपपत्ती सत्यां प्रमाणप्रवृत्यनुपपत्तेः क्ष । व्यमधं:—प्रमातृत्वं हि प्रमां प्रति कर्तृत्वं 💶 स्वातन्त्र्यं, स्वातन्त्र्यं 🔳 प्रमातुत्तिरकारकाप्रयोज्यस्य समस्तकारकप्रयोकतृत्वम् । तदनेन प्रमाकरणं

## भामती-व्याख्या

भाष्यकार ने 'अहमिदं ममेदम्'—इस वाक्य से ही प्रविशत कर दिया है, शेष व्यवहारों की सूचना के लिए कहा है—''इति लोकव्यवहाराः' अर्थात् 'इत्येवंविधा व्यवहाराः'। वहाँ 'इति' पद के द्वारा अभिसूचित लोकव्यवहारों का स्पष्टीकरण करने के लिए भाष्यकार ने कहा है—''तमेतमविद्यास्पम्''—यहाँ से लेकर ''सर्वाणि शास्त्राणि विधिप्रतिषेधमोक्षपराणि"—यहाँ तक। भाष्य की पदावली अत्यन्त सरल और स्पष्टार्थक है।

उक्त स्थापना पर बाक्षेप किया गया—"कयं पुनरविद्याविद्विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमा-णानि"। उसका भाव यह है कि तत्त्व-परिच्छेदरूप प्रमा विद्यारूप है, उस प्रमा के साधनीभूत प्रत्यक्षादि प्रमाणों में अविद्यावद्विषयकत्व सम्भव नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाण अविद्यावान् (अज्ञानी) पुरुष की अधिकार-कक्षा में नहीं आते, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों का कार्य जो प्रमा या विद्या है, वह अविद्या की विरोधिनी होती है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों को यदि किसी प्रकार सांवृतिक ( आविद्यक ) व्यवहार का साधन मान भी लिया जाय, तब भी शास्त्रीय व्यवहार में कभी भी आविद्यकत्व की सम्भावना नहीं कर सकते, क्यों कि शास्त्र सदैव पुरुष को उसके हित की ही शिक्षा देते हैं, वे अविद्या के सर्वथा प्रवल प्रतिपक्षी होते हैं, अविद्यावान पुरुष उनका अधिकारी क्योंकर होगा ? ऐसी आशस्त्रा की गई है-"शास्त्राणि च"। उक्त आशस्त्रा का परिहार किया जाता है—''उच्यते''। ''देहेन्द्रियादिष्वहंममाभिमानहीनस्य''—इस वाक्य का अर्थ है - तादात्म्यतद्धर्माध्यासहीनस्य । प्रमातृत्वानुपपत्ती सत्यां प्रमाणप्रवृत्त्यनुपपत्तीः'-ऐसा अन्यय कर लेना चाहिए। आशय यह है कि प्रमातृत्व का अर्थ है—प्रमा का कर्तृत्व, कर्तृत्व का अर्थ है - स्वातन्त्र्य। प्रमाता में जो इतर (कर्मादि) कारकों से अप्रयोज्यत्व और कर्मादि समस्त कारकों का प्रयोक्तृत्व है, वही प्रमाता पुरुष में स्वातन्त्र्य है [ "स्वतन्त्रः कत्ती'' (पा. सू. १।४।४४) में भाष्यकार ने 'तन्त्र' शब्द प्रधानार्थक मान कर कहा है— "अस्ति प्राधान्ये वर्तते । तद्यथा स्वतन्त्रोऽयं ब्राह्मण इत्युच्यमाने स्वप्रधान इति गम्यते । तद्यः प्राधान्ये वर्तते तन्त्रशब्दः तस्येदं ग्रहणम्"। कारक सूत्र में भी कहा है—"कि पुनः प्रधानम् ? कर्ता । कयं पुनर्जायते कर्ता प्रधानमिति ? यत्सर्वेषु साधनेषु सन्निहितेषु कर्ता पपत्तेः। न हीन्द्रियाण्यज्ञपादाय प्रत्यक्षादिग्यवहारः संभवति। न चाधिष्ठानमन्तरेणे-न्द्रियाणां न्यवहारः संभवति। न चानध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चिद्वधाप्रियते। न

भामती

प्रमाणं प्रयोजनीयम् । न च स्वव्यापारमन्तरेण करणं प्रयोक्तुमहंति । न ण कूटस्यनित्यक्षिवारमाऽपरिणामी स्वतो ध्यापारवान् । तस्माव् व्यापारवव्बुद्धधाहितावारम्याध्यासाव् व्यापारवस्त्या प्रमाणमधिष्ठातुमहंतीति भवस्यविद्यावस्युरुवविवयस्यमविद्यावस्युरुवाध्यस्यं प्रमाणानामिति । ण मा प्रवित्तवत प्रमाणानि कि निष्ठस्रमित्यत आह ॥ नहीन्द्रियाच्यनुपादाय प्रस्थलादिव्यवहारः सम्भवति । व्यवह्रियतेऽनेनेति व्यवहारः फलं, प्रत्यक्षादीनां प्रमाणानां फलमित्यवंः । इन्त्रियाणीति, इन्द्रियलिङ्गादीनीति वृष्टव्यं, विष्टनो गण्डन्तीतिवत् । एवं हि प्रत्यक्षादीत्युपपद्यते । ध्यवहारिक्रयया च व्यवहार्यक्षिपात्समानकर्तृकता । अनुपादाय यो ध्यवहार इति योजना । किमिति युनः प्रमातोपादते प्रमाणानि ? अय स्वयमेव कस्माध्य प्रवर्तनेते प्रमाणानि इत्यत आह । ॥ न चाधिष्ठानमन्तरेणेन्द्रियाणां ध्यापारः ॥ । प्रमाणानां व्यापारः ॥ सम्भवति ॥ न आतु करणान्यनिष्ठितानि कर्त्रा स्वकार्ये व्याप्रयन्ते । मा भूत् कृविन्वरहितेभ्यो

भामती-व्याख्या

प्रवर्तियता भवति" । उद्योतकार ने कहा है—"अनेन कारचक्रप्रयोक्तृत्वं कर्त्तुः स्वातन्त्र्य-मित्युक्तम्" ]। फलतः प्रमा के कर्ता की भी प्रमा के करण का प्रयोजक या प्रवर्तियता होना चाहिए। कर्त्ता पुरुष में जब तक अपना व्यापार (क्रिया) नहीं होता, तब तक वह करण का प्रवर्तक नहीं हो सकता। कूटस्थ नित्य चिदात्मा अपरिणामी और अमूर्त द्रव्य है, उसमें स्वतः क्रिया नहीं हो सकती, परिशेषतः व्यापार-युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर रूप उपाधियों के तादात्म्याध्यास से चिदात्मा स्वयं व्यापारवान् होकर प्रमा के करणीभूत इन्द्रियादि का अधिष्ठाता ( प्रवर्तक ) हो सकता है । यही प्रमाणों (प्रमा के करणों ) की अविद्यावत्पुरुषों में विषयता ( आश्रयता या प्रेयंता ) है। प्रमा के करणीभूत इन्द्रियादि पदार्थों में यदि कोई क्यापार या क्रिया नहीं होती, तब क्या क्षति ? इस प्रश्न का उत्तर है—''नहीन्द्रियाण्यनु-पादाय प्रत्यक्षादिव्यवहारः सम्भवति ।'' यहाँ 'ध्यवह्रियतेऽनेन'—इस व्युत्पत्ति के आघार पर 'ब्यवहार' शब्द प्रमाणजनित ज्ञानरूप फल का उपस्थापक है। 'इन्द्रिय' पद अजहरस्वार्थ लक्षणा के द्वारा इन्द्रिय और लिङ्गादि करणों का वैसे ही बोधक है, जैसे कि 'दण्डिनो गच्छन्ति'—यहाँ पर दण्डी पद दण्डी और अदण्डी के समुदाय का गमक होता है। 'इन्द्रिय' पद की इन्द्रियादि में लक्षणा करने पर ही 'प्रत्यक्षादि'-ऐसे प्रयोग का औचित्य स्थिर होता है। भाष्य में जो कहा गया है—'इन्द्रियाण्यनुपादाय व्यवहारः।' वहाँ पर व्यवहाररूप किया के द्वारा व्यवहार क्रिया के कत्ती (व्यवहारी पुरुष) का आक्षेप करके 'अनुपादाय व्यवहरति'—ऐसे प्रयोग का लाभ किया जाता है। इस प्रकार अनुपादान और व्यवहार—इन दो क्रियाओं में समानकर्तृकत्व का भान हो जाता है, जिसकी चर्चा विगत पृ॰ १५ पर की जा चुकी है। 'अनुपादाय व्यवहारो न सम्भवति'—यहाँ प्रतीयमान 'अनुपादान' और 'सम्भव'-इन दो क्रियाओं का कत्ती एक नहीं, क्योंकि 'अनुपादान' क्रिया का कत्ती प्रमाता और सम्भव क्रिया का कर्ता व्यवहार है, तब 'अनुपादाय'-इस पद में 'क्त्वा' प्रत्यय और उसको 'ल्यप्' का आदेश नहीं हो सकता, अतः वहाँ 'अनुपादाय यो व्यवहारः, स न सम्भवति'-ऐसी योजना कर लेनी चाहिए। प्रमाता प्रमाणीं को प्रवृत्त क्यों करता है? प्रमाण स्वयं ज्ञानोत्पादनार्थं क्यों प्रवृत्त नहीं हो जाते ? इस प्रश्न का उत्तर है — "न चाघिष्ठान-मन्तरेण इन्द्रियाणां व्यापारः"। किसी चेतन अधिष्ठाता की प्रेरणा के बिना इन्द्रिय स्वयं प्रवृत्त नहीं हो सकते, क्योंकि कुविन्द (तन्तुवाय या जुलाहा) की प्रेरणा के बिना केवल तुरी

चैतिस्मन्सर्वेस्मिश्वसति असङ्गस्यात्मनः प्रमातृत्वमुपपचते । न च प्रमातृत्वतःन्तरेण प्रमाणप्रवृत्तिरस्ति । तस्मादिवचावद्विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च ।

#### मामती

वैमादिस्यः पटोत्पत्तिरिति । 🗪 देह एवाघिद्याता कस्मान्न भवति, कृतमत्रात्माच्यासेनेत्वत आह 🔳 न चानच्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चिवृच्याप्रियते 🔳 । युवृक्षेऽपि व्यापारप्रसङ्गादिति भावः ।

स्यादेतव् — यथाऽनध्यस्तास्मभावं वेमाविकं कृतिन्दी व्यापारयम् पटस्य कर्ता, एवमनध्यस्तारमभावं वेहेन्द्रियादि व्यापारयम् भविष्यति तविभक्तः प्रमातेस्यत् आह् ॥ न चैतस्मिन् सर्वस्मिन् श । इतरेतराध्यासे इतरेतरधर्माध्यासे चासति आस्मनोऽसङ्गस्य सर्वथा सर्वदा सर्वधर्मधर्मितियुक्तस्य प्रमातृत्वमृपपद्यते । व्यापारयन्ते हि कृतिन्दादयो वेमावीनिवद्याय व्यापारयन्ति । ॥ । ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ तु वेहादिकारमनो न व्यापारयोगोऽसङ्गत्वादित्यधः । अतक्षाध्यासाभयाणि प्रमाणानीस्याह श न च प्रमातृत्वमन्तरेण प्रमाण-प्रवृत्तिरस्ति ॥ । प्रमायां सञ्च कले स्वतन्तः प्रमाता भवति । वन्तःकरणपरिणामभेदश्च प्रमेयप्रवणः कलृ -स्थित्त्वमन्तः प्रमा कथं च जडस्यान्तःकरणस्य परिणामक्षित्रपो भवेत् । यदि चिवास्मा तत्र नाध्यस्यति ? कथं चिवास्मकर्त्वकं भवेत् । यद्यन्तःकरणं व्यापारविण्यदासनि नाध्यस्यते ? तस्मावितरेतरा-ध्यासाच्यिदास्मकर्त्वकं प्रमाफलं सिध्यति । तत्तिद्वौ च प्रमातृत्वं, तामेव च प्रमामुररोक्तस्य प्रमाणस्य प्रवृत्तिः । प्रमातृत्वेन ॥ प्रमोपलक्ष्यते । प्रमायाः फलस्यामावं प्रमाणं न प्रवर्ते । तथा च प्रमाणमप्रमाणं

## भामती-व्याख्या

और वेमादि साघनों से पट की उत्पत्ति कहीं भी नहीं देखी जाती । तुरी-वेमादि कारण-कलाप का अधिष्ठाता केवल शरीर क्यों नहीं हो जाता, इसमें आत्मा के तादात्म्याध्यास की क्या आवश्यकता ? इस शङ्का का समाधान है-"न चानध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चिद् व्याप्रियते।" जिस देह में आत्मा का अध्यास न हो, उस देह के द्वारा कुछ भी सञ्चालित नहीं होता, अन्यथा सुपृति अवस्था में भी शरीर के द्वारा करण-ग्राम का सन्वालन होना चाहिए। 'जिन तुरी-वेमादि साघनों में आत्मा का तादात्म्याध्यास नहीं होता, उन साधनों को भी कृतिन्द सञ्चालित कर पटादि कार्यों का जैसे कर्ता बन जाता है, वैसे ही जिन देहादि पदार्थों में आत्माध्यास नहीं होटा, उनको सञ्चालित करके उनका अभिज्ञ व्यक्ति प्रमाता वयों नहीं बन जाता ?' इस शङ्का का समाधान है — "न चैतस्मिन् सर्वस्मिन् असित' । अर्थात् इस आत्मा के तादारम्याध्यास के बिना सर्वथा असङ्ग एव समस्त धर्मधर्मिभाव से रहित आत्मा में प्रमातत्व नहीं वन सकता, क्योंकि कुविन्दादि स्वयं सिक्रय होकर ही तुरी वेमादि का सन्वालन कर सकते हैं। जिस आत्मा में देहादि का तादात्म्याध्यास नहीं, उसमें किसी प्रकार की भी क्रिया सम्भव नहीं, क्योंकि आत्मा असङ्ग है। प्रमाणों के अध्यासापेक्षी होने में यह भी एक कारण है कि "न च प्रमातृत्वमन्तरेण प्रमाणप्रवृत्तिरस्ति।" आशय है कि प्रमारूप फल के उत्पादन में स्वतन्त्र कर्त्ता का प्रमाता कहा गया है। अन्तःकरण के उस परिणाम-विशेष को प्रमा कहा जाता है, जो प्रमेय-विषयक और कर्त्ता में रहनेवाला चित्स्वभाव है। जड़ाभूत अन्तःकरण का चित्स्वरूप परिणाम तभी सम्भव होगा, जब कि अन्तः करण में चिदात्मा का तादात्म्याच्यास होगा। उत्त प्रमा का कर्ता आत्मा तभी होगा, जबकि कर्तृत्वादि घर्म-युक्त अन्तःकरण का आत्मा में तादात्माध्यास होगा, फल्रतः आत्मा और अन्तःकरणादि का अन्योऽन्याध्यास होने पर ही प्रमारूपफल चिदात्मरूप कर्त्म के आश्रित सिद्ध हो सकेगा, उसकी सिद्धि हो जाने पर कर्ता में प्रमातृत्व बन सकेगा और उसी प्रमा को उद्देश्य करके प्रमाणों की प्रवृत्ति होती है। भाष्यकार ने जो कहा है—"न च प्रमातृत्वमन्तरेण प्रमाणप्रवृत्तिः"। वहाँ पर 'प्रमातृत्व' पद की लक्षणा 'प्रमा' में की जाती है, क्योंकि प्रमाह्तप फल के न होने पर प्रमाण

पश्वादिभिक्षाचिशेषात्। यथा हि पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबन्धे स्रित शब्दादिविश्वाने प्रतिकृते जाते ततो निवर्तन्ते, अनुकृते च प्रवर्तन्ते; यथा दण्डोधतकरं पुरुषमभिमु मुखपसभ्य मां हन्तुमयमिञ्छतीति पसायितुमारमन्ते, हरितद्वणपूर्णपाणि-

## भामती

स्याबित्यर्थः । उपसंहरति—क तस्मादिवज्ञावद्विषयाच्येव प्रत्यकावीनि प्रमाणानि 🔳 ।

## भामती-व्याख्या

की प्रवृत्ति क्योंकर होगी ? तब प्रमाण अप्रमाण होकर रह जायगा । अविद्यावद्विषयकत्व का उपसंहार किया जाता है — "तस्मादिवद्यावद्विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि ।"

साधारण पठित या अपठित व्यक्तियों के प्रत्यक्षादि प्रमाण तो अवश्य ही अविद्यावान् पुरुषों में सीमित माने जा सकते हैं, किन्तु जिन मनीषियों ने आगम प्रमाण और आगमानुकल युक्तियों के बल पर आत्मतत्त्व का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे व्युत्पन्न विद्वानों के प्रमाण-प्रमेयादि व्यवहारों में अविद्यावदिषयकत्व क्योंकर सम्भव होगा ? इस शङ्का का अपनयन करते हुए भाष्यकार कहते हैं—"पश्चादिभिश्चाविशेषात्"। मले ही तत्त्ववेत्ता पुरुष उपनिषदादि प्रमाणों और उनकी अनुगुण उपपत्तियों की सहायता से दहेन्द्रियादि-भिन्न प्रत्यगात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लें, किन्तु प्रमाण-प्रमेयादि व्यवहारों में साधारण प्राणियों की मर्यादा का उल्लङ्घन नहीं किया करते, क्योंकि पशु-पक्षी आदि अध्युत्पन्न प्राणियों के व्यवहार जंसे देखे जाते हैं, वसे ही व्युत्पन्न विद्वानों के भी व्यवहार देखे जाते हैं। इस प्रकार व्यवहारों की समानता के द्वारा व्युत्पन्न विद्वानों के प्रत्यक्षादि प्रमाणों में भी अविद्यावत्पुरुषविषयकत्व का अनुमान किया जा सकता है-- 'विदुषामि प्रत्यक्षादिव्यवहारः, अध्यासनिबन्धनः, व्यवहारत्वात्, पश्वादिव्यवहारवत्' । भाष्य में प्रयुक्त 'च' शन्द समुच्चयार्यंक है, उसके प्रयोग से अध्यासनिबन्धनत्व की सिद्धि में उक्त आशङ्का की निवृत्ति और कथित युक्तियों का समुच्चय किया जाता है। भाष्यकार अपने दृष्टान्त का स्पष्टीकरण स्वयं कर रहे हैं — "यथा पश्चादय:" इत्यादि । 'शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां सम्बन्धे सित'—इस वाक्य के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया है। 'शब्दादि विज्ञाने'--इस वाक्य से प्रत्यक्ष का फल सूचित किया है। 'प्रतिकूले'--ऐसा कह कर अनुमान का फल प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि शब्दादि को श्रोत्र से सुन एवं उसी प्रकार के शब्द की प्रतिकूलता का स्मरण कर 'तज्जातीयत्व' हेतु के द्वारा उपलक्ष्यमान शब्द में प्रतिकूलता (अनिष्ट-साधनता) का अनुमान किया जाता है - अयं शब्द, मदनिष्ट-साधनम्, शब्दविशेषत्वात्, पूर्वोपलब्धशब्दवत्'। उदाहरण दिया गया—"यथा दण्ड"— इत्यादि से। [हरा-हरा बेत चरती गी जब देखती है कि बेत का मालिक हाथ में लट्ट लिए

मुपलभ्य तं प्रत्यिममुखीमवन्तिः, पवं पुरुषा अपि न्युत्पस्रवित्ताः कृत्दद्वीनाकोशतः सद्दोत्तान्यति प्रवर्तन्ते, अतः समानः प्रश्वादिभिः पुरुषाणां प्रमाणप्रमेयव्यवहारः। प्रश्वादीनां च प्रसिद्धोऽचिवेष-पुरःसरः प्रत्यक्षाविभ्यवहारः । तत्सामान्यदर्शनाव् व्युत्पत्तिमतामपि वुक्षाणां प्रत्यक्षा-विच्यवहारस्तत्काछः समान इति निश्चीयते ।

शासीये 👖 व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी नाविदिस्तारमनः परलोकसंब-

प्रस्यश्वादीन्यविद्यादिवयाणि । ज्ञास्त्रं तु ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतेस्यादि 🔳 देहास्माध्यासेन प्रवस्तितु-महीत । अत्र सस्यामुध्यकफलोपभोगयोग्योधिकारी प्रतीयते । 🚃 🗷 पारमर्वे सूत्रम् — "शास्त्रफलं प्रयोक्तरि तस्लक्षणस्वासस्मात् स्वयं प्रयोगे स्थादिति"। म व देहादि अस्मीभूतं पारलीकिकाय कताव कात इति वेहास्तिरिक्तं कश्चिवधिकारिकमाक्षिपति शास्त्रं, तदवगमध विद्येति कथमविद्यावद्विषयं आस्त्रीमस्यात्राक्टुपाह · शास्त्रीये द्व इति श्च । तुत्रस्यः प्रस्यदादित्र्यवहाराद्वित्रस्य त्रास्त्रीयम् । अधि-कारशास्त्रं हि स्वर्गकामस्य पुंतः परलोकसम्बन्धं विना । निर्वहतीति तावस्मात्रमाशिपेत् , न स्वस्थाः संसारित्यमपि तस्याधिकारेऽनुपयोगात् । प्रत्युतीपनिवयस्य पुरवस्याकर्सुरभोषतुरधिकारविरोधात् । प्रयोका हि कर्मणः कर्मजनितफलभोगभागी कर्मव्यविकारी स्थामी भवति । तत्र कथमकर्ता प्रयोक्ता कवं वाडमोत्ता कर्पजनितफलभोगभागी ? तस्मादनास्रविस्नालक्षकरतृं स्वभोषतृत्वत्राह्मणस्वाद्यभिमानिर्गः नरमधिकस्य विषि-निरोमकास्त्रं प्रवर्तते । एवं वेवाम्ता अप्यविद्यावस्युक्वविवया एव, नहि प्रमानाविविभागावृते तवर्षाय-

भामती-व्याख्या

उसकी ओर दौड़ता बा रहा है, तब वह वहाँ से भाग खड़ी होती है और जब अपने मालिक को हरा हरा घास लिये अपनी और पुचकार करते आता देखती है, तब गौ अपने मालिक के पास आ जाती है। इसी प्रकार हिताहित की बात सोच-समझ कर प्राणिमात्र का व्यवहार

प्रवृत्त होता है ]।

यहाँ यह शङ्का अवश्य उठ जाती 🖟 कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों की प्रवृत्ति अध्यासमूलक मानी जा सकती है, किन्तु "ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत" - इत्यादि शास्त्र देहात्माध्यास-मूलक नहीं हो सकते, क्योंकि ज्योतिष्टोमादि कमी का अधिकारी वही हो सकता है, जो पारलीकिक स्वर्गाद फलों का उपभोग करने योग्य हो, जैसे कि महाँव जैमिनि कहते हैं-"शास्त्रफलं प्रयोक्तरि तल्लक्षणत्वात् स्वयं प्रयोगे स्यात्" (जै. सू. ३।७।१८) अर्थात् वेद-प्रतिपादित स्वर्गादिरूप फल कमें के प्रयोक्ता (अनुष्ठान करनेवाले कर्ता ) को ही प्राप्त होता हैं, क्योंकि विधिवाक्य-घटक 'स्वर्गकाम,' इत्यादि शब्द उसी कर्ता का फलभोक्तृत्वरूप लक्षण प्रस्तुत करते हैं। यजमान को अपने स्वयं किए हुए कमी का ही फल मिलता है। जन्मान्तर में प्राप्त होनेवाले स्वर्गीद फलों का भोग यजमान का यह शरीर नहीं कर सकता, क्यों कि प्राण निकल जाने पर इस शरीर को यहाँ ही भस्म कर दिया जाता है, अतः उक्त शास्त्र देहादि से फिल्न किसी अधिकारी, का आक्षेप करता है, देहादि से अतिरिक्त आत्मरूप अधि-कारी का ज्ञान ही विद्या कहलाता है, अतः शास्त्र की अविद्यावत्पुरुषविषयक वयोंकर कहा जा सकेगा ? इस आशस्त्रा का उचित समाधान करते हुए भाष्यकार ने कहा है- "शास्त्रीये तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी नाविदित्वा परलोकसम्बन्धमधिकियते।" 'तु' पद के द्वारा शास्त्रीय व्यवहार में प्रत्यक्षादि व्यवहारों से विशेषता व्वनित की है। अधिकार (फल-भोक्तत्व-प्रतिपादक ) शास्त्र का निर्वाह तब तक नहीं होता, जब तक स्वर्गकामनावान् पुरुष का परलोक के साथ सम्बन्ध उपपन्न नहीं हो जाता, अतः अधिकार-शास्त्र केवल इतना न्धमिधिकियते, तथापि न वेदान्तवेद्यम्, अशनायाद्यतीतम्, अपेतब्रह्मस्रत्रादिः भेदम्, असंसार्यात्मतत्त्वमिषकारेऽपेक्ष्यते, अनुपयोगादिधकारिवरोधाद्य । प्राक् च तथाभृतात्मिदिद्यानात्मवर्तमानं शास्त्रमिदिद्याविद्यस्यः नातिवर्तते । तथा

गमः । ते श्वविद्यावन्तमनुशासन्तो निम् दृष्टिमिलिलाविद्यमनुशिष्टं स्वरूपे व्यवस्थाययन्तीरयेतावानेषां विशेषः । तस्मादविद्यावत्पुरुषविषयाच्येव शास्त्राजीति सिद्धम् ॥

स्यादेतद् — यद्यपि विरोधानुपयोगाभ्यामीपनिषदः पुरुदोऽधिकारे नापेक्यते, तथान्युपनिषद्भूचोऽव-गम्यमानः शक्नोस्यधिकारं निरोद्भुम् । तथा च परस्परापहतार्थत्वेन कृत्स्त एव वेदः प्रामाध्यमपज-ग्रादित्यत आहं क्ष प्राक् च तथाभूतात्म इति । सत्यमीपनिषदपुरुदाधिगमोऽधिकारविरोधी, तस्मासु पुरस्तात् कर्मविषयः स्वोधितं व्यवहारं निर्वर्सयन्तो नानुपजातेन बहाज्ञानेन शक्या निरोद्धुमः। न च परस्परापहितः, विद्याविद्यावश्युरुद्यभेवेन व्यवस्थोपपत्तेः । ॥॥ "न हिस्यात् सर्वा भूतानीति" साध्यांश-निषेधेऽपि "श्येनेनाभिषरन् यज्ञेतेति" शास्त्रं प्रवसंमानं न हिस्यादित्यनेन न विरुध्यते, तत् । हतोः ?

#### भामती-व्याख्या

ही आक्षेप कर सकता है कि हमारे फल का भोक्ता परलोकसम्बन्ध के योग्य है। उससे अधिक भोक्ता में असंसारित्वादि का आक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि असंसारित्वादि का प्रतिपादन अधिकार में उपयोगी नहीं, प्रत्युत उपनिषद-गम्य असंसारित्व (अकर्तृत्व-अभोक्तृत्व) फल-भोक्तृत्वरूप अधिकार के विरुद्ध है, क्योंकि प्रयोक्ता (कमं का प्रयोग करनेवाला कर्ता) ही कर्म-जित्त फल का भोक्ता बन कर कर्म का अधिकारी (स्वामी) माना जाता है। वहाँ अकर्ता पृश्व कर्म का अनुष्ठाता एवं अभोक्ता पृश्व कर्म-जित्त फल के भोग का भागी कैसे बनेगा? फलतः अनादि अविद्या से प्रयुक्त कर्तृत्व-भोक्तृत्व के अधिकारी पृश्व को उद्देश्य करके ही विधि-निषेध शास्त्र प्रवृत्त होता हैं। इसी प्रकार वेदान्त शास्त्र भी अविद्यावत्पृश्व को ही विधय करके प्रवृत्त होता है, क्योंकि प्रमाता, प्रमाण, प्रमेयादि-विभाग के बिना वेदान्त शास्त्र के अर्थ का ज्ञान ही नहीं हो सकता। वेदान्त वाक्य तो अविद्यावान् पृश्व को अपने पावन उपदेशों के द्वारा सकल आध्यासिक परिच्छेदों से निकाल कर अपने शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप में व्यवस्थापित कर देते हैं—इतना वेदान्त-शास्त्र का विधि-निषेधात्मक धर्म-शास्त्र से अन्तर अवश्य है। इस प्रकार यह एकान्ततः सिद्ध हो जाता है कि सभी शास्त्र अविद्यावान् पृश्व को विषय करते हैं।

यद्यपि कथित अनुपयोग और विरोध होने के कारण औपनिषद (अकर्ता-अभोका) पुरुष कर्माधिकार में अपेक्षित नहीं, तथापि उपनिषत् प्रमाण से अवगम्यमान पुरुष कर्माधिकार का निरोध या बाध तो कर सकता है। इस प्रकार परस्पर-बाधित अर्थ का प्रतिपादक वेद अपनी प्रमाणता खो वेठेगा। इस आक्षेप का परिहार किया गया—"प्राक् तथाभूतात्म-विज्ञानात् प्रवर्तमानं शास्त्रमिवद्याविद्वषयत्वं नातिवतते"। यह सत्य है कि औपनिषद पुरुष का ज्ञान कर्माधिकार का विरोधी है, किन्तु उस ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व कर्म-विधायक वाक्य अपने अनुकूल व्यवहार का सम्पादन करते हुए अनुत्पन्न ब्रह्म-ज्ञान के द्वारा बाधितार्थंक नहीं हो सकते? कर्म-काण्ड और ज्ञान-काण्ड का परस्पर कोई विरोध भी नहीं, क्योंकि कर्म-काण्ड का अधिकारी अज्ञानवान् और ज्ञान-काण्ड का अधिकारी ज्ञानवान् पुरुष होता है—इस प्रकार अधिकारी के भेद से उक्त काण्डों कीं व्यवस्था हो जाती है। जैसे कि "न हिस्यात् सर्वान्भूतानि" (क्र्मंपु० अ. १६)। यह शास्त्र साध्यरूप हिसा का निषेध करता है और "श्येनेना-क्षित्रत्र" (षड्वि. ब्रा. १।८) यह शास्त्र हिसा (शत्रु-वध) का विधान करता है,

# हि-- 'ब्राह्मणो यजेत' इत्यादीनि शास्त्राण्यात्मनि वर्णाश्रमवयो अवस्थादिविशेषाध्यास-

भामती

पुरुषभेवाविति । अवजितकोषारातयः पुरुषा निषेषेऽिषक्रियन्ते, क्रोषारातिवशीकृतास्तु श्येनाविशास्त्र इति । अविद्यावतृपुश्वविषयस्यं नातिकर्ततः इति यदुक्तं तदेव स्फोरयितः ■ तथाहि इति ■ । वर्णा-व्यासः—"राजा राजसूयेन यजेतेत्याविः" । आध्रमाष्यासः—"गृहस्यः सवृशीं भाव्यां विन्देवित्याविः" । वयोऽव्यासः—"कृष्णकेशोऽन्नीनादघोतेत्याविः" । अवस्याच्यासः—अप्रतिसमाषेयव्याधीनां जलाविप्रवेधेन प्राजत्यास इति । आविग्रहणं महायातकोषपातकसङ्गरीकरणापात्रीकरणमिलनीकरणाद्यासोषसंग्र-

भामती—व्याख्या
फिर भी इन दोनों शास्त्रों का कोई विरोध नहीं, क्योंकि अधिकारी पुरुष के भेद से उनकी
व्यवस्था बन जाती है। अर्थात् क्रोधरूप शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेनेवाले पुरुष "न
हिंस्यात्"—इस निषेध शास्त्र के अधिकारी एवं क्रोधरूप शत्रु के वशवर्ती पुरुष 'श्येनेनाभिवरन्'—इत्यादि विधि शास्त्रों के अधिकारी माने जाते हैं। यह जो कहा गया कि "शास्त्रमविद्यावत्पुरुषविषयत्वं नातिवर्तते"। उसी का विश्वदीकरण किया जाता है—"तथा हि"
इत्यादि से। वर्णाध्यास का उदाहरण है—"राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत" (आप.
श्री. सू. १८।८।१।४)। यहाँ राजा का अर्थ क्षत्रिय है, अतः क्षत्रिय वर्ण का अधिकारी है। आश्रमाध्यास भी कहीं अपेक्षित है, जैसे—"गृहस्यः सदृशीं
भार्या विन्देत्" (गौतम स्पृ. ४)। यहाँ गृहस्य आश्रम का अध्यास होना चाहिए। "जातपुत्रः
कृष्णकेशोऽग्नीनादधीत"—इत्यादि शास्त्रों के द्वारा विहित अग्नपाधान कमं में लगभग तीस
वर्ष की अवस्था का अभिमान अनिवायं है। "अप्रतिसमाधेयन्याधीनां जलादिप्रवेशेन
प्राणत्यागः"—इत्यादि वाक्यों में असाध्य रोग से पीड़ित अवस्था की अपेक्षा है। आदि पद के
द्वारा (१) महापातक, (२) उपपातक, (३) संकरीकरण, (४) अपात्रीकरण, (१) मिलनीकरणादि का अध्यास गृहीत होता है [ (१) ब्रह्महत्यादि को महापातक कहा गया है—

"ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वञ्जनागमः। महानि पातकान्याहुः संसर्गक्ष्वापि तैः सह ॥" (मनु. ११।४)

उपपातक इस प्रकार गिनाए गए हैं-

गोवधोऽयाज्यसंयाज्यपारदार्यात्मविक्रयाः ।
गुरुमातृपितृत्यागः स्वाध्यायाग्योः सुतस्य च ।।
परिवित्तिताऽनुजेऽनूढे परिवेदनमेव च ।
तयोदिनं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम् ॥
कन्याया दूषणं चैव वार्षुष्यं व्रतलोपनम् ।
तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः ॥
वात्यता बान्धवत्यागो भृत्याध्यापनमेव च ।
भृत्या चाध्ययनादानमपण्यानां च विक्रयः ॥
सर्वाकरेष्वधीकारो महायन्त्रप्रवर्तनम् ।
हिंसौषधीनां स्त्र्याजीवोऽभिच।रो मूलकर्म च ॥
बन्धनार्थं मशुष्काणां द्रुमाणामवपातनम् ।
आत्मार्थं च क्रियारम्भो निन्दिताश्चादनं तथा ॥
अनाहिताग्निता स्तेयमृणानामपिक्रया ।
असच्छास्त्राधिगमनं कौशीलव्यस्य च क्रिया ॥

माश्रित्य प्रवर्तन्ते । अध्यासो नाम मर्तास्मस्तद्बुद्धिरित्यवीचाम । तचथा—पुत्रमार्याः दिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेब विकलः सकलो वेति बाह्यधर्मानात्मन्यध्यस्यति;

भागती

हार्थम् ।

तदेवमात्मानारमनोः परस्पराज्यासमाक्षेपसमाधानास्यामृपपाछ प्रभाणप्रमेयःयवहारप्रवस्तिन 
इतिकृत्य तस्यानपंहेषुतामृदाहरणप्रपद्धेन प्रतिपादयितुं तत्स्वकपमृदतं स्मारयित अध्यासो नामातिस्यसतद्वृद्धिरित्यवोचाम । 'त्मृतिकपः परत्र पूर्ववृद्धावभासः' इत्यस्य संक्षेपाभिषानमेतत् । तत्राहमिति
विमतादात्त्याध्यासमात्रं मधेत्यनृत्यादितधर्माध्यासं नामपंहेतुरिति धर्माध्यासमेव ममकारं साक्षाद्योषानर्णसंसारकारणमृदाहरणप्रपद्धेनाह तत्वचा, पृत्तभार्यादिवृ इति । । देहतादात्त्यमात्मन्यध्यस्य देहवर्मं 
पुत्रकलत्रावित्यास्यं च क्रात्यादिवदारोध्याहाहमेव विकलः सकल इति । । विकृतादात्त्यमात्मन्यध्यस्य देहवर्मः 
साकस्यास् स्वामीदवरः सकलः सम्पूर्णो भवति । तथा स्वस्य वेकत्येन स्वास्यवेकत्यात् स्वामीद्वरो
विकलोऽसम्पूर्णो भववीति । बाह्यधर्मा ये वेकत्यादयः स्वास्यप्रणालिकया सञ्चारिताः सरीरे तानात्मन्यध्य-

भामती-ब्याख्या

भान्यकुप्यपशुस्तेयं मद्यपस्त्रीनिषेवणम् । स्त्रीशृद्धविद्क्षत्रवधो नास्तिक्यं चोपपातकम् ॥ ( मनु. ११।५९–६६ )

गर्दभ-वधादि को सङ्करीकरण कहा गया है-

खराश्वोष्ट्रमृगेभानामजाविकवधस्तथा । संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च।। (मनु. ११।६८)

अपात्र से दानादि-ग्रहण अपात्रीकरण कहा गया है—

निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं शूद्रसेवनम्।

आपात्रीकरणं श्रेयमसत्यस्य च भाषणम्।। (मनु० ११।६९)

मनुस्मृति में मलिनीकरण पातक भी गिनाए हैं—

कृमिकीटवयोह्त्या मद्यानुगतभोजनम् ।

फलेधः मुसुमस्तेयमधैयँ च मलावहम् ॥ ( मनु० ११।७० ) ]।

इस प्रकार आत्मानात्मपदार्थों के अन्योऽन्याध्यास का आक्षेपसमाधानपूर्वक उपपादन किया गया, प्रमाण-प्रमेय-व्यवहार की उसमें प्रवर्तकता दिखाकर अध्यास का हढीकरण दिखाया गया, अब विविध उदाहरणों के माध्यम से अध्यास की कथित अनर्थ-हेतुता का चित्रण करने के लिए अध्यास के पूर्वोक्त स्वरूप का स्मरण दिलाया जाता है—"अध्यासो नाम अतिस्मस्तद्बुद्धिरित्यवोचाम"। यह "स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः"—इस विशद लक्षण का संक्षिप्ताभिधान मात्र है। अध्यास के दो अंश दिखाए गए—(१) अहङ्कराध्यास और (२) ममकाराध्यास। इन्हीं को क्रमशः धम्यध्यास और धर्माध्यास भी कहा जाता है। इनमें धर्माध्यास साक्षात् अनर्थं का हेतु है—यह अनेक उदाहरणों के द्वारा सिद्ध किया जाता है—"पुत्रभार्यादिषु"। आत्मा में देह का तादात्म्याध्यास करके देह के धर्मभूत पुत्रभार्यादि के स्वामित्व एवं कुशत्वादि का आरोप करके मनुष्य कहता है—"अहमेव विकलः सकलः"—इत्यादि। अर्थात् पुत्रादिरूप स्वकीय जनों की सकलता (सम्पन्नता) से उसका स्वामित्व सकल हो जाने के कारण स्वामी अपने को गाना (सम्पन्नता) मानता है। उसी प्रकार पुत्रादि स्वकीय परिजनों की विकलता (विपन्नता) से अपने को विकल मानता है—इस प्रकार पुत्रादि बाह्य पदार्थों के धर्म स्वामित्व-परम्परा से आत्मा में सञ्चारित और अध्यस्त होते दिखाए गए। ये वैकल्य और साकल्यादि धर्म देह के अपने नहीं, अपितु पुत्रादि उपाधियों के

तवा देहधर्मान् स्थूलोऽहं, कृशोऽहं, गौरोऽहं तिष्ठामि, गच्छामि, सङ्घयामि चेति । तथेन्द्रियधर्मान् मूकः, काणः, क्लोबः, विधरः, अन्धोऽहमिति । तथाऽन्तःकरण-धर्मान् कामसंकल्पविचिकित्साध्यवसायादीन् । प्रवमहंत्रस्ययनमशेषस्यप्रचारसाः श्विणि प्रत्यगात्मन्यध्यस्य, तं च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्ययेणान्तःकरणादि-

भामती

स्यतीत्यर्थः । यदा 
परोपाध्यपेक्षे देहवर्मे स्वास्ये इयं गतिस्तदा केव कथाऽनीपाधिकेषु देहवर्मेषु कृषात्वाविध्वत्याशयवानाह 
तथा देहधर्मान् इति । देहादेरप्यन्तरङ्गाणामिन्द्रयाणामध्यस्तात्मभावानां धर्मान्मूकत्वादींस्ततोऽध्यन्तरङ्गस्यान्तःकरणस्याध्यस्तात्मभावस्य धर्मान् कामसञ्जूत्यादीन् आत्मन्यध्यस्यतीति योजना ।

तदनेन प्रयञ्चेन वर्गाध्यासमुक्त्या मूसं वर्ग्यध्यासमाह @ एवमहम्प्रत्यियनम् ॥ । अहम्प्रत्ययो वृत्तिर्यहिमक्षानःकरणावौ सोऽयमहम्प्रध्ययो तं @ स्वप्रवारसिक्षिण ॥ अन्तःकरणप्रवार-साक्षिणि, जैतन्योवासीनताभ्यां, @ प्रत्यगात्मन्यध्यस्य ॥ तदनेन कर्तृत्वभोवतृत्ये उपपादिते । वेतन्यमुप-पावयति @ तं ॥ प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्ययेण ॥ अन्तःकरणाविविषय्ययेण, अन्तःकरणाव्यवेतनं ॥ विषय्यंयः चैतन्यं तेन, इत्यंभूतस्यक्षणे तृतीया । ॥ अन्तःकरणाविध्ववध्यस्यति ॥ । तवनेनान्तः करणाव्यविष्ठकः प्रत्यगातमा इदमनिवंकप्रक्षेतनः कर्ता भोका कार्यकारणाविद्याद्वयाधारोऽहक्षुःरास्यवं

भामती-व्याख्या

द्वारा सन्दारित भौपाधिक धर्म हैं, उनकी जब ऐसी गित है, तब देहगत अनौपाधिक कृणत्वादि का आरोप आत्मा में क्यों न होगा ? इसी भाव की अभिन्यित्त करने के लिए कहा है— "तथा देहधर्मान्"। देह की अपेक्षा इन्द्रियाँ अन्तरङ्ग हैं, जिन वागादि इन्द्रियों में आत्म-क्ष्पता अध्यस्त है, उनके मूकत्वादि धर्मों एवं उनसे भी अन्तरङ्ग अन्तःकरण के सङ्कल्पादि धर्मों का आत्मा में अध्यास हो जाता है—इस प्रकार भाष्यार्थं की योजना कर लेनी चाहिए।

विस्तारपूर्वंक वर्माध्यास की चर्चा करने के पश्चात् वर्माध्यास के मूल कारण धर्म्यध्यास का भाष्यकार वर्णन कर रहे हैं— "एवमहंत्रत्यियनमशेषस्वप्रचारसाक्षिणि प्रत्यगात्मान-मध्यस्य"। 'अहम्', 'अहम्'—इस प्रकार का प्रत्यय ( वृत्ति ) जिसमें होता है, उस अन्तःकरण को 'अहंप्रत्ययी' कहते हैं। उस (अन्तःकरण) का तादात्म्याध्यास उस प्रत्यगात्मा में किया जाता है, जो अन्तः करण की वृत्तियों का स्वगत चेतन्य (ज्ञान) और तटस्थता के कारण साक्षी है [ लोक में भी साक्षी वही पुरुष कहा जाता है, जो किसी वाद का ज्ञान तो रखता है, किन्तु उस वाद में सिक्रिय भाग नहीं लेता, तटस्थ रहता है ]। इस प्रकार 'अन्तः करण से तादात्म्यापन्न होकर प्रत्यगात्मा अपने को कर्त्ता-भोक्ता मानने लगता है'--यह दिखाया गया। अन्तःकरण में चैतन्यारीप दिखाया जाता है—"तं च प्रत्यगातमानं सर्वसाक्षिणम्"। "तद्विपर्य-येण'' का अर्थ है-अन्त:करणगत अर्चतन्य (जाड्य) के विपरीत जो चंतन्य है, उस चैतन्य से उपलक्षित आत्मा का अन्तःकरण में अघ्यास होता है। 'तद्विपर्ययेण'—यहाँ तृतीया विभक्ति "इत्थंभूतलक्षणे" (पा. सू. २।३।२१) इस सूत्र के द्वारा विहित हुई है [ जो कि ज्ञापकार्थक होती है, जैसे किसी व्यक्ति के शिर पर जटाएँ देख कर समझ लिया जाता है कि यह तपस्वी है। वहाँ 'जटाभिः तापसः' ऐसा प्रयोग होता है, वैसे ही 'तिद्विपर्ययेण प्रत्यगात्मा अध्यस्तो भवति'-यहाँ पर 'जाडचविपरीतेन चेतन्यरूपेण'-ऐसा अर्थ फल्प्ति होता है]। "अन्तःकरणादिषु अध्यस्यति'' ऐसा कह कर भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अन्तः करणादि वे अविच्छिन्न प्रत्यगारमा 'इदम्' और 'अनिदम्'—इस प्रकार विरुद्धरूपापन्न (चिदचिद्रूप) होकर चेतन, कर्ता-भोक्ता, 'कार्याविद्या और कारणाविद्या'—इन दो प्रकार की 'अविद्याओं का आधारभूत, ष्वध्यस्यति । पवमयमनादिरनन्तो नैसर्गिको अध्यासो मिध्याप्रत्ययक्कपः कर्तृत्वमो-षरुत्वप्रवर्तकः सर्वेलोकप्रत्यक्षः । अस्यानर्थहेतोः प्रहाणाय, आत्मैकत्वविद्याप्रतिपत्तये

#### भामती

संसारी सर्वानर्थंसम्भारभाजनं जीवात्मा इतरेतराज्यासोपावानस्तद्भुपावानआष्ट्यास इत्यनावित्वाद्वीआङ्कुरबन्नेतरेतराध्यस्विमत्युक्तं भवति । प्रमाणप्रवेयस्यवहारवृद्धीकृतमि विष्यहिताय स्वरूपाभिषानपूर्वं स्वंलोकप्रत्यस्वतयाऽध्यासं सुवृद्धीकरोति। एवमयमनाविरनन्तः अतस्य तस्वज्ञानमन्तरेवाशक्यसमुच्छेवः । जनाधानन्तस्व हेतुरुक्तः जिन्नेतिकः विद्याप्रत्ययक्षः अतिविद्याप्रत्ययक्षः अतिविद्याप्रत्ययक्षः अत्यानर्थहेतोः प्रहाणाय अत्यानिविद्याप्तियस्यं तद्यस्य स तथोकः, अनिविद्यानिव्ययः । प्रकृतमुपसंहरति ज्ञाकस्य स्वानर्थहेतोः प्रहाणाय अत्यान्विद्याप्तियस्यं विना कुतोऽस्य प्रहाणनित्यत उक्तम् अत्यान्विद्याप्तित्यस्य । प्रतिपक्तिः प्राप्तिः तस्य व तु जपमात्राय, नापि कर्मसु प्रवृत्तये, आत्मेकस्यं विगलितनिविक्तप्रयक्ष्यस्यमानन्वक्ष्यस्य सतस्तत्प्रतिपत्तिः निर्विचिकित्सां भावयन्तो वेद्यान्ताः समूलघातमध्यासमृप्यनन्ति । एतदुक्तं भवति अस्मत्प्रत्ययस्यास्म-विवयस्य समीचीनत्वे सति बह्मको ज्ञातत्वाक्षिण्प्रयोजनत्वाक्ष्य न जिज्ञासा स्थात् । तद्दभावे च न अह्मकानाय वेद्यान्ताः पठचेरन् । अपि स्वविद्यविद्यार्थां अपमात्रे उपयुज्येरम् । नहि सदीपनिवदारमप्रस्ययः प्रमानतामप्रमृते । न वासावप्रमाणमभ्यस्तोऽपि वास्तवं कर्तृस्वभोननृत्वाद्यारमनोऽपनेतुमहीत । आरोपितं

## भामती-व्याख्या

अहसू रास्पद, संसारी समस्त अनर्थ-प्रपन्ध का पात्र, जीवातमा अन्योन्याध्यास पर आधृत और उत्तरोत्तर अध्यास का प्रयोजक होता है [अर्थात् अध्यास-प्रयुक्त अहविषयता और अहंविषयतापन्न विदारमा में प्रपन्नाध्यास होता है]। फलतः पूर्वोक्त अध्यासों की अन्योऽन्याश्रयता प्रत्याख्यात हो जाती है। यद्यपि प्रमाण-प्रमेयादि व्यवहारों के द्वारा अध्यास की हृता का चित्रण किया जा चुका है, तथापि अबंधि शिष्यों को भली प्रकार समझाने के लिए अध्यास का स्वरूप दिखा कर उसे हृद्धता प्रदान की जा रही है—''एवमनादिरनन्तो नैसर्गि-कोऽध्यासः''। यहाँ अनन्त का अर्थ है कि तत्त्व-ज्ञान के बिना उस (अध्यास) का अन्त (उच्छेद) नहीं किया जा सकता। अध्यास की अनादिता और अनन्तता का कारण बताया जाता है—'नैसर्गिकः''। ''मिथ्याप्रत्ययख्पः'—का तात्पर्य है कि मिथ्या ज्ञानों के कृप (अनिवंचनीयत्व) से युक्त अध्यास अनिवंचनीय है। प्रकृत प्रसङ्ग का उपसंहार किया जाता है—'अस्यानर्थहेतोः प्रहाणाय"।

विरोधी ज्ञान के बिना इस ( मिध्या प्रत्यय ) का प्रहाण नहीं हो सकता, अतः विरोधी ज्ञान और उसके साधनों का प्रदर्शन किया जाता है—"आत्मैकत्विवद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरम्यन्ते"। प्रतिपत्ति का अर्थ प्राप्ति है, उसके लिए ही वेदान्त शास्त्र प्रवृत्त हुआ है, केवल जप या कर्म-प्रवृत्त में प्रवृत्ति के लिए नहीं, "आत्मैकत्व' से आत्मगत निखिल-प्रयुव्धाभावरूपता विवक्षित है, आत्मा स्वतः आनन्दरूप है, किन्तु पूर्वोक्त अध्यास के कारण उसकी आनन्दरूपता जो अप्राप्त-जैसी हो गई है, उसकी प्राप्ति ( असन्दिग्ध निश्चय ) कराते हुए वेदान्त-वाक्य अध्यास का समूल घात कर डालते हैं। सारांश यह है कि यदि आत्मविषयक अहंप्रत्यय समीचीन (प्रमारूप) होता, तब अहङ्कारास्पदत्वेन बह्म ज्ञात ही है, अतः निष्प्रयोजन होने के कारण ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं हो सकती थी, जिज्ञासा के अभाव में ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए वेदान्त वाक्यों की प्रवृत्ति ही नहीं होती या वे अविवक्षितार्थंक होकर जपमात्र के उपयोगी रह जाते, क्योंकि पहले ही ब्रह्म का निश्चय रहने पर औपनिषद ब्रह्म का ज्ञान ज्ञातार्थं-ज्ञापक होने के कारण अप्रमाण ही हो जाता। अप्रमाणभूत ज्ञान का कितना भी अभ्यास किया जाय, वह आत्मा के वास्तविक कर्तृत्व-भोकृत्वादि धर्मों का अपनयन नहीं कर

सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते । यथा चायमर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयमस्यां शारीर-कमीमांसायां प्रदर्शयायाः।

## भामती

हि रूपं तस्वज्ञानेनापोस्रते, न 🍟 वास्तवमतस्थज्ञानेन । नहि रक्ज्वा रक्जुत्वं सहस्रमपि सर्पवाराप्रस्थया अपवित् समृत्सहन्ते । मिन्याज्ञानप्रसक्षितं च स्वरूपं शक्यं तत्त्वज्ञानेनापविद्यम् । मिन्याज्ञानसंस्कारश्र सुबुढोऽपि तत्वज्ञानसंस्कारेचादरनैरन्तर्यंदीघंकालतस्वज्ञानाभ्यासजन्यनेति ।

स्यादेतत् — प्राणाचुपासना अपि वेदान्तेषु बहुलसुपलभ्यन्ते, तत्कवं सर्वेषां वेदान्तानामास्मैकत्व-प्रतिपादनमर्थं इत्यत आह 🕟 यथा चायमर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तचा वयमस्यां ज्ञारीरकमीमांतावां प्रवर्शियव्यामः 🔳 । शरीरमेव शरीरकं 📶 निवासी शारीरको जीवारमा तस्य त्वंपवाभिषेयस्य तत्पदा-भिषेयपरमारमङ्ग्लामीमांसा या 🕦 तथोका ।

#### भामती-उपाख्या

सकता । यह नैसर्गिक नियम है कि अध्यस्त पदार्थ का ही तत्त्व-ज्ञान से बाध होता है. वास्त-विक पदार्थ की मिण्या ज्ञान के द्वारा कभी भी निवृत्ति नहीं होती, जैसे कि रज्जुगत वास्त-विक रज्जुन्व धर्म को 'अयं सर्पः', 'इयं जलधारा'—इत्यादि सहस्रों प्रकार के मिथ्या ज्ञान कभी भी निवृत्त नहीं कर सकते। मिथ्या ज्ञान के द्वारा आरोपित रूप का ही बाध तत्त्व-ज्ञान कर सकता है। मिध्या ज्ञान से जनित सुदृढ़ संस्कार भी उस तत्त्व-ज्ञान के द्वारा जनित संस्कारों से विनष्ट हो जाते हैं, जिस तत्त्व का दीर्घकाल तक निरन्तर श्रद्धापूर्वक अध्यास किया गया है। विजातीय वृत्तियों या संस्कारों के झंझावात को शान्त करने का एकमात्र उपाय है-सुदृढ़ निरोधार्यास, अश्यास सुदृढ़ कैसे होता है ? इसका मार्ग योग-सूत्र ने दिखाया है-"स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारसेवितो हृद्भूमि" (यो. सू. २।१४)। श्रद्धापूर्वक निरन्तर दीर्घ समय तक बासेवित अभास सुदृढ़ होकर पूर्णतया अर्थिकयाकारी माना जाता है ]। भाष्य-कार ने जो कहा है—"आत्मैकत्विवद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते"। वहाँ यह शक्का होती है कि वेदान्त या उपनिषद् ग्रन्थों में "यो ह वं ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठश्च ह वं श्रष्ठश्च भवति प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च" (छां॰ उ॰ ५।१।१) इत्यादि प्रसङ्गों में प्राणादि उपासनाओं का भी प्रतिपादन किया गया है, तब सभी वेदान्त-वाक्यों में केवल आत्मैकत्व-प्रतिपादकत्व क्योंकर घटेगा ? इस शङ्का के समाधानार्थ कहा है—"यथा चायमर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयमस्यां शारीरकमीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः" । 'शारीरक' शब्द की शरीरमेव शरीरकम्, तत्र भवः शारीरकम् - ऐसी व्युत्पत्ति के आधार 'शारीरक' शब्द का अर्थ है-शरीराभिमानी चेतन जीव । यह जीव "तत्त्वमसि" ( छां. ६।८।७ ) इस महावाक्य के घटकी भूत 'त्वम्' पद का वाच्यार्थ है। उसमें तत्पदाभिष्येय परमात्मरूपता की मीमांसा (विचारशास्त्र) [ यहाँ यह विचारणीय हो जाता है कि इस वेदान्त-दर्शन को जीव-मीमांसा कहा जाय ? या ब्रह्म-मीमांसा ? जीव-मीमांसारूप मानने पर "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" ( ब्र. स्-१।१।१) इस सूत्र में 'ब्रह्म' शब्द का जीव भावापन्न ब्रह्म अर्थ करना होगा और जिज्ञासा का आकार रखना होगा-कोऽयं जीवः ? उसके अनुसार द्वितीय सूत्र में जिज्ञास्यभूत जीव का लक्षण करना चाहिए था, ब्रह्म का नहीं। कर्ता-भोक्ता जीव में संशयादि न होने के कारण जिज्ञास्यता भी नहीं बनती, अतः इस शास्त्र को ब्रह्ममीमांसा ही कहना चाहिए, हाँ, वस्तु-स्थिति को ध्यान में रखकर 'जीव-मीमांसा' शब्द के द्वारा इस शास्त्र का अभिधान किया जा सकता है, अतः 'शारीरक' शब्द का अर्थ कुछ विद्वानों ने शरीरे भवः शारीरो जीवः, तं शारीरं कायति ब्रह्मरूपं गायति'—इस व्युत्पत्ति के माध्यम से 'अहं ब्रह्मास्मि'—इत्यादि

एतावानत्राग्रंसंक्षेपः—गद्यपि च स्वाच्यायाध्ययनविधिना स्वाच्यायपदवाच्यस्य वेदराक्षेः फलवदग्रांवधोषपरतामापादयता कर्मविधिनियेषानामिव वेदान्तानामिप स्वाच्यायशब्दवाच्यानां फलवदर्थावद्योषपरस्वमापादितम् । यद्यपि चाविशिष्टस्तु वाष्यार्च इति न्यायानमन्त्राचामिव वेदान्तानामर्थपरस्वमीरसीयकं,
यद्यपि च वेदान्तेश्यश्चेतन्यानन्दघनः कर्तृस्वभोक्तृश्वरहितो निष्प्रपद्ध एकः प्रत्यगारमाध्वगम्यते, तचापि
कर्तृस्वभोक्तृश्वदुःक्षशोकपोहमयमात्मानमवगाहमानेनाहम्प्रत्ययेन सन्वेह्दाघिदरिका विष्ण्यमाना वेदान्ताः
स्वार्थात्प्रच्युता उपचरितार्था वा अपमात्रोपयोगिनो वेत्यविविक्षतस्वार्थाः । च तद्यंविचारास्मिका
चतुर्लक्षची शारीरकमीमांसा नारव्यच्या । च सर्वजनीनाहमनुभवसिद्ध व्याणा सन्दिग्धो वा सप्रयोजनो
वा येन जिज्ञास्यः सन् विचारं प्रयुक्षोतेति पूर्वः पक्षः ।

सिद्धान्तस्तु भवेदेतदेवं यद्धहम्प्रत्ययः प्रमाणं, तस्य तूक्तेन क्रमेण श्रुत्यादिवाषकस्वानुपपक्तेः । श्रुत्यादिभिश्च समस्ततीर्थकरेश्च प्रमाण्यामभ्युपगमादध्यासस्त्रम् । एवं वेदान्ता माविवक्षितार्थाः, नाप्युप-

भामती-व्याख्या

बेदान्त वाक्यों को शारीरक और इस वेदान्त-दर्शन को शारीरक-मीमांसा या वेदान्त-विचार कहा है। इन्हों सब समस्याओं को ध्यान में रसकर श्री वाचस्पति मिश्र इस अधिकरण-प्रन्थ में प्रथम अधिकरण की रचना करते हुए सभी प्रकार के सन्देहों का परिमार्जन करते हैं। प्रत्येक अधिकरण के पाँच अवयव होते हैं—

विषयो विशयभ्रव पूर्वपक्षस्तथोत्तरः। प्रयोजनं संगतिश्च शास्त्रेऽधिकरणं विदुः॥]।

इसके अनुसार यहाँ अङ्ग हैं -

(१) विषय-अज्ञात ब्रह्म

(२) संशय —वेदान्तमीमांसा शास्त्र आरम्भणीय है ? अथवा नहीं ?

(३) पूर्वपक्ष —यद्यपि 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः'' (शत. बा. १४।४।७।२) इस स्वाध्याय-अध्ययय-विधि के द्वारा 'स्वाध्याय' (स्वकीय शाखारूप वेद ) का सप्रयोजन अर्थ के प्रतिपादन में तात्पर्य स्थिर किया गया है, अतः शाखागत कर्मावषयक विधि-निषेध वाक्यों के समान वेदान्त वाक्यों में भी फलवदर्थ-बोधकता निश्चित है। एवं 'अविशिष्टस्तु वाक्यार्थः'' 'जै. सू. १।२।३२ ) इस सूत्र के भाष्य में कहा है—''अविशिष्टस्तु लोके प्रयुज्यमानानां वेदे च पदाना-मर्थः। स यथैव लोके विवक्षितः तथैव वेदे भवितुमहीत।'' अतः संहिता भाग के समान ही वेदान्त-वाक्यों में विवक्षितार्थत्व स्वाभाविक है। वेदान्त-वाक्यों के द्वारा सन्विदानन्दरूप-कर्तृत्व-भोक्तृत्व से रहित, निष्प्रपञ्च, एक प्रत्यगात्मतत्व अवगत होता है।

तथापि कर्तृत्व, भोक्तृत्व, दुःख, शोकादि से युक्त आत्मा को विषय करने वाले संदेह और बाध से रहित अहमनुभव के द्वारा विरुद्ध पड़ जाने के कारण वेदान्त-वाक्य अपने वाच्यार्थ से हट कर गौणार्थक या जपमात्र में उपयोगी माने जाते हैं। फलतः वेदान्तार्थ-विचारात्मक चार अध्यायों वाला यह शारीरक-मीमांसा शास्त्र आरम्भणीय नहीं है। सर्वजन-प्रसिद्ध अनुभव के द्वारा प्रमाणित कर्त्ता भोक्ता आत्मा न सन्दिग्ध है और न उसके ज्ञान का काई विशेष प्रयोजन, अतः वह न तो जिज्ञास्य है और न किसी प्रकार के विचार का प्रवर्तक।

(४) उत्तर पक्ष-यह सब कुछ कहना तभी सत्य हो सकता था, जबिक अहमनुभव प्रमाणभूत होता। जब कि पूर्वोक्त रीति से उक्त अनुभव में श्रुत्यादि की वाधकता सम्भव नहीं। अहमनुभव की प्रामाणिकता न तो श्रुत्यादि वाक्यों से संवादित है और न किसी तैथिक (दार्शनिक) के द्वारा अनुमोदित, पारिशेष्यात् उसे अध्यासात्मक ही मानना पड़ता

# (१ जिज्ञासाधिकरणम् । स्०१) वेदान्तमोमांसाशास्त्रस्य व्याचिष्यासितस्येदमादिमं सूत्रम्— अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥१॥

भामती

चरितार्थाः, किन्तुकलक्षणाः । प्रस्यगास्मैव तेषां मुख्योऽर्थः । तस्य च वक्यमाणेन क्रमेच सन्दिग्धत्वास्प्रयो-जनवस्याच्य युक्ता जिल्लासा, इत्याशयवान् सूत्रकारः तज्जिज्ञासामसूत्रयत् -

% अथातो ब्रह्मजिल्लासा इति %। जिल्लासया सन्वेहप्रयोजने सुचयित। तत्र साक्षाविच्छा-ध्याप्यत्वाव् ब्रह्मज्ञानं कष्ठोक्तं प्रयोजनम्। न च कर्मज्ञानात् पराचीनमनुष्ठानिमव ब्रह्मज्ञानात् पराचीनं किञ्जिबस्ति येनैतववाम्तरप्रयोजनं भवेत्। किन्तु ब्रह्मगीमांसाख्यतकेतिकर्तव्यतानुज्ञातविषयेवेवान्तराहितं निविधिकित्सं ब्रह्मज्ञानमेष समस्तदुः खोपश्चमक्ष्यमानन्वेकरसं परमं प्रयोजनम्। तमर्थमधिकृत्य हि प्रेषावन्तः प्रवर्तन्तेतराम्। तच्च प्राप्तमप्यनाखिच्यावशावप्राप्तमिवेति प्रेप्ततं भवित । प्रणा स्वप्नीवागत-मिष ग्रेवेयकं कृतिश्चव् श्वमाञ्चास्तीति मन्यमानः परेण प्रतिपादितमप्राप्तमिव प्राप्नोति। जिल्लासा तु संश्वयस्य कार्य्यमिति स्वकारणं संश्चयं सूचयित। संश्वयक्ष मीमांसारम्भं प्रयोजयित । प्रणा च श्वास्त्र प्रेषावत्प्रवृत्तिहेतुसंशयप्रयोजनस्चनाव् युक्तमस्य सूत्रस्य शास्त्रावित्यमित्याह भगवान् भाष्यकारः ■ वेवास्त-मीमांसाञ्चास्त्रस्य व्याविख्यासितस्य अस्माभिः इवमाविमं सूत्रम् %। पूजितविचारवचनौ मीमांसाञ्चः।

भामती-व्याख्या

है। वेदान्त-वाक्यों का जब कोई विरोधी नहीं, तब वे न तो अविवक्षितार्थंक हो सकते हैं और न गोणाद्यर्थंक, किन्तु शुद्ध, बुद्ध मुक्तरूप आत्मतत्त्व के प्रतिपादक हैं। प्रत्यगात्मा ही उनका मुख्य अर्थ है, वह वक्ष्यमाण क्रम से सिन्दिन्ध भी है और सप्रयोजन भी, अतः उसकी जिज्ञासा समुचित है—इस आश्य से सूत्रकार ने उक्त जिज्ञासा को सूत्रित किया है—"अथातो ब्रह्मजिज्ञासा"। जिज्ञासा के माध्यम से अधिकरण के सन्देह और प्रयोजनरूप दो अवथव सुचित किए गए हैं।

(५) प्रयोजन - ब्रह्म-जिज्ञासा का अर्थ ब्रह्म-ज्ञान की इच्छा है, इच्छा का साक्षात् विषय होने के कारण ब्रह्म-ज्ञान मुख्य प्रयोजन है। कर्मपरक वाक्यों से कर्म का ज्ञान और ज्ञान से कर्म का अनुष्ठान किया जाता है, तब स्वर्गादिरूप मूख्य प्रयोजन सिद्ध होता है. अतः वहाँ कर्म-ज्ञान जैसे अवान्तर प्रयोजन माना जाता है, वैसे यहाँ ब्रह्म-ज्ञान को मुख्य प्रयोजन न मानकर अवास्तर प्रयोजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि कर्म-ज्ञान के प्रधात जैसे कम का अनुष्ठान अपेक्षित होता है, वैसे यहाँ ब्रह्म-ज्ञान के पश्चात् कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता, क्योंकि ब्रह्म-विचारात्मक तर्करूप इतिकर्त्तव्यता (सहायक व्यापार) के द्वारा जिनके अर्थों का परिपोषण किया गया, ऐसे वेदान्त-वाक्यों से समृत्पादित असन्दिग्ध ब्रह्म-ज्ञान ही समस्त दुः खों का उपशामक और परमानन्दैकरसात्मक परम प्रयोजन माना जाता है। उसकी लालसा से ही विवेकिंगण वेदान्त-विचार में प्रवृत्त होते हैं। यद्यपि वह तत्त्व-ज्ञान ब्रह्मरूप होने के कारण सदैव प्राप्त है, तथापि अनादि अविदा के कारण वह अप्राप्त-जैसा होकर वैसे ही प्रेप्सित (प्राप्त करने की इच्छा का विषय ) हो जाता है, जैसे कि अपने गले में विद्यमान हार किसी भ्रम के कारण विस्मृत एवं खो गया-सा हो जाता है और किसी व्यंक्ति के द्वारा स्मरण दिलाने पर प्राप्त-सा हो जाता है। जिज्ञासा संशय से जनित होती है, अतः वह अपने कारणीभूत संशय को सूचित करती है और संशय मीमांसा के आरम्भ का प्रयोजक हो जाता है। इस प्रकार विचारशील व्यक्ति की शास्त्र में प्रवृत्ति के हेतुभूत संशय और प्रयोजन को सचित करके के कारण "अथातो ब्रह्माजिज्ञासा"—इस वाक्य को भगवान तत्र अधशब्द आनन्तर्यार्थः परिगृद्याते, नाघिकारार्थः, ब्रह्मजिष्ठासाया अनिव-

भामती

परमपुरुषार्थहेतुभूतसुक्षमतमार्थनिर्णयफलता विचारस्य पूजितता । तस्या मीमांतायाः शास्त्रम्, सा हानेन शिष्यते शिष्यभ्यः यथावस्त्रतिपाद्यत इति । सूत्रं । बह्वर्थसुवानाद् भवति । यथादुः—

> "लघूनि सुचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च । सर्वतः सारमुतानि सुत्राच्याहुर्मनीविणः ॥" इति ।

तदेवं सूत्रतात्पर्यं व्यापा तस्य प्रथमपदमयेति व्याचष्टे क्ष तत्रायद्यव्य आनम्तर्यार्थः परिगृह्यते । तेषु सूत्रपदेषु मध्ये योऽयमथद्यक्यः स आनन्तर्यार्थं इति योजना । नन्वधिकारार्थोऽय्यय- व्याचा वृद्यते, व्या — 'अर्थेष ज्योतिः' इति वेषे, यथा ॥ लोके 'अथ द्यक्षानुद्रासनम्, 'अय योगानुद्रा- सनम्' इति, तिक्षमत्राधिकारार्थो न व्या द्रयत आह व्याधिकारार्थः ॥ । कुतः ? व्याह्मजिज्ञासाया अनिषकार्यत्यात् ॥ । जिज्ञासा ताविष्ठह सूत्रे बह्मजञ्ज तत्प्रज्ञानाच्य व्यापाः प्रधानं प्रतीयते । न च

भामती-ध्याख्या

भाष्यकार शास्त्र का आदिम (प्रथम) सूत्र कहते हैं—''वेदान्तमीमांसाशास्त्रस्य व्याचि-ख्यासितस्य इदमादिमं सूत्रम्"।

यहाँ 'मीमांसा' शब्द पूजित विचार का वाचक है। प्रकृत विचार में जो मोक्षरूप परम पुरुषार्थं के हेतुभूत सूक्ष्मतम अर्थं की निर्णायकता है, वही विचारगत पूजितता है। उस मीमांसात्मक तर्क की इस (वेदान्त दर्शन) शास्त्र के द्वारा अधिकारी शिष्यों की शिक्षा दी जाती है। सूत्रवावय अपने विषय की पुष्कलक्ष्प में संक्षिप्त सूचनामात्र देते हैं, इसी में उनका गौरव माना जाता है, क्योंकि सूत्र का लक्षण किया गया है—

लघूनि सुचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च।

सर्वतः सारभूतानि सूत्राण्याहुर्मनीषिणः ॥ (पराशरोप. अ. १८) [स्वल्पकाय उस पदाविल को मनीषिगणों ने सूत्र कहा हैं, जिसमें सारभूत प्रतिपाद्य वस्तु के सम्प्रक् प्रतिपादन की पूर्ण क्षमता हो ]।

इस प्रकार प्रथम सूत्र का लाल्पर्य बताकर सूत्र-घटक प्रथम 'अथ' पद की व्याख्या करते हैं—"तत्राथशब्द आनन्तर्धार्थ: परिगृह्यते"। तत्र (इस सूत्र के सभी पदों के मध्य में ) जो यह 'अथ' शब्द प्रयुक्त हुआ है, वह आनन्तर्धार्थक है। शख्द्रा होती ■ कि 'अथ' शब्द अधिकार (आरम्भ) अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, जैसे वेद में "अर्थव ज्योतिः" (ता. बा. १६।०१) अथवा लोक में जैसे—'अथ शब्दानुशासनम्" (म. भाष्य पृ. १) "अथ योगानुशासनम्" (यो. सू. १११)। अतः यहाँ भी उस (आरम्भ) अर्थ में 'अथ' शब्द का प्रयोग क्यों न मान लिया जाय? इस शब्द्रा का निराकरण करते हैं—"नाधिकारार्थः", क्योंकि 'बह्य-जिज्ञासा'— यहाँ शब्दतः इच्छा 'बह्य और उसके ज्ञान' इन दोनों से प्रधान है, उसका विषय ज्ञान है और ज्ञान का विषय है—बह्य। [ 'इच्छा का आरम्भ करना चाहिए'—ऐसी आज्ञा कर देन मात्र से इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु विषयगत इष्टसाघनता या सौन्दर्य का ज्ञान ही इच्छा का जनक माना जाता है, उसके बिना ] इच्छा अधिकार्य या समुत्पाच नहीं होती। यदि कहा जाय कि इच्छा यदि आरम्भणीय नहीं, तब उसके विषयीभूत ज्ञान और ब्रह्म को 'बह्म जिज्ञासा' पद का अर्थ नैसे ही माना जा सकता है, जैसे "दण्डी प्रैषान अन्वाह" [ दण्ड के सहारे खड़ा होकर आज्ञा वचनों का उच्चारण करे ] यहाँ पर अप्रधानभूत 'दण्ड' शब्दार्थ की विवक्षा होती है, अतः प्रकृत में ब्रह्म या ब्रह्म-ज्ञानरूप अमुख्यार्थ में अधिकारार्थ सब्दार्थ की विवक्षा होती है, अतः प्रकृत में ब्रह्म या ब्रह्म-ज्ञानरूप अमुख्यार्थ में अधिकारार्थ

जहामीमांसाशास्त्रप्रवृत्यक्तसंशयप्रयोजनसूचनार्थत्वेन जिज्ञासाया एव विविवस्ततात् । तवविवसायां त्र तवसूचनेन काकवन्तपरीचायामिव बहामीमांसायां न प्रेक्षावन्तः प्रवर्तेरन् । न हि तवानीं बहा वा तव्ज्ञानं वाऽभिषेयप्रयोजने भवितुमहुँतः । अनध्यस्ताहुम्प्रत्ययविरोषेन वेदान्तानामेवंविषेऽथं प्रामाण्यानुपपसेः । कर्मप्रवृत्ययोगितयोपचित्तार्थानां वा जपोपयोगिनां वा हुमित्येवमादीनामिवविज्ञतार्थानामिव स्वाध्यायाम्व्ययनविष्यधीनप्रहृणस्वस्य सम्भवात् । तस्मात्सन्देहप्रयोजनसूचनी जिज्ञासा विविवत्ययामिव पदतो वास्यतक्ष प्रधानं विविवत्यया । न तस्या अधिकार्यद्वतम्, अप्रस्तूयमानत्वात्, येन तस्समभिव्याहृतोऽपशब्दोऽधिकारार्थः स्यात् । जिज्ञासाविशेषणं व ब्रह्मज्ञानमधिकार्यं भवेत् । न च तदय्ययशब्देन सम्बद्धते, प्राषाम्याभावात् । न च जिज्ञासा भोवांसा येन योगानुशासनवदिधिक्रयेत । नान्तरवं निपात्य माङ् मान इत्यस्माहा मान पुजायामित्यस्माहा वातोर्थान्ववेत्यादिनाऽनिच्छार्थं सनि व्युत्पादितस्य मीमांसाशब्दस्य पुजितविचार-

## भामती-व्याख्या

का अन्वय क्यों न कर दिया जाय? तो ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मविचारात्मक शास्त्र में प्रवृत्ति के अङ्गभूत संशय और प्रयोजन के सूचनार्थ ि जासा ही विवक्षित है, उसकी विवक्षा न करने पर संशय और प्रयोजन का लाभ न होगा और उसके न होने के कारण जैसे निरर्थंक और निष्प्रयोजन काक-दन्त-परीक्षा शास्त्र में कोई विचारशील प्रवृत्त नहीं होता, वैसे ही इस ब्रह्म-भीमांसा में भी कोई प्रवृत्त न होगा, क्योंकि जिज्ञामा के बिना ब्रह्म में सन्दिग्धत्व और ब्रह्म-ज्ञान में सप्रयोजनरूपता का लाभ नहीं होता। ब्रह्म और ज्ञान स्वरूप सत् प्रवर्तक नहीं होते, अपितृ सन्दिग्ध और सप्रयोजन के रूप में ही प्रवर्तक होते हैं। संशय का विषयीभूत सद्वितीय ब्रह्म ही है, उसमें वेदान्त-वाक्यों का तात्पर्य माना नहीं जा सकता, क्यों कि 'अहम-द्वितीयः', 'अहं ब्रह्मास्मि'—इत्यादि अनध्यस्त अहमाकार (अखण्डाकार) वृत्ति उसकी विरोधिनी है। वेदान्त-वाक्य यदि अविवक्षितार्थक या जपमात्र के उपयोगी मान लिए जाते हैं, तब "स्वाध्यायोऽध्येतव्यः"—इस स्वाध्याय विधि के द्वारा उनके सर्विधि अध्ययन का विधान क्योंकर होगा ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कर्म की प्रवृत्ति में अनुपयोगी अविवक्षि-तार्थक, या जपमात्र में उपयोगी 'हम'-इत्यादि शब्दों का भी स्वाध्यायाध्ययंन-विधि के द्वारा ग्रहण माना जाता है। फलता प्रकृत में संशय और प्रयोजन की सूचिका जिज्ञासा ही पद और वाक्य की मर्यादा के अनुसार विवक्षित है। [ 'शमदमादिसाधनसम्पत्त्यनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा भवति'-इस प्रकार के विवक्षित वाक्य में जैसे 'जिज्ञासा' प्रधान है, वैसे ही 'ब्रह्म-जिज्ञासा'-इस पद में भी ब्रह्म की अपेक्षा जिज्ञासा प्रधान है ]। यह जिज्ञासा अधिकार्य ( आरम्भणीय ) नहीं, क्योंकि इस वेदान्त-रर्शन के द्वितीयादि सूत्रों में कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं किया गया है। यदि किसी भी सूत्र में जिज्ञासा का आरम्भ या प्रतिपादन किया गया होता, तब 'जिज्ञासा' पद के समीप में पठित 'अथ' शब्द को आरम्भार्थक माना जा सकता था। जिज्ञासा का विशेषणीभूत ब्रह्म-ज्ञान अवश्य आरम्भणीय है, किन्तु 'अथ' शब्द के साथ उसका अन्यय नहीं हो सकता, क्योंकि पद के प्रधानभूत अर्थों का ही परस्पर अन्वय होता है, 'ब्रह्म-ज्ञान' प्रधान नहीं, अपितु जिज्ञासा का विशेषण है। जिज्ञासा का यहाँ मीमांसा अर्थ भी नहीं कर सकते कि "अथ योगानुशासनं" के समान उसका आरम्भ सम्भव हो जाता, क्योंकि 'जिज्ञासा' पद में 'सन्' प्रत्यय इच्छार्थक है, किन्तु 'मीमांसा' पद में 'सन्' प्रत्यय इच्छार्थक नहीं, अपितु स्वार्थमात्र का समर्पक है-'माङ् माने' अथवा 'मान पूजायां'-इस घातु से "मान्बधदान्-शान्थ्यो दीर्घश्र्वाभ्यासस्य'' (पा. सू. ३।१।६) इस सूत्र के द्वारा 'माङ्' धातु में 'ङ्' के स्थान पर 'न्' का निपातनतः आदेश और अभ्यास के विकारभूत इकार को दीर्घ करके

# कार्यत्वात्। मङ्गलस्य च वाषयार्थे समन्त्रयाभावात्। अर्थाग्तरप्रयुक्त 💶 द्वाराष्ट्ः

मामती

वचमत्वात् । सानेच्छावाचकत्वाच्यित्रासापवस्य, प्रवस्तिका हि मीमांसायां विज्ञासा स्वात् । न च प्रवस्य-प्रवर्तकयोरेक्यम् , एकत्वे तद्भावानुपपत्तेः । त च स्वार्थयरत्वस्योपपत्ती सत्यासन्यार्थयरत्वकरूपमा युक्ताऽ-तित्रसङ्गात् । तस्मात् सुदूकं जिल्लासाया अनिकार्य्यस्वादिति ।

💶 मञ्जलाचीञ्चलबः करमाल भवति ? 🔤 च मञ्जलहेतुःबात् प्रस्यहं ब्रह्मविज्ञासा कर्लव्येति सुशार्षः सम्पन्नतः 💴 🗷 मञ्जलस्य च बाक्याचें समन्वयाभावात् 🕸 । पदार्थ एव हि बाक्याचें समन्वी-बते, स च बाच्यो वा लच्यो 💵 । न बेह मङ्गलमधशब्दस्य बाच्यं वा लक्ष्यं वा, किन्तु नृबङ्गशङ्ख्यानि-वरवसम्बद्धमवणनात्रकार्यम् । त च कार्यक्रत्ययोर्वाक्यार्थे समन्त्रयः सम्बद्धाः ।। तरिकमिशानी मञ्जूलार्थोऽवकाव्यस्तेषु तेषु न प्रयोक्तव्यः । 🞹 च—

> "जॉकारकावकवा द्वावेसी नहानः युरा। कर्ण जिल्ला विनिर्वाती तस्मानमाञ्जलिकावृभी ॥"

इति स्मृतिक्याकोप इत्यतः आह् 🚳 अर्थान्तरप्रयुक्तः एव द्वावशक्यः शुःथा अङ्गलप्रयोजनो भवति 🕮 । अर्थान्तरेषु आनन्तर्याविषु प्रयुक्तोऽवसस्यः बुग्गा अवणमात्रेण वेणुबीणाध्वनिवव मञ्जलं कुर्वम् मञ्जलप्रयो-

भामती-व्याख्या

'मीमांसा' शब्द बनाया गया है, जिसका ऋढ़ अर्थ 'पूजित विचार' है। 'मान्बध'- इस सूत्र के द्वारा 'सन्' प्रत्यय इच्छा में नहीं किया गया, क्योंकि इस सूत्र के उत्तरवर्ती ''धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा'' (पा. सू. ३।१।७) इस सूत्र के द्वारा इच्छा में 'सन्' का विधान करना यह सिद्ध करता है कि इस सुत्र के पूर्ववर्ती 'मान्बव'-इस सूत्र से विहित सन् इच्छार्थक नहीं और 'जिज्ञासा' में सन् इच्छार्थंक है—'ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा'। इस प्रकार जिज्ञासा प्रवर्तक और मीमांसा (विचार) प्रवर्त्य है। प्रवर्तक और प्रवर्त्य—दोनों अभिन्न नहीं हो सकते, अन्यया उनमें प्रवर्त्य-प्रवर्तकभाव ही नहीं बन सकेगा। 'मीमांसा' शब्द में 💶 स्वार्थपरक 'सन्' प्रत्यय की उपपत्ति हो सकती है, तब अन्य अर्थ में 'सन्' का तात्पर्य मानना युक्ति-युक्त नहीं, अन्यथा स्वार्थपरक प्रत्यय का विधान ही व्यर्थ हो जायगा। अतः भाष्यकार ने जो कहा है—'जिज्ञासाया अनिधकार्यस्वात्' वह बहुत सोच समझ कर कहा है।

सूत्रोपात्त 'अय' शब्द का मंगल अर्थ क्यों न मान लिया जाय ? 'मंगल की साधिका होने के कारण ब्रह्म-जिज्ञासा प्रतिदिन करनी चाहिए'-ऐसा सूत्र का अर्थ किया जा सकता । इस शक्का का समाधान करते हुए कहा गया है—"मङ्गलस्य च वाक्यार्थे समन्वयाभा-वात्।" वाक्य-घटक पद के अर्थ का ही वाक्यार्थ में अन्वय हुआ करता है, वह अर्थ 'पद' का वाच्य होता है या स्रक्ष्य । अंगलरूप अर्थ न तो 'अथ' पद का वाच्य है और न लक्ष्य, किन्तु जैसे मृदङ्ग और शङ्खादि की ध्वनि श्रवणमात्र से मंगलायंक मानी जाती है, वैसे ही 'अथ' शब्द के श्रवणमात्र का कार्य मंगल होता है। पद के बाच्य या लक्ष्यभूत अर्थ का ही वाक्यार्थ में अन्वय होता है, पद के कार्य या ज्ञाप्य अर्थ का नहीं यह शाब्दिक मर्यादा है। यदि कहा जाय कि इस प्रकार तो कहीं भी मङ्गल के लिए 'अय' शब्द का प्रयोग ही न

हो सकेगा, किन्तु स्मृतिकारों ने 'अब' जन्द का मञ्जलार्थक प्रयोग माना है—

"ओंकारआधक्रव्यक्ष द्वावेती ब्रह्मणः पुरा। कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावुभौ ॥

इस स्मृति वाक्य के विरोध का परिहार किया जाता है—"अर्थान्तरप्रयुक्त एव हाथशब्द: श्रुत्या मङ्गलप्रयोजनो भवति" अर्थात् आनन्तर्यादि अर्थो का बोध कराने के लिए भी प्रयुक्त

# श्रत्या मङ्गलप्रयोजनो भवति । पूर्वप्रकृतापेक्षायात्र फलत नानन्तर्याभ्यतिरेकात् । सामती

जनी भवति, अन्यार्थमानीयमानोरकुम्भवर्शनवत् । तेन न स्युतिक्वाकोषः । न चेहानन्तर्यार्थस्य सतो न अवजमान्नेच मञ्जलार्यतेश्यर्थः । स्यादेतत् —पूर्वप्रकृतापेक्षोऽवश्चवते भविष्यति विनेवानस्तर्यार्थस्यम् । तद्ययेगमेवायदास्यं प्रकृत्य विजृत्यते, किमयमयसम्ब आनन्तर्येऽचाथिकारे इति ? ला विनर्शवाययेऽयसम्बः पूर्वप्रकृतमथशब्दमपेषय प्रयमपक्षोपन्यासपूर्वकं प्रशान्तरोपन्यासे । त पास्यानन्तर्यमर्थः, पूर्वप्रकृतस्य प्रयमपक्षोपन्यासेन व्यवायात् । न च पूर्वप्रकृतानपेकाः, तदनपेकस्य तद्विषयस्याभावेनासमानविषयतया विकल्पानपपत्ते: न हि जात भवति कि नित्य आत्मा, अवानित्या बृद्धिरिति ? तस्मावाननार्यं विना पुर्वप्रकृतापेक्ष इहायशस्यः करमाश्च भवतीत्यत बाह अपूर्वप्रकृतापेक्षायाम कत्तत बामन्तर्याच्यतिरेकात् । अस्यायमर्थः - न वयमानन्तर्यार्थतां व्यमनितया रोचयामहे, किन्तु बह्याकिशासाहेतुमृतपूर्वप्रकृततिद्वये । सा च पुर्वप्रकृतार्पापेसाक्षेऽप्यचनाव्यस्य सिञ्यतीति व्ययं आनन्तर्पार्यस्यायचारचान्नहोऽस्माकमिति । तयिवमक्तं,

### भामती-स्याख्या

'अय' शब्द श्रवणमात्र से वीणादि की व्यति के समान ही मञ्जलक्य प्रयोजन का वैसे ही साधक हो जाता है, जैसे कि काई कन्या अपने माता-पिता की प्यास बुझाने के लिए जल से भरा बट ला रही है, यद्यपि वह घट मञ्जलक्य प्रयोजन की सिद्धि के लिए नहीं लाया गया, तथापि उसके दर्शन मात्र से द्रष्टा पुरुष का मंगल सिद्ध हो जाता है, अत: 'अथ' मान का आनन्तर्य अर्थ मानने पर भी किसी प्रकार का उक्त स्मृति-वाक्य से विरोध नहीं होता, क्यों कि आनेन्तर्य अर्थ में प्रयुक्त 'अय' शब्द के श्रवणमात्र से मङ्गल नहीं होता-ऐसा नहीं, अपितु मङ्गल होता ही है।

शक्दा होती है कि आनन्तर्य और मङ्गल-इन दो अर्थों को छोड़ कर पूर्व प्रकृत पदार्थं के परामर्श ( उपस्थापकत्व ) में भी 'अथ' शब्द का प्रयोग देखा जाता है, जैसे कि इसी 'अथ' शब्द को लेकर यह सन्देह होता है कि 'किमयमधनक आनन्तर्ये, अथ अधिकारे ?' इस सन्देह-वाक्य में 'अथ' शब्द के लिए एक कोटि का उपन्यास करने के प्रधात् कोटचन्तर की उपस्थिति कराने के लिए पूर्व प्रकृत 'अथ' शब्द का उपस्थापन 'अथ' पद के प्रयोग से किया गया है। यह 'अथ' पद आनन्तर्यार्थक नहीं, क्योंकि पूर्व प्रकृत 'अथ' -इस प्रकार प्रथम कोटि का उपन्यास कर देने से पूर्व प्रकृत 'अय' शब्द अनन्तर (अव्यवहित ) न रह कर व्यवहित हो जाता है। फलतः पूर्वप्रकृतापेक्षी 'अथ' 💶 को आनन्तर्यार्थक नहीं माना जा सकता । यह 'अथ' पद पूर्वप्रकृतापक्षी भी नहीं - ऐसा कहुना सम्भव नहीं, अन्यया उक्त वाक्य से संशय का लाभ न हो सकेगा, क्योंकि एक ही धर्मी में विरुद्ध दो कोटियों के आरोपण का नाम संशय होता है। यदि उक्त 'अथ' पद पूर्वप्रकृत का उपस्थापक न होकर अर्थान्तर का बोधक है, तब उक्त वाक्य का 'किमयसब्द आनन्तर्ये, अथवा अन्यसब्द: अधिकारे' ? यह वाक्य संशय का वंसे ही बोधक नहीं माना जाता, जैसे कि 'कि नित्य आत्मा, अथ अनित्या बुद्धिः'। फलतः सूत्र में भी 'अथ' शब्द का प्रयोग आनन्तर्यार्थं में न मान कर पूर्व प्रकृत-परामशीं क्यों न मान लिया जाय ? इस शक्का का समाधान है—"पूर्वप्रकृतापेक्षा-याश्च फलतः आनन्तर्याच्यतिरेकात्।" इस भाष्य का तात्पर्य यह है कि हम यहाँ 'अय' कब्द का प्रयोग जिस-किसी भी पदार्थ के आनन्तर्य अर्थ में नहीं करते, अपितु पूर्वप्रकृत की अपेक्षा से ही ब्रह्म-जिज्ञासा के लिए नियमतः पूर्व अपेक्षित कारण पदार्थ की सिद्धि करने के लिए 'अथ' शब्द का प्रयोग मानते हैं। यह प्रयोजन तो 'अथ' वद के पूर्वप्रकृतापेक्षी मानने पर

स्ति बानन्तर्यार्थत्वे यथा धर्मजिक्वासा पूर्वेष्ट्रसं वेदाध्ययनं नियमेनापेक्षते, एवं ब्रह्म-जिक्वासापि यत्पूर्वेष्ट्रसं नियमेनापेक्षते, तद्वक्तव्यम् । स्वाध्यायानन्तर्ये तु समानम् ।

## भामती

फलत इति । परमार्थंतस्यु कल्पान्तरोपन्यासे पूर्वंप्रकृतापेक्षा, न चेह कल्पान्तरोपन्यास इति पारिकेष्या-श्वानस्मर्थार्थं एवेति युक्तम् । अवस्थानन्तर्यार्थः किमेवं सतीस्थत आह सति आनश्तर्यार्थस्य इति ⊕ । न ।। उन्य कस्यिवदत्रानन्तर्यंमिति वक्तव्यं, तस्याभिषानमन्तरेणापि प्राप्तस्याद्ं, अवस्यं हि पुरुषः किम्बित् कृत्या किम्बित् करोति । न चानन्तर्यंमात्रस्य दृष्टमदृष्टं प्रयोजनं पश्यामः । प्राप्तामा नात्तर्यं चक्तव्यं यद्विना ब्रह्माजिक्षासा न भवति, यस्मिन् सति तु भवन्तो भवत्येव । तदिवस्यक्रम् व्यत्यवंद्रतं नियमेनापक्षते इति € ।

स्यादेतद् — वर्गविज्ञासाया द्वत ब्रह्मजिज्ञासाया अपि योग्यस्वात् स्वाच्यायानन्तर्यं, धर्मवद् ब्रह्मजोऽच्यास्नायेकप्रमाजनस्यस्वात् । तस्य चागृनीतस्य स्वविषये विज्ञासाजननात् , प्रहणस्य च व्यापान्योऽज्येतव्य द्वस्यध्ययनेनेव नियतस्वात् । तस्याद् वेदाध्ययनानन्तर्यंभेव ब्रह्मजिज्ञासाया अप्यच्याद्वाचं ज्ञाना आह क्ष स्वाध्यायानन्तर्यं तु समानं वर्गब्रह्मजिज्ञासयोः 🗷 । 💵 च स्वाध्यायेन विषयेण तद्विवय-

भामती-ज्याख्या

भी सिद्ध हो जाता है, अतः आनन्तर्यार्थकत्य का आग्रह हमारा नहीं, नयों कि फलतः इन दोनों पक्षों में काई अन्तर नहीं, विशेषता यहां इननी अवश्य है कि पूर्वप्रकृतापंक्षी 'अय' शब्द का प्रयोग पक्षान्तर (कोटचन्तर) के उपन्यास में होता है, यहां पर तो कोई कोटचन्तर का उपस्थापन नहीं किया जा रहां, अतः पारिशेष्यात् आनन्तर्यार्थ में 'अय' शब्द का प्रयोग मानना चाहिए। 'अय' शब्द का आनन्तर्य में प्रयोग मानने पर क्या लाभ ? इस प्रश्न का उत्तर है—"सित चानन्तर्यार्थत्वे"। आश्य यह है कि जैसे ''अयातो धर्मजिज्ञासा''—यहाँ 'अय' शब्द पूर्वप्रकृतापंक्षा-सहगत आनन्तर्यार्थक माना गया है, जैसा कि भाष्यकार शब्दस्वामी कहते हैं—''तत्र लाकेऽप्रमध्यव्या तृत्तादनन्तरस्य प्रक्रिपार्थे हष्टः, तत्तु वेदाध्ययनम्, तस्मिन् हि सित साऽवकत्पते'' (जै. सू. १।१।१)। अर्थात् 'धर्म-जिज्ञासा' सूत्र का घटकीभूत 'अय' शब्द आनन्तर्यार्थंक होने पर भी जिस-किसी क्रिया के आनन्तर्यं को स्वीकार नहीं करता, अपितु पूर्व-प्रकृत वेदाध्ययन के आनन्तर्यं का अभिधान करता है, वैसे ही ''अथातो ब्रह्म-जिज्ञासा'—यहां पर भी 'अय' शब्द के द्वारा उसी पदार्थं के आनन्तर्यं की विवक्षा होती है, जिस पदार्थं के बिना ब्रह्म-जिज्ञासा सम्भव न होकर उस पदार्थं के अनुष्ठानान्तर ही उक्त जिज्ञासा पनप सके—इस आश्य का स्पष्टीकरण किया जाता है—''यत् पूर्वनृत्तं नियमेनापेक्षते''।

शक्ता होती है कि स्वाध्याय (वेद-शाखा) का अध्ययन कर लेने पर अध्येता पुरुष में जसे यह याग्यता आ जाती है कि वह धर्म-जिज्ञासा (धर्म विचार) कर सके, वेसे ही ब्रह्म-जिज्ञासा (ब्रह्म-विचार) की क्षमता भी उसमें आ जाती है. क्योंकि धर्म और ब्रह्म के प्रातपादक वे ही वंदिक वाक्य होते हैं, जिनका वह अध्ययन (ग्रहण) "स्वाध्यायोऽध्येतथ्यः"—इस विधि के बल पर ही कर चुका है, अतः "अयातो धर्मजिज्ञासा" (जै. सू. १।१।१) इस सूत्र में 'अध' शब्द का स्वाध्यायानन्तर्य अर्थ होता है, वंसे ही "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" (ब. सू. १।१।१) इस सूत्र में भी 'अध' शब्द का स्वाध्यायानन्तर्य ही अर्थ क्यों न मान लिया जाय ? इस शब्द्धा का समाधान किया गया है—"स्वाध्यायानन्तर्य समानम्"। इस भाष्य में 'स्वाध्याय' पद स्वाध्यायविषयक अध्ययन का लक्षक है, क्योंकि स्वाध्याय (वेद) विषय और अध्ययन विषयी है, विषय-वाचक पद की विषयी में लक्षणा

# नन्यिह कर्माववोधानन्तर्यं विशेषः। न, धर्मजिक्वासायाः प्रागण्यधीतवेदान्तस्य ब्रह्मः

मामतो

मध्ययनं लक्षयति । तथा बाबासो वर्मजिज्ञासेत्यनेनैय गतमिति नेदं सूत्रमारस्थन्यम् । धर्मक्षस्य वेदार्थमात्रोपलक्षणतया धर्मवव् ब्रह्मणोऽपि वेदार्थस्याविक्षेषेण वेदाध्ययनान्सर्योपदेशसाम्यादिस्पर्यः ।

चोवयति ■ निन्दिहं कर्मावबोधानन्तयं विशेषो धर्मीजज्ञासातो ब्रह्मिबज्ञासायाः ■ । अस्यायः—
'विविविधनित यज्ञेन' इति तृतीवाश्चत्या यज्ञादीनामञ्जत्येन ब्रह्मज्ञाने विनियोगात् , ज्ञानस्येव कर्मतयेच्छां
प्रति प्राधान्यात्, प्रधानसम्बन्धाच्चाप्रधानानां पदार्थान्तराचाम् । तत्रापि च न वाक्यायंज्ञानोत्पत्तावञ्जभावो
वज्ञादीनां, वाक्यायंज्ञानस्य वाक्यादेवोत्पत्तेः । न ध वाक्यं सहकारितया कर्माच्यपेक्षत इति युक्तम् ,
अञ्चतकर्मणामपि विवित्तपवत्तदर्थसञ्ज्ञतीनां समिष्यगतशाब्दन्यायतस्यानां गुजप्रधानभूतपूर्वापरपदार्थाकाङ्चासिविधिगयतानुसन्वानवतामप्रत्यहं वाक्यार्थप्रत्ययोत्पत्तेः । अनुत्यत्तो वा विधिनिवेधवाक्यार्थप्रत्ययाभावेन
तवर्षानुष्ठानपरिवर्जनाभावप्रसञ्जः । तव्बोधतस्तु तवर्थानुष्ठानपरिवर्जने परस्पराध्यः—तस्मिन् मिति

भामती-व्यास्मा

प्रायः हुआ ही करती है, जैसे 'धूमेन बिह्नरनुमीयते' का अर्थ होता है—'धूमिवषयकज्ञानेन बिह्नरनुमीयते'। फलतः ब्रह्म जिज्ञासा में स्वाध्यायाध्ययन का आनन्तर्य तो "अथातो धर्म-जिज्ञासा" (जै. सू. १।१।१) इस सूत्र से ही अवगत हो जाता है, उसके लिए "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" (ब्र. सू. १।१।१) इस सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। "अथातो धर्म-जिज्ञासा"—इस सूत्र में 'धर्म' शब्द समस्त वेदार्थ का बोधक है, जैसा कि शालिकनाथ-मिश्र कहते हैं—"धर्मशब्दश्च वेदार्थमात्रपरः" (बृहतीपश्विका पृ. २०)। 'धर्म' और 'ब्रह्म'—दोनों समानरूप से वेदार्थ हैं, ब्रतः इन दोनों में वेदाध्ययनानन्तर्य 'अथातो धर्म-जिज्ञासा'—इसी से प्राप्त है।

पूर्वपक्क - यद्यपि वेदाध्ययन का आनन्तर्य धर्म और ब्रह्म - इन दोनों में समान है, तथापि धर्मजिज्ञासा की अपेक्षा ब्रह्म-जिज्ञासा में अपेक्षित कर्म-ज्ञान का आनन्तर्य अधिक है। आशय यह है कि "विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन" (वृह. उ. ४।४।२२) इस वेद-वाक्य के 'यज्ञेन' इत्यादि पदों में प्रयुक्त तृतीया विभक्तिरूप श्रुति ब्रह्मज्ञान में ही यज्ञादि कर्मी का अङ्गत्वेन विनियोग करती है, इच्छा में नहीं, क्योंकि यद्यपि विविदिषा पद वेदन (ज्ञान) और ज्ञानकर्मक इच्छा इन दोनों का बोधक है, तथापि साध्यार्थ (कर्मार्थ) अभीत्मित होने के कारण इच्छा की अपेक्षा भी प्रधान ही माना जाता है, प्रधान पदार्थ के साथ ही करणादि रूप अङ्गपदार्थों का अन्वय होता है। ज्ञान भी परोक्ष और अपरोक्ष-दो प्रकार का होता है, यज्ञादि अङ्गों का विनियोग वाक्यार्थविषयक परोक्ष ज्ञान में नहीं होता, क्योंकि वह ज्ञान तो यज्ञादि कर्मी की अपेक्षा नहीं करता, केवल वाक्य के श्रवणमात्र से उत्पन्न हो जाता है। 'वाक्य अपनी सहायता के लिए कर्म की अपेक्षा करता है'-एसा कहना भी युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि जिन व्यक्तियों ने किसी प्रकार के यजादि कर्म का अनुष्ठान नहीं किया, जिन्हें केवल पदों और पदार्थों की संगति का ज्ञान है, शाब्दबोधो-पयोगी युक्तियों का तात्त्विक ज्ञान है, गुणप्रधानभूत पूर्वापर-प्रयुक्त पदों में आकांक्षा, योग्यता और सिम्निधिरूप बान्द सामग्री का भली-भाँति स्मरण है, ऐसे व्यक्तियों की वाक्यार्थ का बोध उत्पन्न हो जाता है। कर्मानुष्ठान के बिना यदि वाक्य-श्रवण से वाक्यार्थ-बोध नहीं होता, तब विहित कर्मों के प्रवर्तक और निषिद्ध कर्मों के निवर्तक वाक्यों से बोध न होने के कारण विहित कमों का अनुष्ठान और निषिद्ध कमों का परित्याग कैसे होगा ? यदि कर्मानुष्ठान से वाक्यार्थ-बोध और वाक्यार्थ-बोध से कर्मानुष्ठान माना जाता है, तब विस्पष्ट

त्वर्यानुष्ठानपरिवर्णनं वाच्या तव्वोध इति । न ख वेदान्तवाक्यानामेव स्वार्थप्रत्यायने कर्मापेक्षा, न वाक्यान्तराणामित साध्यतम्, विशेषहेतोरभावात् । ननु तस्यमसीतिवाक्यात् त्वंपदार्थस्य कर्तुं भोक्तुकपस्य जीवात्मनो नित्यकुद्धबुद्धोवासीनस्यभावेन तत्पदार्थनं परमात्मनेक्यमशक्यं द्वागित्येव प्रतिपत्तम्, आपान्ततोऽशुद्धसत्त्वयाँग्यताविरहनिश्चयात् । यज्ञतपोवानतन्तृकृतान्तमंत्रास्तु विशुद्धसत्त्वाः अद्याना योग्यतावन्त्वामपुरःसरं तावात्म्यमवगिष्यन्तोति चेत् , तत्किमिदानीं प्रमाणकारणं योग्यताववारणमप्रमाणात्कर्मणो वक्तुमध्यवस्ति।ऽसि ? प्रत्यक्षाद्यतिरिक्षं वा कर्मापि प्रमाणम् ? वेदान्ताविरद्धतम्पूलम्यायवस्तेन तु योग्यन्ताववारणे हतं कर्मभः ? तस्मात् तत्त्वमसोत्यावेः अत्रमयेन ज्ञानेन जीवात्मनः परमात्मभावं पृहीत्वा तम्पूलया चोपपस्या व्यवस्थाप्य तद्वपासनायां भावनापराभिषानायां दोर्घकालनैरमार्थवात्यां बद्धासाचान्त्रार्थां यज्ञादीनामुपयोगः । यथाद्वः—''त तु दीर्घकालादरनैरन्तर्यंसत्काराऽऽसेवितो वृद्धभूमिः'

### भामती-व्याख्या

रूप में अन्योऽन्याश्रयता दोष प्रसक्त होता है। 'केवल वेदान्त-वाक्यों को ही कर्मानुष्ठान की अपेक्षा है, अन्य (कर्मादिपरक) वाक्यों को नहीं'—ऐसा कहना भी उचित नहीं, क्योंकि जब सभी वैदिक वाक्यों में स्वार्थ-समर्पण की प्रणाली में कोई अन्तर नहीं, तब कतिपय वाक्यों

को ही कर्मानुष्ठान की अपेक्षा क्यों ?

इसका उत्तर यह है कि "तत्त्वमिस" (छां. ६।६।७) इत्यादि वाक्यों के द्वारा त्वं-पदार्थं- रूप कर्तृत्वभोक्तृत्वादि धर्मों से युक्त जीवात्मा का नित्य, गुद्ध, बुद्ध, उदासीनस्वरूप तत्पदार्थं- भूत परमात्मा के साथ अमेद-बोध सहसा किसी भी श्रोता पुरुष को नहीं होता, क्योंकि 'जीव में परमात्मारूपता की योग्यता ही नहीं'—इस प्रकार के योग्यताभाव का निश्चय सहजतः सभी पुरुषों को होता है। किन्तु यज्ञ, तप और दानादि शुभ कर्मों के अनुष्ठान से जिनके अन्तः करण का मल-विक्षेपादि दोष क्षीण हो जाता है, ऐसे विशुद्ध अन्तः करणवाले श्रद्धालु पुरुषों को जीव में ब्रह्मभाव की योग्यता का निश्चय एवं उसके अनन्तर अभेद-बोध हो जाता है, इस प्रकार वेदान्त-वाक्यों को अपने अर्थ का बोध कराने में यज्ञादि कर्मों की अपेक्षा स्पष्ट हो जाती है। श्री मण्डन मिश्र भी कहते हैं—"एवं च रागादिनिवन्धननैसर्गिकप्रवृत्तिभेद-विलयदारेण हप्टेनैव कर्मविधय आत्मज्ञानाधिकारोपयोगिनः। तथा हि शान्तस्य दान्तस्य समाहितस्य चात्मिन दर्शनमुद्दिदश्यते शक्यं च", ( ब्र. सि. पृ. २७ ) ]।

सिद्धान्त—जीव और ब्रह्म के अभेद में योग्यतावधारण की कारणता जो यज्ञादि में बताई गई, वहाँ जिज्ञासा होती है कि कमों को अप्रमाणभूत मानकर कारण माना गया है? अथवा प्रमाणरूप मानकर ? प्रथम कल्प सगत नहीं, क्योंकि उक्त योग्यता का अवधारण (निश्चय या प्रमा ज्ञान ) किसी प्रमा के करणीभूत प्रमाण का काम है, अप्रमाणभूत कमों का नहीं। "प्रमाणकारणं योग्यतावधारणम्" का अर्थ है—प्रमाणकारणं (प्रमाणं कारणं यस्य, तत्) योग्यतावधारणम् । द्वितीय कल्प भी उचित नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षादि परिगणित प्रमाणों में यज्ञादि कर्म की गणना किसी ने नहीं की, अतः कर्म को एक पृथक् प्रमाण मानना होगा । यदि वेदान्त के अविषद्ध (उपक्रमादि) युक्तियों के बल पर उक्त योग्यता का अवधारणं किया जाता है, तब कर्मों की क्या आवश्यकता ? अतः तत्त्वमित्तं 'इत्यादि शब्दों को सुनकर प्राप्त श्रुतमय (शाब्दबोधात्मक परोक्ष) ज्ञान के द्वारा जीव में ब्रह्मभाव की परोक्ष प्रतीति होती । वेदान्तानुकूल उपक्रमादि युक्तियों के द्वारा उक्त अभेद व्यवस्थापित होता है। इस प्रकार अवण और मनन के पश्चात् अभेदविषयिणी निदिष्यासनकृप भावना की लोकोत्तर स्रता में ब्रह्म साक्षात्कारात्मक फल की निष्पत्ति करने के लिए यज्ञादि कर्मानुष्ठान के माध्यम ने

इति । ब्रह्मचर्ध्यतपः घद्वायज्ञावयक्ष सत्कारः । अत एव श्रुतिः "तमेव धीरो विज्ञाय प्रश्नो कुर्वति ब्राह्मणः" इति । विज्ञाय तर्कोपकरकेन शब्देन प्रज्ञां भावनां कुर्वितित्पर्यः । अत्र ■ थशादीनां श्रेयः-परिपन्त्रिकरूमवित्रवर्षे कुर्वोतेत्पर्यः । यशादिसंस्कृतो हि पुरुष आवरनेरन्तस्यं वीर्धकालेरासेवमानो ब्रह्मभावनामनाचि विद्यावासनां समूलकावं कवित । ततोऽस्य प्रत्यपात्मा सुप्रसन्धः केवलो विश्ववीभवति । अत एव स्मृतिः—'महायज्ञेश्च यज्ञेश्च बाह्मीयं कियते तनुः' । 'यस्यैतेऽष्टाचल्यारिश्वत्संस्काराः' इति च ॥

अपरे तु ऋणत्रयापाकरणेन ब्रह्मज्ञानोपयोगं कर्मणामाहुः । अस्ति हि स्मृतिः 'ऋणानि त्रीष्यपा-

अन्ये तु 'तमेतं वेवानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यक्षेन' इत्यादिश्रुतिभ्यस्तत्तत्सलाय चोवि-

भागती-व्याख्या

दीर्घकालीन अभ्यास अपेक्षित है, जैसा कि महिष पतञ्जलि कहते हैं—"स तु दीर्घकालनैरन्तयंसत्कारासेनितो हढभूमिः" (यो॰ सूं॰ १।१४)। ब्रह्मचर्यं, तप, श्रद्धा और यज्ञादि कर्मों
का अनुष्ठान करना ही अभेद-भावना का सत्कार है। इस बोधक्रम की व्यवस्था स्वयं श्रुति
कर रही है—"तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः" (बृह० उ० ४।४।२१)। अर्थात्
युक्ति-सहकृत श्रुतिरूप शब्द के द्वारा विज्ञाय [उक्त अभेद का (परोक्ष) ज्ञान प्राप्त कर ]
भावनारूप प्रज्ञा में संलग्न हो जाय। इस भावना में यज्ञादि का उपयोग कुछ लोग कल्याण
के विरोधी कल्मष (अन्तःकरणगत कालुष्य) के निबर्हण (नाश) में मानते हैं [श्री मण्डनमिश्र ने भी कहा है—"अन्ये तु मन्यन्ते अनवाप्तकामः कामोपहतमना न परमाद्वैतदर्शनयोग्यः।
कर्मभिस्तु कृतकर्मनिबर्हणः सहस्रसंवत्सरपर्यन्तैः प्राजापत्यात् पदात् परमाद्वैतमात्मानं
प्रतिपद्यते" (ब० सि० पृ० २७)]।

कुछ लोग यज्ञादि कमों का उपयोग अधिकारी पुरुष को संस्कृत करने में मानते हैं, क्यों कि यज्ञादि कमों के अनुष्ठान से संस्कृत होकर अधिकारी व्यक्ति ब्रह्मभावना का श्रद्धापूर्वक निरन्तर दीर्घ समय तक अभ्यास करके अनादि अविद्या के भेदिवषयक सुदृढ़ संस्कारों को समूल नष्ट कर डालता है, उसके अनन्तर ही उसका प्रत्यगातमा सुप्रसन्न केवलीभूत ज्योति के रूप में जगमगा उठता है [ श्री मण्डनमिश्र ने ( ब्र० सि० पृ० २६ में ) कहा है—''अन्ये तु पुरुषसंस्कारतयात्मज्ञानाधिकारसंस्पर्शं कर्मणां वर्णयन्ति—'महायर्जश्र यज्ञश्र बाह्मीयं क्रियते तनुः' (मनु० २।२६), 'यस्येते चत्वारिशृत संस्कारा अष्टावात्मगुणाः' ( गौ० ध० सू० ६।२२ ) ]। अन्य आचार्य ( देव-ऋण, पितृऋण और ऋषि-ऋण—इन ) तीन ऋणों के उद्धार

'में कर्मानुष्ठान का उपयोग मानते हैं, जैसा कि स्मृतिकारों ने कहा है—

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्।

बनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो वजत्यधः।। (मनु॰ ६।३५)

["जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिऋंणवा जायते ब्रह्मचयंणिषिश्यो यज्ञन देवेश्यः प्रजया पितृम्यः" (तै॰ सं॰ ६।३।१०।५) यह श्रुति कहती है कि ब्राह्मण जन्म ही से तीन ऋणों का भाजन होता है, जनमें यज्ञादि ब्रह्मचयं से ऋषि-ऋण, यज्ञादि कमों के अनुष्ठान से देव-ऋण तथा सन्तानोन्पत्ति से पितृऋण का उद्धार होता है। अतः उक्त तीन ऋणों को चुका कर ही ब्राह्मण को मोक्ष-मार्ग पर आरूढ होना चाहिए। श्री मण्डनिमश्र कहते हैं कि "अन्येषां दर्शनम्—पृथंवकार्या एव सन्तः कर्मविधय आत्मज्ञानाधिकारमवतारयन्ति पुरुषम्, अनपाकृतणंत्रयस्य तत्रानिधकाराद् — "ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेश्ययेदिति" ]।

तानामिप कर्मणा संयोगपृष्यस्थेन ब्रह्मभाषनां प्रत्यङ्गभाषमाध्यस्ते, क्रत्यर्थस्येव खाबिरत्यस्य वीर्व्यार्थन्ताम्, एकस्य तुभयार्थत्वे संयोगपृष्यस्थिति न्यायात् । अत एव पारमार्धं सुत्रम्-—'सर्वापेक्षा च यहाबिश्रुतेरव्यवत्' इति । यज्ञतयोवानावि सर्वं तवपेक्षा ब्रह्मभावनेत्यर्थः । तस्माद्यदि ख्रुत्थावयः प्रमार्थं यदि
वा पारमार्थं सूत्रं सर्वंचा यज्ञादिकर्मसमुष्टिचता ब्रह्मोपासंना विशेषणत्रयवत्यनाद्यविद्यातद्वासनासमुच्छेवक्रमेण ब्रह्मसाक्षात्काराय योक्षापरनाम्ने कल्पत इति तवर्थं कर्माच्यनुष्ठेवानि । न चैतानि वृष्टावृष्टमायवायिकाराद्युपकारहेतुभूतौपदेशिकातिदेशिकक्षमपर्यंन्ताङ्गधामसहितपरस्परविभिन्नकर्मस्वक्पतविकारिके

## भामती-व्याख्या

दूसरे आचार्यगण 'तमेतं वेदानुबचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन'' ( बृह॰ उ॰ ४।४।२२ ) इस श्रुति के बल पर संयोगपृथक्त्वन्याय के अनुसार यज्ञादि कर्मों का विधान ब्रह्मजिज्ञासा में वैसे ही मानते हैं, जैसे कर्म के अञ्जभूत खादिरत्व का "खादिरं वीर्यकामस्य यूपं कूर्वीत"-इस श्रुति के द्वारा वीर्य-कामना में विनियोग माना जाता है। [श्रीमण्डन मिश्र भी कहते हैं- "अन्ये तु संयोगपृयक्तेन सर्वकर्मणामेवात्मज्ञानाधिकारानुप्रवेशमाहुः "विविदिषन्ति यज्ञेन" इति श्रुतेः" ( 🛪० सि॰ पृ० २७ ) ] । संयोग-पृथक्त्व का स्वरूप बताते हुए महर्षि जीमिनि कहते हैं -"एकस्य तूभयत्वे संयोग-पृथवत्वम्" ( जै॰ सू॰ ४।२।४ ) [ भाष्यकार ने उसका स्पष्टीकरण उदाहरणों के द्वारा किया है कि "अग्निहोत्रे श्रूयते—"दध्ना जुहोति" ( बाप० श्री० सू० ६।२५ ) इति । पुनश्च "दध्नेन्द्रियक।मस्य जुहुयात्" (तै० धा २।३।४।६ ) इति । तथाजनीषोमीये पशावाम्नायते—"खादिरे बध्नाति" इति । पुनश्च सादिरं वीर्यकामस्य यूपं कुर्यात्' इति । तत्र एकस्योभयत्वे नित्यत्वे नीमित्तिकत्वे च संयोगपृथक्तं कारणम्-एकः संयोगो दघ्ना जुहोतीति, एको दध्नेन्द्रियकामस्येति" (शाबर० पृ० १२५०)। यहाँ संयोग का अर्थ 'वाक्य' है। एक ही क्रिया का दो प्रधान फलों के साथ भी अन्वय (साध्य-साधनभाव ) माना जा सकता है, यदि उनके बोधक वाक्य पृथक्-पृथक् हैं ]। प्रकृत में भी "यजेत स्वर्गकामः" - ऐसे वाक्यों के द्वारा यागादि में स्वर्गीद की साधनता और 'विविदिषन्ति यज्ञेन'' इस वाक्य के द्वारा यागादि कर्मों में आत्मज्ञान की साधनता अवबोधित होती है। अत एव हमारे ब्रह्मसूत्रकार ने भी कहा है-"सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरस्ववत्" ( क्र सू॰ ३।४।२६ )। यहाँ यज्ञ, तप और दानादि क्रियाओं का 'सर्व' पद से ग्रहण किया गया है, उनकी अपेक्षा है जिस ब्रह्मभावना में, वह ब्रह्मभावना सर्वापेक्षा है। इस प्रकार चाहे 'यज्ञेन'-यहां तृतीया विभक्त्यादि श्रुतियों को विनियोजक प्रमाण माना जाय, चाहे परम ऋषि के "सर्विपेक्षा च यज्ञादिश्रुते:'-इस सूत्र को अङ्गाङ्गिभाव के प्रति-पादन में प्रमाण माना जाय, सर्वणा यह सिद्ध होकर रह जाता है कि यज्ञादि कर्मों से समुच्चित, (आदर नैरन्तर्य और दीर्वकाल—इन) तीन विशेषणों से युक्त ब्रह्मभावना अनादि अविद्या तथा तज्जन्य संस्कारों का समुच्छेद करती हुई मोक्षसंज्ञक ब्रह्मसाक्षात्कार को प्राप्त कराने में पूर्णतया सक्षम होती है, अतः उस (ब्रह्मज्ञान ) के लिए कर्मों का अनुश्रान करना चाहिए। कर्मों का अनुष्टान तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि दृष्ट (धान की भूसी उतारना आदि ), अदृष्ट (प्रोक्षण और प्रयाजादि कमों से जनित पुण्यादि ), सामवाधिक (अवघातादि सन्निपत्योपकारक अङ्गभूत कर्म), आरादुपकार के हेतुभूत ( द्रव्यादि से दूरस्य परमापूर्व के उपकारक प्रयाजादि अङ्ग कर्म ), औपदेशिक ( विकृतिभूत कमों में प्रत्यक्षतः पठित शरमय बहिरादि ). आतिदेशिक ( 'प्रकृतिवद्विकृतिः कर्त्तं व्या'—इस अतिदेश वाक्य के द्वारा अवगमित अङ्ग ), क्रमपर्यन्त (क्रम-प्राप्त ) अङ्गों से युक्त परस्पर

क्परिज्ञानं विना अक्यान्यनुष्ठापुत् । त ग धर्ममीमांसापरिशीसनं विना तत्परिज्ञानम् । सस्मात् सावृष्ठं 'कर्मावबोधानम्सर्थं विश्लेषः' इति । कर्मावबोधेन हि कर्मानुष्ठानसाहित्यं भवति ब्रह्मोपासनाया इत्यर्थः ।

तथेतिविराकरोति कि कि । कुतः ? क्षणांववोषात् प्रागय्यपतिवेदान्तस्य ब्रह्मविज्ञासोपपतेः । इवनज्ञाकृतम् — ब्रह्मोपासनया भावनापराभिधानया कर्माध्यपेक्ष्यन्त इत्युक्तं, तत्र ब्रमः— क्ष पुनरामाः विकार्यं, यषाऽऽन्नेयादीनां परमापूर्वं धरमभाविफलानुकृते धनयित्वये सिनदावपेसा ?
वा, — तेवायेद द्विरवत्तपुरोद्याभाविद्वव्याग्निवेद्यतावपेसा ? त तावत् कार्यं, तस्य विकत्यासहस्वात् । तथा हि— ब्रह्मोपासनाया ब्रह्मस्वकपसाक्षात्कारः कार्यमभ्यपेयः, ॥ धोत्याद्यो वा स्यात्,
सहस्वात् । तथा हि— ब्रह्मोपासनाया ब्रह्मस्वकपसाक्षात्कारः कार्यमभ्यपेयः, ॥ धोत्याद्यो वा स्यात्,
प्राप्यो था, विकार्यो वा, यथाऽवधातस्य त्रीह्यः । संस्कार्यो वा, यशा प्रोक्षणस्योल् सलादयः ।
भाष्यो था, विहनस्य पयः । व ताववुत्पाद्यः, त वा घटादिसाक्षात्कार इव जदस्यभावेभ्यो घटाविकार्यो भिन्न इन्द्रियाद्यायेथे ब्रह्मसाक्षात्कारो भावनाधेयः सम्भवति ब्रह्मकोऽपराधीनप्रकाशस्या

# भामती-व्याख्या

पिन्नस्वरूपवाले कमं एवं उनके अधिकारी (फल-भोक्ता) पुरुषों के भेद का यथावत ज्ञान नहीं होता, और वर्म-मीमांसा शास्त्र का परिशीलन किए बिना कथित कर्म-भेद का ज्ञान नहीं हो सकता। फलतः जो यह कहा गया कि "कर्मावबोधानन्तर्यं विशेषः", वह अत्यन्त उचित वर्षात् कर्म-ज्ञान का आनन्तर्यं ब्रह्म-जिज्ञासा में अत्यावश्यक है। पहले जो कहा गया कि कर्मानुष्ठान-साहित्य ब्रह्मभावना में विविक्षित है, वह कर्म-ज्ञान के द्वारा ही सम्पन्न हो सकता है।

उत्तर-पश्च—कथित पूर्व-पक्ष का निराकरण करते हुए भाष्यकार कहते हैं—"न, कर्मावबोधात प्रागण्यधीतवेदान्तस्य ब्रह्मजिक्षासोपपत्तेः।" सिद्धान्ती का अभिप्राय यह बिक क्षा यह कहा गया है कि ब्रह्मोपासना को कर्मानुष्ठान की अपेक्षा करती है, वहाँ जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मोपासना को कर्मानुष्ठान की अपेक्षा किस अंश में है ? (१) जा ब्रह्मोपासना को अपने कार्यभूत ब्रह्मज्ञान की सिद्धि करने के लिए कर्मानुष्ठान की वैसे ही अपेक्षा है, जैसे कि दर्शपूर्णमास-घटक आग्नेयादि छः प्रधान कर्मों को अपने कार्यभूत परमापूर्व से अन्तिम (स्वर्गादिरूप) फल की निष्पत्ति करने के लिए 'सिम्ब, तनूनपात, इडा, बिहः और स्वाह्मकार'—इन नामों से प्रख्यात पाँच प्रयाज कर्मों की अपेक्षा होती है ? (२) अथवा जैसे आग्नेयादि कर्मों को ही अपने स्वरूप का लाभ करने के लिए द्विरवत्त (दो बार काटे गये) पुरोडाश के दो टुकड़ों और अग्न्यादिरूप देवता की अपेक्षा होती है, वैसे ही ब्रह्मभावना को अपने स्वरूप की सम्पत्ति करने के लिए कर्मानुष्टान की अपेक्षा होती है ?

प्रथम कल्प के अनुसार ब्रह्मोपासना को अपने कार्य का लाभ करने के लिए कर्मानुष्ठान की अपेक्षा नहीं मानी जा सकती, क्योंकि तब तो ब्रह्म-साक्षात्कार को ब्रह्म-भावना का कार्य मानना होगा। सभी कार्य चार प्रकार के होते हैं—(१) उत्पाद्य, (२) विकार्य, (३) संस्कार्य और (४) प्राप्य। आटा सानने से जो पिण्ड (बाटी) बनता (३, वह उत्पाद्य कार्य है। धानों के छिलके उतार देने से जो चावल बनाए जाते हैं, वे विकार्य-भूत कार्य हैं। "त्रीहीन् प्रोक्षति"—इत्यादि विधि के द्वारा विहित प्रोक्षण कमें से संस्कृत त्रीह्मादि भूत कार्य हैं। "त्रीहीन् प्रोक्षति"—इत्यादि विधि के द्वारा विहित प्रोक्षण कमें से संस्कृत त्रीह्मादि भूत कार्य हैं। "त्रीहीन् प्रोक्षति"—इत्यादि विधि के द्वारा विहित प्रोक्षण कमें से संस्कृत त्रीह्मादि भूत कार्य हैं। "त्रीहीन् प्रोक्षति"—इत्यादि विधि के द्वारा विहित प्रोक्षण कमें से संस्कृत त्रीह्मादि को संस्कार्य तथा गौ को दुहने से प्राप्त दूध को प्राप्य कार्य कहा जाता है। इनमें ब्रह्म-साक्षात्कार को उत्पाद्यक्षण कार्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि जैसे जडस्वरूप घटादि पदार्थों का साक्षात्कार घटादि से भिन्न इन्द्रिय-साध्य माना जाता है, वैसे ब्रह्म-साक्षात्कार को भावना-साध्य नहीं माना जा सकता, अपितु स्वयंप्रकाशात्मक ब्रह्म का साक्षात्कार ब्रह्मरूप

1 1

### मामती

🗻 🔐 । ततो भिन्नस्य 🕕 भावनाचेयस्य सामास्कारस्य प्रतिभासप्रस्पययस्यंत्रयाकान्ततया प्रामाध्यायोगात् । तद्विचयस्य तत्सामग्रीकस्यैच बहुलं व्यभिचारोपलस्ये: । न सस्यनुमानविषुद्धं वर्षित् भाषयतः शीतातुरस्य शिशिरभरमन्यरतरकायकाण्डस्य स्कुरण्ज्वालाजिहला-क्लसाबात्कारः प्रमाणाम्सरेण संवाचते, विसंवादस्य बहुलम्यलम्भात् । तस्मात् प्रामाणिकसाकारकार-सचनकार्याभावासीपासनाया उत्पाचे कर्मापेक्षा । न च कृटस्यनित्यस्य सर्वव्यापिनो ब्रह्मच उपासनाती विकारसंस्कारप्राप्तयः सम्भवन्ति । स्यावेतत्—मा भूव् वक्तापायाम उत्पाद्याविकप उपासनायाः, संस्कार्यस्यनिर्वं चनीयानाचविद्याद्वयापिथानापनयनेन भविष्यति, प्रतिसीरापिहिता नर्लकीव प्रतिसीरा-वनवद्वारा रञ्जन्यापृतेन । तत्र च कर्मजामुपयोगः । । एतावांस्तु विश्लेवः — प्रतिसीरायमवे पारिववानां नर्सकीविवयसाक्षात्कारो भवति । इह तु अविद्यापिषानापनयमात्रयेव नापरमुरपाद्यमस्ति । अद्यसाक्षा-नाराय महत्र्यमान्या नित्यत्वेनानृत्याद्यस्वात् ।

अत्रोज्यते—का पुनरियं बद्योपासना ? 🐚 शाज्यशानमात्रसन्ततिराही निर्विचिकित्सशाज्यज्ञान-

भामती-व्याख्या

होने से नित्य है। नित्य पदार्थ की कभी भी उत्पत्ति नहीं होती, अतः उसे उत्पाद्य क्योंकर कहा जा सकेगा ? ब्रह्मात्मक साक्षात्कार से भिन्न भावना-साध्य साक्षात्कार तो वैसा ही संशयाकान्त होता है, जैसा कि प्रतिभास ( अनवधारणात्मक ) ज्ञान, अतः उसे प्रमाण ही नहीं माना जा सकता, वयोंकि भावनाविषयविषयक और भावनारूप सामग्री से जनित ज्ञान प्राया अपने विषय से व्यभिचरित ही पाए जाते हैं, जैसे कि हिमाच्छादित पर्वत-कन्दरा में भयकुर शीत से कौपता हुआ कोई व्यक्ति कभी अपनी अनुमित अग्नि की भावना (निरन्तर चिम्तना ) करता-करता मुख्ति-सी अवस्था में जो अग्नि की विकराल ज्वाला का साक्षात्कार . लेता है, वह प्रमाणभूत कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि वह अन्य किसी भी प्रमाण से संवादित नहीं, प्रत्युत उसका प्रायः विसंवादन ( बाध ) ही उपलब्ध होता है। फलतः भावना के द्वारा कोई प्रमाणरूप साक्षात्कारात्मक कार्य उत्पन्न नहीं किया जा सकता कि भावना को अपने कार्य में कर्मानुष्ठान की अपेक्षा मानी जा सके।

इसी प्रकार कूटस्य, नित्य, सर्वत्र सर्वदा प्राप्त ब्रह्मतत्त्व का भावना ( उपासना ) के द्वारा कोई विकार, संस्कार या अप्राप्त-प्रापण भी नहीं किया जा सकता कि ब्रह्मरूप साक्षास्कार को विकार्य, संस्कार्य या प्राप्य कहा जा सकता।

शहा - ब्रह्मात्मक साक्षात्कार भले ही उत्पाद्य या विकार्य न हो, किन्तू संस्कार्य हो सकता है। जैसे रङ्ग-मन्द्र पर किसी परदे के पीछे वैठी नर्तकी रङ्ग-व्यापृत नट के द्वारा परदा हटाए जाने पर दर्शकों को दिखने लग जाती है, वैसे ही अनादि अनिवंचनीय द्विविध विवा का बावरण हटते ही चिति शक्ति जाज्वल्यमान हो जाती है, फलतः आवरण-निवर्तन-न्य संस्कार से संस्कृत ब्रह्मतत्त्व को संस्कार्य मानना सर्वथा न्याय-संगत है। आवरण की निवृत्ति में कर्मानुष्ठान की अपेक्षा होती है। दृष्टान्त से दार्ष्टान्त में इतना अन्तर है कि रङ्गस्थल पर पहले प्रतिसीर (परदे) के उठने पर रङ्गस्थ पुरुषों के द्वारा नर्तकी का साक्षात्कार होता है, किन्तु प्रकृत में ब्रह्म के अविद्यारूप आवरण की निवृत्ति मात्र होती है, बतः बावरण का नाश ही उत्पाद्य होता है, ब्रह्म-साक्षात्कार नित्य ब्रह्मरूप होने से उत्पाद्य नहीं होता।

समाधान-यह ब्रह्मोपासना क्या वस्तु है ? क्या सामान्य ज्ञान्य ज्ञान की अविरल भारा 🖢 ? अथवा असंशयात्मक शान्द-बोध की धारा ? यदि सामान्य शाब्द ज्ञान की सन्तिति

सन्तिः ? यवि बाध्यत्तानमात्रसन्तिः, किनियमस्यस्यमानाध्यविद्यां समुच्छेतुमहृति ? तत्वविनिम्नयस्तवस्थासी वा सवासनं विषय्यांसमृत्यूलयेत्, व संशयाभ्यासः, सामान्यमात्रवर्शनाभ्यासो वा। महि
स्थाणुर्वा पुष्पो वेति वाऽऽरोहपरिजाहववृद्वव्यमिति वा शतशोऽपि ज्ञानमध्यस्यमानं पुष्प एवेति निम्नयाय पर्यासमृते विशेषवर्शनात्। ननूतः श्रुतमयेन ज्ञानेन जीवास्मनः परमास्मभावं गृहीत्वा युक्तिमयेन
व व्यवस्थाप्यत इति । तस्माश्चिविधिकित्सशाक्यज्ञानसन्तिकपोषासमा कर्मसहकारिच्यविद्याद्योच्छेयहेतुः। न वासावनृत्यावितश्रद्यानुभवा तयुच्छेवाय पर्यासा। साक्षात्कारकपो विद्ययांतः सावात्हेतुः। न वासावनृत्यावितश्रद्यानुभवा तयुच्छेवाय पर्यासा। साक्षात्कारकपो विद्ययांतः सावात्हेतुः। न वासावनृत्यावितश्रद्यानुभवा तयुच्छेवाय पर्यासा। साक्षात्कारकपो विद्ययांतः सावात्हेतुः। न वासावनृत्यावितश्रद्यानुभवा तयुच्छेवाय पर्यासा। साक्षात्कारकपो विद्यासाः सावात्हेतुः। न वासावनृत्यावितश्रद्यानुभवा तयुच्यवास्य विद्यावितस्यप्रस्ययान्वित्तिन्त्रमात् । नो कार्यास्वयनहित्स्वितिश्वतिवावितस्यानां विद्याहायया निवर्तन्ते। तस्मात् त्वस्यवार्थस्य तत्यवार्थस्य साक्षात्कारः
एवितव्यः। एतावता हि त्यंववार्यस्य दुःसिक्षोकित्वाविताक्षारः। निवृत्तिर्गस्ययाः।

त्र चैच साक्षास्कारो मीमांसासहितस्यापि ज्या प्रमाणस्य फलम् अपि तु प्रस्यक्रम् तस्यैव तस्फलस्वित्रयमात् । ज्या कुटजबीजाविष वटाङ्कुरोस्पत्तिप्रसङ्गात् । तस्मान्निविकितस्याक्यार्चनाय-नापरिपाकसहितमन्तःकरमं स्वंपवार्यस्यापरोक्षस्य तत्तवुपाध्याकारिनवेवेन तस्पवार्यतामनुभावयसीति युक्तम् । त चायमनुभवो ब्रह्मस्यभावो येत न जन्येत, अपि स्वस्तःकरणस्यैव वृत्तिभेदो अक्कविक्यः । न

भामती-व्याख्या

है, तब यह बार-बार अभ्यस्यमान होकर भी अविद्या की समुच्छेदिका क्योंकर होंगी? तस्वज्ञान का निश्चय अथवा उसका अभ्यास ही संस्कार-सहित विपर्यंय (अविद्या) का उच्छेद कर सकता है। संशयात्मक ज्ञान का अभ्यास या वस्तुगत सामान्यांशमात्र के दर्शन का अभ्यास अध्यास का विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि 'स्थाणुर्वा पुरुषो वा?' अकार का संशय अथवा 'कोई लम्बी-बोई। यह वस्तु है'— इस प्रकार का सामान्य-ज्ञान जतामा अभ्यस्यमान होकर भी 'पुरुष एव'—इस प्रकार के निश्चय जा नाम नहीं होता, हाँ पुरुषस्व-व्याप्य कर-चरणादिरूप विशेष का दर्शन ही 'पुरुषोध्यम'—ऐसा निश्चय करा सकता है।

गुद्धा-यह कहा जा चुका है कि ''तत्त्वमसि''—इत्यादि वाक्यों से जनित जान्य के द्वारा जीव में ब्रह्मारूपता का ग्रहण होता है और मननरूप योक्तिक ज्ञान के द्वारा कियत ब्रह्मभाव का हढीकरण, उसके पश्चात् निदिध्यासनात्मक संभय-रहित शान्य ज्ञान की सन्तित ही कर्मानुष्ठान से सहकृत होकर द्विविध अविद्या के उच्छेद का कारण मानी जातो । कियत सन्तितरूप ब्रह्म-भावना तब तक अविद्या का उच्छेद नहीं कर सकती, जब तक ब्रह्म-साक्षात्कार को उत्पन्न न करे, क्यों कि साक्षात्काररूप विपर्यय साक्षात्काररूप तत्त्व-निम्भय के द्वारा ही उच्छेदनीय होता है, परोक्ष ज्ञान के द्वारा नहीं। दिस्क्रम, आलात-चक्र, वृक्षों की गितिशीलता, महमरीचिगत जलरूपतादि अपरोक्ष भ्रमों की अपरोक्षात्मक दिगादि तत्व-निभ्भय के द्वारा ही निवृत्ति देखी जाती है, आम-वचन और लिङ्गादि से उत्पादित दिगादि के तत्त्व-ज्ञान के द्वारा नहीं।

यहाँ त्वस्पदार्थं (जीव) का ब्रह्मरूपेण साक्षात्कार विविधात है। उस साक्षात्कार के ब्रारा ही त्वस्पदार्थरूप जीवगत दुःखशोकादिमत्व का साक्षात्कार निवृत्त होगा, बनापा नहीं। यह जीव की ब्रह्मरूपता का साक्षात्कार मीमांसा-सहित शब्द प्रमाण का नहीं, अपितु प्रत्यक्ष प्रमाण का ही साक्षात्कार फल होता है, अन्यथा कुटज के बीज से भी वटाङ्कुर की उत्पत्ति ने लग जायगी। फलतः संशय-रहित शाब्द-भावना से युक्त अन्तःकरणरूप प्रत्यक्ष प्रमाण अपरोक्षात्मक जीव में अब्रह्मरूपता का निषेध करके

वैतावता ब्रह्मणो नापराघीनप्रकाशता । निह शाक्ष्यशानप्रकाश्यं ब्रह्म स्वयंप्रकाशं न भवति । सर्वोपाधि-रिहतं हि स्वयंज्योतिरिति पीयते, न तुपहितमपि । ययाह स्म भगवान् व्याक्रणात क्ष नाययेकान्तेना-विषयः इति क्ष । न चान्तः करणवृत्तावध्यस्य साक्षात्कारे सर्वोपाधिविनिर्मोकः । तस्यैव तदुपाचैविन्तय-क्षात्मायाः स्वपरोपाधिवरोधिनो विद्यमानत्वात् । न चान् वितथ्यक्त्वायपित्त विनाञ्नः करणवृत्तेः स्वय-भवतनायाः स्वप्रकाशत्वानुपपत्तौ साक्षात्कारस्थायोगात् । न चान् मितभावितविद्वसाक्षात्कारवस्त्रतिभास-स्वेतनायाः स्वप्रकाशत्वानुपपत्तौ साक्षात्कारस्थायोगात् । न चान् मितभावितविद्वसाक्षात्कारवस्त्रतिभास-स्वेतनायाः स्वप्रकाशत्वानुपपत्तौ साक्षात्कारस्थायोगात् । न चान् मितभावितविद्वस्त्रामाम्य-परोचत्वात् । निह श्रुद्धवृद्धस्वाययो वस्तुतस्ततोऽतिरिच्यन्ते । जीव एव च तत्तवुपाधिरहितः सुद्धपुद्धा-विस्वभावो ब्रह्मोति गोयते । न च तत्तवुपाधिविरहोऽपि ततोऽतिरिच्यते । तस्माद्यमा गान्धर्वकासन्तर्भ-कामाभ्यासाहितसंस्कारसचिवधोत्रेन्त्रयेथ वद्वाविस्वरग्नाममूर्क्शनभेवमध्यक्षममुभवति, एवं वेद्यासार्य-कामाभ्यासाहितसंस्कारसचिवधोत्रेन्त्रयेथ वद्वाविस्वरग्नाममूर्क्शनभेवनध्यक्षममुभवति, एवं वेद्यासार्य-कामाभ्यासाहितसंस्कारो जीवस्य ब्रह्मभवनमनः करणेनेति ।

अन्तःकरणवृत्ती बह्मसाश्रात्कारे वनयितव्येऽस्ति तहुपासनायाः कर्मापेक्षेति वेत्, त, सस्याः कर्मानृष्ठानेन सहभावाभावेन तस्सहकारिस्थानुपपतेः । न सलु तस्वमसीस्यादेवांक्यान्निविश्विकत्तं सुद-

### भामती-व्याख्या

बह्मरूपता का आविर्भाव करा सकता है। यह जीव में ब्रह्मरूपता का अनुभव ब्रह्म-स्वभाव नहीं कि उत्पन्न न किया जा सके। उक्त अनुभव अन्तः करण की एक विशेष ब्रह्म-विषयिणी वृत्ति है। इतने मात्र से ब्रह्म में अस्वप्रकाशता प्रसक्त नहीं होती, क्योंकि शाब्द ज्ञान से प्रकाशित ब्रह्म स्वयंप्रकाश नहीं रहता—ऐसी बात नहीं। समस्त उपाधियों से रहित बह्म ही स्वयंप्रकाश माना जाता है, उपाधि-युक्त नहीं, जैसा भगवान् भाष्यकार ने कहा है— "नायमेकान्तेनाविषयः" । अर्थात् यह ब्रह्माभिन्न जीव सर्वथा अविषय ही होता है -ऐसा नहीं, अपितु अहमाकार वृत्ति का विषय माना जाता है। अन्तः करण की अखण्डाकार वृत्ति में ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर ब्रह्म समस्त उपाधियों से निर्मुक्त नहीं होता, क्योंकि अन्ततो-गत्वा वह अखण्डाकार वृत्ति ही एक उपाधि होती है, भले ही वह वृत्ति नाशोन्मुस एवं स्वात्मक और परात्मक उपाधियों की विरोधिनी होता है। यदि उक्त वृत्ति को चिदातमा की उपाधि न माना जाय, 💶 चैतन्य-तादात्म्यापत्ति के बिना अन्तःकरण की जड़रूप वृत्ति में प्रकाशकत्व ही न बनेगा। यह जो कहा गया कि अनुमित और भावित अग्नि के साक्षात्कार के समान ही उक्त ब्रह्म-साक्षात्कार भी एक अप्रमाणात्मक प्रतिभास ज्ञानमात्र है, वह उचित नहीं, क्योंकि अनुभात-स्थल पर अग्नि का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, अपितु परोक्ष ही होता है, किन्तु जीव कर्तृत्वादि उपाधियों से कलुषित होने पर भी वस्तुतः ब्रह्मरूपेण अपरोक्ष होता है। शुद्धत्व, बुद्धत्वादि धर्म चंतन्य तत्त्व से वस्तुतः भिन्न नहीं होते, जीव ही सभी उपाधियों से रहित होकर शुद्ध-बुद्धादिरूप ब्रह्म होता है। उपाधियों का अभाव भी चैतन्य से भिन्न नहीं होता, अतः जैस गन्धर्व-शास्त्र से जनित ज्ञान के अभ्यास द्वारा आहित संस्कारों से युक्त श्रोत्र इन्द्रिय (१) निषाद, (२) ऋषभ, (३) गान्धार, (४) षड्ज, (५) मध्यम, (६) वैवत और (७) पश्चम-इन सात स्वरों के भेद-प्रभेद-समूह और उसकी मूर्च्छना ( उतार-चढ़ाव । का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है। वैसे ही वेदान्त-वाक्यार्थ ज्ञान के अभ्यास से जनित संस्कार वाला अन्तः करण जीव में ब्रह्मभाव का साक्षात्कार कर लेता है। उक्त अन्तः करण की वृत्तिरूप साक्षात्कार के उत्पादन में कर्मानुष्ठान की अपेक्षा होती है।

समाधान—उक्त बहा भावना में कर्मानुष्ठान का सहभाव सम्भव न होने के कारण कर्म-सहकारित्व उपपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि "तत्त्वमिस"—इत्यादि वाक्यों को

वृद्धोवासीनस्यभावमकस् त्वाख्येतमयेतबाह्यणस्याविजाति वेहास्रतिरिक्तमेकमास्मानं प्रतिपद्यमानः कर्मस्य-विकारमववोद्धमहिति । अनहित्र कथं कर्ता वाऽिषकृतो ■ ? यद्धक्येत निश्चितेऽपि तस्वे विषय्यास-निवन्यनो व्यवहारोऽमुवर्समानो वृद्यते, प्रणा गुढस्य माषुव्यविनिश्चयेऽपि वित्तोयहतेन्त्रियाणां तिक्तावभा-सानुवृत्तिः, आस्वाद्ध पृत्कृत्य त्यागात् । तस्मावविद्यासंस्कारानुवृत्त्या कर्मानुद्यां, तेन ■ विद्यासह-कारिणा तस्समुक्छेव उपयत्त्यते । न च कर्माविद्यास्मकं कर्यावद्यामुब्धिनित्तं, कर्मणो ■। तदुष्क्रवेवस्य कृत उच्छेव इति वाध्यम्, सजातीयक्वपरिवरोषितां भावानां बहुलमुपसक्येः । वा च्या प्रयोजन्यस्य जरयित, स्वयं ■ जीव्यंति । च्या विवं विद्यान्तरं क्षमयित, स्वयं च बाष्यति । यथा चा क्तकरको रकोऽन्तराविले पायिन प्रक्षितं रजोऽन्तराणि भिन्यत् स्वयमाप भिद्यमानमनाविछं पायः करोति । एवं कर्माविद्यात्मकमिप अविद्यान्तराणि अपगानयत् स्वयमव्यपग्रक्षस्तिति ।।

अशोष्यते—सस्यं सवेव सोश्येविमस्युपक्रमात्तस्यमसीस्यम्सात् शब्दाद् सहामीमांसोपकरणादसकृत-श्यस्ताद् निर्विचिकिस्सेऽनाद्यविद्योपावानवेहाद्यतिरिक्तप्रस्यगास्मतत्त्वाववोचे जातेऽपि अविद्यासंस्कारानु-वृत्तावनुवर्त्तन्ते सांसारिकाः प्रस्ययास्तद्वयवहाराज्ञ, तथापि तानप्ययं व्यवहारप्रस्थयाम् विच्येति सम्ब-

### भामती-व्याख्या

सुन कर जो पुरुष अपने को असन्तिग्धरूप से शुद्ध, बुद्ध और उदासीन, कर्तृत्व, भोक्तृत्वादि धर्मों से रहित, देहादि से भिन्न जान लेता है, वह पुरुष कर्मानुष्ठान का अधिकारी अपने को कभी नहीं मान सकता। जिसका कर्म में अधिकार नहीं, वह कभी कर्मों का कर्ता-भोक्ता नहीं हो सकता।

शहा-यदि कहा जाय कि जीव में ब्रह्मरूपता का निश्चय हो जाने पर भी अध्यास-प्रयुक्त व्यवहार की अनुवृत्ति वसे ही देखो जाता है, जैसे गुड़ में माधुर्य का निभ्रय हो जाने पर भी पित्तरोग से दूषित इन्द्रियवाले व्यक्ति को गुड़गत तिकता को अनुवृत्ति हाती है, क्योंकि वह गुड़ का स्वाद लेता हुआ उसका थूक देता है। अतः आवद्या-संस्कारों की अनुवृत्ति से कर्मानुष्ठान सम्भव हो जाता है, इस प्रकार कर्म-सहकृत विद्या के द्वारा अविद्या का उच्छेर हो जाता है। कर्म स्वयं अविद्यात्मक है, वह अविद्या का उच्छेद क्योंकर कर सकेगा ? अविद्या का जो कर्म उच्छेदक है, उस कर्म का उच्छेद किससे होगा? तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे बहुत से पदार्थ देखे जाते हैं, जो स्व और पर—दोनों के निवर्तक होते हैं, जैसे दुग्धपान प्रथमतः पीत दूध को पचाता हुआ स्वयं पच जाता है। या एक विष को उतारने के लिए दिया गया अन्य विष पहले के विष को शान्त करता हुआ स्वयं भी शान्त हो जाता है। अथवा कतक नामक फल का चूर्ण पानी में डालने पर बन्य धूलि-कणों को नीचे बिठाता हुआ स्वयं भी बैठ जाता है। इसी प्रकार कर्म स्वयं अविद्यारूप हाने पर भी अविद्या का नाश करता हुआ स्वयं अपना भी नाश कर डालता है आचार्य मण्डन मिश्र भी कहते हैं-- "यथा रजःसम्पर्ककलुषितमुदकं द्रव्यविशेषचूर्णरबः प्रक्षिप्तं रजोऽन्तराणि संहरत् स्वयमपि संह्रिय-माणं स्वच्छां स्वरूपावस्थामुपनयति, एवमेव श्रवणादिभिभेददर्शने प्रविस्रीयमाने विशेषाभावात् तद्गते च भेद, स्वच्छे परिशुद्धे स्वरूपे जीवोऽवितष्ठते। यथा पयः पयो जरयित स्वयं 🔳 जीर्यति । यथा च विषं विषान्तरं शमयति स्वयं च शाम्यति'' ( ब्र. सि. पृ. १२-१३ ) ]।

समाधान—यह सत्य है कि "सदेव सोम्येदम्" (छां. उ. ६।२।१) यहाँ से लेकर "तत्त्वमिस" (छां. उ. ६।२।१) यहाँ तक का वेदान्त-प्रकरण जब ब्रह्ममीमांसारूप तक से उपोद्वलित होकर असंशयात्मक, अनादि अविद्यारूप उपादान के उपादेयभूत देहादि से भिन्न प्रत्यगात्मा का तत्त्वाववोध उत्पन्न कर देता है। ॥ भी अविद्या-जनित संस्कारों की अनुष्रृत्ति

नानी विद्वान्त अञ्चले विलोगहतेनिद्य । गृढं यूस्कृत्य त्यस्यन्ति तस्य तिकतान् । तया चार्य क्रियाकल् करणेतिकलं व्यताकलप्रपद्धमतास्थिकं विनिधिन्यन् क्यमंथिकृतो नाम? विद्वयो द्यायकारोऽन्यया पशुसूद्राबीनामध्यविकारो दुर्वारः स्यात् । क्रियाकर्त्राविस्थरूपविभागं च विद्वस्यमान व्य विद्वानिभमतः कर्मकाच्छं । अत एव भगवानविद्वद्विषयस्यं वात्राच्य वर्णयाम्यभूव व्यापानः । तस्माख्या राजवातीयाभिमानकल् के राजसूर्य = विप्रवेदयकातीयाभिमानिनोरिषकारः, एवं द्विजातिकल् क्रियाकरणाविविभा
माभिमानिकल् के कर्मणि न तवनिभमानिनोऽधिकारः । न धानिषकृतेन समर्थेनापि कृतं वैविकं कर्म
फलाय कक्ष्यते वैदयस्तोम इव बाह्यजराजन्याभ्याम् । तेन वृष्टार्थेषु कर्मसु शक्तः प्रवर्शमामः प्राप्नोषु
कलं वृष्टस्वात् । अवृष्टार्थेषु तु शास्त्रकतम्याम्यम् फलमनिकारिणि न युज्यत इति नोपासनायाः कार्य्य

स्यावेतत् — मनुष्याभिमानवदिषकारिके कर्मीण विहिते गया तद्यभिमानरहितस्यानिषकारः । एवं निवेषविषयोऽपि मनुष्याधिकारा इति तदिभमानरहितस्तेष्विप नाधिक्रियेत पद्याविवत् । तथा जायं

भामती-व्याख्या से संस्कारिक प्रतीतियों और व्यवहारों की अनुवृत्ति देखी जाती है। तथापि उन प्रतीतियों और व्यवहारों को अपने आचरण में लाता हुआ भी विद्वान् पुरुष उन्हें मिध्या मानता है, उन पर वसे ही श्रद्धा नहीं रखता, जैसे कि पित्तरोग से आक्रान्त व्यक्ति गुड़ का स्वाद लेकर थकता हुआ भी उसकी तिक्तता पर विश्वास नहीं करता। अतः क्रिया, कर्ता, करण, इति-कर्तव्यता और फलादि प्रपन्ध अतास्त्रिक है-ऐसा निश्चय कर लेनेवाला व्यक्ति कर्म-काण्ड का अधिकारी क्योंकर माना जा सकेगा ? क्योंकि क्रिया, कत्ती आदि ।।। सत्य है—इस प्रकार गा निभ्रय रखनेवाले (विद्वान्) पुरुष का ही कर्म में अधिकार माना जाता है। अन्यया (वैसे ज्ञान की अपेक्षा न होने पर ) पशु और शूद्वादि अज्ञानी प्राणियों का भी कर्म में अधिकार प्राप्त हो जायगा। यह एक वास्तविकता है कि क्रिया और कत्ती आदि विभाग का जानकार व्यक्ति ही कर्मकाण्ड का अधिकारी होता है। अत एव भगवान् भाष्यकार ने क्रिया, कर्त्ता आदि को वास्तविक समझनेवाले अविद्वान् ( वस्तुतत्त्वानिभज्ञ ) व्यक्ति को ही शास्त्र का अधिकारी कहा है। अतः जैसे सित्रियत्व-जाति का अभिमान रखनेवाले व्यक्ति के द्वारा सम्पादनीय 'राजसूय' कर्म में ब्राह्मणस्य या वैश्यत्य जाते के अभिमानवाले पुरुष का अधिकार नहीं माना जाता, वैसे ही द्विजाति क्रिया, कर्ता आदि विभाग के अभिमानी द्विजाति ( केवल ब्रह्म, क्षत्रिय और वंश्य ) के द्वारा सम्पादनीय वैदिक कर्मों में पशु और शुद्रादि का अधिकार नहीं माना जा सकता। अनिधकारी व्यक्ति के द्वारा किए जानेवाले वैदिक कर्म वैसे ही निष्फल माने जाते हैं, जसे केवल वैश्य-द्वारा कर्तच्य वश्यस्तोम कर्म यदि ब्राह्मण भीर क्षत्रिय के द्वारा किया जाता है, तब वह निष्फल ही होता है। दृष्टफलक कृषि आदि कमों में कोई भी समर्थ व्यक्ति प्रवृत्त होकर फल प्राप्त कर सकता है, किन्तु शास्त्रकसमिध-गम्य स्वर्गादि अदृष्ट फल के जनकीं भूत कर्मों का फल किसी अनिधकारी व्यक्ति को कभी नहीं प्राप्त हो सकता । फल्रतः उपासना-साध्य साक्षात्काररूप फल के सम्पादन में कर्मानुष्ठान की अपेक्षा नहीं।

शक्का — जैसे मनुष्याधिकारिक विहित कर्मों में मनुष्यत्वाभिमान-रहित प्राणियों का अधिकार नहीं, वैसे ही "न हिंस्यात्" — इत्यादि निषेध वाक्यों में भी मनुष्य ही अधिकारी माना जाता है, अतः मनुष्यत्वाभिमान-रहित व्यक्ति का वैसे ही अधिकार नहीं होना चाहिए, जैसे पशु-पक्षी आदि का। तब तो मनुष्यत्वाभिमान-रहित तत्त्ववेत्ता पुरुष को हिंसादि निषद

निविद्यमनृतिष्ठन् न प्रत्यवेयात् तिर्ग्यगाविवविति भिन्नकर्मसापातः । सेवस्, न सक्यं सर्वेषा मनुष्याभिमानरहितः, विश्वविद्यासंस्कारानृवृत्त्याज्य मात्रया तविभागोऽनुवत्तंते । अनुवर्तमानं विभिन्नेति
नम्यमानो न श्रद्धत्त इस्युक्तम् । किमतो वद्येवम् ? एतवतो भवति—विधिषु आदोऽविकारी नाश्रादः ।
ततश्च मनुष्याद्यभिमाने नश्चरृषानो न विविद्यास्त्रेणािषिक्रयते । ता विद्यास्त्रेणािषक्रयते । ता विविद्यास्त्रेणाेषक्रयते । ता विविद्यास्त्रेणाेषक्रयते । ता विविद्यास्त्रेणाेषक्रयते । ता विविद्यास्त्रेणाेषक्रयोग्मुको ना इत्येव प्रवत्तेते । तथा व सासारिक व्यव्यावगतत्रद्यातस्त्रोऽपि निवेषमतिक्रस्य प्रवर्तमानः प्रत्यवेतीति स भिन्नकर्मवदांनास्युव-गमः । तस्त्राक्षोपासनायाः कार्य्ये कर्मायेका । अतः एव नोपासनोस्यसाविष्टि निविचिक्तस्त्राव्यक्षानोत्परयु-सरकाक्षमनिषकारः कर्मणीस्युक्तम् । तथा व श्रुतिः—"न कर्मणा न व विविचिक्तस्त्राव्यक्षानोत्परयु-सरकाक्षमनिषकारः कर्मणीस्युक्तम् । तथा व श्रुतिः—"न कर्मणा न व विविचिक्तस्त्राव्यक्षानोत्परयु-भानशुः" ।

तिकिमिबानीमनुषयोग एव सर्वयेह कर्मनाम् ? तथा व "विविविवित्त यसेन" इत्याद्याः श्रुतयो विवच्येरम् । न, आरादुपकारकत्वात् कर्मना यसावीनाम् । तथाहि—'तमेतमास्मानं वेदानुवचनेन' नित्य-स्वाध्यायेन 'साहाजा विविविविक्त' वेदितुनिच्छन्ति, न तु विवन्ति, वस्तुतः प्रधानस्यापि वेदनस्य प्रकृत्य-

### भामती-व्याख्या

कमों का अनुष्ठान करने पर वैसे ही प्रत्यवाय (पापादि) नहीं होना चाहिए, जैसे पशु-पक्षी आदि तिर्यक् (भिरुदण्ड को धरातल के समानान्तर रखनेवाले) प्राणियों को। इस प्रकार एक ही कमें किसी के लिए फलप्रद होता है और किसी के लिए नहीं। एवं किसी के लिए न्यून और किसी के लिए अधिक फल का वैसे ही समर्पक माना जायेगा जैसे ही एक ही स्वर्ग के लिए विहित अग्निहोत्र एवं ज्योतिष्टोम हैं तथापि इन दोनों कमों की गुरुता और लघुता को देखकर फल में भी वैसे ही मान-दण्ड की कल्पना की जाती है। इस प्रकार भिश्नकर्मता का प्रसङ्ग उपस्थित होता है।

समाधान—तत्त्ववेत्ता पुरुष सर्वथा मनुष्यत्वाभिमान से निलिप्त नहीं माना जाता, अपितु लेशाविद्या या अविद्या के अनुवर्तमान संस्कारों के आधार पर वैसा ही व्यावहारिक अभिमान भी रखता । भले ही उसे यह मिथ्या समझता हो ( उस पर इसकी श्रद्धा न हो )। श्रद्धारहित होने के कारण विहितकर्मों में इसका अधिकार नहीं माना जाता। बिना श्रद्धा के किया हआ कर्म फलप्रद नहीं होता जैसा कि कहा गया है—

"अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तमं कृतं च यत् । असदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य नो इह ॥" (गी० १७।२८)

किन्तु निषेध-शास्त्रों की गति उसके विपरीत है। श्रद्धा या अश्रद्धा की वहाँ अपेक्षा नहीं होती, अपितु निषिद्धाचरणोन्मुख व्यक्ति ही उनका अधिकारी होता है। अतः तत्त्ववेता पृष्ठ यदि निषद्धाचरण करता है, तब उसे अवश्य प्रत्यवाय वसे ही होगा जैसे कि एक सांसारिक व्यक्ति को। अतः विधिनिषेधशास्त्रों में किसी प्रकार का पक्षपात या भिन्नकर्मता प्रसक्त नहीं होती। फलतः उपासना कि कार्य में कर्म की अपेक्षा किसी प्रकार नहीं। उपासना की उत्पत्ति में भी कर्म का उपयोग नहीं क्योंकि असंशयात्मक तत्त्वविषयक शाब्दज्ञानमात्र हो जाने के अनन्तर कर्मानुष्ठान का अधिकार समाप्त हो जाता । श्रुति कहती है—"न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेऽमृतत्त्वमानशुः" (महाना० उ० ८११४)। तब क्या वेद-विहित कर्म सर्वथा अनुपयुक्त हैं ? यदि हाँ, "तब विविदिषन्ति यज्ञेन" इत्यादि श्रुतियों का विरोध उपस्थित होता है। इस प्रश्न का समाधान बाचार्यों ने ऐसा किया है कि कर्मानुष्ठान का साक्षात् परानाण में उपयोग नहीं किन्तु परम्परया उपयोग का प्रतिपादन किया गया है। "विविदिषन्ति

मामती

वंतया प्रस्तो गुन्तवाविष्ठायाश्च प्रस्यार्थतया प्राधान्यात् । प्रधानेन च कार्व्यसम्प्रस्ययात् । निह्
राजपुक्यमानयेत्पुक्ते वस्तुतः प्रधानमपि राजा पुक्विविशेषकतया ज्ञाा उपसर्जनमानीयतेऽपि तु पुक्य
एव । शक्ततस्सस्य प्राधान्यात् । एवं वेदानुवजनस्येव यशस्यापीष्ठासायनतया विधानम् । एवं तपसोऽमाशकस्य, कामानशनयेव तपः, हितमितयेव्याशिनो हि ब्रह्माच विविविषा भवति, न ॥ सर्वथाऽनश्मतो,
मरणात् । नापि चानशायगावितयःशीलस्य, चातुर्ववस्यापतेः । एतानि च निस्पान्युपासदुरितनिवहंणेन
पुक्वं संस्मुर्वितः । तथा च श्रुतिः—"स ह वा आस्मयाची यो ज्ञाद्वं वेऽनेनाक्नं संस्क्रियत इवं वेऽनेनाक्मुप्यचीयते" इति । जनेनेति प्रकृतं यशावि चरामृश्वति । स्मृतिश्च "वस्यतेऽष्टाचरवारिशरसंस्कारः"
इति । निस्यनैमित्तिकानुष्ठानप्रसीजकसम्बद्ध्य च विश्वद्वसस्वस्याविद्वय एव उत्पन्नविविश्वस्य शामोत्पत्ति
वर्श्वयत्यावर्वणी श्रुतिः —"विश्वद्वसस्वस्ततस्तु तं पश्चिति निष्कलं व्यायमानः" इति । स्मृतिश्च—"श्वायगुत्तवाते वृत्तां श्वयस्य पायस्य कर्मणः" इत्याविका ।

बल्दोनैव व तित्यानां कर्मणां नित्ये हि तेनीपासबुरितनिवहंणेन पुरुषसंस्कारेण शानोत्पत्तावज्ञ-नाबोपपत्ती व संयोगपुषवत्वेन साक्षावज्ञमावो युक्तः, कत्यनागौरवापत्तेः । तथाहि—नित्यकर्मानुष्ठाना-वर्मोत्वादः, ना। पाप्मा निवर्तते, व व्यनित्याशुनिवुःसक्षे संसारे नित्यश्चितुसस्यातिलक्षणेन विषय्यतिन

मामती-व्याख्या

यक्षंन"-इस श्रुति में भी नित्यस्वाच्यायात्मक वेदानुवचन के द्वारा अवगत आत्मा के विशेष स्वरूप की विविदिषा कर्मानुष्ठान का फल माना जाता है, वेदन या तत्त्वज्ञान नहीं। यद्यपि वेदन तात्त्विकदृष्टि से प्रधान है तथापि 'सन्' प्रत्यय की प्रकृति का अर्थ होने के कारण अप्रधान माना जाता है और प्रधान का ही अन्वय अन्य पदार्थों के साथ होता है जैसे कि 'राजपुरुषमानय'-यहाँ पर पुरुष की अपेक्षा राजा प्रधान है तथापि आनयन आदि के साथ उसका अन्वय वांछनीय नहीं, क्योंकि शब्दतः राजा की पुरुषविशेषणत्वेन उपस्थिति है स्यतन्त्रतया नहीं । पुरुषपदार्थं प्रधान होने के कारण आनयनादि के साथ अन्वित होता है। विदानुवचन के समान यज्ञादि कर्मों का भी वेदनविषयक इच्छा कीं साधनता के रूप में विधान माना जाता है। इसी प्रकार तप का भी इच्छा में विनियोग होता है। यथाकाम अनमन ( यथेच्छ भोजनादि का ग्रहण न कर हित, मित और मेध्य पदार्थों का स्वल्पमात्रा में ग्रहण ) तप कहलाता 🌡 । उसके द्वारां ही विविदिषा उत्पन्न होती है, सर्वथा अनशन से नहीं क्योंकि सर्वथा आहार-त्याग से प्राणियों का मरण हो जाता है। चान्द्रायण आदि क्लिष्ट तपों का भी विविदिषा में उपयोग नहीं, क्योंकि उनसे शरीरगत धातुवैषम्य हो जाने से मानसचिन्तन भी अस्त-व्यस्त हो जाता है। नित्यकर्म प्रस्तुत-दुरित की निवृत्ति के द्वारा पुरुष को संस्कृत करते हैं, जैसा कि श्रुति कहती है—"स ह वा आत्मयाजी यो वेद इदं मेऽनेनाऽङ्गं संस्क्रियत इदं मेऽनेनाङ्गमुपचीयते'' (शत०त्रा० ११।२।६।१३) । इस श्रुति में 'अनेन' पद के द्वारा प्रकृत यज्ञादि कर्मों का ग्रहण किया गया है। स्मृतिकार भी कहते हें-यस्यैतेऽ-ष्ट्राचत्वारिश्वत्संस्काराः'' (गौतमस्मृ॰ ८) । नित्य-नैमित्तिक-कर्मानुष्ठान के द्वारा जिसका पाप निवृत्त हो गया है किन्तु तत्त्वसाक्षात्कार नहीं हुआ ऐसे अधिकारी पुरुष को विविदिषा और उसके प्रधात् ज्ञान का लाभ श्रुति कहती है—"विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यित निष्कलं <del>ध्यायमानः" ( मुण्डक० ३।१।८ ) । नित्यकर्मी का पुरुषगत-दुरित-निवृत्तिरूप संस्कार के</del> द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति में जब उपयोग बा जाता है, तब संयोगपृथक्त्व-याय के द्वारा साक्षात् ज्ञान में नित्यकर्म का उपयोग मानना उचित नहीं। अतः यही क्रम सर्वथा उचित प्रतीत होता । कि नित्यकर्मानुष्ठान से धर्म की उत्पत्ति और उससे उस पाप की निवृत्ति होती ।

जित्तसस्यं मिलनयति, वापिनवृत्ती प्रत्यक्षोपपत्तिद्वारापावरणे सित प्रस्थक्षोपपत्तिस्यां संसारस्या-नित्पाक्षुणिवुःश्वरूपतामप्रत्यहमञ्जूष्ट्यते, ततोऽस्यास्मिम्ननिभरितसंशं वैराग्यमुपजायते, ततस्तिण्यहासोपा-वर्तते, ततो हानोपायं पर्योवते, पर्योवानाश्वात्मसस्यक्षाममस्योपाय दृश्युपश्चर्य तिण्यक्षासते, ततः अवजा-तिण्यानातिस्यारावुपकारकस्यं तस्यक्षानोस्पादं प्रति जित्तसस्यशुद्धचा कर्मणां युक्तम् । इममेवार्यम-नुवदित भगववृगीता—

''बावरसोम्नेयोंगं कर्वं कारणमुख्यते । योगास्त्रस्य गानेत समः कारणमुख्यते ॥''

एवं जाननृष्टितकर्मापि प्राग्भवीयकर्मवशासो विशुद्धसत्त्वः संसारासारतावर्शनेन निष्पस्रवेराम्यः इतं व्या कर्मानृष्टानेन वैराग्योत्पाबोपयोगिना, प्राग्भवीयकर्मानृष्टानावेव तत्सिद्धेः । इम्मेव च पुरव-चौरेपभेदमधिकृत्य प्रववृते श्रृतिः—'यवि वेतरचा ब्रह्मचर्यावेव प्रवजेत्' इति । तदिवमुक्तम् ■ कर्माव-बोषात् प्रागप्यजीतवेवान्तस्य अञ्चाजिज्ञासोपपत्तेः इति ⊕। ■ एव न ब्रह्मचारिच ऋणानि सन्ति येन

भामती-व्याख्या

जिससे चित्तगत सत्त्व मिलन होकर अनित्य, अशुचि और दुःखरूप प्रपन्ध में नित्य, शुचि और सुखरूपता का भान करा देता है। कथित पाप की निवृत्ति हो जाने पर प्रत्यक्ष और उपपत्ति का द्वार उद्घाटित हो जाता है। और दृश्यमान प्रपन्ध में अनित्यत्वादि का जान प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा एवं अदृष्ट जगत् में अनित्यत्वादि का बोध (उपपत्ति या यृक्ति के द्वारा उपपन्न) हो जाता । उसके पश्चात् संसार से अनिभरतिसंज्ञक वैराग्य हो जाता है। उस वैराग्य के आधार पर संसार की जिहासा (त्याग करने की इच्छा) समुद्भूत हो जाती है और संसार के सर्वथा परिहार का मार्ग पुरुष खोजने लगता है। आत्मतत्त्वसाक्षात्कार ही कर्तृत्वादि प्रपन्ध के परिहाण का उपाय है—ऐसा सुनकर उसकी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती । और आत्मा के श्रवण-मननादि में प्रवृत्त होकर आत्मज्ञान का लाभ कर लेता । । पा प्रकार चित्तशृद्धि के द्वारा कर्मों का परम्परया उपयोग भगवान् भी बताते हैं—

आरुक्कोर्मुनेयौंगं कर्म कारणमुच्यते।

योगारूढस्य तस्यैव शवः कारणमुच्यते ॥ (गी॰ ६।३)

[ अन्तःकरणशुद्धिरूप वैराग्य के पद पर आरुरक्ष ( आरुर् होने के अभिलाषी ) पुरुष के लिए कर्मानुष्ठान की उपयोगिता होती है अन्तःकरण-शुद्धिरूप योग पर आरुट् पुरुष का कर्तंच्य केवल शम (संन्यास ) रह जाता है ]। जिस व्यक्ति ने इस जन्म में कर्मानुष्ठान नहीं किया, पूर्वजन्मोपाजित धर्म के द्वारा ही जिस का बुद्धि-सत्त्व शुद्ध हो गया है, संसार की असारता का भान एवं वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उस व्यक्ति के लिए कर्मानुष्ठान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस वैराग्य की उत्पत्ति में कर्मानुष्ठान का उपयोग होता है, उसका शाभ तो उसे पहले ही हो चुका है। ऐसे ही विरक्त-शिरोमणि को उद्देश्य करके श्रृति कहती है—"यदि वेतरया ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेत् [ नारदपरिवाजकोपनिषत् (तृतीयोपदेश) में कहा है—"ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेद , गृहाद वर्नाभूत्वा प्रवजेद , यदि वेतरया ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेत् ।" सारांग यह है कि वैराग्य पर ही संन्यास निर्भर है, जब भी वैराग्य उत्पन्न हो जाय ा ही परिवज्या ग्रहण की जा सकती ]। इसी भाव को अभिव्यक्ति भाष्यकार ने की है—"कर्मावबोधात् प्रागप्यधीतवेदाक्तस्य ब्रह्मजित्रासोपपत्तेः"। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मचारी पर कथित जन्म-सिद्ध तीन ऋण नहीं होते, अतः उन ऋणों का उद्धार करने के लिए कर्मानुष्ठान अपेक्षित नहीं। यदि ब्रह्मचारी तीन ऋणों का ऋणों का उद्धार करने के लिए कर्मानुष्ठान अपेक्षित नहीं। यदि ब्रह्मचारी तीन ऋणों का ऋणों कही, तब "जायमानो वै ब्राह्मणः विभिन्न जिल्लावायते"

सदपाकरणार्थं कर्मानृतिष्ठेत् । एतदनुरोवाच्य 'बायमामो व बाह्यणस्त्रिभित्रहंणवान् जायते' इति गृहस्यः सम्पद्ममान इति व्यावदेयम् । जन्यचा 'वदि वेतरथा ब्रह्मचर्मादेव' इति जुर्तिवरुव्येत । गृहस्यस्यापि च व्हणावाकरणं सस्यकृद्धचर्ययेव । जरामर्थवादो सस्मान्ततावादोऽन्त्येष्ट्यम् कर्मजढानविद्येयः प्रति, म स्वात्मतस्यपिक्तसम् । तस्मात्तस्याममत्यर्थमचन्नव्यार्थे यद्विमा ब्रह्मजिज्ञांसा न अवति यस्मित्तस्य सति अवन्ती अवत्येव । न विन्त्रं कर्मावयोषः । तस्मान्न कर्मावयोषानन्तर्थंमचन्नव्यार्थं इति सर्वमवदातम् ।

स्यावेतत् -- मा भूविमहोत्रयवानूपाकववार्थः कमः, श्रीतस्तु भविष्यति, 'गृही भूत्वा वनी भवेत्'

### भामती-व्याख्या

(तै॰ सं॰ ३।१०) इस श्रुति की क्या व्यवस्था होगी ? इस प्रश्न का उत्तरे यह है कि उक्त श्रुति का 'गृहस्थः सम्पद्यमानः'—ऐसा वाक्यशेष लगाकर यह अर्थ करना होगा कि 'जो बाह्मण गृहस्थाश्रम में प्रवेश करनेवाला है, उस पर ही वे तीन ऋण होते हैं, सब पर नहीं'। अन्यया (ब्राह्मणमात्र को ऋणी मानने पर) "यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्" -- इस श्रुति का विरोध उपस्थित होता है। गृहस्थ पुरुष के लिए भी जो कथित ऋणों की निवृत्ति के लिए कर्मानुष्ठान विहित है, उसका भी फल चित्तगत सत्त्व गुण की शुद्धि ही है। जरामर्थवाद [ जरामयं वा एतत्सत्रं यदम्निहोत्रं दर्शपूर्णमासी च । जरया ह वा एष एताभ्यां निर्मुच्यते मृत्युना च" (तै० आ० १०।६४।१)। यहाँ पर श्री सायणाचार्य ने "जरामर्यम्" का अर्थ 'जरामरणाविधम्' किया है, अर्थात् अग्निहोत्र और दर्शपूर्णमास नाम के दोनों कर्म आहिताग्नि पुरुष को जीवनपर्यन्त करना है, अतः यह वह सत्र कर्म है, जो कि जरा-मरण-पर्यन्त किया जाता 📳 ], अस्मान्तताबाद [ जिस व्यक्ति ने अग्न्याधान नहीं किया, वह यावज्जीवन सन्ध्या-वन्दनादि नित्य कर्मों का सम्पादन करता है और प्राणान्त हो जाने पर उसके शरीर का दाहसंस्कार ( अस्मान्त ) सम्पन्न किया जाता है ] और अन्त्येष्टि संस्कार [ किसी अग्निहोत्री पुरुष के मर जाने पर उसकी अन्तिम इष्टि इस प्रकार सम्पन्न की जाती । कि चिता में उसके **ा को सीधा लिटाकर उसके मुख में घृत-पूर्ण स्नुक् (जुहू आदि ), नासिका में स्नुवा, अधर** अरणी को पैरों पर उत्तराणि को छाती पर, शूर्प (सूप) को नाम पार्श्व में चमस को दक्षिण पार्श्व में, मूसल और उलुखल को दोनों जांघों के बीच में रखकर उसकी अग्नि से दाहग्रंस्कार किया जाता है-

तत्रोत्तानं निपात्यैनं दक्षिण्शिरस्कं मुखे।
आज्यपूर्णां सुचं दखाद् दक्षिणाग्रां नासि सुवम्।।
पादयोरधरां प्राचीमरणीमुरसीतराम्।
पार्श्वयोः सूर्यंचमसे सव्यदक्षिणयोः क्रमात्॥
मुसलेन सह न्युब्जमन्तरूबीहरूखलम्।

नात्रे विलीकमत्रैवमनश्रुनयनी विभी: ॥ (कात्या० स्मृ०९)] इत्यादि कमों का विधान कर्मकाण्ड के अन्धश्रद्धालु अज्ञानी व्यक्तियों के लिए ही है, आत्मतत्त्व पिछत पुरुषों के लिए नहीं, इस प्रकार कर्मावबोधानन्तर्यं 'अथ' शब्द का अर्थ नहीं हो सकता, अतः ब्रह्म-जिज्ञासा में उस पदार्थं का आनन्तर्य प्रतिपादित करना होगा कि जिसके बिना ब्रह्म-जिज्ञासा सम्भव न होकर जिसके सम्पन्न होने पर ही हो सके। कर्माबोध ऐसा नहीं कि जिसके बिना ब्रह्म-जिज्ञासा न हो सके, अतः कर्मावबोध का आनन्तर्यं कभी भी 'अथ' शब्द का अर्थ नहीं हो सकता।

शका-[ "अर्थाच्व" ( जै॰ सू॰ ४।१।१ ) इस सूत्र में भाष्यकार श्री शवरस्वामी ने

# जिह्नासोपपत्तेः। यथा च हृद्याचवदानानामानन्तर्यनियमः, नामा विविश्वतत्थाच

'वनी भूत्वा प्रवचेद्' इति जाबालघृतिर्गाहेंस्थ्येन हि वज्ञाचनुष्ठानं सुचयति । स्वरन्ति च---"अवीत्य विजिवव वेदान् पुरत्रांक्षोत्पास वर्नेतः। इट्वा न शक्ति। वर्शनंनी मोक्षे निवेशयेत् ॥"

<sup>1</sup>'अनबीत्य 🖬 वेदाननृत्याद्य तंत्रारमञ्जान् । अनिष्ट्वा चैव यसेस्र मोक्षमिण्छन् वजस्यवः ॥" इति ।

इत्यत आह् 🔳 यथा च हृदयाच्चवदानानामानन्तर्व्यानियमः 🔳 । 🟬 'हृदयस्याग्रेऽवद्यति 🚥 जिद्धाया गण वक्सः' इत्यपाप्रशब्दास्यां कमस्य विवक्षितत्यात्, न तचेह कमो विवक्षितः, अस्या

भामती-ध्याख्या

कहा है--- "अग्निहोत्रं जुहोतींति पूर्वमाम्नातम्, ओदनं पचतीति पश्चात्। अर्थाद् विपरीतः कार्यः"। पकी हुई यवागू (दलिया) अथवा पके चावल अग्निहोत्र कमं की हाँव होते हैं, अतः ] कर्मानुष्टान से पश्चात्पठित यवाग्-पाक प्रयोजन (साध्य-साधनभाव ) क्रम को लेकर पहले किया जाता 🛮 और उसके अनन्तर अग्निहोत्र कर्म का अनुष्ठान किया जाता है। ऐसे ही वैदिक वाक्यों से अर्थावबोध न होने पर ब्रह्मजिज्ञासा सम्भव नहीं. अतः कर्मावबोध या वेदार्थावबोध के अनन्तर ब्रह्म-जिज्ञासा का जो आर्थक्रम रखा जाता है. वह यदि (प्रयोजन या साध्य-साधनभाव ) के आधार पर नहीं माना वा सकता, तब श्रुति (आनन्त-र्यार्थक 'क्त्वा' आदि शब्दों ) के आधार पर वह क्रम वैसे ही मानना होगा, जैसा कि "वेदं कृत्वा वेदीं करोति" इत्यादि स्थलों पर माना जाता है, क्योंकि यहाँ भी "गृही भूत्वा वनी-भवेद , वनीभूत्वा प्रव्रजेत्" ( जाबालो॰ ४ ) इस प्रकार जाबालोपनिषत् में 'गृहीभूत्वा'—इस 'क्त्वा' प्रत्ययरूप श्रुति के द्वारा गृहस्य आश्रम का पालन करने के प्रश्नात परिवरणा 💶 💵 प्रतिपादित है। 'गृही' पद के द्वारा कर्मानुष्ठान और 'परिवर्जित' पद से ब्रह्म-जिज्ञासा की सूचना की गई है। मनु जी भी कहते हैं—

अधीत्य विधिवद्वेदान् पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः। इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत्।। ( मनु० ६।३६ )

विधिवत् वेदाध्ययन, पुत्रोत्पत्ति और वनस्थ यज्ञादि-अनुष्ठान के द्वारा क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्य और वानप्रस्थ आश्रम सूचित किये गये हैं ] केवल इतना ही नहीं, वेदाध्ययनादि के बिना मुमुक्षा सरणि का अनुसरण अधःपतन का कारण माना गया है-

> अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाच तथा सुतान्। अनिष्ट्वा चैव यज्ञेश्च मोक्षमिच्छन् वजत्यधः ॥ ( मन्० ६।३७ )

समाधान-उक्त शङ्का का समाधान करते हुए भाष्यकार ने कहा है-"यथा च हृदयाद्यवदानानामानन्तर्यनियमः, क्रमस्य विबक्षितत्वात्, न तथेह क्रमो विवक्षितः" । पशु-याग के लिए हिंव के निष्पादन का क्रम बताते हुए कहा गया है—"हृदयस्पाग्रेऽवचिति, 💴 जिह्नाया, अथ वक्षासो यथाकामीतरेषाम्" (आप. श्री. सू, २४।२)। [स्वधिति नाम की छूरी के द्वारा छाग के हृदय का भाग सबसे अग्रे (पहले) उसके प्रधात जिह्ना और जिह्नावदान के अनन्तर वक्षास्थल का अवदान ( टुकड़ा काटना ) करना चाहिए ]।

यहाँ पर 'अग्ने' और 'अथ' शब्दों के बल पर जैसे अवदान-क्रम की विवक्षा की जादी है, वैसे प्रकृत (गृहीभूत्वा प्रवजेत-इस वाक्य) में कर्मावबोध और बहा-जिज्ञासा का पौर्वापर्य-

तयेवानियमप्रवर्धनात्—"यदि वेतरथा श्रह्मध्ययदिव प्रवजेद् गृहाहा वनाद् वा" इति । एतावता हि वैराग्यमुपलकायति । अत एव "यदहरेव विरचेत्तवहरेव प्रवजेत्" इति भुतिः । निन्दावचनं चाविद्युद्ध-सम्बपुरुवाभित्रायम् । अविद्युद्धसत्त्वो हि मोचमिण्डकालस्यात्तदुर्यायेऽप्रवर्त्तमानो गृहस्थधमैप्रपि नित्यनेभि-त्तिकमनाचरन् प्रतिक्षणमुपचीयमानपाप्याऽधोगति गण्डतीत्यर्थः ।

स्यादेतत्— मा भूच्छ्रौत आर्थो वा क्रमः, पाठस्वाममृस्यप्रवृत्तिप्रमाणकस्तु अवतीस्पत

### भामती-व्याख्या

भाव विवक्षित नहीं, अन्यथा "यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेद् गृहाद्वा" (जाबालो. ४) इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित अनियम का सामञ्जस्य नहीं रहता। इस अनियम के द्वारा एकमात्र वैराग्य को परिव्रज्या में कारण घ्वनित किया गया है, श्रुति स्पष्ट कहती है— "यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत्" (जाबालो. ४)। "अनधीत्य द्विजो वेदान्" इत्यादि निन्दा-वचन उस व्यक्ति के लिए लागू होते हैं, जिसका अन्तःसत्त्व अविशुद्ध है, क्योंकि अविशुद्ध सत्त्ववाला व्यक्ति यदि मोक्ष की इच्छा करता है, तब वह आलस्य के कारण नित्यादि कर्मों का भी परित्याग कर बैठता है और शमादि का पालन भी नहीं करता, अतः प्रतिक्षण उपचीयमान पाप-राश्चि से दब कर अधोगित को प्राप्त होता है।

यहा या पौर्वापर्यभाव के नियासक (१) श्रुति, (२) अर्थ, (३) पाठ, (४) स्थान, (४) मुख्य और (६) प्रवृत्ति नाम के छः प्रमाण मीमासा दर्शन के पन्धम अध्याय में विणित हैं [(१) क्रम या पूर्वापर काल के वाचक शब्द को यहाँ श्रुति पद से अभिहित किया गया है, जैसे "वेदं कृत्वा वेदी कराति" इत्यादि स्थलों पर 'क्त्वा' प्रत्यय पूर्वकाल का वाचक होने के कारण 'श्रुति' कहलाता है, अतः एक मुट्ठी कुशा को बीच से मोड़-तोड़ कर एक गाँठ लगा दी जाती है, उसे वेद कहते हैं, वेद का निर्माण कर लेने के पश्चात् हो वेदी का निर्माण किया जाता है।

(२) 'अर्थ' शब्द प्रयोजन का वाचक है, प्रयोजन या साध्य-साधनभाव के आधार पर ओदनादि का पाक पहले और अग्निहोत्रादि कर्म का अनुष्ठान पश्चात् किया जाता है।

(३) ''सिमधो यजित वसन्तमेवत्नामवरुन्धे, तन्नपातं यजित ग्रीष्ममेवावरुन्धे, इडो यजित वर्षा एवावरुन्धे, बर्हियंजित शरदमेवावरुन्धे, स्वाहाकारं यजित हेमन्तमेवावरुन्धे'' (त. सं. २१६१११) यहाँ पर सिमधादिसंज्ञक पाँच प्रयाज कर्मों के विधायक पाँचों वाक्यों का पाठ जिस क्रम से है, उसी क्रम से उन कर्मों का अनुष्टान किया जाता है, इस कम को पाठ-क्रम कहते हैं।

(४) ज्योतिष्टोम नाम के प्रकृतिभूत कर्म का अनुष्ठान पाँच दिनों में सम्पन्न होता है, अत एव उसके अङ्गभूत 'अग्नीषोमीय, सवनीय और आनुबन्ध्य'—इन तीन पशु-मागों का अनुष्ठान भिन्न-भिन्न दिनों में होता है—सर्वप्रथम अग्नीषोमीय पशु-याग का अनुष्ठान चतुर्थ दिन में, सवनीय पशु-याग का अनुष्ठान पश्चम दिन प्रातःसवन के पश्चात् और आनुबन्ध्य-याग का अनुष्ठान पश्चम दिन प्रातःसवन के पश्चात् और आनुबन्ध्य-याग का अनुष्ठान पश्चम दिन में ही अवभृथ कर्म के अनन्तर किया जाता है।

प्रकृति याग के सभी अङ्ग विकृति याग में लिए जाते हैं, किन्तु साद्यस्क्रसंज्ञक विकृति याग एक ही दिन में सम्पन्न किया जाता है। दीक्षादि सभी कृत्यों का सद्यः अनुष्ठान होने के कारण इस विकृति कर्म का नाम साद्यस्क्र है—''दीक्षादि सद्यः सर्वं क्रियते'' (कात्या. श्री. सू. २२।३।२७)। कथित तीनों पशु-यागों का अनुष्ठान यहाँ एक ही सवन-काल में किया जाता है—''सह पशुनालभते" (कात्या. श्री. सू. २२।३।२८)। प्रकृति कर्म में सवन-काल सवनीय

# तथेह कमो विवक्षितः, शेषशेषित्वे अधिकृताधिकारे वा प्रमाणाभावात् , धर्मव्रम-

#### भागमी

आह क्ष दोवदोबित्वे प्रमाणाभावात् क्ष । दोवाणां समिवाबीनां द्वेविणाधान्त्रेयावीनावेकफलवदुपकारोप-निवद्वानायेकफलाविक्कन्तानायेकप्रयोगवजनोपगृहीतानावेकाविकारिकर्तृकाणायेकपौर्णमास्यमावस्याकासस-

### भामती-व्याख्या

पशु-याग गा स्थान माना जाता है, अतः 'स्थान' प्रमाण के आघार पर सवनीय पशु, उसके पश्चात् अग्नीषोमीय और अन्त में आनुबन्ध्य पशु का अनुष्ठान किया जाता है—''सौत्येऽहनि अग्नीषोमीयसवनीयानुबन्ध्यान् पशून् क्रमेण सहैव (तन्त्रेण) सवनीयकाले आलभेत। जा स्थानित्वात् सवनीयः स्वस्थान न जहाति, अग्नीषोमीयस्तु स्वस्थानात् प्रच्यावितः सवनीयात्वश्चाद भवति'' (कात्या. श्री. स. थ्या. २२।३।२८)।

(१) 'मुख्य' का अथं प्रचान है, प्रघान कर्म के क्रम से अङ्ग कर्मों का अनुष्ठान करना
मुख्य-क्रम कहलाता है। जैसे कि दशयाग में तीन प्रधान कर्मों के तीन हिव द्रव्य होते हैं—
(१) आग्नेय पुरोडाझ, ऐन्द्र दिध और ऐन्द्रं पयः। "प्रयाजशेषेण हवींषि अभिधारयित"—
इस वाक्य के द्वारा प्रयाज-शेष (प्रयाज कर्मों के अनुष्ठान से बचे हुए घृत) से उक्त तीनों
हिवयों का अभिधारण विहित है। पहले किस हिव का अभिधारण होगा और प्रधात्
किसका? इस प्रथन के उत्तर में कहा जाता है कि प्रधान कर्मों का अनुष्ठान जिस क्रम से होता
है, उसी क्रम से उनके हिवयों का अभिधारण भी करना चाहिए। आग्नेय याग का अनुष्ठान
पहले होता है, उसके पश्चात् ऐन्द्र याग का, अतः आग्नेय हिव (पुरोडाश) का अभिधारण
पहले और उसके पश्चात् क्रमशः ऐन्द्र दिध और ऐन्द्र पयः का अभिधारण किया जाता है—
इसी का नाम मुख्य-क्रम है।

(६) "सप्तदश प्राजापत्यान् पश्नासभते" (तै. बा. ३।४।३) इस वाक्य के द्वारा प्रजापति देवता के उद्देश्य से सत्तरह पशुआं (छागों) का अनुष्ठान विहित है। पशुओं के उपाकरण (मन्त्रोक्चारणपूर्वक स्पशं और सम्प्रदानभूत देवता का निर्देश), नियोजन (यूप में पशु को बाँधना) और पर्याग्नकरण आदि जो संस्कार विहित हैं, उनका किस कम से अनुष्ठान किया जाय? इस प्रश्न का उत्तर है—प्रवृत्तिक्रम से [ उपाकरण जिस पशु से आरम्भ कर जिस पशु में समाप्त किया, उसी जा। से नियोजनादि अङ्गों का अनुष्ठान प्रवृत्तिक्रम कहलाता है]। उनमें से कर्मावबोध और ब्रह्म-जिज्ञासा का कम (पौर्वापर्यभाव) यदि श्रुति और अर्थ (प्रयोजन) के आधार पर नहीं हो सकता, तब पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति के द्वारा सम्भव हो जायगा।

समाधान - उक्त शंका का परिहार करते हुए भाष्यकार ने कहा है - शेषशेषित्वे प्रमाणाभावात्' । "शेषः परार्थत्वात्" (जै. सू. ३।१।१) इस सूत्र में 'शेष' मन्द का अयं अङ्ग और उसका लक्षण किया गया है - पारार्थ्य । जो पदार्थ किसी पर (प्रधान) को अपने सहयोग से सम्पन्नता या पूर्णता प्रदान करता है, उसे शेष कहते हैं । शेष का लक्षण कर देने से शेषी (अङ्गी) का लक्षण अपने-आप सिद्ध हो जाता है -

शेषलक्षणमात्रोक्तावर्थात्स्याच्छेषिलक्षणम् ।

अतः शेषः परार्थत्वादित्युक्तं शेषलक्षणम् ॥ ( तं • वा० पृ० ६५३ )

सिमव् , तनूनपातादि प्रयाज कर्म शेष हैं उनके शेषी (अङ्गो) हैं—आग्नेयादि याग । शेष और शेषी—दोनों एक स्वर्गरूप फल के उद्देश्य से विहित हैं । दोनों एक ही प्रयोग-विधि के द्वारा गृहीत हैं, दोनों एक ही अधिकारी (स्वर्गकामनावान् ) व्यक्ति के द्वारा सम्पादनीय ॥

⊶बद्धानां युगपदनुष्ठानाञ्चनःः सामर्ध्यात् कमप्राप्तौ तष्टिशेवापेक्षायां पाठावयस्तःद्भेदनियमाय प्रभवन्ति, वा तु न शेवशेषभावो नाप्येकाधिकारावश्छेशे यथा सौर्य्यार्थ्यमणप्राजापत्यादीनां तत्र कमभेदापेकाः भावाञ्च पाठाविः कमविशेवनियमे प्रमाणम्, अवर्जनीयतया वाच तत्रागतत्वात् । न चेह वर्मबद्धाजिङ्गासयोः शेवशेविभावे श्रुत्यादीनामम्यतमं प्रमाणमस्तीति ।।

ननु क्षेत्रशेषिभावाभावेऽपि कर्मानयमो दृष्टः, का गोवोहनस्य पुरुवार्थस्य दर्शयोर्थमासिकैरङ्गेः सह, यथा वा दर्शपोर्णमासाभ्यामिष्ट्वा सोमेन यजतेति दर्शपोर्णमाससोमयोरक्षेत्रशेषिकोरित्यस आह

## भामती-व्याख्या

श्रीर एक ही अमावास्या और पौर्णमासी तिथि में किए जात हैं। अतः उक्त द्विविध कर्मों का सहानुष्ठान करना है, किन्तु युगपत् सभी कर्मों का अनुष्ठान सम्भव नहीं, फलतः किसी क्रम का अवलम्बन कर साङ्ग प्रधान कर्म का सम्पादन करना होगा, क्रम विशेष का निर्णय करने के लिए पाठ, स्थानादि प्रमाणों की अपेक्षा होती है। जिन कर्मों में न तो शेष-शेषिभाव होता है और न एक ही अधिकारी व्यक्ति के द्वारा सम्पादनीयत्व, जैसे—सौर्य, आर्यमण और प्राजापत्यादि [सौर्य चर्छ निर्वपेद् ब्रह्मवर्चस्कामः" (ते॰ सं॰ २।३।४।१), अर्यमणे चर्छ निर्वपेत् सुवर्गकामः" (ते॰ सं॰ २।३।४।१) "प्राजापत्यं चर्छ निर्वपेच्छतकुष्णलमायुष्कामः" (ते॰ सं० २।३।४।१) "प्राजापत्यं चर्छ निर्वपेच्छतकुष्णलमायुष्कामः" (ते॰ सं० २।३।४।१) कर्मों में क्रम की अपेक्षा ही नहीं, अतः क्रम-विशेष-बोधक पाठादि प्रमाणों का उपयोग नहीं हौता। फिर भी उन कर्मों का युगपत् (एक काल में) अनुष्ठान न होकर किसी-न किसी क्रम से होता है. वह कम वहाँ अवर्जनीय होने के कारण स्वभाव-सिद्ध है, किसी प्रमाण से प्रयुक्त नहीं। प्रकृत (कर्मावबोध शौर ब्रह्म-जिज्ञासा) में शेषशेषिभाव (अङ्गाङ्गि-भाव) किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं, अतः ब्रह्म-जिज्ञासा में कर्मावबोधानन्तर्यं आवश्यक नहीं।

शुक्का-शेषशेषिभाव न होने पर भी क्रम का नियम देखां जाता है, जैसे गोदोहन पात्र में जल-प्रणयन और दर्शपूर्णमास कर्म के अङ्गों में क्रम माना जाता है [दर्शपूर्णमास कर्म के अङ्ग कलाप का आरम्भ जल-प्रणयन से होता है। आचमन के लिए किसी पात्र में जल भर कर रखना जल-प्रणयन कहलाता है। सामान्यतया "चमसेनापः प्रणयेत्" ( आप॰ श्रौ॰ सू० १।१५।३ ) इस विधि के द्वारा चमस नाम के काष्ट्रमय पात्र में जल-प्रणयन किया जाता है, पशुरूप अवान्तर फल के उद्देश्य से उस मृण्मय पात्र में जल-प्रणयन विहित हैं, जिसमें गो दुही जाती है—"गोदोहनेन पशुकामस्य" (आप० श्रौ॰ सू० १।१६।२)। यद्यपि दर्शपूर्णमास का अङ्गभूत जल-प्रणयन गोदोहन में किया जाता है. अतः गोदोहन पात्र में कर्माङ्गस्य और उसका पशु-कामनारूप स्वतन्त्र फल कीर्तित है, अतः गोदोहन में पुरुषार्थत्व ( पुरुषाङ्गत्व ) भी प्रतीत होता है, तथापि गोदोहन में पुरुषार्थत्व माना गया है—''यस्मिन् प्रीतिः पुरुषस्य लिप्सार्थ-लक्षणाऽविभक्तत्वात्" ( जे॰ सू॰ ४।१।२ ) ! यद्यपि गोदोहन दर्शपूर्णमासरूप क्रतु (यज्ञ) का उपकारक है, तथापि इतने मात्र से गोदोहन मात्र में ऋत्वङ्गत्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि पुरुषार्थभूत गोदाहन से भी कतु का उपकार सिद्ध हो जाता है। फलतः गोदोहन और दर्शपूर्णमास का अङ्गाङ्गिभाव न होने पर भी यह गा माना जाता है कि गोदोहन पात्र में जल-प्रणयन कर लेने के पश्चात् ही दर्शपूर्णमास के पूर्वाङ्गों का अनुष्ठान किया जाता है ] वैसे ही प्रकृत में कर्मावबोध और बहा-जिज्ञासा का क्रम (पूर्वापरभाव) क्यों नहीं माना जा

अथवा ''दर्शपूर्णमासाध्यामिष्ट्वा सोमेन यजेत'' इस वाक्य में 'क्त्वा' प्रत्यय के द्वारा दर्शपूर्णमास और सोमयाग का क्रम माना जाता है, वैसे ही धर्म-जिज्ञासा और ब्रह्म-जिज्ञासा

अधिकृताधिकारे च प्रमाणाभावाद् ⊕ —इति योजना । स्वगंकामस्य हि दर्शपौणंमासाधिकृतस्य पश्चकामस्य सतो वर्शपौणंमासकत्वर्थाष्प्रणयनाधिते गोबोहनेऽधिकारः । नो सलु गोबोहनद्रव्यमन्याप्रियमाणं
साक्षात् पश्चन् भावियतुमहंति । म ■ व्यापारान्तराविष्टं ध्रूयते यतस्तवङ्गक्रममितपतेत् । अप्रणयनाधितं
प्रप्तीयते "चमसेनापः प्रणयेव् गोबोहनेन पश्चकामस्य" इति समिभव्याहारात् , योग्यत्वाण्वास्यापा
प्रणयनं प्रति । तस्मात् ऋत्वर्याष्प्रणयनाधितत्वाव् गोबोहनस्य तत्क्वयेण पुरुषार्थमिय गोबोहनं क्रमविति
सिद्धम् । श्रुतिमिराकरणेनेविष्टिसोमकमवविष क्रमोऽप्यपास्तो विवतव्यः ।

क्षेत्रक्षेत्रिक्षाचिक्रताविकाराआवेऽपि क्रमो विवक्षेत, यद्येकफलावच्छेदो भवेत्, यद्याग्नेयायीनां वच्चामेकस्यगंफलाविच्छन्मानां, यदि वा जिल्लास्यब्रह्मगोंऽशो वर्मः स्यात्, प्रणा चतुर्लक्षणीव्युत्पाद्यं ब्रह्म केनचित्केनचिर्देशेनेकेन लक्षणेन व्युत्पाद्यते तत्र ज्तुर्णा लक्षणानां जिल्लास्याभेदेन परस्परसम्बन्धे सति

## भामती-च्याख्या

का क्रम स्थिर हो सकता है [ सोमयाग का अनुष्ठान दो प्रकार से होता है —(१) अग्न्याचान करने के अनन्तर अथवा (२)अग्न्याधान करके दर्शंपूर्णमास याग ■ अनुष्ठान कर लेने के पश्चात् । द्वितीय कल्प में दर्शंपूर्णमास और सोमयाग का क्रम विवक्षित है । सोमयाग और दर्शंपूर्णमास—दोनों स्वतन्त्र कर्म हैं, उनमें किसी प्रकार का अङ्गाङ्गिभाव नहीं होता, फिर भी आनन्त्यं काल का विधान माना गया है—"उत्पत्तिकालविशये कालः स्याद् , वाक्यस्य तत्प्रधानत्वात्" (जैं स्० ४)३।३७) ]।

समाधान-उक्त आशङ्का का परिहार करते हुए भाष्यकार ने कहा है- "अधिकृता-धिकारे वा प्रमाणाभावात्"। स्वर्गफलक दर्शपूर्णमास कर्म का जो अधिकारी पुरुष है, उसी का गोदोहन में जल-प्रणयन का अधिकार है, अन्य का नहीं। अर्थात् "गोदोहनेन पशुकामस्य"— यहाँ पर तृतीया विभक्तिरूप श्रुति के द्वारा जो गोदोहन पात्र में पशुरूप फल की करणता प्रतिपादित है, वह तब तक उपपन्न नहीं हो सकती, जब तक कि गोदोहन पात्ररूप द्रश्य किसी व्यापार से युक्त नहीं हो जाता, उद्यमन-निपातनादि व्यापार से युक्त कुठारादि में ही करणता मानी जाती है, अतः प्रकृत में जल-प्रणयनरूप व्यापार से युक्त गोदोहन में फल-साधनता बन सकेगी। "चमसेनाप: प्रणयेद् गोदोहनेन पशुकामस्य"-ऐसा समिभव्याहार जलप्रणयनरूप व्यापार का ही समर्पण करता है और गोदोहन-व्यापार में उस जलप्रणयन की योग्यता निहित होती है। अतः क्रत्वङ्गभूत जलप्रणयन का आश्रयी होने के कारण गोदोहन पात्र का भी वही क्रम माना जाता है जो दर्भपूर्णमासगत जल-प्रणयन का है। इसी प्रकार सोम का अधिकारी व्यक्ति ही दर्शपूर्णमास का अनुष्ठान करता है। इस प्रकार कथित दोनों उदाहरणों में अधिकृताधिकार समानरूप से होने के कारण उनमें आनन्तर्य का नियम सम्भव हो जाता है। किन्तु प्रकृत में कर्मावबोध और ब्रह्मजिज्ञासा में किसी प्रकार का अधिकृताधिकार नहीं, प्रत्युत दोनों जिज्ञासाओं के अधिकारी पुरुष अत्यन्त भिन्न होते हैं। अधिकृताधिकारभाव न होने के कारण धर्मजिज्ञासा और ब्रह्मजिज्ञासा का पौर्वापर्यभाव सम्भव नहीं । 'वर्शपूर्णमासाभ्यामिष्ट्वा'—यहां 'क्त्वा' प्रत्यय के द्वारा पौर्वापर्यभाव जैसा प्रतीत होता है वैसा धर्मजिज्ञासा और ब्रह्मजिज्ञासा का कोई श्रीतक्रम सम्भव नहीं है।

शेषशेषिभाव या अधिकृताधिकारभाव न होने पर भी क्रम माना जाता है जैसे दर्श-पूर्णमासगत आग्नेय आदि छः कमी का, क्योंकि वे सभी एक स्वगंरूप फल के उद्देश्य से विहित हैं। अथवा धर्म जिज्ञास्यभूत ब्रह्म का यदि अंश होता तब भी धर्मजिज्ञासा और ब्रह्मजिज्ञासा का वैसे ही क्रम विवक्षित हो सकता था, जैसे कि ब्रह्मसूत्र के चार अध्यायों का जिबासयोः फलजिबास्यमेदाच्च । अभ्युदयफलं धर्मबानं, तच्चानुष्टानापेक्षम् । निःश्रयसफलं तु ब्रह्मविक्षानं, न चानुष्टानान्तरापेक्षम् । भन्यश्च धर्मो जिबास्यो न बानकालेऽस्ति, पुरुषन्यापारतन्त्रत्वात् । इह तु भूतं ब्रह्म जिक्कास्यं नित्यत्वात्र पुरुष- ज्यापारतन्त्रम् । चोदनाप्रवृत्तिमेदाच्च । या हि चोदना धर्मस्य लक्षणं सा स्वविषये

भामती

क्रमो विवक्तितस्तयेहां प्येकितिज्ञात्यत्या प्रमेबहा जिल्लासयोः क्रमो विवक्येत, न चैतवुभयमध्यस्तीत्याह क्र फलिब्रहास्यमेवाक्य । फलभेदं विभाज्यते ज्ञ अभ्युवयक्त प्रमेशानम् इति क्र । जिल्लासाया वस्तुतो ज्ञानतम्त्रत्वाक्त्रानकलं क्रिज्ञासाफलिकित आवः। ज्ञकेवलं स्थापा फलमेवः, तदुरपावनप्रकारभेवाविष तद्भीव इत्याह ज्ञातक्यानुष्ठानायेक्षं बह्मज्ञानं च नानुष्ठानान्तरायेक्षम् क्षाः शाव्यज्ञानाभ्यासान्नानुष्ठानान्त-रमयेक्षते, नित्यनैमित्तिककर्मानुष्ठानसहभावस्यापास्तत्वाविति भावः।

जिज्ञास्यभेदमारयन्तिकमाह । भव्यश्च धर्म इति । भविता भव्यः, कर्त्तरि कृत्यः । भविता च भावकव्यापारनिर्वर्त्यतया । इति ततः प्राग् ज्ञानकाले नास्तीत्यधः । भूतं सन्धं, सदेकान्ततो न विदसदित्यर्थः । न केवलं स्वरूपतो ज्ञिज्ञास्ययोभेंदो ज्ञापकप्रमाणप्रवृत्तिनेदार्विण भेद इत्याह । चोदनाप्रवृत्तिभेदाच्य । चोदनेति वैदिकं क्रव्यमाह, विशेषेण गामाण्या लक्षणात् । प्रवृत्तिभेदं

मामती-ज्याख्या

विचारणीय एक ब्रह्मतत्त्व को लेकर चारों अध्यायों का क्रम माना जाता है, वैसे ही प्रकृत भें भर्मजिज्ञासा और ब्रह्मजिज्ञासा का क्रम माना जा सकता था। इन ( एकफलोट्देश्यत्व और जिज्ञास्यामेद ) दोनों का अभाव दिखाते हुए माप्यकार कहते हैं—"फलजिज्ञास्यभेदाच्च।" फलभेद का स्पष्टीकरण किया जाता है —अभ्युदयफलं धर्मज्ञानं, निःश्रेयसफलं तु ब्रह्मज्ञानम्। जिज्ञासा ज्ञान का अङ्ग होने के कारण ज्ञान के फल को ही जिज्ञासा का फल कह दिया गया । स्वर्ग ब्रादि अभ्युदय और मोक्षरूप फल का स्वरूपतः ही भेद नहीं अपितु उनके उत्पादन में भी स्पष्ट भेद होता है -तच्चानुष्ठानापेक्षम् । अर्थात् केवल वर्मज्ञान से स्वगं आदि फल की निष्पत्ति नहीं होती अपितु वेदार्थज्ञान के प्रश्चात् कर्मानुष्ठान अपेक्षित होता है, किन्तु ब्रह्मज्ञान के अनन्तर किसी प्रकार के कर्मानुष्ठान की अपेक्षा नहीं होती। शाब्दज्ञानाम्यास को छोड़कर नित्य-नैमित्तिक आदि कर्मानुष्ठान का सहभाव निराकृत हो चुका है। जिज्ञास्य-भेद प्रकट किया जाता है - भव्यश्च धर्मी जिज्ञास्यो न ज्ञानकालेऽस्ति । 'भव्यः' इस पद में 'कृत्य' प्रत्यय का अर्थ कर्त्ता है। भावक के व्यापार से जितत होने के कारण ज्ञानकाल में उसकी सत्ता नहीं मानी जा सकती। प्रकृत में जिज्ञास्य है — "इह तु भूतं ब्रह्म जिज्ञास्यं नित्यत्वान्न पुरुषव्यापारतन्त्रम्।" 'भूतम्' पद का अर्थ है - सत्यम्। सत्य कभी असत् नहीं हो सकता कि उसे सत् बनाने में कर्मानुष्ठान की अपेक्षा होती। दोनों जिज्ञास्य पदार्थों का स्वरूपतः ही भेद नहीं, अपितु ज्ञापक ( प्रमाणादि ) का भेद भी है-चोरनाप्रवृत्तिभेदाच्च । 'चोदना' पद के द्वारा सामान्य वैदिकशब्दों का ग्रहण किया गया है। चोदना, विधि या प्रवर्तक शब्द वैदिक मन्दों के एकदेशभूत हैं। अतः चोदना पद की लक्षणा समस्त वैदिकशन्दराशि में की गई है। [ 'श्वोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टिमत्येवं जातीयकमर्थं शक्नोत्यव गमियतुम्'' ( शा॰ भा॰ पृ॰ १३ ) इस भाष्य की व्याख्या करते हुए श्री कुमारिलभट्ट ने कहा है-

"चोदनेत्यभ्रवीच्चात्र शब्दमात्रविवक्षया । न हि भूतादिविषयः कभ्रिदस्ति विधायकः ॥" (श्लो॰ वा॰ पृ॰ ४७)] प्रवृत्ति-भेद दिखाया जाता है—"या हि चोदना धर्मस्य लक्षणं सा स्वविषये नियुञ्जानैव

# नियुक्षानैव पुरुषमवबोधयति । ब्रह्मचोदना तु पुरुषमववोधयत्येव केवलम् , अवधो-भामती

बिभज्जते 🔳 या हि चोदना धर्मस्य इति 🍪 । आज्ञादीनां पुरुषाभित्रायभेदानामसम्भवादपीरुवेये वेदे चोदनोपदेश: । अत एवोक्तं ''तस्य ज्ञानमुपदेशः'' इति । III 🗨 साध्ये च पुरुवन्धापारे भावनायां, तद्विवये च यागावी, स हि भावनाविषयः, तदधीननिरूपणत्वात् प्रयत्नस्य भावनायाः । विज् बन्धन इत्यस्य वातोविषयपदव्युत्पत्तेः । भावनायास्तब्द्वारेण च यागावरपेचितोपायसामवगमयन्तो तत्रेच्छोपहारमुस्नेन पुरुषं नियुआनेव यागादिवर्ममवबोधयति नान्यथा । ब्रह्मचोदना तु पुरुषमवबोधयत्वेव केवलं न तु प्रवर्त्तं यस्यवबोधयति । कृतः, अवबोधस्य प्रवृत्तिरहितस्य चोदनाजन्यत्वात् ।

# भामती-व्याख्या

पुरुषमवबोधयति, ब्रह्मचोदना पुरुषमवबोधयत्येव केवलम् ।'' प्रवर्तक वाक्य को चोदना कहते हैं, जैसा कि शबरस्त्रामी कहते हैं-"चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमाहुः" (शाबर. पृ. १२)। लोक में वैसे वाक्य तीन प्रकार के होते हैं-(१) आज्ञा, (२) प्रार्थना और (३) अनुज्ञा [जैसे-'गां नय' यह वाक्य जब बड़े पद का कोई व्यक्ति अपने से छोटे पदवाले को कहता है, तब इस वाक्य को आजा वाक्य कहा जाता है, जब उसके विपरीत छोटी पदवी का व्यक्ति अपने से बड़ी पदवीवाले को कहता है, तब उस वाक्य को प्रार्थना वाक्य कहते हैं और उक्त दोनों विधाओं से भिन्न जब किसी कार्य का अनुमोदन या समर्थन मात्र किया जाता है, तव वह वाक्य अनुज्ञा वाक्य माना जाता है ]। पोरुषेय वाक्यों में ही आजादि सम्भावित हैं, वेद में नहीं, अतः वेद में 'चोदना' शब्द का 'उपदेश' अर्थ माना जाता है। इष्ट-साधनता के प्रदर्शक वाक्य को उपदेश कहते हैं, जैसे श्री शबरस्वामी ने "श्येनेन अभिचरन् यजेत"— इस वाक्य के विषय में कहा है - "नैव श्येनादयः कर्त्तंव्या विज्ञायन्ते, यो हि हिंसितुमिच्छेंत् तस्यायमभ्युपाय इति हि तेषामुपदेशः" ( शाबर पृ. १९ )। महर्षि जैमिनि भी कहते हैं -''तस्य ज्ञानमुपदेशः'' (जै. सू. १।१।५) । यहाँ 'तस्य ज्ञानमुपदेशः' का अर्थं है—धर्मस्य ( ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञापकं ) प्रमाणमूपदेशः ।

वह धर्म-चोदना [ "अग्निहोत्रं जुहुयात्"—इत्यादि वाक्यावली ] अपने साध्यभूत पुरुष-व्यापारात्मक आर्थीभावना और आर्थीभावना के विषयीभूत यागादि में पुरुष को नियुक्त करती हुई यागादि कर्म का ज्ञान कराती है, क्योंकि वह ( यागादि कर्म ) आर्थी भावना का विषय होता है। आर्थी भावना को नैयायिकों की भाषा में आत्मा का प्रयत्न ( कृतिसंज्ञक गुण ) कहा जाता है। जैसे ज्ञान का निरूपण विषय के बिना नहीं हो सकता, वैसे ही प्रयत्न-रूप भावना का विषय के बिना निरूपण नहीं हो सकता, अत एव यागादि को भावना का विषय ( नियत सम्बन्धी ) माना जाता है, जो बन्धनार्थक 'षित्र्' घातु से निष्पन्न हुआ है, यह विगत पृ. ७ पर कहा जा चुका है। "यजेत स्वर्गकामः" इत्यादि चोदना ( विधि ) वाक्यों का प्रतिपाद्य है—आर्थी भावना, भावना का विषय है— याग, अतः याग में स्वर्गादिरूप इष्ट पदार्थं की साधनता का बोध कराता हुआ उक्त चोदना वाक्य यागानुष्ठान की इच्छा उत्पन्न कर देता है, उस इच्छा से यागादि के सम्पादन में पुरुष की प्रवृत्ति स्वतः हो जाती है [वोदना वाक्य केवल विषय वस्तु का अवबोध ही नहीं कराता, अपितु बोध्यमान पदार्थ में इष्ट-साधनता वताकर प्रवृत्त कर देता है, अत एव चोदना वाक्य को प्रवर्तक वाक्य भी कहा जाता है ]। "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म"—इत्यादि ब्रह्म-प्रतिपादक वाक्य केवल अज्ञात ब्रह्म का ज्ञानमात्र कराते हैं, विषय वस्तु के सम्पादन में प्रवृत्त नहीं करते, क्योंकि जो किसी प्रकार की प्रवृत्ति का जनक नहीं होता, ऐसा ही त्रह्मावबोध केवल वेदान्त वाक्यों से उत्पन्न होता दे।

# धरव बोवनाजन्यत्याच पुरुषोऽववोधे नियुज्यते । यथाऽसार्थसंनिकर्षेणार्थाववोधे,

मामती

निष्णासा बातव्य इत्येतहिषिपरैवेंशस्तैस्तवेश्व्याव्यतयाऽवयोचे प्रवसंयद्भिरेव पुरुषो ब्रह्मायबोध्यत इति समानार्थं वर्णयोदनानिर्वहायोदनानिर्मायत बाह ॐ न पुरुषोऽववोचे नियुव्यते ॐ । अयमधिनतिष्यः—न ताब्यु ब्रह्मसाखारकारे पुरुषो नियोक्तव्यः, तस्य ब्रह्मस्यामाव्येन नित्यस्थावकार्यंत्वात् । नाष्य् साव्यवोचे, तस्याव्ययस्थातयेक्त्यः विदेतपदतवर्णस्य समिवनतभाव्यव्यावतस्वस्थाप्रस्पृहमृत्यसः । वर्णय वाक्यवोचे, तस्याव्ययस्थात्वेदस्य पुरुषस्य विदितपदतवर्णस्य समिवनतभाव्यव्यावतस्वस्थाप्रस्पृहमृत्यसः । वर्णय वृद्यस्य विदितपदतवर्णस्य समिवनतभावस्थायतस्वस्थाप्रस्पृहमृत्यसः । वर्णय वृद्यस्याव इति ॐ । वर्णय वास्यवान-विविवरः । वर्णय वाक्यविविवरः विद्यस्य विद्यस्यविविवरः विद्यस्य । त्यस्य वोद्यस्य वोद्यस्य विद्यस्य । । त्यस्य वोद्यस्य वोद्यस्य विद्यस्य ।

### भागती-स्यास्था

राहा—"आत्मा वा अरे द्रष्ट्रच्यः, स्रोतच्यो मन्तच्यः" (बृह. उ. २।४।५) इत्यादि विधि परक वेदान्त-वाक्य केवल ब्रह्मावबोध के जनक नहीं, अपितु उसमें प्रवर्तक भी होते हैं, नित्य प्रत्ययरूप विधि से एकवाक्यतापन्न हैं, अतः उन वेदान्त-वाक्यों में प्रवर्तकता का रहना अनिवार्य है। सा प्रकार धर्म-चोदना की समानता ही ब्रह्म-चोदना में पर्यवसित होती है।

समाधान—उक्त बाज्ञञ्चा का प्रतीकार करते हुए भाष्यकार कहते हैं—"न पुरुषोऽ-वबोचे नियुज्यते"। गाम यह कि यदि वेदान्त-वाक्यों को ब्रह्मावबोध में प्रवर्तक माना जाता है, तब क्या (१) ब्रह्माविषयक प्रत्यक्षात्मक ज्ञान में ? या (२) ब्रह्मोपासना में ? अथवा (३) परोक्षात्मक शाब्दबोध में ? गाम कल्प उचित नहीं, क्योंकि ब्रह्म-साक्षात्कार ब्रह्म-रूप होने के कारण नित्य है, किसी प्रकार की कृति के द्वारा निज्यादनीय नहीं होता। द्वितीय कल्प में संगत नहीं, क्योंकि किसी वस्तु मा निरन्तर दीर्घ समय तक अनुचिन्तन (उपासन) करने ने ना विषय का साक्षात्कार सहजतः (अन्वय-व्यतिरेक से) सिद्ध है, अतः 'ब्रह्मो-पासनया ब्रह्मसात्कार' भावयेत्'—ऐसा विधान निरर्थंक है। तृतीय पत्न भी सम्भव नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति को पद पदार्थं का संगति-ग्रहणादि हो गया है, उसे वेदान्त-वाक्यों मा करते ही ब्रह्म मा शाब्द-बोधात्मक ज्ञान विधि के विना वैसे ही सम्पन्न हो जाता है, औसे इन्द्रियार्थ-सिक्तक्वं के जनन्तर नियमतः अर्थ-ज्ञान उत्पन्न हो जाता है।

दूसरी बात यह भी कि यदि बेदान्त-वाक्य ज्ञान-विधिपरक माने जाते हैं, तब वेदान्त-वाक्यों के द्वारा बात्मतत्त्व का मान्दबोधात्मक निभ्रय नहीं हो सकेगा, क्योंकि वेदान्त-वाक्य बात्मतत्त्वपरक न होकर ज्ञानविधिपरक माने जाते हैं। उस मन्द का वही मुख्य अर्थ माना जाता है, जो मन्द यत्परक होता है, फलतः इस पा में वेदान्त-वाक्यों से जन्य बात्म-बानविषयक बोध ही उत्पन्न होगा, आत्मतत्त्वविषयक बोध नहीं। यदि कहा जाय कि आत्म-विषयक बोध की विधि में ॥ विधेयभूत बोध अपेक्षित । और उक्त बोध अपने विषयीभूत बात्मतत्त्व के बिना सम्भव नहीं, जा बोधविधिपरक वेदान्तवाक्यों से भी आत्मतत्त्व का निभ्रय क्यों न होगा ? तो वैसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विधेयभूत ज्ञान वास्तविक विषय की अपेक्षा वैसे ही नहीं करता, जैसे "वाचं धेनुमुपासीत" (वृह्व. उ. ५१८।१) यहाँ पर क्षेनु-भावना वास्तविक बेनु की अपेक्षा नहीं करती [ जैसा कि बागे चल कर कहा बायगा—"कत्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोधः" ( ज्ञ. सू. ११४१०) । श्रृति भी विस्पष्ट

तहत्। तस्मात्किमपि वक्तव्यम्—यदनन्तरं अञ्चित्रशासोपविश्यत इति । उच्यते— नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहामुत्रार्थमोगविरागः, शमदमादिसाधनसंपत् , सुमुश्वत्वं

### भागती

श्रुत्तवृपसंहरति ■ तस्वात्किमणि वस्तवम् इति । विस्मानवति सहाविकासा न
सित गु भवनतो भवन्योध्यर्थस्यवाह् ■ उच्यते—निस्वावित्यवस्तुविकेकः इत्वादि । विद्याः
अनिस्वा वेहेन्द्रियविवयादयः, विक्याः, तथा सत्वेच विवयविद्यात्वयः संसयः न्याः, तथा च न वर्षाः भववेत्, अभावयन् वर्धं सहाविकासाहेतुः ? तस्मावेचं व्याक्येयम् । निस्यानिस्वयोधीनवीस्तद्वर्णाणां च
निस्यानिस्यवस्तुविकेकः । एतवुक्तं भवति —भा भूववं तवृतं निस्यानिस्यवीधीनवीस्तद्वर्णाणां च
निस्यानिस्यवस्तुविकेकः । एतवुक्तं भवति —भा भूववं तवृतं निस्यानिद्यानिस्वयोधितः
सत्यं तथा चाऽऽस्यानोचरः । वनिस्वरचनसस्याचं तवस्यादितं तवनित्यमनृतं, तथा चानास्थानोचरः ।
तदेतव्यनुभूयमानेषु युक्तवस्थासस्यययोचरेषु विवयविद्यातिषु तवृतं निस्यं शुक्तं व्यवस्थात्वते तवस्थानोचरः ।
पविव्यति, यस्वनिस्ययनृतं भविद्यति तापमयपरीतं तत् त्यक्यतः इति । वाणाः निस्यानिस्वरद्विकेकः
प्राग्भवीयावैहिशाहा कर्मणो विद्यति तापमयपरीतं तत् त्यक्यतः इति । वाणाः निस्यानिस्वरद्विकेकः

## भामती-व्याख्या

कहती है—"वाचआघेनोर्घेनुत्वम्" (बृह. उ. ५।८)]। फलतः वाचा में ब्रह्मत्व-सान की जहाँ विधि है, वहाँ विधेय ज्ञान ब्रह्मतत्त्वनिश्चयात्मक नहीं हो सकता। फलतः वेदान्त-वाक्यों को बोधविधियरक नहीं माना जा सकता, धर्म-जिज्ञासा और ब्रह्म-जिज्ञासा का साम्य कथमित स्थापित नहीं किया जा सकता, अतः कर्मावबोध को छोड़ कर "तस्मात् किमपि वत्तम्यम्, यस्मिन्नसित ब्रह्माजिज्ञासा न भवित"। ब्रह्म-जिज्ञासा । असाधारण कारण प्रस्तुत करना होगा, वह है—"नित्यानित्यवस्तु-विवेकादि"। यहाँ नित्य (प्रत्यगात्मा) और जनित्य (बेह, इन्द्रिय और विषयादि) का विवेक (भेद-निश्चय)—ऐसी व्याख्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वैसा विवेक-निभाय है, तब बहा-जिज्ञासा की आ आवश्यकता ? उसका फली पूर बह्याक्वोध पहले ही सुलभ 👖 । यदि विवेक का अर्थ किया जाता है—ज्ञानमात्र । तब तो वह विपरीत आन से भिन्न संशयात्मक ज्ञान ही मानना होगा । संजयात्मक ज्ञान से उसका कार्य वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता, वैराग्य की उत्पत्ति न करके विवेक-जान जहा-जिज्ञासा का हेतु क्योंकर हो सकेगा? अतः उक्त भाष्य की ऐसी व्याख्या करनी चाहिए —िनत्य और अनित्य पदार्थों में बाम करनेवाले पदार्थ को नित्यानित्यवस्तु कहा बात है, वह है-नित्यादि का धर्म । नित्य और अनित्यरूप धर्मी एवं उनके धर्मी का विवेक - नित्यानित्यवस्तुविवेक है। आशय यह है कि 'यह आत्मा निस्य और ये देहादि अनिस्य हैंं}—इस प्रकार थॉम विशेष ■। उल्लेख करते हुए निस्यानिस्य पदार्थों का विवेक भले ही न हो, सामान्यतः निस्य, अनिस्य पदार्थं एवं उनके धर्मों का विवेक निश्चित ही है। नित्यत्व नाम है—सत्यत्व का, ता सत्यत्व जिसमें रहता है, वह सत्य पदार्थं सर्वथा श्रद्धेय और उपादेय । इसी प्राप्त अनित्यत्व का अर्थ असत्यत्व है, वह जिसमें रहता है, वह अनित्य या कार्य है जो कि अनुपादेय है। समस्त अनुभूयमान युष्मद् और अस्मत्प्रत्यय के विषयीभूत विषय और विषयी पदार्थों में जो श्रृत, नित्य और मुखरूप सिद्ध होगा, वह उपादेय और वो अनित्य, अनृत और तापत्रय । युक्त (दु:खरूप) सिद्ध होगा, वह हेय होगा। यह है-नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक जो कि पूर्वजन्म अथवा इसी जन्म में उपाजित पुष्य-राशि के द्वारा विश्व अन्तःकरण । समुत्पादित होता । यह विवेक ए पदार्थों में अनुभव और अदृष्ट पदार्थों में युक्ति । द्वारा व्यवस्थापित

■ ततः शमदमादिसाधनसम्पत् ॐ। रागादिकषायमदिरामत्तं हि मनस्तेषु तेषु विषयेपूरचायध-मिन्द्रियाणि प्रवर्त्तंयद्विविधाश्च प्रवृत्तीः पुष्यापुष्यफला मावयत् पुष्वमितधोरे विविधदुःखन्वालाजित्तेः संसारहृतभुजि जुहोति । प्रसंस्थानाभ्यासलक्ष्यवैराग्यथरियाकभग्नरागादिकषायमिवरामवं तु मनः पुरुषेणा-वदीयते वशीक्रियते । सोऽयमस्य वैराग्यहेतुको मनोविजयः शम इति वशीकारसंस इति षास्थायते । धिजितं च मनस्तरस्वविषयविनियोगयोग्यतां नीयते, सेयमस्य योग्यता दमः । यथा दान्तोऽयं वृषभयुवा,

भामती-व्याख्या

होता है। 'इस असत्यात्मक प्रपन्त में सत्य नाम की कोई वस्तु ही हीं, तब सत्यासत्य-विवेक क्योंकर होगा ?'—ऐसी शाङ्का नहीं कर सकते, क्योंकि यदि कोई सत्य वरतु नहीं, तब असत्य पदार्थ भी निराधार क्योंकर उपपन्न होगा ? शून्यवादी भी शून्यता को सत्य मानता है श्री नागार्जुन शून्यता का स्वरूप बताते हैं—

कर्मक्लेशक्षयान्मोक्षः कर्मक्लेशाः विकल्पतः।

ते प्रपञ्चात् प्रपञ्चस्तु शून्यतायां निरुव्यते ॥'' (म. शा. १८।५)]। यह विवेकशील पुरुष-पुङ्गव अपने अनुभव और उपपत्ति के द्वारा जब गम्भीरतापूर्वक संसार चक्र का सिहावलोकन करता है, तब ऊपर सत्यलोक सं लेकर नीचे अवीचिसंज्ञक नरक लोक तक के विशाल सागर का जन्म-मरण रूपा विकराल प्रोत्तुङ्ग तरङ्गों पर अपने-सहित सभी जीवों को डूबते-उतरात देखता है, जैसा कि श्रुति कहती है -- ''जायस्व म्रियस्वेत्येतत् वृतीयं स्थानं तेनासौ लोकेन पूर्यते" ( छां- ४।१।१ )। जन्मते-मरते सभी हैं, केवल उनकी आयु क्षण, मुहत्तं, मास, अहारात्र, अर्धमास, मास, ऋतु, अयन, वत्सर, युग, चतुर्युग, मन्वन्तर, प्रस्र्य, महाप्रलय, महासर्ग और अवान्तर सर्गादि के भेद से भिन्न होता है। यह सब कुछ देख-देख कर एक सच्चे विरक्त महापुरुष में विवेक जितत उद्देग की आँधी चलने लगती है, वह आँधी ही ऐसे वराग्य का रूप वारण कर लेती है— "इहामुत्रार्थभागविरामा भवति।" 'अर्थ' पद 'अर्थ्यतं प्रार्थ्यते' —इस व्युत्पत्ति के आधार पर फल का वाचक है, उस फल के उपभोग से वैराग्य (अनाभोगात्मका उपेक्षा बुद्धि) उत्पन्न हो जाता है। उससे शम, दम, उपरित, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान नाम की पड्विध सम्पत्ति का लाभ हाता है, क्योंकि राग-हेषादि दोषों की मदिरा के मद में चूर मानव-मन विविध उच्चावच विषयों में इन्द्रियों को प्रवृत्त कर प्रवृत्ति-जनित पुण्यापुण्य फलों का सन्त्रयन करता हुआ मानव की अनन्त दुःखरूपी ज्वालाओं से व्याप्त संसाररूपी अग्नि में आहुति डालता है। विवेक के अभ्यास से प्राप्त वैराग्य का परिपाक रागादिरूपो मदिरा का मद उतार देता है, मद-विहीन मन को पुरुष जीत कर अपने वश में कर लेता है, वैराग्य से जिनत इसी मानस-वर्शाकार की 'शम' संज्ञा होती है। वशीकृत मन में तत्त्वरूपी विषय की ओर अग्रसर होने की योग्यता प्राप्त हो जाती है, इसी योग्यता का नाम दम है, जसे नये वल को लिए 'दान्तोऽयं वृषभयुवा'-ऐसा लोकः

च। तेषु हि सत्सु प्रागिप धर्मजिश्वासाया अर्ध्वं च शक्यते बहा जिश्वासितुं शतुं च, न विपर्यये । तस्माद्धशब्देन यथोकसाधनसंपत्त्यानन्तर्यमुपदिश्यते । अतःशब्दो हेत्वर्थः । यस्माद्भद प्रवाग्निहोत्रादीनां श्रेयःसाधनानामनित्यफलतां दर्शयति—'तद्यथेड

हरूक्षकटाविवहनयोग्यः 📺 इति गम्यते । आविग्रहणेन च विषयतितिक्षातवुपरमतत्त्वधद्धाः संगृह्यस्ते । шत एव श्रुतिः—"तस्मात् ज्ञान्तो वान्त उपरतस्तितिकाः श्रुवाऽ भूत्वाऽ असम्येवात्मानं पश्येत् सर्व-मात्मिन पद्यति'' इति । तवेतस्य दामदमादिकपस्य साधनस्य सम्यद्मकर्षः द्यमदमादिसाधनसम्पत् । ततोऽस्य संसारबाबनान्मुमुक्ता अवतीरयाह् 🔳 मुमुक्षुरवं च 🛞 । तस्य च नित्यशुद्धमुक्तसत्यस्वभावबह्यज्ञानं मोक्षस्य कारणिमत्युपश्चत्य तिष्जिज्ञासा भवति वर्मजिज्ञासायाः प्रागूव्वं च, तस्मात्तेवायेवानन्तर्यं न घर्मजिज्ञसाया इत्याह 🕸 तेषु हि इति 🔳 । न केवरूं जिज्ञासामात्रमपि तु ज्ञानमपीरयाह ធ ज्ञातुं 🕿 😣 । उपसंहरति । 🖨 तस्माव् इति 🖫 । क्रमप्रासमतःशब्दं भ्याचव्दे । 📰 अतःशब्दो हेस्वर्थः 🕸 । तमेवातः-📟 । अत्रैयं परिचारते—सत्यं ययोक्तसाधनसम्परयनन्तरं अह्यजिज्ञासा भवति, सैव ।वनुपपन्ना, इहामुत्र फलोपभोगविरागस्यानुपपत्तेः । अनुकूलवेदनीयं हि फलम्, इष्टलक्षणस्वात् फलस्य । म चानुरागहेतावस्य वैराग्यं भवितुमहैति । दुःखानुवङ्गवशंनात् मुखेऽपि वैराग्य-मिति चेत्, हश्त भोः सुःखानुषङ्गाद् बुखेऽप्यनुरागो न कस्माद्भवति ? तस्भास्मुखे उपावीयमाने दुःखपरि-

# भामती-व्याख्या

व्यवहार होता है, जो हल और शकटादि के खींचने योग्य हो जाता है। भाष्य में प्रयुक्त ''शमदमादि'' यहाँ आदि शब्द के द्वारा बाह्य विषयों की तितिक्षा, उनसे विरित और आत्मतत्त्व पर श्रद्धा का संग्रह किया जाता है। अत एव श्रुति कहती है-''तस्माच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः, श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्येत् सर्वमात्मनि पश्यिति"। यह शम-दमादिरूप साधनों की सम्पत् ( प्रकर्ष ) है। शम-दमादि से सम्पन्न पुरुष में संसाररूपी बन्धन से मुमुक्षा उत्पन्न होती है-''मुमुक्षुत्वं च''। मुमुक्षु पुरुष को 'नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्यस्वरूप ब्रह्म का ज्ञान मोक्ष का साधन है'- ऐसा सुन कर ब्रह्म की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यह ब्रह्म-जिज्ञासा धर्म-जिज्ञासा के पहले भी हो सकती है और पश्चात् भी, सतः विवेक-वैराग्यादि का ही आनन्तर्य ब्रह्म-जिज्ञासा में होता है, धर्म-जिज्ञासा या कर्मावबोध का भानन्तर्यं नहीं ऐसा भाष्यकार कहते हैं-"तेषु हि सत्सु प्रागिप धर्म-जिज्ञासाया ऊर्ध्वं च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुम्"। केवल ब्रह्म की जिज्ञासा ही नहीं होती, अपितु ब्रह्म का जान भी होता है—"ज्ञातुं च"। अश्रशब्दार्थ के निरूपण का उपसंहार किया जाता है—"तस्मादथ-शब्देन यथोक्तसाधनसम्पत्त्यानन्तर्यमुपदिश्यते"।

क्रम-प्राप्त सूत्रस्थ 'अतः' शब्द की व्याख्या की जाती है—"अतः शब्दो हेत्दर्थः"।

उसी हेतुता का सामञ्जस्य किया जाता है —"यस्माहेद एव"।

शङ्का -यह जो कहा है कि विवेक वैराग्यादि साधनों की सम्पत्ति के अनन्तर ब्रह्म-जिज्ञासा होती है, वह सम्भव नहीं, क्योंकि इस लाक के भोगों से लेकर परलाक तक के उपभोगों से वराग्य नहीं हो सकता। उपभोग या फल सदैव अनुकूल ही प्रतीत होता है, अभीष्ट पदार्थ को ही फल कहा जाता है, वह सभी के अनुराग का कारण होता है, उससे वैराग्य क्योंकर होगा ? 'यद्यपि सुखात्मक वस्तु से स्वरूपतः वैराग्य सम्भव नहीं, तथापि लौकिक सुख दु:ख-मिश्रित है, अतः उससे वैराग्य हो सकता है'-ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब छोक में सुख और दुःख मिश्रित हैं, तब मिश्रित तत्त्व से वैराग्य ही क्यों ? दुःख में सुख के सम्बन्ध से अनुराग क्यों नहीं ? अतः न्यायोचीत मार्ग यह है कि सुख के ग्रहण और

हारे प्रयतितन्यम् अवर्धनीयतया दुःसमानतमिय परिहृत्य सुस्तमात्रं भोक्यते । तस्त्रमा—मत्त्यार्थी सक्ष-काम् सक्ष्यकाम् मत्त्यार्थात् स्वान्याम्याहरति, स याववादेयं तावद्वपादाय निवर्तते । तस्माद् दुःसभयाम्मानुकूलवेदनीयमेहिकं वाऽऽमृतिकं वा सुस्तं परित्यकुमृत्रितम् । नहि भृयाः मानामि झालयो मोन्यन्ते, भिक्षकाः सन्तीति काम्यो नाधि। आलयो मोन्यन्ते, भिक्षकाः सन्तीति काम्यो नाधि। आलयो मोन्यन्ते, भिक्षकाः सन्तीति काम्यो नाधि। आलयो मोन्यन्ते, भिक्षकाः सन्तीति काम्यो नाधि। अवि च एटं सुसं सन्दनवितादिसञ्ज्ञसम्म वितासक्षणेन दुःसेनाझातत्त्वादितिभीवणा त्यअये-तापि, न त्वामृत्वित्रकं स्वर्गादि, तस्याविनादित्यात् । अव्यते हि "अवास सोमननृता अभूमा" इति । तथा प "अवस्थ्यं । वे वातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति" । न च कृतकत्वहेतुकं विनादित्यानुमानमञ्जसम्भवति । नरिक्षरःकवालसौचानुमानववाणमवावित्यववयत्वात् । तस्माक्रवोक्तसावनतस्यस्यभावात्र सह्यः

एवं प्राप्ते व्याह भगवान् सूत्रकारः ■ वतः इति ● । सस्यार्थं व्यावप्टे भाव्यकारः ■ यस्ताद् ■ एन इति ⊛ । अयमिभसिन्यः—सत्यं मृगमिक्षुकावयः अथयाः परिहर्त्तुं पावकक्ववीवसाविभिः, दुःसं स्वनेकविधानेककारणसम्पातवामक्षक्वपरिहारम् अभ्यतः साधनपारसम्बद्धविद्यास्त्रक्षणयोषुःसयोः समस्त्रकृतक्ष्यविद्यानेककारणसम्पातवामक्षक्वपरिहारम् अभ्यतः साधनपारसम्बद्धविद्यास्त्रक्षणयोषुःसयोः समस्त्रकृतः कपुसाविनाभावित्यमात् । नहि सबुविवसंपृक्तमम् विवं परित्यक्य समयु स्वयं शिक्ष्यवरेणापि भोक्षुम् । अपितानुमानोपोइस्तिः च "तद्यवेह कर्माव्यतः" इत्यावि वचनं अपिताप्रतिपादकम् "अपान सोनम्।"

### भागती-व्याख्या

दु:ख के परिहार में यत्नशील होना चाहिए। अवर्जनीयतया दु:ख यादे प्राप्त भी हो जाता है, तब उसको छोड़ कर सुख का उपभोग वेसे ही करना चाहिए, जैसे मछली खानेवाला व्यक्ति किटे-कूँटे के मान ही मछली लाता है, किन्तु उसमें जितना उपादेय भाग होता है, उसना लेकर शेष छोड़ देता । गाम जैसे छिलकों ( भूसी ) के साथ बान लेकर उसमें से चावल निकाल कर भूसी का त्याग कर दिया गाम है। उसी प्रकार दु:ख के भय अनुकूल वेदनीय सुख का परित्याग करना उचित नहीं। लोक में खेती को हानि पहुँचानेवाले मृग (जानवर) हैं, तो क्या खेती बीजी नहीं जाती ? भिक्षुकों के डर के मारे क्या भीजन नहीं पकाया जाता ?

दूसरी बात यह भी है कि लोक-प्रसिद्ध चन्दन, विनता, आदि के सम्पर्क से जिनत सुल की क्षयिता और दुःलिमिश्रतता को देलकर उसका परित्याग किया भी जा सकता है किन्तु पारलैकिक स्वर्गादि सुलों का त्याग सम्भव नहीं, क्योंकि वे नित्य माने गये हैं। "अपां सोममृता अभूम" ( भत. बा. २१६।२११), "अक्षय्यं हवे चातुर्मास्यपाजिनः सुकृतं भवित" ( अथविशि० ३ ) "स्वर्गादिसुलं विनाशि, कृतकत्वाद् घटादिवत्"—इस प्रकार का अनुमान वैसे ही आगम प्रमाण से बाबित है, जैसे कि 'नरिश्वरःकपालं श्रुचि, प्राण्यञ्जत्वात्"—यह अनुमान 'नारं-स्पृष्ट्वाऽस्थि सस्नेहं सवासा जलमाविशेत्" इत्यादि आगमों के द्वारा बाधित है। इसलिए कथित वैराग्यादि-घटित साधनों का सम्पादन सम्भव न हो सकने के कारण ब्रह्माजिज्ञासा क्योंकर उपपन्न होगी ?

समाधान—उक्त आशंका का निराकरण भाष्यकार कर रहे हैं—'यस्माद् बेद एव' इत्यादि। आश्रय यह है कि लोक-विश्रुत मृग और भिक्षुक आदि का निवारण कृषिवल आदि कर सकते हैं किन्तु लोकिक सुख में मिश्रित दुःख का परित्याग सम्भव नहीं। एवं लोकिक सुख की क्षयिता के कारण भी परित्याग ही न्यायोचित है। ''तह्यथेह कर्मवितो लोकः क्षीयते" ( छां. उ. द।१।६ ) इत्यादि वचन मुख्यख्य से जन्य सुख की क्षयिता के प्रतिपादक हैं किन्तु ''अपां सोमम्' इत्यादि वाक्य अर्थवाद होने के कारण मुख्यार्थ के प्रतिपादक नहीं माने जाते, जैसा कि पौराणिकों ने माना है—''आभ्रुतसम्प्सवं स्थानममृतत्वं हि भाष्यते"

कर्मिक्तो लोकः श्रीयते; प्रवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः श्रीयते' ( छान्दो० ८।१।६ ) इत्यादिः। तथा ब्रह्मविद्यानादिप परं पुरुषार्यं दर्शयति —'ब्रह्मविदाप्नोति परम्' (तैचि॰ २११) इत्यादिः। तस्माद्ययोकसाधनसंपस्यनन्तरं ब्रह्मजिद्यासा कर्तव्या। त्रहाणो जिह्नासा ब्रह्मजिह्नासा । ज्ञाच वश्यमाणतक्षणं 'जन्माचस्य यतः' इति । अत एक न 'ब्रह्म' क्या स्था ज्ञात्याचर्थान्तरमाशिह्नतभ्यम् । ब्रह्मण इति कर्मणि बद्घो, न शेषे;

### भामती

इत्यादिकं वचनं मुख्यासम्भवे जवन्यवृत्तितामापादयति । यथाद्वः पौराणिकाः—'मामृतसंय्सवं व्याना मृतस्यं हि भाष्यते' इति ।

. 🛲 🗷 बह्मपरेन तस्त्रमार्च वेद उपस्थापितः । स च मोग्यस्वात्तवयेह कर्मचितः' इत्यादिरत इति स्वनाच्ना परामृदय हेतुपञ्चम्या निविदयते । स्यादेतद् --यचा स्वर्गादेः इतकस्य सुसस्य दुःसानुबङ्गस्तया त्रक्रणोऽपीत्पत बाह 📱 🗪 त्रक्रविज्ञानादिप इति 🔳 । तेनायमर्थः —अतः स्वर्गादीनां क्षयिताप्रतिपादकाद 💌 📰 च परमपुरतार्थताप्रतिपारकारागमान् वर्षोक्ततावनसम्पत् 🚃 जिज्ञासेति सिद्धम् ।

महाजिज्ञासापरव्याच्यानमाह 🎟 बहुरणः इति ា । वद्योसमासप्रवर्शनेन प्राची वृत्तिकृती महाचे विज्ञासा बद्यविज्ञासिति चतुर्वीसमासः परास्तो वेदितव्यः । तादभ्यंसमासे प्रकृतिविकृतिग्रहणं कर्त्तंत्र्यमिति कात्यायनीयवचनेन भूपदार्वादिध्येव प्रकृतिविकारभृतेषु चतुर्घीतमासनियमाद्, अप्रकृतिविकारभूत इत्येव-मादौ तिम्रियेषात् । वष्टीसमासा भविष्यन्तीत्यश्यघासाविषु वष्टीसमासप्रतिविधानात् । वद्यौ-समासेऽपि च ब्रह्मणो वास्तवप्राधाम्योपपशेरिति । स्यादेतव् —ब्रह्मणो विज्ञासेत्युक्ते तत्रानेव्यार्थस्याव् ब्रह्म-नामान्य संशयः, कस्य अहाको जिल्लासेति ? अस्ति सहाशक्यो विप्रत्वजाती, यथा—बहाहस्येति । अस्ति

### भागती-व्यास्या

( वि. पु. २।८।९६ ) । अर्थात् भूतसंप्लव या महाप्रलय-पर्यन्त जो स्थायी होता है, उसे अमृत (या अनम्बर) कह दिया जाता है। 'ब्रह्मविज्ञानादिप' इस भाष्य में प्रयुक्त ब्रह्म पद के द्वारा ब्रह्मविषयक प्रभाणभूत वेद और उसमें भी योग्यता के आधार पर 'तद्यथेह कर्मीचतः' इत्यादि वैदिक वाक्य गृहीत होते हैं। हेत्वर्थक पश्चमी के द्वारा उक्त वाक्य का प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता है। इतः श्रीभास्कराचार्यं ने जो भाष्यकार पर अनुपस्थित विवेकादि के आनन्तर्य के प्रतिपादन का आरोप लगाया है, वह निराघार होकर रह जाता है। जैसे स्वर्गादिरूप सुख में दुःख का सम्बन्ध होता है, वैसा ब्रह्मरूप सुख में नहीं है। अतः स्वर्गादि में क्षयित्वप्रतिपादन के गाम्या से ब्रह्मज्ञान की परम पुरुषार्थं-हेतुता स्पष्ट हो जाती है, जैसा कि श्रुति कहती है-"ब्रह्मविदाप्नोति परम्" (तै. उ. २।१) । भाष्यकार ने 'ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा'-ऐसा षष्ठीसमास दिखाकर अपने से पूर्ववर्त्ती वृत्तिकार के द्वारा प्रदर्शित 'ब्रह्मणे जिज्ञासा ब्रह्म-जिज्ञासा'—इस प्रकार के चतुर्थीसमास का निराकरण ध्वनित कर दिया है, क्योंकि 'तादर्थ्य-समासे 'प्रकृतिविकृतिग्रहणं कर्त्तंव्यम्'-इस प्रकार कात्यायन-वचन के द्वारा यूप-दारु आदि परिगणित स्थानीं पर ही चतुर्थीसमास मानते हैं, सर्वत्र नहीं । ब्रह्मजिज्ञासा के समान प्रकृति-विकारभाव-रहित स्थल पर निषेध एवं 'अश्वघासादयः बष्ठीसमासा भविष्यन्ति' इत्यादि वचनों 🖣 द्वारा ब्रह्मजिज्ञासा आदि पदों में बष्ठीसमास 💶 विवान माना गया है। षष्ठीसमास में भी ब्रह्म की प्रधानता अक्षुण्ण रह जाती है।

शहा-'ब्रह्मणो जिज्ञासा'-ऐसा कहने पर भी ब्रह्मशब्द के अनेक अर्थों को ध्यान में रखकर सन्देह उपस्थित हो जाता है कि किस ब्रह्म की जिज्ञासा प्रस्तुत की जा रही है? ब्रह्म सन्द विप्रत्व जाति में प्रयुक्त होता है, जैसे कि 'ब्रह्महत्या', । ब्रह्म सन्द वेद में भी प्रयुक्त है, जैसे कि 'ब्रह्मोज्झम्' एवं परमात्मा का भी वाचक ब्रह्म शब्द होता । जैसे कि 'ब्रह्मवेद

# जिह्नास्यापेक्षत्वाज्जिह्नासायाः, जिह्नास्यान्तरानिर्देशाच्च । नतु शेषषष्ठीपरिश्रहेऽपि

भामती

व वेदे, यथा—ब्रह्मोज्झमिति अस्ति च परमात्मिन्, यथा—ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवतीति तिममं संशयमपाः करोति अ ब्रह्म च वस्यमाणलवणम् इति अ। यतो ब्रह्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय तङ्जापनाय परमात्मलक्षणं प्रणयति तसोङ्यमञ्ज्ञामः परमात्मजिज्ञासँवेयं न विप्रत्वज्ञात्यादिजिज्ञासेत्यर्थः।

षष्ठीसमासपरिग्रहेऽपि नेयं कर्मषष्ठी, किन्तु शेषलक्षणा, सम्बन्धमात्रं च शेष इति ब्रह्मणो जिज्ञासेन्युक्तं ब्रह्मसम्बन्धिनी जिज्ञासेत्युक्तं अवित । तथा च ब्रह्मस्वरूपप्रमाणयुक्तिसाधनप्रयोजन जिज्ञासाः सर्वा अह्माजिङ्गासार्थाः कर्म्मण्डवां स्वा अवित्रासार्थाः कर्मं, स च स्वरूपयेवेति तत्प्रमाणावयो नावरुप्येरन्, तथा चाप्रतिज्ञातार्थंचिन्ता प्रमाणाविषु अवैविति ये अन्यन्ते तान् प्रत्याह ■ ब्रह्मणः इति । ■ कर्मण इति ■ । ॥ हेतुमाह ॐ जिज्ञास्येति ■ । इच्छायाः प्रतिपत्यनुवन्धो ज्ञानं, ज्ञानस्य च ज्ञेयं ब्रह्म, न सल् ज्ञानं ज्ञेयं विना निरूप्यते, न च जिज्ञासा कर्मवित प्रतिपत्यनुवन्धते ज्ञानं प्रथम जिज्ञासा कर्मवायेक्षते, न तु सम्बन्धिमात्रम् । तबस्तरेणापि सित कर्मणि तिम्रह्मण्यात् । निह चन्द्रमसमावित्यं चोपलभ्य कस्यायिमिति सम्बन्ध्यन्वेषणा अवित । अवित ■

## मामती-ड्याख्या

ब्रह्मैव भवति'।

समाधान - उक्त शंका का परिहार करते हुए भाष्यकार कहते हैं - 'ब्रह्म च वस्य-माणलक्षणम्'। ब्रह्मजिज्ञासा की प्रतिज्ञा करने के अनन्तर द्वितीय सुत्र में सूत्रकार परमात्मा का रुक्षण कर रहे हैं, उससे यह नितान्त स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म-जिज्ञासा पद में 'ब्रह्म' पद परमात्मा का ही वाचक है, विप्रत्वादि जाति का नहीं। षष्ठी-समास में भी कर्मषष्ठी नहीं अपितु शेषषष्ठी का ही परिग्रह किया जाता है। सम्बन्धमात्र का शेष पद से विधान किया गया है। ब्रह्मणो जिज्ञासा ऐसा कहने से ब्रह्मसम्बन्धी जिज्ञासा प्रतीत होती है। इस प्रकार ब्रह्म के स्वरूप, प्रमाण, युक्ति, साधन और प्रयोजन आदि की जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा में समाविष्ट हो जाती है। फलतः चतुर्रुक्षणी वेदान्तमीमांसा का ग्रहण ब्रह्मजिज्ञासा पद से हो जाता है, क्योंकि साक्षात् या परम्परया ब्रह्म का सम्बन्ध सर्वत्र है। कर्मषष्ठी का ग्रहण करने पर केवल ब्रह्मणब्दार्थ कर्म होता है वह केवल स्वरूप का ही उपस्थापक होता है, प्रमाणादि का संग्राहक नहीं। जो लोग प्रमाणादि के ग्रहण में अप्रतिज्ञात चर्ची का प्रसङ्ग उद्भावित करते हैं, उनके लिए कहा गया है—"ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी न शेषे"। उसका कारण स्पष्ट करते हुए कहा गया है-जिज्ञास्यापेक्षत्वात् जिज्ञासायाः। इच्छा का विषय है ज्ञान और ज्ञान का ज्ञेय है बहा। ज्ञेय के बिना ज्ञान का निरूपण सम्भव नहीं और ज्ञान के बिना जिज्ञासा का निरूपण नहीं हो सकता। ज्ञानकर्मक इच्छारूप जिज्ञासा सर्वप्रथम ज्ञान की ही अपेक्षा करती है, सम्बन्धि-मात्र की नहीं। सम्बन्धिसामान्य के विना भी कर्म का निरूपण किया जा सकता है, जैसे कि चन्द्रमा और आदित्य की देखकर 'कस्यायम्' इस प्रकार की सम्बन्धिसामान्य की अपेक्षा नहीं देखी जाती, किन्तु 'ज्ञानम्' ऐसा सुनने पर 'किविधयक' ज्ञानम् ?' इस प्रकार कमें की ही अपेक्षा होती है। अतः प्रथम अपेक्षा के बल पर ब्रह्म का जिज्ञासा के साथ कर्मत्वेन ही सम्बन्ध होता है, सामान्य सम्बन्धितया नहीं, क्योंकि सामान्य सम्बन्धिता मुख्य नहीं, गौण मानी जाती है। इस प्रकार 'ब्रह्मणः' में कर्मार्थक षष्ठी विभक्ति मानी गई है। यदि कहा जाय कि जिज्ञास्य पदार्थ के बिना जिज्ञासा का निरूपण नहीं हो सकता—यह ठीक है किन्तु ब्रह्म को छोड़कर जिज्ञास्य कोई अन्य भी हो सकता है। तो वैसा नहीं कहा जा सकता. क्योंकि "जिज्ञास्यान्तरानिर्देशाच्य"।

भामती

त्रानिधायुक्ते विश्वयान्वेषणा किविषयमिति ? तस्मारप्रथमनपेक्षितस्थात् कर्मतयेव वात सम्बन्धते, व सम्बन्धितामानेण, तस्य जवम्यस्थात् । तथा च कर्मणि वहीरयर्थः । ननु सर्थं न जिल्लास्यमन्तरेण जिल्लासा विक्रम्यते, जिल्लास्याम्तरं त्वस्या भविष्यति, च्या तु शेवतया सम्भन्स्यते व्यापा आह ■ जिल्लास्याम्स-रेति ७ । निमूदाभिमायश्चीदयति ■ ननु शेववहीपरिप्रदेऽपि इति स । सामान्याम्बन्धानिक्याम्बन्धिन कर्मताया अविष्यतिन जिल्लासानिकयणोयपत्तेरिस्यर्थः ।

# भामती-व्याख्या

शेषार्थंक षष्ठी मानकर भी ब्रह्मगत कर्मता का उपपादन किया जा ना है—इस आशय को मन में रखकर शेष-षष्ठीवादी शङ्का करता है—''ननु शेषषष्ठीपरिप्रहें प्रिंग'। 'निर्विशेषं न सामान्यम'—इस न्याय के अनुसार सामान्य सम्बन्ध का किसी-न-किसी अप में पर्यवसान मानना होगा, अतः कर्मता में ही उसका तात्पर्य मानकर ब्रह्मकर्मक जिज्ञासा का उपपादन किया जा सकता है। द्राविड़ प्राणायाम ना प्रसङ्ग स्मरण कर सिद्धान्ती (कर्मषष्ठीवादी) उक्त शङ्का का निरास करता है—''एत्रमिप प्रत्यक्षं ब्रह्मणः कर्मत्व-मुत्सुज्य।'' उक्त षष्ठी किस अर्थ में प्रयुक्त है ? इस आकांक्षा में प्रयमतः कर्मता का कर्मता कुकराकर शेष-षष्ठी कान कर पुनः शेषता का कर्मता में उपसंहार करना कर्मता क्या क्या को गौणता और गौणभूत शेष-षष्ठी को मुख्यता प्रदान करना अत्यन्त अनुचित और निरर्थंक श्रममात्र है। शेष-षष्ठीवादी अपने श्रम की निरर्थंकता का परिहार करता है—''न व्ययः''। शेष-षष्ठी मानने पर ब्रह्म-सम्बन्धी प्रमाणादि के विचार को प्रतिज्ञा-वाक्य समाहित करने के लिए शेष-षष्ठी मानना सार्थंक है, निरर्थंक नहीं। कर्मता-बष्ठीवादी अपना मन्तव्य उद्घाटित कर रहा है—''न, प्रधानपरिग्रहे तदपेक्षितानामर्थाक्षिप्तत्वाद्धं स्वाम कर्मा ही विस्तार किया जाता है—''ब्रह्म हि ज्ञानेनामुमिष्टम्'। आश्रव हि कर्म-षष्ठी मानकर ब्रह्म की प्रधानता का लाभ होता है, प्रधानभूत वर्ष की जिज्ञासा प्रतिज्ञात होने पर अञ्जभूत सभी पदार्थों की जिज्ञासा वेसे ही प्रतिज्ञात हो जाता है, 'राष्ट्रासी गच्छित'—ऐसा कहने पर राजा ना समस्त परिजन-वर्ग गृहीत हो जाता है।

हिस्साद् ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी । शातुमिण्छा जिश्वासा । अवगतिपर्यन्तं शानं सन्वाः जारा इण्छायाः कर्म, फलविषयत्वादिष्छायाः । शानेन हि प्रमाणेनावगन्तुमिष्टं ब्रह्म । ब्रह्मावगतिहि पुरुषार्थः, निःशेषसंसारबीजाविद्याद्यनर्थनिवर्हणात् । तस्माद् ब्रह्म

भामती

त्रवेषममिमतं समासं व्यवस्थाप्य जिज्ञासापदार्थमाह 
त्रातुम् इति क्ष । स्यादेतत्— न ज्ञानविच्छाविषयः । सुखदुःश्वावासिपरिहारी । तदुपायो वा तद्दारेणेच्छागोषरः । न चैवं ब्रह्मविज्ञानम् ।

विच्छाविषयः । सुखदुःश्वावासिपरिहारी । तदुपायो वा तद्दारेणेच्छागोषरः । न चैवं ब्रह्मविज्ञानम् ।

विच्छाविषयः । सुखदुःश्वावासिपरिहारी । तदुपायो वा तद्दारेणेच्छागोषरः । तस्मम् सस्यपि सुक्षभेदव्यादर्शनात् । अनुवर्त्तमानस्य व दुःश्वस्यानिवृत्तः । तस्मास्र सुक्रकारवधनमात्राविवकर्मता ज्ञानस्येत्यतः

गाह् क अववगतिपर्यंन्तम् इति क्ष । न केवछं ज्ञानमिष्यते किन्सवयगित साक्षात्कारं कुवंदवगितिपर्यन्ति सम्बाद्याया इच्छायाः कर्म । कस्मात् ? फलविवयत्वाविच्छायाः तदुपायं । गोचरयतीच्छिति सेवः । नन् भवत्ववगितपर्यन्तं ज्ञानं, किमेतावतापीष्टं भवति । न द्यापेक्षणोयविवयमवगितपर्यन्तमिष्ठं । नन् भवत्ववगितपर्यन्तं ज्ञानं हि प्रमाणेनावगन्तुमिष्टं । भवतु ब्रह्मविचयावगितः, एवमिष क्षानिव्यत इत्यत । क्षाने हि प्रमाणेनावगन्तुमिष्टं । भवतु ब्रह्मविचयावगितः, एवमिष क्षानिव्यत् दत्यत । क्षाने हि प्रमाणेनावगन्तुमिष्टं । भवतु ब्रह्मविचयावगितः, एवमिष क्षानिव्यत् वाह क्ष ब्रह्मावगितिः । क्षाने हि प्रमाणेनावगन्ति। क्षाने हि प्रवावयायः । क्षाने हि प्रवावयः । क्षाने हि प्रवावयः । क्षाने वाह्मविच्यावयः । क्षाने वाह्मविच्यावयः । क्षाव्यतिः पुरुव्यायं । क्षाव्यतिः वाह्मविच्यावयः । क्षाव्यतिः प्रवावयः । क्षाव्यतिः प्रवावयः । स्थावतिः पुरुवायं । क्षाव्यतिः वाह्मविच्यावयः वाह्मवच्यावयः वाह्यवच्यावयः वाह्मवच्यावयः वाह्मवच्यावयः वाह्मवच्यावयः वाह्यवच्यावयः वाह्यवच्यावयः वाह्यवच्यावयः वाह्यवच्यावयः । वाह्यवच्यावयः वाह्यवच्यावयः वाह्यवच्यावयः । तद्याव्यतिवच्यावयः वाह्यवच्यावयः वाह्यवच्यावयः वाह्यवच्यावयः । तद्यावयः वाह्यवच्यावयः वाह्यवच्

### भामती-ध्याख्या

'जिज्ञासा' पद का अर्थ किया जाता है—"ज्ञातुमिच्छा"।

यहा— ऊपर ज्ञान को जो इच्छा का निषय माना गया, वह उचित नहीं। क्योंकि स्वभावतः सुख की प्राप्ति, दुःख का परिहार एवं उनके उपायभूत पदार्थ ही इच्छा के निषय माने जाते हैं, ब्रह्म-ज्ञान न तो सुखरूप हैं, क्योंकि अनुकूल वेदनीय नहीं। न दुःख की निवृत्तिक्ष्म है और न उनका उपायरूप ही है, क्योंकि उसके होने पर भी न तो सुखादि की प्राप्ति देखी जाती है और न वर्तमान दुःख की निवृत्ति। केवल सूत्रकार के वैसा कह देने मात्र से ज्ञान को इच्छा का निषय नहीं माना जा सकता।

समाधान—भाष्यकार ने उक्त शब्द्धा का निराकरण करने के लिए ज्ञान का परिष्कार किया है—"अवगतिपर्यन्तं ज्ञानम्"। केवल ज्ञान को इच्छा का कर्म नहीं माना जाता, अपितु आत्मा का साक्षात्कारात्मक ज्ञान विवक्षित है, क्योंकि इच्छा सर्देव फलविषयिणी होती है, फल है—मोक्षरूप सुख, अतः इच्छा उसके उपायभूत विचार-जन्य ब्रह्म-साक्षात्कार को विषय करती है। अवगति पर्यन्त ज्ञान की विवक्षा होने पर अभीष्ट-सिद्धि का प्रकार बताया जाता है—"ज्ञानेन हि प्रमाणेनावगन्तुमिष्टं ब्रह्म, ब्रह्मावगतिहि पुरुषार्थः"। 'पुरुषार्थं' पद से यहाँ अभ्युदयरूप पुरुषार्थं विवक्षित नहीं, अपितु मोक्ष अभिप्रेत है, जो कि सभी प्रकार के दुःखों के सम्बन्ध से रहित परमानन्द-धन ब्रह्म की अवगति ब्रह्म का ही स्वरूप है, उसको ही निःश्रेयस् या मोक्ष कहते हैं। ब्रह्मस्वरूपभूत मोक्ष की उत्पत्ति, विकृति या संस्कार सम्भव नहीं, अन्यया ( उत्पत्त्यादि मानने पर ) मोक्ष अनित्य होकर नित्य कूटस्थ ब्रह्म का स्वरूप न हो सकेगा। मोक्ष की जब उत्पत्त्यादि सम्भव नहीं, तब वह पुरुष के किसी व्यापार से साध्य न होने के कारण पुरुषार्थं क्योंकर बन सकेगा? इस प्रशन का उत्तर है—"निःशेषसंसारबीजाविद्याद्य-नर्थनिबर्हणात्"। यद्यपि ब्रह्मस्वरूपभूत ब्रह्म की अवगति के उत्यत्त्यादि सम्भव नहीं, तथापि

विजिज्ञासितव्यम् । तत्युनर्वस प्रसिद्धमप्रसिद्धं वा स्यात् । यदि असिद्धं, न जिज्ञासि-

पराधीनप्रकाशोऽपि प्रतिभासमानोऽपि न प्रतिभातीव पराधीनप्रकाश 📭 देहेन्द्रियादिभ्यो निस्नोऽप्यनिस इव nun इति संसारबीजाविद्याद्यनवंनिवहंचात् त्रामप्राप्त इव तस्मिन् सति प्राप्त 💶 भवतीति पुरुवेचा-व्यंमानत्वात् पुरुवार्थं इति युक्तम् । अविद्याबीत्याविप्रहणेन तत्संस्कारोऽवरुप्यते । अविद्याबिनिवृत्तिस्तु-पासनाकार्यावन्तःकरणवृत्तिभेदात् साक्षात्कारादिति द्रष्टव्यम् ।

उपसंहरति 🔳 तस्माव् बहा विकासितव्यमुक्तलक्षणेन मुमुक्तुणा 🕸 । न सङ् तक्कार्न विना सवासनविविवदुः विनवासमिवद्यो किछ्छते । न च तदुक्छेदमन्तरेण विग्रसितिविवसुः वानुवक्रुानन्वयन-श्रुद्धात्मतासाक्षात्काराविर्भावो जीवस्य । तस्मादानन्दधनज्ञह्यात्मतानिरुष्टता ततुपायो ज्ञानवेदितन्त्रम् । वान म केवलेश्यो वेदाम्तेश्योऽिय 📱 ब्रह्ममीमांसोपकरणेश्य इति इच्छामुखे ब्रह्ममीमांसाया प्रवस्यति, न 📱 वेदाम्तेषु तदर्पविवक्षायां वा । तत्र फलवदर्पाददोषपरतां स्वाच्यायाच्ययनविषेः सूत्रयताऽवाती वर्गजिज्ञासेत्यमेनेव प्रवस्तितस्याव्, वर्गग्रहणस्य वेवार्षोपलक्षणस्येनावर्गवद् ब्रह्मणोऽन्युपलक्षणाच्या । वक्षी 🗷 वर्ममीमांसादव् वेशार्षमीमांसया ब्रह्ममीमांसाच्याक्षेप्तं जन्यते, तथापि प्राच्या मीमांसया न तब् व्युत्पावते, नापि ब्रह्ममीमांसाया अध्ययनमात्रानस्यर्थमिति ब्रह्ममीमांसारम्भाय निस्पानित्यविवेकाचानस्यर्थप्रवर्शनाय

भामती-ध्याख्या

बह्म का वह स्वरूप अनिर्वचनीय अनादि अविद्यारूप आवरण से आवृत होने के कारण अप्रतिभात, पर प्रकाश और देहेन्द्रियादि से भिन्न होने पर भी अभिन्न-जैसा प्रतीत होता है। संसाररूप अनर्थ पदार्थों के कारणीभूत अनिर्वचनीय अज्ञान की निवृत्ति ॥ पहले अप्राप्त और अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर प्राप्त-जैसा होकर पुरुषार्थं बन जाता है। यहाँ "अविद्यादि"-इस आदि पद के द्वारा अविद्या-जितत संस्कार विविधात हैं। अविद्या की निवृत्ति ब्रह्मोपासना के कार्यभूत मानस वृत्ति विशेषरूप साक्षात्कार से होती है—यह कहा जा चुका । जिज्ञासा-प्रसङ्ग का उपसंहार किया जाता है—"तस्माद ब्रह्म जिज्ञासितव्यम्"। अर्थात् विवेक-वैराम्यादि साधनों से सम्पन्न मुगुक्षु के द्वारा उक्त ब्रह्म अवश्य जिज्ञासितथ्य है, क्योंकि ब्रह्म-ज्ञान के विना विविध दुःखों की कारणीभूत अविद्या का समूल उच्छेद नहीं हो सकता, उस उच्छेद के विना जीव को निखिल दुःख-सम्बन्ध से रहित ब्रह्म का अभेद-साक्षात्कार नहीं हो सकता, अतः आनन्द-घन ब्रह्म के अभेद-साक्षात्कार की इच्छा रखनेवाले मुमुक्षु को उक्त साक्षात्कार के उपाय की गबेषणा करनी चाहिए। वह साक्षात्कार केवल वेदान्त-वाक्यों से नहीं, अपितु ब्रह्म-मीमांसारूप सहायक तर्क से संविलत वेदान्त वावयों के द्वारा सम्पन्न होता है। सामान्यतः ज्ञात और विशेषतः सन्दिग्ध ब्रह्म के जानने की इच्छा सहजतः मुमुक्षु पुरुष को होती है, जिससे अनुप्राणित हो कर वह बहा-विचार में प्रवृत्त होता है, केवल वेदान्तार्थ-ज्ञान की इच्छा से नहीं, क्योंकि केवल अर्थ-ज्ञान की इच्छा रखनेवाले पुरुष की प्रवृत्ति तो महर्षि जैमिनि के अध्ययन-विधि-सूचक ''अयातो धर्मिजज्ञासां' (जे सू. १।१।१) इस सूत्र से ही सिद्ध हो जाती है। उस सूत्र में 'धर्म' पद सकल वेदार्थ का लक्षक है, अतः ब्रह्म का भी वैसे ही संग्राहक हो जाता है, जैसे अध्मं का, अत एव पार्थसारिय मिश्र कहते हैं - "धर्मग्रहण चोपलक्षणार्थम्, अधर्मस्यापि हानाय जिज्ञास्यात्" (शाखदी. पृ. १५) । यद्यपि वेदार्थ-मीमांसा के द्वारा धर्म-मीमांसा के समान ब्रह्म-मीमांसा का भी ग्रहण हो सकता है, तथापि पूर्व भीमांसा में न तो ब्रह्म का व्युत्पादन किया गया है और न ब्रह्म-मीमांसा में वेदाध्ययनमात्र का अनन्तर्य विवक्षित है, अतः नित्यानित्य वस्तु के विवेकादि का आनन्तर्यं दिखाने के लिए "अथाती ब्रह्मजिज्ञासा" ( ब्र. सू. १।१।१ ) इस सूत्र का आरम्भ आवश्यक है, इसमें किसी प्रकार की

# गण्या । अथा असिखं, मैध शक्यं जिक्कासितुमिति । उच्यते — अस्ति साध्य अस्य नित्य-

वृत्रमारम्भजीविमायपौनस्क्यम् । स्यादेतव्—एतेन युत्रेज बह्यक्षानं प्रत्पुपायता मीमांसायाः प्रतिइत्युक्तं, तवपुक्तं, विकल्पासहत्वादिति चोदयति वत् तृत्ववृद्धः इति व । वेदाम्तेभ्योऽपौक्षेयस्वतःसिद्धामाण्येभ्यः प्रसिद्धमप्रसिद्धं वा ।।।। । यवि प्रसिद्धं वेदान्तवाद्यसमुग्वेन निश्चयक्षानेन
विवयोकृतं ततो न जिल्लासित्व्यम्, निक्पावितिजये कर्माण अविद्याद्यायायानः साधनस्य साधनन्यायातिस्वात् । व्याप्रसिद्धं वेदान्तेभ्यस्तिष्ठं न तव् वेदान्ताः प्रतिपादयम्तीति सर्वदाऽप्रसिद्धं व वावयं जिल्लासिद्धम् । वनुभूते हि अवतीच्छा । तु सर्वधाऽननुभूतपूर्वे । न नेष्यमाणमपि दादयं सातुं, प्रमाणास्वाद्धः । । हि वाव प्रमाणं वक्तव्यम् । यथा वक्त्यति "झाल्त्रयोनित्वात्"—इति । स चेद्रावदोणवित्ति, दुतस्तस्य तत्र प्रामाण्यम् । न च प्रमाणान्तरं अधाणि प्रक्रमते । तस्मारप्रसिद्धस्य सातुं जालाव्यवित्तरसम्बन्धः अप्रसिद्धस्यक्षाया अविवयस्वाद् अक्षस्यक्षानत्वाक्ष्य ॥ जहा विद्यास्यिद्धाक्षयः ।

परिहरति अउच्यते अस्ति ताबद विश्व नित्यगुद्धबुद्धमुक्तस्यभावम् । अयमर्थः प्राणि अधीनवेदस्य निगमनिषक्तस्याकरणादिपरिश्वीसनविदितपदत्तदर्थसम्बन्धस्य क्रिम्येदमप् आसीदित्पुषक्रमात् तस्यमसीस्यन्तात् सन्दर्भाग्निस्यस्य श्रासीदित्पुषक्रमात् तस्यमसीस्यन्तात् सन्दर्भाग्निस्यस्याश्रुपेतज्ञस्यक्यावगमस्तावदापाससो

भामती-ब्याख्या

पुनरुक्ति नहीं।

शहा - ब्रह्म-ज्ञान की साधनता जो ब्रह्म-जिज्ञासा में कही गई, वह सम्भव नहीं-ऐसा आक्षेप किया जाता है - "तत्पुनर्बह्म प्रसिद्धमप्रसिद्ध वा स्यात् ?" अपौरुषेय वेद में प्रामाण्य स्वतः सिक है, अतः उसके एकदेशभूत वेदान्त-वाक्यों के द्वारा जीवाभिन्न ब्रह्म का निश्चय है ? अथवा नहीं ? यदि वेदान्त-वाक्य-जन्य निश्चय की विषयता ब्रह्म में पहले से है, तब ब्रह्म-जिज्ञासा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि [ जैसे पर्वत में अन्यादिरूप कर्मकारक की सिद्धरूप क्रिया-सम्पन्न हो जाने पर अग्नि में सन्दिग्धता न रहने के कारण अग्नि का साधनीभूत न्याय साधन ही नहीं रहता, वंसे ही ] जिज्ञासा के कर्मभूत बहा की अवगति हो जाने पर उसकी जिज्ञासा सम्भव नहीं रह जाती। यदि वेदान्त-वाक्यों से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, तब यह जो कहा जाता है "वेदान्ताः ब्रह्म प्रतिपादयन्ति"। वह सर्वथा अप्रसिद्ध हो जाता है, तब ब्रह्म की जिज्ञासां क्योंकर होगी? क्योंकि जो प्रिय पदार्थ अनुभूत होता है, उसी की ही जिज्ञासा होती है, सर्वथा अननुभूत पदार्थ की नहीं । अननुभूत पदार्थ की जिज्ञासा होने पर भी प्रमाण के क्याय में उसका ज्ञान सम्भव नहीं, शब्द को ही ब्रह्म में प्रमाण कहा जाता है- "शास्त्रयो-नित्वात्"। वह आगम यदि ब्रह्म का बाध नहीं कराता, तब वह ब्रह्म में प्रमाण क्योंकर होगा ? बह्य में काई अन्य प्रमाण सम्भव नहीं। फलतः प्रसिद्ध पदार्थ का ज्ञान सम्भव होने पर भी उसमें जिज्ञास्यता नहीं बनती और अप्रसिद्ध पदार्थ तो इच्छा का विषय ही नहीं होता. उसका ज्ञान भी सम्भव नहीं, अतः ब्रह्म कथमपि जिज्ञस्य नहीं —यह आक्षेपवादी का संक्षिप्त वक्तव्य है।

समाधान—उक्त आक्षेप का परिहार किया जाता है "उच्यते—अस्ति तावद् ब्रह्म निस्यमुद्ध बुद्धस्वभावम्"। भाव यह है कि जिस व्यक्ति ने वेद का अध्ययन कर लिया है, जिसे निषयुद्ध, निष्कित और व्याकरणादि के परिशीलन से पद-पदार्थ का संगति-ग्रह हो चुका है, उस व्यक्ति को ब्रह्म-जाना हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति वेदान्त-प्रकरण के उपक्रम में "सदेव सोम्येदमग्र आसीत्" (छां. ६।२।१) इस प्रकार सद्ब्रह्म का उत्सेख, मान में "तत्त्वमित" (छां. ६।२।१) इस प्रकार पुन:-पुन: चर्चा और अन्त में "क्कमेवादितीयम्" (छां. ६।२।१) ऐसा ब्रह्म का स्वरूप देखता है, उसको विचार विना

ग्रस्तुद्रमुक्तस्त्रभावं, सर्वंशं, सर्वशिकतमन्वितम् ; ब्रह्मराब्दस्य हि ब्युत्पाचमानस्य नित्यग्रद्धत्वादयोऽर्थाः प्रतीयन्ते; वृहतेर्घातोरर्थानुगमात् । सर्वस्यात्मत्वाच ब्रह्मास्तिः

मामती

विचाराहिनाञ्चिति । जिल्लास्यस्य प्राप्ति । ज्ञास्यादिनाषणम्येन तिहृष्यमयगर्गं लक्षयिति । तदित्तस्यस्य । विमर्शे विचाराश्माणिर्णयात् । नित्येति क्षितासम्भणं दुःसमुपक्षिपति । जुद्धेति देहाकृपाविकमपि दुःसमयाकरोति । वृद्धेत्यपराचीनप्रकाक्षणानन्दास्यानं दर्शयित, आनन्दप्रकाक्षवौरभेदात् । स्यादेतत्—मुक्ती सत्यामस्येते सुद्धस्याययः प्रथन्ते, ततस्तु प्राग् देहासमेदेन तद्वमंत्रम्यक्षरायरणादिदुःसयोगादित्यसः उत्ततं । मुक्तेति । सर्वेव मुक्तः सर्वेव केवकोञ्जास्यविद्यायकात् ॥ भानत्या
तत्वाऽवभासतं दृश्यभंः ।

भामती-व्यास्या

भी बहा का ज्ञान क्यों न होगा ? भाष्यकार ने जो कहा है — "अस्ति तावद् बहा", बहाँ विषय-वाचक 'बहा' पद की लक्षणा ब्रह्म-ज्ञान में विवक्षित है, अत: 'अस्ति ब्रह्म' का अर्थ है—'अस्ति बह्यज्ञानम्'। बह्य का अस्तित्व तब तक स्थिर नहीं हो सकता, ■ तक वह सन्दिग्ध है। 'नित्य' विशेषण के द्वारा क्षयितात्मक दुःख की निवृत्ति.की गई है, 'शुद्ध' पद के द्वारा आत्मा में औपाधिक दु:स का अपनयन और 'बुद्ध' पद के द्वारा स्वप्रकाशरूप आनन्द का प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि आनन्द और प्रकाण तत्त्व. परस्पर अभिन्न होते हैं। 'मुक्त होने पर ही आत्मा में शुद्धत्वादि धर्म प्रकट होंगे, उससे पहले आत्मा देहादि से तादातम्यापन्न होने के कारण जरा-मरणादि दुःखों से दुःखी ही है'-ऐसी धारणा का प्रतीकार करने के लिए 'मुक्त' कहा है, अर्थात् वह सर्वव मुक्त और सर्वव शुद्ध है, अनादि ,अविद्या के द्वारा केवल वैसी भ्रान्सि हो जाती है। इस प्रकार ब्रह्म का अनीपाधिक रूप दिखाकर अविद्यारूप उपाधि से युक्त स्वरूप दिखाते हैं-- "सर्वज्ञं सर्वशिक्तसमन्वितप्"। सर्वज्ञत्वादि के द्वारा जगस्कारणत्व प्रदर्शित किया गया, क्योंकि किसी कार्य की कारणता उसी पदार्थ में रहती है, जिसमें कार्य-कारण-कलाप का ज्ञान एवं कार्योत्पादन की क्षमता विद्यमान हो, वही कर्त्ता माना जाता है। नित्य, मुद्ध, बुद्धादिरूप ब्रह्म का लाभ किस भन्द से होता है ? इस प्रश्न का उत्तर है - "ब्रह्मशब्दस्य व्युत्पाद्यमानस्य नित्यशुद्धत्वादयो धर्माः प्रतीयन्ते" । केवल उपक्रमादि युक्तियों के द्वारा ही वैसा अर्थ प्रतीत नहीं होता, अपितु "बृहतेर्धांतोरर्थानुगमात्"। 'बृहि वृद्धी' धातु से "बृंहेर्नोऽच्च" (पा. सू. उण. ४।१४६) इस सूत्र के द्वारा 'मिनन्' प्रत्यय और धातु के नकार को 'अकार का आदेश होकर 'ब्रह्म' मन्द बना है। घातु की मिक्त अतिशय ( सर्वविध परिच्छेदों ) से रहित अर्थ में हैं, अतः नित्यादि पदान्तरों से समर्पित नित्यत्वादिरूप अपरिच्छिन्नत्वादि का बोध हो जाता ।।

"तत्त्वमिस" ( छां. ६।२।१ ) इस महावाक्य के घटकीभूत 'तत्' पद के शुद्धत्वादि अर्थों का अभिधान कर त्वम्पदार्थं सूचित किया जाता है—"सर्वस्थात्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्व-

स्वप्रसिद्धिः । सर्वौ द्यात्मास्तित्वं प्रत्येति, न नाहमस्मीति । यदि हि नात्मास्तित्वः प्रसिद्धिः स्थात् सर्वौ लोको नाहमस्मीति प्रतीयात् । आत्मां च ता। यदि तर्हि लोके महात्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति, ततो इतिमेवेत्यजिक्षास्यत्वं पुनरापक्षम् । नः तद्विशेषं प्रति

#### मामती

हास्किस्थापि ब्रह्मास्तिस्वप्रसिद्धिः । कुतः ? आत्मस्यात् । एतदेव स्कुटयित ■ सर्वो हि इति ⊕ ।
अतीतिमेवाप्रतीतिनिराकरचेन ब्रुव्यति ■ न न इति ■ । न न प्रत्येत्यहमस्मीति, किन्तु प्रत्येयवेति
योजना । जन्वहमस्मीति च सास्यित मा च आसीवास्मानमित्यत जाह ■ यदि इति ■ । ■ अहमस्मीति
न प्रतीयात् ⊕ । अहङ्कारास्यवं हि जीवारमानं ■ प्रतीयादहमिति न प्रतीयाविष्यचंः । ननु प्रत्येषु सर्वो
जन आत्मानमहङ्कारास्यवं ब्रह्मांच तु किमायातिस्थ्यत आह ■ आत्मा च ब्रह्म ⊕ । व्यापना सामानाः
विकरच्यात् तस्मात्तत्यवार्थस्य सुद्धबुद्धत्वादेः सञ्चतस्यस्यवार्थस्य च जीवारमाः प्रत्यक्षतः प्रतिद्धेः पर्वापंसानपूर्वनत्वाच्य वाक्यार्थसानस्य स्वस्यवार्थस्य ब्रह्मभावावगमस्तस्यमतीतिवाक्याव् चाम्म इति भावः ।
आसीता प्रथमकङ्गाध्ययं वोषमाह ■ यदि तहि लोकः इति ⊕ । अध्यापकाच्येवृपरस्यरा लोकः, तत्र तत्त्वसतीतिवाक्याव् यदि ब्रह्मात्मस्येन प्रसिद्धमस्ति, ■ ■ ब्रह्मत्वेनित वक्तव्ये ब्रह्मात्मस्वेनेत्यभेविवयक्षया चमवितव्यम् । परिहरिति ■ ■ । कुतः ? ➡ तद्वितेषं प्रति विप्रतिपत्तः ಈ । तवनेन विप्रतिपत्तिः साथकवाक्षक्रमाणाभावे सति संज्ञयवीजमुक्तं, तत्रवा संज्ञाविष्यक्रमासोपयद्यत इति भावः ।

विवाबाधिकरणं भर्मी सर्वैतन्त्रसिद्धान्तसिद्धोऽभ्यूपेयः । जन्यशाञ्चाखयाभिद्धाख्या 📰 वित्रतिपत्तयो

#### भामती-व्याख्या

प्रसिद्धिः"। एक हालिक से लेकर ऋषियों तक समस्त मनुष्यों की दृष्टि में ब्रह्मास्तित्व की प्रसिद्धि है, क्यों कि वह सभी का अपना आत्मा ही है। उसी का स्पष्टीकरण किया जाता है—"सर्वों द्यात्मास्तित्वं प्रत्येति"। प्रतीति का अभिनय किया जा रहा है—"न नाहमस्मीति"। 'अहमस्मि'—ऐसी प्रतीति नहीं होती, यह बात नहीं, अपितु सभी को अपने अस्तित्व की प्रतीति होती ही है। यदि सबको आत्मास्तित्व की प्रतीति नहीं होती, तब सभी को 'नाहमस्मि'—ऐसी प्रतीति होनी चाहिए अर्थात् अहंकारास्पदीभूत जीवात्मा की प्रतीति यदि नहीं होती, तब 'अहम्'—ऐसी प्रतीति नहीं होनी चाहिए। जीवात्मा की प्रतीति से ब्रह्म की क्योंकर प्रसिद्धि होगी? इस प्रभन का उत्तर है—"आत्मा च ब्रह्म"। तत् त्वमसि'—यहाँ पर 'तत्' पद का 'त्वम' पद के साथ सामानाधिकरण्य (एकार्थपरकत्व) है, तत्पदार्थमूत जीवात्मा को प्रत्यक्षतः प्रसिद्धि है। वाक्य-घटकीभूत पदों के अर्थों का ज्ञान वाक्यार्थ-ज्ञान का हेतु होता है, अतः ''तत्त्वमसि" – इस वाक्य से त्वम्पदार्थ में ब्रह्मक्षत्ता का अवगम हो जाता है।

'तत्त्वमिस'—इस वाक्य के द्वारा जीवात्मा में ब्रह्मरूपता की अवगति को सुनकर आक्षेपवादी कहता है—''यदि तिह लोके''। ब्रघ्यापक और अध्येतृवर्ग की परम्परा ही यहाँ 'लोक' पद से गृहीत है। वाक्य के आधार पर आत्मा की ब्रह्मत्वेन प्रसिद्धि का अनुवाद 'ब्रह्म आत्मत्वेन यदि प्रसिद्धम्'—ऐसा करना यद्यपि उचित नहीं, तथापि जीव और ब्रह्म की अभेद-विवक्षा से वैसा कथन सम्भव है। सिद्धान्ती आक्षेप का परिहार करता है—''न तिद्ध- शर्ष प्रति विप्रतिपत्तेः''। कोई देह को कोई इन्द्रिय और कोई प्राणादि को आत्मा कहता है—ऐसी विप्रतिपत्तेः उस समय संशय को जन्म दे डालती है, बा किसी का साधक या बाधक प्रमाण उपलब्ध न हो, जैसा कि न्यायसूत्रकार कहते हैं—''समानानेकधर्मोपपत्ते-विप्रतिपत्तेष्ठियलब्ध्यनुपलब्ध्यवस्थातभ्र विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः'' (न्या. सू. १।१।२३)। सन्देह हो जाने के कारण जिज्ञासा उपपन्न हो जाती है। विप्रतिपत्ति या मत-भेद का धर्मी (विशेष्य) पदार्थ सर्वतन्त्र-सिद्धान्त के रूप में प्रसिद्ध होना चाहिए, अन्यथा बिना आश्रय के

विम्नतिपत्तेः । देहमात्रं चैतन्यविशिष्टमारमेति शकता जना सोकायतिकास मितप्ताः । इन्द्रियाण्येव चेतनाम्यारमेत्यपरे । मन इस्यन्ये । विद्यानमात्रं सिक्तिमरयेके । शून्य-मित्यपरे । अस्ति देहादिव्यतिरिक्तः संसारी कर्षा मोकेत्यपरे । भोकैव केवलं न

भामती

न स्युः । विवद्धा हि प्रतिषस्तयो विश्वतिषस्तयः । न गामान्यः प्रतिषस्यो भवन्ति, अनालम्बनस्वापसेः ।
न व भिम्नाश्रया विवद्धा । च द्वानिस्या बृद्धिनिस्य आस्मेति प्रतिपस्तिविप्रतिपसी । तस्मासत्यवार्थस्य मृद्धस्वादेवेवान्तेभ्यः प्रतीतिस्यवण्यवार्थस्य च जीवास्ममो लोकतः सिद्धिः सर्वतन्त्रसिद्धान्तः । तवाभासस्त्रामाभासत्वेन तिद्वत्रेषेषु गरमा विप्रतिषस्त्यः । चम्मानगानामा प्रसिद्धे वर्मिन विशेषतो विप्रतिपस्तौ युक्तस्तिद्वशेषेषु संद्यायः । चम्मानगान्यां ताविद्धप्रतिषसिद्धंश्रयति । देहमात्रम् । द्वस्यविमा । अभेवतेव केवलं
न कर्ता । द्वस्यन्तेन । अभ देहिम्बयममः विक्रविद्यार्थित्वम्यवर्थं न तत्यवार्थेनिस्यस्त्वायस्त्रम्यवर्थेन सम्बन्वयन्ते, योग्यताविरहात् । धून्यपक्षेऽिय सर्वोपाक्यारहितमयवर्थः कर्यं तत्त्वमोर्गोचरः ? कर्तुंभोक्तृस्वभावस्यापि परिचामितया तत्यवार्थेनिस्यस्वाद्यसङ्गतिरेव । अकर्तृत्वेऽिय भोक्तृत्ववर्धे परिचामितया नित्यस्वाव्यसङ्गतिः । अभोक्तृत्वेऽिय नानात्वेनाविष्ठिक्तस्वाव् अनित्यस्वविद्यसस्त्वावद्वेतहानाच्य तत्यवार्थेनिस्तिः वा
वस्यस्त्रवे । स्थम्यवार्थविप्रतिपस्या च तत्यवार्थेऽिय विप्रतिपस्तिविद्यायाः । वेवाप्रामाध्यवाविनो हि लोकायतिकावयस्तत्यवार्थेनिस्ययः मिन्यति मन्यन्ते । वेवप्रामाध्यवाविनोऽप्योधवारिकं तत्यवार्थमिवविद्यातं वा
वस्यन्त इति ।

भामती-व्याख्या

या फिन्न-भिन्न आश्रयों में विरुद्ध धर्म-प्रदर्शन को विप्रतिपत्ति नहीं कहा जा सकेगा, नयोंकि एक धर्मी में विरुद्ध प्रतिपत्तियों को विप्रतिपत्ति कहा जाता है। विप्रतिपत्ति को आश्रय-हीन मानने पर निरालम्बवाद प्रसक्त होता है और भिन्त-भिन्त आश्रय में प्रदशित धर्मों का विरोध नहीं माना जाता, जैसे 'अनित्या बुद्धिः' और 'नित्य आत्मा'-इनका कोई विरोध नहीं होता । अतः तत्पदार्थं के मुद्धत्वादि की प्रतीति वेदान्त-वाक्यों के द्वारा और त्वस्पदार्थभूत जीवारमा की प्रसिद्धि लोकतः -ऐसा सर्वतन्त्र (सर्वाभ्युपगत ) सिद्धान्त है। विविध मत-सिद्ध प्रतीतियों में आभासत्व और अनाभासत्वादि विवादास्पद हैं। अतः सामान्यतः प्रसिद्ध धर्मी में विशेषतः विवाद होने के कारण विशेषार्थं विषयंक संशय उपपन्न हो जाता है। त्वम्पदार्थं में विप्रतिपत्ति दिखाते हैं—'दिहमात्रं चैतन्यविशिष्टमात्मा''—यहाँ से लेकर "भोक्तैव केवलं न कर्ता"-यहाँ तक । यहाँ देह, इन्द्रिय, मन, क्षणिक विज्ञान के आत्मत्व-पक्ष में तत्पदार्थभूत निरयत्वादि का त्वम्पदार्थ के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें नित्यत्वादि के साथ सम्बन्ध की योग्यता ही नहीं। शून्य के आत्मत्व-पक्ष में शून्य पदार्थ सवंचा निरुपारुय और अलीक माना जाता है, वह न तो त्वम्पदार्थ का विषय हो सकता है और न तत्पदार्थ का । कर्ता-भोक्ता आत्मा परिणामी होने के कारण उसमें नित्यत्बादि धर्मी की संगति ही नहीं हो सकती। आत्मा को कर्तृत्व-रहित केवल भोक्ता मानने पर भी परिणामी होने हो नित्यत्वादि का आश्रय नहीं हो सकता। कर्तृत्व-भोक्तृत्व-रहित आत्मा जो सांख्य मानते हैं, वह भी नानात्व से अवच्छिन्न होने के कारण अनित्य ही हो जाता है, अतः वह नित्य क्योंकर होगा ? बहुतत्व की भी हानि है, अतः उसमें तत्पदार्थं का संगमन नहीं होता। त्वम्पदार्थं में विप्रतिपत्ति दिखाने मात्र से तत्पदार्थं में भी विप्रतिपत्तियाँ प्रदर्शित ही हो जाती हैं। वेदाप्रामाण्यवादी चार्वाकादि तत्पदार्य की प्रतीति को मिथ्या ही मानते हैं। वेद-प्रामाण्ययादियों में भी प्राभाकरादि तत्पदार्थ को औपचारिक अथवा अविवक्षित मानते हैं, जैसा लि शालिकनाथ मिश्र कहते हैं— 'सर्वात्मश्रुतयक्च सर्वस्यात्मार्थंत्वात् तादर्ध्यनिमित्तो-

कर्तेत्येके । अस्ति तद्वयतिरिक्त र्श्वरः सर्वयः सर्वशक्तिरिति केथित् । जामा स मोणतु-रित्यपरे । पर्व बहुवो विप्रतिपन्ना युक्तिवाक्यतदामाससमाभ्ययाः सन्तः । तत्राविकार्यं यक्तिचित्प्रतिपद्यमानो निःश्रेयसात्प्रतिहृन्येतानर्थं चेयात् । तस्माद्वश्राज्ञिवासोपन्यास-मुखेन वेदान्तवाक्यमीमांसा तद्विरोधितकोपकरणा तिःश्रेयसप्रयोजना प्रस्त्यते ॥१॥

#### भामती

#### भामती-व्याख्या

क्वाराः" (प्र. पं. पृ. ३३९)। वा तत्पदार्थं में साक्षाद् विप्रतिपत्ति दिखाते हैं--"अस्ति तद्व्यतिरिक्त ईश्वरः सर्वेज्ञः सर्वेशक्तिरिति केचित्"। 'तद्व्यतिरिक्तः'—इस बाक्य में 'तत्' **स से जीव का ग्रहण किया गया है, अर्थात् ईश्वर केवल शरीरादि जड़वर्ग से ही भिन्त नहीं,** भपितु जीव से भी भिन्न है। वह समस्त जगत् का सञ्चालक है, उस ( ईश्वर ) में स्वाभाविक ऐश्वर्य सिद्ध करने के लिए दो विशेषण दिए गए हैं—'सर्वज्ञः, सर्वशक्तिः' ऐसा ईस्वर भी जीवों से फिन्न माना जाता है, अतः उसका त्वम्पदार्थं के साथ सामानाधिकरण्य (अभेद ) नहीं बन सकता। बेदान्ती अपना मत प्रस्तुत करता है—"आत्मा स भोक्तुरित्यपरे"। जीवरूप भोक्ता पुरुष का वह तत्पदार्थभूत ईश्वर आत्मा (स्वरूप) है, अतः जीवात्मा ईश्वर 🛊 वैसे ही अभिन्न है, जैसे महाकाश से घटाकाशादि । विप्रतिपत्तियों का उपसंहार करते हुए विप्रतिपत्ति का कारण बताया जाता है—"एवं बहव विप्रतिपन्ना युक्तिवाक्यतदामास-समाश्रयाः सन्तः"। युक्ति-युक्त्याभास, वाक्य-वाक्याभास का समाश्रयण कर अपना-अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं। विप्रतिपत्तियों के द्वारा आत्मविषयक सन्देह मान लेने पर भी ब्रह्म-मीमांसा का आरम्भ किसलिए ? इस प्रश्न का उत्तर है—"तत्राविचार्य यत्कित्वत् प्रतिपद्यमानो निःश्रेयसारप्रतिहन्येत" (तत्त्व-ज्ञान से साध्य मोक्षाधिगम कभी संगयादिरूप अतत्त्व-ज्ञान से नहीं हो सकता, प्रत्युत अतत्त्व-ज्ञान के द्वारा नास्तिकता-मूलक अनर्थ-प्राप्ति भी हो सकती है। सूत्र के तात्पर्य का उपसंहार किया जाता है—"तस्मात्"। वेदान्त-मीमांसा भी एक तर्क ही है, इससे अविरुद्ध अन्य जितने भी तर्क धर्म-मीमांसा या न्यायों ( अधिकरणों ) में चिंतत या प्रत्यक्षादि प्रमाणों के परिशोधन में प्रयुक्त हैं, वे सभी तर्क-

## ( २-जन्माद्यधिकरणम्। स्०२)

ब्रह्म जिह्नासितव्यमित्युक्तम् । किलक्षणं पुनस्तद् ब्रह्मेत्यत ब्राह्म भगवान् सूत्रकारः — जन्माद्यस्य यतः ॥ २ ॥

जन्मोत्पत्तिरादिरस्येति तद्गुणसंविद्यानो बहुवीहिः । जन्मस्यितिमङ्गं समा-

त्रवेवं तावत् प्रयमेन सूत्रेज मीमांसारम्भमृपपाद्य ब्रह्ममीमांसामारभते व जम्माद्यस्य यतः । एतस्य सूत्रस्य पातनिकामाह नामान्यः विकासितव्यिमस्युक्तं किलक्षणं पुनस्तद् । । विकासितव्यिमस्युक्तं किलक्षणं पुनस्तद् । । प्रतिक्रया तदक्षात्यपि प्रमाणावीनि प्रतिक्रातानि, तथापि स्थक्पस्य प्राणान्यात् तवेवाक्षिय्य प्रयमं समज्यते । । यद्यावयनुभूयते तस्तवं परिमितम् अविशुद्धमयुद्धं विव्वंसि न तेनीपलक्षेन तद्विवदस्य निस्यशुद्धवृद्धस्यभावस्य ब्रह्मणः स्थक्पं शक्यं लक्षयितुम् । निष्ठ जातु किलत् कृतकस्येन नित्यं लक्षयिति । त्र च तद्धर्मेण नित्यत्वादिना तस्लक्ष्यते, तस्यानुपलक्ष्यचरस्यात् । प्रसिद्धं हि कक्षणं भवति, नास्यस्ताप्रविद्धम् । एवं च न शब्दोऽप्यत्र कमते । अस्यन्ताप्रसिद्धतया ब्रह्मणोऽपदार्षं स्थावाच्याप्रस्थात् । तस्मावलक्षणांभावात् न ब्रह्म विकासितव्यिमस्याक्षेपाभिष्रायः । तिमममाक्षेपं भगवान् सूत्रकारः परिहरति अन्याद्यस्य यतः इति । मा भूदनुभूयमानं जगत् तद्धमंतया तावास्म्येन वा

#### भामती-व्याख्या

प्रकार जिसके उपकरण (सहायक) हैं, ऐसी वेदान्त-वाक्य-मीमांसा प्रस्तुत की जा रही है। इसका प्रयोजन एकमात्र मोक्ष-साधनीभूत ब्रह्म-ज्ञान है, अतः सप्रयोजन होने के कारण ब्रह्म-जिज्ञासा का आरम्ब न्यायोजित सिद्ध हो जाता है।

प्रथम सूत्र के द्वारा ब्रह्म-मीमांसा के आरम्भ का समर्थन करके द्वितीय सूत्र से ब्रह्म-मीमांसा का आरम्भ किया जाता है-"जन्माद्यस्य यतः"। भाष्यकार इस सूत्र की अवतरणिका बस्तुत कर रहे हैं- "ब्रह्म जिज्ञासितव्यमित्युक्तम् , कि रुक्षणं पुनस्तद् ब्रह्म" । यहाँ जब प्रधानभूत ब्रह्मस्वरूप की जिज्ञासा के द्वारा उसके अङ्गभूत प्रमाणादि की जिज्ञासा भी प्रति-आत हो गई, तब द्वितीय सूत्र की अवतरणिका में प्रमाणादि का आक्षेप न उद्याप केवल ब्रह्म के स्वरूप पर आक्षेप क्यों किया गया ? इस प्रश्न के उत्तर में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि प्रधान होने के कारण बहा के स्वरूप पर आक्षेप करके उसका ही समाधान वितीय सूत्र के माध्यम से किया जाता है। 'किलक्षणम्'-यहाँ 'कि' शब्द आक्षेपार्यक है, आक्षेपवादी का आशय यह । कि विश्व में जो भी वस्तु अनुभूत होती है, वह परिमित (परिच्छित्र), अविशुद्ध, अबुद्ध और नश्वर है। उसकी उपलब्धि से उसके विरुद्ध निस्य, श्रद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वभाव ब्रह्म का स्वरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि लोक में कुतक. (जन्य) पदार्थं के द्वारा नित्य पदार्थं कभी भी अभिलक्षित नहीं होता। ही, नित्य-त्वादि धर्मों के द्वारा नित्य बह्म का लक्षण किया जा सकता है, किन्तु नित्यत्वादि धर्म कहीं उपलब्ध नहीं । लोक-प्रसिद्ध धर्म ही लक्षण माना जाता है, अत्यन्त अप्रसिद्ध नहीं । नित्य, शुद्ध, बुद्धस्वरूप ब्रह्म प्रसिद्ध ही नहीं, गा कोई पद भी उसका अभिधान कैसे करेगा ? पदार्थ ही वाक्यार्थ होता है, अतः किसी वाक्य के द्वारा ब्रह्म का बोध नहीं करामा जा सकता। फलतः ब्रह्म का कोई लक्षण न हो सकने के कारण ब्रह्म जिज्ञासितव्य (वेदान्त-वाक्यों के द्वारा विचारणीय ) नहीं।

उक्त आक्षेप का परिहार भगवान सूत्रकार ने किया है—"जन्माद्यस्य यतः"। अनुभूयमान जगत् तादात्म्येन या तद्धर्मत्वेन ब्रह्म का रुक्षण यदि नहीं होता तो न सही, सार्थः। जन्मनश्चादित्वं भृतिनिर्देशापेक्षं वस्तुवृत्तापेक्षं व । भृतिनिर्देशस्तावद् — 'यतो ना इमानि भृतानि जायमो' (तैति० ३।१) इत्यस्मिन् वाक्ये जन्मस्थितिप्रसयानां क्रमदर्शनात्। वस्तुवृत्तमंपि जम्मना स्वाचनात्रमा धर्मिणः स्थितिप्रसयसंभवात्। वस्येति प्रत्यक्षादिसंनिधापितस्य धर्मिण इदमा निर्देशः। वश्ची जन्मादिधर्मसंव-न्धार्था। पत्र इति कारणनिर्देशः। पत्र जनतो नामकपान्यां व्याक्ततस्यानेककृतुंभोकृः

#### मामती

भामती-ब्याख्या

तज्जन्यत्वेन अवश्य ब्रह्म का लक्षण वंसे ही बन जायगा, जैसे सूर्य की देशान्तर-प्राप्ति सूर्य की क्रज्या ( गमन क्रिया ) का लक्षण होती है [ कोई लक्षण लक्ष्य से तादातम्यापन्न होता है, जैसे शिशपा वृक्ष का, कोई लक्षण लक्ष्य का घर्म होता है, जैसे सास्नादिमस्य गौ का और कोई लक्षण लक्ष्य से उत्पन्न होकर लक्ष्य का लक्षण माना जाता है, जैसे धूम अग्नि का अथवा देशान्तर-प्राप्ति सूर्यं की गति का। प्रकृत में आकाशादि प्रपन्त ब्रह्म से जनित होने के कारण ब्रह्म का रुक्षण माना जाता है ]। सूत्र-घटक जन्मादि की व्याख्या की जाती है-"जन्मो-त्पत्तिः"। प्रयोग-लाघव को ध्यान में रख कर सूत्रकार ने 'जन्मादि'—ऐसा नपुंसक लिङ्ग का प्रयोग किया है, उसकी उपपत्ति करने के लिए आध्यकार समाहार द्वन्द्व को प्रकट कर रहे हैं—"जन्मस्थितिभङ्गं समासार्थः" [ समाहार द्वन्द्व में समुदायी पदार्थों की प्रधानता न होकर समुदाय का प्राधान्य माना जाता है, समुदायगत एकत्व की विवक्षा में एकवचन और वह भी सामान्यतः नपुंसक लिङ्ग होता 🖁 ] । जन्म, स्थिति और भङ्ग में सर्व-प्रथम जन्म के साथ जगत् का सम्बन्ध होने के कारण जन्मादिरस्य —ऐसा कहा गया है। पाठक्रम के आघार पर जन्म का आदि में उल्लेख किया गया है, क्योंकि श्रुति कहती है—''यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यरप्रयन्त्यभिसंविशन्ति च' (तै. उ. ३।१)। यहाँ क्रमशः जन्म, स्थिति और प्रस्रय का निर्देश किया गया 🛮 । वस्तु-स्थिति के आधार पर भी जन्म का प्रथम स्थान निश्चित होता है, क्योंकि जन्म हो जाने पर ही कोई वस्तु सत्ता में आती है, कुछ समय स्थित रहती और अन्त में प्रलीन हो जाती है। सूत्रस्थ 'अस्य' पद के द्वारा प्रत्यक्षादि से सिन्नकृष्ट जगद रूप धर्मी का प्रहण किया गया है, क्योंकि 'इदम्' शब्द सिन्नहित पदार्थ का वाचक होता है। 'अस्य' पद में षष्ठी विभक्ति जगत् के साथ जन्मादि धर्मी का सम्बन्ध प्रतिपादित करती है। 'यतः' पद के द्वारा उस कारण तत्त्व का निर्देश किया गया है, जिससे जगद्रूप कार्यं उत्पन्न होता है।

शहा — जगत्कारणता को ईश्वर का तब पाप माना जा सकता था, जब ईश्वर को छोड़ कर अन्यत्र कहीं भी कारणता श्रृत न होती, किन्तु "अजामेकां लोहितशुवलकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानाम्" ( श्वेता. ४।५ ), "कालः स्वभावो, नियतियंद्दण्छा भूतानि योनिः" ( श्वेता. १।२ ) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा प्रचान ( त्रिगुणा प्रकृति ), काल, ग्रह ( सूर्यादि ), लोकपाल, किया, यहच्छा ( अनियमित ) स्वभाव, अभाव ( शून्य ) आदि अन्य पदार्थों में भी जगत् की कारणता प्रतिपादित है, अतः यह कैसे माना जा सकता है कि पान और सर्वशक्ति-सम्पन्न बहा हो जगत् का कारण है ?

संयुक्तस्य प्रतिनियतवेशकासनिमित्तिकयाफलाश्रयस्य मनसाप्यचिन्त्यरचनाकपस्य

भागती

सर्वतं सर्वशिक्तस्वभावं जारक्यममाविकारणमिति जुतः सदभावनेत्यतः आह् । तस्य जातः
इति ६। जारक्यमधायां व्याकृतस्य ६ इति वेतनभावकार्गुकस्वतन्त्रभावनया प्रधानाकवितनकर्तृइति ६। जारक्यपाथ्यां व्याकृतस्य ६ इति वेतनभावकार्गुकस्वतन्त्रभावनया प्रधानाकवितनकर्तृइति ६। जारक्यकार्यस्य व व्यातिवति । यत् तकु नावना क्ष्मेण च व्याक्रियते सम्वेतनकर्तृकं वृष्टं, यवा
प्रधावि, विवादाव्यासितं च वगन्नामक्यव्याकृतं तत्मान्वेतनकर्तृकं सम्भाव्यते । वेतनो हि बुद्धावातिक्य
नामक्ये यह इति जार्या क्ष्मेण च कम्बुन्नीवाविना वाह्ययं धरं निज्याव्यति । व्याकृतं निर्वत्यं
स्याध्यन्तःसकृत्यात्मना सिद्धस्य कर्मकारकभावो थटं करोतीति । वयाकृतं 'वृद्धितदं तु न तदसप्'
इति । त्या वावेतनो वृद्धावनाव्यिति करोतीति न सम्भाविद्युनिति

स्यावेतत् — वेतना । लोकपाला वा नामक्ये वृहावालिस्य वगव्यमिकवर्णतः, कृतमुक्तस्यभावेन अह्मवेत्यतः ।।। क्ष अनेककर्तृभोवतृसंयुक्तस्य इति क्षः। केवित् कर्तारो अवन्तिः, गणा सूर्वात्वयादयः, न भोक्तारः। केवित् भोक्तारः, यथा व्याह्यवैद्यानरीवेष्ट्यादिष् वितायुगादयः, न कर्तारः। तस्मादुभय-प्रहणम्। क्षः वेशकालनिर्मित्तक्रियायाकानि । इतीतरेतस्यनः। वेबावीनि च प्रतिनियतानि वेति

भामती—ध्याचन समाधान-उक्त सङ्का का सण्डन करते हुए भाष्यकार कहते हैं-- "अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याष्ट्रतस्य" । व्याष्ट्रतत्यादि विशेषणों के झारा जगत् में चेतनकर्तृकत्व और भाव-कर्तृंकत्य ध्वनित होता है, अतः प्रधानादि अचेतनकर्तृंकत्व एवं अनावकर्तृंकत्व का निराकरण हो जाता है, क्योंकि जिस पदार्थ को नाम और रूप विका जाता है, वह चेननकर्तृक ही होता है, जैसे-धटादि । विवादास्पद जगत् नाम-रूपात्मक है, अतः वेसनकर्तृक ही है । वेसन पुरुष ही अपने मन में वस्तु की रूप-रेखा बनाकर उसे मूर्तरूप देकर कहता है कि इसका नाम है— घट और उसका रूप है—कम्बुन्नोकादिमान्। 📰 एव 'क्टं करोत्ति'—इत्वादि व्यवहारों में किस घट को कर्म कारक बनाया जाता है ? इस प्रश्न का भी सटीक उत्तर मिल जाता । कि कत्ती पुरुष के मन में कल्पित घट को कर्म माना जाता है, जसा कि सत्कार्यवादियों ने कहा है-- "बुद्धिसिखं तु न तदसत्" [ शान्तरक्षित ने भी 'षष्टादि' शब्दों के द्वारा बुद्धिस्थ आकार का ही अभिधान माना है—''बुद्धी ये वा विवर्तन्ते तानाहाभ्यस्तरानयम्'' (तत्त्वसं. श्लो. १०७०)। अतः चेतन पुरुष अपने मन में रूप-रेखा तैनार किए विना किसी कार्य को करता है—ऐसी सम्भावना नहीं कर सकते। 'ग्रह और लाकवालादि देवगण बेतन हैं, वे ही अपनी बुद्धि में निर्देश करके जगत् की रचना कर देंगे, उसके लिए बुद्ध की विया आवश्यकता ?' इस शङ्का का निरास करने के लिए कहा है—'अनेककर्तृंशोत्तृसंयुक्तस्य।" ग्रह लोकपालादि भी उसी जगत् में समाविष्ट है, जिसका कर्ता बहा माना जाता है, लोकपालादि अपने रचना स्वयं नहीं कर सकते । कलिपय पुरुष किसी कार्य के कर्ता ही होते हैं, भोक्ता नहीं, जैसे रसोइया मालिक को भोजन बनाकर खिला देता है, स्वयं नहीं खाता, अथवा जैसे ऋत्विमाण, यजमान से दक्षिणा लेकर यजमान के लिए कर्म करते हैं, कर्म-जन्य फल का भोक्ता यजमान ही होता है, ऋस्विक् नहीं। इसी प्रकार कुछ पुरुव कर्म-अन्य कुछ के भारता ही होते हैं, कर्ता नहीं, जैसे श्राद्ध कर्म में जन्य फल के भोक्ता ही चितृगण होते हैं, कर्त्ता नहीं। अथवा वैश्वानरीय इष्टि-जन्य फल का भोका ही पुत्र होता है, कर्त्ता नहीं [पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता जो वेस्थानर इष्टि करता है, उसका फल वुत्र को ही भिलता है-- "वैश्वानर द्वादश-कपालं निर्वपेत् पुत्रे जाते । यस्मिन् जाते एतानिष्टं निर्वपति, वृतः एव तेजस्व्यन्नाद इन्द्रियावी, पशुमान् भवति" (ते सं. २।२।५)]। ब्रह्म के हारा रचित जगत् में कर्ता और भोक्ता—दोनों का समावेश है, केवल कर्ता या केवल भोक्ता का नहीं—यह दिखाने के लिए भाष्यकार जन्मस्थितिमङ्गं पता सर्वकात्सर्वशक्तेः कारणाद्भवति, तद् ब्रह्मति वाक्यशेषः । अन्येषा-मिष मार्चावकाराणां त्रिष्वेवान्तर्भाव इति जन्मस्थितिनाशानामिह ब्रहणम् । यास्क-

#### भामती

विष्रहः । तवाश्रयो जगत् गार्क । केचित् सलु प्रतिनियतदेशोत्पावाः, यथा कृष्णमृगावयः । केचित् प्रतिनियतकाक्षोत्पावाः, प्रया कोकिलारवावयः । केचित्रप्रतिनियतिमिसाः, यथा नवाम्बुवध्यानाविनिमिसाः कलाकागर्भावयः । केचित्रप्रतिनियतिक्रयाः, प्रणा आधाणानां याजनावयो नेतरेवाम् । एवं प्रतिनियतफलाः यवा केचित् सुस्तिनः, केचिव् युःस्तिनः, एवं य एव सुस्तिनस्त एव कवाचिव् युःस्तिनः । सवंयेतवाकिस्मिकापरानिन्न याद्यच्छिकस्ये च स्वाभाविकस्ये चासवंशक्तिकर्तृंकस्ये च न घटते । परिमितशानशिकिभिग्रेह-कोकपालाविभिर्मातुं कत्तुं वाद्यवस्यात् । तविवस्तुकः । मनसाध्यिकस्यरचनारुपस्य इति छ । एक्या अपि हि अरीररचनायां रूपं मनसा न अवपं चिन्तयितुं कवाचित् , प्रागेव चगवचनायाः, किम्पुः पुनः कर्त्तुंमस्ययंः । सुन्नवावयं पुरयति । तव् व्रक्षेति वाक्यक्षेतः । स्यादेतत् कस्मात् पुनर्जन्यस्यिति-भक्तमान्नविद्यहणेन गृह्यते, न व्यविद्यरिकामायक्षया अपीत्यतः आह । अन्येवामिष भावविकाराणां वृद्यविनां निष्येवानसभाव इति । । वृद्धिस्तावदवयवोपचयः । तेनास्यावयवाववयविनो वितन्तुकावेरस्य

#### भामती-व्याख्या

ने "अनेककर्तृभोक्तृसंयुक्तस्य"—ऐसा कहा है। ''देशकालनिमिक्तक्रियाफलानि"—यहाँ पर देशस्र, कालक्ष्य, निमित्तं च, क्रिया च, फलं च— एतेषामितरेतरयोगद्वन्द्वः देशकालनिमित्त-क्रियाफलानि। प्रतिनियतानि च देशकालनिमित्तक्रियाफलानि च, तेषामाश्रयो, जगत्, तस्य— ऐसा समास यहाँ निवक्षित है। कुळ पदार्थ प्रतिनियतदेशोत्पत्तिक होते हैं, जैसे काले हरिण स्वभावतः यज्ञ करने के योग्य देश में ही रहते हैं—

कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः। स जैयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परम्॥ (मनुः २।२३)

कतिपय पदार्थ किसी काल विशेष में ही होते हैं, जैसे कोयल का मधुर स्वर वसन्त काल में ही सुना जाता है। कुछ वस्तुएँ नियत-निमित्तक होतो हैं, जैसे नवल मेघमाला का गर्जन सुनकर बलाका (बगुलियाँ) गर्भ धारण करती हैं। कुछ लोगों की क्रिया नियत (निश्चित) होती है, जैसे बाह्मणों का ही यागादि कमं कराना काम होता है, क्षत्रियादि का नहीं। इसी प्रकार कुछ प्राणियों का सुखादि रूप फल नियत होता है, जैसे ब्रह्मलोकस्थ जीवों को सुख और नरकवासी प्राणियों को दुःख ही होता है। इस प्रकार का प्रपञ्च न तो स्वाभाविक हो सकता है और न याद्दच्छिक (बिना किसी निमित्त के) किन्तु किसी सर्वज्ञ और सर्वशक्ति-समन्वित ईश्वर के द्वारा ही रचित हो सकता है। परिमित शक्तिवाले ग्रह, लेकपालादि की सूझ-बूझ से बहुत परे यह संसार-रचना है, इसलिए भाष्यकार कहते हैं — "मनसाऽप्यचिन्त्य-रचनारूपस्य।" आशय यह है कि किसी एक शरीर की रचना भी साधारण जीव की समझ में नहीं आती, उसका करना ता दूर रहा, फिर इतनी विकट जिटिताओं से पूर्ण जगत् की रचना ईश्वर के सिवा और कोई नहीं कर सकता। सूत्रस्थ अधूरे वाक्य की पूर्ति की जाती है—"तद् ब्रह्मेति वाक्यशेषः" । 'जगत् के जन्म, स्थिति और प्रलय—इन तीन विकारों ा ही ग्रहण नयों किया गया वृद्धि, परिणाम और अपक्षय नाम की तीन अवस्थाओं को क्यों छोड़ दिया गया ?' इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है-"अन्येषामि भावविकाराणां त्रिष्वे-वान्तर्भावः"। यास्काचार्यं ने जो कहा है- "षड् भावविकारा भवन्तीति वाष्यीयणिः (१) जायते, (२) अस्ति, (३) विपरिणमते, (४) वर्धते, (५) अपक्षीयते, (६) नश्यति" ( निरुक्त॰ १ )। इनमें से वृद्धि नाम है—अवयवों का उपचय ( बढ़ना या जुड़ना )। उसके

परिपठितानां तु 'जायते अस्ति' इत्यादीनां ग्रहणे तेषां जगतः स्थितिकाले संमाध्यमान-त्वान्मूलकारणादुत्पत्तिस्थितिनाशा जगतो न गृहीताः स्युरित्याशङ्कयेत, तन्मा शक्कीति योत्पत्तिन्नहाणस्तत्रेच स्थितिः पण्या त एव गृह्यन्ते । न यथोक्तविशेषणस्य

#### भामती

एव महान् पटो जायत इति जन्मैव वृद्धिः । परिचामोऽपि त्रिविद्यो धर्मसम्बाधस्थालक्षण उत्पत्तिरेव । र्वीमणो हि हाटकावेर्धमंत्रक्षणः परिणामः कटकमुकुडाविस्तस्योत्पत्तिः । एवं कटकावेरपि प्रस्पृत्पक्तस्याबि-सक्नो लक्ष्णपरिणाम उत्पक्तिः । एवमवस्यापरिणामो नवपुराणस्याधुत्पक्तिः । अपकायस्थवयबह्नासो नाश एव । तस्माज्जन्माविषु यथास्वमन्तर्भावाव वृद्धधावयः पष्टनोक्ता हत्यर्थः । अयेते वृद्धधावयो न जन्माविष्वस्तर्मवन्ति तथाप्युत्पत्तिस्वितिभञ्जमेवोपावातव्यम् । तथा सति हि तस्प्रतिपावके 'यतो वा इमानि भुतानि' इति वेदवार्थ्य बुद्धिस्यीकृते जगन्मुस्रकारणं नाम स्रवितं भवति । नामगा तु जायतेऽस्ति वर्द्धत इत्याबीनां प्रहणे तत्प्रतिपादकं नैकक्तवाक्यं बुद्धी भवेत् , तक्क न मूलकारणप्रतिपादनपरम् , महासर्गावृष्ट्यं स्थितिकालेऽपि तद्वाक्योदितानां जन्मादीनां भावविकाराचामुपपसे: इति शङ्कानिराकरचार्थं वेबोक्तोस्पत्तिस्थितिअञ्ज्ञप्रहणमित्याह 🖩 यास्कपरिपठितानां तु इति 🐞 । नन्वेवमृत्यत्पत्तिमात्रं सुन्धतां, तम्माम्तरीयकतया तु स्थितिभञ्जं गम्यत इत्यत आह क्ष या उत्पत्तिबंद्यनः कारणाद् इति ា । त्रिभि-रस्योपाबानस्यं सुच्यते । उत्पत्तिमात्रं तु निमित्तकारणसाधारणमिति नोपाबानं सुचयेत । तबिबमक्तं 🖶 तत्रिय इति 🕸 । पूर्वोक्तानां कार्य्यकारणविशेषणानां प्रयोजनसाह 🎍 न यथोक्त इति 🕸 । तदनेन

#### भागती-स्थारमा

द्वारा तन्तुओं के जुड़ते जाने पर एक सहस्रतन्तुक महान् पट बन जाता है, आचार्य यास्क भी कहते हैं- "वधंते इति स्वाङ्गाभ्युच्चयं सांयौगिकानां वार्थानाम्, वर्द्धते विजयेन वा वर्द्धते शरीरेणेति वा"। इस प्रकार की वृद्धि का जन्म में समावेश हो जाता है। परिणाम भी तीन प्रकार का होता है - (१) धर्म-परिणाम, जसे सुवर्ण-पिण्डादि धर्मी पदार्थी का कटक, मुकुटावि धर्मों के रूप में उत्पन्न होना। (२) लक्षण परिणाम, जैसे कटकादि धर्मों के वर्तमानत्व-अतीतत्वादि रूप लक्षणों की उत्पत्ति। (३) अवस्था-परिणाम, जंसे कटक-मुक-टावि की नवत्व-पुराणत्वादि अवस्थाओं की उत्पत्ति । इस प्रकार परिणाम रूप विकार भी जन्म ही है। अपक्षय का अन्तर्भाव नाश में होता है, अतः वृद्धि आदि विकारों को पृथक् नहीं गिनाया गया है। यदि वृद्धि आदि विकारों का जन्मादि में अन्तर्भाव नहीं भी होता, तब भी जन्म, स्थिति और भङ्ग का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वैसा करने से ही "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिविशन्ति च" (तं० उ० ३।१) इस बुद्धिस्य श्रुति-वाक्य के द्वारा ब्रह्म-रुक्षण के प्रतिपादन की संगति बैठती है, अन्यथा (षड् भाव विकारों का ग्रहण करने पर ) उसका प्रतिपादक उक्त निरुक्त-वावय उपस्थित होगा, वह जगत के मूलभूत बह्म का लक्षण प्रस्तुत नहीं करता, अपितु महामृष्टि के पश्चात् जगत् की स्थिति-काल में घड भाव विकारों की उपपत्ति हो जाता है। उससे मूलकारणाभूत ब्रह्म का लक्षण क्योंकर होगा ? इस शक्का की निवृत्ति करने के लिए वेदोक्त उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का प्रहण ही न्यायोचित है, यह भाष्यकार कह रहे हैं— "यास्कपरिपठितानां तु"। केवल 'जग-ज्जन्महेतुत्वम्'--इतना ही लक्षण पर्याप्त है, सूत्र में 'आदि' पद की क्या आवश्यकता ? एवं भाष्यकार के द्वारा 'आदि' पद की व्याख्या के रूप में स्थिति और भङ्ग का उल्लेख क्यों ?' इस शक्द्वा का निराकरण किया जा रहा है- "योत्पत्तिर्ब्रह्मणः कारणात्"। जन्म, स्थिति और भङ्ग-इन तीनों की हेतुता ही ब्रह्मगत उपादानता है, केवल जन्म-हेतुता तो निमित्तकारण में भी रह जाती है, अतः सूत्र में आदि पद रखना एवं भाष्यकार का जन्म, स्थित और

जगतो यथोक्तविशेषणमीश्वरं मक्त्वान्यतः प्रधानाद्वेतनाद्, मणुभ्योऽभावात्, संसारिणो वा उत्पत्यादि संमात्रयितुं शक्यम् । न च स्वभावतः, विशिष्टदेशकालिभिक्तानामिहोपादानात् । पतदेवानुमानं संसारिज्यतिरिक्तेश्वरास्तित्वादिसाधनं
मन्यन्त ईश्वरकारिणनः । निन्वहापि तदेवोपन्यस्तं जन्मादिस्त्रे । न, वेदान्तवाक्यकुसुमप्रथनार्थत्वात्स्त्राणाम् - वेदान्तवाक्यानि हि स्त्रेव्दाहृत्य विवार्यन्ते । वाक्या-

मामती

प्रसम्बेन प्रतिसाविषयस्य ब्रह्मस्वरूपस्य सक्षणहारेण सम्भावनोक्ता । तत्र प्रमाणं बक्तव्यम् । यणाहुर्ने-यायकाः----

> "सम्भावितः प्रतिज्ञायां पक्षः साष्येत हेतुना। न तस्य हेतुभिस्श्राचमृत्यतन्त्रेव यो हतः॥"

णा च च्या जननीत्याविः' इति । इत्यं नाम जन्मादिसम्भावनाहेतुः, यथन्ये वैशेषिकादय

ा एवानुमानादीक्षरविनिद्धयमिच्छन्तीति, सम्भावनाहेतुतां द्वर्धयतुमाह ■ एतदेव इति ■ । चौदयति

च निन्दिहापि इति ■ । एतावतैवाधिकरणार्थे समाप्ते वक्ष्यमाणाधिकरणार्थं वदन् सुहुद्भावेन परिहरित

च इति ⊜ । वेदान्तवादयकुसुमग्रथमार्थतामेव दर्शयति ■ वेदान्तिति ⊜ । विचारस्याच्यवसानं सचा-

#### भामती-ध्याख्या

मङ्ग-तीनों का निर्देश करना सार्थक है। जगद्रूप कार्य के जो विशेषण दिए गए हैं—अनेक-कर्तृभोक्तृसंयुक्तत्वादि और कारणभूत ब्रह्म के जो सर्वज्ञत्वादि विशेषण दिए गए हैं, उनका प्रयोजन स्पष्ट किया जाता है—"न यथोक्तविशेषणस्य जगतो यथोक्तविशेषणमीश्वरं मुक्खा अन्यतः उत्पत्त्यादि सम्भावयितुं शक्यम्"। सांख्य-सम्मत प्रधान (प्रकृति), वैशेषिक-कल्पित परमाणु जड और माध्यमिक सिद्धान्त-सिद्ध शून्य (अभाव) तत्त्व निरुपाख्य (अलीक) एवं संसारी जीव अल्पज्ञ हैं, अतः वे जगत् की रचना नहीं कर सकते।

शहा यहां तक की चर्चा का निष्कर्ष यह है कि प्रथम सूत्र में प्रतिज्ञात ब्रह्म का द्वितीय सूत्र में जो लक्षण (जगज्जनमादिकर्तृत्व) प्रस्तुत किया गया, उसके द्वारा ब्रह्मस्वरूप की सम्भावना प्रकट की गई, अब ब्रह्म में प्रमाण प्रदक्षित करना चाहिए, जैसा कि नैयायिक गण मानते हैं -

"सम्भावितः प्रतिज्ञायां पक्षः साध्येत हेतुना । न तस्य हेतुभिस्त्राणमुत्पतन्नेव यो हतः॥"

वर्थात् पर्वतरूप पक्ष पर्वतत्वेन सिद्ध और विह्नमत्त्वेन साध्य माना जाता है, रूक्षण के द्वारा सम्भावित विह्नमत्त्वेन पर्वत रूप पक्ष ही धूमादि हेतु के द्वारा सिद्ध किया जाता है, रूक्षण-रहित अत एव असम्भावित उस पक्षकी हेतुओं के द्वारा सिद्धि नहीं की जा सकती, जो कि प्रतीति में आते ही व्याहत हो जाता है, जंसे 'वन्ध्या में माता'। फरूतः जन्मादिकर्तृत्वरूप रूक्षण के द्वारा सम्भावित इद्धा में प्रमाण-प्रदर्शन की अपेक्षा से वंशेषिकादि ''जन्माद्यस्य यतः"—इस सूत्र को रूक्षण के साथ-साथ अनुमान प्रमाण का भी सूचक मानते हैं—'क्षित्या-दिकं जगत, सकर्तृकम, जन्मादियुक्तत्वाइ, घटादिवत्'।

समाधान —यह विचार शास्त्र है, प्रमाण-शास्त्र नहीं कि प्रमाण-प्रदर्शन मात्र से अधिकरण का उद्देश्य पूरा हो जाय । यहाँ सभी वक्ष्यमाण अधिकरणों में विवादास्पद वेदान्त वाक्यों पर संशयादि-प्रदर्शन पूर्वक यह विचार किया जाता है कि इन वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय किस प्रकार है ? वेदान्त-वाक्यरूपी पुष्पों को पिरोने के लिए यह सूत्र-प्रन्थ रचा गया है। इस विचार-माला का पर्यवसान ब्रह्मावगित्ररूप सुमेरु में ही होता है, अनुमानादि

र्थेविचारणाच्यवसाननिर्वृत्ता हि ब्रह्मावगितः, नानुमानाविष्रमाणान्तरनिर्वृत्ता । सत्सु ा वेदान्तवाक्येषु जगतो जन्मादिकारणचादिषु तद्र्यमहणदाद्ध्यायानुमानमपि वेदान्तवाक्याविरोधि ममाणं भवन्न निवार्थते, श्रुत्येव च सहायत्वेन तर्कस्याम्युपे-तत्वात्। तथा हि - 'श्रोतक्यो मन्तक्यः' (बृह० २।४।५) इति श्रुतिः 'पण्डितो मेघावी गन्धारानेबोपसंपद्यतेवमेषेहाचार्यवान् पुरुषो वेद' (छान्दो० ६।१४।२) इति च पुरुष-बुद्धिसाहाच्यमात्मनो दर्शयति । न धर्मजिह्यासायामिव अत्यात्य एव प्रमाणं

सनाविश्वाद्वयोष्छेदः । ततो हि बह्यावगर्तिनर्वृत्तिराविभावः । तत्तिः ब्रह्मणि शब्दादि न मानान्तरमनुस-रजीयम् । 📶 च कुतो मननं, कुतक्ष तदनुभवः 📉 ।।।।।। इत्यत आह 🛎 सत्सु तु वेदान्तवाक्येषु इति 🔳 । अनुमानं वेदान्ताविरोधि तहुपजीवि वेस्यपि ब्रष्टञ्यम् । शब्दाविरोधिन्या तहुपकीविन्या 🔳 युक्त्या विवेचनं मननम् । युक्तिक्षार्थापत्तिरनुमानं वा । स्यावेतव् --- यथा धमं न पुरुवबुद्धिसाहाय्यम् , एवं ब्रह्मच्यपि कस्माम्न अवतीत्यत आह् 🖩 न वर्मीजज्ञासायामिय इति 📾 । 🗎 श्रुक्षावयः इति 🕸 ।

भामती-व्याख्या प्रमाणों के द्वारा वह अवगति सम्भव नहीं, जैसा कि श्रुति कहती है-''नेषा तर्केण मितरापनेया" (कठो॰ १।२।९)। वेदान्त-वाक्य-प्रसूत ब्रह्मावगति से ही कथित द्विविध अविद्या का उच्छेद एवं जीव में ब्रह्मरूपता का आविर्भाव होता है। 'तब क्या ब्रह्म के बोधन में प्रवृत्त अनुमानादि (वेदान्त-भिन्न) प्रमाणों का आदर नहीं करना चाहिए ? उनकी उपेक्षा कर देने से मनन (अनुमानादिपूर्वंक अनुचिन्तन ) और साक्षात्कार क्योंकर होगा ? इस प्रश्न का उत्तर है— "सत्सु वेदान्तवाक्येषु" । अर्थात् जगज्जन्मादि-कारण-वेदी वेदान्त वाक्यों के द्वारा ही प्रथमतः बह्म का बोध उत्पन्न होता है, उसको हढ़ता प्रदान करने के लिए यदि अनुमानादि प्रवृत्त होते हैं, तब उनको उचित समादर ही दिया जायगा, उनकीं उपेक्षा नहीं की जायगी, क्योंकि श्रुति ही अपने सहायक के रूप में तर्कादि की मान्यता प्रदान करती है—"श्रोतच्यो मन्तव्यः" (बृह० उ० २।४।१) ! "पण्डितो मेधावी गन्धरानेवोपसम्पद्येतैवमेवेहाचार्यवान् पुरुषो वेद" (छा० ६।१४।२) यह श्रुति स्पष्टरूप से पुरुष-बुद्धि की सहायता की स्वीकार करती हुई कहती है कि जैसे कोई मेधावी पण्डित पुरुष अन्य व्यक्तियों से मार्ग-दर्शन लेकर सुदूर गन्धार देश तक पहुँच जाता है, वैसे ही अधिकारी पुरुष आचार्य के निदेंशन में वेदान्त वाक्यों के द्वारा ब्रह्म का वेदन (अवगम) कर लेता है।

शहा - जैसे घर्म के बोधन में वेद पुरुष बुद्धि की सहायता को स्वीकार नहीं करता [ कुमारिल भट्ट ने कहा है-

"द्रव्यक्रियागुणादीनां धर्मत्वं स्थापयिष्यति। तेषामंन्द्रियकत्वेऽपि न ताद्रुप्येण धर्मता । श्रेयःसाधनता ह्येषां नित्यं वेदात् प्रतीयते ।

ताद्रप्येण च धर्मंत्वं तस्मान्नेन्द्रियमोचरः॥" ( एलो. वा. पृ. ४९ ) स्रीहि आदि द्रव्य, यागादि क्रिया, आरुण्यादि गुण ही धर्मक्रप माने गए हैं। यद्यपि वे ऐन्द्रियक हैं, तथापि उनमें धर्मता ऐन्द्रियक नहीं मानी जाती, क्यांकि उनमें श्रेय:साधनत्वेन रूपेण धर्मता मानी जाती है, श्रेय:साधनता का ज्ञान नियमतः "व्रीहिभियंजेत" इत्यादि वैदिक वाक्यों से ही होती है, अतः धर्म वेदैकसमधिगम्य है, धर्म के बोधन में अन्य किसी प्रमाण की सहायता अपेक्षित नहीं ]। वैसे ही औपनिषद पुरुष (ब्रह्म ) के बोधन में भी वेदान्त-वाक्य अन्य किसी भी प्रमाण या युक्ति की अध्या ए में करेंगे ?

समाधान - उक्त शङ्का का निरामस्ग करते हुए भाष्यकार कहते हैं - 'न धर्मजिज्ञा-

ब्रह्मजिक्कासायाम् , किंतु अत्यादयोऽनुभावादयस्य यथासंभवमिह प्रमाणम् , अनुभावा-वसानत्वाद् भूतवस्तुविषयत्वाच्य ब्रह्महानस्य । कर्तन्ये हि विषये नानुभवापेक्कास्तीति श्रुत्यादीनामेव प्रामाण्यं स्थात् , पुरुषाधीनात्मलाभत्वाच कर्तन्यस्य । कर्त्मकर्त्म-

#### भामती

श्रुतीतिहासपुराणस्मृतयः, प्रमाणम् । जनुभवोऽन्तःकरणवृत्तिभेशे बद्यसाक्षाःकारस्तस्यविद्यानिवृत्तिद्वारेशं ज्ञ्यस्वरूपाविभीवः प्रमाणफलम् । तस्त्र फलमितः फलमिति गमियतस्यम् । वद्यपि धर्मेजिज्ञासायामपि सामग्रयां प्रायक्षावीनां व्यःपारस्त्रयापि साक्षाम्मास्ति । बद्याज्ञिज्ञासायां तु साक्षावनुभवावीनां सम्भवी-ऽनुभवार्षा च ब्रह्मजिक्षासेस्थाहं ∰ अनुभवावसानस्वात् இ । ब्रह्मानुभवो ब्रह्मसाखात्कारः परमपुरवार्षः विमृष्टिविक्तिल्दुःखपरमानन्वरूपस्वाविति । ननु भवतु ब्रह्मानुभवार्था जिङ्गासा, तस्नुभव एव स्वदास्यः, ब्रह्मजस्तिद्वयस्थायोग्यस्याविस्थतं आहं ■ भूतवस्तुविषयस्थाच्य ब्रह्मविज्ञानस्य ७ । व्यतिरेकसाक्षास्थरस्य विकल्पक्यो विषयविषयिभावः ।

नत्वेवं वर्मकानमनुभवावतानं, तदनुभवस्म स्वयमपुरुवार्थत्वात् , तदनुष्ठानताष्यत्वात् पुरुवार्थस्य, अनुष्ठानस्य च विमाप्यनुभवं धाव्यक्षानमात्रादेव सिक्ठेरित्याह ■ कर्संथ्ये हीस्यादिना ७ । न वायं सासा-त्कारिवयतायोग्योऽध्यवर्तमानस्वाद् , अवसंमानवान्यस्थितत्वादित्याह ७ पुरुवावीन इति ■ । पुरुवावीनत्वयेव लौकिकवैदिककार्य्याणामाह ■ कर्त्तुमकर्त्तृम् हित । लोकिकं कार्य्यमनवस्थितमुदा-

#### भामती-व्याख्या

सायामिव श्रुत्यादय एव प्रमाणं ब्रह्मजिज्ञासायाम्"। केवल श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण और सूत्र ग्रन्थ ही ब्रह्म में प्रमाण नहीं, अपितृ अन्तःकरण की वृत्ति विशेषरूप अनुभव ( ब्रह्मसाक्षात्कार ) भी प्रमाण है और अविद्या-निवृत्ति के द्वारा ब्रह्मस्वरूप का आविभीव उस प्रमाण का फल माना जाता है। वह वस्तुतः फल ( प्रमाण-जन्य ) नहीं, अपितु फल के समान होता है। यद्यपि धर्म-जिज्ञासा में भी वैदिक शब्दों की ग्रहणादि सामग्री श्रावण प्रत्यक्षादि की अपेक्षा करती है, तथापि धर्म में प्रत्यक्षादि का साक्षात् उपयोग नहीं, किन्तु ब्रह्म-जिज्ञासा में अनुभव का साक्षात् उपयोग है, क्यों कि ब्रह्म-जिज्ञासा का ब्रह्म-साक्षात्कार ही प्रयोजन माना जाता है-अनुभवावसानत्वाद् ब्रह्मज्ञानस्य' । ब्रह्म का अनुभव या साक्षात्कार ही परम पुरुषार्थ है, क्योंकि वह निखिल दु:ख-रहित परमानन्द-स्वरूप होता है। 'यह जो कहा जाता है कि अनुभवार्था जिज्ञासा, वह उचित नहीं, क्योंकि ब्रह्म में प्रत्यक्ष की योग्यता ही नहीं मानी जाती' - इस आक्षेप का निराकरण किया जाता है - "भूतवस्तुविषयत्वाच्च ब्रह्मविज्ञानस्य''। यद्यपि ब्रह्मरूप साक्षात्कार का ब्रह्म के साथ विषय-विषयिभाव नहीं, तथापि ब्रह्म से व्यतिरिक्त वृत्तिरूप साक्षात्कार की विषयता ब्रह्म में बन जाती है, वृत्ति अनिर्वचनीय और काल्पनिक है, अतः उसकी विषयता भी विकल्पात्मक ( काल्पनिक ) ही होती है। अथवा अविद्या का व्यतिरेक (अभाव) जब ब्रह्मरूप और ब्रह्मरूप साक्षात्कार ही अविद्या के व्यतिरेक का साक्षात्कार होता है, तब एक ही ब्रह्म में ब्रह्मत्वेन विषयिता और अविद्याव्यति-रेकत्वेन विषयता — इस प्रकार काल्पनिक विषय-विषयिभाव माना जा सकता है। जैसे ब्रह्म का अनुभव परम पुरुषार्थ है, वैसे धर्म का अनुभव परम पुरुषार्थं नहीं, अपितु धर्म के अनुष्ठान से स्वर्गीदिरूप पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, धर्म का अनुष्ठान धर्म के शाब्द-ज्ञानरूप परोक्ष ज्ञान से भी सम्पन्न हो जाता है, भाष्यकार कहते हैं — "कर्त्तं व्ये हि विषये नानुभवापेक्षाऽस्ति"। धर्म साक्षात्कार की विषयता के योग्य भी नहीं होता, क्योंकि ज्ञान-काल में धर्म वर्तमान नहीं होता, अपितु "पुरुषाधीनात्मलाभत्वाच्च कर्तव्यस्य"। केवल ज्ञायमान अननुष्ठित यागादि को घम नहीं, सम्पादित यागादि को धर्म कहा जाता है, वह पहले सम्भव नहीं। सभी लौकिक

न्यथा वा कतुँ शक्यं लौकिकं वैदिकं च कर्म, यथाश्वेन गच्छति, पद्भशामन्यथा वा. न था गच्छतीति । तथा 'अतिरात्रे पोडशिनं गृहाति, नातिरात्रे पोडशिनं गृहाति', 'उदिते भुहोति, अनुदिते जुहोति' इति विधिप्रतिषेधास्थात्रार्थवन्तः स्युः, विकल्पोत्सर्गापवा-दाक्य । न तु वस्त्वेवं नैवमस्ति नास्तीति वा विकल्पते । विकल्पनास्तु पुरुषबुद्धय-

हरति 🕏 यंबाऽहवेन इति 🚳 । लौकिकेनोवाहरणेन सह वैविकमुवाहरणं समुश्चिनोति 🖷 तथाऽतिरात्र इति 🕏 । कर्तुनकर्तुनित्यस्थेदमुदाहरणमुक्तम् । कर्त्तुनन्यवा 💵 कर्त्तुनित्यस्योदाहरणमाह 🐵 उदिस इति ■ । स्याबेतत्— पुरुवस्थातम्त्र्यात् कर्त्तव्ये विवित्रतिषेवानामामर्थंक्यम् , अतवधीनस्थात् पुरुवप्रवृत्तिः निवृत्त्योरित्यत आह अविविप्रतिवेषामात्रार्थवन्तः स्युः । गुह्मातीति विधिः । न गृह्मातीति प्रतिवेषः । उदितानुदितहोमयोजिनी । एवं नारास्थित्पर्शनिन्तेष्टो सक्ष्यस्य तद्वारणविधिरित्येवं जातीयका विधिः प्रतिवेषा अर्थवस्तः । श्रुत इत्यत आह 🛞 विकल्पोत्सर्गापवादाश्च 🚛 । जो हेव्हैं । यस्माव ग्रहणाग्रहण-बोरवितानुवितहोमयोङ्च विदोधाःसमुख्ययासम्भवे तुल्यवलसया च बाज्यवश्चिकभाषाभावे सायगस्या विकल्पः । नारास्थित्पर्धामनिवेषतदारन्योश्च विवद्धयोरतुक्ववलतया न विकल्पः । किन्तु गागामनासः स्पर्शननिषेत्रस्य धारणविधिविषयेण विशेषशास्त्रेण बाधः ।

एतट्ट अवति —विविप्रतिषेषेरेव स तावृशी विषयोऽनागतीत्याद्यक्य उपनीती येम पुरुवस्य

#### मामती-व्याख्या

और वैदिक कर्म (क्रिया) ''कर्त्तुमकर्त्तुमन्यथा वा कर्त्तुं शवयम्''। जैसे लौकिक गमनादि कर्मी में पुरुष सर्वथा स्वतन्त्र है, चाहे वह 🗪 के द्वारा गमन करे या पैदल, अथवा गमन ही ॥ करे। वैसा ही 'अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णित" (मै. सं. ४।७।६), 'नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति" इत्यादि वाक्यों के आधार पर अतिरात्रसंस्थाक ज्योतिष्टोम याग में बोडशिसंज्ञक ग्रह ( दारुमय पात्र ) में सोमरस ग्रहण करे या न करे । इसी प्रकार "उदिते जुहोति" और "अनुदिते जुहोति"— इत्यादि वाक्यों के द्वारा सूर्य के उदय हो जाने पर अग्निहोत्रसंज्ञक कर्म करे या सूर्य के उदय होने से पहले। 'यदि कर्म' करने में पुरुष स्वतन्त्र है, तब विधि-निषेध शास्त्र व्यथं हैं, क्योंकि उनके अधीन होकर पुरुष प्रवृत्त या निवृत्त नहीं होता, अपितु वह अपनी स्वतन्त्रता के कारण प्रवृत्त-निवृत्त होता है'—इस आक्षेप का समाधान है—''विधि-प्रतिषेधार्थायंवन्तः स्युः'। ''अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति''—यह विधि और ''नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति"—यह निषेष है । उदित और अनुदितपद-घटित उक्त दोनों वाक्य विधिरूप हैं । इसी प्रकार "नारं स्पृष्ट्वाऽस्थि सस्तेष्टं सवासा जलमाविशेत्"—यह निषेध एवं "शिर:कपाल व्यजवान् भिक्षाशी कर्म वेदयन् । ब्रह्महा द्वादशांब्दानि मितभुक् शुद्धिमाप्नुयात् ॥" (याञ्च० ३।२४२ ) इत्यादि वाक्य ब्रह्मघाती के लिए शव की शिरोऽस्थि का व्वजरूपेण धारण विहित है। कथित सभी विधि-निषेध शास्त्रों की तभी सार्थकता होती है, जब कि कमें में पुरुष स्वतन्त्र है, क्योंकि षोडशिसंज्ञक पात्र के यहण और अग्रहण, उदित होम और अनुदिस होम परस्पर विरुद्ध हैं, उनका समुच्चय सम्भव नहीं, अतः समान बलवाले ग्रहणाग्रहणादि कर्मी का अगत्या विकल्प होता है, किन्तु मनुष्य की गीली हुड्डी के स्पर्श का निषेध एवं ब्रह्मघाती के लिए उसके घारण की विधि का विकल्प नहीं माना जाता, क्योंकि निषेच सामान्यविषयक और विधि विशेषविषयक है, अतः समानबलता न होने से विधि शास्त्र के द्वारा निषेध शास्त्र का बाध हो जाता है। सारांश यह कि विधि और प्रतिषेध ज्ञास्त्रों के द्वारा वैसा ही भविष्य में उत्पन्न होने वाला (कार्यह्रप) विषय उपस्थापित किया जाता है, जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति के सम्पादन में पुरुष का

पेक्षाः । न वस्तुयाधातम्यक्षानं पुरुषषुद्धथपेक्षम् । कि तर्हि ? वस्तुतन्त्रमेव तत् । न हि स्थाणावेकस्मिन्स्थाणुर्वा पुरुषोऽन्यो वेति तस्वक्षानं भवति । तत्र पुरुषोऽन्यो वेति मिथ्याक्षानम् , स्थाणुरेवेति तस्वक्षानं, वस्तुतन्त्रत्वात् । एवं भूतवस्तुविषयाणां प्रामाण्यं वस्तुतन्त्रम् । तत्रैवं सति ब्रह्मक्षानमपि वस्तुतन्त्रमेव, भूतवस्तुविषयत्वात् । नतु भूत-

#### भामती-व्याख्या

स्वातन्त्र्य अव्याहत रहता है, किन्तु अकार्यभूत (सिद्ध पदार्थ) के विषय में वैसी बात नहीं होती, अत एव भाष्यकार कहते हैं—"न तु वस्तु एवं नैवम्, अस्ति नास्तीति वा विकल्प्यते"। 'एवं नैवम्'—इस वाक्य के द्वारा प्रकार-विकल्प (करण और अन्यथाकरणरूप) और 'अस्ति नास्ति'—इस वाक्य के द्वारा करणाकारणरूप प्रकारि-विकल्प का निराकरण किया गया है।

यदि कहा जाय कि भूत (सिद्ध ) पदार्थ में भी विकल्प देखा जाता है, जैसे-'स्थाणुवी पुरुषो वा'। तो वैसा कहना उचित नहीं, क्योंकि "विकल्पनास्तु पुरुष-बुद्धचपेक्षाः"। 'पुरुष-बुढि' पद से अन्तः करण का ग्रहण किया गया है, उसकी अपेक्षा से संशय और विपर्ययक्ष कल्पना ज्ञान उत्पन्न होते हैं। उनमें कुछ ज्ञान वासना (संस्कारों) से युक्त केवल मन के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे—स्वप्त में संशय और विपर्यंय होते हैं। कतिपय ज्ञान वासना-युक्त मन और बाह्य इन्द्रिय-इन दोनों के द्वारा उत्पादित होते हैं, जैसे-'स्थाणुर्वा पुरुषो वा ? इस प्रकार का स्थाणु में संशय अथवा स्थाणु में 'पुरुष एव'— इस प्रकार का विपर्यय । भाष्यकार ने जो कहा है—''पुरुषो वाऽन्यो वा''। वहाँ 'अन्य' शब्द के द्वारा पुरुष का भी स्याणु-भिन्नत्वेन अभिधान किया गया है, अतः संशय अथवा विपर्ययरूप कल्पना ज्ञान स्थाणु-तत्त्व या पुरुषतत्त्व को विषय नहीं करते, संशय केवल उच्चैस्तत्त्वरूप समान धर्मवाले धर्मी के ज्ञान से और विपर्यय केवल सादृश्य ज्ञान से जनित होता है। फलतः संशयादि विकल्प ज्ञान यथावस्तु (वस्त्वनुसारी ) न होकर बुद्धि-कल्पित आकार का ही ग्रहण करते हैं, स्थाण्वादिरूप वस्तु को न तो संशय विकल्पित करता है और न विपर्यय अन्यया-करण कर सकता 🜓। तत्त्व-ज्ञान बुद्धि-तन्त्र न होकर वस्तु-तन्त्र होता है, अतः उससे वस्तु-तत्त्व का निश्चय होना युक्त ही है, विकल्प ज्ञानों से वस्तु का निश्चय नहीं होता, भाष्यकार कहते हैं— न वस्तुणानाध्यज्ञानं पुरुषबुद्धचपेक्षम्।" इस प्रकार सामान्यतः सिद्धवस्तुविषयक ज्ञानों में आमाण्य और ६स्तुतन्त्रता सिद्ध कर लेने के अनन्तर ब्रह्म-ज्ञान में वस्तु-तन्त्रता का प्रतिपादन करते 🝍 – तत्रवं ब्रह्मज्ञानमपि वस्तुतन्त्रमेव, भूतवस्तुविषयत्वात्"।

वस्तुत्वे ब्रह्मणः प्रमाणान्तरविषयत्वमेवेति वेदान्तवाक्यविचारणानिर्यकेव प्राप्ता । नः इन्द्रियाविषयत्वेन संबन्धाग्रहणात्। स्वभावतो विषयविषयाणीन्द्रियाणिः न त्रह्य-धिषयाणि । सति हीन्द्रियविषयत्वे ब्रह्मणः इदं ब्रह्मणा संबद्धं कार्यमिति गृह्यते । कार्य-

भागती

💵 घोदयति 🔳 ननु भूतेति 🕸 । यत् किल भूतार्थं वाक्यं तस्त्रमाणान्तरगोषरार्थंतयाञ्जुवादकं वृष्टम्, पणा नद्यास्तीरे फलानि सन्तीति, तथा च वेदान्ताः, तस्माद् भूतार्थतया प्रमाणान्तरवृष्टवेवार्थ-मनुबदेयुः । उक्तं 🔳 ब्रह्मणि जगःजन्माविहेतुकमनुमानं प्रमाणान्तरम् । एवं च मौलिकं तदेव परीक्षणीर्यं, न सु बेदान्सवाक्यानि तदघीनसत्यत्वादीनीति कथं वेदान्तदाक्यप्रथनार्थता सूत्राणामित्यर्थः । परिहरति 🕸 नेन्द्रियाविषयस्येति 🔳 । कस्मात् पूनर्नेन्द्रियविषयस्यं प्रतीच 💵 आह 🔳 स्वभावतः इति 🕸 । अत एव चृतिः।

'पराज्ञि सानि व्यतुजत् स्वयंभुः तस्मात्पराङ् पदयति नान्तारात्मन् इति ।

🔳 सति हीन्द्रियेति 🦀 । प्रस्थवास्मनस्त्रविषयस्यमुपपावितम् । 💶 🗷 सामान्यतो वृष्टमय्यपुमार्ग ब्रह्माणि न प्रवसंते तबोपरिष्टान्निपुणतरमुपपाविष्यामः । उपपावितं वैतवस्माभिविस्तरेण न्यायकणि-

#### भागती-व्याख्या

शहा-बह्य यदि सिद्ध पदार्थ होने के कारण वेद से अन्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय है, तब ब्रह्म-ज्ञान के लिए वेदान्त-वाक्यों का विचार निरर्थक है, व्योंकि 'वेदान्त-वाक्यम्, अनुवादकम्, प्रमाणान्तरविषयीभूतभूतार्थविषयकत्वात्, लौकिकवाक्यवत्'—इस अनुमान के द्वारा वेदान्त-वाक्यों में अनुवादकता सिद्ध होने के कारण अनिधगतार्थ-बोधकत्वरूप प्रामाण्य ही सिद्ध नहीं होता । न्यायकणिका में भी कहा है—'भानान्तरविषयतया तदपेक्षत्वाद् वेदस्य प्रामाण्यं विहन्येत" (न्या-कणि. पृ. २)। अप्रमाणभूत विकल्पात्मक ज्ञानों से वस्तुतत्त्व का निश्चय नहीं होता—यह कहा जा चुका है। ब्रह्म में जगज्जनमादिहेतुक अनुमानरूप प्रमाणान्तर की विषयता दिखाई जा चुकी है। अतः पूरुभूत अनुमान प्रमाण का ही परीक्षणात्मक विचार करना चाहिए, वेदान्त का नहीं। इस प्रकार यह जो कहा गया कि 'वेदान्तवाक्यग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम्'', वह कहना संगत नहीं।

समाधान-उक्त आशङ्का का निरास करते हुए भाष्यकार ने कहा है-"न, इन्द्रियादिविषयत्वे सम्बन्धाग्रहणात्''। प्रत्यगात्मा में इन्द्रियों की विषयता वयों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर है—"स्वभावतो विषयविषयाणीन्द्रियाणि, न ब्रह्मविषयाणि" । अत एव श्रुति कहती है—"पराश्वि स्नानि व्यतृणत् स्वयम्भूस्तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन्" (कठोः २।१।१) [अर्थात् स्वयम्भू (परमेश्वर) ने श्रोत्रादि इन्द्रियों की अन्तर्मुखता का हनन ( अवरोध ) कर बाह्यमुखता बनाई, जिससे इन्द्रियों के द्वारा बाह्य विषयों का ही स्वाभाविक ग्रहण होता है, आत्मादि आन्तरिक विषयों का ग्रहण नहीं ]। ब्रह्म यदि इन्द्रियों का विषय होता, तब कार्य प्रपृत्व में ब्रह्म-जन्यत्वादिरूप सम्बन्ध का ग्रहण हो जाता और उस कार्य के द्वारा ब्रह्मरूप कर्त्ता का ग्रहण सामान्यतोदृष्ट अनुमान के द्वारा हो जाता [सामान्यतोदृष्ट अनुमान का स्वरूप बताते हुए न्यायभाष्यकार कहते हैं—"सामान्यतो दृष्टं नाम यत्राप्रत्यक्षे किङ्गलिङ्गिनोः सम्बन्धे, केनचिदर्थेन लिङ्गस्य सामान्यादप्रत्यक्षो लिङ्गी गम्यते, यथेच्छादि-भिरात्मा, इच्छादयो गुणाः, गुणाध्य द्रव्यसंस्थानाः, तद्येषां स्थानं स आत्मेति'' (न्या भा. १।१।५)। प्रकृत में यद्यपि आकाशादि कार्यं और ब्रह्म का जन्य-जनकभाव सम्बन्ध गृहीत नहीं, तथापि घटादि कार्य का कुललादि के साथ कार्य-कारणभाव देख कर क्षित्यादि कार्य के

मात्रमेव ■ गृह्यमाणं कि ब्रह्मणा संबद्धं किमन्येन केनिबद्धा संबद्धमिति न शक्यं निम्नेतुम्। तस्माज्जन्मादिस्त्रं नानुमानोपन्यासार्थम्, कि तर्हि? वेदान्तवाक्यप्रदर्शनार्थम्। कि पुनस्तद्वेदान्तवाक्यं यत्स्त्रेणेह लिलक्षयिषितम् ॥ 'भृगुवैं वारुणिः वरुणं पितरमुपससार। अधीहि मगवो ब्रह्मेति' इत्युपक्रम्याह—'यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तद्विजिद्धासस्य। तद्ब्रह्मोति' (तैत्ति० ३।१)। तस्य च निर्णयवाक्यम्—'आनन्दाद्वयं च खिल्वमानि भृतानि जायन्ते। आनन्देन जाताति जीवन्ति। आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति' (तैत्ति० ३।६)। अन्यान्यप्येवंजातीयकानि वाक्यानि नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावसर्ववस्वक्षपकारणविषयाण्युदाहर्तव्यानि॥ २॥

#### मामती

कायाम् । न च भूतार्थतामात्रेणानुवावतेत्युपरिष्टादुपपावयिध्यामः । सस्मात् सर्वमवदातम् । श्रृतिम 'यतो वा' इति ज्ञापा वर्शयित, 'येन जातानि जीवन्ति' इति जीवनं स्थिति, 'यत्प्रयन्ति' इति तत्रैव स्यम् । ''तस्य च निर्णयवाक्यम्' । अत्र प प्रचानाविसंशये निर्णयवाक्यम् 'आनन्वाद्ययेव' इति । एतदुक्तं भवति—यया रञ्ज्वतानसहितरज्जूपादाना पापा रज्ज्वां सत्यामस्ति रज्ज्वामेव च लीवते, एवमविद्या-सहितश्रह्मोपादानं जगद् बह्माय्येवास्ति तत्रैव च लीवत इति सिद्धम् ॥ २ ॥

#### भामती-व्याख्या

द्वारा ब्रह्मरूप कर्त्ता का अनुमान किया जा सकता था, यदि ब्रह्म किसी इन्द्रिय ना विषय होता ]। सामान्यतो दृष्ट अनुमान का आगे चल कर तर्कपाद में निराकरण किया जायगा। न्यायकणिका में विस्तारपूर्वक इसका उपपादन किया गया है [ श्री मण्डनमिश्र ने सङ्का उठाकर उसका निराकरण किया है—"ननु सिद्धमेव सिन्नवेशादिमता बुद्धिमत्पूर्वकत्वात्। वातमेत्" (विधि. पृ. २९२)। इसकी व्याख्या में विस्तारपूर्वक ईश्वर की सिद्धि और उसका निराकरण किया गया है ]। वेदान्त-वाक्य सिद्धार्थक मात्र होने से अनुवादक नहीं कहे जा सकते—यह समन्वय सूत्र में कहा जायगा। अतः "जन्माद्यस्य यतः"—यह सूत्र ईश्वरानुमान का उपन्यास नहीं करता, अपितु वेदान्त-वाक्य का उपस्थापक है।

वह वेदान्त-वाक्य कीन है ? इस प्रश्न का उत्तर है— "भृगुर्वे वार्राणः वरुणं पितरमुपससार—अधीह भगवो ब्रह्मोत । तं होवाच—यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि
जीवन्ति, यदप्रयन्त्यभिसीवशन्ति, तिद्विजिज्ञासस्व, तद् ब्रह्मोति (ते. उ. ३।१) । [प्रसिद्ध
आख्यायिका है कि वरुण का भृगुनामक पुत्र अपने पिता की शरण में जाकर ब्रह्म की जिज्ञासा
प्रकट करता है। वरुण ब्रह्म-लक्षण के माध्यम से उपदेश देता है— 'यह समस्त जगत् जिससे
उत्पन्त एवं जिससे अनुप्राणित होकर जीवित रहता और अन्तिम समय जिसमें प्रलीन हो
जाता है, वह ब्रह्म है, उसको जानने का प्रयत्न करों ]। पिता से मार्ग-निर्देशन लेकर भृगु
अपने चित्त को समाहित कर उक्त लक्षण का लक्ष्य खोजने में लग जाता है। अन्त, प्राण, मन
और विज्ञान में क्रमशः लक्षण घटाने का प्रयत्न करता है, किन्तु उससे उसे सन्तोष नहीं
होता, अन्ततो गत्वा वह स्वयं इस निर्णय पर पहुँच जाता है— "आनन्दो ब्रह्मोति व्यजानात्।
आनन्दाद ह्मेव खिल्वमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति" (ते. उ. ३।६)। आशय यह बि उसे रज्जुविषयक अज्ञान से विश्निष्ट रज्जुरूप
उपादानकारण का कार्यभूत सर्पादि उसी रज्जु में स्थित रह कर उसी में विलीन हो जाता

( ३--शास्त्रयोनित्वाधिकरणम् । स्०३)

जगत्कारणत्वप्रशैनेन सर्वमं ब्रह्मेत्युपिक्षसं, सदेव द्रदयमाह— ग्रास्त्रयोनित्वात् ॥ ३ ॥

महत ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकिचचास्यानोपशृंहितस्य प्रदीपवत्सर्वार्थावचोतिनः

भामती

सूत्राम्सरमबतारियतुं पूर्वसूत्रसङ्गतिमाह 🐞 जगत्कारणस्वप्रवर्धनेन इति ា ।

ा हेबसं जगसो(तश्वायस्य गाम्याः सर्वेशता, शास्त्रयोतिस्वायपि बोद्धव्या । शास्त्रयोतिस्वस्य सर्वेशतासायनस्यं समर्थयते । महत ऋग्वेवावेः व्याप्य इति च । चातुर्वेर्थ्यस्य चातुराधम्यस्य च वचायवं निवेकाविश्मशानान्तासु बाह्ममृहृतोपक्रमप्रवोचपितसमापनीयासु निध्यने विश्विकक्षम्यकर्मपद्धतिषु च बह्मतत्वे च शिष्याचां शासनात् शास्त्रमृग्वेवावि, च एव महाविषयस्वात् महत् । व च महाविषय-वेनास्य महत्वम्, अपि श्वनेकाञ्चोपाञ्चोपकरचत्यापीस्याह च अनेकविद्यास्यानोपवृंहितस्य च । पुराच-

भामती-व्याख्या

है, वैसे ही अविद्या-विशिष्ट ब्रह्म से उत्पन्न जगद्रूप कार्य उसी ब्रह्म में स्थित और उसी में विलीन हो जाता है। जगज्जन्मादिकारणत्व विशिष्ट ब्रह्म का स्वरूप और शुद्ध ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है, क्योंकि जो लक्षण लक्ष्य से तटस्थ (लक्ष्यावृत्ति ) होकर लक्ष्य का उपलक्षक होता है, उसे तटस्थ लक्षण कहते हैं, तटस्थ लक्षण के द्वारा भी लक्षण का प्रयोजन सिद्ध होता है। न्यायभाष्यकार ने लक्षण का प्रयोजन बताया है—"उद्दिष्टस्यातत्त्व-व्यवच्छेदको धर्मों लक्षणम्" (न्या. सू. १।१।३)। इसकी व्याख्या करते हुए वातिककार ने कहा है—"लक्षण खलु लक्ष्यं पदार्थं समानासमानजातीयेश्यो व्यवच्छिनत्ति"। 'काकवद् गृहं देवदत्तस्य'—इत्यादि व्यवहारों में काकादि उपलक्षक पदार्थों को भी देवदत्त के गृह का व्यावर्तक माना जाता है। श्री कुमारिल भट्ट भी यही कहते हैं—"सर्वथा लक्षणं नाम यद् व्यवचच्छेदकारणम्" (तं. वा. पृ: ७४६)। श्री शवरस्वामी भी कहते हैं—"न शक्यं पृष्ठाकोटेन तत्र तत्रोपदेष्ट्रमिति लक्षणम्तम्।

ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पृथस्त्वशः। लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः॥"

अर्थात् धरातल पर विखरे हुए अनन्त अलक्ष्यों की व्यातृत्ति और लक्ष्यों का सन्ध्यन लक्षण के माध्यम से ही हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को झुक-झुक कर देखना और पहचानना सम्भव नहीं ] ।। २ ।।

तृतीय सूत्र की अवतरणिका के रूप में पूर्व ( द्वितीय ) सूत्र से इसकी संगति भाष्यकार

बताते हैं-- "जगत्कारणत्वप्रदर्शनेन सर्वज्ञं ब्रह्मोत्यूपिक्षप्तम्, तदेव द्रवयित"।

विशाल विश्व की कारणता होने मात्र से भगवान में सर्वज्ञता नही, अपितु ऋग्वेदादि
महान् शास्त्रों का प्रणेतृत्व भी भगवान् में सर्वज्ञता का प्रयोजक है। शास्त्रप्रणेतृत्व में सर्वज्ञत्व
की साधनता का समर्थन किया जाता है—'महतः ऋग्वेदादि शास्त्रस्य। बाह्मणादि चारों
वर्णों एवं ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमों के लिए समस्त संस्कारों [ निषेक (गर्भाधान) आदि
अन्त्येष्टि-पर्यन्त संस्कार द्विजत्व का सम्पादन करते हैं—वंदिकैः कर्माभः पुर्ण्यानिषेकादिद्विजन्मनाम। कार्यः शरीरसंस्कार. पावनः प्रेत्य चेह च।। (मनु० २।२६)]। प्रातः काल से लेकर
सायं तक सम्पादनीय नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्मों तथा ब्रह्मतत्त्व का शासन (विधान)
करने के कारण ऋग्वेदादि को शास्त्र कहा जाता । विवल प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से ही

सर्वमकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म। न हीहरास्य शास्त्रस्यग्वेदादिताक्षणस्य सर्वमगुणा-न्वितस्य सर्वमादन्यतः संमवोऽस्ति। यद्यद्विस्तरार्थं शास्त्रं यस्मात्पुरुषविशेषात्सं-

भामती
विद्यास्थानानि तैस्तया विद्यास्य । तबनेन समस्तिशृष्टक्षनपरिग्रहेणाप्रामाण्यसङ्काऽध्यपाकृता । पुराणाविप्रणेतारो हि महर्षयः शिष्टास्तेस्तया तथा द्वारा वेवान् व्याध्याणैस्तवर्थं वावरेणानृतिष्ठिद्भः परिगृहीतो वेव इति । न वायमनववीषको नाप्यस्पष्ठवीषको येनाप्रमाणं
स्यावित्याह प्रवीपवत् सर्वार्थावद्योतिनः । सर्वमर्थनातं सर्वथाऽववीषयन् नानववीषको
कोषक इत्यर्थः । वा एव सर्वज्ञकरपस्य सर्वज्ञसम्बन्धः । सर्वज्ञस्य हि ज्ञानं सर्वविवयं शास्त्रस्याः
प्रिधानं सर्वविवयमिति सावृत्यम् । तवेवमन्वयमुक्त्वा व्यतिरेकमाह प्र हीवृत्रस्य इति छ । सर्वज्ञस्य
गृणः सर्वविवयता तविष्वतं शास्त्रम् । अस्यापि सर्वविवयत्वात् । उक्तमर्थं प्रमाणयित यद्विद्वस्तरार्थं
शास्त्रं यस्मात् पुरुषविशेषात् सम्भवति ॥ पुरुषविशेषस्ततोऽिष शास्त्राविषकतरिवज्ञानः । इति
योजना । अद्यत्वेऽप्यस्मवाविभिर्यत्समीचीनार्थविषयं शास्त्रं विरुप्यते तत्रास्माकं वक्तृणां वाक्याज्ञानमिक्
कविषयम् । न हि तेऽसाधारणधर्मा अनुभूयमाना अपि शक्या वक्तुम् । न वस्विक्ययिति कथित्यं
रसभेवाः शक्याः सरस्वत्याप्याख्यातुम् । विस्तरार्थमित वाक्यं न वक्तुकानेन तुस्यविषयमिति कथित्यं

#### भामती-व्याख्या

उन्हें महान् नहीं कहा जाता, अपितु सभी अङ्गों और उपाङ्गों को मिला देने से उनका कलेवर भी महान् (विपुल ) हो जाता है—''अनेकविद्यास्थानोपवृहितस्य''। वेदों के छः अङ्ग होते हैं—''शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम्'' (मुं. उ. १।१।५), इनमें पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र—इन चारों को मिला देने से सब दस विद्यास्थान कहे जाते हैं।

पुराणकारादि शिष्ट पुरुषों के द्वारा वेद परिगृहीत है, अतः इसमें अप्रामाण्य की आशस्त्रा नहीं कर सकते, क्योंकि पुराणादि ग्रन्थों के प्रणेता ऋषिगण शिष्ट कहे जाते हैं [ "के शास्त्रस्थाः ? शिष्टाः, तेषामविच्छिन्ना स्मृतिः शब्देषु वेदेषु च" (शाबर. १।३।९ ) ]। उनके द्वारा वेदों का समुचित व्याख्यान और वैदिक कर्मों का श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान यह सिद्ध करता है कि वेदों के उपदेशों को महिषयों ने अपने आचरणों में पूर्णतया उतारा था, वेदों का प्रामाण्य उन्हें सर्वथा अभ्युपगत था। वेद न तो अबोधक हैं और न संशयादि के उत्पादक, अतः उनमें मिध्यात्व, अज्ञान और संशय नाम का त्रिविध अप्रामाण्य सम्भव नहीं— ''प्रदीपवत् सर्वार्थावद्योतिनः।'' समस्त अर्थों का जो विस्पष्ट अवबोधक होता है, उसे न तो अबोधक कह सकते हैं और न अस्पष्ट बोधक । अत एव वेदों को "सर्वज्ञकल्प" कहा जाता है। सर्वज्ञकल्प का यहाँ अर्थ सर्वज्ञ-सहश है। सर्वज्ञ पुरुष का ज्ञान जैसे सर्वविषयक होता है, वैसे शास्त्रों का अभिघान भी सर्वविषयक है - यही दोनों में सादृश्य है। अन्ययमुखेन प्रतिपादित विषय का व्यतिरेकतः प्रतिपादन किया जाता है—''न ही दृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादिलक्षणस्य सर्वज्ञगुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्तिः । सर्वज्ञ का गुण है-सर्वविषयत्व, उससे युक्त होने के कारण शास्त्र भी सर्वविषयक होता है। उक्त अर्थ का सर्वज्ञता में पर्यवसान किया जाता है-- "यद् यद्विस्तरार्थं शास्त्रं यस्मात् पुरुषविशेषात् सम्भवति, स ततोऽप्यधिकतरविज्ञानः"। लोक में यह प्रसिद्ध व्याप्ति है कि शास्त्र की अपेक्षा भासप्रणेता पुरुष अधिक विषय का ज्ञान रखता है। आज-कल भी हम लोगों के द्वारा जो शास्त्र रचा जाता है, उसकी अपेक्षा शास्त्रकार में अधिक विषय का ज्ञान होता है, क्योंकि पुरुष के द्वारा वस्तु के जिन असाधारण धर्मों का अनुभव किया जाता है, उन सभी का शब्दों के द्वारा कथन करना सम्भव नहीं होता, जैसे इक्षु (ईख या गन्ना) दूध और गुडादि के

भवति, ना व्याकरणादि पाणिन्यादेशंयैकदेशार्थमपि, स ततो अप्यधिकतरविश्वान इति प्रसिद्धं लोके । किमु वक्तव्यमनेकशाखाभेदभिन्नस्य देवतिर्यंख्मानुष्यवर्णाश्रमादिप्रविभागदेतीर्श्वंग्वेदाधाख्यस्य सर्वश्वानाकरस्याप्रयत्नेनेव लीलान्याचेन पुरुषनिःश्वासन्वद्यस्य सर्वश्वानाकरस्याप्रयत्नेनेव लीलान्याचेन पुरुषनिःश्वासन्वद्यस्य सर्वस्य महतो भृतस्य निःश्वसितमेतधरुग्वेदः

मामती

विस्तरप्रहणम् । सोपनयं नियमनमाह 
किम् वक्तव्यम् इति 
। वेदस्य यस्मात् महतो भूताद् योनेः सम्भवः तस्य महतो भूताद् योनेः सम्भवः तस्य महतो भूतस्य मह्तो जित्त्वायं सर्वज्ञत्वं सर्वज्ञत्वं च किम् वक्तव्यमिति योजना 
किम् वक्तव्यमिति योजना 
किम् विस्तरपादि सर्वशक्तिमत्त्वं विस्तरमं नियमनम् । 
अप्रयस्नेनैव इति 
ईवस्प्रयत्नेन, यथाऽलवणः यवागूरिति । वेववयो 
हि महापरिज्ञमेणापि यत्राक्षकास्तवयमीवस्प्रयत्नेन लीलयेव करोतीति निरित्तक्षयमस्य सर्वज्ञास्तवयमीवस्प्रयत्नेन लीलयेव करोतीति निरित्तक्षयमस्य सर्वज्ञास्तवयमीवस्प्रयत्नेन स्व 
क्षित्रयमस्य महतो । अप्रयस्नेनास्य वेवकर्तृत्वे श्रुतिवक्ता 'अस्य महतो भूतस्य' इति ।

येऽपि ताबब् वर्णामां नित्यस्वमास्थिवत तैरिप पदवाक्याबीनामनित्यस्वमध्युपेयम् । आनुपूर्वीभेववन्ती हि वर्णा पदम् । पदानि चानुपूर्वीभेववन्ति वाक्यम् । व्यक्तिषमंश्चानुपूर्वी न वर्णधमंः । वर्णानां नित्यानां विभूनां च कासतो देशतो ज पौर्वापर्य्यायोगात् । व्यक्तिश्चानित्येति कयं तदुपगृहीतानां वर्णानां नित्यानाः मपि जन्मा नित्या । पदानित्यतया ज वाक्याबीनामध्यनित्यता व्याक्याता । तस्मान्नृत्यानुकरणवत् पदाच-

#### भामती-व्याख्या

माधुर्यं का जो अन्तर अनुभूत होता है, वह सरस्वती के द्वारा भी नहीं कहा जा सकता। शास्त्र कितना भी विस्तरार्थंक हो वक्तज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता - इस तथ्य की अभिव्यक्ति के लिए 'विस्तर' पद का ग्रहण किया गया है। न्याय-प्रयोग का उपनय-सहित निगमन किया जाता है—"किम वक्तव्यमित्यादि"। ऐसे वेद का जिस महान कारण से सम्भव ( उत्पाद ) होता है, उसकी सर्वज्ञता के विषय में कहना ही क्या ? [ भाष्य-प्रदर्शित अनुमान का पूरा आकार कल्पतरकार ने दिखाया है—'ब्रह्म वेदविषयादधिकविषयकज्ञानवत् तत्कर्तृत्वाद्, यो यद्वाक्यप्रणयनकत्ती, स तद्विषयादधिकविषयज्ञः, यथा पाणिनीयव्याकरणात् पाणिनिः। भाष्य-प्रयुक्त अवयवों में "अनेकशास्त्राभेदिभन्नस्य"—यहाँ से लेकर "सम्भवः"—यहाँ तक उपनय और "तस्य"-यहाँ से लेकर "सर्वशक्तिमत्त्वं च"-यहाँ तक निगमन वाक्य प्रदर्शित किया गया है। "अप्रयत्नेनैव" का अर्थ है—"ईषत्प्रयत्नेन"। जैसे 'अलवणा यवाग्" का 'ईषल्लवणा' अर्थं होता है। अर्थात् देव और ऋषिगण अपने महान् श्रम के द्वारा भी जिस कार्य मा सम्पादन नहीं कर सकते. उस कार्य को परमात्मा अपने थोडे प्रयत्न के द्वारा लीलामात्र से ही सम्पन्न कर देता है, इससे ही परमेश्वर में निरतिशय सर्वज्ञत्व और सर्वशक्ति-मत्त्व पर्यवसित हो जाता है। वह (ईश्वर) अपने स्वल्प प्रयत्न से ही वेदों की रचना कर डालता है-यह श्रुति ही कहती है-"अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद् यहग्वेदः" ﴿ बृह. उ. २।४।१० )। जो (मीमांसकगण ) वर्णों को नित्य मानते हैं, उन्हें भी 'पद' और 'वाक्यादि' को अनित्य ही मानना पड़ेगा, क्योंकि क्रम विशेष से युक्त वर्ण पद और आनुपूर्वी विशेष से युक्त पद ही वाक्य कहे जाते हैं। आनुपूर्वी (क्रम विशेष) वर्णों की अभिव्यक्ति का धर्म है, वणीं का नहीं, क्योंकि वर्ण नित्य हैं, अतः कालिक पौर्वापर्यभाव जैसे उनमें सम्भव नहीं, वैसे ही वर्ण विभु हैं, 💶 देशिक पूर्वोत्तरभाव उनमें नहीं बन सकता। वर्णों की अभिव्यक्ति अनित्य होती है, अतः आनुपूर्वी विशेष से युक्त वर्णगत पदत्व नित्य क्योंकर होगा ? विवश होकर ऐसे पदों को अनित्य ही मानना होगा, पदों के अनित्य होने से वाक्यों को अनित्य मानना अनिवार्य है । जा नृत्य का अनुकरण जैसे भिन्न होता है, वैसे ही गुरु-द्वारा उच्चरित ( बृह् २।४।१० ) इत्यादिश्रुतेः। तस्य महतो भृतस्य निरितश्यं सर्वेश्वतः सर्वशक्तिः मस्यं चेति । इति प्रथमवर्णकम् ॥

भामती नुकरणम् । यथा हि यादृशं गात्रचलमादि नर्सकः करोति साध्यमेव शिक्ष्यमाणाऽनुकरोति नर्सकी, न तु शदेव व्यनक्ति । एवं बादुशीमानुपूर्वी वैदिकानां वर्णपदादीनां करोत्यच्यापयिता तादुशीमेवानुकरोति माजवकः, न तु तायेबोच्चारयति । आचार्यंध्यक्तिस्यो माजवकव्यक्तीनामध्यःवात् । तस्मासिस्यानित्यवर्षे-वार्षिनां न लीकिकवैदिकपववावयादिपीयवेयावे विवादः, केवलं वेदवावयेषु पुरुषस्वातन्त्र्यास्वातन्त्र्या

वित्रतिपत्तिः । वचाहुः—'बत्नतः प्रतिचेध्या नः पुरुवाणां स्वतम्त्रता' ।

सार्थिप्रलयमनिष्क्रमतो जैमिनीया बेदाञ्ययमं प्रत्यस्मादशगुरुशिक्यपरम्परामविष्क्रिमामनादि-माणकते । वैवातिकं तु मतमनुवर्तमानाः भृतिस्मृतीतिहासादितिद्वतृष्टिप्रलयानुसारेणानाश्चविद्योपवानलम्ब-सर्वेशिक्तिशानस्थापि परमात्मनो नित्यस्य वेदानां योनेरिप । तेषु स्वातन्त्र्यं, पूर्वपूर्वसर्थानुसारेन तादुक-तादवानुपूर्वीविश्वनात् । 💵 हि यागावित्रहाहत्यावयोऽर्थानयंहेतवो अह्यविवर्शा अपि 🗷 सर्गान्तरे विपरी-बन्ते, न हि जातु क्वचित् सर्गे जहाहत्याऽयंहेतुरनयंहेतुआश्वमेवी भवति, अग्निर्वा क्लेवयति, आपी जा बहुन्ति, तहत् । गणामा सर्गे नियतानुषुव्यं बेदाव्ययनमञ्जूदयमिः अयसहेतुरभ्यया तदेव वाग्वजातयाऽ-

भामती-व्याख्या पदादि का अनुकरण भी भिन्न होता है, क्योंकि जैसा शरीर को नर्तक मटकाता है, वैसा ही सीखनेवाली नर्तको भी मटकाती है, नर्तक के नृत्य की ही अभिन्यक्ति नर्तकी में नहीं मानी जाती। उसी प्रकार अध्यापक वैदिक वर्णो और पदों की जैसी आनुपूर्वी का उच्चारण करता है, वैसी ही बानुपूर्वी का अनुकरण 'माणवक करता है, अध्यापकोच्चारित आनुपूर्वी ना ही उच्चारण नहीं करता, क्योंकि आवार्य की आनुपूर्वी व्यक्ति से मणिवक की आनुपूर्वी व्यक्ति भिन्न होती है। अतः नित्यवर्णवर्णी और अनिन्य वर्णवादियों का वैदिक पदों और वाक्यों की पौरुषेयता में विवाद नहीं, केवल वैदिक वाक्यों में ु व के रनामस्त्र्यास्वातस्त्र्य में बैमत्य है, जैसा कि भी कुमारिलभट्ट कहते हैं —"यत्नतः प्रतिषेध्या नः पुरुवाणां स्वतन्त्रता" ( क्लो. वा-पृ. ८०२ )। [ लीकिक पदों के उच्चारण में पुरुष स्वतन्त्र है, अतः पुरुष के दोष उभके जब्द में संक्रान्त हो जाते हैं, किन्तु वैदिक शब्दों में पुरुष का स्वातम्त्र्य न होने के कारण पुरुष के दोष उनमें संक्रान्त नहीं होते ]। महासृष्टि और महाप्रलय न माननेवाले जीवनिमतावलाजी आचार्यगण वेदाध्ययन की गुरु-शिष्य-परम्परा को अनन्त और अनादि मानते हैं, किन्तु व्यासमतावलम्बी वेदान्तिगणों 🖥 मत में श्रुति, स्मृति, इतिहासादि-प्रसिद्ध सृष्टि और प्रलय के अनुसार अनादि अविद्यारूप उपाधि के द्वारा सर्वज्ञत्व पाकर भी नित्य परमात्मा वेदों की रचना करके भी उसमें स्वतन्त्र नहीं माना जाता, क्योंकि पूर्व-पूर्व सृष्टि में प्रचलित आनुपूर्वी की ही वह रचना कर देता है, नूतन आनुपूर्वी का निर्माण नहीं करता। यह ध्रुव सत्य है कि इष्ट-साधनीभूत यागादि और अनिष्ट-साधनीभूत ब्रह्म-हत्यादि कमें ब्रह्म के विवर्त होकर भी अन्य सृष्टि में विपरीत स्वभाव के नहीं होते, क्योंकि किसी भी सृष्टि में ब्रह्महत्या कर्म स्वर्गादिरूप इष्ट का और अश्वमेघ नरकादिरूप अनिष्ट का, या अग्नि क्लेदन (आर्द्रीकरण) का अथवा 💶 दहन का करण नहीं होता। वैसे ही वेदों में पुरुष का स्वातन्त्र्य कभी नहीं रहता । जैसे इस समय आनुपूर्वी विशेष से युक्त वेदों का अध्ययन अध्युदय और निःश्रेयस ( मोक्ष ) का साधन होता है, अन्यथा ( स्वर और वर्णादि-क्रम का व्युत्क्रम हो जाने पर) वेद-मन्त्र वज्ज बन कर यजमान का ही हिंसक हो जाता है, जैसा कि शिक्षाकार कहते हैं—

"मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह। 🖷 वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् ॥" (पाणि. शिक्षा) सामती

नर्थहेतुः, एवं सर्गान्सरेष्वपीति, तदनुरोधात् सर्वक्षोऽपि सर्वशक्तिरपि पूर्वपूर्वसर्गानुसारेण वेदान् विरायमा स्वतन्त्रः । पुरुषास्वातन्त्र्यमात्रं चापौरुषेयत्वं रोचयन्ते अमिनीया अपि, तक्षास्माकमपि समानमस्पन्नाभि-निवेशात् । न चैकस्य प्रतिमानेऽनाश्वास इति युक्तम् , न हि बहुनामप्यक्षानां विक्षानां वाऽऽशयदोववतां श्रतिभाने युक्त आहवासः । सस्यक्षानवतक्षापास्तसमस्तवीवस्येकस्यापि प्रतिभाने युक्त एवाध्वासः । सर्गाविभुवां प्रजापतिवेवर्षीणां वर्मज्ञानवैराग्येदवय्यंसम्यज्ञानामुपपद्यते तत् स्वकपाववारणं, तत्प्रस्ययेण थार्वाचीनानामपि तत्र माराज्यप इत्युपपसं प्राप्ताः बास्त्रयीनित्वं शास्त्रस्य चापीरुपेयस्यं प्रामान्यं चेति ।

भासती-व्यास्या [ तैतिरीयसंहिता ( २।५ ) में आख्यायिका आती है कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप की कि हत्या कर दी। त्वष्टा ने इन्द्र को मार डालनेवाले पुत्र की लिप्सा से सोमयाग का अनुष्टान किया। उसमें इन्द्र का भाग नहीं रखा। इन्द्र ने स्वयं यज्ञ में आ कर बलपूर्वक सोमरस का पान किया। त्वष्टा ने सोमपात्र में बचे सोम-रस की आहुति डालते हुए मन्त्र पढ़ा-''स्वाहेन्द्रशत्रुर्वर्धस्व''। वहां 'इन्द्रस्य शत्रुः'—ऐसे षष्ठी तत्पुरुष का स्वर न बोल कर 'इन्द्रः शत्रुर्यस्य'—इस प्रकार बहुन्नीहि समास के स्वर का प्रयोग कर डाला। उसका फल यह हुआ कि उस याग से उत्पन्न वृत्रासुर नाम के पुत्र गा हुन्ता एन ही हो गया ]। अतः अन्य सृष्टि के आरम्भ में सर्वज्ञ परमेश्वर भी पूर्व-प्रचलित आनुपूर्वी के अनुसार ही वेदों का प्रचार कर देता है, उनकी नूतन रचना न करने के कारण परमारमा को स्वतन्त्र नहीं माना जाता । वेदों में पुरुष की स्वतन्त्रता का न होना ही वेदों की अपीरुषे-यता है-ऐसा जैमिनीय मत के बाचार्य भी मानते हैं। वैसा ही हमारे वेदान्त में भी समानरूप से माना जाता है, किसी प्रकार के आग्रह की बात और है।

शहा एक ईश्वर ही यदि वेद-प्रवर्तक माना जाता है, तब यह भी सन्देह हो । हैं कि वह पूर्वप्रचलित वेदों का उपदेश करता 📗 ? अथवा अपने नूतन रचित वेदों का प्रचार करता है ? अतः एक ईश्वर पर निर्भर न रह कर बहुत पुरुषों पर ही अध्ययनाध्यापन की परम्परा निर्भर रखनी चाहिए [ जैसा कि वार्तिककार कहते हैं—

अन्ययाकरणे चास्य बहुभ्यः स्यान्निवारणम्। एकस्य प्रतिभानं तु कृतकान्न विशिष्यते ॥ अत्रश्च सम्प्रदाये च नैकः पुरुष इष्यते।

बहवः परतन्त्राः स्युः सर्वे ह्यद्यत्ववन्नराः॥ ( श्लो. वा. पृ. ९०-९१ ) अर्थात् पूर्व-काल में जैसे वेदों का कोई एक पुरुष कर्त्ता नहीं रहा, वैसे ही सम्प्रदाय-प्रवर्तक भी कोई एक ईश्वर नहीं रहा, किन्तु आज-कल के समान ही अनेक परतन्त्र व्यक्तियों की

परम्परा में वेद की अध्ययन-बारा प्रवाहित होती बा रही है ]।

समाधान-याद एक पुरुष पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तब अनेक पुरुषों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि अज्ञानी पुरुषों की एक लम्बी परम्परा अथवा अनेक ज्ञानवान् किन्तु वञ्चक पुरुषों की परम्परा में जो बात आ रही है, वह कभी भी विश्वसनीय नहीं होती। यदि एक व्यक्ति भी तत्त्वज्ञ, विवेकी और आप्त पुरुष है, तव उसके प्रतिभान पर विश्वास किया जा सकता है। यदि हम लोग ईश्वर के स्वरूप का अवधारण नहीं कर सकते, गा भी सृष्टि के आरम्भ में होनेवाले प्रजापति, देव और ऋषिगण धर्म, ज्ञान, वैराग्य और पूर्ण ऐश्वर्य से सम्पन्न होते हैं, वे उस (ईश्वर) के स्वरूप का अवधारण भली प्रकार कर सकते हैं। उन पर पूर्ण विश्वास रखनेवाले अर्वाचीन व्यक्तियों को भी ईश्वर का स्वरूपावधारण सुलम हो जाता है। फलतः वेदरूप शास्त्रों की कारणता ब्रह्म में, शास्त्रों भयवा, — यथोक्त मृन्वेदादि शास्त्रं योनिः कारणं प्रमाणमस्य अक्षणो यथावत्स्यक्रपा-धिगमे। शास्त्रादेव प्रमाणाज्ञगतो जन्मादिकारणं अह्याधिगम्यत इत्यमिप्रायः। शास्त्र-मृदाहतं पूर्वसूत्रे—'यतो या इमानि भूतानि जायन्ते' इत्यादि । किमर्थ तहींदं सूत्रं ? यावता पूर्वसूत्र पवेषंजातीयकं शास्त्रमुदाहरता शास्त्रयोनित्वं अह्यणो दर्शितम्। उच्यते, — तत्र पूर्वसूत्राक्षरेण स्पष्टं शास्त्रस्यानुपादानाज्ञन्मादि केवसमनुमानमुपन्यस्त-मित्याशङ्क्षयेत, तमाशङ्कां निवर्तयितुमिदं सूत्रं प्रचवृते—शास्त्रयोगित्वादिति ॥ ॥।

#### भामती

वर्णकान्तरमारभते विकास इति विश्व पूर्वणाविकरणेन अद्यस्यक्यलसणासम्भवसङ्का व्युवस्य विकास उक्तः, तस्येव पु स्थानस्यानेनानुमानत्वाशङ्कामपाद्वत्यावमोपवर्शनेन बद्धावि शास्त्रं प्रमाण-मुक्तम् । अक्षरार्थस्थितिरोहितः ॥ ३ ॥

#### भागती-व्यास्था

में बर्पोरुषेयस्य और प्रामाण्य उपपन्न हो जाता है। इस सूत्र में 'शास्त्रस्य योनिः' और 'शास्त्रं योनिरस्य'—इस प्रकार द्विविध समास का अवस्थ्यन कर इस एक ही अधिकरण के दो वर्णंक (अधिकरण-प्रकार भेद) हो जाते हैं, उनमें यहाँ प्रथम वर्णंक समाप्त हो जाता है। [ इस वर्णंक का विषय वाक्य होता है—तस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद् यहम्बेदः'' ( वृह. उ. २।४।१० )। यहाँ संशय होता है कि यह वाक्य हो में शास्त्रप्रणेतृत्व हो प्रतिपादक नहीं है ? अथवा है पूर्व पक्ष इस प्रकार किया गया कि वेद अपीरुषेय है, अतः वेदकर्तृत्व हि शेषा हो और सिद्धान्त हो जाता है—"शास्त्रयोनित्वात्" । पुरुष-स्वातन्त्र्याभाव-रूप अपीरुषेयता का निर्वाह इस प्रकार भी हो जाता हि सृष्टि के आरम्भ में ईश्वर विगत सृष्टि प्रचल्पित वेद का ही उपदेश करता है, नूतन रचना नहीं करता। अतः ब्रह्म में वेदकर्तृत्वरूप शास्त्रयोनित्व सम्भव हो जाता है, यह हम कुछ ब्रह्म में सर्वज्ञत्व के विना समञ्जस महीं होता, अतः ब्रह्म में सर्वज्ञत्व पर्यवसित हो जाता है ]।

दितीय वर्णक का आरम्भ किया जाता है—"अथवा" । पूर्व ( 'जन्माद्यस्य यतः'— इस ) अधिकरण के द्वारा 'ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणासम्भव'—इस प्रकार की शस्त्रा का निराकरण करके स्वरूपलक्षण को सम्भावित किया, 'जगज्जन्मादिकर्तृंत्वरूप लक्षण' में अनुमानत्व की आशस्त्रा को इस अधिकरण के प्रथम वर्णक से निरस्त किया गया। इस अधिकरण के द्वितीय वर्णक के द्वारा ब्रह्म में शास्त्रप्रमाणकत्व प्रतिपादित किया गया, इससे ब्रह्म में अनुमान प्रमाण का निरास करके शास्त्र प्रमाण प्रविधात हो जाता है। इस वर्णक में सूत्र और भाष्य नितान्त सुस्पष्ट और सुगम है। [ जैसे धर्म के लक्षण और प्रमाण की जिज्ञासा "चोदनालक्षणोऽधों धर्म" ( जै. सू. ११११२ ) इस एक ही सूत्र के द्वारा शान्त की गई है, वार्तिककार कहते हैं—

ह्रयमेकेन सूत्रेण श्रुत्यर्थाभ्यां निरूप्यते । स्वरूपेऽपि ह् तस्योक्तं प्रमाणं कथ्यतेऽर्थतः ॥ ( क्लो. वा. पृ. ४५ )

वैसे ही ब्रह्मणः कि स्वरूपम् ? 💵 प्रश्न का उत्तर "जन्माद्यस्य यसः" और ब्रह्मणि कि प्रमाणम् ? इसका उत्तर है—यह द्वितीय वर्णक 'शास्त्रयोनि' या 'शास्त्रलक्षणं ब्रह्म'। जगज्ज-न्मादिकारणत्व का अर्थं श्री सुरेश्वराचार्यं ने जगदुपादानाश्रयत्व किया है—

अस्य द्वैतेन्द्रजालस्य यदुपादानकारणम् । अज्ञानं तदुपाश्रित्य ब्रह्म कारणमुच्यते ॥ (बृह, वा. पृ. ५०५) ( ४-समन्वयाधिकरणम् । स्० ४ )

कर्य पुनत्रैक्षणः शास्त्रप्रमाणकत्वमुख्यते, याचता 'बाम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थ-क्यमतद्यानाम्' (जै० स्० १।२।१) इति क्रियापरत्वं शास्त्रस्य प्रदर्शितम् । अतो

भामती

शास्त्रप्रमाणकस्वमुक्तं प्रश्लामाः प्रतिज्ञामात्रेण, तवनेन सूत्रेण प्रतिपादनीयमिस्युत्सूत्रं पूर्वपक्षमारः वानी माध्यकारः 🔳 कर्ष पुनः इति 🚳 । किमाक्षेरे । शुद्धवृद्धोबासीनस्वभावसयोपेक्षणीयं महा भूतमभिवयतां वेदान्सानामपुरुवार्योपवेक्षिनामप्रयोजनस्वापसेः, भूतार्थस्वेन च प्रस्यक्षाविभिः समानविषयतया सौकिकवाक्यवत् तदर्यानुवादकत्वेनाप्रामाध्यप्रसङ्गात् । न अलु लोकिकानि वाक्यानि प्रमाणान्तरविवय-भर्षमदबोधयन्ति 💶 । प्रमाणम्, एवं वेदान्ता वपीत्यनपेसत्वलदणं प्रामाण्यमेवां व्याहम्पेत । न 🗨 तैरप्रमाणेर्भवितुं युक्तम् । न चाप्रयोजनेः , स्वाध्यायाध्ययनविष्यापावितप्रयोजनवस्वनियमात् । तस्मासतः

भागती-आख्या

इसी प्रकार अज्ञातज्ञापकत्वरूप प्रामाण्य शास्त्रों में ही माना गया है— प्रमाणानि । शास्त्राणि तत्प्रामाध्यं न चान्यतः।

अज्ञातात्मावबोधित्वात् तथा पूर्वमवादिषम् ॥ ( बृह. वा. पृ. ५१५ )

कहाणि प्रमाणं नास्ति ? अस्ति वा ? इस सन्देह का निराकरण इस द्वितीय वर्णक में किया गया 📗 ।

पूर्व अधिकरण के द्वितीय वर्णक में जो कहा गया कि ब्रह्म में शास्त्र (वेद ) प्रमाण है, वह केवल एक प्रतिज्ञामात्र है, उसका उपपादन इस समन्वयाधिकरण में करना है। उपपादन का अर्थ होता है —आक्षेपपूर्वक समाधान । इस सूत्र में केवल समाधान है, आक्षेप नहीं, अतः भाष्यकार सूत्र की परिधि से बाहर रह कर आक्षेप या पूर्व पा। की रचना कर रहे हैं— "कथं पुनः"। यहाँ जिस 'किम्' पद से 'थमु' प्रत्यय करके 'कथम्' शब्द बनाया गया है, वह 'किम्' पद आक्षेपार्थक है, प्रश्नादि का वाचक नहीं। इस प्रकार ''कथं पुनः ब्रह्मणः सास्त्र-प्रमाणकत्वमुच्यत ?" इस वाक्य का अर्थ होता है - "यहुक्तं शास्त्रप्रमाणकं ब्रह्मेति, तन्न'। अतः पूर्व अधिकरण से इस अधिकरण की आक्षेपीकी संगति फल्ति होती है। आक्षेपवादी प्रमेय (ब्रह्म) और प्रमाण (वेदान्त ) दोनों में अनौचित्य का प्रदर्शन करता है-ब्रह्म शुद्ध, पूर और उदासीनस्वभाव का होने से न हेय और न उपादेय, किन्तु उपेक्षणीयमात्र है। इस प्रकार के निष्प्रयोजन और सिद्ध ब्रह्म के उपदेशक वेदान्त-वाक्य भी निरर्थंक हैं। केवल निरर्थंक ही नहीं, अपितु प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषयीभूत सिद्ध ब्रह्म का बोधन करना अनुवाद मात्र है, अनुवादकं वाक्य गृहीतग्राही होने के कारण प्रमाण भी नहीं माने जाते। जो कहा जाता है कि वेद स्वतःप्रमाण है, वह भी संगत नहीं क्योंकि जैसे प्रमाणान्तरविषय-विषयक लोकिक वाक्य स्वतः प्रमाण नहीं माने जाते, वैसे ही उसी प्रकार के वैदिक वाक्य भी स्वतः प्रमाण क्योंकर होंगे ? महर्षि जैमिनि ने शब्द में प्रमाणता के लिए इतरप्रमाणानपेक्षत्व आवश्यक माना है-- 'अत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः, तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकभ्रार्थेऽ-नुपलब्धे तरप्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वात्" (जै. सू. १।१।५)। वेदान्त-वाक्यों को जब अपने अर्थ के बोधन में प्रत्यक्षादि की अपेक्षा हो जाती है, 📭 उनमें अनपेक्षत्व नहीं रहता। वेदान्त-वाक्यों को अप्रमाण या निष्प्रयोजन भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि "स्वाध्यायोऽ-ध्येतव्यः" (शत. बा. ११।५।६) इस विधि वाक्य के द्वारा वेदों में प्रयोजनवत्ता का आपादन किया जाता है, क्योंकि निष्प्रयोजनभूत वाक्यों के अध्ययन का विघान सम्भव नहीं। फल्प्राः वेदान्तानामानर्थस्यम् ; अक्रियार्थत्वात् । कर्तृदेवतादिप्रकाशनार्थत्वेन वा क्रियाविधि-शेषत्वम् ; उपासनादिक्रियान्तरिवधानार्थत्वं वा । न हि परिनिष्ठितवस्तुप्रतिपादनं संमवति; प्रत्यसादिविषयत्वात्परिनिष्ठितवस्तुनः; तत्प्रतिपादने च हेयोपादेयरिहते पुरुषार्थाभावात् । बा पत्र 'सो अरोदीद्' इत्येवमादीनामानर्थस्यं मा भूदिति 'विधिना त्वेकवास्यत्वात्स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः' (जैं० सू० १।२।७) इति स्तावकत्वेनार्थवन

भामती

हिहितकर्मापेक्षितकर्तृंदेवताबिप्रतिपादनपरत्वेनैव क्रियार्थत्वम् । यदि त्वसित्रधानास्तत्परत्वं ा रोचयन्ते, सतः सिन्निहितोपासनाविक्रियापरत्वं वेदान्तानाम् । एवं हि प्रत्यक्षाद्यनिधातगोचरत्वेनानपेक्षतया प्रामाण्यं च प्रयोजनवर्वं च सिन्यतीति तात्पर्यार्थः । पारमर्थसूत्रोपन्यासस्तु पूर्वपक्षवाढर्घाय । आनर्थस्यं चाप्रयो-चनत्वम्, सापेक्षतया प्रमानुत्पादकत्वं चानुवादकत्वादिति । ■ अतः ■ इत्यादि ■ वा ■ इत्यन्तं ग्रहणक-

#### भामती-व्याख्या

विहित कमों में अपेक्षित कर्ता और देवतादि का प्रतिपादन कर वेदान्त-वाक्य कर्म (धर्म) के अङ्ग हो सकते हैं। यदि कर्म-काण्ड से दूर पठित होने के कारण वेदान्त कर्मार्थंक नहीं हो सकते, ता उपनिषदकाण्ड में प्रतिपादित प्राणादि की उपासना में वेदान्त-वाक्यों का उपयोग माना जा सकता है। इस प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनिधगत पदार्थों के प्रतिपादक वेदान्त-वाक्यों में अनिधशत्व, प्रामाण्य और प्रयोजनवत्त्व सिद्ध हो जाता है।

भाष्यकार ने महर्षि जैमिनि के सूत्र का उपन्यास पूर्व पक्ष को हुए बनाने के लिए किया है [ आम्नायस्य क्रियार्थंत्वादानार्थंक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते" (जै. सू. १।२।१) यह सूत्र यद्यपि अर्थवादाधिकरण का पूर्वपक्ष-सूत्र है, सिद्धान्त-सूत्र नहीं, तथापि यहाँ भी पूर्वपक्ष की हढ़ता के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। उसका अर्थ यह है कि आम्नाय (समस्त वेद ) क्रिया ( अग्निहोत्रादि कर्मों ) के विधान में ही पर्यवसित होता है । वेदान्त-वाक्यों के समान जो बाक्य क्रियापरक नहीं, वे अनर्थक हैं, अतः अनित्य (अप्रमाण) माने जाते हैं ]। वेदान्त-वाक्यों में जो आनर्थक्य कहा गया है, उसका अर्थ अप्रयोजनवत्त्व अथवा प्रत्यक्षादि-सापेक्ष एवं अनुवादकमात्र होने के कारण प्रमानुत्पादकत्व ही आनर्थक्य कहा गया है- 'अतः' से लेकर 'वा' तक [ ''अतो वेदान्तानामानर्थक्यमक्रियार्थत्वात्, कर्तृदेवतादिप्रकाशनार्थत्वेन वा क्रियाविधिशेषत्वम्, उपासनादिक्रियान्तरविधानार्थत्वं वा"-यह ] वाक्य ग्रहणक वाक्य (संग्रह, संक्षिप्त या व्याख्येय भाष्य ) है और उसका व्याख्यान भाष्य है--"न हि" से लेकर "उपपन्नो वा" यहाँ तक । [ उसका तात्पर्यं यह कहा जा चुका है कि परिनिष्ठित ( सिद्ध ) पदार्थ का प्रतिपादन सम्भव नहीं, क्योंकि सिद्ध पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता है, सिद्ध पदार्थ न तो हेय होता है और न उपादेय, अतः उसके प्रतिपादन से कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता, अत एव वेद में परिगृहीत सिद्धार्थक आख्यानों का कर्म की स्तुति या निन्दा में तात्पर्य मान कर विधि वाक्यों से एक-वाक्यत्व स्थापित किया जाता है, जैसे —सोऽरोदीद् यदरोदीत्तद्भुद्रस्य रुद्रत्वम्" (तं. सं. १।४।१)। अर्थात् 'देवता और असुर परस्पर युद्ध करने के लिए सम्बद्ध हैं, देवतागण अपना चाँदी-सोना अग्निदेव के पास धरोहर रख देते हैं। युद्ध जीत कर आते हैं, अपनी धरोहर अग्निदेव से माँगते हैं, वह धन लेकर भागता है, पीछा करनेवाले देवगण उसे मारने लगते हैं। अग्नि एक स्थान पर बैठ कर रोने लगता है। उसके नेत्रों से जो आंसू निकलते हैं, वे पृथिवी पर पड़ते ही रजत बन जाते हैं, रजत ने अग्निदेव से रुदन कराया, अतः उसका नाम 'रुद्र' है, यज्ञ में रजत की दक्षिणा नहीं दी जाती।' इस आख्यायिका की "बहिषि रजतं न देयम्" - इस निषेध वाक्य के साथ एकवाक्यता की जाती

स्वमुक्तम् । मन्त्राणां च 'इचे त्वा' इत्यादीनां कियातत्साधनाभिधायित्वेन कमैसमवायि-त्वमुक्तम् । न कविद्पि वेदवाक्यानां विधिसंस्पर्शमन्तरेणार्थवचा दृष्टोपपन्ना वा ।

भामती

बानयम् । अस्य विभागभाष्यं 🖷 🗷 हि 🦚 इत्यादि 🕸 उपपद्मा वा 🔳 इत्यन्तम् ।

स्यादेतव् — अक्रियार्थासेऽपि अह्मस्यक्पविधिपरा वेदास्ता अविध्यन्ति, व विधिना स्वेक-वाक्यस्यादिति राद्यान्तसूत्रमनुष्रहोध्यते । न वान्यप्रवृत्तप्रवर्त्तंनमेव विधिः । उत्पत्तिविधेरसातज्ञापनार्थ-स्वात् । वेदान्तानां वासातं व सापयतां तथाभावादित्यतं आहं क्ष न व परिनिष्ठित इति । सना-गतोत्पाद्यभावविषय एव हि सर्वो विधिक्पेयोऽधिकारविनियोगप्रयोगोत्पत्तिकपानां परस्पराविनाभावात्, सिद्धे व तेवामसम्भवात् । तद्वाक्यानां स्वेदम्यस्यं भिक्कते । यथाऽग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम इत्यादि-भ्योऽधिकारविनियोगप्रयोगाणां प्रतिलम्भाविन्नहोत्रं जुहोनीत्युत्पत्तिमात्रपरं वाक्यम् । व स्वत्र विनि-योगावयो न सन्ति, सन्तोऽप्यन्यतो सम्बद्धत्वात् केवलमविविधताः । तस्माव् भावनाविषयो विधिनं तिद्धे

भामती-व्याख्या

है—'यस्माद्रजतं रोदितवान्, तस्माद् यागे दक्षिणारूपेण न देयम्।'

इसी प्रकार "इषे त्वा ऊर्जे त्वा" ( माध्यन्दिन. १।१ ) इत्यादि मन्त्रों का 'इषे त्येति छिनत्ति'— इत्यादि पलाश-शाखा-छेदनादि कर्मों में उपयोग करने के लिए सभी अर्थवाद-वाक्यों की विधि वाक्यों से एकवाक्यता की जाती है—"विधिना त्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः'' ( जै. सू. १ २।७ ) अर्थात् अर्थवाद वाक्य विधि वाक्यों के साथ एकवाक्यतापन्न होकर विधेय पदार्थ की स्तुति और निषेध्य पदार्थ की निन्दा में उपयोगी होते हैं ]।

शहा—यद्यपि वेदान्त-वाक्य किसी क्रिया (कर्म) का प्रतिपादन नहीं करते, तथापि ब्रह्मस्वरूप के विधायक हो सकेंगे, ऐसा मानने पर "विधिना त्वेकवाक्यत्वात्" (जै. सू. १।२।७) यह सिद्धान्त सूत्र भी अनुपालित हो जाता है। अप्रवृत्त पुरुष के प्रवर्तक वाक्य को ही विधि वाक्य नहीं कहते, क्योंकि "यदाग्नेयोऽष्टाकपालः (तं. सं. २।६।३।३) इत्यादि उत्पत्ति विधि (कर्म के स्वरूपभूत द्रव्य और देवता के प्रकाशक) वाक्य किसी के प्रवर्तक न होकर केवल अज्ञात अर्थ के प्रकाशकमात्र होते हैं। वेदान्त-वाक्य भी अज्ञात ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, अतः ब्रह्म-स्वरूप के विधायंक हो सकते हैं।

समाधान—उक्त शङ्का का निरास करने के लिए भाष्यकार कहते हैं—''न च परिनिष्ठित वस्तुस्वरूपे विधिः सम्भवित''। सभी विधि दावयों का भविष्य में उत्पन्न होनेवाला भावनारूप कार्य ही विषय होता है, क्योंकि अधिकार, विनियोग, प्रयोग और उत्पत्ति विधियों का परस्पर अविनाभाव होता है, सिद्ध वस्तु में अधिकारादि ( अप्रवृत्त-प्रवर्तनादि ) सम्भावित नहीं। कर्मों के प्रकरण में प्रायः सभी वाक्य होते हैं, जहाँ सब नहीं होते, कोई एक ही वाक्य होता है, वहाँ भी सभी वाक्यों की कल्पना कर ली जाती है, क्योंकि सबका प्रयोजन भिन्न-भिन्न होता है। जैसे ''अग्निहोत्रं जुहोति''—इत्यादि वाक्यों से अधिकार, विनियोग और प्रयोग विधियों का लाभ हो जाता है। "अग्निहोत्रं जुहोति''—यह वाक्य कर्म की उत्पत्ति-मात्र का प्रतिपादक है, किन्तु यहाँ विनियोगादि नहीं हैं अथवा अन्यतः प्राप्त हो जाने से अविविध्यतार्थक हैं—यह वात नहीं। [ सभी चार प्रकार के विधि वाक्य होते हैं—(१) उत्पत्ति विधि, (२) विनियोग विधि, (३) अधिकार विधि और (४) प्रयोग विधि। कर्म के दो रूप होते हैं—द्वय और देवता, क्योंकि किसी देवता के उद्देश्य से किसी द्वय का त्याग ही यागादि कर्म कहलाता है। कर्म के रूपों का बोधक वाक्य उत्पत्ति विधि है, जैसे—'अग्निहोत्रं जुहोति'' ( तै. सं. १।४।४।१ )। कर्म के अञ्जों का विधायक वाक्य विनियोग विधि है, जैसे—'अग्निहोत्रं जुहोति'' ( तै. सं. १।४।९।१ )। कर्म के अञ्जों का विधायक वाक्य विनियोग विधि है, जैसे—'अग्निहोत्रं

न परिनिष्ठिते वस्तुस्वक्षपे विधिः संभवति, क्रियाविषयत्वाद्विधेः। तस्मात्क्रमांपे-श्वितकर्तृस्वकपदेवतादिशकाशनेन क्रियाविधिशेषत्वं वेदान्तानाम्। अथ क्रियाका-भयाक्षेतद्भ्युपगम्यते, तथापि स्ववाष्यगत्तोपासनादिकमैपरत्वम्। तस्माक क्रमणः शास्त्रयोनित्वमिति प्राप्ते उच्यते,—

# तत्तु समन्वयात् ॥ ४ ॥

तुशन्दः पूर्वपश्चन्यावृत्यर्थः। तद् ब्रह्म सर्वत्रं सर्वशक्ति जगदुत्पत्तिस्थितिखयः कारणं वेदान्तशास्त्रादेवाधगम्यते। कथम् १ समन्वयात्। सर्वेषु हि वेदान्तेषु

#### भासती

तदेतर् व्याचरे ■ तुशस्तः इति ■ । तिब्द्युत्तरपक्षप्रतिशा विभवते ﴿ तर् च दिति ■ । पूर्वपक्षवादी कर्वशाक्षयः पुण्छति ■ कथम् ■ । ■ः अकाराविस्पर्यः । तिद्धान्ती स्वपक्षे हेतुं प्रकार-भेवनाह ■ समन्वयात् ﴿ । सम्यगन्वयः समन्वयस्तस्मात् । एतदेव विभवते ■ सर्वेषु हि वेदान्तेषु

#### भागती-ध्याख्या

"दछ्ना जुरोति" इत्यादि । कर्म का उसके फल विशेष के गाग सम्बन्ध-बोधक गाग अधिकार विधि है, जैसे—"अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वगंकामः" । इन सभी वाक्यों की एकवाक्यता करके जो महावाक्य सम्पन्न होता है, उसे प्रयोग विधि कहते हैं । विनियोग वाक्य । (१) श्रुति, (२) लिङ्ग, (३) वाक्य, (४) प्रकरण, (१) स्थान और (६) समाख्या— ये छः प्रमाण सहायक होते हैं और प्रयोग विधि के सहायक प्रमाण होते हैं—(१) श्रुति, (२) अर्थं, (३) पाठ, (४) स्थान, (३) मुख्य और (६) प्रवृत्ति । इनकी चर्चा आती ही रहती है ] । फलतः विधि सदैव साध्यक्षप भावनाविषयक होती है, ब्रह्मादिखप सिद्ध पदार्थों की विधि नहीं हो सकती विधि वाक्यों की क्रियापरता का उपसंहार। किया जाता है—"तस्मात् कर्मापिक्षतकर्तृस्वरूपदेवतादिप्रकाशनेन क्रियाविधिभेषत्वं वेदान्तानाम्" ।

वेदान्त-वावयों की कर्मपरता में अरुचि के कारण उपासनापरत्वरूप पक्षान्तर का उपन्यास किया जाता है—''अथ प्रकरणान्तरभयान्तेतदभ्युपगम्यते, तथापि स्ववावयगतो-पासनादिकर्मपरत्वम्''। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि कथित ( शुद्ध, बुद्ध, सिद्ध-स्वभावक ब्रह्म में वेदान्त-वावयों का तात्पर्य नहीं और उपक्रमादि प्रमाणों के पापा पर जो जीव-ब्रह्माभेदरूप अर्थ व्यवस्थापित होता है, वह वेदान्त-वावयों के उपासना परकत्व-पक्ष में विरुद्ध नहीं पड़ता, वयोंकि उपासना तो आरोप के द्वारा भी हो सकती है, जीव में ब्रह्मरूपता का आरोप कर ''तत्त्वमित' आदि महावाक्यों का सामञ्जस्य स्थापित किया जा सकता है। अतः सिद्ध ब्रह्म में शास्त्रप्रमाणकत्व सम्भव नहीं।

उक्त आक्षेप का निराकरण करने के लिए इस सूत्र को सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है—"एवं प्राप्ते उच्यते तक्तु समन्वधात्'। इसकी व्याख्या की जाती है—"तु माब्दः पूर्वपक्षव्यावृत्त्यर्थः"। उत्तर सूत्र में 'तत्' पद से जो प्रतिज्ञा की गई, उसका स्पष्टी-करण किया जाता है—"तद् ब्रह्म"। अर्थात् ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक है। पूर्व पक्षी काम आमय से पूछता है—"कथन् ?" अर्थात् "केन प्रकारेण ब्रह्म शास्त्रप्रमाणकमुच्यते ?" सिद्धान्ती अपनी प्रतिज्ञा के उचित हेतु का प्रदर्शन करता है ब्रह्म में शास्त्रप्रमाणकत्व की सिद्धि का

वाक्यानि तात्पर्येणैतस्यार्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि । 'सदेव सीम्येदमम् आसीत्' । पक्रमेवाद्वितीयम् (छान्दो० ६।२।१) 'आत्मा वा इदमेक प्रपाप आसीत्' (ऐत० २।१।११) 'तदेतद् प्रद्वापूर्वमनपरमनन्तरमवाद्यम्'। 'गणागामा श्रह्म सर्वानुम्' ( बृह० २।५।१९) 'त्रोवेन्नम् पुरस्तात्' (मुण्ड० २।२।११) इत्यादीनि । ग च तद्गतानां पदानां

#### भामती

महापरतामाधिका महापरतामाधिका सुर्वहृति वाक्वान्युवाहरति स्वे इति सः । सार्वि । सार्वि भूतामीति तु पूर्वमुद्धाहृतं जगतुन्पत्तिस्थितिनाक्षकारणिति वेह स्मारितिनिति त विक्रतम् । ति वाक्यपुषकम्यते येन चोपसंह्रियते, ति वाक्यार्थं इति स्थाः । यथोपासुयाजवाक्येऽभूषोः पुरोजासयोजितिताक्षेत्रस्थिति वृद्धां कोपासुयाजविद्याने तस्प्रतिसमाधानोपसंहारे जापूर्वोपासुयाजकर्मविविपरतेकवाक्यतावकाद्यातिता, एवमजापि स्वा सोम्येदिनिति ब्रह्मोपकमात् तत्वमसीति व जीवस्य
मह्मात्मतोपसंहारात् तत्वरतेव वाक्यस्य । एवं वाक्यान्तराजामिय वीर्वावर्यालोक्षमया ब्रह्मयरत्वमवगन्तक्यम् । न व व्याप्ति हृद्धस्य सति सम्भवेऽन्यपरताऽवृद्धा युक्ता कव्ययितुम् , अतिप्रसङ्गात् । न केवलं

#### भामती-व्याख्या

प्रकार बता रहा है--"समन्वयात्"। 'शास्त्रं ब्रह्मणि प्रमाणम्, तात्पर्यंतः ब्रह्मणि समनुगत-त्वात्'-इस प्रकार के अनुमान में हेतुगत पक्षधर्मता का प्रतिपादन 'समन्वय' पद के द्वारा किया गया है, अतः 'सम्यग् अन्वयः, समन्वयः'-यहाँ सम्यक् शब्द का अर्थ होता है-तात्पर्यंतः । वेदान्त-वाक्यों की नियमतः ब्रह्मपरता दिखाने के लिए वैसे बहत-से वाक्यों का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है—"सदेव सौम्य ! इदमग्र आसीत्" (छां. ६।२।१) । सूत्रकार ने 'तत्' पद के द्वारा द्वितीय सूत्रोपात्त जगज्जन्मादिकारणीभूतब्रह्म-बोधक वाक्य का स्मरण दिला दिया, अतः सूत्र में उस वान्य के रखने की आवश्यकता नहीं। भाष्योदाहत वेदान्दवाक्य में ब्रह्मपरकत्व का प्रकार यह है कि जिस पदार्थ का उपक्रम कर जिस अर्थ में प्रकरण का जपसंहार किया जाता है, वही पदार्थं उस प्रकरण का मुख्य अर्थं माना जाता है, जैसे [ 'जािम वा एतद् यज्ञस्य क्रियते यदन्वश्वी पुरोडाशी, उपांशुपाजमन्तरा यजति, विष्णुरूपांशु यष्टव्योऽ-जामित्वाय, प्रजापतिरुपांशु यष्टव्योऽजामित्वायाग्ने वोमावृपांशु यष्टव्यावजामित्वाय" (तै. सं. २।६।६)। इस वाक्य को लेकर मीमांसा दर्शन (२।१।४) में संशय किया गया है कि "उपांशुयाजमन्तरा यजित"—इस वान्य के द्वारा विष्ण्वादिवान्यों में विहित तीनों यागों का अनुवाद किया गया है ? या उपांशुयाजसंज्ञक नृतन कर्म का विधान किया गया है ? अनुवादकत्व का पूर्व गा करने के अनन्तर सिद्धांत किया गया है कि ] उपांश्याज के विधायक उक्त वाक्य में कहा गया 📗 कि पौर्णमाससंज्ञक 'आग्नेय', 'अंग्नीबोमीय' बीर 'उपांशु' - इन तीनों यागों में प्रथम दो याग पुराोडाश द्रव्य और उपांशुयाज वृत से किया जाता । पुरोडाशद्रव्यक दोतों भागों की निरन्तर (अध्यवहित ) करने पर एक ही क्रव्य को लेकर जामित्व (आलस्य ) आ जाता है, अतः उस दोष से बचने के लिए उन दोनों भागों के मध्य में घृतद्रव्यवाला उपांशुयाज करना चाहिए। अतः उपक्रम में जामित्य दोष दिखाकर मध्य में उपांशु याज के विधान से उक्त दोष का समाधान ( निस्तार ) दिखाया गया, अतः उक्त वाक्य पूरा एक है और उसका तात्पर्यं उपांशुयाज के विधान में माना जाता है। वैसे ही प्रकृत में भी ब्रह्म का उपक्रम कर 'तत्त्वमिस' पद के द्वारा जीव से ब्रह्म का अभेद प्रदर्शित कर ब्रह्म में ही उपसंहार किया गया, अतः छान्दोग्योपनिषत् के इस प्रकरण का तात्पर्य बहा में निश्चित होता है। इसी प्रकार भाष्योदाहृत अन्य वाक्यों के पौर्वापर्य का पर्यालोचन वाक्यों में ब्रह्मपरता का निश्चय कर

ब्रह्मस्बरूपिषयये निश्चिते समन्ययेऽचगम्यमानेऽर्थान्तरकरणना युक्ताः भृतहान्यभुत-करणनाप्रसङ्गात् । न च तेषां कर्तृस्वरूपप्रतिपादनपरतावसीयते, 'तत्केन कं पश्येत्' ( वृह० २।४।१३ ) इत्यादिकियाकारकफलनिराकरणभुतेः । न च परिनिष्ठितवस्तुस्य-क्रपत्वेऽपि प्रत्यक्षादिविषयत्वं । ब्रह्मणः । 'तत्त्वमसि' ( छान्दी० ६।८।७ ) इति ब्रह्मात्म-

#### भामती

कर्तृ परता तेवासदृष्टाऽनुपपन्ना जेत्याह 🔳 न 🗯 तेवाम् इति 🕸 । सापेक्षत्वेनात्रामाण्यं पूर्वपक्षवीश्रं दूषपति 📷 न च परिनिष्ठितवस्तुस्वकपत्वेऽपि इति ।

स्यमिश्वसिन्धः — पृंवाक्यनिदर्शनेन हि भूतार्थतया वेदान्तानां सापेक्षत्वमाझङ्क्यते, तत्रैवं भवाषृ पृष्टो व्यावद्याम् , चि पृंवाद्यानां सापेक्षता भूतार्थत्वेनाहो पौरुवेयस्थेन ? यदि भूतार्थत्वेन सतः प्रत्यक्षाद्योनामिष परम्परापेक्षत्वेनाप्रामाण्यप्रसङ्गः, तान्यपि हि भूतार्थान्येव । ■ पुरुषवृद्धिप्रभवतया पृंवाक्यं सापेक्षम् , एवं तहि तदपूर्वकाणां वेदान्तानां भूतार्थानामिष नाप्रामाण्यं प्रत्यक्षावीनामिव नियतेन्त्रियलिङ्गादिकम्मनाम् । यद्युक्येत सिद्धे किलापौरुवेयत्वे वेदान्तानामनपेक्षत्या प्रामान्यं सिद्धपेत् , तदेव ■
भूतार्थत्वेन न सिद्धपित्, भूतार्थस्य झन्दानपेक्षेण पुरुषेण मानान्तरतः झक्यक्षानस्थाव् वृद्धिपूर्वविद्यनोपपत्तेः, वाक्यत्वितिङ्गकस्य वेदपौरुषेयस्वानुमानस्याप्रत्यूहमृत्यत्तेः । तस्मात् पौरुषेयस्वेन सापेक्षस्य
दुर्वारं, तः ■ भूतार्थस्येन । कार्य्यार्थस्य तु कार्यस्यापूर्वस्य मानान्तरागोचरत्याऽस्यन्ताननुभूतपूर्वस्य
तस्वेन समारोपेण वा पुरुषवृद्धावनारोहात् तवर्थानां वेदान्तानामक्षक्यरचनत्या पौरुषेयस्वाभावादनपेणं

#### भामती-व्याख्या

लेना चाहिए। वेदान्त-वाक्यों में जब ब्रह्मपरता दृष्ट और गाणा है, तब अदृष्ट क्रियापरत्वादि की कल्पना युक्त नहीं, अन्यथा कर्मपरक बाक्यों की ब्रह्मपरक मानने का अतिप्रसङ्ग भी उपस्थित हो जायगा। वेदान्त-वाक्यों में कर्तृभोक्तु-प्रतिपादकता केवल अदृष्ट ही नहीं, अनु-पपन्न भी है—'न च तेषां कर्तृस्वरूपप्रतिपादनपरताऽवसीयते।

पूर्वपक्षी ने वेदान्त-वाक्यों में जो प्रत्यक्षादि-सापेक्षत्वेन अनपेक्षत्वात्मक प्रामाण्य का अभाव प्रसक्त किया था, उसकी निवृत्ति की जा रही है—"न च परिनिष्ठितवस्तुस्वक्ष्य-त्वेऽपि"। आशय यह है कि पूर्वपक्षी ने सिद्धार्थ-प्रतिपादक पौरुषेय वाक्यों का उदाहरण देकर वेदान्त-वाक्यों में सापेक्षत्व की आशङ्का की थी, वहाँ यह प्रश्न उठता है कि पुरुष के वाक्यों में सापेक्षता भूतार्थत्वेन प्रसक्त की जाती है ? अथवा पुरुष-कृतत्वेन ? यदि सिद्धार्थ-विषयकत्वेन सापेक्षत्व और अप्रामाण्य माना जाता है, तब प्रत्यक्षादि प्रमाणों में भी परस्पर-सापेक्षता होने के कारण अप्रामाण्य होना चाहिए, क्योंकि वे भी सिद्धार्थविषयक होते हैं। यदि पौरुषेय वाक्य पुरुष-कृतत्व होने के कारण पौरुषेय वाक्य सापेक्ष माने जाते हैं, तब वेदान्त-वाक्यों में पुरुष-कृतत्व न होने के कारण सिद्धार्थंकत्व मानने पर भी वैसे ही अप्रामाण्य प्रसक्त नहीं होता, जैसे कि नियत इन्द्रिय और लिङ्गादि से जनित प्रत्यक्षादि प्रमाणों में।

शहर — यदि कहा जाय कि वेदान्त-वाक्यों में अपीरुषेयत्व सिद्ध हो जाने पर ही अनपेशत्वात्मक प्रामाण्य सिद्ध होगा, वह अपीरुषेयत्व ही सिद्धार्थविषयकत्वेन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सिद्ध वस्तु का ज्ञान शब्द के विना ही प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा सम्पादित करके पुरुष तद्बोधक वाक्य की रचना स्वयं कर सकता है, वेद में भी वाक्यत्वरूप लिङ्क के द्वारा पौरुषेयत्व का अनुमान हो जाता है— "वेदाः पौरुषेयाः वाक्यत्वाद् भारतादि-वाक्यवत्र । अतः वेदान्त-वाक्यों में पौरुषेयत्वेन सापेक्षत्व प्रसक्त होता है, भूतार्थत्वेन नहीं । जब वेदान्त-वाक्यों को कार्यपरक माना जाता है, तब कार्यरूप पदार्थ अपूर्व होने के कारण प्रमाणान्तर का विषय नहीं होता, अत्यन्त अननुभूत वस्तु का बुद्ध में न तो तत्त्वेन आरोहण

#### भागती

शास्त्रीति प्रामाण्याय वेदाम्तानां कार्यंपरत्वमातिष्ठामहे ।

अत्र जूमः—कि पुनरिषं कार्यमिश्रमतभायुष्मतः यदशक्यं पुरुषेण शातुम् ? अपूर्वमिति सेत् , हुन्त कुतस्यभस्य किङ्ग्वार्थलं, तेनालीकिकेन सङ्गृतिसंवेवनिवरहात् ? लोकानुसारतः विद्याप एव कौकियाः कार्याया किङ्गवरवगमात् । स्वर्गकानो यजेतित साध्यस्यगिविश्वद्ये नियोद्ध्योऽवगस्यते, स च तदेव कार्यमवगञ्जति यस् स्वर्गानुकूलं, न च क्रिया अध्यस्यपूर्वाऽऽमृत्विमकाय स्वर्गाय कल्यत । । वारिश्वेवाद्देवत एवापूर्वे कार्य्ये लिङ्गवीनां सम्बन्धम् ह इति चेत् , हन्त विद्यायाणाः । स्वप्नवृद्धेन वर्गकामावित्यसम्बन्धादपूर्वकार्यस्यप्रसङ्ग्रस्तवा च तेवामन्यशस्यरचनत्वेनापौक्ष्वेयस्वापातः । स्वप्नवृद्धेन वीर्वयस्तिन वा तेवामपूर्वायंश्वप्रतिवेचे वावयस्वाविना लिङ्गेन वेवानामपि वीर्वयस्वानुमितिमत्वपूर्वार्यतः न स्वात् । अभ्यतस्तु वावयस्वावीनामनुमानाभासस्वोपपावने कृतमपूर्वार्यस्वनात्र तद्वपपावकेन ? जपपावितं वायौवयस्वमस्माभिर्मायवकिकायाम् , च तु विस्तरभयामनोक्तम् । तेनापौक्षेयस्व-वेऽसिद्धे भूतार्यानामित

### भामती-स्थाख्या

होता है और न असत्वेन (अन्यरूपारोप्रेण्)। कार्यार्थंक वेदान्त-दाक्यों की रचना पुरुष के द्वारा नहीं हो सकती, अपीरुषेयत्व होने के कारण अनपेक्षत्वात्मक प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है, अतः एव वेदान्त-दाक्यों को हम कार्यपरक मानते हैं।

समाधान—वह कार्य पदार्थ क्या है, जिसे पुरुष जान नहीं सकता ? यदि प्रभाकर-सम्मत अपूर्व ( अदृष्ट ) को कार्य कहा जाता है, तब वह लिङादि विधि प्रत्ययों वा वाच्य नहीं हो सकता, क्योंकि लोक में अप्रसिद्ध अर्थ के साथ किसी भी शब्द का शक्ति-प्रह नहीं होता। लोक में तो लिङादि शब्दों के द्वारा लौकिक क्रिया का ही अभिधान होता ।

शहा—''स्वर्गकामो यजेत'' इस वाक्य से स्वर्गादिरूप साध्य की कामना से विशिष्ट नियोज्य (अधिकारी) प्रतीत होता है, वह उसी पदार्थ को अपना कार्य (कृति-साध्य) समझता है, जो स्वर्ग का उत्पादन कर सके। यागादि क्रिया तो क्षण-भञ्जुर है, जन्मान्तर निहोनेवाले स्वर्गादि फलों का उत्पादन नहीं कर सकती, परिशेषतः स्वर्गकामपद-समिष्ट्याहार-संज्ञक तर्क से सहकृत वैदिक वाक्यों के द्वारा ही अलोकिक कार्य के गाम लिङादि का संगति-मह हो जाता है, जैसा कि शालिकनाथ मिश्र कहते हैं—

तस्मान्नियोज्यसम्बन्धसमर्थं विचिवाचिभिः । कार्यं कालान्तरास्थायि क्रियातो भिन्नमुच्यते ।। तस्माल्लोकानुसारेण व्युत्पत्तिः कार्यमात्रके ।

तस्य त्वपूर्वक्षपत्वं वेदवाक्यानुसारतः ।। (प्र. पं. पृ. ४२६,४६) समाधान—यदि 'स्वर्गकाम' पद से समिष्णव्याहृत लिङादि अपूर्व कार्य का बोध करा देते हैं, तब ''चैरयमिष्णवन्देत स्वर्गकामः''—इत्यादि वाक्यों में भी स्वर्गकाम पद-समिष्ण्याहृत लिङादि से अपूर्व कार्य का बोध होना चाहिए। यदि वैसा वहाँ भी मान लिया जाता है, तब ऐसे बौद्ध वाक्यों की भी रचना किसी पुरुष के द्वारा सम्भव नहीं, अतः इन वाक्यों को भी वेदों के समान ही अपौरुषेय मानना होगा। यदि स्वप्नादि में अपूर्वार्थक वाक्यों की पौरुषेयता देखकर बौद्ध वाक्यों में पौरुषेयत्व सिद्ध किया जाता है, तब वैदिक वाक्यों में भी वाक्यत्वादि लिङ्गों के द्वारा पौरुषेयत्व का अनुमान हो जाने पर उनकी भी अपूर्वार्थकता समाप्त हो जाती है। यदि 'वेदः पौरुषेयः, वाक्यत्वात्, कालिदासादिवाक्यवत्'—इस अनुमान में स्मर्यमाणकर्तृ
उपाधि का उद्भावन कर अनुमानाभासता सिद्ध की जाती है, तब वेदान्त-वाक्यों में अस्मर्यमाणकर्तृकत्व होने के कारण ही अनपेक्षत्व और प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है, अतः

शास्त्रमन्तरेणानवगम्यमानत्वात् । यतु —हेयोपादेयरहितत्वातुपदेशानार्थ-क्यमिति, नैप दोषाः; हेयोपादेयशुल्यम्बात्मतावगमादेव सर्वक्तेशमहाणात्पुरुपार्थ-

भामती

वैदान्तामां न सापेक्षतया प्रामान्यविद्यातः, न चानियतगन्तृता नास्ति विद्यायां न स्यान्नीवस्य विद्याला अध्यतोऽनियमात् , तदिदमुक्तं, वा च परिनिष्टितवस्तुस्यक्यत्वेऽपीति । द्वितीयं पूर्वपचीनं स्मारियत्वा दूवयति व "यन्तु हेघोपादेपरिहितत्वाव् दृति । विद्यार्थावयमात् अस्तु पारप्ययंच पुरुषा-वंप्रतिक्यमात्, इह व तस्वमसीस्यवगतिपर्यम्तद्वाक्यार्थज्ञानाव् वाद्यानुद्यानाव्येक्षास्ताक्षादेव पुरुषाचंप्रतिक्या ना सर्वो राज्युरियमिति ज्ञानाविवेति । सोऽयसस्य विद्यार्थज्ञानात् प्रकर्षः ।

एतबुक्तं भवति—विविधं हीप्सितं पुरवस्य किञ्चियप्रासं ग्रामावि, किञ्चित् पुनः प्राप्तमिव पाना बादप्राप्तिमस्यवप्रतं, यथा स्वप्रीवावनद्धं प्रैवेयकम् । एवं विहासितमपि विविधं, किञ्चिवहोनं विहासित,

#### मामती-स्याच्या

वेदान्त-वाक्यों व अनपेक्षस्य सिद्ध करने किए कार्यार्थंकस्य मानने की वावक्यकता ?

भी अपीरुषेयस्य का विस्तारपूर्वंक उपपादन न्यायकणिका में किया गया है, अतः यहाँ अनावक्यक विस्तार के भय से उसका विशेषतः उपपादन नहीं किया जाता । वेदों में पीरुषेयस्य सिद्ध न होने के कारण सिद्धार्थंक वेदान्त-वाक्यों में भी न प्रत्यक्षादि-सापेक्षस्य प्रसक्त होता है और अनपेक्षस्यास्मक प्रामाण्य का विघात होता है, क्योंकि अज्ञातार्थंज्ञापकस्य ही प्रामाण्य का प्रयोजक है, वह तो वेदान्त-वाक्यों में विद्यमान ही है, जा प्रामाण्य क्यों न होता ? वेदान्त को छोड़ कर अन्य कोई ऐसा प्रमाण नहीं, जिसके द्वारा जीव में ब्रह्मरूपता का ज्ञान प्रथमतः उत्पा किया जा सके, अतः प्रमाणान्तर से अनिधगत जीव और ब्रह्म के अमेद का बोध कराने कारण "तत्त्वमिस" आदि वेदान्त-वाक्य परमार्थतः प्रमाणभूत हैं। यही सच्य वाद्मा के शब्दों में व्यक्त किया गया है—"न च परिनिष्ठितवस्तुस्वरूपत्वेऽपि प्रस्थकादिविषयस्य ब्रह्मणः, "तत्त्वमिस" (छां. ६।६।७) इति ब्रह्मात्मभावस्य शाखमन्तरेणान-वगम्यमानस्वात्।"

पूर्वपक्ष के द्वितीय तर्क का स्मरण दिला कर निराकरण किया जाता है—"यत्तृ हेयोपादेयरहितत्वात्तदुपदेशानर्थंक्यमिति, नैष दोषः, हेयोपादेयशून्यब्रह्मात्मतावगादेव सर्वंक्लेश-प्रहाणात्पुरुषार्थंसिद्धे"। अर्थात् कर्मरूप साध्यार्थं के विधि वाक्य से कर्म ना ज्ञान और जाता निर्मात् कर्मानुष्ठान होता है, तब कहीं उससे स्वर्गादि के साधनीभूत अदृष्ठक्प पुरुषार्थं की सिद्धि होती है, किन्तु प्रकृत में "तत्त्वमिसं — इस वेदान्त-वाक्य के द्वारा जीव में ब्रह्म- स्थात के साक्षात्कार मात्र से बैसे ही परम पुरुषार्थं की सिद्धि हो जाती है, जैसे "नायं सर्पः, रज्जुरियम्'— इस प्रकार के ज्ञान से सर्प-अम सदैव के लिए दूर हो जाता है। जीव में ब्रह्मस्थलता ज्ञान रज्जु में रज्जुरूपता ना ज्ञान हो जाने के प्रभात् किसी प्रकार के अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं रहती। साध्यार्थ-ज्ञान की अपेक्षा सिद्धार्थ-ज्ञान का यह महान् प्रकर्ष (वैशिष्ट्य) है, जिसको भाष्यकार ने 'प्रहाण' पद में 'प्र' के प्रयोग से व्वनित किया है।

कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे पुरुष (के ईप्सित उपादेय) पदार्थों में दो प्रकार के पदार्थ आते हैं—(१) अप्राप्त पदार्थ, जैसे ग्रामादि और (२) ज्या पदार्थ, जैसे गले पहला हुआ हार, जो कि किसी अप के कारण खोया हुआ समझ लिया गया । वैसे ही जिहासित (त्याज्य या हेय) पदार्थ भी द्विविध ही होते हैं—(१) अहीन (अत्यक्त या प्राप्त) पदार्थ, जैसे पैर में लिपटा हुआ सप और (२) हीन (जा।) पदार्थ, जैसे पायजेब प

सिद्धेः । देवताद्दिप्रतिपादनस्य तु स्ववाध्यगतोपासनार्थत्वे अपि न क्वानियाना ।

व तथा जान उपासनाविधिशेषत्यं संभवतिः; पकत्वे हेयोपादेयशृष्यतया क्रियाकारः भागती

तत्राप्राक्षप्राक्षी बास्यक्तस्याचे च बाद्योपायानुद्धानसाच्यस्यात् समुपायसस्वज्ञान।दस्ति वराचीनानुद्धानायेचा । न जातु सानमाश्रं वस्तववनवति । न हि सहस्रमपि रज्जुप्रत्यया वस्तुसस्तं कविनयन्ववविद्वनीसते । सन्त-रोपिते तु प्रेप्तितिविहासिते तस्यसासात्कारमात्रेण बाह्मानुष्ठामानपेक्षेण कान्युमिष हातुमिष । कार्नानमानकार्ताचे 🖣 ते, समारोपितं च तरबसाबात्कारः समुक्तवातमुपहन्तीति । तथेहाय्यविद्यासमा-र्वतरवज्ञानाववपतिवर्धम्ताम्निवर्सते । तश्चिवृत्ती प्राप्तमन्यानम्बरूपमप्राप्तमिव प्राप्तं भवति, स्वन्तमिव कोकपुःवासस्यक्तिम्ब स्थक्तं भवति, तदिवमुक्तं 🔳 बह्यास्मायममादेव 🐠 । जीवस्य 🚟 🛗 🖽 🖽 विवर्व्यासस्य, स हि विसदमाति जन्तुनतः क्लेकः, तमा प्रकर्वेच हामात् प्रवर्वारंत्व दुःवानिवृत्तिसुवाति-कथानस्य सिद्धेरिति । बस्यात्येत्वेकोवासीतात्मानयेव कोकमुपासीतेत्वुपासनायाक्यवतं रेकताविप्रतिपायनेनो-वासभावरस्यं वेदान्सामाभूवसं, सब् दूवयस्ति 🏶 देवसादित्रसिपादनस्य तु 🐠 वास्पेस्पेसावभ्याणस्य १ 🗯 स्वया-क्थवतीयासनावंत्वेऽथि न कश्चिहिरोधः 🖿 । वाँद न विरोधः, सन्तु तहि वेदान्ता वेवताप्रतियावनहारेणीः वासनाविधियरा एवेस्यस आह 🐡 न वु तथा 🔤 ाः इति 😩 । उपास्योपासकोपासनाविभेवसिद्धप्रयोगी-

भागती-व्याख्या

आरोपित सर्पं। इनमें अप्राप्त पदार्थं की प्राप्ति और अत्यक्त का त्याग **बाह्य अनुष्ठान (ध्यापार)** की अपेक्षा करता है, केवल साधन तत्त्व के ज्ञान से साध्य नहीं होता, अपितु उपायभूत वस्तु ना मान हो जाने के प्रधात् अनुष्ठान (क्रिया या व्यापार ) की अपेक्षा होती है, क्योंकि प्राप्त अत्यक्त पदार्थ मा ज्ञानमात्र से परिहाण लोक में नहीं देखा जाता, जैसे मा रज्जु तस्य के हुजारों भानों के द्वारा भी पैर में लिपटे वास्तविक (अनारोपित ) सर्प की निवृत्ति नहीं कर सकते, हाँ, जीव में नित्य प्राप्त किन्तु विस्मृत ब्रह्मरूपता की प्राप्ति और पायजेब में आरोपित सर्प की निवृत्ति वस्तु तत्त्व के साक्षात्कार मात्र से हो जाती है, उसके लिए किसी प्रकार के बाह्य व्यापार की अपक्षा नहीं होतो, क्योंकि जो पदार्थ केवल भ्रमतः आरोपित मात्र होते हैं, उनका तत्त्व-साक्षात्कार से समूछ नाम हो जाता है। प्रकृत में वैसा ही है कि आनन्द ब्रह्म में अविद्या के द्वारा आरोपित जीवभाव एवं जन्म-मरणादि अनन्त दुःस केवस 'तत्त्वमसि'-इत्यादि वेदान्त-वावयों से जनित तत्त्व-साक्षात्कार से निवृत्त हो जाता है। उसकी निवृत्ति हो जाने पर प्राप्त आनन्दरूपता भी प्राप्त-जैसी और स्वक्त दु:ख-राशि स्वक्त-जैसी हो जाती है, भाष्यकार यही कह रहे हैं—"ब्रह्मात्मावगमादेव" । जीव के वासना-सहित विपर्यय रूप क्लेश की निवृत्ति हो जाती है। वह विपर्यय ( मिथ्या ज्ञान ) ही क्लेश है, जो कि जीवों को क्लेशित (दु:बा) करता है। उस क्लेश की निवृत्ति से दु:स-निवृत्ति और परमा-बन्द-प्राप्तिरूप पुरुषार्थं की सिद्धि हो जाती 📳 🗀

यह जो पूर्वपक्षी ने कहा था कि "आत्मेरयेवोपासीत" ( बृह० उ॰ १।४।७ ), आत्मान-मेव छोकमुपासीत' (बृह॰ उ॰ १।४।५) इत्यादि उपासना-वाक्यगत देवसादि चेतन पदार्थी के प्रतिपादन में वेदान्त-वाक्यों का उपयोग है। उस पक्ष को दूषित किया जाता है— "देवतादि प्रतिपादनस्य तु न कभ्रिद् विरोधः"। यदि किसी प्रकार का विरोध नहीं, गा वेदान्त-वाक्यों में देवतादि-प्रतिपादन के द्वारा उपासना-विधि-परत्व मान लेना चाहिए इस शङ्का का निराकरण किया गया है—"न तु तथा उपासनाविधिशेषत्वम्"। (फिर भी ब्रह्म उपासना-विधि का अञ्च क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उपास्य, ज्ञाला काविद्वैतिचिद्यानोपमर्दोपपचेः। न श्चेकत्विद्यानेनोन्मधितस्य द्वैतिविद्यानस्य पुनः संमवी-अस्ति, येनोपासनाविधिशेषत्वं ब्रह्मणः प्रतिपचेत । यद्यप्यन्यत्र वेदवाक्यानां न विधि-संस्पर्शमन्तरेण प्रमाणत्वं दृष्टम् ; तथाप्यात्मविद्यानस्य फलपर्यन्तत्वाक् तद्विषयस्य

#### मामती

पासना न निरामकार्यकार्य वेदान्तवेशे ब्रह्मण सम्भवतीति नोपासनाविधिशेवस्यम्, व्यापाता तहि-चीवस्यकार्याः।

स्यावेतव्—यवि विधिविरहेऽपि वेवान्तामां प्रामाण्यं, हस्त सिंह सोऽरोबोबिस्यावीनामध्यस्तु स्वतः ज्ञाणामेवोपेक्षणीयार्थानां प्रायाण्यम् , न हि हानोपावानवुद्धी एव प्रमाणस्य फले, उपेक्षावृद्धेरिष तत्फल्लवेन प्रामाणकर स्युपेतः वाविति कृतं बहिषि रजतं न वेयमित्याविनिवेधविधिपरस्वेनंतेवाणिस्यतः आह विश्वा हित छ । स्वाध्यायविध्यणीनप्रहणतया हि सर्वो वेवराधिः पुरुवार्थतस्त्र हस्यव्यतं, तत्रकेनापि वर्णेन नापुरुवार्थेन भवितुं युक्तं, जि पुनरियता सोऽरोवीस्याविना पवधवन्येन । विश्वार्थन भवितुं युक्तां उपलक्ष्यते, तेनेव पवसन्वर्भः साकाकृत्व एवास्ते पुरुवार्थमुवीक्ष-माणः । विहिषि रजतं न वेयमित्ययमित निवेधविधिः स्वनिवेध्यस्य निन्दामपेक्षते, न हान्यवा तत्कवेतनः विश्वार्थनित्ते । विश्वार्थनिति विश्वार्यस्व विश्वार्थनिति विश्वार्थनिति विश्वार्थनिति विश्वार्थनिति विश्वार्यस्व विश्वायस्य विश्वार्यस्व विश्वार्यस्य विश्वार्यस्य विश्

#### भामती-व्याख्या

भीर उपासना का भेद सिद्ध हो जाने पर ही उपासना सम्भव हो सकती है, किन्तु गाना भेद-प्रपन्ध का निरास जिस अद्वत ब्रह्म तत्त्व में किया जाता है, उसमें उपासना-विधि की शेषता (अञ्जता) सम्भावित नहीं, क्योंकि वेदान्त-वाक्य भेद के सर्वथा विरोधी हैं।

शहा—विध-सम्पर्क के बिना यदि वेदान्त-वाक्यों को प्रमाण माना जाता है, जब तो 'सोऽरोदीत्'—इत्यादि उपेक्षणीयार्थक अर्थवाद वाक्यों में भी विधि वाक्य से एकवाक्यता के बिना स्वातन्त्र्येण प्रामाण्य मानना चाहिए, क्योंकि केवल हान और उपादान का ज्ञान ही प्रमाण का फल नहीं माना जाता, किन्तु उपेक्षा-ज्ञान को भी वेदान्तियों ने प्रमाण-फल के में स्वीकार कर लिया है, अतः "बहिषि रजतं न देयम्'—इत्यादि निषेध-विधि की शेषता (अङ्गता) उक्त अर्थवाद वाक्यों में माननी व्यार्थ है।

समाधान—भाष्यकार कहते हैं कि "यद्यपि अन्यत्र वेदवाक्यानां न विधिसंस्पर्शमन्तरेण प्रमाणत्वं दृष्टम्"। आशय यह है कि "स्वाध्यायांऽध्येतव्यः"—इस स्वाध्याय विधि के द्वारा गृहीत होने के कारण समस्त वेद-राशि पुरुषार्थं की साधन है—यह भली प्रकार अवगत हो चुका है, अतः वेद का एक वर्ण भी अपुरुषार्थं नहीं हा सकता, तब भला "सोऽरोदीद यदरोदीत तद्वुद्रस्य रुद्रत्वम्"-इतना वड़ा पद-सन्दर्भ निर्थंक और अ माण क्योंकर होगा ? वेदान्त वाक्यों के समान अर्थवाद वाक्यों के द्वारा किसी पदार्थं के ज्ञानमात्र से किसी पुरुषार्थं की सिद्धि भी नहीं होती, अतः 'किमर्थोंऽयं पदसन्दर्भः ?' इस प्रकार की आकांक्षा एवं "विहिष रजतं न देयम्—इस विधि की 'कस्मात्'—इस प्रकार की आकांक्ष है, नष्टाक्ष्वदम्धरय-न्याय का सहारा लेकर उक्त अर्थवाद वाक्य का रजत की निन्दा में तात्पर्य मानकर अर्थवाद और विधि—दोनों की एकवाभयता पर्यवसित होती है। विधि वाक्य को अपने विधेय की प्रशंसा और निषध वाक्य को अपने निषध्य की निन्दा निसर्गतः अपेक्षित होती है। विधि वाक्य से ही प्रशंसा थार दिध वाक्य से ही प्रशंसा थार किसी अर्थवाद की सहायता नहीं मिलती, वहाँ अगत्या विधि वाक्य से ही प्रशंसा और निन्दा की कल्पना वैसे ही हो जाती है, जैसे "दिवहोमं कुर्यात्" (जै० सू० दारारार) है। से।

शास्त्रस्य प्रामाण्यं शक्यं प्रत्याख्यातुम् । न बातुमानगम्यं शास्त्रप्रामाण्यं, वेनाम्यत्र- . दृष्टं निद्योनमपेक्येत । तस्मात्सिसं ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वम् ।

अत्रापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते—यद्यपि शास्त्रप्रमाणकं त्रह्म, तथापि प्रतिपत्तिविधि-

भामती

त्रवर्णावयमावेथानयेकात् यरमपुरुवार्यकाभावित्युक्तम् ।

आचार्यदेशीयानां भतमृत्यापप्रति— अन्नापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते इति 🗷 । तथाहि—अन्नातसङ्गति-

वेदान्त-वाक्यों में यह बात नहीं कि किसी विधि के साथ समन्वय की आवश्यकता हो, वे तो स्वयं अन्य प्रमाणों से निरपेक्ष होकर परम पुरुषार्थ के साधन होते हैं।

यदि कहा जाग कि वेदान्त से भिन्न अन्य किसी वंदिक वास्य में विधि-सम्पर्क के विना प्रामाण्य नहीं देखा जाता, अतः किस उदाहरण के द्वारा वेदान्त-वाक्यों में प्रामाण्य का अनुमान किया जायगा ? इस प्रश्न का उत्तर है—"न चानुमानगम्यं शास्त्रप्रामाण्यं येनान्यत्र हुएं निदर्शनमपेक्येत''। ज्ञानगत अबाधित, अनिधगत और असन्दिग्ध अर्थं की बोधकता ही प्रामाण्य पदार्थ है, जो कि वैदिक वान्य-जनित ज्ञानों में स्वतः सिद्ध होता है-यह कहा जा चुका है, अतः किसी अनुमानादि प्रमाण के द्वारा प्रामाण्य की सिद्धि अपेक्षित ही नहीं, जिसके लिए किसी उदाहरण-घटित अनुमान की आवश्यकता हो। यद्यपि ज्ञान की अवाधिताद्यर्थकता रूप प्रमाणता सफलप्रकृतिरूप कार्य के द्वारा अवगत होती है, अतः वेदान्त-वाक्यों में सफल प्रवृत्ति-जनक बोध की जनकता कार्यीलङ्गक अनुमान के द्वारा ही सिद्ध होती है, अतः वेदान्त-वाक्यों को भी अनुमान की अपेक्षा अनिवार्य है-'वेदान्त-वाक्यं प्रमाज्ञानजनकम्, सफलप्रवृत्तिहेतुभूतज्ञानजनकत्वात्, सम्प्रतिपन्नवत्'। तथापि प्रमा-रमक बोध की उत्पत्ति में वेदान्त-वाक्य इतर प्रमाण की अपेक्षा नहीं करते। कार्येलिङ्गक अनुमानरूप अर्थापति की भी अपेक्षा नहीं, क्योंकि वह तो प्रमारूप कार्य हो जाने के प्रभात प्रवृत्त होगा, पहले उसकी सत्ता ही सम्भव नहीं कि वेदान्त-वाक्य बोध की उत्पत्ति में उसकी अपक्षा करते. अन्यथा अन्योऽन्याश्रयता प्रसक्त होती है। फलतः वेदान्त-वाषयों में बोध-जनकत्व इतर प्रमाण-निरपेक्ष स्वतः ही होता है। जैसे विधि वाक्य कार्यरूप अर्थ का ज्ञान इष्टान्त-निरपेक्ष स्वतः ही उत्पन्न करते हैं, वैसे ही वेदान्त-वाक्य भी ब्रह्म का ज्ञान किसी हृष्टान्त की अपेक्षा के विना ही उत्पन्न करते हैं, अतः ब्रह्म में वेदान्त-वाक्यों को प्रमाण माना जाता है। यदि इसमें भी दृष्टान्त की अपेक्षा आवश्यक है, तब चक्षुरादि में भी रूपादि-ज्ञान की जनकता सिद्ध न होगी, न्योंकि अन्य इन्द्रियों में वह नहीं देखी जाती कि जिसे दृष्टान्त बनाकर चक्षुरादि में रूपादि-ज्ञान की जनकता सिद्ध करते। प्रकरण का उपसंहार किया जाता है—''तस्मान् सिद्धं ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वप्' ।

पकदेशिमत-वेदान्त के ही कतिपय माननीय आचार्यों का कहना है कि-

भामती

विवासिक्षा । भगनाविप्रतित्या कार्याचीय् महानिक्षयः ॥ विवासिः तिर्वस्थान्यपरा अवितुमहीस्त, तमाविवितसङ्गतिस्वाय्, यम हि शक्ता कोकेन प्रयुक्षयते तम तेवा सङ्गतिग्रहः । भ चाहेय-मनुपादेयं क्यमार्थं कार्याद्वाति प्रेक्षावान् , तस्याञ्चभृतिस्तरंवात् । अञ्चभृतिस्ताववोधने च प्रेक्षावता-विधातात् । तस्यात् प्रतिपित्तितं प्रतिपिपाविवव्ययं कोकः प्रवृत्तिनिवृत्तिदेवुभृतवेवार्यं प्रतिपाववेत् , कार्यं वावयतं तर्वेतुपिति तवेव वोक्येत् । एवं च वृद्धक्यवहारप्रयोगात् ववानां कार्यंपरतामववक्षति । तम किकित्सायात्कार्यानिवायकं, किकित्वार्थार्थंकार्यार्थंकार्यानिवायकं, न तु भूतार्थंपरता ववानाम् । व्याप्त नराम्तरस्य अप्रयास्यार्थंप्रत्ययमनुमाय तस्य च सम्बन्धावामायानुविवासमवयस्य सञ्चस्य तद्विवयवोवकर्यं विभेतव्यं, न च भूतार्थंक्यमान्यस्यये परनरर्वातिन किकित्स्वरं कृत्रस्यते तु नराम्तर्याति प्रवृत्तिव्यते । वार्यंप्रत्यते तु नराम्तर्याति प्रवृत्तिवृत्ति । कार्यंप्रत्यते तु नराम्तर्याति प्रवृत्तिनिवृत्ती [स्तो ] इत्यात्तरस्य विभावाः विश्वास्य विभावाः । विष् च वेदान्तानां वेश्वयत् सार्थस्यस्य सार्थस्य स्वात्तानां वेश्वयत्ति सार्थस्य स्वात्तानां वेश्वयत्ति सार्थस्यस्य स्वात्तानां वेश्वयत्ति सार्थस्यस्य स्वात्ति स्वात्तिक्षस्य स्वात्तानां वेश्वयत्ति सार्थस्य स्वात्तानां वेश्वयत्ति सार्थस्य स्वात्तानां वेश्वयत्ति सार्थस्य स्वात्तानां वेश्वयत्ति सार्थस्य स्वात्तानां वेश्वयत्ति सार्थस्यस्य सार्थस्यस्य सार्थस्य सार्यस्य सार्थस्य सार्यस्य सार्थस्य सार्यस्य सार

प्रवृत्तिर्था निवृत्तिर्था निर्धन इतकेन वा। पुंतां येनोपविश्येत निर्धन निर्धा ।

भामती-व्यास्या

धक्रातसंगतित्वेन बास्त्रात्वेनार्थवत्तया । मननादिप्रतीत्या च कार्यार्थाद् ब्रह्मनिश्चयः ॥

(१) अज्ञातसंगतित्व, (२) ज्ञास्त्रत्व, (३) अर्थवत्त्व और (४) मननादि-विधान-

इन चार हेतुओं के द्वारा मा में उपासना-विधि-शेवत्व निधित होता है-

(१) वेदान्त-वाक्यों का सिंख ब्रह्म में संगति-प्रह ( शक्ति-ज्ञान ) सम्भव नहीं, क्योंकि जिस अर्थ में छोग शब्दों का प्रयोग नहीं करते, उस अर्थ में शब्दों का संगति-ग्रह नहीं हो सकता, लोकतः संगति-प्रह के आधार पर ही वैदिक शब्दों से अर्थ-बोध होता है, जैसा कि मण्डन मिश्र कहते हैं--"लोकावगतसामर्थ्यः शब्दो वेदेऽपि बोधकः" (ब्र. सि. पू. ६२)। छोक में कोई भी प्रेक्षावान व्यक्ति हेय और उपादेय से रहित वस्तुमात्र की विवक्षा नहीं करता, क्योंकि ऐसी वस्तु बुभुत्सित (जिज्ञासित ) ही नहीं होती। यदि अजिज्ञासित पदार्थ का कोई प्रतिपादन करता है, 💵 उसे प्रेक्षावान् (बुद्धिपूर्वकारी) नहीं कहा जायगा, अतः बुद्धिमान् मनुष्य प्रतिपित्सित ( बुभुत्सित या जिज्ञासित ) अर्थ की विवक्षा से प्रवृत्ति और निवृत्ति के हेतुभूत अर्थ का ही प्रतिपादन किया करता है। कार्य वस्तु ही वह पदार्थ है, जो अवगत होकर प्रवृत्ति का हेतु होता है, अतः कार्यरूप अर्थ का ही प्रतिपादन करना चाहिए। वृद्ध पुरुषों के व्यवहार की सहायता से पदों की शक्ति कार्यरूप अर्थ में ही निश्चित होती 🛮 । उनमें कुछ पद साक्षात् कार्य के अभिधायक होते हैं और कुछ पद कार्यार्थक स्वार्थ के अभि-धायक होते हैं. सिद्धार्थपरता पदों में अवगत ही नहीं होती । दूसरी बात यह । कि जापा ( प्रवृत्त होने वासे ) वृद्ध के अन्दर अवस्थित प्रवर्तक ज्ञान का अनुमान करके सब्द विशेष के हाने पर ही वह ज्ञान उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं —इस प्रकार अन्यय-व्यक्तिरेक के द्वारा शब्द में उस बीध की जनकता निश्चित की जाती है, किन्तु जिस ज्ञान से कोई प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होती, ऐसे अन्यपुरुषगत सिद्धार्थं विषयक ज्ञान का अनुमान नहीं हो सकता। कार्यविषयक ज्ञान के अनुमापक तो प्रवृत्ति और निवृत्तिरूप लिङ्ग सुलभ हो जाते हैं। अतः वेदान्त शब्दों का ब्रह्म में संगति-ग्रह न हो सकने के कारण उनमें ब्रह्मपरता सम्भव नहीं।

(२) वेदान्त-वास्य वेद होने के कारण शास्त्र कहे जाते हैं और प्रवृत्ति निवृत्तिपरक पद-संन्दर्भ ही शास्त्र की परिभाषा में आता है, जैसा कि श्रीकुमारिल भट्ट ने कहा है— मामती

वंदर्श पश्यामः । त च रज्युरियं त मुजजु इति वचाकपश्चिम्स्याच्या वावपार्यंतरविनावनपराणांवेषाम-वंदर्श पश्यामः । त च रज्युरियं त मुजजु इति वचाकपश्चिम्स्याच्या वावपार्यंतरविनाये यथा ज्यादितिवृत्तिः, एवं तरवमसीतिवाक्यार्यावगमाधिवृत्तिःश्विति सांसारिकाणां वर्मायाम् ; जृतवाक्यार्यस्यापि वृंतस्तेवां ताववस्थात् । विष च विष शृतस्याचो मवित सांसारिकवर्णावृत्तिः कस्मात् पुनः धवणस्यो-वृत्तस्यार्थयः अवस्यो ? तस्मारोवां वेधस्थासङ्गावित त विषयकार्यपरः । तक्य कार्यः स्वारमित नियोद्यं नियुक्षामं नियोग इति च नानस्यरापूर्वंतयाऽपूर्वंमिति वाक्यायते । त च विषयानुद्यानं विना तस्तिद्वित्तिः स्वतिव्यापे तदेव कार्यः स्वविवयस्य करणस्यास्य-कानस्यानुद्यानमाक्षिपति । च कार्यः स्वविवयापोगनिकपणिति कार्येन विवयेच निकष्यते, एषं

### भामती-अ्थास्या

प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा।
पुंसां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमिष्मियते।। | क्लो. वा. पृ० ४०६ )
[जिस नित्य | अपौरुषेय ) वा कृतक (पौरुषेय ) पद-सन्दर्भ के द्वारा पुरुषों की किसी
विषय में प्रवृत्ति या किसी विषय से निवृत्ति होती है, उस पद-सन्दर्भ को शास्त्र कहा जाता
है, इसकी चर्चा पहले आ चुकी । अतः वेदान्त-वाक्यों में शास्त्रत्व की प्रसिद्धि होने वे
कारण सिद्धार्थपरता सम्भव नहीं।

(३) वेदान्त-वाक्य यदि ब्रह्मस्वक्ष्य के ही प्रतिपादक माने जाते हैं. तब इनमें अर्थवता (प्रयोजनवत्ता) नहीं रहती। यह जो जहा जाता कि 'रज्जुरियं न सर्पः'— क्यादि सिद्धार्थक शब्दों से यथाकथित्वत् वाक्यार्थ का निश्चय हो जाने पर जैसे भय और कम्पादि की निवृत्ति देखी जाती है, वैसे ही "तत्वमिस"—इत्यादि बब्दों से वाक्यार्थ का निश्चय हो जाने पर कर्तृत्वादि सांसारिक धर्मों की निवृत्ति हो जाती है। वह कहना भी संगत नहीं, क्योंकि जिन वेदान्तियों ने "तत्त्वमिस"—इत्यादि वाक्यों से वाक्यार्थ का बोध प्राप्त कर जिया के भी अपने को पहले की भौति ही कर्त्ता-भोक्ता मानते हैं, अतः उक्त वाक्यार्थ बोध से कर्तृत्वादि सांसारिक धर्मों की निवृत्ति नहीं होती।

(४) यदि वेदान्त-वाक्यों के श्रवणमात्र से पुरुषायं की सिद्धि हो जाती है, उन 'आरमा वा अरे ब्रष्टव्यः श्रोतच्यो मन्तव्यः" (वृह. उ. २।४।५) इत्यादि श्रुति वाक्यों में श्रवण पश्रात् मननादि ण विधान किस प्रयोजन के लिए किया गया ? जा श्रवणादि की व्यर्थता-पत्ति का परिहार करने के लिए भी मानना पड़ता है कि वेदान्त-वाक्य ब्रह्म-स्वरूपमात्र के के बोधक नहीं माने जा सकते, अपितु आत्मा की प्रतिपत्ति (ज्ञान) को विषय करनेवाले कार्य पदार्थ के बोधन में ही वेदान्त-वाक्यों जा तात्पर्य स्थिर होता है। वह कार्य पदार्थ अपनी उत्पत्ति में नियोज्य (अधिकारी) पुरुष का नियोजक होने के कारण नियोग एवं प्रमाणान्तर से अनिधगत होने के कारण अपूर्व भी कहलाता है, जैसा कि श्री बालिकनाय मिश्र कहते हैं—

क्रियादिभिन्नं यत्कार्यं वेद्यं मानान्तरैनं तत् । जतो मानान्तरापूर्वमपूर्वमिति गीयते ॥ कार्यत्वेन वियोज्यं च स्वात्मिन प्रेरयन्नसौ । नियोग इति मीमांसानिष्णातैरभिधीयते ॥ (प्र. पं. पृ. ४४१)

उस नियोगरूप कार्य की सिद्धि उसकी विषयीभूत बात्मप्रतिपत्ति के अनुष्ठान व विना सम्भव नहीं, अतः वह कार्य अपनी सिद्धि के लिए अपनी विषयीभूत बात्मप्रतिपत्ति विषयतयैव वासेण णा समर्थते। यथा-यूपाहवनीयादीन्यलोकिकान्यपि विधि-ग्रेपतया शास्त्रेण समर्थन्ते, तद्वत्। कृतं पतत्? प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रयोजनत्वा-

सानमपि स्वविययमातमानमस्तरेणाशस्यनिकपणिति तसिक्षणाय तावृशमात्मानमासिपति तसेव कार्यमु ।
यदाष्ट्रः—'यस् तत्तिश्रव्यंमृपाबीयते आक्षिप्यते तबिंप विवेयता प्र
नियोगविषयस्य सानस्य भावार्थतयाऽनृष्ट्रेयता, सिव्ययस्य स्वागाः स्वक्ष्यस्यावितिश्वितिः । आरोपिततः
दूर्वस्य व्यागाः निक्ष्यकस्य तेन तन्तिकपितं न स्थात् । तक्ष्मासावृगात्मप्रतिपत्तिविधपरेच्यो वैद्यान्तिभ्यस्तावृगात्मविनिक्षयः । तदेतस्तवंभाष्ट्रः व्यवि इति छ । विधिपरेच्योऽपि वस्तुतस्यविनिक्षयः दृश्यत्र
निवर्शनमुक्तं श यथा यूप इति छ । यूपे पर्तं वच्नातीति वच्यनाय विनियुक्ते यूपे तस्यालीक्षित्रस्यात्
वागाः यूप दृत्यपेचिते वादिरो यूपो भवति, यूपं तक्षति, यूपमष्टात्रीकरोतीस्याविभिवावयोऽन्यवगन्तव्याः । प्रवृत्तिः
परेरपि संस्काराविष्टं विशिष्टसंस्थानं वाद्य यूप इति वस्यते । एवमाष्ट्रवनीयावयोऽन्यवगन्तव्याः । प्रवृत्तिः
निवृत्तिवरस्य शास्त्रावं न स्वक्ष्यपरस्य, कार्यं एव सम्बन्धो न स्वक्ष्ये, इति हेतुद्वयं भाष्यवावयोगेपपादितं

मामती-व्याख्या

(आत्मज्ञान) के अनुष्ठान का आक्षेपक (कल्पक) होता है। जैसे कार्य (नियोग) अपने विषयीभूत आत्मज्ञान के द्वारा निरूपित होता है — 'आत्मज्ञानविषयो नियोगः' । वैसे ही ज्ञान भी अपने विषयीभूत आत्मा के विना निरूपित नहीं हो सकता, अतः ज्ञान का निरूपण करने के लिए वैसे ही आत्मा का आक्षेप वही कार्य (नियोग) करता है, जैसा कि श्री प्रभाकर मिश्र कहते हैं-- "यस्मित्रयं पुरुषो नियुज्यते, स तद्विषयः। तस्मान्नैव विधिः कर्त्तंव्यतामाह, विषयतया तूपावते । तस्माद् यद्यदुपादीयते तत्तिद्विधेयमिति तन्त्रे व्यवहारः" (बहती. पू. ३९)। यहाँ उपादीयते' का अर्थ 'आक्षिप्यते' है। यद्यपि नियोग का विषयीभूत ज्ञान सिद्ध पदार्थ होने से विधेय नहीं, तथापि धात्वर्थत्वेन विधेयत्व वन जाता । अर्थात् यहाँ ज्ञान का अर्थ उपासना है, जो कि स्वरूपत अनुष्ठेय पदार्थ है। उस ज्ञान के विषयीश्वत भारमा की विधेयता है - आत्मस्वरूप की सत्ता का विनिश्चय, क्योंकि यहाँ विधेयता पाता जप्तिरूप मानी गई है, आत्मस्वरूप सत्ता का निश्चय अज्ञातार्थ-जापक होता है। यहाँ अनात्म-पदार्थों में आरोपित आत्मा ज्ञान का विषय नहीं, अतः आत्म-प्रतिपत्ति की विधि के बोधक केदान्त-वाक्यों से वैसे (अनारोपित ) आत्मा का निभ्रय होता है। भाष्यकार इसी भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं-- "यद्यपि शास्त्रप्रमाणकं ब्रह्म"। विधिपरक वाक्यों से भी वस्तुतत्त्व ण निम्रय होता है-इसमें दृष्टान्त देते हैं-"यथा यूपाहवनीयादीन्यलीकिकान्यपि विधिशेषतया शास्त्रेण समर्प्यन्ते, तद्वत्"। "यूपे पशुं बध्नाति"—इस प्रकार विहित बन्धन को सम्पन्न करने के लिए विनियुक्त यूप एक अलीकिक पदार्थ माना जाता है, क्योंकि तक्षणादि इष्ट और प्रोक्षणादि अदृष्ट संस्कारों से युक्त यूप पदार्थ केवल लौकिक नहीं माना जा सकता. किन्तु लोक में अप्रसिद्ध होने के कारण अलौकिक माना जाता है। वहाँ 'कोऽसी यूप:?' प प्रकार की आकांक्षा में "बादिरो यूपो भवति", 'यूपं तक्षति', 'यूपमष्टाश्रीकरोति'— इत्यादि वाक्यों के द्वारा खैर की लकड़ी को छील एवं आठ पहलूवाले एक खम्भे को प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार "यदाहवनीये जुहोति"-इस विधि वाक्य में 'क आहवनीय:' ऐसे प्रक्त के उत्तर में कहा जाता है कि "वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत" इत्यादि श्रतियों से विहित आधानादि संस्कारों से विशिष्ट लोकोत्तर अग्नि की अवगति आहवनीय' शब्द से होती है। यूप और बाहवनीयादि के समान ही ब्रह्म वस्तु की अवगति विधिपरक वेदान्त-वाक्यों से हो सकती है।

च्छास्य । तथा हि शास्त्रतात्पर्यविद आहुः—'दृष्टो हि तस्यार्थः कर्माच**योधनम्**' जिं सूर् ११११) इति । 'चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनम्' । 'तस्य ज्ञानमुवदेशः' (जैरु सूरु १११५) । 'तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्रायः' (जैरु सूरु १११६५) ।
'आम्नायस्य क्रियार्थेत्वादानर्थं स्यमतदर्थानाम्' (जैरु सूरु ११२११) इति च ।
अतः पुरुषं कविद्विषयविशेषे प्रवर्तेयद् कुतिश्चिद्विषयविशेषाभिवर्तयः । तष्ष्वेषतया चान्यदुपयुक्तम् । तस्सामान्याद्धेदान्तानामिष तथैवार्थवस्वं स्यात् । सति

भामती

🐵 प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रयोजनस्वाव् 🍪 इत्याविमा 🔳 तत्सामान्याह्नेवान्तानामपि तथेवार्थवस्यं स्याव् 🐞 इस्यम्तेन । न च स्वतम्त्रं कार्यं नियोज्यमधिकारिणमनुद्वातारमम्तरेणेति नियोज्यभेदमाह 🔳 सति 🔫 विधिपरस्ये इति 🔳 । ब्रह्म येद ब्रह्मैय भवतीति सिद्धववर्णवावावयतस्यापि ब्रह्मभवनस्य नियोज्यविशेषाः काङ्कायां बह्यवृभूवोनियोज्यविद्येषस्य रात्रिसस्त्रन्यायेन प्रतिलम्भः । पिण्डपितृयज्ञन्यायेन तु स्वर्गकायस्य नियोज्यस्य कहपनायामर्थवादस्यासमवेतार्थतयात्यन्तपरोक्षा वृत्तिः स्यादिति । ब्रह्मभावश्चामृतत्विमिति

भामती-व्याख्या

प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप कार्यं के प्रतिपादक पद-सन्दर्भ को शास्त्र कहा जाता 🖢 एवं कार्यं रूप अर्थ है। शब्दों का संगति-ग्रह होता है-ये दो हेतु भाष्यवाक्य के द्वारा उपपादित हुए हैं--- "प्रवृत्तिनिवृत्ति-प्रयोजनत्वात्"-यहा से लेकर "तत्सामान्याद् वेदान्तानामि तथैवार्यवस्य स्यात्'-यहाँ तक । नियोगरूप कार्य अपने नियोज्य (अधिकारी या अनुष्ठाता) पुरुष के विना स्वतन्त्र नहीं हो सकता, अतः नियोज्य विशेष का कथन किया जाता है-"सित च विधिपरत्वे।" जैसे स्वर्ग-कामनावान् नियोज्य के लिए अग्निहोत्रादि साधन पदार्थों का विधान किया जाता है, वैसे ही अमृतत्व-कामनावान् नियोज्य के लिए ब्रह्म-ज्ञान का विधान अत्यन्त युक्ति-युक्त है । अर्थात् जैसे "प्रतितिष्ठन्ति ह वैता रात्रीरुपयन्ति"—इत्यादि अर्थवाद-वाक्य के द्वारा अवगत प्रतिष्ठाकामनावान् व्यक्ति रात्रिसत्र कर्म का नियोज्य माना जाता 👢 वैसे ही "ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति"—इस अर्थवाद वाक्य के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म-बुभूषु अथवा

अमृतत्व-कामनावान् व्यक्ति ब्रह्म-ज्ञान का नियोज्य सिद्ध होता है।

यदि रात्रिसत्र-न्याय को छोड़ कर पिण्डपितृयज्ञन्याय का अवलम्बन किया जाता है, तब ब्रह्म-ज्ञान का स्वर्ग फल मानना होगा [ अत्यन्त अश्रुत फल की कल्पना में पिण्डपितृयज्ञ-न्याय या विश्वजिन्न्याय को अपनाया जाता है, इन दोनों न्यायों का पर्यवसान लगभग समान अर्थ में माना जाता है। ''अमावास्यायामपराह्में पिण्डपितृयज्ञन चरन्ति''—इस प्रकार के अनारभ्याश्रीत वाक्य के द्वारा विहित पिण्डपितृयज्ञ के विषय में सन्देह होता है कि पिण्ड-पितृयज्ञ कर्म क्या दर्शपूर्णमास कर्म का अङ्गभूत कर्म है ? अथवा स्वतन्त्र कर्म है ? पूर्वपक्षी ने कहा-"य एवं विद्वानमावास्यां यजते" इत्यादि वाक्यों के द्वारा निर्णय किया गया है कि 'अमावास्या' शब्द अमावास्या तिथि में विहित 'आग्नेयः', 'ऐन्द्रं दिध' और 'ऐन्द्रं पयः' इन तीन कमीं की संज्ञा है, अतः पिण्डपितृयज्ञ कर्म 'अमावास्या' कर्म का अङ्ग है। वहाँ सिद्धान्त-सूत्र है—"पिण्डपितृयज्ञ: स्वकालत्वादनङ्गं स्यात्" ( जै. सू. ४।४।१९ )। अर्थात् "अमावा-स्यायामपराह्नि"—इस प्रकार 'अपराह्नि' शब्द कालविशेष का वाचक है, अतः इस पद के समिष्याहार में श्रुत 'अमावास्या' शब्द भी तिथि विशेष का ही बोधक है, दर्शपूर्णमास-षटक 'अमावास्या' नाम के कर्म का नहीं, फलतः पिण्डपितृयज्ञ किसी कर्म का अङ्ग न होकर स्वतन्त्र कमं है और विश्वजिन्न्याय के आधार पर इस कर्म का स्वर्गरूप फल माना जाता है। प्रकृत में ब्रह्म-ज्ञान के लिए भी यही कहा जा सकता है कि "सःस्वर्गः स्यात् सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात्"

■ विधियरत्वे यथा स्वर्गादिकामस्याग्निहोत्रादिसाधनं विधीयत प्रवमसृतत्थकामस्य जलकानं विधीयत इति युक्तम्। नन्विह जिल्लास्यवैलक्षण्यमुक्तम् कर्मकाण्डे भव्यो धर्मो जिल्लास्यः; रह न भृतं नित्यनिर्वृत्तं लाल जिल्लास्यमिति; तत्र धर्मकानफलादनुष्ठा-नापेक्षाद्वितक्षणं ब्रह्मकानफलं भिवतुमर्हति। नार्हत्येषं भवितुम्; कार्यविधिप्रयुक्तस्यैव'

भामती

अमृतस्वकामस्य । इत्युक्तम् । अमृतस्यं चामृतस्वादेव न कृतकस्वेन ज्ञव्यमनिस्यमनुमातुम्, आगम विरोधाविति गाः ।

उपतेन वर्गब्रह्मानयोर्वेलक्षण्येन विष्यविषयत्वं चोदयति ■ नमु इति छ । परिहरति छ नाहं-त्वेचम् इति छ । जत्र चात्मदर्शनं न विषेयम् । तद्धि वृत्रोरुपलक्षित्रवचनत्वात् आवणं ॥। स्यात् प्रत्यक्षं

भामती-ज्याख्या

(जै. सू. ४।३।१३) अर्थात् ऐसे कमों का स्वर्ग फल मानना सर्वाभीष्ट 1 । किन्तु ऐसा मानने पर "ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवित"—इस अर्थवाद वाक्य के द्वारा ब्रह्मभाव या अमृतत्वरूप फल एवं अमृतत्वकामनावान् नियोज्य का प्रतिपादन अत्यन्त असम्बद्ध हो जाता है, अतः रात्रिसत्रन्थाय के द्वारा अमृतत्वरूप फल एवं अमृतत्वकामनावान् नियोज्य की कल्पना ही जिततर है, अन्यथा "ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवित"—यह अर्थवाद वाक्य नितान्त निराधार, गोणार्थक एवं अविविद्यात वृत्तिक हो जाता है। यहाँ ब्रह्मभाव ही अमृतत्व है, पा एव भाष्यकार ने कहा है—"अमृतत्वकामस्य ब्रह्मज्ञानं विधीयते।" यहां कोई व्यक्ति 'ब्रह्मभावोऽनित्यः, कृतकत्वात्'— प्रकार ब्रह्मभाव की अनित्यता का अनुमान न कर सके, इस लिए ब्रह्मभाव का 'अमृतत्व'

पद के द्वारा अभियान किया गया है। 'अमृत' पद के द्वारा उत्पाद और विनाश से रहित वस्तु ना अभियान होता है, ब्रह्मभाव कृतक या उत्पन्न नहीं होता, केवल अभिव्यक्त होता है—''ब्रह्म सन् ब्रह्माप्येति"। इसी प्रकार "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यादि वाक्यों में अनन्तता को ही

ब्रह्मभाव कहा गया ।।

महा-पूर्व मीमांसा में जिज्ञास्य धर्म और उत्तर मीमांसा में जिज्ञास्य ब्रह्म के ज्ञान का वैलक्षण्य पहले (विगत पृ. ५० पर ) कहा गया - अभ्युदयफलं धर्मशानम्, तच्चानुष्ठाना-वेक्सम्, निःश्रेयसफलं तु ब्रह्मज्ञानं न चानुष्ठानान्तरापेक्षम् ।" अतः धर्म और धर्म-ज्ञान में विधि-विषयता होने पर भी ब्रह्म-ज्ञान में विधि-विषयता (विधेयता) नहीं हो सक़ती [यद्यपि विगत पृ. 🚥 पर भाष्यकार ने धर्म और ब्रह्मरूप जिज्ञास्य पदार्थी का वैरुक्षप्य कहा है और उनके ज्ञानों का भी, तथापि यहाँ प्रकृत शक्ता की साधनता के रूप में भाष्यसीर जिज्ञास्य-वेलक्षण्य का स्मरण करते हैं — "ननु इह जिज्ञास्यवैलक्षण्यमुक्तम्" किन्तु विचस्यति मिश्र वर्म-जान और ब्रह्म-जान के वैलक्षण्य को प्रकृत शङ्का का उपोद्धलक मानते हैं-"धर्मब्रह्मज्ञानयो-वंलक्षण्येन विध्यविषयत्वं चोदयति।" श्री वाचस्पति मिश्र भाष्याक्षर की परिधि के इधर-उधर वहाँ ही पर रखते हैं, जहाँ कहीं पौर्वापर्यादि का सामअस्य सहज गति से नहीं हो पाता । यहाँ वस्तु-स्थिति यह है कि भाष्यकार ने "तत्र धर्मज्ञानफलाद् विलक्षणं ब्रह्मज्ञानफलं भवितुमहिति"—इस शङ्का-वाक्य के हारा यह प्रतिज्ञा सूचित की है कि 'ब्रह्मज्ञानं धर्मज्ञान-फलाद् विलक्षणफलकम्' ऐसी प्रतिज्ञा का साधन जिज्ञास्य-वैलक्षण्य नहीं हो सकता, वयोंकि पक्षधर्मतादि का सामञ्जस्य उसमें नहीं होता, अतः 'ब्रह्मज्ञानं धर्मज्ञानफलाद्विरुक्षणफलकम्, <mark>धर्मज्ञानाद्विलक्षण</mark>त्वात्'–इस प्रकार के सुसंगत प्रयोग का आविष्कार करने के लिए वाचस्पति∙ मिश्र ने साक्षात् ज्ञान-वैलक्षण्य का निर्देश किया और भाष्यकार ने विषय-वैलक्षण्य के द्वारा ज्ञान-वैलक्षण्य ध्वनित किया 📳।

त्रक्षणः प्रतिपाद्यमानत्वात् । 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः' (वृह्०'२।४।५) इति । 'व बारमा उपहतपारमा', 'सो उम्बेष्टव्यः स विजिह्नासितव्यः' ( छान्दो० ८।७।१ ), 'बारमे-रवेवोपासीत' ( वृ० १।४।७ ) 'बात्मानमेव लोकमुपासीत' ( वृ० १।४।१५ ) । 'ब्रह्म बेद ब्रह्मेच मवति' ( मण्ड० २।२।९ ) इत्याविविधानेषु सत्सु 'को उसावात्मा, किं तद् ब्रह्म?'

वा । प्रत्यक्षमपि सौकिकमहंप्रत्ययो वा, भावनाप्रकर्षपर्यम्तजं वा ? तत्र आवर्णं व विचेर्यं, स्वाप्याय-विधिनेवास्य प्राधितत्वात्, कर्मभावणवत् । नापि नाम्ने प्रत्यक्षं, ताता नेसनिकत्वात् । न चौपविध-बारमविषयं भावनःषेपवैशक्षं विषेपं, तस्योपासमविधानादेक वाजिनवदनुनिज्यादितस्वात् । तस्मादौपनिवदा-स्मोयासनाऽमृतस्वकाम नियोज्धं प्रति विधीयते । **ब्रष्टस्य इ**त्यादयस्तु विधिसक्या न विश्वय **इति । तदि**-

भामती-ध्याख्या

समाधान —एकदेशी आचार्य 💶 कहना है कि "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" (तं. उ. २।१।१) इत्यादि वाक्यों के द्वारा स्वतन्त्र ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं किया जाता, अपितु "आत्मेत्येवो-पासीत्' (बृह. उ. १।४।७) इत्यादि वेदान्त-वाक्यों के द्वारा विहित उपासना की विषय-वस्तु का प्रस्तुतीकरण किया गया है। यहाँ ज्ञानगत विषेयता के कथन का तात्पर्य उपासना की विषेयता में ही है, क्योंकि "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मन्तव्यः" (बृह. उ. २।४।४) यहाँ आत्मज्ञान दो प्रकार का अभिहित हुआ है—(१) प्रत्यक्षात्मक और (२) श्रावणादिरूप परोक्षज्ञान । इनमें श्रावण ज्ञान यहाँ विधेय नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी प्राप्ति "स्वाच्यायोऽ-ध्येतव्यः" इस विधि वाक्य से वंसे ही सम्पन्न हो जाती है, जैसे धर्म-ज्ञान की । प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है—(१) लोकिक और (२) अलोकिक (निरन्तरानुविन्तन-जनित।) लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान तो निसर्गतः अपनी इन्द्रियार्थ-सिश्नकर्षादि-घटित सामग्री से ही गाला होने के कारण विषेय नहीं होता। औपनिषद आत्मा की निदिब्यासनात्मक भावना ( उपासना ) से जनित अलौकिक आत्म-प्रत्यक्ष भी विधेय नहीं होता, क्योंकि आत्मोपासना का विधान कर देने से वैसे ही उस (ब्रह्मात्मप्रत्यक्ष ) की अनुनिष्पत्ति हो जाती है, जैसे आमिक्षा बनाने के लिए 💶 दूध में डाले गए दिध से वाजिन अपने-आप निष्पन्न हो जाता [ "तप्ते पयसि दध्यानयति सा वैश्वदेव्यामिक्षा" । प्रतप्त दूध में दिघ डालने से दूध फट कर दो भागों में विभक्त हो जाता है—(१) पनीर और (२) पानी। जमे हुए (घनीभूत) भाग को पनीर या आमिक्षा कहते हैं और पानी को वाजिन कहा जाता है। वहाँ यह संशय होता | कि दध्यानयन (दिध डालने) का उद्देश्य क्या आमिक्षा है ? अथवा वाजिन ? पूर्वपक्ष किया गया है—''एकनिष्पत्तेः सर्वं समं स्यात्'' ( जै. सू. ४।१।२२ ) अर्थात् तपते दूध में दही डालने पर आमिक्षा और वाजिन—दोनों की एक साथ निष्पत्ति होती है, अतः समानरूप से दोनों पदार्थं ही दध्यानयन के प्रयोजक होते हैं, किन्तु सिद्धान्त किया गया है-"संसर्गरसनिष्यत्तेरामिक्षा वा प्रधानं स्यात्" ( जै. सू. ४।१।२३ ) अर्थात् "तप्ते पयसि दध्यान-यति सा वैश्वदेव्यामिक्षा"—इस विधि वावय में दिध-संसर्ग से निष्पन्न आमिश्चा का ही निर्देश 'सा वैश्वदेवो आमिक्षा'—इस वाक्य के द्वारा किया गया है, अतः प्रधानभूत आमिक्षा तस्य का विधान किया जाता है, वाजिन गा नहीं, वह तो स्वयं अनुनिष्पन्न हो जाता है। फलतः यहाँ अगृतत्त्व-कामनावान् नियोज्य पुरुष के प्रति औपनिषद आत्मा की उपासना का विधान किया जाता । "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः" (बृह. उ. २।४।५) इस वाक्य के द्वारा ज्ञान का विधान नहीं किया जाता, न्योंकि यहाँ 'द्रष्ट्रव्यः' पद में 'तव्य' प्रत्यय विध्यर्थक नहीं, केवल उसका अनुकरण विधि के समान प्रतीत होनेवाला विधि-सरूपमात्र 👢। पूर्व ( पू. १२६ पर )

रत्याकाङ्क्षायां तत्स्वकपसमर्पणेन सर्वे वेदान्ता उपयुक्ताः—'नित्यः सर्वकः सर्वगतो नित्यत्यतो नित्यग्रुव्युक्तमुक्तस्वभावो विद्यानमानन्दं ब्रह्म' इत्येवमाद्यः तदुपासनाम्य शाखदष्टोऽदृष्टो मोक्षः फलं भविष्यतीति । कर्तव्यविष्यननुप्रवेशे वस्तुमात्रकथने हानो-पादानासंभवात् 'सप्तद्योपा वस्तुमतो', 'राजासो गच्छिति' इत्यादिवाष्म्यवद्वेदान्तवा-प्यानामानर्थस्यमेव स्यात् । नतु वस्तुमात्रकथनेऽपि 'रज्जुरियं नायं सर्पः' इत्यादौ भ्रान्तिजनितमीतिनिवर्तनेनार्थवस्वं दृष्टं, तथेद्वाप्यसंसार्यात्मवस्तुकथनेन संसारित्यभान्तिनिवर्तनेनार्थवस्वं स्यात् । स्यादेतदेवम् , यदि रज्जुस्वकपश्चण इव सर्पश्चान्तः, संसारित्वश्चान्तिनवर्तनेनार्थवस्वं स्यात् । स्यादेतदेवम् , यदि रज्जुस्वकपश्चण इव सर्पश्चान्तः, संसारित्वश्चान्तिनवर्तनेनार्थवस्वं स्यात् । स्यादेतदेवम् , यदि रज्जुस्वकपश्चणोऽपि वधाप्यं स्वज्ञुःकादिसंसारिधर्मदर्शनात् , 'श्चोतब्यो मन्तब्यो निविध्यासितव्यः' ( बृह्व राष्ट्राक्षादिसंसारिधर्मदर्शनात् , 'श्चोतब्यो मन्तब्यो निविध्यासितव्यः' ( वृह्व राष्ट्राक्ष) इति च श्चवणोत्तरकालयोर्मनननिदिष्यासनयोर्विधिवर्शनात् । तस्मात्प्रिति पत्तिविधिविषयतययेव शास्त्रप्रमाणकं ब्रह्माभ्युपगन्तव्यमिति ।

#### मामती

बमुक्तम्' ■ तदुपासनाच्य इति 🖿 । अर्थवत्तया मननवित्रतीत्या चेत्यस्य शेषः प्रपञ्चो निगवच्याख्यातः ॥ तवेकवेशिमतं दूषयति ■ अत्राभिषीयते ■ । ■॥■ एकवेशिमतम्, कृतः ? ■ कर्मनदाविद्याफल-

#### भामती-व्याख्या

कथित संग्रह श्लोक के 'अर्थवत्तया' और 'मननादि प्रतीत्या' इन पदों का विस्तार-भाष्य अत्यन्त सुगम । अर्थात्—

भर्धवस्तया—पूर्वोक्त उपासना वाक्यों के द्वारा विहित उपासना के विषयीभूत आत्मा और ब्रह्म के स्वरूप-बोध कराने में "नित्यः सर्वज्ञः सर्वगतो नित्यतृप्तो निरञ्जनः" इत्यादि सभी वेदान्त-वाक्य उपयुक्त होते हैं। इन्हीं वेदान्त-वाक्यों के द्वारा अवबोधित आत्मतत्त्व की उपासना से शास्त्र-प्रतिपादित और लोक में अनिधिगत मोक्षरूप फल प्राप्त होता है। कर्त्तं व्य-विधि में अनुतुप्रविष्ठ वेदान्त-वाक्यों के द्वारा ब्रह्मरूप सिद्ध वस्तुमात्र के प्रतिपादन से किसी प्रकार की हान या उपादानात्मक प्रवृत्ति तहीं होती, फलतः वेदान्त-वाक्य वैसे ही अनर्थंक होकर रह जाते हैं, जंसे — "सप्तद्वीपा वसुमती, राजासी गच्छिति" इत्यादि वाक्य।

यह जो कहा जाता है कि वस्तुमात्र का कथन करने से भी "रेज्जुरियं व सर्पः"— इत्यादि स्थल पर सर्प-भ्रान्ति-जनित भय-कम्पादि दुःख की नितृत्ति होती है, दुःख-नितृत्ति भी पुरुषार्थं है। उसी प्रकार प्रकृत में असंसारी आत्म-वस्तु के श्रवण से कर्तृत्व-भोक्तृत्व जन्म-मरणादिरूप संसारित्व-भ्रांति नितृत्त हो जातो है और वेदान्त-वाक्यों में अर्थवत्ता (सप्रयोज-नता) आ जाती है।

वह कहना तब सत्य हो सकता था, जब कि 'रज्जुरियम्'—इस प्रकार रज्जु-स्वह्मप-श्रवण से सर्प-भ्रान्ति-निवृत्ति के समान ब्रह्मस्वरूप श्रवण मात्र से संसारित्व-भ्रान्ति निवृत्त हो जाती, किन्तु ऐसा नहीं, अपितु ब्रह्म-स्वरूप का जिन्होंने श्रवण कर लिया है, उन्हें भी पूर्ववत् सुखित्य-दु:खित्वरूप संसारित्व की भ्रान्ति बनी रहती है।

मननादिव्रतीत्या—''श्रोतध्यो मन्तथ्यो निदिध्यासिब्यः'' (बृह. उ. २।४।५) इस श्रुति में श्रवण के पश्चात् मनन और निदिध्यासन का विधान देखा जाता है। यदि आत्मा के श्रवणमात्र से सर्वानर्थं की निवृत्ति हो जाती, तब श्रवण के पश्चात् मननादि का विधान ध्यर्थं था, अतः उपासना-विधि के परिवेष में ही ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक सिद्ध होता है ]।

एकदेशिमत दूषण - "अत्राभिधीयते" से भाष्यकार एकदेशी आचार्य के मत में

अत्राभिष्ययते — नः कर्ममहाविद्याफलयोवैंलक्षण्यात्। शारीरं वाचिकं मानसं च कर्म अतिस्मृतिसिद्धं धर्मास्यं, यद्विषया जिहासा 'अथातो धर्मजिहासा' ( जै॰ स्०

शशारे ) इति स्त्रिता ।

अधर्मो अपि हिसाविः प्रतिषेधचोदनातसणस्वाजिष्ठास्यः परिहाराय । तयोश्चोदनात्तसणयोरर्थानर्थयोधर्माधर्मयोः फले प्रत्यक्षे सुस्रदुः श्वे शरीरवाद्ध्यनोभिरेवोपभुज्यमाने
विषविन्त्र्यसंयोगजन्ये ब्रह्मादेषु स्थावरान्तेषु प्रसिद्धः । मनुष्यत्वादारम्य ब्रह्मान्तेषु
देहवस्तु सुस्रतारतम्यमनुश्च्यते । ततस्य तद्धेतोधर्मस्य तारतम्यं गम्यते । धर्मतारतम्यादधिकारितारतम्यम् । प्रसिद्धं चार्थिरवसामध्यविकृतमधिकारितारतम्यम् । तमा
व वागायनुष्ठायिनामेव विद्यासमाधिविशेषावृत्तरेण पथा गमनं, केवलैरिष्टापूर्तदत्तसाधनेर्धूमादिक्रमेण दक्षिणेन पथा गमनं, तत्रापि सुस्रतारतम्यं तत्साधनतारतम्यं स
शास्त्रात् 'वाधरसंपातमुषित्वा' (छाम्दो० ५।१०।५) इत्यस्माद् गम्यते । तथा मनुष्यादिषु
नारकस्थावरान्तेषु सुस्रतवक्षोदनातसणधर्मसाध्य पदेति गम्यते तारतम्येन वर्तमानः ।
तथोर्थ्वगतेष्वधोगतेषु च देहवस्सु दुःस्रतारतम्यदर्शनात्तद्वतोरधर्मस्य प्रतिषेधचोदनामामती

नानता नानता निर्माणक्षिक्ष । पुष्पापुष्पकर्मकले सुस्रदुःसे तत्र मनुष्यलोकमारम्याबह्यलोकात् सुस्रस्य तारतम्यम् अधि-काविकोश्कर्षः एवं मनुष्यलोकमारम्य दुःस्तारतम्यमावीचिलोकात्, तश्च सर्वं कार्यं च विनाशि च । आस्यन्तिं स्वशरीरत्वमनिर्मायं स्वभावतिद्वतया निर्म्यमकार्यमास्मक्षानस्य फलम् । तद्धि फलमिव फलम् । अविद्यापनयमात्रेणाविभावात् । एतदुक्तं भवति –स्वयाप्युपासनाविचिपरस्यं वेवान्तानामभ्युपगण्छता निरम् शुद्धबृद्धस्वाविकपद्मक्षास्मता जीवस्य स्वाभाविकी वेदान्तगम्याऽऽस्यीयते । सा चोपासनाविचयस्य विचेनं

मामती-व्याख्या

दोषाभिधान कर रहे हैं कि एकदेशिमत युक्ति-युक्त इस लिए नहीं कि "कर्मब्रह्मविद्याफलयो-वेंलक्षण्यात्।" कर्म-विद्या और ब्रह्म-विद्या के फलों में यह विलक्षणता है कि कर्म या धर्मा-धर्म के ज्ञान से धर्म और अधर्म का अनुष्ठान होता है, धर्मानुष्ठान से पुण्य और अधर्माचरण से अपुण्य (पाप) उत्पन्न होता है, पुण्य का फल सुख और अपुण्य का फल दुःख है। यह सुख और दुःख सातिशय (तरतमभाव-युक्त) होता है अर्थात् इस मनुष्य लोक से लेकर ब्रह्म-लोक तक उत्तरोत्तर सुख उत्कृष्ट होता है एवं मनुष्य-लोक से लेकर अवीचि लोक तक दुःख अधिकाधिक होता जाता है। [ आगे चल कर ब्र. सू. ३।१।१५ में नरक लोकों की संख्या सात बताई गई है-"अपि च सम"। विष्गुपुराण, मार्कण्डेयादि पुराणों एवं मन्वादि स्मृतियों में संख्या अधिक उपलब्ध होती है। योग भाष्यकार (३।२६) की व्यवस्था प्रसङ्ग के अनुरूप है—"अवीचे: प्रभृति मेरुपृष्ठं याविदत्येष भूलौकः, मेरुपृष्ठादारभ्या ध्रुवाद् ग्रहनक्षत्रतारा-विचित्रोऽन्तरिक्षलोकः, तत्परः स्वलौकः पश्वविधो माहेन्द्रस्तृतीयो लोकः, चतुर्थः प्राजापत्यो महलौंकः, त्रिविधो ब्राह्मः-जनस्तपोलोकः सस्यलोकः । तत्रावीचेरुपर्यपरि निविष्टा षण्महानरक-भूमय महाकालाम्बरीषरौरवमहारौरवकालसूत्रान्धतामिस्राः] वह (कर्म-ज्ञान का) सुखाद्यात्मक समस्त फल उत्पत्ति-विनाशशाली होता है किन्तु आत्म-ज्ञान का अशरीरत्वरूप मोक्षफल आत्यन्तिक (अविनाशी ) निरतिशय (तरतमभाव या न्यूनाधिकभाव से रहित ) स्वभाव-सिद्ध एवं अविद्या की निवृत्तिमात्र से आविर्भूत होता है। आशय है कि वेदान्त-वाक्यों को उपासना विधिपरक माननेवाले एकदेशी आचार्य को भी जीव में नित्यत्वात्मक ब्रह्मरूपता स्वाभाविकी एवं वेदान्त-गम्य अभीष्ट है। वह ब्रह्मरूपता उपासना-विधि का पत्न नहीं हो सकती, क्योंकि नित्य है। अविद्या-निवृत्ति को भी उपासना का फल नहीं कह सकते, क्योंकि अविद्या की निवृत्ति तो अविद्या का उदयमात्र हो जाने से पाप हो जाती है। विद्योदय को भी उपासना-

# वञ्चणाच्य तत्तुष्ठायिनां च तारतभ्यं गम्यते । एवमविचादिदोषवतां धर्माधर्मतारतभ्य-

भामती

फलं, नित्यस्वाबकार्यत्वात् । नाप्यनाद्धविद्यापिषानापनयः, स्वाधः स्वविद्योवयावेव भाषात् । नापि विद्योवयः, तस्यापि श्रवणमननपूर्वकोपासमाजनितसंस्कारसिववादेव चेतसो भाषात् । उपासनासंस्कारववुपासनाऽपूर्वमिष चेतःसहकारीति चेत्, वृष्टं च क्ष्यु नैयोगिकं फलमेहिकमिष, व्या विश्वाकारीच्यादिनियोगानामनियतनियतफलामाम् । न, गाम्बर्वद्यास्त्रोपासनावासनाया इवापूर्वानपेक्षायाः वद्यादिसाद्याः
स्वारे वेदान्तार्थोपासनावासनाया जीवश्रद्धाभावसायकारेऽनपेक्षाया एव सामर्थ्यात् । वा चामृतीमार्थः
प्रत्यहेतुरवाद्यपासनापूर्वस्य नामृतस्वकामस्तकार्यमववोद्धमहीत, अम्यविष्यस्यस्यत् करोतीति हि विप्रतिविद्यम् । न च सस्कामः क्रियामेव कार्यामवगमिन्यति नापूर्वमिति साम्प्रतम्, तस्या मानाग्तरादेव-

#### भागती-उदाख्या

विधि का फल नहीं कह सकते, क्योंकि श्रवण-मननपूर्वक उपासना-जिनत संस्कारों से युक्त चित्त के द्वारा ही विद्या का उदय माना जाता है। [ जैसे वाणादिगत बाह्य किया से जिनत वेगसंज्ञक संस्कारों में विधि-विषयता नहीं होती, अत एव उन्हें 'नियोग' या 'अपूर्व' पद के द्वारा अभिहित नहीं किया जाता, वैसे ही उपासनादि आन्तरिक | मानस किया ) से जिनत संस्कार ऐहिक (तात्कालिक) फल के जनक होने के कारण न तो नियोगपदास्पद होते हैं और न विधि के विषय ]।

यहा—उपासना-जिनत ऐहिकफलक संस्कार जैसे चित्त के सहकारी होते हैं, वैसे ही उपासना-जिनत पारलोकिकफलक नियोगरूप संस्कार भी उपासना-जिनत ऐहिकफलक संस्कारों के सहकारी होते हैं, क्योंकि नियोग (अपूर्व) से केवल पारलोकिक फल नहीं, ऐहिक फल भी उत्पन्न होता देखा जाता है, जैसे कि "चित्रया यजेत-पशुकामः", "कारीयों यजेत वृष्टिकामः" इत्यादि वाक्यों के द्वारा विहित कमों का फल ऐहिक ही होता है। हाँ, चित्रा याग-साध्य अपूर्व का पशुरूप फल नियमतः ऐहिक नहीं, किन्तु कारीरी याग-साध्य अपूर्व का वृष्टिरूप फल नियमतः ऐहिक ही होता है, क्योंकि "यदि वर्षेत् तावत्येव होतव्यम्, यदि न वर्षेत् क्षोभूते हिविनिवंपेत्"—इत्यादि प्राकरणिक वाक्यों का सामर्थ्य यह अत्यन्त स्पष्ट कर रहा है कि कारीरी याग केवल ऐहिक (तात्कालिक) वृष्टि के उद्देश्य से ही किया जाता है। फलतः उपासना-जिनत संस्कारों के सहायक अपूर्व को लेकर विधि-विषयता का सामञ्जस्य किया जा सकता है।

समाधान—जीवगत ब्रह्मात्मता के साक्षात्कार को वेदान्तार्थ की उपासना से जिनत केवल ऐहिकफलक संस्कार वैसे ही उत्पन्न कर देते हैं, जैसे गान्धवं शास्त्राभिहित अर्थ की उपासना से जिनत संस्कार षड्जादि स्वर-ग्राम के साक्षात्कार को उत्पन्न कर देते हैं। जीवगत ब्रह्मभाव के साक्षात्कार को उत्पन्त में वेदान्तार्थोपासना-जिनत संस्कारों को अपूर्व की अपेक्षा नहीं होती, अतः वेदान्त वाक्यार्थ विधि के विषय क्योकर होंगे? जब अमृतभाव ( ब्रह्मभाव ) के प्रति उपासनापूर्व हेतु ही नहीं, तब अमृतत्व की कामना रखनेवाला व्यक्ति उसको अपना कर्त्तव्य नहीं मान सकता। अन्यथा 'अन्यदिच्छिति अन्यत्करोति' चाहता कुछ और है और करता कुछ और ] यह कहावत लागू होगी। चाहना स्वर्ग और नरक के मार्ग पर चलना अत्यन्त विश्वदाचरण है।

अमृतत्व-कामनावान् व्यक्ति केवल "ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति"—इत्यादि वास्यार्थं की अभ्यास रूप किया को ही अपना कार्य ( कर्तव्य ) समझेगा—ऐसा सम्भव नहीं, केवल

## निमित्तं शरीरोपादानपूर्वंकं सुखदुः वतारतम्यमनित्यं संसारक्षं श्रुतिस्मृतिन्याय-

भामती

तस्साधनस्वप्रतीतेर्विधेवैयर्धात् । न जावघाताविविधितुल्यताः, तत्रापि नियमापूर्वस्थान्यतोऽनवगतेः । न जावघाताविविधितुल्यताः, तत्रापि नियमापूर्वस्थान्यतोऽनवगतेः । न जावघाताविविधितुल्यताः, तत्रापि नियमापूर्वस्थान्यतोऽनवगतेः । न जावघात्राचिक्षापि न न नित्यकलस्वभुपासनायाः । तस्मावः अद्यभूयस्याविद्यापि-वानापनयमाप्रेचाविक्षापि-वानापनयमाप्रेचाविक्षापनयस्य ॥ वेवान्तार्थविक्षानाववगतियर्थन्तावेव सम्भवावः, उपासनायाः संस्कारहेतुभावस्य संस्कारस्य ॥ साक्षात्कारोपजनने मनःसाचित्यस्य च मामान्तरसिद्धस्वात्, आस्मेत्येवो-पासीतेति न विधिः, अपि तु विधिनस्वयोऽयं, यथोपाशुयाजवावये विद्युवर्षाश्च । ।

#### भामती-व्याख्या

वैसे अभ्यास में साक्षात्कार की साधनता लौकिक अन्वय-व्यतिरेकरूप न्याय से ही सम्पन्न हो जाती है, उसके लिए किसी प्रकार के विधि-वाक्य की आवश्यकता नहीं होती। "श्रीहीन-वहन्ति"—इत्यादि विधि वाक्य जैसे तुष-विमोकरूप दृष्टफल के उद्देश्य से अवधातादि क्रिया का विधान करते हैं, वसे ही ''आत्मेत्येवोपासीत' — इत्यादि वेदान्त वाक्य ब्रह्मात्मता-साक्षात्कार के लिए केवल आत्मोपासनारूप क्रिया का विधान करते हैं - ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि 'ब्रीहीनवहन्ति' - इत्यादि वाक्य केवल अव्यातस्य क्रिया का विधान नहीं करते, अपितु अवघातापूर्व का विधान करते हैं [ 'दर्शपूर्णमास' कर्म के प्रकरण में पठित "ब्रीहीन-वहन्ति"—यह वाश्य केवल तुष-विमोकरूप (धान की भूसी उतारने के लिए) अवघात बोखली में मूसल से कूटने ) का विधान नहीं कर सकता, क्योंकि लोक-प्रसिद्ध अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर ही तुष-निवृत्ति के लिए नख-विदलन, पाषाण-धर्षणादि के समान अवधात भी निसर्गतः प्राप्त है, अतः अवघात-विधि को नियमार्थक माना गया है—"नियमार्था वा पुनः श्रुतिः" (जै. सू. ४।२।२४) अर्थात् अवघात को छोडं कर नख-विदलनादि के द्वारा तुष-निवृत्ति करने पर तण्डुल-निष्पत्तिरूप दृष्ट फल का लाभ तो हो जायगा, किन्तु दर्शपूर्णमास-जन्य परमापूर्व या उसके जनकी भूत उत्पत्त्यपूर्व की सम्पत्ति नहीं होगी, उसकी सम्पत्ति तभी होगी, जब कि नियमतः अवधात का अनुष्ठान किया जाय, फलतः 'त्रीहीनवहन्ति'—इस वाक्य के द्वारा अवघातनियम-जन्य नियमापूर्व का अवबोधन किया जाता है ]। "ब्रह्म वेद ब्रह्मैंव भवति'' ( मुण्ड. २।२।९ ) इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मभाव अमृतत्व से भिन्न नहीं, यदि अमृतत्व से ब्रह्मभाव भिन्न होता, ॥॥ अवश्य उसकी कामना रखनेवाला व्यक्ति ब्रह्मो-पासना का अधिकारी वन जाता। 'विश्वजित्' न्याय (जै. सू. ४।३।७) के आधार पर ब्रह्मोपासना का यदि स्वर्ग फल मान कर स्वर्गकामानावान् व्यक्ति को अधिकारी माना जाता है, तब स्वर्गरूप फल के सातिशय और नश्वर होने के कारण ब्रह्मोपासना में अनित्य-फलकत्वापत्ति होती है और "न स पुनरावर्तते" (छां. ८।१४।१) इत्यादि श्रुतियों का विरोध उपस्थित होता 🖥 । अतः जीव में ब्रह्मभाव का अविद्या की निवृत्तिमात्र से आविर्भाव माना जाता है। अविद्या की निवृत्ति तो वेदान्ताभिहित अर्थ के साक्षात्कारात्मक ज्ञान से ही हो जाती है, उसके लिए उपासना की आवश्यकता ही नहीं। उपासना में संस्कार-जनकता और मन के द्वारा साक्षात्काररूप फल की उत्पत्ति के लिए संस्कार मन के सहायक होते हैं -यह ज्ञान लौकिक अन्वय-व्यतिरेक से ही हो जासा है, उसके लिए उपासना-विधि की आवश्यकता नहीं, फलतः "आत्मेत्येवोपासीत" ( बृह, उ. १।४।७ ) यह वाक्य विधिरूप नहीं, केवल वैसे ही विधि का अनुकरणमात्र है, जैसे—उपांशुयाग के प्रकरण में "विष्णुक्पांशु यष्टव्यः" इत्यादि वाक्य। ["जामि वा एतद् यज्ञस्य क्रियते यदन्वश्वी पुरोडाशी, उपांशयाजमन्तरा यजति,

ासिद्धम् । ताम 'च श्रृतिः —'न ह वै सग्ररीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहितरिस्त' । ज्ञान्ते ० २१।१ ) इति यथावणितं संसारकपमनुवदित । 'अग्ररीरं वाव सन्तं न प्रियप्रिये स्पृश्तः ( ज्ञान्दो ० ८।१२।१ । इति प्रियाप्रियस्पर्शनप्रतिषेधास्त्रोदनालक्षण- धर्मकार्यत्वं मोक्षास्यस्याग्ररीरत्वस्य प्रतिषिध्यत इति गम्यते । धर्मकार्यत्वे हि प्रियाप्रियस्पर्शनप्रतिषेधो नोपपद्यते । अग्ररीरत्वमेव धर्मकार्यमिति चेन्नः तस्य स्वामाविकत्वात् । 'अग्ररीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम् । महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचिति' ( काठ० १।२।२१ ) 'अप्राणो क्याणा श्रुक्षः' ( मुण्ड० २।१।२ ) 'असङ्गो ख्रयं पुरुषः' ( वृह० ४।३।१५ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः । ता प्रवानुष्ठेयकर्मफलविक्षक्षणं मोक्षास्थमग्ररीरत्वं नित्यमिति सिद्धम् । तत्र किचित्परिणामिनित्यं यस्मिन्विकयमाणेऽपि तदेवेदमिति बुद्धिनं विहन्यते, यथा पृथिव्यादिजगन्नित्यत्वचादिनाम् । यथा च सांस्थानां गुणाः, इदं तु पारमार्थिकं, कूटस्थनित्यं, क्योमवत्सवंव्यापि, सर्वविक्रिः

भामती

सक्ता म विषय इति तात्पर्यार्थः । खुतिस्मृतिन्यायसिद्धमित्युक्तं, तत्र खुति वर्शयित ■ तथा च खुतिः इति ■ । ग्यायमाह ■ अत एव इति ७ । यत् किल स्वाभाविकं तिन्नत्यं, यया चैतन्यं, स्वाभाविकं खेरं, तस्मान्नित्यम् । परे हि ह्यों नित्यतामाहुः—कूटस्यनित्यता परिणामिनित्यता च, तत्र नित्यमित्युक्ते मा कृत्य परिणामिनित्यतेत्यत आह ■ □ किञ्चिद् इति ७ । परिणामिनित्यता हि न पारमायिकी । □ हि— तस्सर्वात्मना वा परिणमेदेकदेन्नेन वा ? सर्वात्मना परिणामे क्यं न तश्वक्याहतिः ? एकदेश-

भामती-व्याख्या

विष्णुरुपांशु यष्ट्योऽजामित्वाय, प्रजापतिरुपांशु यष्ट्योऽजामित्वाय, अग्नीकोमानुपांशु यष्ट्या-वजामित्वाय" (ते. सं. २।६।६ ) इस वाक्य को लेकर जै. सू. २।१।४ में पूर्वपक्ष किया गया है कि विष्ण्वादि तीन वाक्यां के द्वारा विहित तीन कर्मों का अनुवादक प्रथम वाक्य है। उसका निराकरण करते हुए सिद्धान्ती ने कहा है कि उपक्रम और उपसंहार को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि निरन्तर पुरोडाशद्रव्यक दो कर्मों का अनुष्ठान करने पर आलस्य या उकताहट होती है, अतः उन कर्मों के मध्य में घृतादि विजातीय द्रव्यवाले कर्म का विधान अपेक्षित है, अतः 'उपांशुयाजमन्तर। यजति"—यह वाक्य उपांशुयाज का विधायक है और विष्ण्वादि वाक्य विधायक नहीं, अपितु अर्थवादमात्र हैं, केवल विधि के सक्दप हैं, विधि नहीं]।

भाष्यकार ने जो धर्माधर्म के फलभूत सुख-दुःख में तारतम्य (न्यूनाधिकभाव) दिखाते हुए कहा है—"एवमविद्या दिदोषवतां धर्माधर्मतारतम्यनिमित्तं शरीरोपादानपूर्वकं सुखदुःखतारतम्यमित्त्यं संसारक्षपं श्रुतिस्मृतिन्यायसिद्धम्।" वहाँ प्रक्रान्त श्रुति का निदर्शन प्रस्तुत किया गया है—"तथा च श्रुतिः—'न ह वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहितरितः" (छां. ६११२११)। अर्थात् धर्म और अधर्म के फलोपभोग में आत्मा को शरीराभिमान बना रहता । और जब तक शरीराभिमान है, तब तक प्रिय (सुख) एवं अप्रिय (दुःख) की अपहित (निवृत्ति) नहीं हो सकती। कथित न्याय-सिद्धता दिखाने के लिए न्याय दिखाया गया है—"अत एवानुष्ठेयकर्मफलविलक्षणं मोक्षास्थमशरीरत्वं नित्यमिति सिद्धम्।" उक्त 'न्याय' पद न अनुमान विवक्षित है, अनुमान के वेदान्तः सिद्धान्त में उदाहरण, उपनय और निगमन काम प्रतिका, हेतु और उदाहरण नाम के तीन अवयव माने जाते हैं, उसके अनुक्रप न्याय का पूर्ण कलेवर इस प्रकार कहा जाता है—'यत् स्वाभाविकं, तन्नित्यं, यथा चैतन्यम्। स्वाभाविकं चेदम्। तस्मान्तितम्। इसी तथ्य को प्रतिज्ञादिक्ष्प । इस प्रकार कह सकते हैं—'अशरीरस्वात्मकं मोक्षफलं नित्यम्, स्वाभाविकत्वाद्, यत्स्वाभाविकं तन्नित्यं यथा जीवस्य अशरीरस्वात्मकं मोक्षफलं नित्यम्, स्वाभाविकत्वाद्, यत्स्वाभाविकं तन्नित्यं यथा जीवस्य

भामती

परिणाये वा स एकवेशस्ततो भिन्नो वाडभिक्तो वा ? भिक्तकोतु कर्य सस्य परिणामः ? न क्रान्यस्मिन परिणमनानेऽन्यः परिणमतेऽतिप्रसङ्गात् । अभेदे था कवं न सर्वात्मना परिणामः ? भिन्नाभिन्नं सदिति चेत. तथा हि तदेव कारणात्मनाऽभिग्नं भिन्नं च कार्व्यात्मना कटकादय इवाभिग्ना हाटकात्मना भिन्नास कटकाचारमना । च भेवाभेवयोविरोधान्नेकत्र समवाय इति युक्तम्, विवद्धमिति नः च संप्रत्ययः ? थरप्रमाणविष्ययेयेण वर्सते । यसु = प्रमाणेनावयम्यते तस्य तथा ।।। एव । कुण्डलमिर्व सुवर्णमिति सामानाधिकरण्यप्रत्यवे व्यक्तं भेवाभेदी ज्याकाः। तथा द्वात्यन्तिकेऽभेदेऽस्यतरस्य द्विरवभासप्रसङ्गः। भेरे चारयन्तिके न सामानाधिकरच्यं, गवास्थवत । आधाराध्येशावे एकाश्यत्वे वा न सामानाधिकरच्यं

भागती-व्याख्या चैतन्यम् ।' 'सांख्यादिमतवाद के अनुसार दो प्रकार की नित्यता मानी जाती है-(१) कूटस्य-नित्यता और (२) परिणामिनित्यता । ब्रह्मभावरूप मोक्ष में परिणामिनित्यता की श्रांति हटाने के लिए नित्यता के दो भेद प्रदर्शित किए गए हैं—"तत्र किचित्परिणामिनित्यमित्यादि।" जो वस्तु परिणत ( विकृत ) होने पर भी अपने मौलिक रूप में प्रत्यभिज्ञात होती रहती है. उसे परिणामिनित्य कहते हैं, जैसे स्वर्ण-मुदादि पदार्थ कटक-घटादिरूप में परिणत होकर भी अपनी तात्त्विक स्वर्णेरूपता मृद्रपता को कभी नहीं गैंगते, अतः परिणामिनित्य कहे जाते हैं। परिणामिनित्यता कभी पारमाधिकी नहीं होती. क्योंकि परिणमनशील वस्तू क्या पूर्णरूपेण परिणत होती है ? अथवा एकदेशेन ? पूर्णक्रपेण परिणत होने पर तास्विक व्याहति (विनाश) क्यों नहीं होता ? एकदेशेन परिणत होने पर वह एकदेश उस वस्तु से फिन्म माना जाता 🛚 ? अथवा अभिन्न ? यदि भिन्न है, तब उस अपने से भिन्न एक देश के परिणत होने पर वह वस्तु नयोंकर परिणत मानी जायगी ? न्योंकि अन्य ( भिन्न ) वस्तु के परिणत होने पर अन्य वस्तु में 'परिणमते' - ऐसा व्यवहार कभी नहीं होता। अन्यथा एक स्वर्ण-पिण्ड के परिणत होने पर 'विश्वं परिणमते'-ऐसा व्यवहार अतिप्रसक्त होगा। यदि वह (परिणममान) एकदेश उस वस्तु से अभिन्न है, तब उस एकदेश के परिणत होने पर उससे अभिन्न वस्तु का सर्वात्मना परिणाम क्यों नहीं माना जाता ?

शङ्का-वस्तु का परिणममान अवयव वस्तु से भिन्न भी है और अभिन्न भी, न्योंकि एक ही सुवर्णहरूप कारण के कटक-कुण्डलादि कार्य परस्पर कार्यहरीण (कटकत्वादिहरोण) भिन्न और कारणगत सुवर्णत्वह्रपेण अभिन्न । 'कटकं कुण्डलाद् भिन्नमभिन्नं च'-ऐसी प्रतीति को विरुद्ध भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रमाण से बाधित पदार्थ को विरुद्ध कहा जाता है. किन्तु जैसे एक ही कुण्डल में 'कुण्डलमिद' और 'सुवर्णमिदम्'—इस प्रकार दोनों प्रतीतियाँ प्रामाणिक मानी जाती हैं, वैसे ही कटक में भी 'कटकमिदम्' और 'सुवर्णमिदम्'-इस प्रकार दोनों प्रतीतिया अनुभव-सिद्ध हैं, फलतः कटक और कुण्डल - दोनों सुवर्णक्रप होने से अभिन्न और कटकत्वादिक्रपेण भिन्न हैं - ऐसा मानना प्रमाण-वाचित नहीं, अपित प्रमाण के अनुह्रप ही है, तब इसे विरुद्ध क्योंकर कहा जा सकता है ? जिन पदार्थों में मेद और अभेद—दोनों प्रमाण-सिद्ध हैं, उन्हें भिन्नाभिन्न कहना विरुद्ध कदापि नहीं।

कटक और कुण्डल का ऐकान्तिक अभेद मानने पर 'इमे कटककुण्डले'-ऐसी प्रतीति न होकर 'इमे कटके या इमे कुण्डले'—इस प्रकार एक-एक कार्य का दो बार भान होना चाहिए । इसी प्रकार दोनों का ऐकान्तिक भेद मानने पर जैसे कटक को कुण्डल नहीं कहा जाता, वैसे कटक को सूवर्ण भी नहीं कह सकते, अतः 'कटकं सुवर्णम्'-इस प्रकार का सामानाधिकरण्य-व्यपदेश न हो सकेगा, क्योंकि अत्यन्त भिन्न गौ और 🗪 का कहीं भी गौरक्वः'-इस प्रकार का सामानाधिकरुष्य-व्यवहार कभी नहीं होता । यद्यपि अपर्याय शब्दों

#### मामती

न हि भवति कुण्डं वदरमिति । नाप्येकासनस्थयोश्चेत्रनेत्रयोश्चेत्रो भेत्र इति । सोऽयमवाधितोऽसिक्षिषः सर्वजनीनः सामानाधिकरण्यप्रस्थय एव कार्य्यकारणयोश्चेदाशेवो व्यवस्थापयति । तथा भ कार्याणां कारणास्थलात् कारणस्य च सत्रूपस्य सर्वत्रामुगमात् सत्रूपेणाभेवः कार्यस्य जनतो भेवः कार्यक्षेण मोघटाविनेति । यथाहुः—

कार्यक्षेण नानात्वमभेदः कारणात्मना ।

हेमात्ममा यपाऽभेदः कृष्डलाद्वात्मना भिदा ॥ इति ।

अत्रीच्यते —कः पुनरवं भेदो भाग, यः सहाभेदेनैकत्र भवेत्। बाजानाः इति चेत्, जिना कार्यकारणयोः कष्टकहाटकयोरस्ति न न । न चेत्रेकस्वयेवास्ति न च भेदः। अस्ति चेद् भेद एव नाभेदः। न च भावाभावयोरविरोधः, सहावस्थानासम्भवात् । सम्भवे वा कटकवर्धमानकयोरपि तत्त्वेनाभेदप्रसङ्गः, भेदस्याभेदाविरोधात् । अपि च कत्त्वतः हाटकादभेदे यथा हाटकात्मनाः कटकम्कुटकुण्डलादयो न भिद्यत्ते

#### भामती- व्याख्या

का एक ही अर्थ में वाच्यत्वेन प्रवृत्त होना सामानाधिकरण्य कहलाता है, वह भेदाभेद-पक्ष में ही बनता है—ऐसा नहीं, अपितु आधाराधेयभाव और एकाश्रयवृत्तिता को लेकर भी देखा जाता है, जैसे 'मृद् घटः'--यहाँ पर मृत्तिका आधार और घट आधेय है, एवं 'एकं रूपम्'— यहाँ 'एकत्व' संख्या और 'रूप'—दोनों पदार्थ एक ही घटादि आश्रय में रहते हैं, अतः उनका भी सामानाधिकरण्य-व्यवहार देखा जाता है। तथापि वह काचित्क है, सार्वत्रिक नहीं, अन्यया कुण्डाद्यात्मक आधार और बदराद्यात्मक आधेय का भी 'कुण्ड बदरम्'—ऐसा व्यवहार होना चाहिए। इसी प्रकार एक ही आसन पर बैठे हुए चैत्र और मंत्र का भी 'चैत्रो-मेत्रः'— इस प्रकार सामानाधिकरण्य-प्रत्यय होना चाहिए। परिशेषतः सभी सुवर्णादि कारणपदार्थों और कटकादि कार्य पदार्थों का सार्वित्रक और सर्वजनीन अबाधित सामानाधिकरण्य-व्यवहार कार्य और कारण में भेदाभेद सम्बन्ध का व्यवस्थापक होता है। फलतः, सभी गो-घटादि कार्य पदार्थों में अनुगतरूप से प्रतीत होनेवाले सदूप कारण का अपने कार्य-वैगं के साथ भेदाभेद मानना आवश्यक है, जैसा कि अनैकान्तवादियों ने कहा है—

कार्यक्रपेण नानात्वमभेदः कारणात्मना । हेमात्मना यथाऽभेदः कुण्डलाद्यात्मना भिदा ॥

[ इस पद्य में 'भिदा' पद का अयं भेद है। सुवर्ण और कुण्डलादि का 'सुवर्ण कुण्डलम्' और 'सुवर्णस्य कुण्डलम्' — इस प्रकार के दोनों व्यवहारों का भेदाभेद सम्बन्ध के द्वारा निर्वाह हो जाता | ]।

समाधान—वह भेद पदार्थ कौन है जो कि अभेद के साथ एक आधार में रह जाता

? यदि वह अन्योऽन्याभावात्मक है, तब जिज्ञासा होती है कि वह (अन्योऽन्याभाव) सुवर्ण और कटकादिरूप कारण और कार्य पदार्थों में रहता है? अथवा नहीं? यदि नहीं रहता, तब कार्य और कारण का आत्यन्तिक अभेद ही स्थिर होता है, भेद नहीं। कार्य और कारण पदार्थों में यदि अन्योऽन्याभाव रहता है, तब उनमें भेद ही पर्यवसित होता है, अभेद नहीं। 'भेदाभेद या भावाभाव का विरोध नहीं—ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दो विरोधी पदार्थों का सहावस्थान (एकत्र रहना) सम्भव नहीं। यदि सम्भव माना जाता है, तब कटक, कुण्डल और वर्षमानक (प्याला) आदि कार्य पदार्थों का आत्यन्तिक अभेद होना चाहिए, क्योंकि भेद उन्ने अभेद का विरोधी होता । दूसरी बात यह भी । कि कटक जिस सुवर्ण से अभिन्न है, उसी सुवर्ण मुकुट और कुण्डलादि का

#### भामती

एवं कश्कारमनापि न त्रिखेरन्, क्याच्या हाटकावभेवात् । 🖂 च हाटकमेव बस्तु सम्र कटकावयी भेवस्पाप्रतिभासनात् । अय हाटकरवेनैवाभेदो न कटकरवेन तेन 🛊 भेद एव कुम्हलादेः । यदि हाटकाद-भिन्नः प्राप्त कपमयं कुण्डलाविषु भानुवर्तते । भानुवर्तते चेत्, कथं हाटकाविभन्नः कटकः । ये हि यह्मिक्रनुवर्समाने व्यावसँन्ते ते ततो भिन्ना एव, यथा सूत्रात् क्रुसुमभेवाः । नानुवर्सन्ते चानुवर्समानेऽपि हाडकरवे कुण्डलाब्यः, तस्मालेऽपि हाटकाद्भिन्ना एवेति । सत्तानुवृत्या च सर्ववस्त्वनुगये इवमिह नेवमिव-मस्माग्नेदिमदानीं नेदिमदमेवं नेदिमति विभागो ॥ स्यात् । कस्यचित् वर्वाचत् कदाचित् कथिइद्विके हैतीरभावातु । अपि च दुरास्कनकमित्यवगते न तस्य कुण्डलावयो विद्येवा जिल्लास्येरन्, कनकावभेवालेगां, ms च ज्ञातस्यात् । um भेदोऽन्यस्ति कनकात् कुण्डलादीनामिति कमकावगमेऽम्यज्ञातास्ते । नम्बभेदोऽन्य-स्तीति कि न शाताः। प्रत्युत ज्ञानमेव तेवां युक्तं, कारकामावे हि कार्व्यामाव औरसर्गिकः, स 🗷 📆 📆

#### भामती-ज्याख्या

आस्यन्तिक अभेद होना चाहिए, न्योंकि 'स्वाभिन्नाभिन्नस्य स्वाभिन्नस्वम्'-ऐसा नियम लोक-प्रसिद्ध है, तब तो कटकादि के रूप में सर्वत्र 'सुवर्णम्-सुवर्णम्'- ऐसा ही भान होना चाहिए, कटकादि की कोई वस्तु-सत्ता नहीं रह जाती।

यदि कहा जाय कि कटक में दो धर्म रहते हैं—(१) सुवर्णत्व और (२) कटकत्व। कटक का कुण्डलादि से जो अभेद माना जाता है, वह सुवर्णस्वेन ही माना जाता है, कटकत्वेन नहीं। तब यह प्रश्न उठता 📳 कि यदि सुवर्ण से कटक अभिन्न है, तब कुण्डलादि से अभिन्न क्यों नहीं। यदि कुण्डलादि से कटक अभिन्न नहीं, 📭 वह सुवर्ण से भी अभिन्न नहीं सकेगा, न्योंकि अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा सुवर्ण से कटकादि का भेद सिद्ध होता है — 'यस्मिन् अनुवर्तमाने यद व्यावर्तते, तत् ततो भिक्षम्' इस नियम के अनुसार जैसे पुष्पमाला के द्विती-यादि पुष्पों के स्थान पर अनुवृत्त न रहनेकाले प्रथमादि पुष्प सर्वत्रान्वयी सूत्र (धार्ग) से भिन्न होते हैं, वैसे ही कुण्डलादि में अनुवर्तमान सुवर्ण से व्यावर्तमान कटक का भेद न्याय-सिद्ध है। कुण्डलादि में सुवर्ण की अनुवृत्ति होने के कारण यदि कुण्डलादि का सुवर्ण से अभेद माना जाता है, 💶 सत्तारूप कारण का 'घटः सन्', 'पटः सन्' इस प्रकार समस्त कायों में अनुवर्तन होने के कारण सभी कार्य सदात्मक हो जाते हैं और असत् कोई नहीं रहता, ना 'इदमिह नेदम्', 'इदमस्मान्नेदम्', 'इदमिदानीं नेदम्', 'इदमेव नेदम्'—ऐसा विभाग न हो सकेगा, क्योंकि किसी वस्तु का कहीं पर भी कोई विभाजक धर्म नहीं रह जाता। यह भी एक प्रश्न उठ खड़ा होता 🖢 कि दूर से 'सुवणंमिदम्'—इस प्रकार का ज्ञान हो जाने पर जैसे सुवर्णं के विषय में सन्देह नहीं होता, वसे ही कुण्डलादि का सन्देह नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुवर्ण से कुण्डलादि का अभेद माना जाता 🛮 । यदि कहा जाता है कि सुवर्ण से कुण्डलादि का भेद भी माना जाता है, अतः सुवर्ण का ज्ञान हो जाने पर भी कुण्डलादि अज्ञात रह जाते हैं, फलतः उनकी जिज्ञासा होती है। 💶 यह भी स्मरण दिलाया जा सकता है कि कुण्डलादि से सुवर्ण का अभेद भी तो माना जाता है, अतः ज्ञात हो जाने पर कुण्डलादि की जिज्ञासा क्यों होगी ? कुण्डलादि के ज्ञान का कारण न होने पर ज्ञानरूप कार्य का अभाव हो सकता था, किन्तु सुवर्णाभेद रूप कारण का सद्भाव होने से कारणाभाव बाधित हो जाता है, जात सुवर्ण से अभिन्न होने के कारण जब कुण्डलादि भी ज्ञात ही हो जाते हैं, त∎ उनकी जिज्ञासा एवं जिज्ञासा-निवृत्ति के लिए उनका आन करना निरर्थंक ही हो जाता है। अतः जिज्ञास्य अत एव अज्ञात कुण्डलादि ज्ञात सुवर्ण से भिन्न ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि 'यस्मिन् ज्ञाते यन्न

मामती

सत्तवाऽपोद्यते । अस्ति चामेदे कारणसत्ति कनके आते । एव कुण्डलावय इति तिल्जन्नासाज्ञानित्र चानपंकानि स्यु: । तेन यस्मिन् गृह्यमाणे यस गृह्यते तत्त्ततो भिष्यते । करभे गृह्यमाणेऽगृह्यमाणो रासभः करभात् । गृह्यमाणे च दूरतो हैन्नि न गृह्यन्ते तस्य भेवाः कुण्डलावयः, तस्माते हेन्नो भिद्यन्ते । कयं तिह हेम कुण्डलिति सामानाधिकरच्यमिति चेत् न झाचाराचेयभावे समानाध्यस्ये वा सामानाधिकरच्यमित्युक्तम् । अयानुवृत्तिक्यावृत्तिक्यवस्या च हेन्नि आते कुण्डलाविज्ञित्तासा च कथम् । न खल्वभेव ऐकान्तिकेऽनैकान्तिके चेतदुभयमुवपद्यते यत इत्युक्तम् । तस्माव् भेवाभेवयोरन्यतरिक्तिन्तवहेयेऽभेवोपावानैव भेवकस्याना न भेवोपावानाऽभेवकरूपनेति युक्तम् । भिद्यमानतन्त्रस्य भ्रवाभेवयोरन्यतरिक्तिन्तवहेयेऽभेवोपावानैव भेवकस्याना न भेवोपावानाऽभेवकरूपनेति युक्तम् । भाषामानतन्त्रस्य क्रियमानानां च प्रत्येकमेकरवात्, एकाभावे व्यापाय भेवस्यायोगात्, एकस्य च भेवानधीनत्वात्, नायमविति च भेवप्रहस्य प्रतियोगिग्रह-सापेक्तवावकर्त्वाहस्य जान्यानपेक्तस्वावभेवोपावानैवानिवंचनीयभेवकरूपनेति साम्प्रतम् । व श्रुतिः — 'मृत्तिकेरवेव सत्यम्' इति तस्मात् कूटस्यनित्यतेव पारमाधिका न परिचान्नित्यतेति सिद्यम् । व व्योपावव व इति च वाना परिवादः अस्मस्यते तस्यापि कार्यस्वनानित्यत्वात्।

बाज च 🔳 कूटस्थनित्यम् 🕸 । इति निर्वत्यकर्मतामयाकरोति 🤀 सर्वञ्यापि 🕸 । इति प्राप्य-

मामती-व्याख्या

ज्ञायते तत् ततो भिद्यते'—इस न्याय के अनुसार जैसे करम ( ऊँट ) का ज्ञान हो जाने पर भी रासभ ( गर्दभ ) अज्ञात ही रह जाता है, अतः वह करभ से मिन्न होता है, वैसे ही कुण्डलादि सुवर्ण से भिन्न वयों न होंगे ?

यदि सुवर्ण से कुण्डलादि भिन्न हैं, तब 'सुवर्ण कुण्डलम्' - ऐसा सामानाधिकरण्य-व्यवहार क्योंकर होगा ? आधाराघेयभाव या एकाश्रयवृत्तित्व को लेकर सामानाधिकरण्य, व्यवस्था नहीं हो सकती—यह कहा जा चुका है। अनुवृत्ति (अन्वय-व्यतिरेक ) के आधार पर कारण और कार्य का भेद सम्भव नहीं, क्यों कि इस पक्ष में भी दूर से 'सुवर्णमिदं' ऐसा मान हो जाने पर कुण्डलादि की जिज्ञासा कंसे होगी ? जैसे ऐकान्तिक अभेद मानने पर कुण्ड-लादि की जिज्ञासा उपपन्न नहीं होती, वैसे ही अनैकान्तिक (भेदाभेद ) पक्ष में भी ये दोनों ( अनुवृत्ति-व्यावृत्ति-व्यावस्था एवं कुण्डलादि-जिज्ञासा ) उपपन्न नहीं हो सकते। फलतः भेद और अभेद में से एक का परित्याग आवश्यक हो जाने पर भेद का परित्याग एवं अभेदाश्रित भेद का कल्पन मानना उचित् है, भेदाश्चित अभेद की कल्पना युक्त नहीं, क्योंकि भेद सदैव भिद्यमान पदार्थों के आश्रित होता है, भिद्यमान पदार्थों में से प्रत्येक को भिन्न नहीं, अभिन्न या एक ही माना जाता है, क्योंकि एक पदार्थ के न होने पर भेद किसके आश्रित रहेगा ? एकात्मक वस्तु भेद के अघीन नहीं होती, क्योंकि 'अयम् अयं ( घट: पटो ) न भवति' - इस प्रकार प्रतीयमान भेद सदव प्रतियोगी के ज्ञान की अपेक्षा करता है, किन्तु एकत्व-ज्ञान अन्य किसी की भी अपेक्षा नहीं करता, परिशेषतः अभेद के आश्रित अनिर्वचनीय भेद की कल्पना ही युक्ति-संगत है, जैसा कि श्रुति कहती है—"मृक्तिकेत्येव सत्यम्"। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि कूटस्थ-नित्यता ही पारमार्थिक है, परिणामि-नित्यता नहीं। भाष्यकार ने जो क्रटस्थ-नित्यता में दृष्टान्त दिया है—'व्यामवत्, वह न्याय-मत के अनुसार है, क्योंकि वेदान्त-सिद्धान्त में व्योम भी जन्य होने के कारण अनित्य ही है। उत्पत्ति, आप्ति, विकृति और संस्कृति क्रिया के भेद से कर्मता (क्रियाश्रितता) भी चार प्रकार की होती है--(१) उत्पा-द्यता, (२) प्राप्यता, (३) विकृतता तथा (४) संस्कृतता । ब्रह्मभाव में 'कूटस्थनित्य' पद के द्वारा उत्पाद्यकर्मता, 'सर्वव्यापि' विशेषण के द्वारा प्राप्यकर्मता, 'सर्वविक्रयारहितम्' ऐसा कहकर विकार्यतात्मक कर्मता और 'निरवयवम्' पद के द्वारा संस्कार्य कर्मता की निवृत्ति यारिहतं, नित्यतृतं, निरवयवं, स्वयंज्योतिःस्वभावम्। एव धर्माधर्मो सह कार्येण कासप्रयं च नोपावतेते । तदेतदशरीरत्वं मोक्षास्यम्। 'बन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्य त्रास्मात्कताकृतात् । अन्यत्र भूताच्य भग्याद्यं कतः २।१४) इत्यादिश्रतिस्यः। अतस्तव् 🕶 यस्येयं जिज्ञासा प्रस्तुता, तद्यवि कर्तव्यशेषत्वेनोपदिश्येत, तेन च कर्तव्येन साध्यक्षेत्मोक्षोऽम्युपगम्येत, अनित्य एव स्यात्। तत्रैवं सति यथोककर्म-फलेष्वेच तारतम्यावस्थितेष्वनित्येषु कश्चिदतिशयो मोक्ष इति प्रसज्येत । नित्यम मोक्षः सर्वेमीक्षवादिभिरभ्युपगम्पते, अतो न कर्तब्यशेषत्वेन ब्रह्मोपदेशो युकः। अपि ■ 'ब्रह्म वेद ब्रह्मव भवति' (मुण्ड० ३।२।९) 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दछे पराचरे' ( मुण्ड० २।२।८ )। 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । विभेति कुतश्चन' (तैत्ति० २।९ )। 'अभयं वै जनक प्राप्तोऽसि' ( वृद्ध । राष्ठ )। 'तद्रात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मोति तस्मात्तरसर्वमभवत्' (वाजसनेयिब्राह्मणोप० १।४।१०)। 'तत्र को मोहः कः शोक पकत्वमनुपश्यतः' ( ईशा० ७ ) इत्येवमाद्याः अतयो ब्रह्मविद्यानन्तरं मोक्षं दर्शयन्त्यो मध्ये कार्यान्तरं वारयन्ति । तथा 'तद्धेतत्पश्यन्नृषिर्वामदेवः प्रतिपेदे उद्दं मनुरमधं सूर्यम्य' (बृह० १।४।१०) इति ब्रह्मदर्शनसर्वात्मभानयोर्मध्ये कर्तव्यान्तरवारणायोदा-हार्यम्। यथा तिष्ठनगायतीति तिष्ठतिगायत्योर्मध्ये तत्कर्तृकं कार्यान्तरं नास्तीति

भामती

कर्मताम् 🔳 सर्वविक्रियारहितम् 📱 । इति विकार्य्यकर्मताम्, 🔳 निरवयवम् 🖈 । इति संस्कार्यकर्मताम् । श्रीहीणां जा प्रोक्षणेन संस्काराख्योंऽशो ॥॥ जन्यते, नैवं श्रह्मणि कश्चिवंशः क्रियाधेयोऽस्स्यनवयवस्त्रात् । अनंशस्वावित्यर्थः । पुरुषार्थतामाह 🔳 नित्यतुसम् इति 🕸 । तुप्स्या दुःखरहितं सुसमुपलक्षयति । 📺 🖚 निवृत्तिसहितं हि सुखं तृक्षिः । सुखं चाप्रतीयमानं न पुरुषाणं इत्यत आह क्ष स्वयंज्योतिः इति का तदेवं स्वमतेन मोक्षाख्यं फलं नित्यं श्रुत्याविभिष्ठपपाद्य क्रियानिष्याद्यस्य 🛮 मोक्षस्यानिस्यस्वं प्रसञ्जयति तद्यदि इति 🔳 । न चागमवाघः, आगमस्योवतेन प्रकारेणोपपक्षेः । अपि च सानजन्यापूर्वजनितो नोत्रो नैयोगिक इत्यस्यार्थस्य सन्ति भूयस्यः अत्यो निवारिका इत्याह 🦝 अपि 🗷 अहा वेद इति 🔳 । अविद्या-

भामती-अ्यास्या

की गई है, क्योंकि जैसे "व्रीहीन् प्रोक्षति"—इस श्रुति से विहित व्रीहि में प्रोक्षणरूप संस्कार के द्वारा अदृष्ट उत्पन्न होता है, वैसा ब्रह्म में कोई अंश उत्पन्न नहीं होता, ब्रह्म सर्वथा निरव-यव और निरंश होता है। ब्रह्मभाव में पुरुषार्थता (पुरुषाभिलाषा) प्रकट करने के लिए 'नित्यतृप्तम्' -ऐसा कहा गया है। यहाँ 'तृप्ति' पद की दुःखाभावरूप सुख में लक्षणा विवक्षित है, क्योंकि क्षुधारूप दुःख की निवृत्ति का ही नाम तृप्ति है। अप्रतीयमान सुख पुरुषाभिलित नहीं होता, अतः सदा प्रतीयमानता प्रकट करने के लिए कहा है—''स्वयंज्योतिः''। इस प्रकार अपने अद्वेत वेदान्त के अनुसार श्रुत्यादि के द्वारा मोक्षरूप फल की नित्यता का उप-पादन करके पराभिमत कर्मजन्य मोक्ष में अनित्यता का प्रसञ्जन करते हैं — "तद् यदि कर्त्त-व्यशेषत्वेनोपदिश्येत, तेन च कर्त्तंव्येन साध्यश्चेन्मोक्षोऽम्युपगम्येत, अनित्य एव स्यात्"। क्रिया-साध्य या अनित्य मोक्षवाद में मोक्षगत नित्यता के प्रतिपादक आगम वाक्यों का विरोध इसिलए प्रसक्त नहीं होता कि मोक्षगत नित्यता के प्रतिपादक आगम वाक्यों का उस (क्रिया-साध्य ) मोक्ष में तात्पर्यं न होकर नित्यमोक्ष में ही होता है। केवल इतना ही नहीं, ज्ञान-जन्य अपूर्व या नियोग के द्वारा साध्य होने के कारण मोक्ष के नैयोगिकत्व-मत की निषेधिका बहुत सी श्रुतियों हैं, यह दिखाने के लिए कहा जाता है—''अपि च ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति' इत्येवमादयः श्रुतयो ब्रह्मविद्यानन्तरं दर्शयन्त्यो मध्ये कार्यान्तरं वारयन्ति"। कथित द्विविध गम्यते । 'त्वं हि नः पिता थोऽस्माकमिवद्यायाः परं पारं तारयसि' (प्रभ्न० ६।८) 'भुतं ग्रेव मे भगवद्दशेष्यस्तरित शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोषामि तं मां भगवाङ्शोकस्य पारं तारयतु' ( छान्दो० ७।१।६ ) 'तस्मै मृदितकषायाय तमसः पारं दशयित भगवान्सनत्कुमारः' ( छान्दो० ७।२६।२ ) इति चैवमाद्याः श्रृतयो मोक्षमितिवन्धिनिमात्रमेवात्मक्षानस्यं फलं दर्शयित । तथा चावार्यप्रणीतं न्यायोपवृहितं स्त्रम्—'तुःक्षजन्ममवृत्तिदोषिमध्याक्षानानामुत्तरं।पाये तदमन्तरापायाद्यवर्गः' (न्या०

#### भामती

ह्यप्रतिबन्धापनयमात्रेण विद्याया मोक्षसाधनस्ये न स्वतोऽपूर्वोत्पादेन श्रेत्यत्रापि भृतिनुदाहरति अस्य हि व्या पिता इति अ। न केवलमस्मिक्षचे श्रुत्यावयोऽपि वक्षपदाचार्थ्यसूत्रमपि न्यायमुलमस्तीत्याह ■ तथा चाचार्य्यप्रणीतभ् इति ■। आचार्य्यशोक्तस्रकाः पुराणे।

> 'आचिनोति च झास्त्रार्थमानारे स्थापगरवि । स्वयमाचरते यस्माराचार्वस्तेन सोध्यते ॥ इति ।

तेन हि प्रणीतं पूत्रं ''हुःश्रजम्मप्रवृत्तियोविम्ययासानानामुक्तरोक्तरायाचे तवनन्तराभावादयवर्गे इति''। पाठापेश्वया कारणभुक्तरं, कार्यं पूर्वं, कारणायाये कार्यापायः, क्राक्तव्यक्तिक्रक्तिक्र्यः, क्रिक्यासानायाये

#### भामती-व्यास्या

अविद्यारूप प्रतिबन्ध की नियत्तिका होने मात्र से विद्या (ब्रह्म-वेदन) को मोक्ष का साधन माना जाता है, वस्तुतः विद्या न तो स्वतः और न अपूर्वोत्पत्ति के द्वारा मोक्ष की जनिका मानी जाती 🛮 - इस रहस्य में प्रमाणभूत श्रुतियों का उदाहरण दिया जाता है- "त्व हि नः पिता योऽस्माकमिवद्यायाः परं पारं दर्शयित भगवान् सनत्कुमारः" ( छान्दो. ७।२६।२ ) इति चैवमाखाः श्रुतयो मोक्षप्रतिबन्धनिवृत्तिमात्रमेवात्मज्ञानस्य फर्ल दर्शयन्ति ।" केवल श्रुतियौ ही उक्त अर्थ में प्रमाण नहीं, अपि तु महर्षि अक्षपाद के द्वारा प्रणीत सूत्र भी प्रमाण है— "तथा चाचार्यप्रणीत न्यायोपबृ हितं सूत्रम्—"दु:खजन्मप्रवृत्तिदोषमिध्याज्ञानानामुत्तरोत्त-रापाये तदनन्तरापायादपवर्गः' (न्या. सू. १।१।२) इति"। शिक्षा-दीक्षा के क्षेत्र में आचार्य का नितान्त उन्नत स्थान है, आचार्य की शरण लिए बिना विद्या फलवती ही नहीं होती— 'आचार्याद्ध विद्या विहिता साधिष्ठं प्रापयति" (छा. ४।९।३)। द्विजाति को उपनीत, संस्कृत एवं दीक्षित करने का दायित्व आचार्व पर ही है (मनु. २।१४०) निक्त (११४), आपस्तम्ब धर्मसूत्र (१११११४) एवं पुराणों में आवार्य का गौरव वर्णित है। कारण की निवृत्ति से कार्य की निवृत्ति, कारण पूर्ववृत्ति और कार्य उत्तर वृत्ति होना स्वाभाविक है, अतः पूर्व-पूर्व की निवृत्ति से उत्तरोत्तर की निवृत्ति का कथन व्याय-संगत है, किन्तु यहाँ सूत्रकार जो उत्तरोत्तर की निवृत्ति से पूर्व-पूर्व की निवृत्ति का अभिधान करता है, वह अपने सूत्र में पठित पद-क्रम को ध्यान में रख कर कहा है। दुख, जन्म, प्रवृत्ति (धर्माधर्म), दोष (राग-द्वेष ) और मिध्याज्ञान में पूर्व-पूर्व कार्य और उत्तरीत्तर कारण का निर्देश किया गया है, अतः 'उत्तरोत्तरापाये' का अर्थ 'कारणानामभावे सित'—ऐसा ही है। 'तत्पूर्वापायः' का अर्थ है- 'कार्याणामभावः'। कारण का अभाव होने से वैसे ही कार्य का अभाव होता है, जैसे कफ दोष का अभाव हो जाने से कफज ज्वर का अभाव हो जाता है। अर्थात् जन्म 👚 अभाव होने से दु:ख 💵 धर्माधर्मस्प प्रवृत्ति का अभाव होने से जन्म का, दोष ( राग द्वेष ) का बभाव होने से प्रवृत्ति का एवं मिष्याज्ञान का अभाव हो जाने से दोष का अभाव हो जाता

स्० १।१।२ ) इति । मिथ्याक्वानापायस्य ब्रह्मारनैकत्वविक्वानाद्भवति । न चेदं ब्रह्मारमैक-त्वविद्यानं संपद्रपम् , गणा 'अनन्तं वै मनो अनन्ता विश्वे देवा अनन्तमेव स तेन लोकं जयति' ( बृह् ० २।१।९ ) इति । न बाध्यासकपम् , यथा 'मनो ब्रह्मेत्युपासीत' (छान्दो०

भामती

बोवापायः । मिन्याज्ञानं चाविचा, रागाचपजनिसक्रमेण वृष्टेनेव संसारस्य परमं निवानम् । सा च सरवज्ञानेन व्यक्तास्मैकस्वविज्ञानेनावर्गातपर्ध्यम्तेन विरोधिना निवस्यते । ततोऽविज्ञानिवस्या ब्रह्मकपावि-र्भावो मोक्षः । न 🛊 विद्याकार्य्यस्तरवनितापूर्वकार्यो वेति सूत्राचैः । तत्त्वज्ञानान्मिष्पाज्ञानापाय इत्येता-बम्मात्रेण सुत्रोपम्यासः न त्वक्षपादसम्मतं तत्त्वज्ञानमिह सम्मतम् । तदनेनाचार्य्यान्तरसंवादेनायमणी वृद्धीकृतः ।

स्यादेतत् नेकत्वविद्यानं स्थितवस्तुविवयं, येन मिध्याज्ञानं भेवावभासं निकर्शयम् विचि-विवयो अवेतु । अपि तु सम्पदादिक्षम् । 🔳 🔳 विषेः प्रागप्रासं पुरुषेण्छया कर्राव्यं सव्विविगोचरी भविष्यति । तमा बृह्यमम्तरवेन मनसो विद्ववेवसाम्याद् विद्वान् वेवान् भनति सम्पाद्य मन जालः म्बनमन्द्रिमानसमं 🕬। श्राचान्येन सम्पाद्यानां विद्वेवायेव देवानामनुष्यिन्सनं तेन चानन्तस्रोकप्राप्तिः । एवं चित्रपसाम्बावजीवस्य ब्रह्मकपतो सम्पाच जीवमालस्वनमविद्यमानसमं 📁 । प्राचान्येन ब्रह्मानुचिन्त्रमं चामृतत्वफलप्राप्तिः । अध्यासे स्वालम्बनस्यैव प्राधान्येनारोपिततञ्जावस्यानृश्विमतमं, वया मुनो अह्योस्य-

#### भामती-व्यास्या

है। मिन्या ज्ञान का नाम ही अविद्या है, वह (अविद्या) जीव में राग-द्वेषरूप दोष को, दोष प्रवृत्ति को प्रवृत्ति जन्म को और जन्म विविध दुःखों को उत्पन्न करता है। उक्त अविद्या जीवज्रह्माभेद-साक्षात्काररूप तत्त्वज्ञान के द्वारा निवृत्त (नष्ट) की जाती है, क्योंकि विद्या अविद्या की सर्वथा विरोधिनी है। अविद्या की निवृत्ति से ब्रह्मभावक्रप मोक्ष का आविर्भाव हो जाता है। मोक्ष न तो विद्या का कार्य होता है और न अविद्या-जनित अपूर्व या नियोग का फल । तत्त्व-ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश होता है— इतना ही दिखाने के लिए भाष्यकार ने यहाँ न्याय-सूत्र उद्धृत किया है, न कि अक्षपाद-सम्मत तत्त्व-ज्ञान और मोक्ष से सम्मति प्रकट करने के लिए, क्योंकि आगे चल कर तर्कपाद में न्याय-मत का भी पूर्णतया निराकरण किया गया है। यहाँ अन्यमतावलम्बी आचार्य का संवाद दिखा कर अपने सिद्धान्त का इंढीकरणमात्र विवक्षित 📗।

शहा-यह जो कहा गया कि यहाँ 'तत्त्वज्ञान' पद से जीव और ब्रह्म की एकता का ज्ञान विवक्षित है, वह संगत नहीं, न्योंकि वह एकत्व-विज्ञान केवल यथावस्थितवस्तुविषयक नहीं कि वह मिच्या का निवर्तक होकर विधि का विषय न होता। वस्तु-स्थिति यह 👢 कि यहाँ एकत्व-ज्ञान सम्पदादिरूप है। अन्य वस्तु में अन्यरूपता का सम्पादन पुरुष की इच्छा पर निर्भर है, अतः विधि के पूर्व कर्ताव्यत्वेन अप्राप्त होकर सम्पद्गप ज्ञान विधेय हो जाता है, जैसे कि मन की वृत्तियाँ अनन्त हैं और विश्वदेव भी अनन्त हैं, अतः अनन्तत्व की समानता को लेकर मन में विश्वदेवरूपता का सम्पादन किया जाता है। सम्पादन का अर्थ है - आलम्बनीभूत मन को अविद्यमान-जैसा करके प्रधानतः आरोप्यमान विश्वदेव का अनुचिन्तन । उससे अनन्त-लोक की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार जीव और ब्रह्म के चिद्रपत्वात्मक साम्य को लेकर जीव में ब्रह्मरूपता का सम्पादन अर्थात् आलम्बनीभूत जीव की उपेक्षा कर प्रधानतः ब्रह्मरूपता का अनुचिन्तन किया जाता है, उस अनुचिन्तन से अमृतत्व की प्राप्ति होती ! यद्यपि 'सम्यद्' और 'अध्यास'—दोनों ही आरोप-ज्ञान हैं, तथापि सम्पद् में आरोप्य र एवं अध्यास में अधिष्ठान बस्तु क प्राधान्य विवक्षित होता है, जैसे "मनो ब्रह्मोत्युपा

शिर्दा (खान्दा ब्रह्मत्यादेशः' (खान्दा० शिर्दा ) इति व मनभावित्यादिषु ब्रह्महृष्यच्यासः । नापि विशिष्टकियायोगनिमित्तं 'वायुर्वाच संवर्गः' (छान्दो० शिशः ) 'श्राणो वाच संवर्गः' (छान्दो० शिशः ) इतिचत् । नाप्याज्यावेक्षणादिकमैवत्कर्माकः संस्कारकपम् । संपदादिकपे हि ब्रह्मात्मैकत्वविद्यानेऽभ्युपगम्यमाने 'तत्त्वमित्तं' (छान्दो० ६।८।७) 'अहं ब्रह्मास्मि' (चृह० १।४।१० ) 'अयमात्मा ब्रह्म' (बृह० २।५।१९ ) इत्येवमादीनां वाक्यानां ब्रह्मात्मैकत्ववस्तुप्रतिपादनपरः पदसमन्वयः पीडयेत । 'भिद्यते इत्यप्रनिथिविद्यन्ते सवसंशयाः' (मुण्ड० २।२।८) इति चैवमादोन्यविद्याः

#### मामती

पासीतावित्यो ब्रह्मोत्यादेश एवं जीवमबद्ध ब्रह्मोत्युपासीतेति । क्रियाविशेषयोगाद्धा, यया वायुर्वाव सवगंः प्राणो बाव संवर्गः । ।। । सह अत्र वायुर्वेद्धपादीन् संवृद्धकः । महाप्रस्रयसमये हि वायुर्वेद्धपादीन् संवृद्ध्य संह्रत्यात्मिन स्वापयित । ययाह ब्रविडाचार्यः—'संहरणाद्धा संवरणाद्धा सात्मीभावाद्धायुः संवर्गः' इति । अध्यात्मं च प्राणः संवर्गं इति । स हि सर्वाणि बागावीनि संवृद्धकः, प्रयाणकाले हि ■ एव सर्वाणी- जियाणि संगृद्धोत्कामतीति । सेयं संवर्गंदृष्टिर्वायो प्राणे च वशाकागतं जगद्दर्भयित यथा, एवं जीवात्मिन वृंहणक्रियया ब्रह्मदृष्टिरमृतत्वाय फलाय ■ इति । तवेतेषु जिद्यपि पक्षेष्यात्मवर्शनोपासनावयः ॥॥।न-कर्माण्यपूर्वविवयस्थात् स्तुतशस्त्रवत् ।

#### भामती-व्याख्या

(छां. ३।१८।१) यहाँ पर ब्रह्मरूपता का जिसमें आरोप किया है, ऐसे मन का अनुचिन्तन जब किया जाता है—'यह जो हमारा मन है, वही ब्रह्म है'। तब इसे अध्यासानुचिन्तन कहते हैं और जब मन की उपेक्षा कर ब्रह्म का अनुचिन्तन किया जाता है—यह हमारा मन नहीं अपितु ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्मप्रधानक अनुचिन्तन को सम्पत् कहा जाता है, जैसे अब्रह्मभूत जीव के लिए कहा गया है—''ब्रह्मोत्युपासीत''।

अथवा किया-विशेष के सम्बन्ध से ब्रह्म-ज्ञान में विधेयता का निर्वाह हो सकता है, जैसे "वायविव संवर्गः, प्राणो वाय संवर्गः" (छां ४१३११-३)। अर्थात् बाह्य (अन्तरिक्षस्थ) वायु देवता प्रलय के समय अन्यादि पदार्थों को अपने में संवर्जित या उपसहत कर लेता है, जैसा द्रविडाचार्य ने कहा ा — "संहरणाद्वा संवरणाद्वा सात्मीभावाद वायुः संवर्गः"। बाह्य वायु के समान ही शरीर के अन्दर की प्राणसंज्ञक वायु भी संवर्ग है, क्योंकि वह वागादि सभी इन्द्रियों का संवर्जन करती है। अर्थात् प्राण मृत्यु के समय सभी इन्द्रियों को अपने में समेट कर शरीर से उत्क्रमण करता है। बाह्य वायु और प्राण में यह संवर्ग दृष्टि दसों दिशाओं में व्याप्त अन्वादत्व का दर्शन प्रस्तुत करती है।

उसी प्रकार जीवात्मा में बृंहण ( शरीर को संविधित करना ) क्रिया को देख कर जीव में ब्रह्म-दृष्टि अमृतत्वह्रव फल प्रदान करती है। सम्पद्, अध्यास और क्रिया-विशेष के द्वारा जीव में ब्रह्म-दृष्टि'—ये तीनों उपासनाएँ अपूर्वविषयक होने के कारण वैसे ही प्रधान कर्म मानी जाती हैं, जैसे स्तुत और शास्त्र [ मीमांसा-दर्शन के द्वितीय अध्याय में कहा गया है—"स्तुतशस्त्रयोस्तु संस्कारो याज्यावद् देवताभिधानत्वात्" ( जै. सू. २।१।१३ )। "आज्यैः स्तुवते", "प्रयुगं शंसति"— इत्यादि विधि वाक्यों के द्वारा 'स्तुत्त' और शास्त्र का विधान किया गया है। साम-गान-युक्त मन्त्रों के द्वारा देवता के गुण-गान को स्तोत्र और अप्रगीत मंत्रों है द्वारा देवता के गुणों का अभिधान शस्त्र कहलाता है। उसके विषय में पूर्व पक्षी ने कहा है कि वे दोनों प्रधान कर्म नहीं, अपितु गुणकर्म हैं, क्योंकि वे देवताभिधान के द्वारा वैसे हो

निष्टृत्तिफलश्रवणान्युपरुध्येरन् । 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' ( मुण्ड्॰ ३।२।९ ) इति चैव-मादीनि तद्भावापत्तिवचनानि संपद्दिपक्षे न सामञ्जस्येनोपपचरन् । परमाण संपदा-दिक्यं ब्रह्मारमैकत्वविद्यानम् । अतो न पुरुषव्यापारतन्त्रा ब्रह्मविद्या । 🚾 तर्हि ? प्रत्यक्षाव्यिमाणविषयवस्तुवानवद्वस्तुतन्त्रा । एवंभूतस्य ब्रह्मणस्तन्त्रानस्य

🚃 🛮 द्वरुधं कर्मणि गुण इति संस्कारो वाऽऽस्मनो वर्शनं विधीयते । यथा दर्शपूर्णं-मासत्रकरणे पत्न्यवेक्षितमाज्यं भवतीति समाम्नातं प्रकरणिना च गृहीतमुपांतुयागाञ्जभूताज्यह्रव्य-संस्कारतयाऽवेक्षणं गुणकर्म विधीयते, एवं कर्तृत्वेन कृत्वञ्जमूते वार्काणा वा अरे हान इति बर्शनं गुजकमं विधीयते । 'येस्तु ब्रक्यं चिकीर्व्यंते गुजस्तत्र प्रतीयेंत' इति न्यायात् , ॥॥ 💵 🔳 न चेवं ब्रह्मात्मेकस्वविज्ञानम् इति 🚳 । कुतः, 🚳 सम्पदादिरूपे हि ब्रह्मात्मेकस्वविज्ञाने इति 🚳 । वर्षापूर्णमासप्रकरणे हि समाम्नातमाज्यावेक्षणं तवञ्जमूताज्यसंस्कार इति युज्यते । न वात्मा वा अरे इत्यादि कस्यचित् प्रकरणे समाम्नातम् । 🗷 चानारभ्याधीतमपि गाम पर्णमयी जुरुर्भवतीत्यव्यप्ति-

भामती-व्याख्या

देवता में संस्कार उत्पन्न करते हैं, जैसे 'याज्या' मन्त्र, अस एव याज्या मन्त्र (ऋग्विशेष) 💶 उच्चारण गुणकर्म माना गया है। भाष्यकार कहते हैं-"याज्या देवतोपलक्षणार्था" (जै. सू. २।२।१५)। इस पूर्व पक्ष का खण्डन करते हुए सिद्धान्त स्थापित किया गया है - "अपि वा श्रुतिसंयोगात् प्रकरणे स्तौतिशंसती क्रिशोत्पत्ति विदघ्यातां" ( जै. सू. २।१।२२ ) । यहाँ 'श्रुति' पद शक्ति वृत्ति का बोधक है, अतः 'स्तौति' और 'शंसित'—इन दोनों घातुओं की शक्ति स्तुतिरूप अर्थ (देवतागत गुणी के प्रकाशन ) में है। गुण-प्रकाशन का कोई दृष्ट फल नहीं, अतः क्रियोत्पत्ति (अपूर्व का उत्पादनं) ही मुख्य फल है। अपूर्वार्थक कर्म प्रधान कर्म होता है ।

वयवा आत्म-दर्शन को गुण कमं कहा जा सकता है, क्योंकि दर्शनरूप कर्म (क्रिया) का विषयीभूत आत्मा कर्मी का अङ्ग है, उसी का दर्शनरूप संस्कार 'द्रष्टव्यः' पद के द्वारा विहित है। जैसे दशैपूर्णमास के प्रकरण में पठित "पत्न्यवेक्षितमाज्यं भवति"-इस वाक्य के द्वारा जिस आज्य ( घृत ) द्रव्य का दर्शनरूप संस्कार विहित है, वह आज्य दर्शपूर्णमास-घटक उपांशुयाज नाम के कमें की हिव है— "सर्वस्म वा एतद्यज्ञाय गृह्यते यद् ध्रुवाया-माज्यम्" (तै. ज्ञा. ३।३।४।४)। 'ध्रुवा' नाम के पात्र में रखा हुआ घृत साधारण होने के कारण उपांशुयाज का द्रव्य माना गया है। यजमान की पत्नी के द्वारा उसका निरीक्षण उस बाज्य का संस्कार गुणकर्म है। वैसे ही सभी कर्मों में अपेक्षित कर्ता बात्मा द्रव्य है, उसी का 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः'' (बृह॰ २।४।४) इस अनारम्याधीत वाक्य के द्वारा दर्शनरूप संस्कार कर्म विहित है, ऐसे संस्कार कर्मों को गुण कर्म कहा गया है— "यैस्तु द्रव्यं चिकीर्ष्यते गुणस्तत्रं प्रतीयत" (जै. सू. २।१।८)। अर्थात् जिन संस्कार कर्मी के द्वारा कोई द्रव्य संस्कार्यत्वेन आकाक्षित होता है, उन कमी को गुण कर्म कहते हैं।

समाधान - इस प्रकार आशिङ्कत आत्मदर्शन की सम्पदादिरूपता का निराकरण करते हुए भाष्यकार कहते हैं—"न चेदं ब्रह्मात्मैकत्विवज्ञानं सम्पद्रूपम्"। जीव-ब्रह्म का एकत्व-दर्शन सम्पदादिरूप नहीं माना जा सकता क्योंकि "सम्पदादिरूपे हि ब्रह्मात्मैकत्व-विज्ञानेऽभ्युपगम्यमाने "तत्त्वमिस" ( छां. ६।८।७ ) इत्यादि पदसन्दर्भः पीडचेत" । आशय यह है कि दर्शपूर्णमास के प्रकारण में पठित आज्यावेक्षण दर्शपूर्णमास कर्म के अङ्गभूत आज्य का संस्कार कर्म है—यह तो युक्ति-संगत है. किन्तु "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः" —यह वाक्य किसी भी कर्म के प्रकरण में पठित नहीं, अतः कर्मा क्रुभूत द्रव्य का संस्कार क्यों कर होगा ? क्याविच्कत्या शक्यः कार्यानुप्रवेशः कल्पयितुम्। न च विदिक्रियाकमत्वेन कार्यानु-वेत्रो ब्रह्मणः, 'अन्यदेव तद्विदिताद्यो अविदिताद्वि' (केन॰ १।३) इति विदिक्रिया-

#### गामती

वरितकतुसम्बन्धवृहहारेच बृहुन्दं कर्तुं स्मारयहाक्येन वना पर्णतायाः कतुक्षेवभावभाषावयति, एवमास्मान्व्यित्विष्टितकतुसस्यन्त्वो येन तह्यांनं करवज्ञं सवास्मानं करवर्षं संस्कुट्यांत् । तन यद्ययं विधिस्तथापि सुंवर्णं भार्थंमितिवव् विनियोगभञ्जेन प्रधानकर्मेवापूर्वं विषयस्थात् गुणकर्मेति स्ववीयस्त्येतव्दूष्णमनभिष्ययः सर्वपक्षसाधारणं दूषचमुक्तम्, तवितरोहितार्थतया न व्यास्थातम् । किञ्च ज्ञानक्रियाविषयस्यविष्यानमस्य वहुषुतिविषयः मिरयाह ॥ न च विविक्रिया इति ।

#### भामती-व्याख्या

यद्यपि कमें के प्रकरण में अपठित (अनारम्याधीत) जाता के द्वारा विहित पदार्थ भी कमें का अकु हो सकता है, जैसे "यस्य पर्णययी जुहूर्भवित" (तै. सं. ३।४।७।२) इस वाक्य के द्वारा जिस 'जुहू' पात्र के उद्देश्य से पर्णता [ "पलाशे किंशुकः पर्णो वातपोथः"—इस अमर-कोष के अनुसार यहाँ पलाश वृक्ष का नाम पणं है, अतः जुहू बनाने के लिए पलाश की स्कड़ी ] का विधान किया गया है। जुहू के बिना कोई याग सम्पन्न नहीं हो सकता, जुह का याग से अन्यभिचरित सम्बन्ध होने के कारण जुहू के प्रकृतिभूत वर्ण (पलाश वृक्ष के 💶 ) में यागाङ्गत्व पर्यवसित हो जाता 🛔 । तथापि आत्मा का याग के साथ वैसा अध्यप्ति-परित सम्बन्ध न होने के कारण आत्मदर्शन में यागाङ्गत्व प्राप्त नहीं होता । अतः "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः"-यह वाक्य यदि विधि-वाक्य है, ता इसके द्वारा विहित दर्शन की वैसे ही गुण-कर्म न मानकर प्रधान कर्म माना जायगा, जैसे -सुवर्ण-धारण । ["तस्मात् सुवर्णं हिरण्यं भार्यम्, सुवर्णं एव भवति, दुवंणॉऽस्य भ्रातृच्यो भवति" (त. ब्रा. २।२।४।४) इस अनारम्याधीत वाक्य के द्वारा विहित सोभन वर्णवाले सुवर्ण का धारण (कड़ा, मुद्रादि का हाथ और कान आदि म पहनना ) गुण कर्म है ? अथवा प्रधान कर्म ? ऐसा सन्देह होने पर पूर्वपक्षी ने कहा है-"अद्रव्यत्वात्तु शेष: स्यात्" ( जै. सू. ३।४।२५ )। अर्थात् इस कर्म का कोई विशेष प्रव्य (हिंव ) और देवता निर्दिष्ट नहीं, अतः प्रधान कर्म न होकर सुवर्ण-धारण सभी कर्मी का क्रेष (अङ्गभूत गुण कर्म) है। सिद्धान्ती ने पन पूर्व पन का खण्डन करते हुए कहा है— "अप्रकरणे तु तद्धमंस्ततो विशेषात्" (जै. सू. ३।४।२६ )। अर्थात् सुवर्ण-धारण न तौ किसी कमं के प्रकरण में पठित है और न इसका कमं के साथ अध्यभिचरित सम्बन्ध है, अतः यह गुण कर्म न होकर पुरुष का धर्मभूत प्रधान कर्म है। ] किसी कर्म के साथ सुवर्ण-धारण का विनियोग न होकर पुरुष के साथ विनियोग (अङ्गाङ्गीभाव) होता है। उसका फल परमापूर्व के द्वारा आतृष्य ( शत् ) की दुर्वर्णता होती है। इसी प्रकार "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः"—इस वाक्य से विहित आत्मदर्शन गुण कर्म न होकर प्रधान कर्म ही होगा -- यह दोष अत्यन्त स्थूल और प्रसिद्ध होने के कारण भाष्यकार के द्वारा उद्भावित न होकर "तत्त्वमि"-इत्यावि वानयों का जो निरोधोद्भावन हुआ है, वह नितान्त स्पष्ट है कि उपासनादि में उपास्य, उपा-सक और उपासना का भेद अनिवार्य है, किन्तु "तत्त्वमिस"-इत्यादि वाक्य सर्वथा भेद का संहार कर रहे हैं, अतः एकत्व-ज्ञान को सम्पदादिरूप न मानकर तत्त्व-साक्षात्कारात्मक ही मानना सावप्रका है।

'ब्रह्म वेद'— इत्यादि वाक्यों के द्वारा विदि (वेदन) क्रिया की कर्मता ब्रह्म में प्रतिपादित है। क्रिया का विधान होता है, ज्ञान का नहीं, अतः विधा की विधि के द्वारा ब्रह्म का कार्यानुप्रवेश हो जायगा'—ऐसी शक्ता नदीं की जा सकती, क्योंकि ब्रह्म को

कमंत्वप्रतिषेषाद् , 'येनेदं सर्वं विज्ञानाति तं जा विज्ञानीयात्' ( बृह र र १४।१६ ) इति व । तथोपास्तिक्रयाकमंत्वप्रतिषेघो अप भवति — 'यद्वाचानम्युदितं येन वागम्युचते' इत्यविषयत्यं ब्रह्मण उपम्यस्य, 'तदेव ब्रह्म त्यं विद्धि नेदं यदिद्मुपासते' ( केन० १।४ ) इति । अविषयत्ये ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्यानुपपितिति चेत्, — नः अविद्याकिएपत्मेद्- निवृत्तिपरत्वाच्छास्यस्य । न हि शास्त्रमिदंतया विषयम्तं ब्रह्म प्रतिपिपाद्यिषति । कि तहिं ? प्रत्यगात्मत्येनाविषयत्या प्रतिपाद्यद्विद्याकिएपतं वेद्यवेदनादिमेद- मपनयति । तथा च शास्त्रम्— 'यस्या अमतं तस्य मतं मतं यस्य न येद सः । अविद्यातं

#### भामती

शक्ति स अविषयस्ये इति 
। ताचा झान्तिकर्मण बेतालोवय इति आवः । निराकरोति 
। जुतः ? 

अविष्यक्तित्विष्यस्याव इति अ । सर्वमेव हि वाक्यं नेवन्तया वस्तुमेवं बोधयितुमहित, न होक्षुक्षीरगुडादीनां मधुररसभेवः 

अविष्यातुम्, एवमन्यत्रापि सर्वत्र प्रद्यम् । तेन
प्रमाणान्तरसिद्धे लौकिक एवार्षे यदा पतिरीदृती शस्त्रस्य, तदा केव 

अविष्यात्ममण्डीकिके ? अदूरविप्रकर्षेण तु क्षयञ्चित् प्रतिपादनिमहापि समानम् । स्वस्त्यदार्थो हि प्रमाता प्रमाणावीनया प्रमित्या प्रमेथं
यहादि व्याप्नोतीस्यविद्याविक्रसितम् । तदस्याविषयीभूतोवासीनतस्यवार्थप्रत्यगास्मसामानाविकरकोन प्रमानुस्वामावाद् तक्षिवृत्तौ प्रमाणादयस्तिको विषय निवर्शको । न हि पक्तुरवस्तुस्व पावयपाकप्रयानि वस्तुसन्ति भवितुमहीनतोति । ॥ हि—

विगलितपराग्वृत्यर्थस्यं जान्य तदस्तदा स्थमिति हि पदेनैकार्थस्ये स्वमिस्यपि यस्पदम् । तदियः अत्तदा गरबेकार्थ्यं विद्युद्धचिवास्मतां स्यजति सकलान् कर्तृस्वादीन् पदार्थनलाक्षिजान् ॥

#### भामती-व्यास्या

विदि क्रिया का कर्म मानने पर 'अन्यदेव तद्विदितादयो अविदितादिधि' (केन. १।३) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म में विदि क्रिया की कर्मता का निषेध कर दिया गया 🖥 । 'ब्रह्म यदि किसी ज्ञान का विषय नहीं, तब सर्वथा अज्ञेय बहा में आस्त्रयोनित्व ( शास्त्र-प्रतिपादि-तत्व ) क्योंकर सम्भव होगा—यह शक्का की जा रही है— "अविषयत्वे व्रह्मणः शास्त्रयोति-त्वानुपपत्तिः" । छोटे-से भूत को भगाने के लिए शान्ति कर्म आरम्भ किया था, देखते क्या है कि सामने उससे बड़ा खबीस मुँह फाड़े खड़ा है। चिन्ता की बात नहीं, उसे भी भगाने का मन्त्र पढ़ दिया गया है—''न, अविद्याकल्पितभेदिनवृत्तिविषयस्वात्"। जैसे इक्षु (ईख) क्षीर (दूध) और गुड़ादि के माधुर्य का अन्तर किसी भी बाक्य से नहीं कहा जा सकता, वैसे ही लोकोत्तर आनन्द की उत्ताल तरङ्गोंवाले उस महासागर (भूमा तत्त्व) का यथावत् प्रतिपादन किसी भी वान्य से नहीं किया जा सकता, केवल (अदूरविप्रक्षं) लक्षणादि के द्वारा बहा के सूचक शास्त्रों को बहा में प्रमाण मान कर उसे शास्त्रप्रमाणक कह दिया गया । यह जो कहा जाता है कि त्वम्पदार्थभूत जीव प्रमाता है, वह प्रमाणाधीन प्रमिति के माध्यम से घटादि प्रमेय वर्ग को व्याप्त करता है। वह कथन पूर्णतया अदिशा-विलसित है, क्योंकि 'अहं घटं जानामि'-यहाँ अस्मत्पदार्थंभूत प्रत्यगात्ता और शुद्ध चैतन्य का सामानाधि-करण्य प्रतीत होता है, किन्तु शुद्ध चैतन्य किसी भी प्रमा का विषय नहीं होता, तब उसमें प्रमातृत्व वर्थोंकर होगा ? प्रमाता के विना प्रमाता, प्रमाण और प्रमा-ये तीनों वैसे ही अनुपपन्न हो जाते हैं, जैसे पक्ता (पाचक पुरुष) के विना पाक्य, पाक और पचन का वास्तविक सद्भाव नहीं रहता। 💶 तथ्य का प्रकाश इस क्लोक के द्वारा किया जा सकता है-

विज्ञानतां विज्ञातमविज्ञानताम्' (केन २१६) 'न द्येद्रेष्टारं पद्येः', 'न विज्ञातेविज्ञानतारं विज्ञानीयाः' (बृह० ३।४।२) इति चैवमादि । अतो अविद्याकत्पितसंसारित्यनिवर्तनेन नित्यमुक्तात्मस्वकपसमर्पणाम्न मोक्षस्यानित्यत्वदोषः । यस्य तृत्पाद्यो मोक्षस्तसानसं, वाविकं काथिकं वा कार्यमपेक्षत इति युक्तम् । तथा विकार्यत्वे चः तयोः
पक्षयोमोक्षस्य भ्रुवमनित्यत्वम् । व हि दथ्यादि विकार्यं उत्पाद्यं वा घटादि नित्यं दृष्टं

भामती

इस्याम्सरदलोकः । अत्रैवार्षे श्रुतीददाहरित ■ तथा व द्यास्त्रं, यस्यामतम् इति ■ । प्रकृतमुपसंहरित ■ अतोऽविकल्पित इति ७ । परपक्षे मोक्षस्यानित्यतामापावयति — ७ यस्य ■ इति ७ । कार्यमपूर्वे यागादिव्यापारअभ्यं तमपेक्षते मोक्षः स्वोत्पत्ताविति । ७ तयोः पचयोः इति ७ निर्वत्यंविकारयंयोः । क्षणिकं ज्ञानमात्मेति बौद्धाः । तथा च विद्युद्धविज्ञानोत्पादो मोक्ष इति निर्वत्यों मोचः । अन्येवां तु संसारक्पा-वस्यामपहायया कैवस्यावस्थावातिरात्मनः स मोक्ष इति विकार्यो मोक्षः, ज्ञा पयसः पूर्वावस्थापहानेनाद-स्थानसरप्राक्षिविकारो दथीति । तदेतयोः पक्षयोरिनत्यता मोक्षस्य, कार्यास्वाद् , विषधराविवत् । ज्ञाप

भामती-व्याख्या

विगलितपराग्वृत्त्यर्थंत्वं पदस्य तदस्तदा त्विमिति हि पदेनेकार्थत्वे त्विमत्यपि यत्पदम् । तदिष च तदा गत्वैकार्थ्यं विश्वद्धित्वदात्मतां त्यजति सकलान् कर्तृत्वादीन् पदार्थंमलान् निजान् ॥

['तत् त्वमिस'—यहाँ पर प्रत्यक्पदार्थं की पराक्त्वेन वृत्तिता (विद्यमानता) सम्भव नहीं, तब तस्पद की उसमें वृत्ति ( शक्ति ) नहीं हो सकती, क्यों कि त्वम्पदार्थं तस्पदार्थं से अभिन्न या विश्वद्ध होकर रह जाता है। तब बातमा अपने में आरोदित सकल कर्तृत्वादि (प्रमातृत्वादि) भर्मों का परित्याग कर डालता है। इसी अर्थं ( ब्रह्मगत फल-व्याप्यताभाव के प्रदर्शन ) में श्रुति प्रमाण प्रस्तुत करते हैं—"यस्यामतं तस्य मतम्, मतं यस्य न वेद सः" ( केनो. २।३ )। [ जिस व्यक्ति को 'ब्रह्म अमतम्' ( ज्ञानाविषयः ) ऐसा निश्चय है, उस व्यक्ति को ही मतम् ( सम्यक् निश्चय ) है। उसके विपरीत जिस व्यक्ति को 'ब्रह्म सतम्' ( ज्ञानस्य विषयः ) ऐसा निश्चय होता है, वह ब्रह्म का वस्तुस्वरूप नहीं समझ पाया ]। प्रकरण का उपसंहार किया जाता है—"अतोऽविद्याकत्विपतसंसारित्वनिवर्तनेन न मोक्षस्यानित्यत्वदोषः"।

परकीय पक्ष में मोक्ष की अनित्यतापत्ति का उद्भावन करते हैं—"यस्य तूरपाद्यो मोक्षः, तस्य कार्यम् अपेक्षते"। यहाँ 'कार्यं' पद से यागादि-जन्य अपूर्वं निविक्षत है, मोक्ष अपनी उत्पत्ति में उसी अपूर्वं को अपेक्षा करता है। 'तयोः पक्षयोः" का वर्थं है—'निर्वर्यं-विकार्यपक्षयोः। 'माक्षस्य ध्रुवमनित्यत्वम्, न हि दहवादि विकार्यमुत्पाद्यं वा घटादि नित्यं हृष्ट लोके"। निर्वर्त्यं (उत्पाद्य) और विकार्य पक्षों का उदाहरण यह है—(१) बौद्यगण क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानते हैं, उनके पक्ष में विज्ञान-सन्तित में उत्पद्यमान विश्वद्ध विज्ञानक्षणों को मोक्ष माना जाता है, अतः वह मोक्ष निर्वर्त्यं है। [चित्तः या विज्ञान में क्लेशावरण और ज्ञंयावरण—ये दो प्रकार के मल माने जाते हैं, उनकी निवृत्ति ही चित्त की विश्वद्धता है—"धर्माभावोपलिकश्चित्र निःक्लेशविश्वद्धता"। (महायान सू. १३।१६)। बौद्ध-निकायों के विविध निर्वाणवाद हैं, उनका दिग्दर्शन मूमिका में देखा जा सकता है ]।

अन्य आचार्यों के मत में संसाररूप अवस्था छोड़ कर कैवल्यावस्था को आत्मा वैसे ही प्राप्त करता है, जैसे सुवर्ण पिण्डावस्था को छोड़ कर कटकादि में विकृत होता है। यह अवस्थान्तर-प्राप्तिरूप मोक्ष वैसे ही विकार्य है, जैसे दूध का अपनी पूर्वावस्था को छोड़ कर लोके । न चाप्यत्वेनापि कार्यापेक्षाः स्थात्मस्यकपत्वे सत्यनाप्यत्वात् । स्वकपःयतिरि-कत्वे ऽपि ब्रह्मणो नाष्यत्र्वं, सर्वगतत्वेन नित्याप्तस्यकपत्झात्सर्वेण ब्रह्मणः, आकाश-स्येव। नापि संस्कार्यो मोक्षः, येन व्यापारमपेक्षेत। संस्कारी हि नाम संस्कार्यस्य गुणाधानेन पा स्याहोबापनयनेन घा ? न तावद् गुणाधानेन संभवति; मनाधेयातिशय-

'यहसः परो दिवो ज्योतिर्वीप्यते' इति अतेर्वज्ञां विकृताविकृतदेशभेवावनमावविकृतदेशमञ्जूप्रासिक्याः सनादिविधिकार्थ्या भविष्यति । तदा च प्राप्यकर्मता अञ्चल दृश्यत आह 🖷 न चाप्यस्थेनापि इति 🖷 । अम्यवन्येन विश्वतदेशपरिहाच्याऽविष्कृतदेशं प्राप्यते । तद्ययोपवेलं जलविरतिवहलवपलकल्लोलमालापर-स्वरास्फालनसमुल्लसःफेनपुक्रवस्तवकतया विकृतः, मध्ये 🛛 प्रशान्तम्बलकल्लोलोपसर्गः 🖘 👊 स्वर-तयाऽविकृतस्तस्य मध्यमविकृतं पीतिकः पोतेन प्राप्नोति । जीवस्तु बह्यवेति जि केन प्राप्यतो, भेवासय-स्वात् प्राप्तेरित्यर्थः । जाप जीवो अधागो भिन्नस्तवापि न तेन ब्रह्माप्यते, ब्रह्मागो विभृत्वेम नित्यप्रासस्वा-विस्थाह 👁 स्वक्पव्यतिरिक्तस्वेऽपि इति 🖩 । संस्कार्यंकर्मतामपाकशोति 😁 माथि संस्कार्यं इति 🔳 । ह्यो हि संस्कार्यता, गुणायानेन वा गमा बीजपूरकुसुमस्य लाक्षारसावसेकस्तेत्र हि तत् कुसुनं संस्कृतं काक्षासवर्ण फलं प्रसूते । बोवायमयेन वा यथा मलिनमावर्शतलं निष्यृष्टीमप्टकाणुर्णेनोद्भासितभास्वरार्थ

भागती-व्याख्या

अवस्थान्तर की प्राप्ति दिधरूप विकार है। इन दोनों पक्षों में घट और दिख के समान मोक्ष में अनित्यत्व सिद्ध होता है।

शहा-मोक्ष यदि उत्पाद्य या विकार्य नहीं, 💌 प्राप्य तो अवश्य है, क्योंकि "अध यदतः परो दिवो उद्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु" ( छां. ३।१३।३ ) इत्यादि श्रुतियों के अनुरोध पर आत्मा के दो (विकृत और अविकृत ) देश प्रतीत होते हैं। उनमें अविकृत देश की प्राप्ति उप सना-विधि की देन है, वही मोक्ष है, अतः मोक्ष में प्राप्य कर्मता स्थिर होती है।

समाधान - भाष्यकार ने उक्त पक्ष का खण्डन करने के लिए कहा है-"न चाष्यत्वेनापि कार्यापेक्षा, स्वात्मरूपत्वे सत्यनाप्यत्वात्' । तात्पर्य यह है कि अन्य वस्तु 🕶 साधन के द्वारा विकृत देश को छोड़ कर अविकृत देश को प्राप्त होती है, जैसे जलिय ( महासागर ) अपने तट के समीप अत्यन्त चपल और उत्ताल तरङ्गावलियों के परस्पर आस्फालन (टकराहट) से फेनिल अवस्था में विकृत होता है और वही मध्य भाग में जा कर सकल कल्लोल ( उछल-कूद ) को छ।ड़ कर नितान्त प्रशान्त होता है। नाविक अपने नौका यान के द्वारा उसी प्रशान्त क्षेत्र को प्राप्त करता है, किन्तु जीव तो ब्रह्मरूप ही है, अतः वह किस अन्य पदार्थं को प्राप्त करेगा ? प्राप्ति किया सदैव प्रापक और प्राप्य के भेद की अपेक्षा करती है, प्रकृत में प्रापक (जीव) और प्राप्य (ब्रह्म) का भेद न होने के कारण प्राप्ति सम्भव नहीं, फलतः मोक्ष में प्राप्य कर्मता क्योंकर बनेगी ? यदि जीव की बहा से भिन्न भी मान लिया जाय, तब भी वह प्राप्य नहीं हो सकता, क्योंकि लोक में प्राप्य वही माना जाता है, जो कभी अप्राप्त हो, ब्रह्म तो विभु होने के कारण सदैव प्राप्त है — "स्वरूपव्यतिरिक्तत्वेऽपि ब्रह्मणो नाप्यत्वम्, सर्वगतत्वेन नित्याप्तस्वरूपत्वात्' ।

मोक्ष में संस्कार्यंकर्मता का अपाकरण किया जाता है-"नापि संस्कार्यो मोक्षः"। संस्कार्यं कमंता दो प्रकार की होती है—(१) गुण-विशेष की उत्पत्ति के द्वारा जैसे—

कुसुमे बीजपूरादेः यल्लाक्षाद्युपसिच्यते। तद्रपस्यैव संक्रान्तिः फले तस्येति वासना ॥ ( प्र. वा. भा. पृ. ३५८ ) बीजपूर (बिजौरा निम्बू) के फल को लाख के रस (पानी) से तर कर देने पर विजौरा ब्रह्मस्यकपत्थान्मोक्षस्य । नापि दोषापनयनेनः नित्य शुद्धब्रह्मस्यकपत्थान्मोक्षस्य ।

ं स्वात्मधर्म पव संस्तिरोभृतो मोक्षः क्रिययात्मनि संस्क्रियमाणेऽभिव्यज्यते, यथाऽऽदशें निघर्षणिकयया संस्क्रियमाणे भास्वरत्वं धर्म इति चेत्,—नः क्रियाश्रयः त्वाजुपपत्तेरात्मनः। यदाश्रया किया तमविकुर्वती नैवात्मानं समते। यदात्मा क्रियथा

#### भामती

संस्कृतं अवति । तत्र न तावव् ब्रह्मांच गुणाधामं सम्भवति । गुणो हि ब्रह्माचः स्वभावो वा भिन्नो वा ? स्वभावद्येत् कथमायेवस्तस्य नित्यत्वात् । भिन्नत्वे तु कार्य्यत्वेन मोक्षस्यानित्यत्वप्रसङ्कः । न च त्रेदे धर्मधर्मिमावो गवाद्यवत् । भेदानेद्य व्युवस्तो विरोधात् । तदनेनाभिसन्धिमोक्तम् अनावेयासिद्ययन्वद्यस्याम्मोचस्य ॥ । हितीयं पक्षमपिक्षपिति ॥ नापि दोवापनयनेन इति ॥ अञ्चुद्धिः सती दर्पंचे निवर्तते, न ॥ ब्रह्मांच असती नियर्त्तनीया, नित्यमिवृत्तत्वादित्यर्थः ।

शक्तते ■ स्वात्मवर्ग एव इति ■ । बहारसभाव एव मोकोऽनाश्वविश्वामलावृत उपासनावि-क्रियपाऽरमिन संस्क्रियमाणेऽभिध्यज्यते, न तु क्रियते । एतदुक्तं भवति — नित्यशुद्धस्वमात्मनोऽतिद्धं, संसारावस्थायामविद्यामिलभस्वाविति । शङ्कां निराकरोति ॥ न ॥ । कुतः ? ॥ विद्याध्ययस्थानुपवत्तेः ॥ । नाविद्या ब्रह्माध्ययः, किन्तु जीवे, सा स्वनिर्वचनीयेत्युक्तं, तेन नित्यशुद्धवेव ब्रह्मः। अभ्युपेत्य स्वसृद्धि क्रियासंस्कार्य्यस्यं दूष्यते । क्रिया हि ब्रह्मसमवेता ॥ ब्रह्म संस्कुर्व्यात् , यथा वर्षणिष्ठकाचूर्णसंयोग-

#### भामती-व्याख्या

का फल अन्दर से लाल हो जाता है। यहाँ फूल पर लालिमात्मक गुण का आधान किया जाता है, वह फूल की लालिमा फल के रस में परिणत हो जाती है। (२) दूसरा संस्कार दोषापनयन के द्वारा किया जाता है, जैसे मिलन दर्णण-तल पर इँट का चूर्ण रगड़ने से दर्णण संस्कृत अर्थात् निर्मल हो जाता है। ब्रह्म पर गुणाधानक्षप संस्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रह्म पर जो गुण उत्पन्न किया जाता है, वह क्या ब्रह्म का स्वरूप ा ? अथवा ब्रह्म से फिन्न ? यदि स्वभाव है, ा वह आक्षेय नहीं हो सकता, क्योंकि नित्य ब्रह्म का स्वरूप भी नित्य ही है। संस्कार को ब्रह्म से भिन्न और उत्पाद्य मानने पर मोक्ष में अनित्यत्वापत्ति होती है। अत्यन्त भेद मानने पर संस्कार और ब्रह्म का वैसे हो धर्मधर्मिभाव नहीं जा सकता, जैसे गो और अथव का। भेदाभेद-पक्ष का निरास पहले ही किया जा चुका है, क्योंकि वह परस्पर-विवद्ध है — इस आशय को मन में रखकर कहा है — "अनाघेयातिशयब्रह्मस्वरूप-त्वान्मोक्षस्य"। संस्कार के दोषापनयनरूप द्वितीय कल्प का निरास किया जा रहा है — "नापि दोषापनयनेन, नित्यधुद्धब्रह्मस्वरूपत्वान्मोक्षस्य"। आशय यह है कि दृष्टान्त-स्थल पर मल या ख्रशुद्धि वस्तुतः होती है, तब उसकी निवृत्ति हो सकी, किन्तु ब्रह्म पर अश्रुद्धि की सत्ता तीनों कालों में भी नहीं, तब नित्य असत् या निवृत्त पदार्थ की निवृत्ति क्योंकर होगी?

सद्धा-सूनक शब्द न होने पर भी यह सद्धा-भाष्य है—'स्वात्मधर्म एव संस्तिरोभूतो मोक्षः"। यद्यपि मोक्ष ब्रह्म-स्वभाव है, तथापि वह अनादि अविद्यारूप मल से आच्छत्र है, उपासनादि किया के द्वारा आत्मा के संस्कृत हो जाने पर वह अभिव्यक्त हो जाता है। शद्धा-वादी का अभित्राय यह है कि आत्मा में नित्यशुद्धत्व सिद्ध नहीं, क्योंकि संसारावस्था में वह अविद्यारूप मल से युक्त होता है। उक्त शद्धा का निराकरण किया जाता है—"न"। किसी भी किया के द्वारा ब्रह्म का संस्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि "क्रियाश्रयत्वानुपपत्तेः"। अविद्या भी ब्रह्म के आश्रित नहीं रहती, किन्तु जीव के आश्रित रहती है। अविद्या अनिर्वचनीय है—यह कहा जा चुका है। फलतः ब्रह्म नित्य शुद्ध ही है। ब्रह्म में अविद्यारूप अशुद्धि को मानकर किया के द्वारा संस्कार्यत्व णा निरास किया गया है, क्योंकि क्या किया ब्रह्म के

विकियेत, वितरयत्वमात्मनः प्रसज्येत । 'अविकायों उयमुष्यते' ( भ. गी. २।२५ ) इति वैवमादीनि वाक्यानि वाष्येरन् । तश्चनिष्टम् । तस्मान स्वाश्रया क्रियाऽऽत्मनः संभवति । वन्याश्रयायास्तु क्रियाया अविषयत्वान्न तथाऽऽत्मा संस्क्रियते । नतु देहाजापा ज्ञानाचमनयद्योपनीतादिक्या क्रियया देही संस्क्रियमाणो दृष्टः, नः देहादिसंद्वतस्यैवाविद्यागृहोतस्यात्मनः संस्क्रियमाणत्वात् । प्रत्यक्षं हि स्नानाचमनादेदेहसमबाविश्वम् । तथा देहाश्रयथा तत्संहत पव कश्चिदविद्ययात्मत्वेन परिगृहोतः संस्क्रियत
इति युक्तम् । यथा देहाश्रयविकित्सानिमित्तेन धातुसाम्येन तत्संहतस्य तद्भिमानिन
वारोग्यफलम् , अहमरोग इति बुद्धिकत्पद्यते । एवं स्नानाचमनयद्योपनीतादिना अहं

#### भामती

विभागप्रकारो निरम्तर आवर्शतसमवेतोऽन्यसमवेतो वा । न तावव् ब्रह्मधमंः क्रिया, तस्याः विकारहेतुस्वेन ब्रह्मको निश्यावञ्याघातात् । व्यापाच तु कथमन्यस्योपकरोति, अतिप्रसङ्गात् । न हि वर्षणे निघृष्यमाणे मणिविशुद्धो वृष्टः । विकारित् इति । तदा बावनं परास्त्राति । वा व्यक्तिचारं चोवयति क्ष ननु वेहाध्यया इति । परिहरित क्ष न, वेहसंहतस्य इति । अनाद्यनिर्वाचयाविद्योन्वयानिये ब्रह्मणो जीव इति च क्षेत्रस इति चावकते । स च स्थूलसूचमशरीरेन्द्रियाविसंहतस्तरसङ्कात-मध्यपतितस्तवभेडेन।हिनितप्रस्यविवयीभूतोऽतः शरीराविसंस्कारः शरीराविसंस्कार्यसनो स्वति, तब-भेवाध्यवसायात् । यथाऽङ्गरागधमंः सुगन्धिता कामिनीनां व्ययविश्यते । तेनात्रापि यवाधिता क्रिया साव्यवहारिकप्रभाणविषयोक्तता तस्यव संस्कारो नाम्यस्येति न व्यभिचारः । तस्वतस्तु च क्रिया न

#### मामती-व्याख्या

आश्रित होकर वैसे ही ब्रह्म को संस्कृत करती है, जैसे आदर्श-तल पर इष्टिका-चूर्णका निर-न्तर संयोग-विभाग-प्रचयरूप घर्षण ? अथवा अन्य वस्तु में रहकर किया ब्रह्म को संस्कृत करती है ? किया ब्रह्म का धर्म नहीं हो सकती, न्योंकि वह नियमतः अपने आश्रय की विकृत करती है, यदि ऐसा मान लिया जाय, तब ब्रह्मगत नित्यत्व-प्रतिपादक श्रुतियों का विरोध होता है। ब्रह्म से अन्य पदार्थ में रहनेवाली क्रिया के द्वारा ब्रह्म संस्कृत नहीं हो सकता, अन्यथा दर्पण पर इष्टिका-चूर्ण रगड़ने पर स्फटिक मणि भी संस्कृत हो जायगी, किन्तु वैसा कभी लोक में देखा नहीं जाता। ''तच्चानिष्टम्'' - इस भाष्य में 'तत्' पद के द्वारा ब्रह्मगत अनि-त्यत्व का बाध गृहीत होता है, अर्थात् ब्रह्मगत अनित्यत्व का बाध किसी को भी अभीष्ट नहीं। 'यदाश्रिता किया भवति, तया तदेव संस्क्रियते'—इस नियम के व्यभिचार की शङ्का की जा रही है-"ननु देहाश्रयया स्नानाचमनयज्ञोपवीतादिकया क्रियया देही संस्क्रियमाणों दृष्टः"। उक्त शङ्का का परिहार किया जा रहा है - "न, देहादिसंहतस्यैवात्मनः संस्क्रियमाणत्वात्"। अर्थात् देह-तादात्म्यापन्न आत्मा ही स्नानादि क्रिया का कर्ता (आश्रय ) और वही उसके फल का भोक्ता माना जाता है, अतः उसकी क्रिया से वह (विशिष्ट ) आत्मा संस्कृत होता है, शुद्ध बहा नहीं, क्योंकि अनादि और अनिर्वचनीय अविद्याहर उपाधि से युक्त बहा को जीव, क्षेत्रज्ञादि पदों के द्वारा अभिहित किया जाता है। वह स्थूल शरीर एवं इन्द्रियादि-घटित सूक्ष्म शरीर से विशिष्ट होता है। देहादि संघात के मध्य में निविष्ट वह देहादि-सादा-रम्याध्यास के कारण देहादि की 'अहम्' ही मानता है, इस प्रकार शारीर का संस्कार शारीर-विशिष्ठ आत्मा का वैसे ही माना जाता है, जैसे कामिनी के शारीर पर मले हुए चन्दन-चूर्ण की सुगन्धि का व्यवहार कामिनी में होता है, फलतः व्यावहारिक प्रत्यक्षांदि प्रमाणों के द्वारा स्नानादि क्रिया जिस आश्रय में देखी जाती है, वह संस्कृत होता है, पता नियम में किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं होता। तत्त्वतः (पारमाधिक दृष्टि से ) प्रथक

शुद्धः संस्कृत इति यत्र बुद्धिकत्पद्यते स संस्क्रियते । स न देहेन संहत एव । तेनैव शहंकत्रां ऽहं प्रत्ययविषयेण प्रत्ययिना सर्वाः क्रिया निवंत्यंन्ते । तत्फलं च स एवाश्नातिः 'तयोरम्यः पिष्पलं स्वाह्यस्यनश्नक्षम्यो अभिचाकशोति' ( मुण्ड० ३।१।१ ) इति प्रान्थ वर्णात् । आरमेन्द्रियमनोमुक्तं भोक्तत्याद्धुर्मनीषिणः' ( काठ० १।३।४ ) इति च । तथा च 'एको देवः सर्वभृतेषु गृदः सर्वव्यापी सर्वभृतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभृताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च' ( श्वेता० ६।११ ) इति, 'स पर्यगाच्छुक्रमकायमञ्जयमः स्नाविरे श्रद्धमपापविद्धम्' ( ईशा० ८ ) इति चेतो मन्त्राधनाधेयातिश्यतां नित्यशुद्धतां च ब्रह्मणो दर्शयतः । ब्रह्ममावश्च मोक्षः । तस्माच संस्कार्योऽपि मोक्षः । अतोऽन्यन्मोक्षं प्रति क्रियानुप्रवेशहारं न शक्यं केनचिह्रशंथितुम् । तस्माज्यानमेकं मुक्त्वा क्रियाया

भागती

संस्कार इति । सनिवर्शनं तु क्षेत्रमध्यासभाव्य एव इतव्यास्थानमिति नेह ध्यास्थासम् । तयोरम्यः पिथ्यसम् इति । अग्यो जीवासमा, पिथ्यसं सर्गफलम् । क्ष्रभन्यम्य — इति । परमान्ता । संहतस्यैव भोक्तुस्वमाह मन्त्रवर्णः । जास्योत्प्रय इति क । अनुपहित्रशुद्धस्वभाववद्याप्रवर्शनपरी मन्त्रो पठित । एको देवः इति । "सुर्कं" वीसिमस् , "अवणं" दुःसरहितम् , "जन्नाविरम्" अविगिल्तम् , अविगाशित यावत् । उपसंहरति क तस्याद् इति क । नमु मा भून्निवर्श्यादिकर्मताबतुष्टयी, पद्ममी तु काचिव विचा भविष्यति यया मोक्षस्य कर्मता चिद्यति इत्यत । भूनिवर्श्यादिकर्मताबतुष्टयी, पद्ममी तु काचिव विचा भविष्यति यया मोक्षस्य कर्मता चिद्यति इत्यति । स्तिदुक्तं भवति — चतस्यां विचानां मध्येऽभ्यतमतया क्रियाफलस्वं व्यासं, सा । मोक्षाद् व्यावर्त्माना व्यापकानुपलक्ष्या मोक्षस्य क्रियाफलस्वं व्यायर्त्मयतीति । तत् । मोक्षे क्रियेव नास्ति, तथा । तवर्षानि झालाचि तथर्था प्रमृत्योऽ-

भामती-व्याख्या न कोई किया होती है और न तज्जन्य संस्कार। आध्यासिक दृष्टि का विशेष वर्णन "परत्र पूर्वदृष्टावभास" — इस भाष्य की व्याख्या में विविध उदाहरणों के द्वारा पहले किया जा चुका है, अतः यहाँ विशेष व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। "तयोरन्यः" इस श्रुति में 'अन्यः' का अर्थ जीव, 'पिप्पूलं' का अर्थ कर्म-फल और 'अनम्बन् अन्यः' का अर्थ बहा या परमारमा है, क्योंकि शुद्ध चैतरय में फल-भोक्तल नहीं होता, संहत, उपहित या विशिष्ट आत्मा में ही भोक्तव का वर्णन मन्त्र वर्ण (संहिता-मन्त्र) करता 1-"आत्मा इन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः" (कठो० १।३।४) अनुपहित या शुद्धस्वभावक ब्रह्मपरक दो मन्त्रों का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है—"एको देव: सर्वभूतेषु गृढ: सर्वेध्यापी सर्वभूतान्तरात्मा" ( श्वेता. ६।११ )। द्वितीय मन्त्र में 'शुक्रम्' का अर्थ-दीप्तिमान् ( शत्कं ), 'अव्रणम्' का अर्थं दु:ख-रहित, 'अस्नाविरं' का अर्थं—अविगलित (अविनाशी) है। प्रकरण का उपसंहार किया जाता है—"तस्मान्न संस्कायोंऽपि मोक्षः"। यदि ऐसी शक्का हो कि निर्वर्त्य, आप्य, विकार्य और संस्कार्यरूप चार प्रकारों से भिन्न पाँचवीं कोई विधा हो सकती है, जिसको लेकर मोक्ष में कर्मता / क्रियाश्रयता ) घट जायगी । तो वैसी शङ्का का निरास किया जाता है—"अतोऽन्यन्मोक्षं प्रति क्रियानुप्रवेशद्वारं न शक्यं केनचिद् दर्शयित्म"। अर्थात इन चार प्रकारों को छोड़ कर कोई पन्तम प्रकार ऐसा नहीं दिखाया जा सकता. जिसके द्वारा मोक्ष में क्रिया की अपेक्षा सिद्ध की जा सके। 'यत्र-यत्र क्रियाफलत्वम्, तत्र-तत्र निर्वर्थंत्वादिचतुष्ट्यान्यतमत्त्रम्'—इस प्रकार की व्याप्ति पर्यवसित होती है, अतः प्रकृत (ब्रह्मभावरूप) मोक्ष में निर्वर्श्यत्वाद्यन्यतमता की निवृत्ति से क्रिया-जन्यत्व की निवृत्ति हो जाती । यह जो शस्त्रा होती है कि यदि मोक्ष में किसी प्रकार की किया (कृति-साध्यता)

गन्धमात्रस्याप्यतुप्रवेश गत् नोपपद्यते ।

न्तु ज्ञानं नाम मानसी क्रिया न, वैलक्षण्यात् । क्रिया हि नाम सा, यत्र वर्षाः नतु ज्ञान नाम मानसी क्रिया न, वल्रसण्यात्। क्रिया हि नाम सा, यत्र वर्षः स्वकपनिरपेक्षेव बोद्यते, पुरुषिनस्थापाराधीना च। यथा—'यस्य देवताय हिवर्षः हीतं स्थात् तां मनसा ध्यायेद्वषट् करिष्यन्' इति, 'संध्यां मनसा ध्यायेत्' (पे॰ वाष्ट्राः) इति वैवमादिषु । ध्यानं चिन्तनं यद्यपि मानसं, तथापि पुरुषेण कर्तुमकर्तुं - मन्यथा ॥ कर्तुं शक्यं; षुरुषतन्त्रत्वात् । ज्ञानं तु प्रमाणजन्यम् । प्रमाणं च यथामृत-वस्तुविषयम् , अतो ज्ञानं कर्तुमकर्तुमन्यथा वा कर्तुमशक्यम् , केवलं वस्तुतन्त्रमेव तत् । न वोद्वातन्त्रम् । नापि पुरुषतन्त्रम् । तस्मान्मानसत्वेऽपि वाष्ट्राः महद्वेत-सण्यम् । यथा च 'पुरुषो दाप गौतमानिः' 'योषा वाष्ट्र गौतमानिः' (छान्दो॰ ५।७,८।१) इत्यत्र योषित्वुरुषयोरिज्ञबुद्धिमानसी भवति । केवलबोदनाजन्यत्वात् क्रियेव सा

भामती

नर्थकानीस्पत उपसंहारव्याजेनाह 🔳 तस्माज् ज्ञानयेकम् इति 🐞 । अत्र ज्ञानं 💷 मानसी कस्मान्त विचिगोपरः, कस्माच्य तस्याः फलं निर्वस्यविध्यन्यतमं न मोक्ष इति चोदयांत 🛎 ननु शानम् इति 🖀 । परिहरति ... न, वैलक्षण्यात् 🕸 । अयमर्थः --सत्यं ज्ञानं मानसी क्रिया, 🔳 स्वियं ज्ञानि 🖜 जनिवतुः महंति, तस्य म्यामामामा विविक्रियाकर्मभावानुपपसेरित्युक्तम् । तदेतस्मिन् वेलच्ये भिन्ने एव वैलवण्यान्तरमाह 🔳 क्रिया हि नाम 🖽 इति 🔳 । "यत्र" 🚛 "वस्तस्वक्यनिरपेक्षेद बोस्रते" क्या वेवतासम्प्रवानकहिवर्गहणे देवतावश्तुस्वकपानपेका वेवताध्यानक्रिया । ज्या वा योविति अग्निवस्स्वन-वेक्षाऽग्निबुद्धियां ता क्रिया हि नामेति योजना । न हि यस्यै देवतायै हिवर्गृहीतं स्थातां व्यायेह्वद्करि-व्यक्तिस्यस्माद्विषे: प्राग्देवताच्यानं प्राप्तं, प्राप्तं स्वधीतवेदान्तस्य विदित्तपदत्वर्णसम्बन्धस्याधिगतकाव्यन्याध-

भागती-व्याख्या

ही नहीं, तब मोक्ष-सम्पादन करने के लिए उपदिष्ट शास्त्र एवं मुमुक्षुओं की प्रवृत्ति जागना व्यर्थ हो जाती है। उस शङ्का का समाधान उपसंहार के बहाने किया जाता है—"तस्माण्का-नमेकं मुक्त्वा क्रियाया गन्धमात्रस्याप्यनुप्रवेश इह नोपपद्यते"।

ज्ञान को मानस किया क्यों न मान लिया जाय, वह विधि का विषय भी हो सकती और उसके फलभूत मोक्ष में कथित चतुर्विधान्यतमत्व भी—ऐसी शङ्का उठाई जा रही है—"ननु ज्ञानं नाम मानसी क्रिया"। उस शङ्का का परिहार किया जा रहा है—"न"। ज्ञान को मानस किया नहीं मान सकते, न्योंकि इसमें क्रिया से वैलक्षण्य पाया जाता है। आशय यह है कि यह सत्य | कि ज्ञान भी एक मानस क्रिया है, किन्तु यह मा में किसी प्रकार की फल उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने के कारण विदि क्रिया का कर्म नहीं हो सकता। इस प्रकार के वैलक्षण्य के रहने पर भी अन्य वैलक्षण्य प्रदर्शित किया जा रहा है—"क्रिया हि नाम सा यत्र वस्तुस्वरूपनिरपेक्षेव चोद्यते"। यहाँ 'यत्र' का अर्थ है—जिस विषय में, इस प्रकार यहाँ क्रिया का यह रुक्षण विवक्षित है—'यत्र विषये या वस्त्वनपेक्षा चोद्यते, तत्र विषये सा क्रिया'। जैसे देवतारूप सम्प्रदान के लिए हवि की ग्रहण क्रिया के अवसर पर "यस्यै देवतार्य हिवर्गृहीतं स्यात् तां ध्यायेद् वषट् करिष्यत्" (ऐ. जा. ११।६।१) इस वाक्य के द्वारा जो ध्यान क्रिया विहित है, वह अपने विषयीभूत देवता की अपेक्षा नहीं करती, क्योंकि जेय वस्तु जान से पहले जैसे अपने स्वरूप में व्यवस्थित होती है, ध्येय वस्तु वैसी नहीं, सम्पदादि स्थलों पर अन्य वस्तु में ध्यान अन्य का ही होता है, जैसे योषित् (स्त्री) में अग्नि-भावना । देवता-ध्यान विहित भी इसी लिए है कि "तां मनसा व्यायेत्" -इस विधि वाक्य के श्रवण से पहले देवता-व्यान प्राप्त नहीं, किन्तु जिस

पुरुषतन्त्रा स । या तु प्रसिद्धे उन्नाविन्त बुद्धिः, न सा चोदनातन्त्रा, नापि पुरुषतन्त्रा । कि तर्हि ? प्रत्यक्षविषयधस्तुतन्त्रेवेति बानमेवतन्त्र किया । एवं सर्वप्रमाणविषयवस्तुषु वेदितन्यम् । तत्रेवं सित यथामृतन्नह्यात्मविषयमि बानं न चोदनातन्त्रम् । तद्विषये किकादयः अयमाणा अध्यनियोज्यविषयत्वात्कुण्डीभवन्ति, उपलादिषु प्रयुक्तभ्रूरतेकृण्या-

#### मामती

सदेव सौम्येविमस्यावेस्तरवमसोस्यन्तास्तन्वभांद् ब्रह्मारणभावज्ञानं शब्वप्रमाणसामक्यांत् । इन्द्रियार्य-सिन्नकर्षसामर्थ्याविव प्रणिहितमनसः स्कीतास्त्रोक्षमन्यवित्तिष्टुम्भानुभवः । न ह्यसो स्वसामग्रोवस्त्रव्यव्यक्षमा मनुष्ठेण्ड्याऽस्थाधर्मुमक्षुँ वा सक्यः, वेबताच्यानवत् , ग्रेनार्थवानत्र विधिः स्यात् । न षोपासना वाऽनु-भवपर्य्यन्तता वाच्य विश्वमेष्ट्रस्ययोग्न्ययव्यक्तिरेकावभृतसामर्थ्ययोः साक्षास्कारे वाऽनाद्यविद्यापनये व्यविविक्तस्य वाऽनाद्यविद्यापनये विविक्तस्य प्राप्तस्येन पुरुषेण्ड्याऽस्यपाकर्तृभक्षतुँ वाऽशव्यस्यात् । तस्माद् ब्रह्मज्ञानं नानसी क्रियाऽपि न विविक्तमेष्टरः । पुरुषित्रव्यापाराधीनायास्तु क्रियाचा वस्तुस्वरूपनिपेक्षिता क्वविद्यविद्योगिनी, व्यविक्षपुरुष्ययो-रेपिनवृद्धिरित्येतावता भेवेन निवर्शनिक्ष्यवद्योगस्यासः । क्रियेवेत्येवकारेण वस्तुतन्त्रस्वमयाकरोति ।

नन्वात्मेश्येवोपासोतेत्यावयो विषयः श्रूयन्ते, न ■ प्रमत्तगीताः, तुक्यं हि साम्प्रदायिकं, तस्माहि-वियेनात्र जवितन्यमित्यत 🔤 🗈 तहिषयं लिङावयः इति ា । सत्यं श्रूयन्ते लिङावयः, न त्वनी विष-

#### भामती-व्यास्या

व्यक्ति ने वेदान्त का अध्ययन किया है एवं पद-पदार्थ का संगति-ग्रह भी कर लिया है, उस व्यक्ति को "सदेव सोम्येदमासीत्"—यहाँ से लेकर "तत्त्वमिस"—यहाँ तक के सन्दर्भ (प्रकरण) से शब्द प्रमाण के वल पर वैसे ही ब्रह्म में आत्मत्व-बोध हो जाता है, जैसे इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष के बल पर समाहितमनवाले व्यक्ति की उज्वल प्रकाश में अवस्थित घट का अनुभव हो जाता है, क्योंकि ऐसे घटानुभव का जो अपनी इन्द्रिय-सन्निक्षीदि घटित सामग्री से उत्पन्न हुआ है, किसी पूरुष की इच्छा से न तो अन्यया किया जा सकता है और न अकरण। यदि इसका इच्छामात्र के बल पर ध्यानादि के समान अन्यथाकरण या अकरण सम्भव होता, 💵 इसके विधान की सार्थकता हो सकती थी। इस 'द्रष्टव्यः' विधि के हारा उपासना (श्रावण ज्ञान की आवृत्ति ) या अविद्यापनयनार्थं परोक्ष ज्ञान की साक्षात्कार-पर्यन्तता का विधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोक-प्रसिद्ध अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर उपासना (निरन्तरानुचिन्तन) में साक्षात्कार की एवं साक्षात्कार-पर्यन्त ज्ञान में अविद्या-निवृत्ति की जनकता विधि के बिना ही स्वतः सिद्ध है, पुरुष की इच्छा के द्वारा उसका अन्यथा-करणनहीं हो सकता। फलतः ब्रह्मज्ञान को मानस क्रिया मान लेने पर भी उसमें विधि-विष-मता सम्भव नहीं । क्रिया में सर्वत्र वस्तुस्वरूप-निरपेक्षता का विरोध नहीं होता, कहीं-कहीं अविरोध भी होता है, जैसे देवताविषयक ह्यान क्रिया में, क्यों कि वस्तुस्व क्रप (देवता-स्व क्रप) के साथ इसका कोई विरोध नहीं होता । कहीं-कहीं क्रिया अवश्य ही वस्तुस्वक्रप की विरोधिनी होती है, जैसे स्त्री और पूरध में अग्नि का घ्यान। क्रियाओं के इस अन्तर को ध्यान में रख कर देवता-व्यान और स्त्री आदि में बग्नि-ध्यान इन द्विविध ध्यान क्रियाओं का उदाहरण भाष्यकार ने दिया है। भाष्यकार ने जो कहा है 'कियैव सा''। वहाँ एवकार के द्वारा क्रिया में वस्तु-तन्त्रता 📶 निराकरण किया गया है।

शङ्का—"आत्मेत्येवोपासीत" (बृह० उ० १।४।७) इत्वादि विधि वान्य बाब वेदान्त-क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं, तब उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि ये वाक्य कोई प्रमत्त पुरुष के प्रलाप के समान निरर्थक नहीं, एवं अर्थवाद-वाक्यों की प्रामाणिकता और दिवद् ; अहेयानुपादेयवस्तुविषयस्यात् । किमर्थानि तर्हि 'मात्मा वा अरे द्रष्टव्यः ओतव्यः' (वृ. २।४।५ ) इत्यादीनि विधिष्छायानि वचनानि ? स्वामाविकप्रवृत्तिविषय-विमुखीकरणार्थानीति हमः । यो हि बहिर्मुखः प्रवर्तते पुरुषः 'इष्टं मे भूयादनिष्टं मा भृद्' इति, नच तत्रात्यन्तिकं पुरुषार्धं समते, तमात्यन्तिकपुरुषार्थवाञ्चनं स्वामाविककार्य-करणसंघातप्रमृत्तिगोचराद्विमुखीकृत्व प्रत्यगात्मकोतस्तथा प्रवर्तयन्ति—'भारमा ।।

विषयाः, तद्विचयत्वेऽप्रामाण्यप्रसङ्गात् । हेयोपावेयविषयो हि विचिः । त एव = हेय उपावेयो ना 🖷 पुरवः कर्त्तृमकर्त्तृमन्यवा 🔳 कर्त्तु शक्नोति । तत्रैव च समर्थः कर्ताऽविक्रतो नियोज्यो भवति । म चैव-क्रमुसान्यात्मध्यक्रमननोपासनदर्शनानीति विषयतवनुष्ठाश्रीविधिक्यापक्रयोरभावाद् विषेरभाव इति प्रयुक्ता अपि लिङ्काबंबः प्रवर्तनायामसमर्था उपल इव जुरतेक्व्यं क्रुष्ठमत्रमाभीभवन्तीति । 🛎 अनियोज्यविवय-स्वाद् इति 🔳 । समयों हि कर्ताऽधिकारी नियोज्यः । असामध्यें तु न कर्तृता ततोऽनिधक्ततो न निर्माण इत्यर्थः । यदि विघेरभावान्त विधिवस्तानि, किमर्थानि तहि बसनाम्येतानि विधिकायानीति वृज्छति किमर्यानि इति () । न पानयंकानि युक्तानि, स्वाच्यायविष्ययोगन्नहणस्यानुवयसेरिति भाषः । उत्तरन् ■ स्वाभाविक इति ⊕ । अभ्यतः प्राप्ता एव हि अवनावयो विधितकपैर्वाक्येरनुसन्ते । न नानुवाबोऽव्य-

### भागती-व्याख्या

सार्यंकता की पृष्टि में कहा जाता है--- "तुल्यं च साम्प्रदायिकम्" (जै. सू. १।२।८) अर्थात् अध्ययनाध्यापन की परम्परा में अन्य विधि में वाक्यों के समान ही इन वाक्यों को मान्यता प्राप्त है, अतः इनकी विधिरूपता निश्चित है, तव आत्मोपासना का विधान क्यों नहीं माना जाता ?

समाधान — उक्त शङ्का का समाधान करते हुए भाष्यकार ने कहा है — "तद्विषये किङादयः श्रूयमाणा अप्यनियोज्यविषयत्वात् कुष्ठीभवन्ति" । अर्थात् इस बात को कभी भी नकारा नहीं जा सकता कि आत्मोपासना-विधि-बोचक वाक्य उपलब्ध नहीं होते । ऐसे वाक्य अवश्य हैं, किन्तु उनका विधि में तात्पर्य मानने पर प्रामाण्य अक्षुण्ण नहीं रहता, क्योंकि विधि सदैव हेय और उपादेय विषय की होती है, हेय (त्याज्य) या उपादेय (ग्राह्म) वही होता है, जिस विषय का पुरुष अपनी इच्छा से त्याग पा ग्रहण कर सके। जिस विषय के करण, अकरण या अन्ययाकरण में पूरल सर्वथा समर्थ और स्वतन्त्र होता है, उसी विषय का पुरुष कर्त्ता, अधिकारी या नियोज्य माना जाता है। इस प्रकार यह एक नियम या व्याप्ति स्थिर होती है कि ''यत्र यत्र पुरुषस्वातन्त्रपं सनियोज्यत्वं तत्र तत्र विघेषत्वम्''। आत्मा के श्रवण, मनन और उपासन (निदिध्यासन) में विधेषत्व सम्भव नहीं, क्योंकि उनमें विधेषत्व का व्यापकी भूत हेयंत्वोपादेयत्वरूप पुरुष-स्वातन्त्र्य एवं सनियोज्यत्व नहीं, व्यापक का अभाव होने पर व्याप्य का अभाव निश्चित है। लिङादि प्रत्यय अवस्य ही विधि या प्रवर्तना में शक्त होते हैं, किन्तु प्रवर्तना के अविषयीभूत पदार्थ के बोधन में प्रयुक्त लिङादि वसे ही कुण्ठित या विवस हो जाते हैं, जैसे पत्थर को काटने के लिए चलाया गया छुरा, पत्थर काटने ॥ समर्थ नहीं होता। अविषयीभूत पदार्थ में लिङादि प्रमाण या प्रवर्तक नहीं हो सकते, क्योंकि उस विषय का नियोज्य या अधिकारी व्यक्ति ही सुलभ नहीं, समर्थ कत्ती पुरुष की अधि-कारी या नियोज्य माना जाता है, जिस पदार्थ के सम्पादन में जो समर्थ नहीं, उसका वह न कर्ता हो सकता । और न नियोज्य (अधिकारी)। विधि के अभाव में विधि-वचन यदि प्रयुक्त नहीं हो सकते, तब "आत्मेत्येवापासीत'—इस प्रकार श्रयमाण विध्याभास-वचन किस लिए ? ऐसी शब्द्धा की जा रही है - किमर्थानि तर्हि "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्य" इत्येवमादीनि विधिच्छायानि वचनानि ?"। "स्वाध्यायोऽध्येतव्यः"—इस स्वाध्याय-विधि के बरे द्रष्टव्यः' इत्यादीनि । तस्यात्माम्वेषणाय प्रमुत्तस्याहेयमनुपादेयं चात्मतत्त्वसुपित्रियते । 'इदं सर्व यदयमात्मा' ( वृह्व २।४।६ ) 'यत्र त्यस्य सर्वमात्मेवाभूत्तकेन कं पश्चेत् केन कं विज्ञानीयात्', 'विद्यातारमरे केन विज्ञानीयात्' ( वृह्व ४।५।१५ ) 'अय-भागा ब्रह्म' ( वृह्व २।५।१९ ) इत्यादिमिः । यदप्यकर्तन्यप्रधानमात्मद्यानं हानायोपा-दानाय वा न भवतीति, तत्त्रधेवेत्यम्युपगम्यते अलंकारो द्ययमस्माकं यद् ब्रह्मात्मावगतौ सत्यां सर्वकर्तव्यताहानिः कृतकृत्यता चेति । तथा च अतिः—'आत्मानं चेद्विज्ञा-नीयाद्यमस्मीति पृष्ठषः । किमिन्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंग्वरेत् ॥' ( ॥॥

#### भासती

प्रयोजनः, प्रवृत्तिविशेषकरत्वात् । तथाहि—तत्तिविद्यानिष्टविषयेण्साजिहासापहृसह्वयतयः बहिर्मृको न प्रस्यवात्मिन सभाषातुमहैति । आरमभवणाविविधसकपैस्तु वचनैर्मनसो विषयस्रोतः विलीहृत्य प्रस्यवान्म्म्सोत उव्धाटघते इति प्रवृत्तिविशेषकरतानुवावानामस्तीति सप्रयोजनतया स्वाच्यायविष्यधीनग्रहणस्य-मृपपद्यत इति ।

प चोवितमात्मज्ञानमनुष्ठानानकुत्वावपुरुवार्षतिति । तबयुक्तम्, स्वतोऽस्य पुरुवार्यस्ये सिद्धे वबनुष्ठामानकुत्वं तब् भूवणं न दूषणमित्थाह ॐ यविष इति ■। "अनुसंश्वरेत्" शरीरं परितप्यमानमनु-

#### भामती-व्याख्या

द्वारा गृहीत होने के कारण उक्त वाक्यों को अनर्थक नहीं कहा जा सकता। उक्त शङ्का का समाधान है — "स्वाधाविकप्रवृत्तिविषयिवमुखीकरणार्थान। ति बूमः"। वैषयिक सुख की िष्ठप्सा में जीव की सहज प्रवृत्ति को रोकने के लिए "आत्मा वा अरे द्रष्टच्यः श्रोतच्यो मन्तव्यः" — ऐसा कह दिया गया है। वह भी विधि वाक्यों के द्वारा आत्म-साक्षात्कारार्थं श्रवणादि का विधान नहीं, अपितु अन्यतः (लोक-प्रसिद्ध अन्वय-व्यक्तिरेक के माध्यम से) जो श्रवणादि में साक्षात्कार-जनकत्व प्राप्त है, उसी का अनुवादमात्र कर दिया गया है। यह अनुवाद भी निर्थंक नहीं, श्रवणादिगत प्राशस्त्य का गमक होकर आत्म-श्रवणादि में रुचि और अनात्म-चिन्तन में अरुचि का जनक हो जाता है। विविध इष्ट विषयों की लिप्सा और अनिष्ट विषयों की जिहासा के मोहक प्रयञ्च में फँसा जीव आत्म-चिन्तन में मन को नहीं लगा सकता, कथित आत्मश्रवणादि-बोधक विध्याभासों के द्वारा विषयाभिमुख मानस प्रवाह को रोककर प्रत्यगत्माभिमुख प्रवृत्त किया जाता है। इस प्रकार सार्थक श्रवणादि-विषयक अनुवाद के गमक कथित विधि के समान रूपवाले "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतच्यो मन्तव्यः" — इत्यादि वाक्यों का स्वाध्याय-विधि के द्वारा ग्रहण उपपन्न हो जाता है।

यह जो आक्षेप किया था कि आत्म-ज्ञान किसी कर्मानुष्ठान का अङ्ग न होने के कारण निर्थंक है। वह आक्षेप युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि जब कि आत्म-ज्ञान स्वयं पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है, तब उसमें किसी कर्मानुष्ठान की अङ्गता आवश्यक नहीं—यह कहा जा रहा है—"यदिप अकर्तव्यप्रधानमात्मज्ञानं हानायोपादानाय न भवतीति, तत्तर्थवेत्यभ्युपगम्यते, अलङ्कारो ह्ययमस्माकं यद् ब्रह्मात्मावगती सत्यां सर्वकर्त्वव्यताहानिः कृतकृत्यता च"। जैसे धर्म-झान के प्रधात् वर्म का अनुष्ठान अपेक्षित होता है, वैसे ब्रह्म-ज्ञान के प्रधात् किसी प्रकार का अनुष्ठान अविष्य नहीं रहता—यह हमारे अद्वेत-सिद्धान्त में कोई दोष नहीं, अपितु गुण है, अलंकार है, महती कृतकृत्यता है, श्रुति भगवती का विजय-घोष हमारे पक्ष में है—

''आत्मानं चेद् विजानीयादयमस्मीति पूरुषः।

किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वेरत् ॥" (बृह. उ. ४।४।१२)

[ यदि यह पुरुष ( जीव ) अपने वास्तविक शुद्ध बुद्ध ब्रह्मस्वरूप का विज्ञान ( साक्षात्कार )

थाधा१२ ) इति । 'पतद्बुद्घ्वा बुद्धिमाण्स्यात्कृतकृत्यश्च मारत' (भ० गी० १५।२०) इति स्मृतिः । तस्मान प्रतिपत्तिविधिविषयतया ब्रह्मणः समर्पेणम् ।

यद्पि के बदाहुः - 'प्रवृत्तिनिवृत्तिविधितच्छ्रेपव्यतिरेकेष केवसवस्तुवादी वेदभागो नास्ति' इति, -तम्भः औपनिषद्स्य पुरुषस्यानम्यशेषस्वात् । योऽसावुपनिष-

तप्येत । युगममन्यत् । प्रकृतमुपसंहरति 🖷 तस्मान्त प्रतिपत्ति इति 🚳 । प्रकृतसिद्धवर्णमेकवेशिमतं बुवियतु भनुभावते 🎟 यदिव केविवरहः इति 🕸 । बूवयति 🛡 तम्न इति 🕸 । दुवसमामूतम्---

कार्यबोचे यचा बेहा किन्नं हर्वादयस्तवा । सिद्धवोषेऽर्ववसेवं शास्त्रस्वं हितशासनात् ।.

हि पदानां कार्यानियाने तदर्यस्वार्यानियाने क नियमेन वृद्धमवहारे सामर्थमवयुतं भवेत् , न भवेत् , अहेयोपावेयभूतज्ञह्यारमतापरस्वमुपनिषवाम् । तत्राविविततामध्यंस्यात् पदानां लोके सत्पूर्वकरवाच्य वैदिकार्थप्रतीतेः । 💶 तु भूतेऽध्यर्वे वदानां 🕶 💶ः सङ्गतिग्रहस्तत उपनिवदां तस्परत्वं पौर्वापर्व्यास्त्रोधनयाऽवयम्यमानमपह्नुस्य न कार्थ्यपरस्यं सक्यं कस्पियतुं, श्रुतहाम्यभृतकस्य-नाप्रसङ्गात् । • तावदेवमकार्थ्येऽचे न सङ्गतिग्रहः, यदि तस्परः प्रयोगो । लोके दश्येत, तस्प्रस्थयो वा

भामती-व्याद्या कर ले, ना और किस फल की इच्छा से अथवा अपने से भिन्न किस पुरुष के लिए शरीर-सन्ताप के द्वारा अनुसन्तम होगा ? ] 'अनुसंज्वरेत्' शब्द का अर्थ भाष्यकार ने ही श्रुति की व्याख्या में किया है — "शरीरमनुसंज्वरेत्, शरीरोपाधकुतदुः समनु दुः स्वी स्यात्, अरीरता-पमनुतव्येत'' (बृह. भा. पृ. ६७७)। प्रकरण का उपसंहार किया जाता है-"तस्मान प्रतिपत्तिविधिविषयतया ब्रह्मणः समपंणम्"।

अपने सिद्धान्त की हढ़ता के लिए एकदेशी के दूषित मत का अनुवाद करते हैं-"यदपि कचिदाहुः" । उसमें दोषोद्भावन किया जा रहा है — "तक" । आसय यह 👢 कि —

कार्यबोधे यथा चेष्ठा लिङ्गं हर्वादयस्तथा। सिद्धबोधेऽर्थवत्तेवं शास्त्रत्वं हितशासनात् ॥

[ विगत पृ. १२६ पर एकदेशी की ओर से कहा गया था कि (१) 'अज्ञातसंगतित्व', (२) 'शास्त्रत्व', (३) 'अर्थवत्त्व' और (५) 'मननादिप्रतीत्या'—इन चार हेतुओं के द्वारा वेदान्त-क्षेत्र में भी कार्यानुप्रवेश आवश्यक है। उसी का यहाँ निराकरण किया जाता है कि संगति-ग्रह से लेकर तत्त्व-निश्चय करने तक वेदान्त में कहीं भी कार्यानुप्रवेश आवश्यक नहीं ]। आनयनादि कार्यरूप अर्थ के बाध में जैसे चेष्टा ( प्रवृत्ति ) अपेक्षित है, वैसे ही पुत्रादि सिद्धरूप अर्थ के बोधन में 'पुत्रस्ते जातः''-इत्यादि वाक्यों को सुनकर श्रोता के मुख-मण्डल पर विखरी हुई हुवं की रेखाएँ लिङ्ग ( गमक ) रूपेण अपेक्षित हैं। यदि कार्यार्थ के अभिधान में पदों को नियमतः उत्तम और मध्यम बुद्धों के व्यवहार अपेक्षित होते, तब हेयोपादय-रहित ब्रह्म-परता वेदान्त-वाक्यों में नहीं होती, क्योंकि स्रोक में पदों का वैसा मक्ति-ग्रह सम्भव नहीं था और मिक्त-ग्रह पूर्वक ही वैदिकार्थ की प्रतीति होती है। यदि भूत (सिद्ध ) अर्थ में पदों का शक्ति-ग्रह सम्भव । और उसके आधार पर उपनिषद्-ग्रन्थों में उपक्रमोपसंहारादि-स्थाय का सहारा लेकर ब्रह्मपरता निश्चित है, गण उसका अध्या करके कार्यार्थपरत्व की स्थापना कभी नहीं की जा सकती, जन्यवा श्रुत (सिद्धार्थपरत्व) की हानि और अश्रुत (कार्यपरत्व ) की प्रसक्ति वेदान्त में होगी।

अकार्य (सिद्ध ) रूप अर्थ में तब शक्ति-ग्रह नहीं हो सकता था, 💴 कि लोक में

मामती

व्युरवन्तस्योग्नेत्ं न राष्येत । न तावसत्परः प्रयोगो न वृत्यते लोके, कुतूहलभयाविनवृत्यर्यानामकार्यः-पराणां पवसन्दर्भाणां प्रयोगस्य लोके बहुलम्पलब्धेः । तद्यषाऽऽखण्डलाविलोकपालचक्रवालाविवसतिः सिद्धविद्याधरगन्थवाप्सरःपरिवारो ब्रह्मलोकावतीर्णमन्दाकिनीपयःप्रवाहपातधौतकलधौतमयज्ञिलातलो नन्दनाविप्रमदवनविहारिमणिमयञ्जकुन्तकमनीयनिनदमनोहरः पर्वतराज्ञः सुमेवरिति । नैव भुक्को रज्जुरित्यादि ।

नापि भूतार्थबृद्धिर्व्यास्यानपुरुववर्षितनी न बागा समुन्नेतुं हर्वादेवन्नयहेतोः सम्भवात् । तथाद्यविदितार्थंजनभावार्थो द्विद्दे नगरगमनोद्यतो राजमार्गभ्यणं देवदसमिन्दरमध्यातीनः प्रतिपन्नजनकागन्दिन्वन्धनपुत्रजन्मा बार्त्ताहारेण सह नगरस्यदेवदसाभ्याशमानतः पटवासोपायनार्पणपुरःसरं विद्याः
वर्षसे पुत्रस्ते जात द्वित वार्त्ताहारध्यज्ञसमननसरमृपजासरोमाद्यकष्ठकुकं विकसितमयनोत्पलमितस्मेरमुक्तमहौत्पलमवलोक्य देवदत्तमृत्पन्नप्रमोदमनृिममीते, प्रमोदस्य च प्राग्रभूतस्य सद्ध्याहारध्यज्ञसममन्तरं भवतस्तद्वेतुताम् । न चायमप्रतिपादयन् हर्षहेतुमर्थं हर्वाय कल्पतः इत्यनेन हर्षहेतुर्यं उक्त इति
प्रतिपद्यते । हर्षहेत्वन्तरस्य चाप्रतीतेः पुत्रजन्मनश्च तद्वेतोरवगमात्तदेव वार्त्ताहारेणाभ्यवायीति निश्चिनोति । एवं भयकोकादयोऽप्युदाहार्थाः । तथा च प्रयोजनवत्तया भूतार्थाभिषानस्य प्रक्षावस्त्रयोगोऽप्यु-

#### भागती-ज्यास्या

सिद्धार्थ बोधक शब्द-प्रयोग उपलब्ध न होता अथवा ब्युत्पन्न पुरुष के द्वारा शब्दों में सिद्धार्थ-परत्व की ऊहा नहीं की जा सकती हो, किन्तु वे दोनों बाते नहीं, क्योंकि सिद्धार्थक पदों का प्रयोग लोक में भी होता देखा जाता है, जैसे सुमेरुपर्वत कैसा होगा ? इस प्रकार के कुतूहरू को निवृत्त करने के लिए कहा जाता है—आखण्डल (इन्द्र) आदि लोक-पाल देवगणों का अधिवास जिस पर है; सिद्ध, विद्याधर, गन्धवं और अप्सरादिसंज्ञक देवजातियाँ विहरण कर रही हैं जिस पर; ब्रह्म-लोक से अवतीर्ण मन्दाकिनी के घवल जल से प्रक्षालित हैं सुवर्णमय शिला-तल जिसके; नन्दनादि प्रमद-वन में क्रोडा-रत मणिमय पक्षियों के कमनीय कूजन से जो नितान्त मोहक है; ऐसा पर्वत-राज है—सुमेर । सर्प-भ्रम-जनित भय की निवृत्ति के लिए कहा जाता है—''नैष भुजङ्को रज्जुरियम्''।

अन्य पुरुषों में समुत्पन्न सिद्धार्थिविषयक ज्ञान की ऊहा भी सम्भव है, नयों कि श्रोता के मुख पर लहराई हुई हुष की रेखाएँ ही श्रोता के हृदय में उठी हुष की तरङ्गों का समुन्नयन करा देती हैं, जैसे कि किसी अन्य प्रान्त की भाषा से अनिभन्न द्रविडदेश का कोई व्यक्ति अपने नगर में देवदत्त के घर पर पुत्र-जन्म का महोत्सव देख चुका था, किसी ऐसे सन्देशवाहक के साथ देशान्तर के लिए चल पड़ता है, जिसके हाथ में पुत्र-पद-लिप्त केसर की छापवाला वस्त्रोपहार था। अन्य प्रान्त के किसी नगर में अवस्थित देवदत्त के घर पर पहुँचता है। संदेश-वाहक ने देवदत्त के लिए लाया उक्त वस्त्रादि का उपहार देवदत्त के सामने रख कर कहता है—'दिष्टचा वर्षसे पुत्रस्ते जातः'। सन्देश-वाहक का इतना कहना था कि देवदत्त के अन्दर उठीं हुष की उत्ताल तरङ्गें मुख-मण्डल पर लहराने लग जाती है, नेत्र-कमल सहसा खिल उठते हैं। इस पूरे दृश्य को देखकर वह देश भाषानिभन्न द्रविड देश-वासी व्यक्ति यह सोच लेता है कि यह देवदत्त सन्देश-वाहक के वावय को सुनकर जो हर्षविभोर हो गया, अवश्य ही इसके हर्ष का जनक अर्थ इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित है। प्रकृत में पुत्रोत्पत्ति ही हर्ष की जनक है, जो कि इस वाक्य के द्वारा अभिहित है, इस प्रकार लिङादि से अघटित वाक्य भी सिद्धार्थ का बोधक निश्चित हो जाता है। इसी प्रकार भय और शोकादि के जनक उदाहरण भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रयोजनवत्ता भी कार्यार्थक वाक्यों में ही सीमित होती है—ऐसी

रस्वेचाचिगतः पुरुषोऽसंसारी त्रह्म, उत्पाद्यादिचतुर्विधद्रश्यविस्रक्षणः स्वत्रकरण-

भामती

वपसः । एवं च अक्षास्मरूपज्ञानस्य वरमपुरुवार्षहेतुभावादनुपविशतामपि पुरुवप्रवृत्तिनिवृत्ती वेदान्ताना पुरवहितानुवासनाञ्छास्त्रस्वं सिद्धं भवति । तत्मिद्धमेतद् — विवादाध्यासितानि वचनानि भूतावैविव-यानि, भूतार्थेविषयप्रमाजनकत्वात् , यद्यद्विषयप्रमाजनकं तत्तद्विषयं, धना रूपाविविषयं चझुरावि, तया चैतानि, तस्मात्तथेति । तस्मात्सुष्ट्क्तं 💣 तश्रीपनिषदस्य पुरुषस्वानन्यक्षेषस्याद् इति 🏶 । उपनिपूर्वात्सदे-विकारणार्थात् विवय्युपनिवश्यवं व्युश्यावितम्पनीयाद्वश्रं 💵 सवासनामविद्यां हिनस्तीति ब्रह्मविद्यामाह, तबेतुत्वाह्वास्ता अप्यूर्णानववः, तत्र विवित औपनिववः पुरुवः। एतदेव विभवते 🔳 योऽसावुपनिवत्सु इति 🔳 । अहम्प्रत्ययविषयाञ्चिनित्त 🔳 असंसारी इति 🕸 । अत एव क्रियारहितस्थाचनतुर्विवाहन्यविकः क्षणः । ब्याच्य चतुर्विषद्रव्यविलक्षणो यदनन्यक्षेषः । अन्यक्षेषं हि भूतं द्रव्यं चिकार्वितं सदुत्पत्याखार्यं सम्भवति । यत्रा यूपं तक्षतीस्यावि । यत् पुनरमन्यदोवं भूतभाष्युपयोगरहितं, यत्रा सुवर्णं भार्यं, सन्तुन् जुहोतोत्यादि, न तस्योत्पस्याद्याच्यता । कस्मात्पुनरस्यानन्यक्षेष्रतत्यतः जाह 🎟 यतः स्वप्रकरणस्यः 🔳 ।

### भामती-व्याख्या

बात नहीं, अपितु सिद्धार्यंक वाक्य भी कुत्हल और भयादि-निवृत्तिहर प्रयोजन के जनक होने के कारण प्रयोजनवान् होते हैं, अत एव प्रेक्षावान् व्यक्तियों के द्वारा उनका लोक में बहुल प्रयोग किया जाता है। जब कि ब्रह्मस्वरूप ज्ञान में परम पुरुषार्थं की हेतुता निश्चित है, जब उसके बोधक वेदान्त-वाक्यों में भले ही प्रवृत्ति निवृत्ति की जनकता न हो, उनकी प्रामाणिकता और शास्त्ररूपता में सन्देह नहीं रह जाता, क्योंकि वे भी मुनुक्षु पुरुषों का हितानुशासन करते हैं, अतः यह अनुमान पर्यवसित होता है—"विवादाध्यासितानि ("ब्रह्म वेद ब्रह्मीव भवति" इत्यादीनि ) सिद्धार्थंबोधकानि, सिद्धार्थंविषयकप्रमाजनकत्वात् । यद् यद्विषयकप्रमाजनकम् तत् तद्विषयकम्, यथा रूपादिविषयकं चक्षुरादि तथा चैतानि, तस्मात्तथा'। अतः भाष्यकार ने बहुत सुन्दर ही कहा है—''तम्न, औपनिषदस्य पुरुषस्यानन्यशेषत्वात्''। 'उप' और 'नि' इन दोनों उपसर्गं पदों के उत्तर 'षद्लृ विशारणगत्यवसादनेषु' इस भातु से किए प्रत्यय करके 'उपनिषत्' पद सम्पन्न हुआ है, 'अद्वयं ब्रह्मोपनीय सवासनामिवद्यां सादयित हिनस्ती उप-निषत्, इस प्रकार उपनिषत्' पद ब्रह्म-विद्या का वाचक है। उस विद्या के हेतुभूत वेदान्त-वाक्य भी उपनिषत् कहे जाते हैं, उपनिषत्म विदित इति औषनिषदः पुरुषः। यही "औप-निषद' पद की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है—"योऽसावुपनिषत्स्वेवाधिगतः"। 'अहम्'— इस प्रतीति के विषयीभूत जीव से भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए उक्त पुरुष को "असंसारी" कहा गया है। अत एवं क्रिया-रहित होने के कारण उत्पाद्यादि चतुर्विध द्रव्य से वह विलक्षण है। चतुर्विध द्रथ्य से विलक्षण होने के कारण किसी कर्म का शेष (अङ्ग ) नहीं, किन्तु "अनन्यशेष" है। अन्य-शेष (कर्म का अङ्गभूत द्रव्य उत्पत्त्यादि में से किसी एक क्रिया के द्वारा चिकीषित होकर उत्पाद्यादि चतुर्विध द्रव्यों में अन्यतम ) होता है, जैसे — "यूपं तक्षति" इत्यादि । जो द्रव्य अन्य शेष न होकर अतीत और अनागत क्रिया से रहित होता है, जैसे "सुवर्ण भार्यम्", "सक्तून् जुहोति"—वहं उत्पत्त्यादि क्रियाओं से रहित है। ब्रह्म अनन्यशेष क्यों ? इस प्रश्न का उत्तर है—''स्वप्रकरणस्थः''। उपनिषद्वाक्य आत्मा के प्रकरण का आरम्भ करके समाम्नात हैं, पौर्वापर्य की आलोचना से यह निश्चित हो जाता है कि उक्त पुरुष तत्त्व स्व-प्रकरणस्य और प्रधान है। जैसे याग से बाहर जुह पात्र नहीं होता, अत एव याग का अध्यभिचरित सम्बन्धी होता है, वैसे पुरुष तत्त्व क्रतु का अध्यभिचरित सम्बन्धी नहीं- यह पहले ही कहा जा चुका है। ऐसा प्रधानभत पुरुष उपनिषद्धयों से प्रतीयमान है, अतः

स्थो उनम्यशेषः- नासौ नास्ति नाधिगम्यत इति वा शक्यं विवृत्तम्, 'स एव नेति नेत्यातमा' ( बृह्च ३।९।२६ ) इत्यातमशब्दाद् आत्मनस्य प्रत्यास्यातुमशक्यत्वाद् , य

#### भामती

उपनिषदामनारम्याचीतानां यौर्वापर्व्यायांकोचनया पुरुषप्रतिपादनपरःवेन पुरुषस्यैव प्राधान्येनेवं प्रकरणं, न च बृह्यादिवदध्यभिचरितकतुसम्बन्धः पुरुष इत्युपपादितम् । अतः स्वप्रकरणस्यः सोऽयं तथाविध उपनिषद्भवः प्रतीयमानो न नास्तीति वास्यो वक्तुमित्यर्थः ।

स्यादेतत् — जानास्तरानो वरस्वेनागृहीतसङ्गतितयाऽपदार्थस्य ब्रह्मणी वाष्यार्थस्यानुपपसेः

मृपनिववर्षतेस्यत आह न ज नेति नेश्यास्येत्याश्मक्षाव्यात् छ । यद्यपि गवादियम्मानास्तरानेवरत्वमास्थानो नास्ति तथापि प्रकाशास्मन एव सतस्तराहुपाविषरिहाध्या शक्यं वाष्यार्थस्वेन निक्ष्यणं, हाटकस्येव
कटकजुण्डलाविषरिहाध्या । निह्

स्वसंवेदनो न आसते, नापि तद्यवक्छेदकः कार्य्यकारकसङ्गातः ।
तेन वष्य नेति नेश्यास्येति तत्तदवक्छेदपरिहाध्या वृहस्वादापनाच्यः वष्यामाः वाक्यो वाष्याद्
बह्यति चात्येति च निक्षपियुक्तिस्यर्थः । अयोपाधिनिरासबदुपहितम्प्यास्मकपं कस्मान्त निरस्यते इस्यतः
बाह्यः प्रश्याक्यातुमशक्यस्यात् । प्रकाशो हि सर्वस्यास्मा तद्यिष्ठानश्याक्य प्रयक्षविश्वमस्य,
न चाविष्ठानाभावे विश्वमो भवितुमहीत । न हि जातु रक्ष्यभावे रक्ष्यां भुक्तः इति वा धारेति ।
विश्वमो वृष्टपूर्वः । विष चारमनः प्रकाशस्य भासा प्रथा । वश्य हि श्रुतिः 'तमेव भास्तमनुभाति
सर्व तस्य भासा सर्वमितं विभाति' इति । न चारमनः प्रकाशस्य प्रत्याक्याने । वश्या । तस्मा-

#### भामती-व्याद्या

'नास्ति'—इस प्रकार उसकी सत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता। ब्रह्म तत्त्व यदि केवल औपनिषद है, 📭 अन्य किसी प्रत्यक्षादि प्रमाण 📶 विषय न होने के कारण किसी पद की उसमें शक्ति का ज्ञान न हो सकेगा, जो पदार्थ (पद का शक्यार्थ ) नहीं, वह वेदान्त-वाक्यार्थ क्योंकर होगा ? इस प्रक्त का उत्तर है—''स एव नेति-नेति आत्मा'' इत्यात्मशक्दप्रयोगात्''। यद्यपि गवादि के समान आत्मा में प्रमाणान्तर-गोचरता नहीं, तथापि पदार्थभूत सोपाधि तत्त्व की उपाधि का निषेत्र करके वाक्यार्थता का शुद्ध बहा में सामञ्जस्य वैसे ही किया जा सकता है, जेसे कटक-कृण्डलादि उपाधियों का परिहाण करके सुवर्ण तत्त्व का। अवच्छेद्यभूत स्यसंवेदनात्मक प्रकाश तस्य अवभासित नहीं होता-ऐसा नहीं, अपितृ अवभासित होता है। उसी प्रकार उसकी अवच्छेरकी भूत शरीर-संघातरूप उपाधि नहीं प्रती। होती—ऐसा भी नहीं, अपितु प्रतीत होती है। फलतः "क्षण्व नेति नेत्यात्मा"—इस प्रकार अवच्छेदकीभूत उपाधियों का निषेध करके ब्रह्म और आत्मा के रूप में निरूपित हो सकता है, क्योंकि वह बृह्त् ( व्यापक ) एवं 'सबंत्र अतित आप्नोति'—ऐसे व्यवहार का विषय है। "नेति नेति" बाक्यों के द्वारा उपाधियों के निषेध के समान उपहित आत्मा का भी निषेष क्यों नहीं माना जाता ? इस प्रश्न का उत्तर है—"आत्मनश्च प्रत्याख्यातुमशक्यत्वात्"। उपहित ( उपाधि । उपलक्षित ) प्रकाश तत्व सबका आत्मा होने के कारण निषेध्य नहीं हो सकता। अर्थात् आरोप-स्थल पर जैसे रजतादि आरोप्य पदार्थों का निषेध होता है, वैसे अधिष्टानरूप मुक्ति तत्त्व का निषेध नहीं हो सकता। आत्मप्रकाश तत्त्व सकल अनात्म-भ्रान्ति का अधिष्ठान है, अधिष्ठान के बिना कोई भ्रान्ति हो ही नहीं सकती, रज्बु के अभाव में सर्प या धारादि का विभ्रम कभी नहीं देखा जाता। अपि च आत्म प्रकाश के प्रकाश से ही प्रपञ्च का प्रकाश होता है, जैना कि श्रुति कहती है-"तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्" (की. २।४।१५)। आत्कप्रकाश का प्रत्याख्यान कर देने पर गाम की प्रथा (प्रतीति ) ही नहीं हो सकती। अतः आत्मा m निषेध कारता न हो सकने के कारण वेदान्त वाक्यों के द्वारा प्रमाणान्तरा- एव निराकर्ता तस्यैवातमत्वात्। नन्वातमा अदंत्रत्ययविषयत्वादुपनिषत्स्वेव विद्यायत्त दृत्यज्ञ वपस्य । नः तत्त्वाक्षित्वेन प्रत्युक्तत्वात्। न ह्यदंप्रत्ययविषयकर्तृ व्यतिरेकेण तत्साक्षी सर्वभूतस्थः सम एकः कृटस्थनित्यः पुरुषो विधिकाण्डे तर्कसमये वा केनचि-द्धिगतः सर्वस्यात्मा, अतः स न केनचित्प्रत्याख्यातुं शक्यो विधिशेषत्वं वा नेतुम्। आत्मत्वादेव व सर्वेषा । हेयो नाष्युपादेयः। सर्वे हि विनश्यद्विकारज्ञातं पुरुषान्तं

#### भामती

बारमनः प्रस्थाक्यानायोगाद्वेदान्तेभ्यः प्रमाणान्तरागोचरसर्वोपाघरहितक्रक्षस्वरूपावगतिसिद्धिरित्यर्थः ।

उपनिवस्त्वेवावगत इत्यवधारणममृष्यमाण आक्षिपति । नन्वात्मा इति । सर्वजनीमाहज्ञात्मयविषयो द्वात्मा कर्ता भोका च संसारी, तत्रेव च ठौकिकपरीक्षकाणामात्मयवप्रयोगाव, य एव
छौकिकाः । एव वैविकास्त एव च तेवामर्वा इत्योपनिषवमप्यात्मयवं तत्रेव प्रवित्तिनुमहित नार्थाक्तरे तिव्वपरीत इत्यर्थः । समाप्त च नाहम्प्रत्ययविषय औषनिषवः पुरुषः । कृतः ? श्वतःसाक्षित्वेनाश्च
अहम्प्रत्ययविषयो यः कर्ता कार्यकरणसंघातोपहितो जीवात्मा तत्साक्षित्वेन, परमात्मनोऽहम्प्रत्ययविषयअहम्प्रत्ययविषयो यः कर्ता कार्यकरणसंघातोपहितो जीवात्मा तत्साक्षित्वेन, परमात्मनोऽहम्प्रत्ययविषयअहम्प्रत्ययविषयो यः कर्ता कार्यकरणसंघातोपहितो जीवात्मा तत्साक्षित्वेन, परमात्मनोऽहम्प्रत्ययविषयवर्षाय तत्रयोपहितं वर्ष जीवः पृत्वं तु कर्ष तस्य साचि तज्ब मानान्तरानिषगतमृपनिषद्गोचर इति ।

एतदेव प्रपञ्चयति । म द्वाहमप्रत्ययविषयः इति श्व । । विधिद्येषत्वं च नेतुं न शक्यः श्व । कृतः ?

आत्मत्वावेव च । न द्वाहमप्रत्ययविषयः इति श्व । । विधिद्येषत्वं च नेतुं न शक्यः श्व । कृतः ?

आत्मत्वावेव च । न द्वाहमप्रत्यावोद्यस्य सर्वमात्मार्थम् । नचा च श्वतिः—'न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं द्वि भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति अति इति । अपि चातः सर्वेषामात्मत्ववेव न हेवो

#### मामती-व्याख्या

गोचर समस्त उपाधि-रहित ब्रह्मस्वरूप की अवगति सिद्ध हो जाती है।

'उपनिषद्यवेत'—इस प्रकार के अवधारण से सहमत न होने के कारण पूर्वपक्षी शिक्षा करता है—''ननु आत्मा अहं प्रत्ययिवषयत्वादुपनिषद्यवेद विज्ञायत इत्यनुपपन्नम्''। अर्थात् यह तथ्य सर्व-विदित है कि आत्मा 'अहंकरोमि'—इत्यादि प्रतीति का विषयीभूत कर्त्ता और भोक्तादि के रूप में अवगत है, क्योंकि कर्ता और भोक्ता में ही लौकिक और परीक्षक सभी व्यक्ति 'आत्मा' पद का प्रयोग करते हैं। लौकिक और वैदिक पद-पदार्थी का भेद नहीं होता, शवरस्वामी कहते हैं ''य एव लौकिका शब्दाः, ते एव वैदिकाः, त एव च तेषामर्थाः'' (जै. सू. भा. पृ. २९१)। अतः उपनिषद्वाक्य-घटक 'आत्मा' पद भी उसी कर्त्ता-भोक्ता तत्त्व का ही अभिधान करेगा, उससे भिन्न या विपरीत (शुद्ध तत्त्व) का बोधक कदापि नहीं हो सकता।

उक्त शक्ता का समाधान करते हैं—"न"। अर्थात् अहंप्रत्यय का विषय औपनिषद पुरुष नहीं हो सकता, क्योंकि "तत्साक्षित्वेन"। अहंप्रत्यय का विषयीभूत कार्य-करण-संघातरूप जीव का साक्षी होने के कारण ब्रह्म में अहंप्रत्यय की विषयता नहीं हो सकती। आशय यह है कि यद्यपि "अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि" (छां. ६।३।२) इत्यादि श्रुतियों के आधार पर जीव और परमात्मा का पारमाधिक ऐक्य ही सिद्ध होता है, तथापि उपाधि-विशिष्ट चेतन को जीव और उपाधि-रहित शुद्ध तत्त्व को ब्रह्म या साक्षी कहा जाता है, वह अन्य प्रमाणों का अविषय केवल उपनिषद्धावयों के द्वारा ही प्रतिपादित होता है। इसी रहस्य का विस्तार किया जाता है—"न ह्यहंप्रत्ययविषयकर्तृव्यतिरेकेण तत्साक्षी"। उस साक्षी तत्त्व को विधि का अङ्ग नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि "आत्मत्वावेव"। समस्त भोग्यवर्ग आत्मा के लिए है, आत्मा अन्य किसी के लिए नहीं होता, जैसा कि श्रुति कहती है—'न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं

# विनक्यति । पुरुषो विनाशहेत्वभादिवनाशी, विक्रियाहेत्वभावाच क्रटस्थनित्यः, नात

भामती

नाष्युपादेयः । सर्वस्य हि प्रपन्नवातस्य प्रश्लेव तस्वमारमा । न व स्वभावो हेयोऽज्ञाव्यहानस्वात् । न वोपादेयः, उपास्तस्वात् । तस्माद्वेयोपादेयविवयो विविनिषेषो न तिष्ठपरितमास्मतप्र्यं विवीयकुरत इति सर्वस्य प्रपन्नवातस्यास्मैव तस्वमिति । एतवुपपावयित क्ष्मवं विनद्यद्विकारकातं पुर्ववान्तं विनद्यिति । अवस्यवं — पुरवि क्षित्रस्यास्मिति । एतवुपपावयित क्ष्मवं विनद्यद्विकारकातं पुरवान्तं विनद्यिति । अवस्यवनां क्ष्यामिति । अवस्यवनां क्ष्यामिति । अवस्य परमार्थसम्मतो प्रकृती रम्मृतत्विम् सर्वविकानस्य विकारस्य । विविद्यानिर्वाक्यतेनावृद्यस्यभावस्य विनादाः । पुरवि स्व परमार्थसन् नासी कारचाहरूलेवाय्यसन् कर्तुम् । व । सहस्रमिति शिक्ष्यने वढं पटियतुमीदात इत्युक्तम् । तस्मावविकादिपुरविकाति विकारविभावः वृत्वस्यास्ति विनादो यतोऽनस्तो विनादाः । पुरवि एव हि सर्वस्य प्रपन्नविकारकातस्य तस्वम् । न व पुरविकासित विनादो यतोऽनस्तो विनादाः स्यावित्यत् आह व पुरवि विनादाहरवभावाद् इति क्ष । न विवादानि सहस्रमध्यवित्वनीदात इत्युक्तम् । जाम मूत् स्वक्ष्येच पुरवि देय उपादेयो वा, तबीयस्य कथिदानी हास्यते कथिक्योपावास्यत इत्यत काह क्ष्यविकारहरवभावाच्य कृश्ल्यानित्यः व । विवादित्यसम्बाव्य कृश्ल्यानित्यः व । वानाः वरमार्थसते व । वानाः वरमार्थसते व । वानाः वरमार्थसते व । वानाः वरमार्थसते व । व । विवादित्यसम्बावस्यवित्वनीदात् इत्यक्तम्य । वानाः स्व विकादित्यसम्बावस्य कृश्ल्यानित्यः व । वानाः वर्षस्य व । व । व । वर्षस्य कथिदानित्यः व । वर्षस्य व । व

भामती-ज्याख्या

प्रियं भवति" ( बृह॰ उ॰ ४।४।६ )। समस्त प्रपश्च का आत्मा होने के कारण किसी के द्वारा वह न हेय हो सकता 📗 और न उपादेय । 'घटः सन्', 'पटः सन्' इत्यादि सद्रूप 🕨 प्रतीयमान बह्म तत्त्व सभी घटादि सत्पदार्थी है। स्वरूप है, स्वरूप का परित्याग कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वह आगन्तुक पदार्थं नहीं। इसी प्रकार वह उपादेय नहीं, क्योंकि कभी अप्राप्त नहीं, सदैव प्राप्त है। इस प्रकार यह स्थिर हो जाता । कि विधि-निपेध वाक्य सदैव हेय और उपादेय वस्तु को विषय करते हैं, उनसे विषरीत (हेयोपादेय-रहित) आत्मतत्त्व को विषय नहीं कर सकते । समस्त हेयोपादेय प्रपन्त का अधिष्ठान होने के कारण ब्रह्म ॥॥ का आत्मा कहलाता है। इस सिद्धान्त का उपपादन किया जाता है-"सर्व हि विनश्यद्विकारजातं पुरुषान्तं विनश्यति" । अभिप्राय यह है कि पुरुषतस्य श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण एवं श्रुत्याद्यविरुद्ध न्यायों के द्वारा व्यवस्थापित एक परमार्थसत् तत्त्व है, किन्तु मन अनादि अविद्या के द्वारा किल्पत अपरमार्थ पदार्थ है। जो परमार्थसत् तत्त्व है, वह समस्त विकार वर्गं की वैसे ही प्रकृति (अधिष्ठान ) है, जैसे सर्प-विश्रम की प्रकृति रज्जुतत्त्व होता है। अत एव यह प्रपञ्च अस्थिरस्वभाव का होने से विनश्वर किन्तु इसका अधिष्ठान परमार्थं तत्त्व स्थिर कूटस्थ नित्य परमार्थसत् अविनाशी है। यह किसी भी कारण-कलाप के द्वारा असत् नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि हजार शिल्पी एकत्र हो जीय, तब भी घट को पट नहीं बना सकते यह कहा जा चुका है, अतः अविनाशी पुरुष को छोड़कर वहाँ तक का समस्त विकार-वर्ग वंसे नष्ट हो जाता है, जैसे मुक्ति और रज्जु तत्त्व-पर्यन्त रजत और सर्प-विश्रम विनष्ट हो जाता है। तत्व का विनाश नहीं होता, समस्त विकार-वर्ग का पुरुष ही एकमात्र तत्त्व है। पुरुष परन मा विनाश नहीं होता कि विनाश सीमित न होकर अनन्त हो जाता-"पुरुषो विनाशहेत्वभावादविनाशी"। किसी भी कारण पदार्थ की यह क्षमता नहीं कि नित्य तस्य को अनित्य बना सके -यह कई बार कहा जा चुका है। जैसे आकाशतत्व हैय और उपादेय नहीं, फिर भी उमान शब्दरूप धर्म हेय और उपादेय होता है, वैसे ही पुरुष तस्व का भी कोई वर्म हेय और उपादेय हो पानता है - ऐसी पानापना ना निराकरण किया जा रहा है-विकियाहेत्वभावाच्च क्रस्थिनत्यः"। धर्मपरिणाम, स्रवणपरिणाम और अवस्था- पंच नित्यशुरुषु सम्वस्थमायः । तस्मात् 'पुरुषाच परं किषित्सा कामा सा परा गतिः' (काठ० १।३।११) 'तं त्योपनिषदं पुरुषं पृष्णामि' (बृह० ३।९।२६) इति बौपनिषद्-त्यविशेषणं पुरुषस्योपनिषत्सु प्राधान्येन प्रकाश्यमानत्य उपपद्यते । बतो भूतवस्तुपरो वेदमागो नास्तीति वचनं साहसमात्रम् ।

यदिष शास्त्रतात्पर्यविदामनुक्रमणम् — 'हृष्टो हि तस्यार्थः कर्मावबोधनम्' इत्ये-वमादि, तस्रमंजिक्कासाविषयत्वाद्विधिप्रतिवैधशासाभिशायं द्रष्टस्यम् । अपि व 'बाम्ना-

मानती
परमार्थसिनिति न तस्यारमवदन्ययारवं कारणेः स्वयं कर्तुम् । न च वर्मान्यवास्थावस्यो विकारः ।
सविवमुक्तम्—विकियाहेरवभावादिति । सुगमनम्यत् । यत् पुनरेकविक्षणा सास्त्रविद्वचनं साक्षिरवेणानुकान्तं
तदन्यवोपयावयति । यदिप जास्त्रतास्यव्यंविद्यामनुक्रमणम् इति । वृष्टो हि तस्यायः प्रयोजनवय्यंववापनामा वक्तव्ये वर्माजनासायाः प्रकृतस्याद्वमंस्य च कर्मस्यात् कर्माववोधनिस्युक्तम् । न सु सिद्धक्यमक्षाववोधनं क्यापारं वेदस्य वारयति । न हि सोन्नद्वमंश्च प्रकृते तद्गुणाभिवाणं परिसञ्चन्दे विक्षुक्तमंत्रो
गुजवसाम् । विविद्यास्त्रं विवीयमानकर्मविवयं प्रतिवेषद्वास्त्रं । प्रतिविद्यमानकर्मविवयमिस्युगयमिप
कर्माववोधपरम् । जा चान्नायस्य विवायस्यादिति सास्त्रकृत्यनं तत्रार्वम्रहणं वद्यभिवेववाचि सतौ
भूतार्थानां व्ययुक्तमंणामानर्थस्यमनमियेयस्यं प्रसम्यते, न हि ते । स्वाः इत्यर व्याः अवि चान्नावाः इति ॥ । यद्युक्येत न हि क्रियार्थस्यं क्रियाभियेयस्यिप सु क्रियाप्रयोजनस्यं प्रव्यमुक्तस्यानां प

भागती-शास्त्रा
परिणाम—ये तीनों प्रकार के परिणाम या विकार कूटस्थिनत्य तस्त्र ने नहीं होते—यह भी कह चुके हैं। दूसरी बात यह भी है कि बाज्य नित्य नहीं, जाः उसका घर्म भी नित्य नहीं, किन्तु पुरुषतत्त्व नित्य है, अतः उसका यदि कोई धर्म होगा, तब वह भी नित्य होगा, जा। श्री अन्यथाकरण सम्भव नहीं, धर्मान्यथात्व का नाम ही विकार है, अत एवं कहा गया है—"विक्रियाहेत्वभावात्"। शेष भाष्य सुगम है।

एकदेशी ने जो शावर वचन का अपने मत में साक्ष्य दिया था, उसका अन्यथा उपपा-दन किया जा रहा है-"यदिष शास्त्रतात्पर्यविदामनुक्रमणम्-"इष्टो हि तस्यार्थः कर्माव-बोधनं नाम' इत्येवमादि, तद्धर्मजिज्ञासाविषयत्वाद् विचित्रतिषेधशास्त्राभित्रायं ब्रष्टव्यम् ।" श्री शबरस्वामी ने जो यह कहा है कि "दृष्टो हि तस्यार्यः कर्मावबोधनं नाम" (जै. सू. भा. पृ. ६)। वहीं 'हुछो हि तस्यार्थः प्रयोजनवदयविबोधनम्'-ऐसा कहना चाहिए या, किन्तु धर्मजिज्ञासा का प्रसङ्ग है, धर्म ही कर्म है, अतः 'कर्मावबोधनम्'-ऐसा कह दिया गया । उसका तात्पर्य सिद्धरूप ब्रह्म के अवबोधनरूप व्यापार ने वेद को विरत करना नहीं है। जैसे सोमशर्मा सामने है, अतः उसके गुणों का वर्णन कर दिया गया, उसका तात्पर्य विष्णुशर्मा की गुणवत्ता के निषेध में कदापि नहीं, वैसे ही प्रकृत में । विधि-शास्त्र विधीयमान कर्म को विषय न रता और निषेध-शास्त्र निषिध्यमान हिंसादि कमी को विषय करता है—इस प्रणार दोनों जामा कर्मावबोधपरक होते हैं। यह जो जैमिनि-सूत्र उद्धृत किया गया है—"आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद् आनर्थस्यमतदर्थानाम्" (जे, सू. १।२।१)। इसमें 'क्रियार्थत्वात्' और 'क्षानर्थंक्यम्'—यहाँ पर 'अर्थं' पद अभिधेयपरक 📳 अथवा प्रयोजनपरक ? यदि अभिधेय-परक है, तब 'ये ये क्रियार्था (क्रियारूपाभिघेयाः ) ते ते सार्थंकाः ( अभिघेयाः )' ऐसी व्याप्ति फिल्त होती है। तब तो सिद्धस्वरूप द्रव्य, गुण और कर्म अनर्थक (अनिभिधेय) हो जाते हैं, क्योंकि वे क्रियारूप अर्थ नहीं हैं, व्यापक के अभाव में व्याप्य का अभाव होना स्वाभाविक है, भाष्यकार कहते हैं -अपि "आम्मायस्य क्रियार्थत्वादानर्थस्यमतदर्थानाम्" इत्येतदेकान्ते-नाभ्युपगच्छतां भूतोपदेशानर्थक्य प्रसङ्गः"। यदि कहा जाय कि 'क्रियार्थत्व' से 'क्रिया-

यस्य कियार्थत्वादानर्थक्यमतद्र्धानाम्' इत्येतदेकान्तेनाभ्युपगच्छतां भूतोपदेशानर्थ-क्यप्रसङ्गः । प्रवृत्तिनिवृत्तिविधितच्छ्रेषव्यतिरेकेण भूतं खेद्रस्तूपदिशति मध्यार्थत्वेन,

मामती

क्षियार्थं त्वेनेव भूतह्रव्यगुणाभिषानं न स्वनिष्ठतया । यथाहुः शास्त्रविवः 'चोवमा हि भूतं भवस्तम्' इत्यावि । एतदुक्तं भवति कार्य्यमर्थमवगनयन्तो जोवना तवर्थं भूताविकमप्यर्थं गमयतीति, तत्राह् अपृक्तिनिवृत्तिम्मतिरेकेण भूतं वेद् इति छ । अयमभिसिन्धः — न तावत् कार्यार्थं एव स्वार्णे पवानां सङ्गतिप्रहो नाम्यार्थं इत्युपपावितं भूतेऽप्यर्थं म्युत्पत्ति वर्शयद्भः । नापि स्वार्थमात्रपरतेव पवानां, त्या सित न वाक्यार्थंप्रत्ययः स्यात् । न हि प्रत्येकं स्वप्रधानतया गुणप्रधानभावरहितानामेकवाक्यता वृष्टा । तस्मात् पवानां स्वार्थंमभिवधतायेकप्रयोजनवत् पदार्थंपरतयेकवाक्यता । जा च तस्तवर्थान्तरविशिष्टेक-वाक्यार्थंप्रत्यय उपयन्तो भवति, यथाष्ट्रः शास्त्रविवः —

साक्षाच्यपि कुर्वन्ति पदायंत्रतिपादनम् । वर्णास्त्रजापि नैतस्मिन् पटर्यदस्यम्ति निष्फले ॥ वाक्यार्थमितये तेषां प्रवृत्ती नाम्तरीयकम् । पाके क्वालेद काञ्चानां पदार्थप्रतिपादनम् ॥ इति ।

#### भामती-व्याख्या

भिषेयत्व विवक्षित नहीं, अपितु 'क्रियाप्रयोजनकत्व' विवक्षित है, सिद्धात्मक द्रथ्य, गुण और कर्मादि का अभिधान क्रियाप्रयोजनकत्वेन ही होता है, स्वतन्त्र नहीं। श्री शवरस्वामी कहते हैं—"चोदना हि भूतं भवन्तं.... शवनोत्यवगमियतुम्" (शवर. पृ. १३)। आशय यह है कि कार्यंख्य अर्थं का बोध कराती हुई चोदना (विधि) उस कार्यं (क्रिया) के लिए भूत (सिद्ध) आदिख्य अर्थं का बोध कराती है—यही भाष्यकार कह रहे हैं—"प्रवृत्तिनिवृत्तिच्यितिकेण भूतं चेद वस्तुपिदश्वित भव्यार्थंत्वेन"। भाव यह है कि 'कार्यंख्य अर्थ में ही शब्दों का शिता-ग्रह होता है, अन्य (सिद्धार्थ) में नहीं'—ऐसे नियम का निराकरण सिद्धार्थ में संगति-ग्रह दिखाते हुए पहले किया जा चुका है। यह भी कोई नियम नहीं कि पद केवल स्वार्थं का ही बोधक होता है, क्योंकि तब तो वाक्यार्थं में संसर्गंख्य अर्थं का भान न हो सकेगा, क्योंकि वाक्यार्थं गुण-प्रधान।दि के ख्य में एकवाक्यतापन्न होता है, सभी पद यदि अपने-अपने अर्थों का प्रधानतया बोध कराते है, गुण-प्रधानभाव से नहीं, तब उनमें एकवाक्यता सम्भव न हो सकेगी। अतः वाक्य-घटक पद परस्पर-निरपेक्ष स्वार्थमात्र का प्रपितादन न करके एक प्रयोजनवत्ता का निर्वाह करने के लिए गुण-प्रधानभावेन साकाङ्क्षपदार्थों का अभिधान करते हैं, जिससे नानागुणपदार्थ-विश्विष्ट एक प्रधान अर्थ की गमकता वाक्य में उपपन्न हो जाती है, जैसा कि श्री कुमारिलभट्ट कहते हैं—

साक्षाद् यद्यपि कुर्वन्ति पदार्थप्रतिपादनम् । वर्णाः तथापि नैतस्मिन् पर्यवस्यन्ति निष्फले ॥ वाक्यार्थमितये तेषां प्रवृत्तौ नान्तरीकम् ।

पाके ज्वालेव काष्ठानां पदार्थप्रतिपादनम् ॥ ( क्लो. वा. पृ. ९४३ )
[ वान्य के घटकीभूत पद यद्यपि अपने शुद्ध ( इतरार्थानिन्वत ) स्वार्थ के वाचक होते हैं, तथापि केवल स्वार्थ का प्रतिपादन कर देने से न तो वाक्यार्थ-बोध होता है और न प्रवृत्त्यादि, अतः प्रवृत्त्यादि का सम्पादन करने के लिए इतरार्थान्वित स्वार्थ की लक्षकता पदों में वैसे ही नान्तरीयक ( अनिवार्य ) होती है, जैसे ओदनादि का पाक सम्पादन करने के लिए चूल्हे में छगी सभी लकड़ियाँ एक ऐसी मिलित ज्वाला को जन्म देती हैं, जिससे पाक सम्पन्न होता

कृटस्थनित्यं भूतं नोपिद्शतीति को हेतुः ? न हि भूतम्पिद्दियमानं क्रिया भवति । क्षक्रियात्वेऽपि भूतस्य क्रियासाधनत्वात्क्रियार्थं एव भूतोपदेश इति चेत् , नेष दोषः; क्रियार्थत्वेऽपि क्रियानिर्वर्तनशक्तिमद्वस्त्पिदिष्टमेव । क्रियार्थत्वं तु प्रयोजनं तस्य । न

# भामती

तथा चार्थान्तरसंसर्गयरतामानेच बाक्यार्थप्रस्ययोपपसी न कार्य्यसंसर्गयरतियमः पदानाम् ।
एवं च सित क्रूडस्वित्यब्रह्मक्ष्यपरिषेऽध्यदोध इति । अध्ये अक्यं अक्ष्यं । ननु यङ्ग्वन्यार्थं भूतमुपविषयते
न तद् भूतं भन्यसंसर्गिणा क्ष्येण तस्यापि भन्यस्वादित्यत बाह अन्त हि भूतमुपविष्यमानम् इति अन्त सावास्य्यक्षकाः संसर्गः, किन्तु कार्येच सह प्रयोजनप्रयोजनिक्षक्षणोऽन्वयः । तद्विषयेण तु भावार्थेन भूतार्थानां कियार्थानं क्ष्यार्थानं क्ष्यार्थानं क्ष्यार्थानं क्ष्यार्थानं भूतम् विषयान् । विषयार्थानं भूतमेच तत् । सथा अक्षेत्रयं भूतम् विषयां भूतम् विषयान् क्ष्यान्त्रयं भूतमेच तत् । सथा अक्षेत्रयं व्यवस्वताक्षयः अवस्वत् स्वित् स्वित्यानं वृष्यमाना मृत्वा विषयं चान क्ष्यान्त्रम् कियान्त्रयं ग्रामित्रम् विषयः । नद्व्यवित् स्वित्यां वृष्ययन्त्रपित्रं स्वित्व दृष्टमदृष्टं भवति । तथा अवस्वता ग्रामित्रमृत्विताः । नद्व्यवित् स्वान्यवित् वृष्ययन्त्रपित्रं स्वित्व दृष्टमदृष्टं भवति । तथा अवस्वानापदेशा अस्तिकियोपहिता अकाय्यार्था अध्यय्वीवर्षकावयो लोके बहुक्षमुपक्ष्यस्यते, एवं कियाऽनिष्ठा

भामती-आख्या

ा । फलतः इतरार्थान्वित स्वार्थपरता के विना पदों के द्वारा वाक्यार्थावबोध ( संसर्गज्ञान ) सम्भव नहीं, अतः जब इतरार्थान्वय-ज्ञान के द्वारा बाक्यार्थ सम्पन्न हो जाता है, तब पदों में कार्यछपार्थान्वयपरत्व का नियम व्यर्थ है। वेदौन्त-वाक्य भी कूटस्थ नित्य ब्रह्म का सम्पण अवाध गित से कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं। "भूतं चेद वस्तूपिदशित भव्यार्थत्वेन"—इस भाष्य में 'भव्य' शब्द का अर्थ है—कार्य ( अपूर्व और उसकी साधनीभूत यागादि किया ) श्री शबरस्वामी भी कहते हैं—''भव्यं कर्म, भूतं द्वव्यम्'' (शावर. पृ. १३४८)। जैसे मृत्तिका-संसृष्ट घटादि मृण्मय माने जाते हैं, वैसे भव्य-संसर्गी भूत ( द्वव्य ) पदार्थ भी भव्य क्यों नहीं ? इस प्रवन का उत्तर है—''य हि भूतपुपदिश्यमानं क्रिया भवति।'' दृष्टान्त ( मृत्तिका और घट ) में तादात्म्य संसर्ग होने के कारण घट में मृण्मयता मानी जाती है, किन्तु भूत और भव्य का तादात्म्य संसर्ग नहीं माना जाता। 'भव्य' शब्द से अपूर्व और उसकी साधनीभूत यागादि क्रिया विविक्षत होती है। अपूर्व के साथ द्रोहि आदि द्रव्य का प्रयोजन-प्रयोजनीभाव एवं अपूर्व की जनकीभूत यागादि क्रिया के साथ क्रिया-कारकभाव सम्बन्ध होता है, तादात्म्य नहीं कि जिससे भूत में भव्यत्वापत्ति हो जाती।

शहा-"अिकयात्वेऽपि भूतस्य क्रियासाधनत्वात् क्रियार्थं एव भूतीपदेशः" । यह सत्य है कि ब्रीह्यादि भूत पदार्थं कभी भव्य या क्रियारूप नहीं हो सकते, किन्तु वेद में उन्हीं भूत पदार्थों का उपदेश होता है, जो क्रिया के आश्रय या जनक होते है, ब्रह्म पदार्थं वैसा .भूत

नहीं, अतः उसका वेद-पदों के द्वारा प्रतिपादन क्योंकर होगा ?

समाधान—"नेष दोष:, क्रियार्थं त्वेऽपि क्रियानिर्वतं नशक्तिमद्वस्तूपिद एमेव"। अन्वितार्थं का पद लक्षक होता है, वाचक नहीं, वाचक शुद्ध (इतरार्थानित्वत) स्वार्थं का ही होता है, अतः मर-खप करके भूत वस्तु के साथ क्रियान्वयन का लाभ कर लेने पर भी शुद्ध भूतार्थं में भूत-पदों की शक्ति का अपलाप नहीं हो सकता। क्रिया-जनन शक्ति से युक्त होने पर भी भूत भूत ही रहता है, अतः भूत-पदों को भूतार्थ में अवधृत शक्ति अपने क्रिया-विशिष्ट अर्थं के समान उपहित (उपाधि से उपलक्षित) अर्थ का भी उपस्थापन कर सकती है। अतः एव अस्ति क्रिया से उपहित अटवी (वन) एवं पर्वतादि के वर्णन प्रचुरक्ष में उपलब्ध होते हैं, जैसे—

श्रेताघता घरत्वनुपदिष्टं भवति । यदि नामोपदिष्टं, किं तव तेन स्यादिति । उच्यते — अनवगतात्मवस्त्पदेशक्ष तथैव भवितुमहैति । तद्वगत्या मिध्याद्वानस्य संसारहेतो-निवृत्तिः प्रयोजनं कियत इत्यविशिष्टमर्थवस्यं कियासाधनवस्त्पदेशेन । अपि ज

#### भागती

विश्व विश्

चोवयति ॐ यदि नामोपिंदर्दं ﴿ भूतं कि □ उपरेष्टुः श्रोतुर्वा प्रयोजनं ■ स्यात् ■ ।
तस्माद् भूतमिप प्रयोजनवदेवोपवेष्टर्यं नाप्रयोजनम् , अप्रयोजनं च ■ तस्योदासीनस्य सर्वेक्रियरिहितत्वेनानुपकारकस्वादिति माः।। परिहरित ■ अनवगतात्मोवदेशस्य ■ तयैव प्रयोजनवानेव भवितुयहंति ﴿ । अन्यवंश्वकारः । एतदुक्तं भवति — यद्यपि ब्रह्मोदासीनं तथापि तद्विषयं वास्वकानमवनितपर्योग्तं विद्या स्वविरोधिनीं संसारमुख्यविद्यामुख्यिन्दत् प्रयोजनविद्यर्था । अपि च येऽपि कार्म्वपरस्वं

#### भामती-व्याख्या

"अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। पूर्वापरौ तोयनिषी वगाह्य स्थितः पृथिव्यामिव मानदण्डः॥"

इसी प्रकार 'किया' पद का प्रयोग किए विना ही सम्बन्धमात्र ■ उपस्थापक विना प्री प्रयुक्त होते हैं, जैसे—'कस्यैव पुरुष: ?' इस प्रश्न का उत्तर है—'राजः'। केवल प्रातिपदिकार्थ के बोधक पद भी होते हैं, जैसे 'कीहशास्तरवः?' इस प्रश्न का उत्तर है—'फिलनः'। यहाँ प्रश्न-कर्ता के द्वारा प्रथम प्रश्न में पुरुष और द्वितीय प्रश्न में तरु (वृक्ष) समूह के अस्तित्व या नास्तित्व की जिज्ञासा नहीं की गई कि उत्तर वाक्य में क्रिया-पद का प्रयोग आवश्यक होता। यहां तो केवल पुरुष के स्वामी और तरुओं के प्रकार की जिज्ञासा की गई है, अतः 'राजः' और 'फिलनः'—इतना कह देना पर्याप्त माना जाता है, क्योंकि उत्तर-कर्ता जिज्ञासितमात्र का ही अभिधान किया करता है, अजिज्ञासित का नहीं। क्रिया-सम्बन्ध ■ विना भी सिद्धार्थक पदों का शक्ति-प्रह एवं सिद्धार्थ प्रयोजनवान होता है—यह कह चुके हैं।

पूर्वपक्षी शक्ता करता है—''यदि नामोपदिष्टम्, किं तव तेन स्यात् ?'' अर्थात् यदि भूत (सिद्ध) वस्तु का उपदेश देखा जाता है, तव उससे वक्ता या श्रोता का क्या लाभ ? अतः उसी सिद्धार्थं का उपदेश करना चाहिए, जो सप्रयोजन हो, ब्रह्म अध्यन्त प्रयोजन-शून्य है, क्योंकि वह कूटस्य, विभु और उदासीन है, उसमें किसी क्रिया का भी सम्बन्ध नहीं हो सकता, अतः उससे किसी प्रकार का उपकार सम्भव नहीं।

उक्त शक्का का परिहार किया जाता है—"अनवगतात्मवस्तूपदेशश्च तथैव भिवतु-महित।" 'तथैव' शब्द का यहाँ अर्थ है—प्रयोजनवान्। 'आत्मवस्तूपदेश्च'—यहाँ चकार का प्रयोग 'अपि' के अर्थ में हुआ है। आशय यह है कि यद्यपि ब्रह्म कूटस्थ, विभु और उदासीन है, तथापि ब्रह्मविषयक अवगति-पर्यन्त (साक्षात्कारात्मक) बोध वह ब्रह्म-विद्या है, जो अपनी विरोधिनी संसार की मूलभूत अविद्या का समूल उच्छेद कर डालती है, इससे बढ़ कर और प्रयोजन या उपकार क्या होगा?

दूसरी बात यह भी है कि जो आचार्य सभी पदों में कार्यपरत्व आवश्यक मानते हैं, वे

सर्वेषां पवानामास्थियत, तैरपि बाह्यणो न हन्तव्यो न सुरा पातन्येत्यादीनां न कार्य्यपरता सक्याऽऽस्यातुम् । क्रुत्युपहितमर्थ्यादं हि कार्यं कृत्या व्यासं तिन्तवृत्ती निक्संते सिरापात्विमय कृत्याविद्याः ।
कृतिहि युर्वप्रयत्नः, स च विषयाधीनिक्षणः । विषयश्चास्य साम्यस्यमावतया भावार्यं एव पूर्वापरीभूतोऽम्योत्पादानुकृत्वो भवितुमहंति, न इत्यानुन्तो । साक्षास् कृतिन्याप्यो हि कृतिविषयः, न च इत्यानुन्योः
सिद्ययोरस्ति कृतिन्याप्यता । अत एव सास्त्रकृद्धयः ''मावार्थाः कर्मदान्यास्तिम्यः क्रिया प्रतीयेत'' इति ।
इत्यानुन्यसन्तानं निमित्तकावस्थायो .कार्यावमर्ग्गेष्ठि क्रिया स्वतो इत्यानुन्यस्थानां तु भावयोगात्
कृत्यावमर्शं इति भावार्येस्य एवापूर्वावगितनं इत्यानुन्तवन्त्रेस्य इति । न च 'दस्ता जुहोति' 'सन्ततमाधारयति' इत्याविषु इत्यावीनां कार्य्यविषयता । सत्रापि हि होमाधारभावार्थविषययेव कार्यम् । च चैताना। सीमेन यवेतितवत् , विधसन्तताविविधिष्टहोमाधारविष्यानात् 'अन्तिहोत्रं जुहोति' 'आधारमिधारयति' इति तवनुवादः । यद्यप्यत्रापि भावार्यविषययेव कार्यम् । सथापि भावार्यानुवन्यतया इत्यानुनाव-

भामती-व्याख्या

आचार्यं भी ''ब्राह्मणो न हन्तव्यः'', ''न सुरा पातव्या''—इत्यादि निषेध-वाक्यों में कार्यंपरत्व का उपपादन नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य की कृति (प्रयत्न) से साध्य पदार्थ को कार्य कहा जाता है, अतः 'यद् यत्कार्यम्, तत्तत् कृतिसाध्यम्'—इस ब्याप्ति के अनुसार कार्य व्याप्य और कृति व्यापक सिद्ध होती है। निषेध-स्थल पर कृतिरूप व्यापक की निवृत्ति हो जाने से कार्यत्व की भी निवृत्ति वैसे ही हो जाती है, जैसे शिशपात्व की वहाँ निवृत्ति हो जाती है, जहाँ वृक्षत्व नहीं रहता, श्रीधर्मकीर्ति कहते हैं —"व्यापकानुपलिधर्यया नात्र शिशपा वृक्षाभावात्" (न्या. वि. पृ. १२९)। कृति नाम है—पुरुष के प्रयत्न का, कृति या प्रयत्न का निरूपण उसके विषय पर निर्भर है, कृति का विषय होता है —साध्यस्वरूप धात्वर्य (पचनादि) श्री प्रभाकर मिश्र भी कहते हैं — "तस्य च विषयाधीनप्रतिपत्तित्वाद्, भावार्थीनां विषयबोधकत्वात्" ( वृहती पृ. २९७ ) । धात्वर्थं के लिए निरुक्तकार ने कहा है — "पूर्वापरी-भूतं भावमाख्यातेनाचष्टे व्रजति, पचतीत्युपक्रमप्रभृत्यपवर्गपर्यन्तम्" (निरुक्तः पृ. ४)। न्याय भाष्यकार ने पचित का स्वरूप बताते हुए कहा है-"नानाविधा चैकार्था किया पचतीति--स्थाल्यिधश्रयणम्, उदकासेचनम्, तण्डुलावपनम्, एघोऽपसर्पणम्, अम्यभिज्वालनम्, दर्वी-घट्टनम्, मण्डस्रावणम्, अघोऽवतारणम्" (न्या. भा. पृ. ७४)]। पौर्वापरीभूत पाक क्रिया तण्डुलगत विक्लेदन-जनक होती है। यही क्रिया कृति की विषय है, ब्रव्य और गुणादि नहीं। महर्षि जैमिनि कहते हैं—"भावार्थाः कर्मशब्दाः, तेष्यः क्रिया प्रतीयेत" एष हार्थी विधीयते (जै. सू. २।१।१)। प्रभाकर की रीति से सूत्र का अर्थ यह है कि शाब्द बोध के अवसर पर प्रथम क्षण में प्रत्येक पद अपने सम्बन्धी शुद्ध अर्थ का स्मारक और द्वितीय क्षण में कार्यान्वित स्वार्थ का अभिधायक होता है। शुद्ध (अनिन्वत ) अर्थ को निमित्त और अन्वित (कार्यान्वित ) अवस्था को नैमित्तिक कहा जाता है। नैमित्तिक अवस्था में तो द्रव्य, गुणादि के वाचक शब्द भी कार्यार्थक होते हैं, किन्तु शुद्ध अवस्था में केवल भावार्थक (धातु) शब्द ही विषयोपस्थापन के द्वारा कार्य (अपूर्य) का बीधक होता है, अतः यागादि क्रिया के वाचक (भावार्थ) शब्दों से ही किया (अपूर्वरूप कार्य) का अभिधान माना जाता है और उसी ( यागादि ) का ही विधान किया जाता है।

शहा -जैसे कार्य ( अपूर्व ) के विषयीभूत यागादि का विधान माना जाता है, वैसे ही "दघ्ना जुहोति", "सन्ततमाघारयित"—इत्यादि स्थलों पर दिधक्य द्रव्य एवं घृत का सन्तत ( अट्ट धारा के रूप में ) क्षरणरूप गुण भी कार्य ( अपूर्व ) के विषय या अवच्छेदक

विषयाविष विवासी । भावार्थों हि कारकव्यापारमात्रतयाऽविशिष्टः कारकविशेषेण ब्रम्याविमा विशेष्यतः इति ब्रम्याविस्तवनुबन्धः । तथा च भावार्थे विधीयमाने स एव सानुबन्धो विधीयत इति ब्रम्यावार्यविवयाविष तवनुबन्धतया विहितौ भवतः । एवं च भावार्थंप्रचालिकया ब्रम्याविसङ्काम्तो विधिगाँरवाव् विभ्यत् स्ववविषयस्य चाम्यतः प्राप्ततया तवनुवादेन तवनुबन्धोभूतब्रम्याविषयो भवतीति सर्वत्र भावार्थं-विषय एव विधिः । एतेन यवाग्नेयोऽष्टाकपालो भवतीत्पत्र सम्बन्धविषयो विधिरिति परास्तम् । नमु म भवत्ययां विधेयः । सद्धे भवितरि चापायाम् भवनं प्रत्यकर्तृश्वात् । म सत्तु गगनं भवति । नाप्यसिद्धेऽ-सिद्धस्यानियोज्यस्याव् , गगनकुसुमवत् । तस्माव् भवनेन प्रयोज्यस्यापारेणाविसः प्रयोजकस्य भावियतु-व्यापारो विधेयः । स च व्यापारो चापा इतिः । पात्र इति । निर्ववयक्षासावशस्यप्रतिपत्तिरतो विधया-विधायामाक्ष्यव्यापितो ब्रम्यवेवतासम्बन्ध एवास्य विषयः । ननु व्यापारविषयः पुरुवप्रयत्यः क्ष्यमम्यापारकपं सम्बन्धं गोचरयेत् । नहि धटं कुनित्यत्रापि साक्षाभ्रामार्थं घटं पुरुवप्रयत्भो गोचरयस्यपि

भामती-व्याख्या

होते हैं, अतः उनका भी विधान क्यों न किया जाय ?

समाधान - वहाँ भी जुहोत्यर्थ (होम ) और आघार (क्षारण ) रूप भावार्थ ही कार्य का विषय माना जाता है, अतः साक्षात् विषय का ही विधान न्याय-संगत 🖟।

राहा —यदि दघ्यादि में भी भावार्ष का ही विधान होता है, तव जैसे "सोमेन यजेत" (ते. सं. ३।२।२) इस वाक्य के द्वारा सोम-विशिष्ट याग का विधान होता है, वैसे ही "दघ्ना जुहोति" और "सन्ततमाधारयित" इत्यादि वाक्य भी क्रमशः होम और आधार कम के विधायक हो जाएँगे और "अग्निहोत्रं जुहोति" (ते. सं. १।४।९।१) एवं "आधार-माधारयित" (ते. सं. २।४।११।६) इन दोनों वाक्यों को क्रमशः होम और आधार का अनुवादक मानना पड़ेगा।

समाधान—यद्यपि यहाँ पर भी कार्य (अपूर्व) भावार्धविषयक ही है, तथापि भावार्ध के विशेषक होने के कारण कार्य के अविषयीभूत भी द्रव्य और गुण विहित हो जाते हैं। द्रव्यादि से विशिष्ट भावार्ध का विधान गौरव-ग्रस्त होता है, अतः विशिष्ट-विधान वहाँ ही अगत्या माना जाता है, जहाँ वाक्यान्तर से कर्म का विधान न हो सकता हो, अग्निहोत्रं जुहोति—इत्यादि वाक्यों के द्वारा विहित भावार्ध के अनुवाद से "दध्ना जुहोति", "पयसा जुहोति"—इत्यादि वाक्यों के द्वारा किवल दध्यादि गुण का विधान मानने में ही लाधव होता है। "सोमेन यजेत"—यहाँ पर कोई वाक्यान्तर ऐसा उपलब्ध नहीं होता जो केवल भावार्ध का विधायक माना जा सके, अतः वहाँ अगत्या विशिष्ट विधान मानना पड़ता है, किन्तु प्रकृत में वैसा नहीं। फलतः सिद्धार्ध कहीं पर भी साक्षाद् विधेय नहीं होता, अपितु भावार्ध ही विधेय होता है। अत एव जो लोग "यदाक्तेयोऽष्टाकपालो भवित" (तै. सं. २।६।३३) यहाँ पर द्रव्य के साथ अग्न्यादि देवताओं के सम्बन्धमात्र का विधान मानते थे, उनका निराकरण हो जाता है, क्योंकि सम्बन्ध पदार्थ भी द्रव्यादि के समान सिद्धार्ध है, अतः वह साक्षाद् विधेय नहीं हो सकता।

शहा — उक्त स्थल पर यदि द्रव्य-देवता का सम्बन्ध विधीयमान नहीं, तब किसका विधान होता है? 'भवति' धातु के अर्थभूत भवन का विधान नहीं हो सकता, नयों कि भवत्यर्थ का कर्ता सिद्ध है? अथवा असिद्ध ? प्रथम कल्प में विधि ही व्यर्थ है, द्वितीय कल्प में कर्तारूप विधित्व सम्भव नहीं। परिशेषतः भवनरूप प्रयोज्य-व्यापार के द्वारा प्रयोजक के व्यापार का आक्षेप होता है, क्यों कि घटादिरूप

तु बण्डावि हस्ताविना व्यापारयति । तस्माव् घटार्थां कृति व्यापारविषयामेव प्रतिवस्तते, न तु रूपतो घटविषयाम्, उद्देश्यतया स्वस्थामस्ति घटो न ॥ विषयतया, विषयतया तु हस्तादिण्यापार एव । अत एवाग्नेय इत्यत्रापि द्रव्यदेवतासम्बन्धाचिसी यजिरेव कार्य्यविषयी विषेयः। किमुक्तं भवति आग्नेयो भवतीति, बाग्नेयेन यागेन भावयेदिति । अत एव 'य एवं विद्वान् पौर्णमासी यजते', 'थ एवं विद्वानमा-वास्यां यजते' इत्यनुवादो भवति यदाग्नेय इत्यादिविहितस्य यागचट्कस्य । अत एव 🔳 विहितानुदितस्य तस्येव वर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामी वजेतेत्यविकारसम्बन्धः । तस्मात् सर्वत्र कृतिप्रणालिकया भावार्य-विषय एव विधिरित्येकान्तः । तथा च न हन्याम्न पिवेदिस्यादिषु यदि कार्य्यमस्युपेयेत ततस्तदृब्यापिका कृतिरम्यपेतव्या । तद्व्यापकार भावार्थी विषयः । एवद्य प्रजापतिवतन्यायेन पर्ध्युवासवृत्त्याज्ञननापान-सञ्चल्पलक्षणया सहित्ययो विविः स्याव् । गा च प्रसञ्यप्रतिषेषो वसजलाञ्जलिः प्रसज्येत । न च सति

# भामती-ध्याख्या

उत्पद्यमान या प्रयोज्य का भवतरूप व्यापार तब तक सम्भव नहीं होता, जब तक प्रयोजक ( उत्पादक ) का भावन या उत्पादन व्यापार न हो। प्रयोजक के व्यापार को ही भावना, कृति या प्रयत्न कहा जाता है। निविषयक कृति की प्रतिपत्ति नहीं हो सकती, अतः विषय की आकांक्षा में 'आग्नेय' शब्द के द्वारा उपस्थापित द्रव्य-देवता का सम्बन्ध ही विषय ठहरता है, अतः उसे ही यहाँ विषेय मानना चाहिए।

समाधान -कृति या प्रयत्न सदैव किया को ही विषय करता है, सम्बन्ध क्रिया रूप नहीं, अतः उसको विषय क्योंकर करेगा ? जैसे कि "घटं कुरु"-ऐसे प्रयोग में कृतिरूप पुरुष-प्रयत्न घटादि सिद्ध पदार्थी को साक्षात् दिषय नहीं कर सकता, अपितु वैसी मागा सुनते ही पुरुष तुरन्त दण्डादि के द्वारा चाक चुमाने छग जाता है, अतः घटोत्पत्ति के अनुकूछ कृति का उत्पादनादि व्यापार विषय माना जाता है, स्वरूपतः घटादि नहीं, क्योंकि 'घटं करोति'-इसका अर्थ होता है-'घटाय चक्रं व्यापारयति'। घट उस कृति का केवल उद्देश्य होता है, विषय नहीं। कृति का साक्षात् विषय तो हस्त, दण्ड और चक्रादि का व्यापार ही होता है। अत एव 'आग्नेयः' यहाँ पर भी द्रव्य-देवता-सम्बन्ध के द्वारा आक्षिप्त याग ही विधेय होता है। 'आग्नेयो भवति'-इस वाक्य का अर्थ होता है-'आग्नेयेन यागेनेष्टं भावयेत्'। इसीलिए "य एवंविद्वान् पौर्णमासीं यजते" (तै. सं. १।६।९।१)। "य एवंविद्वानमावास्यां यजते"-य दोनों वाक्य आग्नेयादि याग के अनुवादक माने जाते हैं ['यदाग्नेयो भवति'-इत्यादि वाक्यों से पूर्णिमा में विहित 'आग्नेय', 'उपांशुयाज' और 'आग्नीषोमीय'—इन तीन यागों का 'वीर्णमासी' पद और अमावास्या में विहित 'आग्नेय' 'ऐन्द्र दिंघ' और 'ऐन्द्र पयः'-इन तीन कर्मों का अनुवाद 'अमावास्या'-पद के द्वारा माना जाता है, जिससे कि 'दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत''—इस अधिकार-वाक्य में द्विवचन की उपपत्ति हो जाती है। कर्म का फलविशेष के साथ सम्बन्ध-ज्ञान करानेवाले वाक्य को अधिकार-वाक्य कहा जाता । फलतः सर्वत्र कृति के माध्यम से भावार्य को ही विधि विषय किया करती है-ऐसा ऐकान्तिक नियम है। अतः "न हन्यात्", "न पिबेत्"-इत्यादि वाक्यों में यदि कोई कार्य माना जाता है, तब उसकी व्यापकी भूत कृति माननी होगी और कृति का व्यापक होता है-भावार्थरूप विषय। यदि यह सब कुछ मान लिया जाता है, तब उक्त वाक्यों से निषेध न होकर 'प्रजापति-त्रत-त्याय' (जै. सू. ४।१।३-९) के आधार पर 'अहनन' और 'अपानादि विषयक सङ्कल्प में उसकी लक्षणा मानकर उक्त सङ्कल्पविषयक विधि का उपपादन किया जायगा। तब तो सर्वत्र पर्युदास वृत्ति को अपनाकर प्रसच्य प्रतिषेध को तिलाञ्जलि ही देनी 'ब्राह्मणो न इन्तस्यः' इत्येवमाचा निवृत्तिरुपिद्धयते । न च सा क्रिया । नापि क्रियासाधनम् । अक्रियार्थानामुपदेशोऽनर्थकक्षेत् 'ब्राह्मणो न इन्तस्यः' इत्यादिनिवृ-स्युपदेशानामानर्थक्यं प्राप्तम् । तज्ज्ञानिष्टम् । ॥ च स्वभावप्राप्तहन्त्यर्थानुरागेण ना

# मामती

वान स्थान म्याच्या । नेकोतोक्यतमित्यादी तु ॥ अतिमध्यिककारात् प्रसञ्यप्रतिवेदासम्भवेत पर्ध्यु-वासन्त्याज्ञीक्षणसङ्कृत्यलकामा गुक्ता । हिन्या हृश्याच्च पिनेदित्यादिषु प्रसञ्यप्रतिवेदेषु भावार्याभावाद् तव्यासायाः कृतेरमायस्तदभावे च तव्यासस्य कार्थ्यस्याभाव इति न कार्थ्यपरस्यनियमः सर्वत्र वार्य्य दश्याह । श्र वाद्याची म हश्तव्य इत्येवमाचा इति ॥ । ननु कल्मात् निवृत्तिरेव कार्थ्यं न भवति, तस्तावनं स्था । ॥ न म स ता किया इति १ । क्रियासम्बः कार्य्यवयनः । एतदेव विभवते । श्र विक्रया-र्यानाम् इति ॥ ।

स्वादेतत् --विविविभक्तिभवनात् कार्यं तावदत्र प्रतीवते, तच्य न भावार्यमन्तरेण । न ॥

# भागती-स्याख्या

होगी। किसी अन्य गति के सम्भव होने पर लक्षणा न्याय-संगत नहीं मानी जाती, जैसा कि महर्षि जैमिनि कहते हैं—''गुणे त्वन्यायकल्पना'' (जै. सू. ९।३।१७)। अर्थात् गौणीभूत या अप्रचान अर्थ में ही अन्याय (लक्षणादि) की कल्पना की जाती है। जहाँ प्रसज्य प्रतिषेध सम्भव नहीं, वहाँ अगत्या प्रतिषेध की विधेयार्थ में लक्षणा की जाती है, जैसे—मनुस्मृति में स्नातक व्यक्ति के कर्त्वंथों की प्रतिज्ञा की गई है—

अतोऽन्यतमया वृत्त्या जीवंस्तु स्नातको द्विजः।

स्वर्गागुष्ययशस्यांनि व्रतानीमानि धारयेत्।। (मनु. ४।१३)
यहाँ 'व्रत' शब्द मा अर्थ है—अनुष्ठेय कर्म। उन व्रतों की गणना में जो कहा गया है—
"वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतिव्रतः" (मनु. ४।१४) वह उचित ही है, किन्तु यह जो कह दिया गया है कि :"नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन" (मनु. ४।३७)। वह सर्वथा अनुचित और विख्दाधिधान है, क्योंकि 'ईक्षण' (दर्शन) न करना कोई व्रत या अनुष्ठेय कर्म नहीं, अपितु निषेधात्मक है। कहीं-कहीं प्रतिज्ञा-वाक्य 'तस्य व्रतम्'—ऐसा पाया जाता है, उस प्रतिज्ञा-वाक्य से विख्द होने के कारण यहाँ प्रसज्य-प्रतिषेधपरक 'नेक्षेत' वद की स्रक्षणा अनीक्षणविषयक सङ्कल्प में की जाती है, उसमें कर्त्तंव्यता का निर्वाह हो जाता है। स्नातक के इन व्रतों को प्रजापति-व्रत कहा जाता है, इनका विचार जै. सू. (४।१।३) ॥ किया गया है।

'न हर्यात्', 'न पिबेत्'—इत्यादि वाक्यों में किसी प्रकार का विरोध उपस्थित न होने के कारण निषेधपरता ही मानी जाती है। वहाँ निषेध्य पदार्थ ही होता है, कोई विश्वेय नहीं, जब विश्वेयभूत कोई घात्यथं ही वहाँ नहीं, तब भावार्थ-व्याप्त कृति का अभाव और कृति का अभाव होने से कृति-व्याप्त अपूर्वरूप कार्य (नियोग) का अभाव हो जाता है, जतः समस्त वैदिक वाक्यों में कार्यपरत्व का नियम भड़्न हो जाता है, भाष्यकार यही कह रहे हैं—"बाह्मणो न हन्तव्य इत्येवमाद्या निवृत्तिकपदिश्यते"। निवृत्ति को कार्य (नियोग) या कार्य की साधनीभूत भावार्थात्मक क्रिया क्यों नहीं माना जा सकता ? इस प्रश्न का उत्तर है—"न च सा क्रिया"। यहाँ 'क्रिया' शब्द कार्य (नियोग) का वावक है। इसी का स्पष्टी-करण किया जा रहा है—"अक्रियार्थानामुपदेशोऽनर्थंकग्रेद ब्राह्मणो न हन्तव्य इत्यादिनिवृत्यु-पदेशानामानर्थंक्यं प्राप्तम्"।

शहा-'हन्तव्यः' इत्यादि पदों में श्रुत विध्यर्थक 'तव्य' प्रत्यय 🖥 द्वारा कार्यार्थं की

शक्यमप्राप्तिवार्थत्वं करूपयितुं इननिक्रयानिवृत्यौदासीम्यव्यतिरेकेण । नग्रश्चेष स्वभावो बत्स्वसंबन्धिनोऽभावं बोषयतीति । मभावबुद्धिश्चौदासीम्यकारणम् । सा च द्रग्वेन्धनाग्निवत्स्वयमेचोपशास्यति । तस्मात्मसकियानिवृत्योदासीन्यमेच 'त्राह्मणो न हम्तन्व-' इत्यादिषु प्रतिवेषार्थं मन्यामहे, अन्यत्र प्रजापतिवतादिम्यः।

TITUE प्रकृतस्य हननयानादावकरनावीदातीम्यनुक्कते 📼 विधारकप्रवस्नम् । सरमात् 🔳 एवं प्रमृत्यु-लुकार्ता मनोवाग्देहानां विचारकः अवस्तो निवेचविधियोचरः विकास नाक्रियापरमस्ति वायवं किञ्चित् वर्षीत्वाह ■ न च हननक्रियानिवृत्वीदासीन्वव्यतिरेकेच नतः सन्यमशासक्रियार्थस्य कल्पियसुन् 🔍। 💵 हेतुना न क्षत्रयमित्यत आह. • स्त्रजावशासहरत्वर्षानुरानेन नमः 🐞 । ज्ञयमर्थः । हननपानवरो हि विधिमस्ययः प्रतीयमानस्ते एव विश्वस सम्बुद्धार्यः । नर्थते क्षत्रये विषातुन् । रागतः मासत्वास् । 🗷 🛪 नतः प्रसच्यप्रतिचेचो विचेयः । तस्यान्वीयासीन्यक्यस्य तिवासमा प्रातस्यात् । न च विचारकः वालाः । तस्याभृतत्वेन सक्ष्यमानस्थात् । सृति सन्तवे च सम्राणाया अन्याध्यस्यात् । विधिषिणसोख रागतः प्राप्तप्रवृत्यनुवादयस्वेन विधिविधवस्वायोगात् । तस्नाव् वत् विवेद् हन्वाद्वेत्वनूव सम्रोति निविध्यते, तद-भावो साप्यते, न तु नजर्वो विभीवते । अना क स्वविरोधिमावनिक्यमतमा भावकायानुरातीति नि

भागती-ध्याच्या

प्रतीति होती है। कार्यं कभी भावार्यं कप किया के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि वह कार्य ना विषय और साधन । हननादि में प्रवृत्त पुरुष ाण तक सहसा उदासीन (निवृत्त ) नहीं हो सकता, जब तक उसकी प्रवृत्ति ज विधारक (अवरोधक) प्रयत्न नहीं किया जाता, ■ प्रवृत्त्युत्मुल पुरुष के मन, वाणी और शरीर जा धारक वही प्रयत्न निवेधविधि । विषयीभूत क्रिया माना जाता है। फलतः यह सिद्ध हो जाता विक क्रियार्थ-निरपेक्ष कोई

वाक्य और वाक्यार्थं नहीं होता।

समाधान — उक्त शक्ता का निवेष करते हुए भाष्यकार कहते हैं — "न च हननिक्रया-तिवृत्त्यौदासीन्यव्यतिरेकेण नमः जन्यमप्राप्तक्रियायंत्वं कल्पियतुम्"। हनन क्रिया की निवृत्ति । हारा औदासीन्य (तटस्थभाव या उपेक्षा) ही उपलक्षित होता है, उससे भिन्न कोई अनुष्ठेय पदार्थं उपस्थित क्यों नहीं होता ? इस ॥ ॥ उत्तर है — "स्वभावप्राप्तहन्त्यर्थानुरागेण नजः"। अभिप्राय यह है कि 'हम्तब्बा' और 'पातव्यः ? इन पदों में तब्यरूप विधि-प्रत्यय 🖥 'हनन' और 'पान' का विधान कर सकते हैं—यह सहज-सिद्ध है, किन्तु यहाँ हनन और पान का विधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि रागतः प्राप्त ▮ [ हेष के कारण जाह्मणादि ने हनन और राग के कारण सुरादि के पान में मनुष्य स्वयं प्रवृत्त हो जाता है, ऐसा करने में उसे किसी पनार की जाना या प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती]। हननादि में निवृत्त होने के लिए किसी विधारक ( प्रतिबन्धक या अवरोधक ) प्रयस्त का विधान भी सम्माधित नहीं, क्योंकि यहाँ उसका बायक कोई बद ही प्रयुक्त नहीं हुआ । उसमें केवल जा हो सकती थी, उसका भी कोई निमित्त यहां उपस्थित नहीं, विना निमित्त के नामा की कल्पना अन्याय है। फिर विभि प्रत्यय क्वा करेगा ? इस आक का सीधा-सा उत्तर 📗 कि रागादि के द्वारा प्राप्ता पानादि का वह अनुवाद कर देता है, किसी प्रमाण पदार्थ का विधान नहीं कर सकता । अतः 'यत् पिवेत्', 'यद् हत्यात्', तन्न-इस कार निषेधमात्र किया जाता है। हनन-पानादि का अभाव भी 'नत्र्' के द्वारा ज्ञापितमात्र होता है, विहित नहीं, क्योंकि अभाव पदार्थं वस्तुतः सर्वत्र विषेय नहीं होता, उसकी विषेयता का यहाँ श्रम अवस्य हो जाता है, क्योंकि अभाव एक सप्रतियोगिक पदार्च है, उसका स्वभाव भी प्रतियोगी के स्वभाव कर

सिद्धवत् साध्ये च साध्यवव् मासत इति साध्यविषयो नल्नषः साध्यवव् भासत इति नल्नषः कार्य इति भ्रमस्तिविषाह ■ नल्रक्षेव स्वभावः इति भ्रा नन् बोधयतु सम्बन्धिनोऽभावं नल्, प्रवृत्युग्नुक्षानाम् भ्रमावावेहानां कृतोऽकस्मानिवृत्तिरित्यत लाह ■ अभाववृद्धिश्रोवासोन्यपालनकारणम् क्षः । अध्यमिन्प्रायः — ज्वरितः पच्यमभ्रमोयाव् ■ सर्पायाङ्गुलि बच्चावित्याविवचनअवणसमनन्तरं प्रयोज्यवृद्धस्य पद्यात्राने प्रवृत्ति पुण्याङ्गुलिवानोम्मुक्षस्य च ततो निवृत्तिमुपलम्य बालो ज्युत्तित्युः प्रयोज्यवृद्धस्य प्रवृत्तित्वृत्तिः स्वतः मुण्यादेवान् निमाते । तचाहोण्छाहेवहेतुके वृद्धस्य प्रवृत्तिनिवृत्ती, स्वतन्त्रप्रवृत्तिनवृत्तिः हत् इण्छाहेषावनृत्तिमाते । तचाहोण्छाहेवहेतुके वृद्धस्य प्रवृत्तिनिवृत्ती, स्वतन्त्रप्रवृत्तिनवृत्तिः नवोयस्वतन्त्रप्रवृत्तिनवृत्तिः कत्तंव्यतेनार्थसम्बेतेष्टानिष्टसाधनभावावामपूर्वकौ चास्वेण्छाहेषो, प्रवृत्तिनवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्तिविष्तिवृत्तिविष्तिवृत्तिवृत्तिविष्तिवृत्तिविष्तिवृत्तिविष्तिवृत्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्तिविष्ति

# भामती-व्याख्या

निर्भर है-प्रतियोगी यदि सिद्धार्थ है, तब उसका अभाव सिद्ध के समान और प्रतियोगी यदि असिद्ध या साध्य है, तव उसका अभाव भी साध्य-जैसा प्रतीत हो जाता है। प्रकृत में हननादिरूप प्रतियोगी सिद्ध (प्राप्त ) होने के कारण उसका अभाव भी प्राप्त ही है—इस रहस्य का स्पष्टीकरण भाष्यकार कर रहे हैं—"नज्रश्चेष स्वभावो यत्स्वसम्बन्धिनोऽभावं बोधयित"। 'नत्र' का कुछ भी स्वभाव हो, यहाँ हननादि की प्रवृत्ति में अग्रसर व्यक्ति के मन, वाणी और शरीर का अकस्मात् अवरोध क्यों हो जाता है ? इस प्रश्न का उत्तर है— ''अभावबुद्धिश्चौरासीन्यकारणम्' । आशय यह 🚪 कि ''उवरितः पच्यमश्नीयात्'', 'न सर्पायाङ्ग्रील दद्याद्" - इत्यादि वचनों को सुनने के अनन्तर मध्यम वृद्ध की पथ्याहार में प्रवृत्ति और सर्प के विल में अंगुलि-दानोन्मुखता से निवृत्ति को देख कर शिक्षणार्थी बालक प्रवृत्ति और निवृत्ति की कारणीभूत इच्छा और द्वेष का अनुमान कर लेता है, जिसे शिक्षित-भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है - 'वृद्धस्य प्रवृत्तिनिवृत्ती इच्छाद्वेषहेतुके, स्वतन्त्र-प्रवृत्तिनिवृत्तित्वात्, मदीयम्वतन्त्रप्रवृत्तिनिवृत्तिवत्'। मध्यम वृद्ध की इच्छा इष्ट-साधनता और द्वेष अनिष्ट-साघनता के ज्ञान से होता है, इष्ट-साधनता और अनिष्ट-साधनता सदैव उस पदार्थ में होती है, जो कार्य ( कृति-साध्य ) हो । अनः मध्य वृद्ध की इच्छा और द्वेष के विषय में ऐसा अनुमान किया जा सकता है - 'अरयेच्छाहेषी कार्यनिष्ठेष्टानिष्टसाधनताज्ञानपूर्वकी, प्रवृत्तिनिवृत्तिहेतुभूतेच्छाद्वेष वात्, मदीयप्रवृत्तिनिवृत्तिहेतुभूतेच्छ।द्वेषवत्'। बालक ने भली प्रकार यह निभ्रा कर रखा है कि हमारे इच्छा और द्वेष कभी भी शब्द (विधि प्रत्यय), शब्दगत व्यापार ( शाब्दी भावना ), पुरुषाशय ( लोकिक प्रेरणा ), त्रैकाल्यानविच्छन्न भावना (वर्तमान।दि त्रिकाल-विहित प्रत्यय से अजनित आर्थीभावना ) और अपूर्व (नियोग ) के ज्ञान से किसी विषय में उत्पन्न नहीं हुए, अपितु वर्तमान विषयों में बार-बार यह अनुभव कर लिया है कि इष्ट-साधनता के ज्ञान से इच्छा और अनिष्ट-साधनता के ज्ञान से द्वेष उत्पन्न होते हैं, अतः मध्यम वृद्ध की प्रवृत्ति-निवृत्ति और इच्छा-द्वेष उसके कृति-साध्यभूत पदार्थ में समुत्पन्न इष्ट-साधनता और अनिष्ट-साधनता के ज्ञान से समुद्भूत हुए हैं। मध्यम वृद्ध को वह ज्ञान शब्द-श्रवण से पहले नहीं था, शब्द-श्रवण के पश्चात् उत्पद्यमान होने के

कलंध्यतां चावगमयित, अनन्यलभ्यत्वादुभयोः, विकासमा विश्वादांत् । यत्र तु कर्लंध्यताऽन्यतः एव लभ्यते, यचा न हन्यान्न विवेदित्याविषु हननपामप्रवृत्त्यो रागतः प्रतिलम्भात्तत्र तवनुवादेन नम्सममिन्याहृता लिङाविविभक्तिरन्यतोऽप्राप्तमनयोरनर्थ-हेतु-भावनात्रमवगमयित । प्रत्यक्षं हि तयोरिष्टसाधनभावोऽवगम्यते, अन्यचा रागविवयत्वायोगात् । तस्माद्रागाविप्राप्तकर्लंभ्यतानुवादेनानर्थतायमता प्रकापनपरं
न हम्यान्न पिवेदित्याविवास्यं, न विकंत्यतायशमिति सुष्ठ्रक्तमकार्ध्यानिष्ठत्वं निवेषानाम् । निषेष्यानां
चानर्थसायनतासुद्धिरेव निषेष्याभाववृद्धिस्तया चल्यवं चेतन् वापाततो रमणीयतां पद्यसप्त्यायतिमालोष्य
प्रवृत्यभावं निवृत्तिमववुष्य निवर्तते, औवासीन्यमात्मनेऽवस्यापयतीति यावत् ।

स्यादेतत् —अभावबुद्धिश्चेदौदासीन्यस्थावनकारणं यावदौदासीन्यमनुवसँत न चानुवसँते । नद्यु दा-सीनोऽपि विवयाग्तरस्थासकः चित्तस्तवभावबुद्धिमान् । न चावस्थापकृकारणाभावे कार्य्यावस्थानं दृष्टम् । नहि स्तम्भावपाते प्रासादोऽवितष्ठतेऽत आह 
। व वर्षोग्यनाग्निवत् स्वयमेवोपशाम्यति 
। तावदेव सस्वयं प्रवृत्युन्मुक्को न यावदस्यानथं हेतुभावमधिगच्छति । अनर्थहेतुश्वाधिगमोऽस्य समूलोद्धारं प्रवृत्ति-

# मामती-व्याख्या

कारण शब्द-श्रवण से जनित होता है 'अत: "यजेत" - इत्यादि प्रवर्तक वाक्यों में शब्द ही इष्ट-साधनभूत यागादिरूप अनुष्ठेय व्यापार का बोध कराता हुआ यागादिगत इष्ट-साधनता और कर्त्तव्यता का बोध कराता है, क्योंकि वहाँ इष्ट-साधनता और कर्तव्यता-ये दोनों शब्द को छोड़ कर अन्य किसी साधन से प्राप्त न होने के कारण शब्दार्थ कहलाते हैं, जैसा कि प्रसिद्ध न्याय है—''अनन्यलभ्यः शब्दार्थः''। इसके विपरीत जहाँ इष्ट-साधनतादि का ज्ञान अन्यतः ( शब्द को छोड़ कर अन्य साधन से ) हो जाता है, जैसे कि "न हन्यात्", "न पिबेत्"—इत्यादि स्थलों पर हनन, पान में प्रवृति द्वेष और राग के आधार पर ही उपपन्न हो जाती है, वहाँ लिङादि प्रत्यय उसी का अनुवाद करते हुए 'नत्र्' का समिन्याहार पाकर हनन पान में केवल अनिष्ट-साधनता का बोध करा देते हैं। हनन-पान में इष्ट-साधनता तो प्रत्यक्षतः प्राप्त है, अन्यया हनन-पान में द्वेष और राग की विषयता सम्भव न हो सकेगी। अतः रागादि के द्वारा प्राप्त हननादि की कर्तव्यता का अनुवाद करके अनिष्ट-साधनता के बोधक ही "न हन्यात्", "न पिबेत्"—इत्यादि वाक्य होते हैं, कर्त्तव्यता के विधायक नहीं, अतः भाष्यकार ने अत्यन्त युक्ति-पूर्ण कहा है- "अकार्यनिष्ठस्वं निषेघानाम्"। हिंसादिख्य निषेध्यगत अनिष्ट-साधनता का ज्ञान ही निषेध्याभाव का ज्ञान है। यह चेतन पुरुष सुरा-पानादि में आपाततः रमणीयता देखता है, किन्तु उससे भविष्य में होनेवाले अनर्थ को सोचकर प्रवृत्त्यभावरूप निवृत्ति को अपनाता है, अर्थात् सुरा-पानादि से उदासीन (विरत) हो जाता है।

शक्का — प्रवृत्यभाव का ज्ञान यदि औदासीत्य की स्थापना का कारण होता, तब उस ज्ञान को तब तक बराबर रहना चाहिए था, जब तक कि उदासीनता रहती है, किन्तु नहीं रहता, क्योंकि सुरापानादि से विरत पुरुष को भी तब प्रवृत्त्यभाव का ज्ञान नहीं रहता, जबिक उसका चित्त बन्य विषय में ब्यासक्त हो (लग) जाता । जब किसी कार्य का अवस्थापक नहीं रहता, तब उस कार्य का अवस्थान कभी नहीं देखा जाता, जैसे कि स्तम्भों (सम्भों) के गिर जाने पर उनके आश्रित रहनेवाला भवन तुरन्त धराशायी हो जाता है।

समाधान — उक्त शङ्का का समाधान करने के लिए ही भाष्यकार ने कहा है — "सा च दग्धेन्धनाग्निवत् स्वयमेवोपशाम्यति"। अर्थात् यह पृष्य तब तक ही सुरा-पानादि की ओर प्रवृत्त होता है, जब तक कि सुरा-पानादि की अनर्थकारिता का ज्ञान नहीं होता। उसकी तस्मारपुरुषार्थातुपयोग्युपाच्यानाविभूतार्थंवादविषयमानर्थंक्यामिधानं द्रष्टम्बम् ।

यद्णुक्तम् — कर्नव्यविष्यनुप्रवेशमन्तरेण वस्तुमात्रमुख्यमानमनर्थकं स्यात् ।
'सप्तद्वीपा वस्तुमती' इत्यादिवदिति, तत्परिष्टतम् , 'रज्जुरियं नायं सपः' इति वस्तुः
मात्रकथनेऽपि प्रयोजनस्य रष्टत्वात् । ननु श्रुतब्रह्मणोऽपि यथापूर्वं संसारित्वदर्शनाम्र
रज्जुस्वकपकथनवदर्थवस्वमित्युक्तम् , अत्रोध्यते — नावगतब्रह्मात्मभावस्य यथापूर्वं

#### भामती

च्यान्य वर्धस्वनाश्निवत् स्वयमेवोपञ्चाम्यति । एत्वुक्तं भवति—यथा प्रासावावस्थानकारणं स्तम्भो नेवमोवातीन्यावस्थानकारणमभाववृद्धिः, अपि श्वागन्तुकाविनाञ्गहेतोस्त्राणेनावस्थानकारणम् । 
क्षमठपृष्ठनिष्ठुरः कथवः जस्त्रप्रहारत्राणेन राजन्यजीवावस्थानहेतुः । न ■ कवषापगये षासति ■ शस्त्रप्रहारे राजन्यजीवनाञ्च इति । उपसंहरिति ■ तस्मात्प्रसक्तिक्यानिवृत्योवासोन्ययेव इति ■ । औवासोन्यमजानतोऽप्यस्तीति प्रसक्तिक्यानिवृत्योपलच्य विशिनष्टि । तत् किनिक्रयार्थस्यमान्यंत्रयमाञ्चूयं क्रियार्थस्वोपवर्णनं जैमिनीयमसमञ्जसमेवस्युपसंहारण्याचेन परिहरित ■ तस्मात् पुर्वाणं इति ■ । पुरवाणंग्प्योग्वुपाव्यानाविविथयाविक्रयार्थतया क्रियार्थतया च पूर्वोत्तरविक्षो, न सूर्यनिषद्विवयो । उपनिवर्वा
स्वयम्युक्वार्यसहारूपावगमपर्यवसानावित्यर्थः । यवप्योपिनववास्मज्ञानमपुरुषाणं मन्यमानेनोक्तं कर्त्तस्यमनुप्रवेशमन्तरेणेति । ■ निगृद्धाभिसन्वः पूर्वोक्तं परिहारं स्मारयित ■ तत् परिहृतम् इति ■ । अत्रा■ स्वोक्तमणं स्मारयिति ■ ननु श्रुसबद्धाणोऽपि इति ● ।

निगृहमभिसन्ति समाधातीवृधादयति 🔳 अत्रोध्यते । नावगतज्ञह्यारमभावस्य इति 🕸 । गार्गं न

#### भामती-व्यास्या

अनर्थकारिता का ज्ञान प्रवृत्ति का समूल नाश करके जिसका ईन्धन समाप्त हो गया, उस अग्नि के समान स्वयं उपशान्त हो जाता है। आशय यह । कि जैसे भवन की अवस्थिति का कारण खम्भा होता है, वैसे उक्त अभाव-ज्ञान औदासीन्य के अवस्थान का कारण नहीं माना जाता, अपितु आगन्तुक विनाश-कारणों से रक्षण-प्रदान कर औदासीन्य को वैसे ही अभाव-ज्ञान बनाए रहता है, जैसे कछुवे की पीठ के समान कठोर कवच शास्त्र-प्रहारों 🗓 बचाता हुआ क्षत्रिय-वीरों को जीवन-प्रदान करता 🛮 । शस्त्र-प्रहार से योद्धा का जीवन 🞹 तक नष्ट नहीं होता, पा तक कि कवच का अपगम (अभाव) न हो । प्रसङ्ग पा उनसंहार करते हैं — "तस्मात् प्रसक्तकियानिवृत्त्यौदासीन्यमेव 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः' इत्यादिषु प्रतिषेधार्थं मन्यामहे"। औदासीन्य का ज्ञान न रहते पर भी औदासीन्य रहता है, उस अज्ञात औदासीन्य का संग्रह करने के लिए 'प्रसक्तिक्रयानिवृत्त्या उपलक्षितम्' कहा गया है। तब 'वैदिकवाक्यों न क्रियापरता न होने पर आनर्थक्य (अप्रामाण्य ) की आशस्त्रा उठाकर महर्षि जैमिनि ने जो सभी वैदिक वाक्यों में क्रियार्थत्व का वर्णन किया, वह किस लिए ?' इस प्रश्न का उत्तर है— "तस्मात् पुरुषार्थानुपयोग्युपाख्यानादिभूतार्थवादिवयमानर्थंक्याभिधानं द्रष्टव्यम्" । निष्कर्षं यह 👖 कि पुरुषार्थानुपयोगी वैदिक उपाख्यानों में ही अक्रियार्थत्व का पूर्वपक्ष उठाकर क्रियार्थकत्व का सिद्धान्त उक्त अधिकरण में प्रस्तुत किया गया है, न कि उपनिषद्वाक्यों को अभिलक्ष्य करके, क्योंकि उपनिषद्वाक्यों में स्वयं पुरुषार्थभूत ब्रह्म के स्वरूप की समपंकता पर्यवसित होती है। औपनिषद आत्मज्ञान को अपुरुषार्थं मानकर जो पूर्वपक्षी ने कहा है-"कर्तव्य-विष्ठयनुप्रवेशमन्तरेण वस्तुमात्रमुच्यमानमनर्थकं स्यात्"। उसका अपने हृदय में रहस्य छिपाये सिद्धान्ती उसके परिहार का स्मरण दिलाता है—"तत् परिहतम्"। आक्षेपवादी भी उक्त परिहार पर किये गये आक्षेप का स्मरण दिलाता है — "ननु श्रुतब्रह्माणोऽपि यथापूर्वसंसारित्व-दर्शनात्"। सिद्धान्ती इस आक्षेप का अपना अनुभूत परिहार प्रस्तुत करता है- "अत्रोच्यते,

संसारित्वं शक्यं वर्शयितं, वेद्रप्रमाणजनितश्रह्यात्ममाघिरोधात्। न हि श्रीराद्यात्मासिमानिनो दुःश्वभयादिमस्वं हष्टमिति तस्यैव वेद्रप्रमाणजनितश्रह्यात्मावगमे तद्मिमानिवृत्तौ तदेव मिथ्याद्यानिमित्तं दुःश्वभयादिमस्वं भवतीति शक्यं करूपयितुम्।
। हि धनिनो गृहस्थस्य धनामिमानिनो धनापहारिनिमित्तं दुःश्वं दष्टमिति तस्यैव
प्रविततस्य धनामिमानरिहतस्य तदेव धनापहारिनिमित्तं दुःश्वं भवति। न च कुण्डतिनः कुण्डितस्यामिमानिमित्तं सुखं दष्टमिति तस्यैव कुण्डलियुक्तस्य कुण्डितिस्यामिमानरिहतस्य तदेव कुण्डिलिखाभिमानिभित्तं सुखं भवति। तदुकं श्रुत्या—
'भश्ररीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः' (छान्दो० ८११२११) इति। श्ररीरे पतितेऽशरीरत्वं स्यात्, न जीवत इति चेत् —न, सश्ररीरत्वस्य मिथ्याद्यानिमित्तरस्वात्। न

कालना शरीरात्माभिमानस्वस्रणं मिथ्याद्यानं मुक्त्वान्यतः सश्ररीरत्वं शक्यं कश्ययितुम्। नित्यमश्ररीरत्वमकर्मनिमित्तरवादित्यवोचाम। तत्कृतधर्माधर्मनिमित्तं सश्ररी-

#### मामती

महासानमात्रं सांसारिकवर्मनिवृत्तिकारणमि तु साक्षात्कारपर्य्यम्सम् । वद्यसाक्षात्कारश्वाम्तःकरणवृत्तिनेवः श्रवणमननाविजनितसंस्कारसिवयमनोजन्मा वद्व।विजेवसाक्षात्कार इव गान्ववंशास्त्रश्ववणान्यास्तःसंस्कृतमनोयोनिः । स च निक्षिलप्रपञ्चमहेन्द्रजालसाक्षात्कारं समूलमृत्मूलयन्नात्मानमि प्रपञ्चत्वाविद्योवाबुन्मूलयतीरयुपपवितमवस्तात् । तस्माद्रज्जुत्वक्ष्मकवनतुस्यतेवात्रेरित सिद्धम् । अत्र च वेदप्रमाणमृत्कतयाः
वेदप्रमाणजनितेरयुक्तम् । अत्रैव सुक्षदुःबानृत्पावभेदेन निदर्शनद्यमाह् क्षे न हि चनितः इति ॥ । श्रुतिः
मनोवाहरति ॥ तबुक्तम् इति ॥ । चोवधित । ॥ अरोरे पतिते इति ॥ । परिहरति ॥ न सद्यारित्वस्य
इति ॥ । यवि वास्तवं सद्यारीरत्वं भवेन्न जीवतस्तिवस्तिवर्ततः । निव्यान्नानिनितः तु तत् । तच्योत्पन्नतत्वनानेन जीवतापि ॥ विवर्त्तियतुम् । यथुनरद्यरीरत्वं तदस्य स्वभाव इति न प्रवर्षं निवर्त्तिवर्तु,
स्वभावहानेन भावविनाद्यप्रसङ्गावित्याह् ॥ नित्यमद्यारीरत्वम् इति ॥ ।

# मामती-व्याख्या

नावगतब्रह्मभावस्य यथापूर्वं संसारित्वम्'। यह सत्य । कि ब्रह्मभाव का ज्ञानमात्र कर्तृत्वादिरूप संसारित्व का निवर्तक नहीं होता, अपि तु साक्षात्कारात्मक ब्रह्मात्मावबोध अविद्या और
अविद्या-प्रयुक्त संसारित्व का बाधक माना जाता है। वह साक्षात्कार श्रवण-मननादि-जनित
संस्कारों से युक्त मन के द्वारा बैसे ही उत्पन्न होता है, जैसा कि गन्धवं-शास्त्राध्यास-जनित
संस्कारों से युक्त मन के द्वारा षड्जादि स्वर समूह का साक्षात्कार समुत्पादित होता है। वह
साक्षात्कार निश्चिल प्रपञ्चक्यी इन्द्रजाल के साक्षात्कार का समूल उन्मूलन करता हुआ
अपने आपको भी प्रपञ्च के रूप में नष्ट करता है, यह पहले कहा जा चुका है। अतः
रज्जु-स्वरूप-संकीतन के समान ही तत्त्वमसि आदि का उद्बोधन सार्थक है। उक्त
साक्षात्कार वेदप्रमाणमूलक होने के कारण वेदप्रमाण-जनित कह दिया गया । प्रस्तुत
प्रसङ्ग में सुख और दु:ख का अनुत्पाद ध्यान में रखकर दो उदाहरण दिये जाते हैं—''न हि
धनिनः इत्यादि''। उसी प्रसङ्ग में श्रुति को उद्धृत किया जाता है—''तद्क्तं श्रत्या''।

धनिनः इत्यादि"। उसी प्रसङ्ग में श्रुति को उद्घृत किया जाता है—"तदुक्तं श्रुत्या"। शङ्का की जाती है कि "शरीरे पतिते अगरीरत्वं स्यात्"। उक्त शङ्का का परिहार किया जाता है—"न, सगरीरत्वस्य मिध्याज्ञानिनिमत्तत्वात्"। अर्थात् यदि भाषा में सगरीरत्व वास्तिक होता, तब अवस्य ही जीवन-काल में निवृत्त नहीं हो सकता था, किन्तु वह मिथ्याज्ञानिनिमत्तक है, अतः जीवन-काल में ही अवद्या या मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से निवृत्त क्यों न होगा ? जो अगरीरत्व आत्मा में स्वाभाविक है, वह कभी निवृत्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वभाव का परिहरण हो जाने पर भाव वस्तु का ही विनाश प्रसक्त होता

बि १ पा १ सु ध

रत्वमिति चेषः; शरीरसंबन्धस्यासिद्धत्वाद्धर्माधर्मयोरात्मकृतत्वासिद्धेः। शरीरसंब-श्वस्य धर्माधर्मयोस्तत्कृतत्वद्य चेतरेतराश्रयत्वप्रसङ्गादन्धपरम्परेषाऽनादित्वकल्पना। क्रियासम्बायाभावाधात्मनः कर्तृत्वानुपपत्तः।

#### भामती

#### मामती-व्याख्या

है, यह कहा जाता है-''नित्यमशरीरत्वमकर्मनिमितत्वादित्यवीचाम"। कोई शङ्का करता है कि सशरीरत्व मिथ्याज्ञाननिमित्तक नहीं, अपित धर्माधर्मनिमित्तक है, अतः स्वकृत धर्माधर्म की निवृत्ति के बिना वह निवृत्त नहीं हो सकता और घमीधर्म की निवृत्ति हो जाने पर मरण ही हो जाता है, अतः जीवित अवस्था में अशारीरत्व नहीं रह सकेगा - "तत्कृतधर्माधर्मनिमित्तं सश्चरीरत्वम्''। 'तत्कृत' शब्द का अर्थ है-आत्मकृत। केवल जड़ या शुद्ध चेतन के द्वारा धर्माधर्म नहीं किया जाता, अपितु शरीर-संहत आत्मा के द्वारा। उक्त शङ्का का निराकरण किया जाता है—'न शरीरसम्बन्धस्यासिद्धत्वात्''। आत्मा साक्षात् धर्माधर्मे नहीं कर सकता, क्योंकि वाक, बुद्धि और शरीर के द्वारा ही धर्माधर्म सम्पादित होते हैं, अतः शरीर-सम्बन्धी आत्मा ही धर्माधर्म का कत्ती माना जाता है। शरीर का आत्मा के साथ सम्बन्ध धर्माधर्म के माध्यम से ही होता है, इस प्रकार अन्योऽन्याश्रयता पर्या होती है, भाष्यकार कहते हैं— "शरीरसम्बन्धस्य धर्माधर्मयोस्तत्कृतत्वस्य चेतरेतराश्रयत्वप्रसङ्गात्"। यह जो कहा जाता है कि अन्योऽन्याश्रय दोष अवश्य है, किन्तु यहाँ वह कोई दोष नहीं, क्योंकि बीज और अंकूर के समान शरीर सम्बन्ध और धर्माधर्म अनादि हैं, अनादि पदार्थों में अन्योऽन्याश्रय दोष नहीं माना जाता। उसका परिहार किया जाता है -अन्धपरम्परेषा अनादित्वकल्पना।" अर्थात यह अनादित्व की कल्पना प्रामाणिक नहीं। जो वादी इस कल्पना को प्रामाणिक मान कर कहता । कि यह अनादित्व-कल्पना अन्ध-परम्परा के समान नहीं, क्योंकि धर्माधर्म और शरीर-सम्बन्ध-दोनों एक-एक व्यक्त्यात्मक न होकर अनन्त व्यक्तिरूप माने जाते हैं। जिस धर्माधर्म व्यक्ति से शरीर-सम्बन्धरूप व्यक्ति उत्पन्न होती है उसी शरीर-सम्बन्ध व्यक्ति वही वर्माधर्म व्यक्ति उत्पन्न नहीं होती, अपितू जो शरीर-सम्बन्ध जिस धर्माधर्म से उत्पन्न होता है, वही शरीर-सम्बन्ध उसी धर्माधर्म से उत्पन्न नहीं होता, अपितु अपनी पूर्वभावी भिन्त-भिन्त कारण व्यक्तियों से भिन्त-भिन्त कार्य व्यक्तियां जन्म लेती हैं, जा अन्योऽन्या-श्रयता प्रसक्त ही नहीं होती। उस वादी के लिए अन्य आपत्ति प्रदर्शित की जाती है-"क्रियासमवायामावाच्चारमनः कर्तृत्वानुपपत्तेः"। जिस कार्यं की जनिका क्रिया जिस द्रव्य ■ समवेत हो, वही प्रच्य उस किया का कर्ता माना जाता है, आत्मा में कोई भी क्रिया नहीं रहती, क्योंकि किया अपने आश्रय को अवश्य विकृत कर देती है, आत्मा अविकारी पदार्थ है, संनिधानमात्रेण राजप्रभृतीनां दृष्टं कर्तृत्वमिति चेन्नः धनदानाचपार्जितभृत्य-संबन्धित्वाचेषां कर्तृत्वोपपचेः, न त्वात्मनो धनदानादिव च्छरीरादिभिः स्वस्वामि-संबन्धितिम्सं किविच्छक्यं करुपयितुम्। मिथ्याभिमानस्तु प्रत्यक्षः संबन्धद्वेतुः। पतेन यजमानत्वमात्मनो ध्याच्यातम्।

अत्राहुः -देहादिश्यतिरिक्तस्यात्मन आत्मीये देहादाविभमानो गौणो, न मिश्येति चेन्न; प्रसिद्धवस्तुभेदस्य गौणत्वमुक्यत्वप्रसिद्धेः । यस्य हि प्रसिद्धो वस्तुभेदः,

मामती

शक्रुते व सन्नियानमात्रेण इति ७। परिहरति व न इति छ। उपार्जनं स्वीकरणम्। न िचयं विचाऽऽसमीत्याह व न स्थात्मन इति छ। व व देहावाचारमाभिमानो न मिच्या, अपि तु गौणो माणबकावाचिव सिंहाभिमान इति मन्यन्ते; तस्मतमृथन्यस्य बूचयति व मन्नाहुः इति व । प्रसिद्धो वस्तु-भेषो व पुरुषस्य स तथोक्तः। उपयावितं चैतवस्माभिष्ण्यासभाष्ये इति नेहोपपाद्यते। यथा सम्बान्यकारे

# भामती-व्याख्या

अतः धर्माधर्म का कर्त्ता आत्मा नहीं हो सकता।

क्रिया-समवाय न होने पर भी कर्तृत्व की शङ्का उठाई जा रही है—"सन्निधानमात्रेण राजप्रभृतीनां कर्तृत्वं दृष्टम्"। राजा में युद्धादि क्रिया न होने पर भी राजा भी युद्धादि का कर्त्ता माना जाता है, वैसे ही बात्मा में कोई क्रिया न होने पर भी भर्माधर्मादि का कर्तृत्व माना जा सकता है, [ जैसा कि श्री कुमारिल भट्ट कहते हैं —

"चालनेन हासि योद्धा प्रयुङ्क्ते छेदनं प्रति । सेनापतिस्तु वाचैव भृत्यानां विनियोजकः ॥ राजा सन्निधिमात्रेण विनियुङ्क्ते कदाचन ।

तस्मादचलतोऽपि स्याच्चलने कर्तृतात्मनः ॥" (मलो. वा. पृ. ७१०) ]।

जैसे युद्ध करनेवाले पुरुषों का सिन्नधान पाकर राजा युद्धादि का कर्ता माना जाता है, वैसे ही धर्माधर्म के कर्ता शरीरादि का सिन्नधान पाकर आत्मा भी धर्मादि का कर्ता माना जा सकता । सिन्नधान-प्रयुक्त कर्तृत्व का आत्मा में निराकरण करते हुए भाष्यकार ने कहा है—'न, धनदानाद्युपाजितभृत्यसम्बन्धित्वात्''। उपाजन का यहाँ अर्थ है—स्वीकार। राजा और उसके भृत्यों में धन-दान-प्रयुक्त जो स्वस्वामिभाव सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, जस सम्बन्ध को लेकर भृत्य का कर्तृत्व राजा में संक्रान्त हो जाता है, किन्तु आत्मा और शरीर के मध्य वैसा कोई सम्बन्ध सम्भव नहीं—''नत्वात्मनो धनदानादिवच्छरीरादिभिः स्वस्वामिसम्बन्धिनिमत्तं किञ्चित् शक्यं कल्पितृम्''। राजा और भृत्यों के मध्य में सम्बन्ध स्थापित होने के धनदानादि कई हेतु हो सकते हैं, किन्तु आत्मा और शरीर का जो सम्बन्ध है, उसका एक मात्र प्रत्यक्षभूत मिच्या अभिमान ही हेतु है, अन्य कोई हेतु नहीं—''मिच्याभिमान एव सम्बन्धहेतुः'। बध्यास को छोड़ कर असङ्ग आत्मा और शरीरादि के सम्बन्ध का नियामक और कोई नहीं हो सकता।

जो लोग (प्राभाकरगण) देहादि में आत्माभिमान को मिथ्या न मान कर वैसा ही गौण मानते हैं, जैसा कि माणवकादि में सिहादि का अभिमान होता है। उनके मत का उपन्यास करके खण्डन किया जाता है, "अत्राहु:—देहादिव्यतिरिक्तस्यात्मन आत्मीये देहादाविभमानो गौणो, न मिथ्येति चेन्न, प्रसिद्धवस्तुभेदस्य गौणत्वमुख्यत्वप्रसिद्धे:"। अर्थात् "अहं गच्छामि"—इत्यादि स्थलों पर शरीरादि में जो 'अहम्' शब्द का प्रयोग है, वह गौण

यथा केसरादिमानाकृतिविशेषोऽम्वयभ्यतिरेकाम्यां सिंहगुन्द्वत्ययमाङ्मुख्योऽम्यः प्रसिद्धः, तत्क्षान्यः पुरुषः प्रायिकेः कौर्यशौर्यादिभिः सिंहगुन्नः संपन्नः प्रसिद्धः, तस्य पुरुषे सिंहगुन्द्वत्ययौ गौनौ भवतो नाप्रसिद्धवस्तुभेदस्य । तस्य त्वन्यत्रान्यग्रस्य प्रत्ययौ क्षान्तिनिमित्तावेच भवतो न गौनौ । यथा मन्दान्धकारे स्थाणुर्यमित्यगृद्धः माजविशेषे पुरुषशब्द्वप्रत्ययौ स्थाणुविषयौ, यथा वा ग्रुक्तिकायामकस्माद्रजतिमदिमित

#### मामती

स्वानुरयितस्यगृह्यमार्णविद्योवे वस्तुनि पुरुवास्तांत्रथिको पुरुवसम्बद्धस्ययो स्वानुविवयो, तत्र तु पुरुवस्वम-नियतम्थि समारोपितसेव । एवं संद्यये समारोपितमनिश्चितसुवाहृस्य विषय्यंग्रहाने निश्चितसुवाहृरति ■ थवा वा शुक्तिकायाम् इति ■ । शुक्तमास्वरस्य अध्यस्य पुरःस्थितस्य सति शुक्तिकारजतसाधारच्ये माना च रजतविनिश्चयो भवति तावत् कस्माच्छक्तिविनिश्चय एव न भवति ? संद्ययो वा द्वेषा गुक्तः, समान्यमंधीमधोवंद्यांनावृ उपलब्द्यानुषस्यद्यययस्यातः विद्योवह्यस्मृतेश्च संस्कारोन्नेषहेतोः, सावृश्यस्य द्विष्ठस्वेनोभयत्र तुस्यमेतविति । अत उक्तम् ■ अकस्मात् इति ■ । अनेन वृष्टस्य हेतोः समानस्वेऽप्यवृष्टं

# भामती-व्याख्या

नहीं माना जा सकता, क्योंकि गौण व्यवहार उसी पुरुष का माना जाता है, जिसको गौण (माणवकादि) और मुख्य (सिंहादि) वस्तुओं का भेद निश्चित हो, प्रकृत में शरीरादि से भिन्न आत्मतत्त्व का स्वरूप ही स्थिर नहीं, अतः गौण-प्रयोग सम्भव नहीं, जैसा कि विगत पृ. १३ पर कहा जा चुका है कि "न त्वहंकारस्य मुख्योऽर्थो निर्लुठितगर्भतया देहादिभ्यो भिमोऽनुभूयते, येन परशब्दः शरीरादौ गौणो भवेत्"। अतः यहाँ उसका पिष्ट-पेषण करना उचित नहीं। जिस पुरुष की दृष्टि में गीण और मुख्य पदार्थी का भेद स्थिर नहीं हुआ, उसके किए अन्य मन्द का अन्यत्र प्रयोग गोण नहीं होता, जैसे कि मन्द अन्धकार में 'स्थाणुरयम्'— इस प्रकार का भेद-भान जिस वस्तु में नहीं हुआ, उस वस्तु में 'पुरुष' शब्द और पुरुष-प्रतीति बोनों गौण नहीं, अपितु आन्तिमूलक होते हैं। यद्यपि शुक्ति में रजतत्व के समान स्थाणु में पुरुषत्व का निश्चय नहीं, संशय होता है। तथापि संशय में पाक्षिक समारोप होने के कारण संशय को भी भ्रम या अप्रमारूप ही माना जाता है। स्थाणु में पुरुवत्वरूप समारोपित पदार्थ निश्चित नहीं, अतः निश्चित समारोपित का उदाहरण दिखाते हैं — "यथा वा शुक्तिकायाम-कस्माद् रजतिमदिमिति निश्चितौ शब्दप्रत्ययौ"। [यहाँ 'अकस्मात्' शब्द का अर्थ 'कारण के विना'-ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि विषयंय ज्ञान का भी अपना कारण निश्चित होता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अतः 'अकस्मात्' सब्द से दृष्ट कारण का निषेध करना अभीष्ट है। यहाँ जब कि शुक्लभास्वर (एक नमकीला) पदार्थ सामने है, जो कि शुक्ति और रजत का एक सावारण रूप है, तब जैसे रजतमिदम्'-ऐसा निश्चय होता है, वैसे ही 'मुक्तिरियम्' ऐसा निश्चय न्यों नहीं हो जाता ? अथवा उभय-साधारण धर्मी को देख कर संशय क्यों नहीं होता ? न्यायसूत्र में महर्षि गौतम ने संशय का लक्षण बताया है— "समानानेकधर्मोपपत्तेषिप्रतिपत्तेरुपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातश्च विशेषापेक्षी विमर्शः संशयः" (न्या. सू. १।१।२३)। संशय के कारण है-(१) समान (सादृश्य) धर्मवाले धर्मी का दर्गन (२) असाधारण धर्मवाले धर्मी का दर्शन, (३) विप्रतिपत्ति से (विपरीतार्थाभिधायी बाक्यों को सुन कर ), (४) एक वस्तु की उपलब्धि की अब्यवस्था और (५) अनुपलब्धि की अध्यवस्था। इनमें प्रथम और चतुर्थ - इन दो कारणों के आधार पर द्वेधा संशय होना चाहिए, किन्तु यहाँ न तो शुक्ति का निश्चय होता है और न संशय, अतः भाष्यकार ने "अकस्मात्" कहा है, जिसका अर्थ है-"बहप्टविशेषात्"। वा कि के प्रयोग से यह

निश्चितौ शब्दप्रत्ययौ, तहरेहादिसंघाते उद्दीपित निरुपचारेण शब्दप्रत्यथाचारमानारमाविवेकेनोत्पद्यमानौ कर्य गौणौ शक्यौ विद्तुम् ? आत्मानात्मिविकेनामपि पण्डितानाः
मजाविपालानामिवाविधिकौ शब्दप्रत्ययौ भवतः । तस्मादेहादिव्यतिरिकात्मास्तित्यवादिनां वेहादावहंप्रस्थयो मिथ्येव, न गौजः । तस्मान्मिय्याप्रत्ययनिमित्तत्वात्सशरीरत्यस्य सिद्धं जीवतोऽपि विदुषोऽशरीरत्वम् । तथा च ब्रह्मविद्विषया अतिः
रत्यथाऽहिनिरुवंयनी वल्मीके सृता माया श्रयोत्तेवमेवेदं शरीरं गोते ।
अथायमशरीरोऽसृतः प्राणो ब्रह्मेव तेज पवं (बृह् शिक्षाः) इति । 'सवश्चरवश्चिरिव सक्तांऽकर्ण इव सवागवागिय समना अमना इव सप्राणोऽप्राण इवं इति च ।
स्मृतिरिव च - 'स्थितप्रवस्य का भाषा' (भ० गो० २।५४) इत्याद्या स्थितप्रवस्यस्य विधाप्यं
स्मावक्षाणा विदुषः सर्वप्रवृत्त्यसंबन्धं दश्यिति । तस्माकावगतब्रह्मात्ममावस्य वथापूर्वं
संसारित्वम् । यस्य तु यथापूर्वं संसारित्वं नासाववयगतब्रह्मात्ममाव इत्यनवद्यम् ।
यरपुनवक्तं श्रवणात्वराचीनयोर्मनननिदिध्यासनयोर्दर्शनाद्यिधिशेषत्वं ब्रह्मणो न स्वकप-

#### भामती

हेतुरकः । तज्य कार्यंदर्शनोभीयस्वेनासाचारणिति भावः । ■ आत्पानात्मविवेकिनाम् इति ■ । ■ अन्तिन्ति भावः । विद्यानात्मविवेकिनाम् इति ■ । अन्तिन्ति भावः । तदुक्तम्—पद्दविक्रिश्चाविद्येवा-विति । क्षेत्रमतिरोहितार्थम् । जोवतो विद्ववोऽद्यारेरस्वे च स्रृतिस्मृती उदाहरित ■ तचा च इति ■ । सुबोषम् प्रकृतमुपसंहरित ■ तस्मान्नावगतज्ञद्वारमभावस्य इति ■ ।

ननूक्तं यदि जीवस्य ब्रह्मास्मरवादगतिरेव सासारिकवर्गनिवृत्तिहेतुः, हस्त जननाविविधानानर्पस्यं, तस्मास्त्रतिपत्तिविधिपरा देवान्ता इति, तदनुभाव्यं दूषयति 🛎 यत् पुनवक्तं अव जात्पराचीनयोरिति 酷 ।

# भामती-व्यास्था

घ्वनित किया है कि यहाँ यद्यपि इष्ट सामग्री समान है, उससे गुक्ति का भी पूर्णतया या वांशिक भान होना चाहिए। तथापि कोई बहु हेतु ऐसा है, जिसके द्वारा 'रजतिमदम्'— ऐसा ही विपर्यं कान होता है, क्योंकि कार्य को देसकर कारण का अनुमान किया जाता है, प्रकृत में जब कि "रजतिमदम्'— ऐसा ज्ञान होता है, तब वह अहु (संस्काररूप) हेतु इसी ज्ञान का अधासारण कारण है। ''आत्मानात्मविवेकिनाम्''— इस माध्य के द्वारा ऐसे ध्यक्ति विविक्षत हैं, जिन्होंने आत्मा का श्रवण और मनन करके कुछ कुश्चलता तो प्राप्त कर छी किन्तु आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त नहीं किया है। जैसा कि भाष्यकार पहले (पृ. ४६ पर) कह चुके हैं—''पश्चादिभिश्चाविशेषात्। अर्थात् व्यवहार-दश्चा में विपर्यय ज्ञानादि एक विद्वान् को भी होता है। जीवन-काल में ही विद्वान् (आत्मतत्त्वज्ञ पुरुष) की अश्वरोरता का प्रतिपादक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं—'तथा च ब्रह्मविद्वषया श्रुतिः—''तद्यथाहिनित्वंयनी वल्मोके मृता प्रत्यस्ता शयीतैवमेवेदं शरीरं शेते" (बृह. च ४।४।७)। श्रुति का अर्थ अत्यन्त स्पष्ट है कि जैसे साँप की केंचुली सौप के शरीर से पृथक् होकर बल्मीक (बौबी) में फेंकी पड़ी रहती है, ऐसे ही विद्वान् का शरीर भी आसिति-रहित हो जाता है, और विद्वान् जीवन काल में ही अशरीर कहा जाता है। प्रकृत का उपसंहार किया जाता है – 'तस्मान्नाव-गतबह्नात्मभावस्य यथापूर्वं संसारित्वम्'।

शहा—यदि जीव की ब्रह्मात्मत्वावगित ही आत्मा के सांसारिक घर्म निवृत्त कर देती है, ज्ञ वह तो श्रवण मात्र से हो जाती है, मनन और निदिध्यासन का विधान व्ययं हो जाता है, उसकी सार्यकता इसी में । कि वेदान्त वाक्यों को प्रतिपत्ति-विधि (उपासना-विधि ) का प्रतिपादक माना जाय ।

पर्यवसायित्वमिति । नः अवगत्यर्थत्वान्मनगनिदिश्यासनयोः । यदि श्रवगतं अशान्यत्र विनियुज्येत भवेत्तवा विधिशेषत्वम् । न न तदस्तिः मनननिदिश्यासनयोरपि अवणवद-वगत्यर्थत्वात् । तस्मान प्रतिपत्तिविधिविषयतया शास्त्रप्रमाणकत्वं अश्रणः संभव-तीत्यतः स्वतन्त्रमेव ब्रह्म शास्त्रप्रमाणकं वेदान्तवाक्यसमन्वयादिति सिद्धम् । एवं च सति 'अथातो ब्रह्मजिक्कासा' इति तद्विषयः पृथक्शास्त्रारम्भ उपपद्यते । प्रतिपत्तिवि-

# भामती

मनमिनिविष्यासनयोरिय न विविस्तयोरन्वयव्यतिरेकसिद्धसाक्षारकारफलयोविधिसरूपैवंचनरनुवादात् । तिव-बमुक्तम् ■ अवग्रथर्यश्वाद् इति ⊕ । मह्मसाक्षारकारोऽवगितस्तदर्थश्वं मनमिनिविष्यासनयोरन्वयव्यति-रेकसिद्धिमिश्यर्थः । ■ कस्मान्मननाविविधिरेव न भवतीत्यत आह ⊕ यवि द्यावगतम् इति ⊕ । न तावन्मनमिनिविष्यासने प्रधानकर्मणो अपूर्वविषये अमृतस्वफले इत्युक्तमथस्तात् । अतो गुणकर्मस्वमन-योरवधातप्रोक्षणाविवत् परिज्ञिष्यते । सद्य्युक्तम्, अन्यत्रोपयुक्तोपयोषयमाणत्वाभावादात्मनः । विद्ये-वतस्त्रवीपनिवदस्य कर्मानुद्यानविरोधावित्यर्थः । प्रकृतमृपसंहरित ■ तस्माव् इति ⊕ । एवं सिद्धक्षवद्य-परस्वमृपनिवदां मह्मणः शास्त्रार्थस्य धर्मादन्यत्वाद्भिन्नविषयस्वेन शास्त्रभेदाद् ''अयातो मह्मविद्यास्त्र' इत्यस्य शास्त्रारम्भत्यमृपपद्यत इत्याह ⊕ एवं ■ तित इति ⊕ । इत्रस्या ■ धर्मविद्यासैवेति न शास्त्रा-

# भामती-व्याख्या

समाधान - उक्त आशङ्का का अनुवाद करके दोधो द्भावन किया जाता है-"यत्पुनरुक्त श्रवणात् पराचीनयोर्मनननिदिष्ठयासनयोर्दर्शनाद् विधिशेषत्वम् ब्रह्मणः"। आत्मसाक्षात्कार के लिए मनन और निविध्यासन का विधान नहीं हो सकता, क्योंकि अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा ही उनमें साक्षात्कार की हेतुता निश्चित है, अतः विधि के समानह्रपवाले वेदान्त-पदों के द्वारा उनका अनुवादमात्र किया जाता है, यह कहा जा रहा है-"अवगत्यर्थत्वात्"। यहाँ 'अवगति' पद से ब्रह्म-साक्षात्कार विवक्षित है, उसकी साधनता मनन और निविध्यासन में अन्वय-व्यतिरेक से ही सिद्ध है। मनन और निदिध्यासन की विधि क्यों नहीं ? इस प्रक्त का उत्तर है—"यदि ह्यवगतं ब्रह्मान्यत्र विनियुज्येत, भवेत्तदा विधिशेषत्वम्"। मनन और निदिच्यासन को स्वतन्त्र अपूर्वार्थक प्रधान कमें नहीं माना जा सकता-धह पहले कहा जा चुका है, अतः अवघात और प्रोक्षण के समान इन्हें गुण कर्म ही मानना शेष रह जाता है। बह भी असंगत है, क्योंकि अन्यत्र कमं में ब्रह्म न तो उपयुक्त है और न उपयोक्त्यमाण [ द्रव्य दो प्रकार का हो सकता है--(१) किसी कर्म में उपयुक्त अथवा (२) उपयोक्ष्यमाण, उसके संस्कार कमों को गुणकर्म कहते हैं, जैसे देवता के लिए हविष्प्रदान में उपयुक्त पुरो-डाशादिका इडानामक पात्र में रखकर भक्षण कर लेना। ब्रीह्यादि उपयोक्ष्यमाण हैं, अवधातादि के द्वारा निष्पन्न तण्डुलों का पुरोडाशादि के निर्माण में उपयोग होगा, अतः अवघातादि को उपयोक्ष्यमाण द्रव्य का संस्कारक माना जाता है]। विशेषतः औपनिषद असङ्ग पुरुष कर्मानुष्ठान का उपयोगी न होकर विरुद्ध पढ़ जाता है। प्रसङ्ग का उपसंहार किया जा रहा है—''तस्मान्न प्रतिपत्तिविधिविषयतया शास्त्रप्रमाणकत्वं ब्रह्मणः''। इस प्रकार उपनिषद्-वाक्यों में सिद्धरूप ब्रह्म की प्रतिपादकता स्थिर हो जाती है, वेदान्त-प्रतिपाद्य ब्रह्म धर्म से भिन्न है, अतः धर्मशास्त्र से वेदान्त-शास्त्र का भेद होना अनिवार्य है, फलतः "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा"—इस सूत्र के द्वारा भिन्न शास्त्र का आरम्भ करना अत्यन्त उचित और न्याय-संगत है—''एवं च सित 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इति तद्विषयः पृथक् शास्त्रारम्भ उपपद्यते"। यदि ब्रह्म धर्म से भिन्न न होकर प्रतिपत्ति-विधि का शेष (अङ्ग ) हो जाता, तब उसका प्रतिपादन 'अथातो धर्मजिज्ञासा' (जै. सू. १।१।१) से ही प्रतिज्ञात हो जाता,

चिपरत्वे हि 'अधातो चर्मजिज्ञासा' इत्येवारण्यत्वाच पृथक्शास्त्रमारम्येत । आरम्य-माणं चैवमार अयोत- 'अथातः परिशिष्टधर्मजिकासा' इति, 'अथातः करवर्थपुरुषार्थयो-र्जिकासा' (जै॰ ४।१।१) इतियत् । ब्रह्मारमैक्याधगतिस्त्वप्रतिकातेति तद्धीं युक्तः शास्त्रारमः- 'अथातो ब्रह्मजिबासा' इति । तस्माद्दं ब्रह्मास्मीत्येतद्वसाना एव सर्वे विधयः सर्वाणि चेतराणि प्रमाणानि । नहाहेयानुपादेयाहैतात्मावगतौ निर्विषयाण्य-प्रमात्काणि च प्रमाणानि सचितुमहंन्तीति । अपि चाहुः—

गौणिमध्यात्मनोऽसस्ये पुत्रदेहादिबाधनात्। सद्ब्रह्मात्माहमित्येवंबोधि कार्यं कथं अवेत्।।

न्तरमिति । शास्त्रारम्भःवं स्यादित्याह 🐞 प्रतिपत्तिविचिपरत्व इति 🕸 । न 🛅 सिद्धकपत्वाद् जह्मात्मेनयस्य धर्मादग्यस्वमपि तु तद्विरोबावपीत्युपसंहारप्याचेनाह 🔳 तस्मावहं जह्मास्मीति 🔳 । इति-करणेन ज्ञानं परामुक्तति । विषयो हि 📭 प्रमाणं, 🖟 च साव्यसायनेतिकसंव्यभेवाविद्याना वर्मोत्पादि-नश्च, तद्यश्वहाना न ब्रह्मास्मैक्ये सति प्रभवन्ति, विरोधादिस्वर्धः । न केवलं धर्मप्रमाणस्य सास्त्रस्मेयं गतिः, अपि तु सर्वेवां प्रमाणानानिस्याह 🛎 सर्वाणि बेतराजि प्रमाणानि इति 🖶 । कुतः ? 🖿 न 📜 इति 🔳 । अद्वेते हि विधयविषयिभाषो नास्ति । न च कत्त्रं त्वं, कार्ध्यामाचात् । ॥ च करकत्थमत एव । तिंददमुक्तम् 🎟 अप्रमातुकाणि च 🚛 इति चकारेण ।

अत्रेय ब्रह्मविदां गाथामुदाहरति ॐ अपि चाहुः इति ■। पुत्रवाराविच्वारमाजिमानी गीजः।

# भामती-श्वास्या

उसके लिए "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" (ब्र. सू. १।१।१) इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, यह कहा जा रहा है-"प्रतिविधिपरत्वे हि 'अयातो धर्मजिज्ञासा' इत्येवारअस्वान्न पृथक् शास्त्रमारक्येन"।

केवल सिद्धरूप होने के कारण ही ब्रह्मात्मैक्य साध्यात्मक धर्म से भिन्न नहीं, अपितु धर्मं से विरुद्ध भी है -- "तस्मादहं ब्रह्मास्मीत्येतदबसाना एव सर्वे विधय।" । 'अहं ब्रह्मा-स्मीति'—इस वाक्य में 'इति' शब्द के द्वारा 'अहं ब्रह्मास्मि'—इस प्रकार के 🗪 का ग्रहण न होकर ज्ञान का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सभी विधि-वाक्यों का पर्यवसान उक्त ज्ञान में ही होता है, उक्त शब्द में नहीं। विधि-वाक्य अद्भैत-ज्ञान के विरोधी इसलिए होते हैं कि विधि-वाक्य कर्म में प्रमाण माने जाते हैं, वे .(विधि-वाक्य ) साध्य, साधन और इति-कत्तंव्य के भेद की अपेक्षा करते हैं, धर्मोत्पादन का उपदेश करते हैं, अतः उनकी गति बह्या-त्मैक्य-ज्ञान के हो जाने पर स्वतः ही अवश्व और बाधित हो जाती है, क्योंकि जहाँ सभी साध्य-साधनादि-भेद की समाप्ति हो जाती है—"न तस्य कार्यं करणं च विद्यते" ( स्वेता. ६।८ ) । वहाँ साध्य-साधनादि-भेद-सापेक्ष प्रमाणों का प्रसर क्योंकर होगा ? ब्रह्मात्मावबोध 🖥 केवल धर्म-शास्त्र में ही यह कुण्ठा नहीं आती, अपितु समस्त प्रमाणों में गति-रोध बा जाता है—"सर्वाणि चेतराणि प्रमाणानि"। उसका कारण बताया जाता है—"न ह्यहेयानुपादेया-द्वैतात्मावगतौ निविषयाणि अप्रमातृकाणि च प्रमाणानि भवितुमहंन्ति"। आशय यह है कि अहैतावस्था में विषय-विषयिभाव ही नहीं रहता, कार्य का जाता हो जाने में कर्तृत्व और करणत्व नहीं रहता, यह रहस्य "अप्रमातृकाणि च"—इस वाक्य में प्रयुक्त चकार से प्रकट किया है। इसी अर्थ में ब्रह्मवेत्ताओं के पद्य उद्घृत किये जाते हैं, "अपि जाह:--

गौणिमध्यात्मनोऽसत्त्ये पुत्रदेहादिबाधनात् । सद्बद्धात्माहिमत्येवंबोधि कार्यं कथं भवेत् ॥

# श्रन्वेष्ट्रस्यात्मचित्रानात्माक्प्रमातृत्वमात्मनः । श्रन्विष्टः स्यात्प्रमातेष पाध्यवोषादिवर्जितः॥

मामती

यया स्वदुःसेन दुःसी वा स्वसुसेन सुसी तथा पुत्राविगतेनापीति सोऽयं गुणः । म त्वेकत्वाभिमानो, भेवस्यानुभविद्यात् तृ तस्मान् गौर्वाहोक इतिवहीणः, वेहेन्द्रियाविषु त्वभेवानुभवाम गौण आत्माभिमानः, किन्तु भुक्ती रजतज्ञानविन्नध्या । तवेवं द्विविषोऽयमात्माभिमानो लोकयात्रां बहति, तवसस्ये । म लोकयात्रां, नापि बह्यात्मेकत्वानुभवः तदुपायस्य अवण्यननावेरभावात् । तविवमाह । पुत्रवेहाविवाधनात् । गौणात्मनोऽसस्ये पुत्रकलत्राविवाधनं गणाव्यामाम इति यावत् । निष्धात्मनोऽसस्ये वेहेन्द्रियाविष्यामा विवाधनं मवणाविवाधनात् । । । केवलं लोकयात्रात्ममुख्येवः सन् बह्याहमित्येवंबोधशीलं याक्षाय्यंभद्वेतसाक्षात्कार इति यावत् । तविवि । क्षेत्रस्य क्षेत्र । क्षुत्रस्तवसम्भव इत्यतः आह । अन्वेष्ट-स्वात्मविज्ञानात्वाक्ष्यं प्रमात्वात्वास्मानः । । व्यकक्षाणं वेतत् । प्रमात्रवेयप्रमाणविभाग इत्यपि ब्रष्टव्यम् ।

# भामती-व्यास्या

अन्वेष्टव्यास्मविज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वमात्मनः । अन्विष्टः स्यात् प्रमातंव पाप्मदोषादिविज्ञतः ।। देहात्मप्रत्ययो यद्वत्प्रमाणत्वेन कल्पितः । लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात् ।।

पुत्र-दारादि में आत्माधिमान गौण होता है, क्योंकि जंसे सिंह के घूरतादि गुणों को अपना कर देवदत्त गौण सिंह बनता है, वैसे ही पुत्र-दारादि के सुखित्व-दु:खित्वादि रूप गुणों को अपने में मानकर अहमर्थभूत आत्मा कहता है—'अहं सुखी, दु:खी च'। पुत्र-दारादि के साथ एकत्वाधिमान नहीं होता, क्योंकि उनसे आत्मा का भेद अनुभव-सिद्ध है, अतः 'गौर्वाहीकः'—इत्यादि के समान गौणाधिमान ही है [गुण वृत्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कैयट ने लिखा है—'सिंहो माणवकः', 'गौर्वाहीकः' इत्यादावि ताद्धम्यात्ताद्व्यारोपात् तच्छव्द वृतिः, तदुक्तं हरिणा—

गोत्वानुषङ्गो वाहीके निमित्तात् कैश्चिदिष्यते। अर्थमात्रं विपर्यस्तं शब्दः स्वार्थे व्यवस्थितः॥

किसी जड़-मूर्खं व्यक्ति के लिए जैसे 'वंल' शब्द का गौण प्रयोग हो जाता है, वंसे ही पञ्जाब के 'बहि:' प्रखण्ड में रहनेवाले मूर्खं हलवाहे के लिए 'गौर्वाहीकः'—ऐसा प्रयोग प्राचीनकाल से होता आया है ]। देह और इन्द्रियादि में जो आत्माभिमान होता है, गौण नहीं, क्योंकि वहाँ देहादि से आत्मा का भेद प्रतीत नहीं होता, अतः वह वंसा ही मिण्या प्रत्यच या अध्यास है, जैसा कि शुक्ति में रजत-प्रत्यय। यही 'गौण' और 'मिण्या' भेद से भिन्न द्विविध आत्माभिमान लौकिक व्यवहार का निर्वाहक माना जाता है। उसकी सत्ता न मानने पर न तो लोक-व्यवहार का निर्वाहक माना जाता है। उसकी सत्ता न मानने पर न तो लोक-व्यवहार का निर्वाह होगा और न ब्रह्मात्मेकत्व का अनुभव, क्योंकि उसके उपायभूत श्रवण-मननादि का अनुष्ठान अध्यासमूलक ही होता है, अध्यास का अभाव होने पर न हो सकेगा, यही कहा गया है—'पुत्रदेहादिबाधनात्'। अर्थात् गौणात्मा के न होने पर ममकार का अभाव हो जाने से पुत्र-दारादि का बाध हो जाता है और मिण्या आत्मा की असत्ता होने पर देहेन्द्रियादि और श्रवणादि साधनों का बाध हो जाता है। तब न केवल लोक-व्यवहार का समुख्येद हो जाता है, अपितु 'सद्बह्माहम्'—इस प्रकार जो बोधरूप कार्य (अद्देत-साधात्कार) है, वह भी केसे होगा ? क्योंकि 'अन्वेष्टव्यात्मिवज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वमात्मानः''। आत्म-साधात्कार के होने से पहले ही आत्मा में कर्तृत्व-प्रमातृत्वादि का भान हो सकता है, उसके

वेहात्मप्रत्ययो यद्वत्प्रमाणत्वेन कल्पितः। लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वाऽऽत्मनिश्चयात्'॥ इति ॥ ४ ॥ इति भाष्ये चतुःसूत्री समाप्ता

#### भामती

एतदुक्तं भवति । एव हि विभागोऽद्वेतसाक्षात्कारकारचम् । ततो नियमेन प्राम् भावात् । तेन तदभावे कार्यं मोत्पद्यते इति । न 🍽 प्रमातुरात्मनोऽन्वेष्टव्य 📰 गाःना इत्याह् 🖷 अन्विष्टः स्यास्त्रमातेव पांप्त्रदोषाविविज्ञतः 🔳 । उक्तं श्रीवास्त्रग्रेवेयकनिदर्शनम् । स्यावेतस् — अप्रमाणात्कषं पारमाधिकाद्वेतानु-भवोत्पत्तिरित्यत आह \* डेहात्मप्रत्ययो यहत्प्रमाणत्वेन कल्पितः । स्त्रीककं तहरेवेवं प्रमाणं तु \*। अस्याविषमाह 🛮 आत्मिनिव्यात् 🏶 । 📰 बहास्वरूपमाक्षात्कारावित्यर्थः । एसदुक्तं भवति —वाश्मावि-कप्रवस्त्रवाविभिरपि वेहाविष्यात्माभिमानो मिच्येति वक्तव्यं, प्रमाणवाधितत्वात् । तस्य च समस्तप्रमा-जकारणत्वं भाविकलोकयात्रावाहित्वं जाभ्युपेयम् । सेयमस्माकमप्यद्वेतसाक्षात्कारे विधा भविद्यति । न चायमद्वेतसाक्षाकारोध्यम्तः करचवृत्तिभेद एकान्ततः परमार्थः । यस्तु सावात्कारो आविकः, नासी कार्यः, तस्य बह्यस्वरूपस्वात् । अविद्या पु यद्यविद्यामुण्डिन्द्यारुवनयेद्वा, न तत्र काविवनुपपत्तिः। तया 🔳 धृतिः—

# भामती-व्याख्या

पश्चात् नहीं। प्रमातृत्व का कथन प्रमाण, प्रमेय और प्रमा के विभाग का भी उपलक्षक है। सारांश यह । कि यह प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमा का विभाग ही अद्वेत-साक्षात्कार का कारण है, क्योंकि वह नियमतः बद्धत-साक्षात्कार के पूर्वकाल में रहता है, बतः उस नियत पूर्वभावी कारण का अभाव होने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्रमाता आत्मा से कभी अन्वेष्टव्य (प्रमेयभूत ) आत्मा भिन्न नहीं, अतः कहा है-"अन्विष्टः स्यात् प्रमातीव पाटमदोषादिवर्जितः" । अन्वेष्टा और अन्वेष्टच्य आत्मा एक ही है, तब किसके द्वारा किसका अन्वेषण होगा ? इस शङ्का का समाधान 'गले के हार' का दृष्टान्त देकर किया जा चुका है। 'यदि प्रमाणादि विभाग काल्पनिक और अप्रमाणभूत है, तब उससे पारमाधिक बहुतानुभव की उत्पत्ति क्योंकर होगी ?' इस प्रश्न का उत्तर है -- "देहात्मप्रत्ययो यद्वत्प्रमाणत्वेन कित्पतः, लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं तु"। जैसे देह में आत्म-प्रत्यय को व्यवहार-काल में प्रमाण माना जाता है, वैसे ही प्रमाणादि-भेद-प्रत्यय को भी प्रमाण ही माना जाता है। 🕶 तक यह प्रमाण माना जाता है ? इसकी अवधि बताई गई है—''आ आत्मिनिश्चयात्''। ब्रह्मस्वरूप का साक्षात्कार होने तक। आशय यह है कि जो लोग प्रपन्न को पारमार्थिक मानते हैं, उन्हें भी देहादि में आत्माभिमान को मिच्या ही मानना होगा, क्योंकि वह प्रमाणों के द्वारा बाधित है। देहादि में बहुमनुभव को समस्त प्रमाणों का कारण और भावी लोक-व्यवहार का निर्वाहक भी मानना होगा। ये दोनों मान्यताए हमें भी अद्वेत-साक्षात्कार में अपनानी होंगी। यह अद्वेत-साक्षात्कार भी जो अन्त करण की एक विशेष वृत्ति है, एकान्ततः परमार्थं नहीं माना जाता और वृत्ति-प्रतिफलित चैतन्यरूप जो पारमार्थिक साक्षात्का र है, वह कार्य (जन्य ) नहीं माना जाता, क्योंकि वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध ब्रह्मस्वरूप ही है। अविद्या यदि अविद्या का नाश या उत्पादन करती है, तब उसमें किसी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं, जैसा कि श्रुति कहती है-

'विश्वां पार्वा च यस्तहेबोभयं सह।

गृत्युं तीर्त्वा विश्वयाऽमृतमदनुते ॥' इति ।

तस्मारसर्वमवकातम् । एवम्—

कार्ट्यान्वयं विना सिद्धक्षे बहाणि मानता ।
पुरुषार्थे स्वयं ताबहेबान्तानां प्रसापिता ॥ ४ ॥

इति भागत्यां चतुःसूत्री समाप्ता ।

भामती-व्याख्या

"विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमध्नुते ॥" (ईशा. ११)

[ अन्तः करण-वृत्तिरूप विद्या और प्रमाणदि-भेद-प्रतीत्यात्मक अविद्या को कार्य-कारणभाव के रूप में जो जानता है, वह अखण्डाकार वृत्तिरूप अविद्या के द्वारा अविद्यारूप मृत्यु का उच्छेद करके वृत्ति-प्रतिफलिश चेतन्यरूप विद्या के द्वारा अमृत ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है।

बह्मसूत्र-शाब्द्धर भाष्य के वार्तिककार श्री नारायणस रस्वती अपर के तीनों श्लोकों को श्लीगोड़पादाचार्य की कृति मान कर कहते हैं — "अपि चाहुरस्मिन्नर्थे सम्प्रदायविदो गोड़पादाचार्याः"। किन्तु श्री आत्मस्वरूपभगवान् पद्ममादिका की अपनी व्याख्या प्रबोध-परिशोधिनी में उक्त तीनों श्लोकों के रचियता का नाम आचार्य सुन्दर पाण्डच बताते हैं। श्री माधवाचार्य-कृत सूतसंहिता-व्याख्या तात्पर्यदीपिका से भी ऐसा ही प्रतीत होता है ]।।४।।

इति भामतीच्याख्यायां चतुःसूत्री समाप्ता

# ( ५ ईक्षत्यधिकरणम् । स्० ५-११ )

पवं तावद्वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मात्मावगितप्रयोजनानां ब्रह्मात्मिन तात्पर्येण समिक्यानामन्तरेणापि कार्यानुप्रवेदां ब्रह्मणि पर्यवसानमुक्तम् । ला व सर्वेदं सर्वशक्ति जगदुत्पत्तिस्थितिनाद्यकारणिमत्युक्तम् । सांस्थादयस्तु परिनिष्ठितं बर्ग्य
प्रमाणान्तरणम्यमेषेति मन्यमानाः प्रधानादीनि कारणान्तराण्यनुमिमानास्तत्परतयेथ
वेदान्तवाक्यानि योजयन्ति । सर्वेष्वेव वेदान्तवाक्येषु सृष्टिविषयेष्वनुमानेनेष कार्येण
कारणं सित्तक्षयिषितम् । प्रधानपुरुषसंयोगा नित्यानुमेया इति सांस्था मन्यन्ते ।
काणादास्त्वेतेम्य एव वाक्येभ्य ईश्वरं निमित्तकारणमनुमिमते, अण्रं समाधिकारणम् । एवमन्येऽपि तार्किका वाक्यामासयुक्त्यामासावष्टम्माः पूर्वपद्मवादिन
हरोत्तिष्ठन्ते । तत्र पदवाक्यप्रमाणक्षेनाखार्येण वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मावगितपरत्वदर्शनाय

#### मामती

जहाजितासां प्रतिकायं जन्मास्य इत्यादिना तल् समन्वयादित्यन्तेन सुप्रसन्धर्भेण । । सर्वंशकी जगतुरपत्तिस्यितिवनाद्यकारणे प्रामाण्यं वेदान्तानामृपपादितम् । तत्र मह्मणीति परमाणंतो म स्वसापि अह्मण्येवेति अ्युत्पादितम् । तत्र सिन्द्यते । तत्रज्ञततुपादानकारणं पि वेतनभृताचेतनमिति । व विप्रतिपत्तेः प्रतिवादिनां विद्योवानुपत्तम्भे सित संदायः । तत्र स्वभागमचेतनं जनपुपादानकारण-भनुमानितद्यमनुवदन्त्युपनिषद इति सांख्याः । जोवाणुव्यतिरिक्तवेतनेदवरनिनित्ताविद्यासनुविवाः परमाणाः अगतुपादानकारणमनुमितमनुवदन्तिति काणादाः । आदिप्रहणेनामाचोपादानत्वादि प्रहीतव्यम् । अनिर्वयनीयानास्वविद्याक्ष्मित्रभण्येतनोपादानं अगवागिकमिति बद्धविदः । एतासां स्व विप्रतिपत्तीनामगु-मानवाक्ष्यानुमानवाक्ष्यामानाः वीजम् ।

# भामती-स्थादया

संगति — विगत प्रन्थ के द्वारा कार्यान्वयन के विना ही सिद्ध ब्रह्म में वेदान्त-वाक्यों का प्रामाण्य सिद्ध किया गया, सिन्नदानन्दरूप ब्रह्म स्वयं पुरुषार्थं है, वह अन्य किसी पुरुषार्थं का साधन नहीं। अर्थात् ब्रह्म-जिज्ञासा की प्रतिज्ञा करके "जन्माद्यस्य यतः" (ब्र. सू. १११२) यहाँ से लेकर "तत् समन्वयात्" (ब्र. सू. १११३) यहाँ तक के सूत्र-सन्दर्भ के द्वारा सर्वेज्ञ सर्वेशक्ति-समन्वित, जगत्-कारणीभूत ब्रह्म में वेदान्त-वाक्यों का प्रमाण्य संस्थापित किया।

संशाय - अगज्जन्मादि-कारणत्व परमार्थतः ब्रह्म में है, किन्तु वह ब्रह्म में ही है, अन्यत्र (प्रधानादि में) नहीं — इस सिद्धान्त का व्युत्पादन अभी तक नहीं किया गया, अतः यह सन्देह होता कि अगत् का उपादान कारण क्या चेतन है ? अथवा अचेतन ? इन विप्रतिपत्ति में वादिगणों का कोई विशेष व्युत्पादन न देख कर संशय का हो जाना स्वाभाविक है। (१) सांख्याचार्यों का कहना है कि जो अचेतन प्रधान तत्त्व जगत् का उपादान कारण अनुमान-सिद्ध है, उपनिषद्धाक्य उसी का अनुवाद करते हैं। (२) कणादमतावरूम्बी आचार्यों की घोषणा है कि जीव और अणुओं से भिन्न चतुर्विध (पृथिवी, जल, तेज और वायु के) परमाणु चेतन ईश्वर से अधिष्टित होकर जगत् के उपादान कारण जो अनुमान के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं, उन्हों का अनुवाद उपनिषद्धाक्य करते हैं। (३) भाष्यकार ने जो कहा है—'साख्यादयः' वहीं 'आदि' पद के द्वारा अभावोपादानकत्वादि का ग्रहण कर लेना चाहिए। (४) ब्रह्मवादियों का सिद्धान्त है कि अनादि अनिर्वचनीय अविद्याख्य शक्ति च समन्वित चेतन पुरुष जगत् का उपादान कारण है—इसका उपपादन हमारे आगम उपनिषद् ग्रन्थ करते हैं। इस प्रकार के विविध मतवादों के पोषक अनुमान, वैदिक वाक्य, अनुमानाभास श्रीर वाक्याभास माने जाते हैं।

वाक्यामासयुक्त्याभासविप्रतिपत्तयः पूर्वपक्षीकृत्य निराक्रियन्ते ।

तत्र सांस्थाः प्रधानं त्रिगुणमचेतनं जगतः कारणमिति मन्यमाना आहुः - यानि वेदान्तवाक्यानि सर्वेष्ठस्य सर्वशक्तेर्वह्मणो जगत्कारणत्यं प्रदर्शयम्तीत्यवोचंस्तानि

भामती

तदेव विप्रतिपत्तेः संशये 🖩 तावत्प्रासम् 📍 🗪

ञ्चानक्रियाशक्त्यभावाव् अह्मचोऽपरिचानिकः।

। सर्वेशक्तिवज्ञाने प्रधाने स्वस्ति सम्भवः॥

श्वानिक्रयाशको सलु श्वानिक्रयाकार्यंदर्शनोसेयसद्भावे । न ■ ज्ञानिक्रये चिवास्मिन स्तः, तस्यापरिणामिस्वादेकस्वाच्च । त्रिगुणे च प्रधाने परिणामिनि च्याना । यद्यपि च साम्यादस्थायां प्रधाने समुदाचरद्वृत्तिनी क्रियाञ्चाचे न स्तः, तथाप्यव्यक्तेन च्यान्य क्षेत्र सम्भवत एव । तथा ■ प्रधानमेव सर्वंशं च सर्वंशक्ति च, ■ व्या म्याद्वित्यं स्वस्यावृत्तिकमनृपयोगि जीवारमनामिवास्माकम् । न च स्वक्ष्यचेतस्ये कर्तृत्वम्, वकार्यंस्वात्तस्य । कार्यंस्वे वा ■ सर्वंदा सर्वंशता । भोगापवर्गलक्षणपुरवार्यं व्याप्रयुक्तानादिप्रधानपुरवस्ययोगिनिमत्तस्तु महदहङ्कारादिक्रधेणाचेतनस्यापि चेतनानिषष्टितस्य प्रधानस्य परिचामः सर्गः । वृष्टं चाचेतनं चेतनानिषष्टितं पुरुषायं प्रवर्त्तमानम् । ॥॥ वस्सविवृद्धपर्यमचेतनं शीरं

मामती-व्याख्या

प्वैपश्च — इस प्रकार संशय उपस्थित हो जाने पर सांख्याचार्यों की स्थापना है — ज्ञानिक्रयाशक्त्यभावाद् ब्रह्मणोऽपरिणामिनः। न सर्वेशक्तिविज्ञाने प्रधाने त्वस्ति सम्भवः।।

बह्म अपरिणामी है, असः उसमें ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति सम्भव न होने के कारण सर्व शक्ति और सर्व-ज्ञान नहीं, उसके विना उपादानकारणता उपपन्न नहीं हो सकती, किन्तु प्रधान संज्ञक त्रिगुणा परिणामिनी प्रकृति में ज्ञानशक्ति (सत्त्व गुण) और क्रिया शक्ति (रजोगुण) विद्यमान होने के कारण जगदुपादानत्व उपपन्न हो जाता है। यद्यपि साम्यावस्था में प्रकृतिगत क्रिया (रजोगुण) और ज्ञान (सत्त्वगुण) कार्यकारी नहीं होते, तथापि अध्यक्त-शक्ति के रूप में अवस्थित रहते हैं, उनको लेकर प्रधान तत्त्व ही सर्वज्ञ और सर्व-शक्ति-समन्त्रित हो सकता है, बह्म नहीं। बह्म का स्वरूप चैतन्य तो अविद्या से आवृत और अवृत्तिक अर्थात् जगद्रपेण परिणत होने में तैसे ही अक्षम होता है, जैसे कि हम संसारी जीवगण। स्वरूप (अनौपाधिक) चैतन्य में सर्वज्ञत्व या ज्ञान-कर्तृत्व भी नहीं रहता, क्योंकि वह ज्ञान पदार्थ जन्य ही नहीं होता, जिसकी जनकता उसमें सम्भव हो। यदि उस स्वरूप ज्ञान को जन्य माना जाता है, ज्ञाव वह सदातन नहीं रह सकता, ब्रह्म की सदा सर्वज्ञता समाप्त हो जाती है।

चेतनानधिष्ठित जड़ प्रकृति की जगद्रचना में प्रवृत्ति क्योंकर होगी? यह प्रश्न भी संगत नहीं, क्योंकि इसका उत्तर दिया गया है—''पुरुषार्यं एव हेतुः, न केनचित् कार्यते करणम्" (सां. का. ३१) अर्थात् भोग और मोक्षरूप द्विविध पुरुषार्यं से प्रयुक्त अनादि पुरुष-संयोग प्रकृति को महद, अहङ्कारादि कम से परिणत होने में सक्षम बना देता है। यह देखा भी गया है कि चेतन से अधिष्ठित न होकर भी अचेतन (जड़) पदार्यं भोगापवर्गरूप कार्यं के साधन में प्रवृत्त होता है, जैसे बछड़े की क्षुधा निवृत्त करने के छिए गी के स्तनों भें दुध अपने-आप उत्तर आता है—

वत्सिववृद्धिनिमित्तं श्लीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य । पुरुषिवमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ (सां. का. ५७)

प्रवर्तते । 'तर्वेश्वत बहुस्यां प्रजायेयेति' प्राणाणा भृतयोऽचेतनेऽपि चेतनवदुपचारात् स्वकार्य्योन्युकस्यमा-बर्शयन्ति । यथा कुलं पिपतिषतीति ।

यःप्राये भूयते 📰 तत्तार्गयगम्यते । भाक्तप्राये जुतमिरमतो भाक्तं प्रतीयते ।।

अपि चाहुर्वृद्धाः- 'यचाऽप्रचत्राये । विका वृष्ट्वा वदन्ति भवेवयमप्रचः' इति, तथेवप्रपि 'ता आप ऐक्षन्त' 'तत्तेव ऐकत' इत्याखुपकारप्राये श्रुतम् । तदैक्षतेत्यौपचारिकमेव विशेयम् । अनेन जीवे-नास्त्रनाऽनुप्रविदय नामक्ये व्याकरणवाणीति च गणाणा कोवात्मस्यं जीवार्यकारितयाह । ज्या हि भन्नसेनो राजार्थकारी राज्ञा महसेनो समात्मेश्युषवर्ध्यते । एवं तस्वमसीत्याद्याः श्रुतयो भान्ताः सम्पर्स्यर्षा वा ब्रष्टव्याः । स्वमपीतो भवतीति 🔳 निरुषतं जीवस्य प्रधाने स्वकीयेऽप्ययं सुव्प्रावस्थायां वृते ।

#### भामती-व्याख्या

"तर्देक्षत बहु स्यां प्रजायेय" ( छां. ६।२।२ ) इत्यादि श्रुतियाँ तो अचेतन ( जड़ प्रकृति ) में चैतन-जैसा गीण व्यवहार वंसे ही करती है, जैसे 'कूलं पिपतिषति' ( नदी का कगार गिरना ही चाहता 📳 ) ऐसा गीण व्यवहार, वयोंकि--

> यरप्राये श्रुवते यच्च तत् ताद्दगवगम्यते । भाक्तप्राये श्रुतमिदमतो भाक्तं प्रतीयते ॥

[ "प्राय वचनाच्च" ( जै. सू. २।२।१२ ), "विशये प्रायदर्शनात्" ( जै. सू. ३।३।२ ) इत्यादि सूत्रों में सजातीय या समान पदार्थों के समूह, प्रसङ्ग या प्रकरण का 'प्राय' शब्द से निर्देश किया गया है और प्राय-पाठ को भी एक निर्णायक या तात्पर्य-ग्राहक माना जाता है, जैसा श्री शबरस्वामी कहते हैं — 'प्रायादिप चार्गनिश्चयो भवति, यथा — अग्रप्राये लिखिते अग्रच इति गम्यते" ( ज्ञा. भा. पृ. ६०२ )। अर्थात् प्रधान पदार्थो की पंक्ति में निर्दिष्ट पदार्थ प्रधान एवं गौण पदार्थों की पंक्ति में चिंत पदार्थ गौण माना जाता है। प्रकृत में ईक्षण पदार्थ गीण ईक्षणों के प्रसङ्ग में वर्णित हैं, जैसे ] "ता आप ऐक्षन्त" ( छां. ६।२।४ ), "तत् तेज ऐक्षत", ( छां. ६।२।२ ) इत्यादि जलादि जड़ पदार्थों के औपचारिक (गौण ) ईक्षणों के मध्य में "तर्देक्षत बहु स्यां प्रजायय" (छां. ६।२।३ ) यह ईक्षण भी पठित है, अतः यहाँ 'तत्' पद से प्रधान ( प्रकृति ) का ही ग्रहण करना चाहिए, जिससे गौण ईक्षणों का प्रसङ्ग भङ्ग न हो। ''अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकर-वाणि" ( छां. ६।३।१ ) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा प्रधान की ओर से ही यह कहरुवाया गया है कि मैं ( प्रधान ) इस मनुष्य शरीर में जीव के रूप में प्रविष्ठ होकर नाम रूप का व्याकरण [देवदत्तादि विशेष नाम और गौरादि विशेषरूप धारण ] करूँ। यहां भी प्रधान में ही जीवात्मत्व का व्यवहार इस लिए कर दिया गया है कि प्रधान तत्त्व ही जीव का उपकार-साधन करता है-

नानाविधेरपायैरुपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः। गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थमपार्थकं चरति ॥ (सा. का. ६०)

लोक में उपकार-कर्त्ता को आत्मा ही समझा जाता है, जैसे भद्रसेन नामक पुरुष राजा का उपकार-साधन करता है, अतः राजा उसमें आत्मस्वरूपता का गीण व्यवहार करता है-'भद्रसेनो ममात्मा'। इसी प्रकार "तत्त्वमिस" (छां. ६।८।७) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा जीव में प्रधानरूपता का उपचार या सम्पादन किया जाता है। "स्वमपीतो भवति" (छां. ६।८।१) इस श्रुति के द्वारा सुपुम जीव का अपनी प्रकृति (प्रधान) में लय प्रतिपादित है, प्रधानकारणपक्षेऽपि योजयितुं शक्यम्ते । सर्वशिकत्वं तावत्प्रधानस्यापि स्वविकार-विषयमुपपद्यते । पवं सर्वद्यत्वमण्युपपद्यते । कथम् ? यसु कानं मन्यसे ■ सस्वधर्मः, 'सस्वात्संजायते कानम्' (गी॰ १४।१७) इति स्मृतेः । तेन च सस्वधर्मेण कानेन

#### भामती

प्रधानांशतमःसमुद्रेके हि जीवो निद्राणस्तमसीय मध्नो भवति । यथाहुः—'अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा' इति । वृत्तीनाग्रम्यासां प्रधाणाबीनामभावस्तस्य ॥।।॥ कारणं तमस्सवालम्बना निद्रा जीवस्य वृत्तिरित्यणः । तथानस्यैव सर्वज्ञस्य प्रदेशस्य इवेताववतरमन्त्रोऽपि 'स कारणं करणाविपाषिपः' इति प्रधानाभिप्रायः । प्रधानस्यैव सर्वज्ञस्यं प्रतिपादितसभ्यस्तात् । तस्माद्येतनं प्रधानं जगवुपावानमनुववन्ति । त्या इति पूर्वः पणा । एवं काणावादिमतेऽपि कपश्चित्रोजनीयाः धृतयः । अक्षरार्थस्तु ''प्रधानकारणपक्षेऽपि'' इति ''प्रधानस्यापि' इति अपिकारावेवकारार्थो । स्यादेतत्—सत्त्वतम्यस्या चेवस्य सर्वज्ञताऽयः तमःसम्यस्याप्रसर्वक्षतेवास्य गणाण भवतीत्यत आह क तेन च सस्ववर्मेण ज्ञानेन क इति । सस्यं हि प्रकाशकीलं निरतिशयोक्तर्यं सार्वज्ञ्यवेजम् । यथाहुः—'निरतिशयं सार्वज्ञ्यवेजम्' इति । यत् वण् सातिशयं तत् व्यक्तिप्रतिशयं वृद्धं, यथा ज्ञुवलामस्ववित्वेषु सातिशयं नहस्यं व्योग्नि परममहित निरतिशयम् । एवं ज्ञानमन्योकहिन

# भामती-व्याख्या

क्योंकि प्रधान के तमोगुणरूप अंश की वृद्धि या प्रधानता हो जाने पर जीव सुषुप्तिरूप गा।

निद्रा में वैसे ही डूब जाता है, जैसे कोई गाढ़ अन्धकार में समा जाय। महिंष पत्रज्ञिल निद्रा का लक्षण करते हैं — ''अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा'' (यो. सू., १।१) अर्थात् अन्तःकरण की व्या पाँच वृत्तियाँ होती हैं — (१) प्रमाण, (२) विपर्यय, (३) विकल्प, (४) निद्रा और (५) स्मृति। निद्रा से भिन्न प्रमाणादि चार प्रकार की वृत्तियों के अभाव का जो प्रत्यय (कारण या सम्पादक) है — तमोगुण, उसको आलम्बन (विषय। करनेवाली वृत्ति को निद्रा कहते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषत् में सर्वज्ञ का प्रकरण आरम्भ करके जो कहा गया है — ''स कारणं करणाधिपाधिपः'' ( श्वेता० ६।९ ) वह प्रधान पदार्थ को अभिलक्ष्य करके कहा है कि वह जगत् का कारण एवं करणों (इन्द्रियों) के अधिपति जीव का अधिपति (अन्तर्यामी) है। प्रधान में ही सर्वज्ञता का उपपादन पहल किया जा चुका है, अतः अचेतन प्रधान को ही जगत् का उपादान कारण श्रुतियाँ बताती हैं — यह इस अधिकरण का पूर्वपक्ष है।

यद्यपि वंशेषिकादि मतां में भी श्रुतियों की योजना की जा सकती है, तथापि प्रधान कारणता पक्ष में ही श्रुतियों का अक्षरार्थ घटता है। "प्रधानकारणपक्षेऽपि" और "सवंशक्तिमत्वं तावत् प्रधानस्यापि" इन भाष्य-वाक्यों में प्रयुक्त दोनों 'अपि' शब्द एवकारार्थंक हैं, अर्थात् श्रुतियों का शब्दार्थ प्रधान-कारणता-पक्ष में ही घटता है और सवंशक्तिमत्व भी प्रधान तत्व में ही उपपन्न होता है। सवंशत्व भी वहीं समझस होता है, क्योंकि सवंशत्व का घटकीभूत जो ज्ञान है, वह प्रधान के सत्त्व गुण का ही धर्म है, भगवदगीता कहती है—"सत्त्वात् सञ्जा- यते ज्ञानम्" (गी. १४।१७)। 'यदि सत्त्व गुण के धर्मभूत ज्ञान को लेकर प्रधान सवंश्व है, अपने तमोगुण के धर्मभूत बज्ञान को लेकर असर्वज्ञ क्यों नहीं ?' इस प्रश्न का उत्तर है—"तन च सत्त्वधर्मण ज्ञानेन कार्यकारणवन्तः पुरुषाः योगिनः सर्वज्ञाः प्रसिद्धाः, सत्त्वस्य हि निरुतिशयोत्कवें सर्वज्ञत्वं प्रसिद्धम्।" अर्थात् सत्त्वगुण प्रकाशशील है, प्रकाश का निरित्शय उत्कर्ष (असीम अवस्था में पहुँच जाना) ही सर्वज्ञता का बीज (कारण) है, जैसा कि योगसूत्र की स्थापना है—"तत्र निरितशयं सार्वज्ञयं जिप्स सीमा में पहुँची देखी गई है, जैसे— सातिशय (तरतमभाव-युक्त) होती है, वह कहीं चरम सीमा में पहुँची देखी गई है, जैसे—

कार्यंकरणवन्तः पुरुषाः सर्वं वा योगिनः प्रसिद्धाः। सत्त्वस्य हि निरतिशयोत्कर्षे सर्वं इत्वं प्रसिद्धम्। न केवलस्याकार्यंकरणस्य पुरुषस्योपलव्धिमात्रस्य सर्वं इत्वं किञ्चिज्यत्वं वा कल्पयितुं शक्यम् । त्रिगुणत्वाचु प्रधानस्य सर्वश्वानकारणमूतं सत्वं प्रधानावस्थायामपि विचत इति प्रधानस्याचेतनस्यैव सतः सर्वमत्वमुपचर्यते वेदान्त-वाक्येषु । अवस्यं च त्थ्यापि सर्वश्चं ब्रह्माभ्युपगच्छता सर्वश्चानशक्तिमस्वेनेष सर्वश्वत्य-मुक्तन्तन्यम् । न हि सर्वदा सर्वविषयं ज्ञानं कुर्वदेव ब्रक्ष वर्तते । तथापि जानस्य नित्यत्वे ज्ञानक्रियां प्रति स्वातन्त्रयं ब्रह्मणो हीयेत । अथानित्यं तदिति ज्ञानिक्रयाया उपरमेतापि ब्रह्म, तदा सर्वं बानशक्तिमत्त्वेनैय सर्वं बत्वमापति । अपि च प्रागुत्पत्तेः सर्वकारकशून्यं ब्रह्मेष्यते त्थया । न च ज्ञानसाधनानां शरीरेन्द्रियादीनामभावे ज्ञानी-त्पत्तिः सस्यचिद्रपपश्चा । अपि च प्रघानस्यानेकात्मकस्य परिणामसंभवात्कारणत्वो-

बहुविचयसया सातिशयमिस्यनेनःपि क्वचिक्रिरतिशयेन भवितव्यम् । इदमेव चास्य निरतिसयस्यं यहिवित-समस्तवेदितव्यस्व । तदिवं सर्वज्ञस्वं सस्वस्य निरतिशयोत्कर्वस्वे सम्भवति । एतवुक्तं भवति-अद्यपि रबस्तमसी अपि स्तः, तथापि पुरुषार्थप्रयुक्तमुखवेषस्यातिशयात् सस्वस्य निरतिशयोत्कर्षे, सार्वस्यं कार्य्यं-मृत्यखत इति । प्रचानावस्थायामपि तन्मात्रं विविक्तित्वाऽविविक्षित्वा च समःकार्य्यं प्रचानं सर्वेश्चमृपचर्य्यत इति । अपिम्यामवधारणस्य व्यवच्छेसमाह् क न केवलस्य क इति । नहि किञ्चिदेकं कार्थ्यं जनयेविप सु बहूनि । बिदात्मा चैकः, प्रधानन्तु त्रिगुणमिति तत एव कार्य्यमृत्यसुमहंति, न चिदात्मन इत्यर्थः । तवापि च्यान्यतामात्रेणेव चिवारमनः सर्वज्ञताभ्युपगमी न कार्य्योगावित्याह--- (ववाऽपि क्ष इति । न केवल-स्याकार्थकारणस्येत्येतित्तिहावलोकितेन प्रपञ्चयति 😩 प्रागुत्पत्तेः इति 🕸 । 🕸 विष च प्रधानस्य इति 🕸

# भामती-आस्या

बेर, आंवलादि में महत् परिमाण सातिशय (न्यूनाधिक) है और आकाश में असीम व्यापकतापादक ) निरतिशय होता है, वैसे ही ज्ञान भी किसी में एक विषयवाला, किसी में दो विषयवाला सातिशय ( तरतमभाव-युक्त ) होता है, वह कहीं-न-कहीं जाकर निरित्तशय (परमोत्कृष्ट) अवश्य होगा। ज्ञान की निरतिश्रयता यही है कि समस्त विषय-प्रकाशकत्व। इस प्रकार का सर्वज्ञत्व सत्त्व गुण का निरित्तशय उत्कर्ष होने पर ही सम्भव होगा। कहने का भाव यह है कि प्रधान में यद्यपि रजागुण और तमोगुण भी हैं, तथापि जिस पुरुषार्थ की प्रेरणा से गुणों में उत्कर्षापकर्ष होता है, उसके ही बल पर कहीं पर सत्त्व गुण के चरम सीमा में पहुँच जाने पर सर्वज्ञता उत्पन्न हो जाती है। सत्त्व की प्रधानता को लेकर प्रधान में सर्वज्ञता का उपचार विवक्षित है और तमोगुण-प्रयुक्त असर्वज्ञता नहीं। कथित दो 'अप' शब्दों को जो एवकारार्थक कहा गया था, वही एवकार के द्वारा व्यावर्तनीय पदार्थ का स्पष्टीकरण किया जाता है—''न केवलस्याकार्यकारणस्य पुरुषस्योपलब्धिमात्रस्य सर्वज्ञत्वम्''। कोई एक अद्वितीय पदार्थ कार्योत्पादन नहीं कर सकता, अपितु कई पदार्थ मिलकर कार्य-कारी होते हैं। चिदात्मा (ब्रह्मतत्त्व) तो एकमात्र है, किन्तु प्रधान तत्त्व त्रिगुणात्मक होने के कारण कार्य का उत्पादन कर सकता है, चिदात्मा नहीं । आप (वेदान्तिगण) भी योग्यता मात्र के आधार पर चिदात्मा में सर्वज्ञत्व मानते हैं, कार्य के सम्बन्ध से नहीं— "त्वयापि सर्वज्ञं ब्रह्माभ्युपगच्छता सर्वज्ञानशक्तिमत्त्वेन सर्वज्ञत्वमभ्युपगन्तव्यम्"। जो यह कहा गया कि कार्यकरण-रहित केवल ( असंघत ) आत्मा में सर्वज्ञत्व नहीं बन सकता, उसी विषय का सिहावलोकन के समान विस्तार किया जाता है— 'प्रागुत्पत्तेः सर्वकार्यश्रून्यं ब्रह्मो-व्यते त्वया"। "अपि च प्रधानस्य"—इस भाष्य में चकार का अर्थ है - 'तु'।

पपत्तिर्भृदादिवत् , नासंहतस्यैकात्मकस्य ब्रह्मण इत्येवं वाह्य इदं स्त्रमारम्यते— इक्षतेनीज्ञब्दम् ॥ ५ ॥

न सांस्यपरिकरिपतमचेतनं प्रधानं जगतः कारणं शक्यं वेदान्तेष्वाश्रयितुम्। अशब्दं हि तत्। कथमशब्दत्वम् ? ईक्षतेः-ईक्षितत्वश्रवणात्कारणस्य। कथम् ? पवं हि श्रयते—'सदेव सोम्येदमग्र बासीदेकमेवाद्वितीयम्' (छान्दो॰ ६।२।१) इत्युपक्रम्य

भागती
एवं प्राप्त उच्यते — नाम रूप-प्रपञ्च-लक्षणकार्य्यदर्शनावेतत्कारणमात्रविदित सामाध्यकल्पनायामस्ति
प्रमाणं, म तु तदचेतनं चेतनमिति ॥ विद्योषकक्ष्पनायामस्यनुमानिमस्युपरिद्यात्प्रवेदयिव्यते । तस्मास्नामक्षपप्रपद्मकारणभेदप्रमायामाम्नाय एव भगवानुपासनीयः । तदेवमाम्नायेकसमिष्यमनीये अगरकारणे —

पीर्वापर्व्यपरामर्शाद् यदाम्नायोऽञ्चला वदेत्। जगदीनं गामि जित्र आञ्चलः॥

तेषु त्रेषु सस्वास्नायप्रवेशेषु तवैक्षतेरयेवंद्यातीयकैर्वाक्येरीक्षितुः कारभावकगण्यन्मास्यायते इति,

न प्रधानपरमाध्यावेरचेतनस्येक्षितुरवमाध्यसम् । सरवांशेनेक्षित् प्रचानं तस्य प्रकाशकरवाविति चेत् ।

न; तस्य वाडपेन तस्यानुपपत्तेः । कस्तिह रजस्तमोस्यो पानाः विशेषः ? प्रधानः । स्वच्छं हि सन्यम् ।

सन्वच्छे च रजस्तमसी । च च चैतम्यविष्वोवृग्राहितया प्रकाशस्यव्यपदेशो नेतरयोरस्यच्छत्या

तव्याहिस्याभावात् । पाण्यवस्य तुस्य व मणेविष्योवृग्राहिता न सोद्यावीमाम् । प्रकाशस्यविक्षतुरवमाध्य
भामती-ध्याख्या

सिखान्त—नाम-रूपात्मक प्रपन्त को देख कर अनुमान प्रमाण से तो केवल इतनी ही कल्पना की जा सकती बिक 'इदं कार्यंजातं कारणवत्, कार्यंत्वाद् घटादिवत्'। इससे अतिरिक्त वह कारण पदार्थं चेतन है ? या अचेतन ? इस प्रकार की विशेष कल्पना में अनुमान की गति नहीं हो सकती—यह आगे चल कर कहा जायगा, अतः इस नाम-रूपात्मक को विशेष कारण का निश्चय करने के लिए भगवान् वेद की ही शरण लेनी आवश्यक । जब वेद के द्वारा ही जगत् की कारण वस्तु का अधिगम करना है, तब—

पौर्वापर्यपरामर्शाद् यदाम्नायोऽञ्जसा वदेत्। जगहीजं तदेवेष्टं चेतमे च स आञ्जसः॥

विद अपनी तात्पर्य-ग्राहिका उपक्रमोपसंहारादि युक्तियों की सहायता से जो जगत् का कारण बताएगा, वही मानना होगा, वेद के द्वारा वह कारणता ब्रह्मरूप चेतन पदार्थ में ही सम्यक् प्रदिपादित है, क्योंकि ] वेद के अनेक प्रदेशों में 'तदैक्षत" (छां. ६।२।३) इत्यादि वचनों के द्वारा ईक्षण-कर्ता पुरुष से जगत् का जन्म कथित है। प्रधान और परमाणु आदि अचतन पदार्थों में मुख्य ईक्षितृत्व सीधे-सीधे नहीं घटता। 'सत्त्व गुण के अंग्रभूत ज्ञान के द्वारा प्रधान (प्रकृति | में जो ईक्षितृत्व सांख्याचार्य कहते हैं, वह सम्भव नहीं, क्योंकि प्रधान जड़ है, अतः मुख्यक्प से उसमें ईक्षण का कर्तृत्व उपपन्न नहीं होता। यदि पूछा जाय कि सत्त्व के माध्यम से प्रधान में यदि ईक्षितृत्व नहीं मा सकता, तब रजोगुण और तमोगुण से सत्त्व की विशेषता ही क्या रह जाती है? तो इसका सहज उत्तर है कि सत्त्व की वह विशेषता है—स्वच्छता, क्योंकि सत्त्वगुण स्वच्छ होता है, रज और तम अस्वच्छ होते हैं। स्वच्छ द्वय्य में ही चैतन्य के प्रतिबम्ब की ग्राहकता होती है, जा एव सत्त्व को प्रकाशक मान खिया गया है—"सत्त्वं छबु प्रकाशकमिष्टम्" (सां. का. १३)। रजोगुण और तमो गुण में अस्वच्छता होने के कारण प्रतिबम्ब-ग्राहित्व नहीं होता। यद्यपि स्कटिकादि मणि और छोछ (पत्यर) सभी समानरूप से पार्थव है, तथापि मणि में ही प्रतिबम्ब-ग्राहिता होती है, छोछादि

सम । तस्याम्नायतो नित्यक्षानस्वभावस्विनिद्धपात् । नम्बतः एवास्य नैसितृत्वं; नित्यस्य क्षानस्वभावभूतस्येक्षणस्याक्रियात्वेन ब्रह्मणस्तरः निर्मिसभावाभावात् । अक्रियानिमित्तस्य च कारकत्विनिवृत्तौ
तद्धधासस्य तद्विशेषस्य कर्तृत्वस्य निवृत्तेः । सत्यं ब्रह्मस्वभावस्यैतन्यं नित्यत्या न क्रिया, गाः स्वनविष्ठप्रस्य तत्तद्विषयोपधानभेवावच्छेरेन कृष्टिपतभेवस्यानित्यस्य कार्यायं चोपपद्यते । गाः वैश्वन्त्रभणे ईच्णे
सर्वविषये ब्रह्मणः स्वातन्त्र्यत्यक्षणं कर्तृत्वमुपपद्मम् । यद्यपि च कूटस्यनित्यस्यापरिणामिन मौवासीन्यमस्य
वास्तवं तथाय्यनाद्यनिर्वचनीयाविद्याविद्याविद्यम्पपद्मम् । यद्यपि च कृष्टस्यनित्यस्यापतिणामिन मौवासीन्यमस्य
वास्तवं तथाय्यनाद्यनिर्वचनीयाविद्याविद्याविद्यम् । चतन्यसम्यमानाधिकरुष्येन ज्ञातृत्वोपव्यच्छकः कृटस्यनित्याया वृत्तोः प्रति कर्तृत्वमीवृश्ययेवाभ्युपेयम् । चैतन्यसामानाधिकरुष्येन ज्ञातृत्वोपव्यच्यानस्य विद्यम् । नि प्राधानिकान्यस्य हिष्करुणानि त्रयोद्द्यस्य सत्त्वप्रवानाम्यपि स्वयमेवाचेतनानि तद्वृत्यस्य
स्वं वा परं वा वेवितुनुस्सहन्ते । नो च्यामा सहस्रमपि पाम्याः पन्यानं विद्यस्य । चक्रुष्यम्यकृतनस्य चितिन

# भामती-स्थास्या

में नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म में ही ईक्षितृत्व मुख्य रूप से घटता है, क्योंकि वेद के द्वारा उसमें नित्यज्ञानरूपता प्रतिपादित है, प्रधानादि में नहीं।

नित्यज्ञानस्वरूपता होने के कारण ही ब्रह्म में ईक्षण-कर्तृत्व सम्भव नहीं, क्योंकि घटादि कार्य (जन्य ) पदार्थों का ही कुलालादि में कर्तृत्व देखा जाता है, नित्य ज्ञानरूप ईक्षण कार्य (जन्य ) पदार्थ नहीं, अतः उसका कर्तृत्व ब्रह्म में क्योंकर होगा ? 'यत्र यत्र कारकत्वम्, तत्र तत्र क्रिया-निमित्तत्वम्—इस प्रकार व्यापकीभूत क्रिया-निमित्तत्व की निवृत्ति हो जाने से ब्रह्म में कारकत्व ही नहीं घटता, कारकत्व धर्म कर्तृत्वादि का व्यापक है, उसकी निवृत्ति हो जाने से उसके व्याप्यभूत कर्तृत्व की भी निवृत्ति हो जाती है, तब ब्रह्म में इंक्षणकर्तृत्व कैसे बनेगा ?

समाधान—यह सत्य है कि ब्रह्मस्वरूप ज्ञान नित्य है, कार्य (जन्य) नहीं, किन्तु स्वभावतः अनविष्ठित्र ज्ञान अपनी विषयरूप उपाधियों से अविष्ठित्र होकर वैसे ही कार्य (अनित्य) माना जाता है, जैसे घटादि से अविष्ठित्र होकर आकाश । फल्दः इस प्रकार के ईक्षणरूप ज्ञान को लेकर ब्रह्म में उसका "स्वतन्त्रः कर्ता" (पा. सू. १।४।५४) के अनुसार कर्तृत्व उपपन्न हो जाता है । यद्यपि इस कूटस्थ, नित्य और अपरिणामी ब्रह्म में औदासीन्य (अक्रियाकारित्व ) हो वास्तविक है, तथापि अन।दि और अनिर्वचनीय अविद्या से अविष्ठित्र होकर ब्रह्म क्रियावान् हो जाता है, ज्ञतः उसमें कर्तृत्व बन जाता है । सांख्याचार्यादि भी चिति शक्ति (पुष्ठष) को कूटस्थ और नित्य मानते हैं, अतः उन्हें भी बुद्धस्थ वृक्ति (क्रिया) का कर्तृत्व ऐसा ही स्वीकार करना होगा, क्योंकि ज्ञातृत्व जड़ में नहीं, चेतन में ही प्रतीत होता है।

प्रधान (प्रकृति) के द्वारा जो मन, बुद्धि और अहब्द्वाररूप त्रिविध अन्तःकरण, पौव ज्ञानेन्द्रिय और पाँच कर्मेन्द्रिय रूप दश्वविध बाह्य करण; सब मिलाकर तेरह प्रकार का करण-कलाप उत्पन्न किया जाता है— "करणं त्रयोदश्वविधम्" (सां. का. ३२)। वह सब सत्त्व गुण का कार्य होने पर भी अनेतन एवं उसकी वृक्तियाँ भी जह हैं, अतः वे न अपने को जान सकती हैं और न अपने से भिन्न विषय को। हजारों अन्धे यदि मिलकर किसी मार्ग पर चल पड़ते हैं, तब भी उस मार्ग का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, किन्तु आंखवाला व्यक्ति भने ही एक अनेला हो, यदि सब कुछ देख सकता है, तब वही आंखवाला व्यक्ति ही सभी का नेता माना जायगा। बुद्धिगत सत्त्व स्वयं अनेतन होकर जिस चैतन्य की छाया पत्ति के द्वारा

विम्बसंक्षाम्या चेवापन्नं चैतम्यस्य ज्ञातुस्वम् , चितिरेव ज्ञात्री स्वतन्त्रा, नास्तर्वहिष्करणान्यन्यसहस्रप्रतिमान्यस्वतन्त्राणि । न चास्याश्चितेः कृद्धस्यनित्याया अस्ति व्यापारयोगः । न च तवयोगेऽप्यज्ञातुर्वः
व्यापारवतामपि ज्ञातामज्ञत्वात् । तस्मावन्तःकरणवित्तनं व्यापारमारोप्य चितिशक्तौ कर्तृत्वाभिमानोऽग्तःकरणे । चैतन्यमारोप्य तस्य ज्ञातुत्वाभिमानः । सर्वया भवन्मतेऽपि नेवं स्वाभाविक वश्चिवपि
ज्ञातुत्वमिष तु ताव्यावहारिकमेवेति वरमार्थः । नित्यस्यात्मनो ज्ञानं परिणाम इति च भेवाभेवपक्षमपाकुर्वद्विरपास्तम् । कृदस्यस्य नित्यस्यात्मनोऽज्यापारवत एव भिन्नं ज्ञानं धमं इति चोपरिष्टावपाकरिव्यते । तस्मावस्तुतोऽनवण्डिन्नं चैतन्यं तस्वान्यस्वानिवंधनीयाव्याकृतन्त्र्याचिकीपितनामकपविषयाविकानं
सक्तानं कार्यं । कर्तः ईववरो ज्ञाता सर्वकः सर्वशिकिरिति सिद्धम् । तथा च श्रृतिः—

'तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । अन्नात्त्राणो मनः सस्यं लोकाः कर्मसु चामृतम् ।। यः सर्वतः सर्वविद् वाच ज्ञानमयं तपः । तस्मादेतद् ब्रह्म नामक्यममं च जायते' ॥ इति ।

तथसा ज्ञानेन अन्याकृतनामकपविषयेन पाने तद्वधाचिकीर्वावद्भवति । यथा कुविन्याविरस्थाकृतं पटावि बुद्धावालस्य चिकीर्वति । यक्कथर्मवान् वितीयधर्मोपजननेन उपचित उच्यते । स्थाचिकीर्वाया

# भामती-स्यास्या

चैतन्य प्राप्त करता है, उस मुख्य चैतन्य में ही ज्ञातृत्व होता है, वही चैतन्य तत्त्व स्वतन्त्र है, अन्तः करण या बहिः करणों का समूह वैसे ही कभी चेतन नहीं बन सकता, जैसे हजारों अन्धों का समूह चक्षुष्मान नहीं होता। इस मुख्य चिति शक्ति ( आत्मा ) में कूटस्थता, विभुता और नित्यता होने के कारण किसी प्रकार की क्रिया का सम्बन्ध नहीं। क्रिया का असम्बन्ध होने के कारण चैतम्य में अज्ञातृत्व नहीं कह सकते, क्रिया के अयोग से अज्ञातृत्व तब कह सकते थे, जबकि जातृत्व के प्रति क्रिया-सम्बन्ध व्यापक होता, किन्तु वैसा नहीं, वयोंकि जड़ पदार्थी में क्रिया का सम्बन्ध रहने पर भी जातृत्व नहीं माना जाता। अतः अन्तःकरणगत क्रिया का चिति शक्ति में आरोप करके ज्ञातृत्व का अभिमान होता । अथवा अन्तःकरण में वैतन्य मा आरोप करके ज्ञातृत्व का अभिमान होता है। सर्वथा आप (सांख्य) के मस में भी जातृत्व कहीं पर स्वामाविक ( अनीपाधिक ) नहीं होता, अपि तु सांव्यवहारिक जातृत्व बनता है। 'नित्य आत्मा का परिणाम ज्ञान है'-ऐसा भेदाभेदवादी भास्कराचार्य जो मानते हैं, वह पहले भेदाभेद पक्ष का निराकरण करते समय निराकृत हो चुका है। नित्य और क्रिया-रहित आत्मा का ज्ञान धर्म है - इस पक्ष का आगे चलकर (ब्र. सू. २।३।१८ में) सण्डन किया जायगा। वस्तुतः अनवच्छिन्न चैतन्य सत्त्वासत्त्व से भिन्न (अनिवंचनीय) व्याचिकीर्षित नाम-रूपात्मक विषय से अविच्छन्न होकर जो ज्ञानरूप कार्य बनता है, उसका कर्ता है -ईश्वर, वह सर्वज्ञ और सर्वेशक्ति-समन्वित होता है। जैसा कि श्रुति कहती है-"तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमिनायते । बन्नात् प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम् ।। ( मुण्ड. १।१।८ )। "यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः। तस्मादेतद् ब्रह्म नामरूपमन्नं च जायते" ( मुण्ड. १।१।१ )। 'तपः' झन्द से अन्याकृत नाम-रूपात्मक विषयावगाही ज्ञान विवक्षित है। 'चीयते' का अर्थ है - 'व्याचिकीर्षितो भवति,। जैसे जुलाहा अव्याकृत (तन्त्वा-दिरूप में अवस्थित अप्रकट ) पटादि का कुछ आकार अपनी बुद्धि में खींच कर निर्माण करना चाहता है। किसी एक धर्मवाले पदार्थ में द्वितीय धर्म का उत्पादन हो जान पर वह पदार्थ उपितत कहा जाता है। "ततोऽन्नमभिजायते" का अर्थ यह है कि व्याचिकीर्षा और उपचय

#### मामती

वोषवये सित ततो नामक्ष्यमन्तमदनीयं सावारणं संसारिणां व्याविकीविसमिश्वायते । तक्ष्मावव्यक्तित्वं व्याविकीविसाद् जन्नारमाणे हिरच्यगभें बह्मणे ज्ञानिक्षाक्ष्यविद्यानं जगत् सूत्रास्मा सावारणे ज्ञायते । यथाऽव्यक्तिता् व्याविकीवितात् पटाव् अवान्तरकार्यं द्वितन्तुकादि । तस्माण्य प्राणाद् भनआव्यं सङ्कृत्यविकल्याविध्याकरणारमकं ज्ञायते । ततो भ्याकरणारमकात् मनसः व्याविकाविष्याकरणारमकं ज्ञायते । तत्रे व्याविकाविष्याकरणारमकं ज्ञायते । तत्रे व्याविकाविष्याकरणारमकेण कर्माणि वर्मावर्मकृत्ये ज्ञायते । कर्मसु वामृतं कलं स्वगंनरकादि । तत्र्य स्वितिमत्त्रयोधंनीवर्मयोः सतोनं विनव्यतीथ्यमृतं यावद्वमावर्मभावीति यावत् । यः सर्वतः ।।।।।।।।।।।। सर्वविद्विशेषतो ।।।।। भगवतो ज्ञानमयं तथो वर्मो नायासमयम् । तस्माद् ब्रह्मणः पूर्वस्मावेतस्परं कार्य्यं ब्रह्म । जिल्ला भगवतो ज्ञानमयं तथो वर्मो नायासमयम् । तस्माद् ब्रह्मणः पूर्वस्मावेतस्परं कार्य्यं ब्रह्म । ज्ञानक्ष्यममं वर्मोदियवादि ज्ञायत् इति । तस्मात् प्रवातस्य साध्यावस्थायमंत्रीक्षित्यत्वात् , क्षेत्रज्ञानं च सत्यिष चैतायस्य सर्गावै विवयानीक्षणात् , युव्यसम्भवेनोपचाराध्ययस्य युक्तिसद्वत्वत् , संञये च तत्प्रायपाठस्य निम्नायकत्वात् , ।।। तु मुक्यस्योत्सिकत्वन निभ्रये सित संञ्चामावाव्यविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याव

# भामती-व्याख्या

के हो जाने पर नाम-रूपात्मक प्रपन्त अन्न ( भोग्यवर्ग ) के रूप में उत्पन्न होता है। वस व्याचिकीषित अध्यक्त से प्राण (हिरण्यगर्भ, ब्रह्म की ज्ञान-शक्ति और क्रियाशक्ति का अधि-ष्ठानभूत सूत्रात्मा ) वैसे ही उत्पन्न होता है, जैसे - व्याचिकी जित एकतग्रवात्मक पट से बहु-तन्त्वात्मक पट उत्पन्न होता है। उस प्राण तत्व से मनःसंज्ञ क संकल्प-विकल्पात्मक वस्तु उत्पन्न होती है। उस मन से 'सत्य' शब्द-वाच्य आकाशादि जगत्, उस से क्रमशः भू, भुवः और स्वः ये तीन लोक, उन लोकों में मनुष्य एवं वर्णाश्रमोचित कर्म (धर्माधर्म) उत्पन्न होते हैं। धर्म और अधर्म से स्वर्ग-नरकादि रूप फल उत्पन्न होता है, [उसको अमृत (अविनाषी) इसलिए कहा जाता है कि वह अपने कारणीभूत धर्म और अधर्म के रहने पर नष्ट नहीं होता, धर्माधर्म-पर्यन्त स्थायी होता है ] । दूसरी श्रुति का अर्थ यह है कि 'ग्र: सर्वंज्ञ:' जो सर्वविषयक सामान्य ज्ञानवान् और सर्ववित् (विशेषतः सर्वविषयक ज्ञानवान् ) है, जिस परमेश्वर को तप ज्ञानात्मक है, उस परब्रह्म परमेश्वर से यह ब्रह्म (बृहत् कार्य ) नाम, रूप एवं ब्रीहि आदि 📨 उत्पन्न होता है। फलतः साम्यावस्थापन्न प्रधान में ईक्षितृत्व, सर्गारम्भकालीन जीवों में विषय का ईक्षण सम्भव ा होने के कारण ब्रह्म को ही जगत् का उपादान कारण मानना पड़ता है। जब कि ब्रह्म में मुख्य सर्वज्ञत्व बन सकता है, तब प्रघानादि में गीण सर्वज्ञत्वादि मानना अन्याय है। 'तत्त्वमित' आदि श्रुतियों के द्वारा मुमुक्षु जीव को प्रधानात्म-कता का उपदेश अवधार्थ होने के कारण मुक्ति का साधक न होकर बाधक है। तेज और जलादि में मुख्य ईक्षितृत्व सम्भव न होने के कार्ण गौण ईक्षितृत्व का आश्रयण अगत्या किया जाता है, ब्रह्म में वैसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ब्रह्म में ईक्षण-कर्तृत्व निश्चित है, सन्दिग्ध नहीं, जहाँ सन्देह होता है, वहाँ ही प्राय-पाठ को निर्णायक माना जाता है, बहा में तो मुख्य ईक्षितृत्व ही सहज-सिद्ध है। फिर भी यदि प्राय-पाठ को महत्त्व देकर गौण ईक्षितृत्व सिद्ध किया जाता है, तब चारों ओर भीलों से आकीर्ण देश में रहनेवाले ब्राह्मण को भी किरात (भील) ही मानना पड़ेगा। परिशेषतः अनादि एवं अनिर्वचनीय अविद्या की सहायता से सिच्चदात्मक ब्रह्म ही समस्त जगत् का वैसे ही उपादान कारण सिद्ध होता है,

'तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽस्रजत' (छाग्दो० ६।२।३) इति । तत्रेदंशब्द-वाच्यं नामकपन्याकृतं जगत्मागुत्पत्तेः सदात्मनावधार्यं तस्यैव प्रणापा सच्छव्दवा-च्यस्येक्षणपूर्वकं तेजःप्रभृतेः स्रष्टृत्वं दर्शयति । तथान्यत्र —'बात्मा वा द्दमेक प्रणाप

#### मामती

प्रधानपरमाध्वादि । अञ्चर्धं हि तत् । न ■ प्रधानं परमाध्यो वा तवितरिक्तसर्थज्ञेदवराधिष्ठिता जगतुपा-वानमिति साम्प्रतम्, तेषां भेवेन काम्यंश्वात् । कारणात्कार्याणां भेवामावात् । कारणज्ञानेन समस्तकार्य-परिज्ञानस्य मृदादिनिवकंनेनागयेन प्रसाधितत्थात् । भेवे ■ तदनुष्पतः । जाणाः 'एकमेधाहितीयं' 'नेह नानास्ति किञ्चन' 'मृत्योः च मृत्युमाध्नोति' इत्याविधिवंहिष्यंचीभिवंद्यातिरिक्तस्य प्रपञ्चस्य प्रति-पेयाच्येतनोपावानमेव जगद् भुजञ्ज इवारोपितो रज्ज्ञ्यादान इति सिद्धान्तः । सदुपावानस्य हि सिद्धे जगतस्तदुपावानं चेतनमचेतनं वेति संशय्यं मीमांस्येत । अद्यापि तु सदुपावानत्वमसिद्धमित्यत् आह क्ष तत्रेवंशव्यवाच्यम् ■ इत्यादि ■ वर्शयति ■ इत्यन्तेन । तथापीकिता पारमाधिकप्रधानकेत्रशातिरिक्त ईश्वरो भविष्यति, यथाहुहरण्यगर्मा इत्यतः श्रुतिः पठिता 'एकमेवाद्वितीयम्' इति, 'बहु स्थाम्' इति

# भामती-व्यास्या

जैसे शुक्ति पदार्थं अपने में अध्यस्त रजत का, महमरीचि-पुञ्ज अपने में समारोपित जल का और एक चन्द्रमा अपने में अवभासित द्वितीय चन्द्र का उपादान कारण होता है।

सांख्य-सम्मत प्रधान (प्रकृति) वैशेषिकाच्युपगत परमाणु आदि पदार्थ जगत् के कभी भी उपादान कारण नही बन सकते, क्योंकि वे अशब्द (प्रमाण-रहित) हैं। यद्यपि प्रधान और परमाण्वादि जड़ पदार्थ हैं, तथापि ईश्वर से अधिष्ठित होकर जगत् के उपादान क्यों न हो सकेंगे?' इस प्रकृत का उत्तर यह है कि मृदादि कारण से घटादि कार्य का भेद नहीं होता, किन्तु जगत् से प्रधानादि का भेद सिद्ध है। अत एव श्रुति ने एक कारण के ज्ञान से समस्त कार्य का ज्ञान मृदादि दृष्टान्त के द्वारा सिद्ध किया है—'यया सोम्यैकन मृत्पिण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञातं स्याद्, वाचारम्भणं विकारो नामध्यम्" (छां. ६।१।४)। कार्य और कारण का भेद मानने पर एक कारण के ज्ञान से समस्त कार्य का ज्ञान सम्भव न हो सकेगा।

दूसरी बात यह भी है कि "मृत्योः स मृत्युमाप्नोति, य इह नानेव पश्यिति" ( बृह. उ. ४।४।१९ ) इत्यदि बनेक श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म से अतिरिक्त प्रपन्न का प्रतिषेध किया गया है, अतः यह प्रपन्न वैसे ही ब्रह्मोपादनक सिद्ध होता है, जैसे—रज्जु में आरोपित सर्प रज्जूपादानक होता है। जब यह सिद्ध हो जाय कि जगत् का उपादन कोई सत् तत्त्व है, तब उसमें वह 'सत्' पदार्थ नेतन है ? अथवा अनेतन ? इस प्रकार का सन्देह उठाकर यह प्रस्तुत विचार किया जा सकता था, किन्तु सदुपादानकत्व तो जगत् में अभी तक सिद्ध नहीं किया गया, अतः भाष्यकार कह रहे हैं—"तत्रदंशव्दवाच्यं नामक्ष्यत्यावृतं जगत् प्राग् उत्पत्तेः सदात्मनावधायं तस्येव प्रकृतस्य सच्छव्दवाच्यस्येक्षणपूर्वकं तेजःप्रभृतेः स्रष्टृत्वं दर्श-यति"। अर्थात् 'तेज' आदि शब्दों के द्वारा उसी सत् या नेतन तत्त्व की उपस्थिति कराकर उसी में मुख्य ईक्षण प्रतिपादित हैं, अतः वहाँ गौण ईक्षण का प्रसङ्ग ही नहीं कि गौण ईक्षण मानना आवश्यक हो। 'सत्' पद के द्वारा पारमाधिक वस्तु का ग्रहण कर लेने पर भी प्रधान और परमाणु से अतिरिक्त योग-सम्मत ईश्वर को जगत् का उपादान कारण क्यों न मान लिया जाय ?' इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए "एकमेवाद्वितीयम्"—यह श्रुति पढ़ दी है। एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्व का ही ग्रहण 'सत्' पद के द्वारा किया जा सकता है, अन्य किसी पदार्थ का नहीं। "बहुस्यां प्रजायेय" इस श्रुति के हारा भी एक अद्वितीय नेतन तत्त्व

वासीत्। नार्थित्कचन मिषत्। च ईक्षत लोकान्तु सजा इति। स इमाँक्लोकान-स्जत' (पेत० १।१।१) इतीक्षाप्विकामेव सृष्टिमाचक्षे। क्वचिच्च षोडशकलं पुरुषं प्रस्तृत्याह —'स ईक्षांचके। स प्राणमस्जत' (प्रश्न० ६।३) इति। ईक्षतेरिति च धारवर्थनिवेशोऽभिमेतः, यजतेरितिचत्। न घातुनिवेशः। तेन 'यः सर्वकः सर्वविद्यस्य

भामती भेतनं कारणमात्मन एव बहुमाबमाह । तेनापि कारणाच्चेतनाविभन्नं कार्यमवगम्यते । यद्यप्याकाशासा भूतसृष्टिस्तथाचि तेओकन्नानामेव त्रिवृत्करणस्य विविधातस्थात् तत्र तेजसः प्राथम्यात् तेजः प्रथममृक्तम् । एकमहितीयं जमबुपादानमिस्यत्र श्रुत्यन्तरमपि पठित 🖩 तथान्यत्र 🗷 इति । अहा चतुन्यादशक्षपं चोडशः कलम् । तदाया, प्राची प्रतीची दक्षिणोदीचीति चतस्रः कला अद्याणः । प्रकाशवान् नाम प्रवतः पादः । तबर्दं शकः । 📖 पृथिव्यन्तरिसं श्लोः समुत्र इत्यपराक्षतवाः 💶 द्वितीयः पादोऽनन्तवाद्गाम । तथान्तिः सूर्यअन्त्रमा विकृतिति चतलः कलाः, 🗷 ज्योतिव्यामाम तृतीयः वादः । प्राणश्रक्षः श्रोतं वानिति चतनः कलाः स चतुर्वं बागानवामामा ब्रह्ममः पादः । तदेवं बोडशकलं घोडशावयवं ब्रह्मोपास्यमिति । स्थादे-तत् । ईक्षतेरिति क्ष्तिषा बातुस्वरूपमुच्यते, न चाविवक्षितार्थस्य बातुस्वरूपस्य बेतनोपावानसाधनस्वसम्भव इध्यतआह ''ईप्रतेः'' इति । धारवर्धनिर्वेद्योऽभिमतः, विवयिका विवयलक्षणात् । प्रसिद्धा सेयं सम्बन्धमह

भामती-व्याख्या ही मृष्टि के रूप में अपना बहुभाव प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए भी चेतन से जगत् अभिन्न ही प्रतीत होता है। यद्यपि आकाशादि से पाँच भूतों की सृष्टि दिखाई है, अतः पञ्चीकरण प्रक्रिया सर्व-सम्मत प्रतीत होती है। तथापि यहाँ तेज, जल और अन्न (पृथिवी) इन तीनों का निवृत्करण विवक्षित है—''तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकामकरोत्'' (छां. ६।३।३)। तीनों में तज का प्रथम उल्लेख होने के कारण तेज की प्रथम चर्चा की गई है। एक अद्वितीय तत्त्व ही जगत् का उपादान कारण है—इस अर्थ की साधिका अन्य श्रुति प्रस्तुत की जाती है—'तथा अन्यत्र आत्मा वा इदमेक एवाग्रे आसीत्, नान्यत् किंचन मिषत् । स ईक्षत लोकान्तु सृजा इति" (ऐत. १।१।२)। ब्रह्म चतुष्पात्, अष्टशफक और षोडशकलावाला है, अर्थात् (१) पूर्व, (२) पश्चिम, (३) दक्षिण और (४) उत्तर—ये चार कलाएँ ब्रह्म का 'प्रकाशवान्' नामक प्रथक पाद (खुर) हैं। (४) पृथिवी, (६) अन्तरिक्ष, (७) द्यौ: और (८) समुद्र-ये चार कलाएँ बहा का 'अनन्तवान्' नामक द्वितीय पाद हैं। (९) अग्नि, (१०) सूर्य, (११) चन्द्रमा और (१२) विद्युत्—ये चार कलाएँ 'ज्योतिष्मान्' नामक तृतीय पाद हैं। (१३) प्राण, (१४) चक्षु, (१४) श्रोत्र और (१६) वाक्—ये चार कलाएँ 'आयतनवान्' नामक चतुर्थं पाद हैं। इस प्रकार चतुष्पात् और षोडश कला-युक्त ब्रह्म उपास्यरूप से निर्दिष्ट हुआ है। गौ आदि के प्रत्येक पर में जो एक फटा हुआ खुर होता है, उसके प्रत्येक भाग को शफ कहते हैं, अतः पशु के चार पाद और आठ शफ माने जाते हैं। 'चेतनमेव जगदुपादान भवति, ईसतेः'—इस विवक्षित अनुमान में 'ईसतेः' का अयं

बया है ? 'इक्षति' शब्द में यदि 'स्तिप' का निर्देश माना जाता है, तब ''इक्स्तिपी धातुनिर्देश विहितीं (तं. वा. पृ. ३७९) इसके अनुसार 'इक्षतेः' का अर्थ होता है—'ईक्षिधातोः'। नेतनगत अगदुपादानता की साधक ईक्षधातु नहीं, अपितु ईक्षणरूप अर्थ साधक होता है, अतः नहा गया है — 'ईक्षितेरिति धात्वर्थनिर्देशोऽभिप्रेतः । 'इन्' और 'श्तिप्' कहीं-कहीं अर्थ के भी निर्देशक माने गये हैं—"कविदर्थेऽपि चातुमिक्श्तिबन्तं प्रयुञ्जते—यिजः, यजित इति च" (इं. वा. पृ. ३७९) । अथवा सब्दपरक इक् और ितप् की वाच्यार्थ में लक्षणा की जा सकती है । यह लक्षणा अत्यन्त प्रसिद्ध है—"यजतेरितिवत्" । ईक्षणरूप पदार्थ चेतन में ही सम्भव शानमयं तपः । तस्मादेतद्व्रह्म नाम सपमन्नं च जायते' ( मुण्ड० १।१।९ ) इत्येवमादी-न्यपि सर्वत्रेश्वरकारणपराणि वाक्यान्यदाहर्तव्यानि ।

यस्कं सस्वधमंण कानेन सर्वकं प्रधानं मविष्यतीति, तश्रीपपद्यते। निहु प्रधाना-वस्थायां गुणसाम्यात्सस्वधमों कानं संमवति। ननूकं, सर्वकानशक्तिमस्वेन सर्वकं मिव-ष्यतीति। तदिप नोपपद्यते। यदि गुणसाम्ये सित सस्वव्यपाश्रयां कानशक्तिमाश्रित्य सर्वकं प्रधानमुख्येत, कामं रजस्तमोव्यपाश्रयामि कानप्रतिवन्धकशक्तिमाश्रित्य किविज्वमुख्येत। अपि च नासाक्षिका सस्ववृत्तिर्जानातिना अभिधीयते। न चाचेतनस्य प्रधानस्य साक्षित्वमस्ति। तस्मादनुपपन्नं प्रधानस्य सर्ववत्वम् । योगिनां तु चेतन-त्वात्सस्वोत्कर्षनिमित्तं सर्ववत्वमुपपन्नमित्यनुदाहरणम्। गण पुनः साक्षितिमत्तमीक्षि-

#### भामती

■ यसतेरितिवत् इति ■ । ७ यः सर्वतः ७ इति सामाग्यतः, ७ सर्ववित् ■ इति विशेवतः । सांस्थीयं स्वमतसमाधानमृपन्थस्य दूवयित् । "यस्कः सस्वधनेंव" इति । प्रृतः सांस्थमृरथापयिति ■ मनुकल् इति ■ । परिहरिति । ■ तविष इति ७ । समुदाचरवृष्टित तावस्र सवित सर्वः, गुणवैषव्यप्रसञ्जेन साम्यानृपपक्षः । न चाव्यक्तेन क्षेण साम्युप्युभ्यते, रजस्तमसोस्तरःप्रतिवन्धस्याि सुक्ष्मेण क्षेण सद्भाः वादित्यवैः । अपि च चैतन्यप्रधानवृत्तिवचनो जानाितनं चाचेतने वृत्तिमात्रे वृष्टचरप्रयोग इत्याह ■ अपि च नासाक्षिका इति ■ । कथं तिह योगिनां सर्वाद्योत्ववेहतुकं सर्वज्ञत्विस्यत आह ■ योगिनां ■ इति ७ । सर्वाद्योक्तव्यां हि योगिनां चैतन्यधक्षुत्मतानुपकरोति नान्यस्य प्रधानस्यार्थः । यदि तु कापि-स्मतम्यहाय हैरच्यगर्भमास्योयेत तत्राप्याह ७ ॥ पुनः साक्षितिमत्तम् इति ७ । तेवामित हि प्रकृष्ट-सर्योपावानं पुरुवविशेवस्यैव वसेशकर्मिवपकाशयापरामृष्टस्य सर्वज्ञरचं, न तु प्रधानस्यावेतमस्य । तविव

भामती-व्याख्या

होने के कारण जगदुपादानत्व उपपन्न होगा, प्रधानादि जड़-वर्ग में नहीं। 'यः सर्वज्ञः सर्ववित्'—इस श्रुति में सामान्यतः सर्वविषयावगाहिज्ञानवत्त्व 'सर्वज्ञ' पद से और 'सर्ववित्' पद से विशेषतः सर्वविषयावगाहिज्ञानवत्त्व विवक्षित है, अतः पुनक्ति दोष नहीं।

सांख्य-मत का अनुवाद करके निरास किया जाता है- "यत्तु सत्त्वधर्मेण ज्ञानेन सर्वज्ञं प्रधानं भविष्यतीति, तन्नोपपद्यते"। सांख्य-मत का पुनः उज्जीवन किया जाता है-"ननूक्तं सर्वज्ञानशक्तिमत्त्वेन सर्वज्ञं भविष्यतीति"। उसका भी परिहार कियां जाता है-"तदिप नोपपद्यते"। साम्यावस्था में सत्त्व को यदि कार्यकारी माना जाता है, तब साम्य भक्त होकर गुण-वैषम्य हो जाता है। अध्यक्तरूप से ज्ञान का ग्रहण करने पर उसी रूप से रजोगुण और तमोगुण का अवस्थान है, अतः उस ज्ञान का प्रतिबन्ध भी मानना होगा। 'जानाति' पद से साक्षी चेतन की ज्ञानरूप वृत्ति का अभिधान होता है, अतः 'प्रधानं जानाति'-ऐसा प्रयोग वैसे ही नहीं हो सकता, जैसे 'घटो जानाति', 'पटो जानाति'-ऐसा प्रयोग-"अप ग नासाक्षिका सत्त्ववृत्तिजीनातिनाभिधीयते"। यदि सत्त्वोत्कर्व का 'ज्ञान' पद से ग्रहण नहीं हो सकता, तब योगियों के लिए सर्वज्ञत्व का व्यवहार कैसे होगा ? इस गण का उत्तर दिया जाता है—"योगिनां तु चेतनत्वात्"। जैसे बाह्य आलोक अखिवालों का ही उपकार कर सकता है, अन्धों का नहीं, वैसे सत्त्वगुण का उत्कर्ष चेतनरूप योगियों का ही उपकारक सिद्ध होता है, प्रधानादि जड़ पदार्थों का नहीं। यदि कपिल-मत को छोड़ कर हिरण्यगर्भ-प्रचारित योग-मत अपनाया जाता है, तब भी उचित नहीं—''अथ पुनः साक्षिनिमित्तमीक्षितृत्वं प्रधानस्य कल्प्यते"। योग-मत के अनुसार भी प्रकृष्टसत्त्व-प्रयुक्त सर्वज्ञस्व क्लेश, कमं, विपाक और आशय से रहित चेतन पुरुष (ईश्वर) में ही माना गया है,

तृत्वं प्रधानस्य करुयेत, यथाग्निनिमित्तमयःपिण्डादेर्देग्धृत्वम् ; तथा सति यित्रिमित्त-मीक्षितृत्वं प्रधानस्य तदेव सर्वद्रं मस्यं ब्रह्म जगतः कारणमिति युक्तम् ।

यत्पुनक्कं — ब्रह्मणोऽपि ॥ मुख्यं सर्वाद्यत्वमुपपद्यते, नित्यद्यानिकयत्वे द्यानिकयां प्रति स्थातन्त्र्यासंभवादिति । अत्रोध्यते — इदं ताश्चद्रवान्प्रष्टस्यः, कथं नित्यद्यानिक-यत्वे सर्वाद्यत्वानिदिति । यस्य हि सर्वाधिषयावभासनस्भ नानं नित्यमस्ति सोऽसर्विद्य इति विप्रतिषिद्धम् । अनित्यत्वे हि द्यानस्य कदाचिज्ञानाति कदाधिक जानाती-त्यसर्वाद्यस्यापि स्यात् । नासौ ज्ञाननित्यत्वे दोषोऽस्ति । ज्ञाननित्यत्वे ज्ञानविषयः स्वातन्त्र्यव्यपदेशी नोपपद्यत इति चेक्ष, प्रततोष्ण्यप्रकाशेऽपि सवितरि दहति प्रकाशः वतीति स्वातन्त्रव्यपदेशदर्शनात् । नतु सवितुर्वाद्यप्रकाश्यसंयोगे सति दहति प्रकाश्यस्तिति स्थपदेशः स्यात् , नतु ब्रह्मणः प्रागुत्पत्तेर्वानकर्मसंयोगोऽस्तीति विषमो द्यानः । नः असत्यपि कर्मणि सविता प्रकाशत इति कर्तृत्वस्थपदेशदर्शनात् । प्रमण्

# भामती

चाहैतक्षृतिभिरपास्तमिति भावः। पूर्वपक्षवीक्षमनुभावते ■ यत् पुनरक्तं बहाजोऽिव इति ■। चैतन्यस्य चुत्रस्य नित्यत्वेऽप्युपहितं सविनर्यं, कार्यभाकाशिनव घटाविष्ण्यन्नभिरयभित्रस्याय परिहरित ■ इदं तावद्भवान् इति ७। ७ प्रततीब्व्यपकाशे सवितरि ■। इत्येतविष विषयाविष्ण्यनप्रकाशः कार्यमित्येतव-भिप्रायम्। वैषम्यं चोवयति । ■ ननु सवितुः इति ७ कि वास्तवं कर्माभावमिप्रमेश्य वैषम्यमाह्रभवान् ? ॥ तिद्वविधाभावम् ? तत्र यदि तद्विवधाभावं, ॥ प्रकाशयतीत्यनेन मा ॥ साम्यं, प्रकाशत इत्यनेन त्वस्ति । मह्यत्र कर्मं विविधातम् । ॥ प्रकाशस्यभावं प्रत्यस्ति स्वातन्थं सवितुरिति परिहर्ति ७ नासस्यिव कर्मण इति ■। असस्ययीत्यविविक्तिऽपीत्यर्थः । अस्य वास्तवं कर्माभावमित्रस्थाय

# भामती-व्याख्या

अचेतन प्रधान में नहीं। अहेत श्रुतियों के द्वारा इस सर्वज्ञत्व का भी खण्डन किया जा चुका है।

पूर्वपक्षोद्धावित दोष का अनुवाद करते हैं—"यत्पुनहक्तं ब्रह्मणोऽपि न मुख्यं सर्वज्ञत्वमुपपद्यते, नित्यज्ञानिकयत्वे ज्ञानिक्रयां प्रति स्वातन्त्र्यासम्भवात्"। चैतन्यस्वरूप ज्ञान दो
प्रकार का है—(१) निरविच्छन्न और (२) साविच्छन्न। यद्यपि निरविच्छन्न या शुद्ध ज्ञान
नित्य है, तथापि साविच्छन्न ज्ञान वैसे ही अनित्य या कार्यरूप माना जाता है, जैसे—
घटाद्यविच्छन्न आकाश। इस आशय से उक्त दोष का उद्धार किया जाता है—"इदं तावद्
भवान् प्रष्टव्यः कथं नित्यज्ञानिक्रयत्वे सर्वज्ञत्वहानिः ?"

भाष्यकार ने जो कहा है कि "प्रततौष्ण्यप्रकाशे सिवतिर दहित प्रकाशयतीति स्वातन्त्र्य-व्यपदेशदर्शनात्"। वह भी इसी आशय से कहा है कि यद्यपि वस्त्रादि का दाहक सूर्य-प्रकाश पहले से विद्यमान है, अभी उत्पन्न नहीं हुआ, तथापि सूर्यकांत मिण में प्रतिफल्लित (सोपाधिक) प्रकाश उत्पन्न हुआ माना जाता है, जिसको लेकर सूर्य में दाह-कर्तृत्व का व्यवहार हो जाता है।

शक्का — सूर्य में दाह्य और प्रकाश्य पदार्थ के संयोग का जनक व्यापार होने के कारण दहित और प्रकाशयित — ऐसा व्यवहार हो जाता है, किन्तु ब्रह्म में ज्ञान की उत्पत्ति से पहले घटादि कर्म कारण के साथ न तो ब्रह्म का संबोग ■ शा होता है और न संयोग-जनक कोई व्यापार ही ब्रह्म में उत्पन्न होता है, 'ब्रह्म सव जानाति' — ऐसा व्यवहार क्योंकर होगा ?

समाधान—दाह्य (दाह क्रिया के कर्मभूत ) पटादि के साथ सूर्य का सम्बन्ध होने पर ही सूर्य में 'दहति'—यह व्यवहार होता है—यह बावश्यक नहीं, क्योंकि पटादि पदार्थी के नहोने पर भी 'सविता प्रकाशते'—ऐसा व्यवहार देखा जाता है, इसी प्रकार ज्ञान के

सत्यिष ज्ञानकर्मणि ब्रह्मणः 'तदैश्वत' ( छान्दो० ६।२।३ ) इति कर्तृत्वव्यपदेशोपपत्तेनं वैषम्यम् । कर्मापेक्षायां तु ब्रह्मणीक्षातृत्वश्चतयः सुतरामुपपत्ताः । कि पुनस्तत्कर्म, यत्यागुत्पसेरीश्वरद्वानस्य विषयो भवतीति ? तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीये नामकपे अध्याकृते व्याचिकीर्षिते इति ब्र्मः । यत्यसादाद्वि योगिनामप्यतीतानागतिवषयं प्रत्यक्षं ज्ञानमिन्छन्ति योगशास्त्रविदः, किमु चक्तव्यं तस्य नित्यसिद्धस्येश्वरस्य सृष्टि-स्थितसंद्वतिविषयं नित्यञ्चानं भवतीति ।

यद्प्युक्तं प्रागुत्पसेर्वद्वाणः शरीरादिसंबन्धमन्तरेणेक्षित्त्वमनुपपन्नमिति, न तच्यो-

#### भामती

वेषस्यम् च्यते, तम्न, असिद्धत्वात् कर्माभावस्य, विवक्षितत्थाच्यात्र कर्मण इति परिहरति कर्मापेक्षायां हित क्षः। यासां सित कर्मण्यविवक्षिते असीनामुपपत्तिस्तासां सित कर्मण्य विवक्षिते सुप्तरामित्यर्थः। यास्रसावत् इति क्षः। यास्र भगवत ईश्वरस्य प्रसावात्तस्य नित्यसिद्धस्येश्वरस्य नित्यं ज्ञानं भवतीति किम् वक्षत्र्यमिति योजना । यथाहुर्योगशास्त्रकाराः । ॥॥ प्रस्यक्चेतनाविगमोऽत्यन्तरायामावश्वः इति ।

# भामती-व्याख्या

कर्मकारकभूत जगत् के न होने पर भी ब्रह्म में ईक्षण-कर्तृत्व का व्यवहार निभ जाता है। आशय यह है कि शङ्कावादी क्या वास्तविक कर्म और कर्माभाव को लेकर सूर्य और ब्रह्म में वैषम्य सिद्ध करना चाहता है कि सूर्य-प्रकाश का कर्मकारक रूपादि पदार्थ विद्यमान है और महा के ज्ञान का कर्मभूत जगत् अपनी उत्पत्ति से पहले नहीं ? अथवा कर्म के अविवक्षितत्व को लेकर वैषम्य दिखाना चाहता है कि सिवतृप्रकाश का रूपादि कमें सत् भी है और विवक्षित भी है, किन्तु ब्रह्म-ज्ञान का कर्मभूत अध्यस्त प्रपन्त होने पर भी अविवक्षित है। कर्म के विवक्षाभाव को लेकर यदि वैषम्य विवक्षित है, तब 'सविता प्रकाशयति'-ऐसा सकर्मक धातु का प्रयोग बहा के लिए 'बहा प्रकाशयति' ऐसा साम्य न होने पर भी 'प्रकाशते' —ऐसे प्रयोग का साम्य है ही, क्योंकि प्रकाशते'-यह अकर्मक धातू का प्रयोग है, कर्म की विवक्षा और विवक्षा के अभाव का प्रसङ्ग ही नहीं उठता। यदि प्रकाशस्वक्रप कर्म की अपेक्षा सविता में स्वतन्त्र कर्तृत्व माना जाता है, तो उसका परिहार किया गया है कि "न, असत्यपि कर्मणि"। अर्थात् कर्म के अविवक्षित होने पर भी सविता में कर्तृत्व-व्यवहार होता है-'सविता प्रकाशते।' सविता के प्रकाश का वास्तविक कर्मकारक घटादि पदार्थ है, किन्तु ब्रह्म-ज्ञान का वास्तविक कर्म नहीं —इस प्रकार विषयता यदि अभिप्रेत है, तब वह सम्भव नहीं, क्योंकि ब्रह्म-ज्ञान का कर्माभाव ही सिद्ध नहीं, क्योंकि यहाँ कर्म विवक्षित है-"कर्मापेक्षायां तु ब्रह्मणीक्षातृत्वश्रुतयः सुतरामुपपन्नाः"। जिन श्रुतियों की सत् किन्तु अविवक्षित कर्म में उपपत्ति हो जाती है, उन श्रुतियों की अनिर्वचनीय नाम-ह्रपात्मक प्रपन्तह्य सत् एवं विवक्षित कर्म में सुतरां (भली प्रकार) उपपत्ति हो जाती है। "यत्प्रसादाद्धि"। जिस परमेश्वर की कृपा से योगियों को अतीतानागत विषय का ज्ञान-लाभ भाना जाता है, उस नित्य सिद्ध ईश्वर का सर्वविषयक ज्ञान नित्य क्यों न होगा? ईश्वर की कृपा से योगियों को सर्वविषयक ज्ञान की प्राप्ति योगसूत्रकार ने कही है-"ततः प्रत्यक्वेतनाऽधिगमोऽ-प्यन्तरायाभावश्व" (यो. सू. १।२९)। इस सूत्र के भाष्य में कहा गया है—"मिक्तिविशेषादा-विजत ईश्वरस्तमनुगृह्णाति ज्ञानवैराग्यादिना"। योगी की विशेष (अनन्य ) भक्ति के द्वारा प्रसादित ईश्वर उस पर ज्ञान और वैराग्य-प्रदान करने का अनुग्रह करता है।

यह जो आक्षेप किया गया कि प्रपञ्च की उत्पत्ति से पहले शरीरादि साधनों के न होने के कारण ईक्षण और ईक्षण-कर्तृत्व क्योंकर बनेगा ? वह आक्षेप उचित नहीं, क्योंकि यमवतरितः सिंचतप्रकाशवद्वस्याणे झानस्वकपनित्यत्वे झानसाधनापेक्षानुपपसेः। अपि चाऽविद्यादिमतः संसारिणः शरीराघपेक्षा झानोत्पित्तः स्यात् , न झानप्रतिबन्ध-कारणरिहतस्येश्वरस्य । मन्त्रौ चेमाचीद्वधरस्य शरीराघनपेक्षतामनावरणझानतां च दर्शयतः — 'न तस्य कार्यं करणं च विद्यते ॥ तत्समझाम्यधिकश्च दृश्यते । पराऽस्य शिक्तिविधिव वृष्यो स्वामाविकी झानबलित्रया च' (श्वेता०६।६) इति । 'अपाणिपादो जवनो प्रहोता पश्यत्यचक्षः च श्रृणोत्यकणः। स वेसि वेषं न च तस्यास्ति वेत्ता तमादुरम्यं पुरुषं महान्तम्' (श्वेता०६।१९) इति च । नत्रु नास्ति तायज्ञान-प्रतिबन्धकारणवानोश्वराद्वस्यः संसारी, 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोस्ति विद्याता' (वृह०३।७।२३) इति अतः। तत्र किमिदमुच्यते ससारिणः शरीराघपेक्षा झानोत्पत्तिनेश्वरस्येति ? अत्रोच्यते —सत्यम् , नेश्वरादन्यः संसारी, तथापि वेहादि-संघातोपाधिसंबन्ध इष्यत प्य, घटकरकणिरिगुहाचुपाधिसंबन्ध इच व्योमनः। तत्स्वतक्ष शब्दप्रत्ययव्यवदारो लोकस्य दृष्टो घटिच्छद्रं करकाविष्छद्रमित्यादिराका-शाब्यतिरेकेऽपि, तत्कृता चाकाशे घटाकाशादिभेदिमध्याबुद्धिः। दश्यते चाना। एव सतो

भामती

तःद्भाष्यकाराश्च भक्तिविशेषावार्वजित ईश्वरस्तममुगृह्णाति ज्ञानवैराग्याविनेति क्षतिवित्रकाशवव् इति । वस्तुतो निरयस्य कारणानपेक्षां स्वरूपेणोक्स्या ध्यतिरेकमुखेनाप्याह क्ष अपि चाविद्याविमतः इत्यावि । आविद्यहणेन कामकर्मीवयः संगृह्यन्ते । न न ज्ञानप्रतिवम्धकारणरहितस्य इति क्ष । संसारिणां वस्तुतो निरयज्ञानस्थेऽप्यविद्यावयः प्रतिवम्धकारणानि सन्ति, न तु ईश्वरस्याविद्यारहितस्य ज्ञानप्रतिवन्धकारण
इति भावः । न विच्न कार्यमावरणाचपममो विद्यते, अनावृतस्यविति भावः । ज्ञानबलेन क्रिया । प्रवानस्य श्वचेतनस्य ज्ञानबलाभावाज्जगतो न क्रियेश्यर्थः । अपाणिर्ग्रहीता, अपावो ज्वनो वेगवान् विहरणवान् अतिरोहितार्थमन्यत् । स्यावेतस् —अनात्मनि व्योग्नि षटाद्यपाधिकृतो भवस्यवव्यवेविश्वमः, न तु आत्मनि स्वभावसिद्धप्रकाशे सामा इस्यत आह । क्ष वृद्यते चात्मन एव सतः इति क्ष । अभिन

## भामती-ध्याख्या

सूर्य-प्रकाश को जैसे शरीरादि की अपेक्षा नहीं होती, वैसे ही तित्य ब्रह्मस्वरूप ज्ञान (ईक्षण) को ज्ञान के साधनीभूत शरीरादि की अपेक्षा ही नहीं होती, केवल सूर्यात्मक प्रकाशरूप कर्म के समान ब्रह्मस्वरूप ईक्षणात्मक ज्ञान की अपेक्षा से 'ऐक्षत'—ऐसा व्यवहार हो जाता है। वस्तुतः नित्य पदार्थ को साधन की अपेक्षा नहीं—यह अन्वय-मुखेन दिखाकर व्यतिरेक के द्वारा प्रदक्षित किया जाता है—"अपि चाविद्यादिमतः संसारिणः शरीराद्यपेक्षा ज्ञानोत्पत्तिः स्मान्, न ज्ञानप्रतिबन्धकारणरहितस्येश्वरस्य"। 'आदि' पद के द्वारा काम और कर्मादि साधनों का ग्रहण किया जाता है, अर्थात् यद्यपि जीव का ज्ञान भी नित्य है, तथापि अविद्यादि प्रतिबन्धक होते हैं, उनकी निवृत्ति के लिए साथनों की अपेक्षा होती है, किन्तु अविद्या, काम और कर्मादि रूप प्रतिबन्धकों से रहित ईश्वर को शरीरादि साधनों की अपेक्षा क्यों होगी? "न तस्य कार्य करणं च विद्यते, न तत्समध्याभ्यधिकश्च दृश्यते। पराऽस्य शांकिविद्यंव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलकिया च।। (श्वेताः ६।६) इस श्रुति में 'कार्यम्' का अर्थ प्रतिबन्धकीभूत आवरण का अभाव है, वह ईश्वर के ज्ञान में नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान अनावृत होता है। "ज्ञानवलेन क्रिया"। अचेतन प्रधान में ज्ञानरूप बल का अभाव होने के कारण जगत् की किया (उत्पत्ति) नहीं होती। "अपाणिपादो जवनो प्रहीता" (श्वेताः ३।१९) इस श्रुति में अपाणिग्रंहीता, अपादो जवनः"—ऐसा अन्वय कर लेना चाहिए, 'जवन' शब्द का अर्थ वेगवान

देहादिसंघाते उनात्मन्यात्मत्वाभिनिवेशो मिध्याबुद्धिमात्रेण पूर्वेण । सति चैवं संसारित्वे देहाचपेश्वमीक्षितृत्वमुपपन्नं संसारिणः । यद्प्युक्तं प्रधानस्यानेकात्मकत्वानमृदादि वत्कारणत्वोपपत्तिनौसंहतस्य ब्रह्मण इति, तत्मधानस्याशब्दत्वेनैच प्रत्युक्तम् । जा। तु तकेणापि ब्रह्मण पय कारणत्वं निर्वोद्धं शक्यते, न प्रधानादीनां, तथा प्रपश्चिषध्यति—'न, विश्वक्षणत्वादस्य—'( ब्र. २।१।४ ) इत्येवमादिना ॥ ५ ॥

मत्राह — यदुक्तं नाचेतनं प्रधानं जगत्कारणम् , इक्षित्रत्वश्रवणादिति, तदन्यथाप्रयुपपद्यते, अचेतने ऽपि चेतनवदुपचारदर्शनात् । यथा प्रत्यासम्भवनतां नद्याः कृतस्याः
तक्ष्य कृष्ठं पिपतिषतीत्यचेतने ऽपि कृते चेतनवदुपमारो दृष्टः, तद्वद्वेतने ऽपि प्रधाने
प्रत्यासम्भवां चेतनवदुपचारो भविष्यति 'तदैक्षतं इति । यथा लोके किम्चिचेतनः
स्नात्वा अपत्वा चापराहे ग्रामं रथेन गमिष्यामीतीक्षित्वानन्तरं तथेव नियमेन प्रवतंते,
तथा प्रधानमपि महदाद्याकारेण नियमेन प्रवतंते, तस्माञ्चेतनवदुपचर्यते । कस्मात्पुनः
कारणादिहाय मुख्यमोक्षित्त्वमौपचारिकं कल्यते ? 'तत्ते प्रभतं, 'ता माप पेसन्तः'
( छान्दो० ६।२।३,४ | इति चाचेतनयोरप्यप्ते असोभ्रोतनवदुपचारदर्शनात् । तस्मात्सक्तुंकमपीक्षणमौपचारिकमिति गम्यते, 'उपचारप्राचे वचनात्' इति । एवं प्राप्त इदं
सम्मारभ्यते—

गौणश्रेष आत्मश्रब्दात् ॥ ६ ॥

यदुक्तं प्रधानमचेतनं सञ्ज्ञव्यवाच्यं, तस्मिन्नीपचारिक ईक्षतिः, अन्तेनसोरिवेति । तदसत् , कस्मात् ? आत्मशब्दात् । 'तदेव सोम्येदमम् मासीत्' इत्युवक्रम्य
'तदेश्वत तत्तेनोऽखन्नतः' ( छान्दो० ६।२।१,३ ) इति च तेनोऽबन्नानां सृष्टिमृष्त्वाः
तदेव प्रकृतं सदीक्षित्, तानि च तेनोऽबन्नानि, देवताशब्देन परामृश्याह—'सेयं
देवतैश्वत हन्ताहमिमास्तिन्नो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्व नामक्षे व्याक्तरवाणि'
( छान्दो० ६।३।२ ) इति । तत्र यदि प्रधानमचेतनं गुणवृत्येक्षित् करुयेत, तदेव

भामती

निवेशः क मिथ्याभिमानः । ■ मिथ्याबुद्धिमात्रेण पूर्वेण इति क्षः । अनेनानाविता विशिता । मात्रप्रहणेन विचारासहत्वेन निर्धं बनीयता निरस्ता । परिशिष्ट निववव्याक्यासम् ॥ ५-६ ॥

भामती-व्यास्पा

या विहरणवान् होता है। लेण अर्थ अत्यन्त स्पष्ट है। 'आकाशादि अनात्म पदायों का घटादि उपाधियों के द्वारा अवच्छेदादिश्रम हो सकता है, िकन्तु सहज सिद्धस्वभाव आत्मप्रकाश में वह कैसे घटेगा?' इस प्रश्न का उत्तर है—''हश्यते चात्मन एव सतो देहादिसंघातेऽनात्मन्यात्मस्वाभिनिवेशो मिथ्याबुद्धिमात्रेण पूर्वेण''। यहाँ अभिनिवेश का अर्थ है—मिथ्याभिमान, वह अपने से पूर्वभावी मिथ्या ज्ञान से प्रयुक्त है—यह अध्यास की अनादिता दिखाते समय पहले कहा जा चुका है। 'मात्र' पद के प्रयोग से मिथ्या ज्ञान की निर्वचनीयता का निरास किया जाता है, क्योंकि वह सदसद्वता के विचार की कसौटी पर चढ़ाया नहीं जा सकता। शेष भाष्य सुबोध है एवं ''तत्तेज ऐक्षत'' (छां. ६।२।३), ''ता आप ऐक्षन्त'' (छां. ६।२।४) इत्यादि गीण इंक्षण के प्रायपाठ की शक्का और उसका समाधान पहले ही किया जा चुका है। छठे सुत्र के भाष्य में केवल ''सेयं देवतंक्षत हन्ताहमिमास्तिको देवता अनेन जीवेनात्मना'' (छां. ६।३।२) इस श्रुति में प्रयुक्त 'आत्मा' शब्द के बल पर प्रधान के गीण इंक्षण का निरास विशेष छप किया गया है।। १–६।।

प्रकृतत्वात्सेयं देवतेति परामृश्येत । न तदा देवता जीवमात्मश्रभ्देनाभिद्ध्यात् । जीवो हि नाम चेतनः शरीराध्यक्षः प्राणानां धारियता, तत्प्रसिद्धेनिवंचनाश्च । स कथम-चेतनस्य प्रधानस्य नेतने। अथ तु चेतनं ब्रह्म मुख्यमोक्षितः परिगृह्यते, तस्य जीव-विषय आत्मशब्दप्रयोग उपपद्यते । तथा 'स य पषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तस्वमिस श्वेतकेतो' ( छान्दो० ६।१४।३ ) इत्यत्र 'स आत्मा' इति प्रकृतं सद्यिमानमात्मानमात्मशब्देनोपदिश्य 'तत्त्वमिस श्वेतकेतो' इति चेतनस्य श्वेतकेतो-रात्मत्वेनोपदिश्वति । अप्तेजसोस्तु विषयत्वाद्चेतनत्वं, नामकपव्याकरणादौ स प्रयोज्यत्वेनैच निद्शात् । नचात्मशब्द्वितिचमुख्यत्वे कारणमस्तोति युक्तं कृत्ववद् गौणत्वमीक्षितृत्वस्य । तयोरिय च सदिधिष्ठतत्वापेक्षमेविक्षितृत्वम् । सतस्त्वात्मशब्दान्न गौणत्वमीक्षितृत्वस्य । तयोरिय च सदिधिष्ठतत्वापेक्षमेविक्षितृत्वम् । सतस्त्वात्मशब्दान्न गौणत्वमीक्षितृत्वम् । तयोरिय च सदिधिष्ठतत्वापेक्षमेविक्षितृत्वम् । सतस्त्वात्मशब्दान्न गौणनिक्षतृत्वमित्युक्तम् ॥ ६ ॥

अथोच्येत-अचेतनेऽपि प्रधाने भवस्यात्मशब्दः, आत्मनः सर्वार्थकारित्वाद्, यथा राष्ट्रः सर्वार्थकारिणि भृत्ये भवत्यात्मशब्दो ममात्मा भवसेन इति । प्रधानं हि पुरुषस्यात्मनो भोगापवर्गी कुर्वदुपकरोति, गा इव भृत्यः संधिविग्रहादिषु वर्तमानः । अथवैक एवात्मशब्दश्चेतनाचेतनविषयो भविष्यति, भृतात्मेन्द्रियात्मेति च प्रयोगदर्शनात् । यथैक एव उयोतिःशब्दः क्रतुज्वलनविषयः । तत्र कुत एतदात्मशब्दादीक्षतेरः

गौणत्वमिति-अत उत्तरं पठति-

# तिन्नष्टस्य मोक्षोपदेशात् ॥ ७ ॥

न प्रधानमचेतनमारमशब्दालम्बनं भवितुमईंति, 'स आत्मा' इति प्रश्नतं सदिण-मानमादाय 'तस्वमिस श्वेतकेतो' ( छान्दो॰ ६।८।७ ) इति चेतनस्य श्वेतकेतोर्मोझ॰ यितव्यस्य तिम्नष्टामुपदिश्च 'आचार्यवान्युरुषो वेद, तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमो-स्येऽथ संपत्स्ये' ( छान्दो॰ ६।१४।२ ) इति मोक्षोपदेशात् । यदि ह्यचेतनं प्रधानं सच्छब्दवाच्यं तदसीति ग्राहयेनमुमुश्चं चेतनं सन्तमचेतनोऽसीति, तदा विपरीतवादि

भामती

■ तन्त्रिष्टस्य मोक्षोपवेशाद् क्ष इति शक्कोत्तरस्वेन वा स्वातन्त्र्येण वा प्रधाननिराकरणार्थं सुत्रम् , शक्का च भाष्ये जना ॥ ७ ॥

### भामती-व्याख्या

"तिश्रष्टस्य मोक्षोपदेशान्" (ब. सू. १।१।७) इस सिद्धान्त सूत्र का सामञ्जस्य दो प्रकार से किया जा सकता है—(१) "त त्वमिस" (छां ६।१४।३) इस मोक्षोपाय के उपदेश में जो 'तत्' पद से प्रधान के ग्रहण की शङ्का की गई है, उसका यह उत्तर । कि 'आत्मिनष्ठ' का ही मोक्ष होता है, प्रधानिनष्ठ का नहीं । (२) अथवा स्वतन्त्ररूप से प्रधानकारणतावाद का इस सूत्र के द्वारा निराकरण अभिप्रेत है।

ितिष्ठ शब्द का अर्थ है—तिस्मन् निष्ठा (आत्मरूपापितः ) यस्य, अर्थात् जगत् के कारणीभूत तत्त्व को जो अपना आत्मा निश्चय कर लेता है, वह मुक्त होता है। मुमुक्षु जीव के लिए प्रधान तत्त्व को अपना आत्मा समझना सम्भव नहीं, क्योंकि आत्मा का अर्थ है—स्वरूप। विजातीय पदार्थ विजातीय पदार्थ का आत्मा या स्वरूप नहीं हो सकता। जो श्रुति अचेतन प्रधान को जीव का स्वरूप बताती है—'तत्त्वमिस', उस श्रुति को विपरीतार्थ-वादी और अप्रमाण कहा जायगा, किन्तु वेदान्त-श्रुति सर्वथा निर्दोष और स्वतः प्रमाणभूत है, उसमें अप्रामाण्य को कल्पना नहीं कर सकते। यदि शास्त्र भोले-भाले मुमुक्ष को कह देता शास्त्रं पुरुषस्यानर्थायेत्यप्रमाणं स्यात् । न तु निर्दोषं शास्त्रमप्रमाणं कर्लायतं युक्तम् । यदि चाइस्य सतो मुमुक्षोरचेतनमनात्मातमात्मेत्युपदिशेत्प्रमाणभूतं शास्त्रं, स अइघा-मतयान्धगोलाङ्गुलन्यायेन तदात्महाँ न परित्यजेत् , तद्वयतिरिक्तं चात्मानं न प्रतिपद्येत, तथा सति पुरुषार्थाद्विहन्येतानर्थं च ऋच्छेत्। तस्प्राद्यथा स्वर्गाद्यथिनोऽ-ग्निहोत्रादिसाधनं यथामूतमुपदिशति, तथा मुमुंक्षोरिप 'स आत्मा तस्वमिस श्वेत-केतो' इति यथाभूतमेवात्मानमपदिशतीति युक्तम् । एवं च सति तप्तपरशुग्रहणमोक्ष-दृष्टाम्तेन सत्यामिसंघस्य मोक्षोपदेश उपपद्यते । अन्यथा ह्यमुख्ये सदाःमतस्वोपदेशे 'बहमुक्थमस्मोति विद्यात्' (ऐ॰ आर॰ २।१।२।६) इतिवरसंपन्मात्रमिदमनित्यफलं स्यात्। तत्र मोक्षोपदेशो नोपपद्यतः। तस्मान्न सद्गिमन्यात्मशब्दस्य गौणत्वम्। भृत्ये तु स्वामिभृत्यभेदस्य प्रत्यक्षत्वादुपपन्नो गौण बात्मशब्दो ममात्मा भद्रसेन इति । अपि च क्वचिद् गौणः शब्दो दृष्ट इति नैतावता शब्दप्रमाणके अर्थे गौणी कल्पना न्याच्या, सर्वत्रानाश्वासप्रसङ्गात्। यत्तकं-चेतनाचेतनयोः साधारण बात्मशब्दः कतु-ज्वलनयोरिव ज्योतिःशब्द इति,-तम्न, अनेकार्थत्वस्यान्याय्यत्वात्। तस्माच्चे-तनविषय एव मुख्य आत्मशब्दक्षेतनत्वोपचाराद् भूतादिषु प्रयुज्यते भूतात्मेन्द्रियात्मेति ज । साधारणत्वे अप्यात्मशब्दस्य न प्रकरणमुपपदे वा किचिन्निश्चायकमन्तरेणान्यतर-वृत्तिता निर्धारयितुं शक्यते । नचात्राचेतनस्य निश्चायकं किचित्कारणमस्ति । प्रकृतं तु सदीक्षित्, सिंबिहितस्रोतनः श्वेतकेतुः। न हि चेतनस्य श्वेतकेतोरचेतन आत्मा संमवतीत्यचोचाम । तस्माच्वेतनविषय इहात्मशब्द इति निश्चोयते । ज्योतिःशब्दोऽपि सौकिकेन प्रयोगेण व्यातन 👊 कढः, अर्थवादकल्पितेन तु ज्वसनसाहश्येन कतौ प्रवृत्त इत्यदृष्टान्तः । अथवा-पूर्वसूत्र पवात्मशब्दं निरस्तसमस्तगौणत्वसाधारणत्वाशङ्कृतया व्याच्याय ततः स्वतन्त्र एव प्रधानकारणनिराकरणहेतुव्यांचयेयः— तिश्वष्ठस्य मोक्षो-परेशाद' इति । तस्मान्नाचेतनं प्रधानं सच्छव्दवाच्यम् ॥ ७॥

## भामती-व्याख्या

कि यह (अनेतन प्रधान) ही तेरा आत्मा है और श्रद्धालु मुमुक्षु उस उपदेश को वैसे ही कस करके पकड़ लेता है, जैसे किसी अन्धे बँल की पूछ कोई अन्धा व्यक्ति पकड़ ले। तब उस बेचारे मुमुक्षु की क्या दुर्गति होगी, यह कल्पना भी नहीं कर सकते। अतः जैसे कर्म काण्ड अपने स्वर्गार्थी अधिकारी पुरुष को यथावत् स्वर्ग के साधनीभूत अग्निहोत्रादि का उपदेश करता है, वैसे ही वेदान्त-शास्त्र का भी प्रामाण्य और श्रद्धेयता इसी में है कि वह भी अपने मुमुक्षु पुरुष को "स आत्मा तत्त्वमिसं"— ऐसा यथाभूत उपदेश करे, तब तो बह्मतत्त्व में ही जगत्का गता और आत्मक्रपता उपपन्न होती है, अन्यत्र नहीं। "पुरुष सोम्योत हस्तगृहीत-मानयन्त्यपहार्थीत् परशुमस्म तपतेति स यदि तस्य कत्ता भवति सोऽनृताभिसन्धोऽनृतेनात्मान-मन्तर्भाय परशु तम्रं प्रतिगृह्णाति, स दह्मते। अथ यदि तस्याकर्ता भवति, तत एव सत्यमात्मानं कुरुते, स सत्याभिसन्धो न दह्मतेऽथ मुच्यते" (छां. ६।१६।१–२) इस प्रकार आत्मा में आत्मत्वावधारण (सत्यभिसन्धि) मोक्ष का सच्चा साधन है, इस साधन को अपनानेवाला पुरुष वैसे ही मुक्त हो, जाता है, जैसे सत्यवादी पुरुष तम्न परशु का ग्रहण कर लेने पर भी नहीं जलता और बन्धन से मुक्त हो जाता है। 'आत्मा' शब्द के अनेक अर्थ मानना सर्वथा अनुचित है। जब कहीं जड़ वस्तु के लिए इसका प्रयोग हो जाता है, तब वह गीण प्रयोग है, प्रकृत में मुरुय ]।। ७।।

# कुतमा न प्रधानं सच्छव्दवाच्यम्—

## हेयत्वावचनाच्च ॥ ८॥

यद्यनात्मेव प्रधानं सच्छव्दवाच्यं 'स आत्मा तत्त्वमसि' (छान्दो० ६।८।७) इतोहोपदिष्टं स्यात् , स तदुपदेशश्रवणाद्नात्मञ्जतया तन्तिष्ठो मा भूदिति मुख्यमाः त्मानमुपदिदिश्चस्तस्य द्वेयत्वं त्र्यात् । यथाऽकन्धतीं दिदशियनुस्तत्समीपस्थां स्थूलां ताराममुख्यां प्रथममरुखतीति ब्राह्यित्वा तां प्रत्याख्याय प्रभादरुखतीमेव प्राह्यति, तद्वन्नायमात्मेति त्र्यात् , नचैवमघोचत् । सन्मात्रात्मावगतिनिष्ठैव हि पष्ठप्रपाठकः परिसमाप्तिर्देश्यते । चशन्दः प्रतिकाविरोधाभ्युच्चयप्रदर्शनार्थः । सत्यपि द्वेयत्ववचने प्रतिकाविरोधः प्रसच्येत । कारणविकानाद्धि सर्वे विकातमिति प्रतिकातम्। 'उत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविकातं विकातमिति कथं चु भगवः स आदेशो भवतीति यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृत्मयं विद्वातं स्याद्वाचारम्मणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्', 'पर्व सोम्य स आदेशो भवति' ( छा॰ ६।१।१,३) इति वाक्योपक्रमे श्रवणात्। न च सच्छब्दवाच्ये प्रधाने भोग्यवर्गकारके हेयत्वेनाहेयत्वेन वा विकाते भोक्तृवर्गी विकातो भवति, अप्रधानविकारत्वाद्भोक्त-वर्गस्य । तस्मान्न प्रधानं सच्छब्द्वाच्यम् ॥ ८॥

कुतश्च न प्रधानं सच्छन्द्वाच्यम् —

## स्वाप्ययात् ॥ ९ ॥

भामती

स्यादेतद् - ब्रह्मेव ज्ञीित्सतं, तक्व न प्रयमं सूक्ष्मतया शक्यं इवेसकेतुं ग्राहियनुमिति तस्सम्बर्ध प्रचानमेव स्यूलतयाऽप्रमत्वेन प्राह्मते व्वेतकेतुररुषतीमिवातीव सुक्ष्मां वर्डायतुं तस्समिहितां स्यूलतारका वर्शयतीयमसाववस्त्रतीति । अस्यां शङ्कायामुत्तरम् 🎟 हेर्यस्वावचमाच्य 🎟 इति सूत्रम् । चकारोऽनुचान समुक्त्रयार्थः । तक्त्रानुक्तं गाम्ब उक्तम् ॥ ६ ॥

अपि च जगःकारणं प्रकृत्य स्विपतीत्यस्य निवक्तं कुवँती अतिश्चेतनमेव जगत्कारणं सूते । य मे

मामती-व्याख्या

शहा — वेदान्तियों की यदि यह बात मान भी ली जाय कि मोक्ष के लिए ब्रह्म का ज्ञान आवश्यक है, तब भी बहा ऐसा सूक्ष्मतम पदार्थ है कि उसका नितान्त कुशाग्र बुद्धि के मुमुक्षु को भी सहसा दर्शन नहीं कराया जा सकता, अतः जैसे अरुन्धती नाम के अत्यन्त नन्हें तारे को दिखाने के लिए पहले उसके समीप का विसिष्ठनामक स्थूल तारा अरुन्धती के रूप में दिखाकर क्रमशः वास्तविक अरुन्धती का दर्शन कराया जाता है, वैसे ही पहले जगत् के कारणीभूत प्रधान तत्त्व को दिखाकर 'तत्त्वमिस'—ऐसा उपदेश करके क्रमशः उसके साक्षी-भूत आत्मतत्त्व तक मुमुक्षु को पहुँचाया जाय।

समाधान - उक्त शङ्का का समाधान करने के लिए कहा गया है - "हेयत्वावचनाच्च" ( ज. सू. १।१।८ )। सूत्र में चकार का ग्रहण जिस अनुक्तार्थ का संग्रह करने के लिए प्रयुक्त है, वह अनुक्त अर्थ भाष्य में कहा गया है—"चशब्दः प्रतिज्ञाविरोधाभ्यु ज्वयप्रदर्शनार्थः"। श्रुति में यह प्रतिज्ञा की गई है कि जगत् के कारणीभूत एक तत्त्व के ज्ञान से अनन्त कार्यों का ज्ञान हो जाता है—"यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्याद् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्' ( छां. ६।१।३ )। प्रघान को यदि कारण माना जाता है, तब एक प्रधान तत्त्व ज्ञातच्यत्वेन उपादेय होता, उसे अब त्याज्य वताना प्रतिज्ञा-विरुद्ध है।। ८।।

जगत् के कारणीभूत तत्त्व में ही जीव का अप्यथ (तद्रूपतापत्ति) दिखाया गया है-

तदेव सच्छन्दवाच्यं कारणं प्रकृत्य श्रयते-'यत्रैतत्पुरुषः स्वीपति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्विपतीत्याचक्षते स्वं ह्मपोतो भवति' ( छा० ६।८।१ ) इति । एषा श्रुतिः स्विपतीत्येतत्पुरुषस्य सोकप्रसिद्धं नाम निर्वक्ति । स्वशब्देनेहात्मोच्यते । यः प्रकृतः सच्छव्दवाच्यस्तमपीतो भवत्यपि-गतो भवतीत्यर्थः। अपिपूर्वस्यैतेर्लयार्थत्वं प्रसिद्धं, प्रभवाप्ययावित्युत्पत्तिप्रलययोः प्रयोगदर्शनात् । मनःप्रचारोपाधिविशेषसम्बन्धादिन्द्रियार्थान्गृह्वन् तद्विशेषापन्नो जीवो आगर्ति । तद्वासनाविशिष्टः स्वप्नान् पश्यन् मनःशब्दवाच्यो भवति । स उपाचिद्वयो परमे सुबुतावस्थायामुपाधिकृतविशेषामावात्स्वातमि प्रलीन इवेति 'स्वं ह्यपीतो भवति' इत्युच्यते । यथा हृद्यशब्दिनर्वचनं श्रुत्या दिशतम् — स वा एव आत्मा हृदि तस्यत-देव निरुक्तं हृचयमिति तस्माद् हृद्यमिति' ( छा० दारा३) इति । यथा वाऽशनायोदः न्याशब्दप्रवृत्तिमूलं दशैयति भ्रुतिः - 'आप पव तदिशतं नयन्ते, तेज एव तत्पीतं नयते' ( छा० ६।८।३,५ ) इति च, पवं स्वमात्मानं सच्छन्द्वाच्यमपीतो भवतीतीममर्थ स्व्पितिनामनिर्वचनेन दर्शयति । न च चेतन आत्मा उचेतनं प्रधानं स्वरूपत्वेन प्रति-पद्यत । यदि पुनः प्रधानमेद्यात्मीयत्वात्स्वशुब्देनैवोच्येत, प्रयमि चेतनो अवतनम्ये-तीति विरुद्धमापद्येत । अत्यन्तरं च - प्राक्षेनात्मना संपरिष्यको न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम्' (बृह् ० ४।३।२१) इति सुषुप्तावस्थायां चेतने अप्ययं दर्शयति । अतो यस्मि भ्रप्ययः सर्वेषां चेतनानां तच्चेतनं सच्छब्दवाच्यं जगतः कारणं न प्रधानम् ॥ ९॥

कुतक्ष न प्रधानं जगतः कारणम् —

गतिसामान्यात् ॥ १० ॥

यदि तार्किकसमय इव वेदान्तेष्विप भिन्ना कारणावगतिरमविष्यत् कविच्छेतनं प्रदा

भामती

गाम आस्मवन्ननस्तथापि खेतनस्य पुरुषस्य।चेतनप्रधानस्वानुपर्यातः । अयात्मीयवचनस्तथाप्यचेतने
पुरुषार्थतयाऽऽश्लीयेऽपि चेतनस्य प्रलयानुपर्यातः । न हि मृदाश्मा घट आस्मीयेऽपि पायसि प्रलीयतेऽपि
स्वात्मभूतायां मृद्येव । 
रजतमनात्मभूते हस्तिन प्रलीयते, किस्त्वात्मभूतायां शुक्तावेवेश्याह
हस्वाच्ययात् 
।। ९ ॥

🔳 गतिसामान्यात् 🕮 । गतिरवगतिः । 🔳 ताकिकसमय इव इति 🕸 । यथा हि ताकिकाणां

भामती—गास्या
"यत्रैतत्पुष्ठधः स्विपित नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवित, स्वमिपीतो भवित" (छां.
६।६।१)। स्विपित का निवंचन है—'स्वमिपीतो भवित', यहाँ 'स्व' शब्द यदि आत्मा का वाचक है, तब जीव का अचेतनभूत प्रधानरूप होना सम्भव नहीं। यदि 'स्व' शब्द आत्मीय का बोधक है, तब प्रधान का 'स्व' पद से ग्रहण हो जाने पर भी उसमें जीव का प्रलय (अभिभव) नहीं हो सकता, क्योंकि मृन्मय घट आत्मीय (अपने सम्बन्धित जल) पदार्थ में प्रलीन नहीं होता, अपितु स्वात्मभूत मृत्तिका में ही विलीन होता है। रजतादि पदार्थ कभी भी अपने आरोप के अनाधारभूत हस्ती में प्रलीन नहीं होता, अपितु शुक्ति में ही विलीन होता है, अतः जीव का प्रलय ब्रह्मा में ही सम्भव होने के कारण वही जगत् का उपादान कारण है, प्रधान नहीं।। ९।।

सभी वेदान्त-वाक्यों से जगत्कारणत्वेन एकमात्र ब्रह्म की ही गांत (अवगति या ज्ञान) होती है, तार्किक (न्याय, वैशेषिक, सांख्यादि) मतवादों के अनुमार विविधता प्रतीत नहीं होती। कारणवादानुरोधनापीक्षत्यादिश्रवणमकल्पविष्यत । नत्वेतदस्ति, समानैव हि सर्वेषु वेदान्तेषु चेतनकारणावगितः ।' 'यथा उग्नेज्वंलतः सर्वा दिशो विस्फुलिङ्गा विप्रतिष्ठेर-न्नेवमेवैतस्माद्दिमनः सर्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः' (कौ० ३१३) इति । 'तस्माद्धा पतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः' (तै० २११) इति । 'आत्मन पवेदं सर्वम्' (छा० ७१२६१) इति । 'आत्मन पव प्राणो जायते' ( । ३१३) इति चात्मनः कारणत्वं दर्शयन्ति सर्वे वेदान्ताः । आत्मशब्दस्य चेतनवचन इत्यवो-चाम । महश्च प्रामाण्यकारणमेतद्यद्वेदान्तवाक्यानां चेतनकारणत्वे समानगितत्वं, चक्षुरादीनामिव क्ष्यादिषु । अतो गितसामान्यात्सर्वक्षं ब्रह्म जगतः कारणम् ॥ १० ॥

कुतश्च सर्वज्ञं ब्रह्म जगतः कारणम् —

## श्रुतत्वाच्च ॥ ११ ॥

स्वशब्देनैव च सर्वश्न ईश्वरो जगतः कारणमिति श्रयते श्वेताश्वतराणां मन्त्रोपनिषदि सर्वश्नभीश्वरं प्रकृत्य—'स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कक्षिज्ञः निता न चाधिपः' (श्वे० ६।९) इति । तस्मात्सर्वश्चं ब्रह्म जगतः कारणं, नाचेतनं प्रधानमन्यद्वति सिद्धम् ॥ ११॥

#### भामती

समयभेरेषु परस्परपराहतायंता, नैवं वेदान्तेषु परस्परपराहतिः, अपि तु तेषु सदंत्र जातकारणचैतन्या-वर्गतिः समानेति । अ प्रकृरादीनामिव रूपादिषु इति अ । यथा हि सर्वेदां चचू रूपमेव प्राहयति, ॥ पुना रसादिकं कस्यचिद्दर्शयति कस्यचित्रपम् । एवं रसनादिक्वपि गतिसामान्यं वर्शनीयम् ॥ १० ॥

अध्रतत्वाच्च ■ । तर्वेक्षतेत्यत्र ईक्षणमात्रं जगत्कारणस्य थृतं नं तु सर्वेविवयम् । जगत्कारण-सम्बन्धितया तु तवर्थात् सर्वेविषयमवगतं व्वेताव्वतराणां तूर्यनिषवि सर्वेझ ईव्यरो जगत्कारणमिति साक्षादुक्तमिति विद्यावः ।। ११ ॥

## मामती-व्याख्या

"चेतनकारणत्वे समानगितत्वं चक्षुरादीनामिव रूपादिषु"। अर्थात् जंसे चक्षु से सभी आँखवाले पुरुषों को समानरूप से रूप और रूपी पदार्थों की ही अवगित होती है, वैसे सभी वेदान्त-वचनों से चेतन-कारणता की ही अवगित होती है, बतः प्रधानादि अचेतन पदार्थों को जगत् का उपादान कारण नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार रसादि दृष्टान्तों में भी रसनादि से समान अवगित दिखाई जा सकती है।। १०।।

प्रधान-कारणता कहीं भी साक्षात् श्रुत नहीं, अपितु "तदैक्षत"—इत्यादि श्रुतियों में जगत्कारणीभूत पदार्थ में ईक्षणमात्र श्रुत है, वह भी सर्वविषयक नहीं। जगत्कारणता का सामञ्जस्य करने के लिए ईक्षण में सर्वविषयत्व की कल्पना ही की जाती है, किन्तु श्वेता-श्वतरोपनिषत् में सर्वज्ञ ईश्वर का प्रकरण उठा कर कहा है— 'स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधियः" (श्वेता० ६।९)। वह सर्वज्ञ ईश्वर ही जगत् का कारण, करणाधिपों (जीवों) का अन्तर्यामी है, इसका न तो कोई जनक है और न कोई सन्वालक अतः सर्वज्ञ ईश्वर को छोड़ कर प्रधानादि को जगत् का कारण नहीं माना जा सकता।। ११।।

(६ आनन्दमयाधिकरणम्। स्० १२-१९)

'जन्माचस्य यतः' इत्यारभ्य 'श्रुतत्वाच' इत्येवमन्तैः स्त्रैयांन्युद्दाहतानि वेदान्तवाक्यानि तेषां सर्वद्धः सर्वशिक्रिशेश्वरो जगतो जन्मस्थितिलयकारणितत्येत-स्यार्थस्य प्रतिपादकत्वं न्यायपूर्वकं प्रतिपादितम् । गतिसामान्योपन्यासेन च सर्वे वेदान्ताश्चेतनकारणचादिन इति व्याख्यातम् , अतः परस्य प्रन्थस्य किमुत्थानिति ? उच्यते — द्विक्पं हि ब्रह्मावगम्यते, नामकपविकारमेदोपाधिविशिष्टं, तद्विपरीतं च सर्वो पाधिविवर्जितम् । 'यत्र हि द्वेतिमव भवति तदितर इतरं पश्यति यत्र त्वस्य सर्वेमात्मेवाभूतत्केन कं पश्येत् ( वृह० ४।५१५ ) 'यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति च भूमाऽथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छणोत्यन्यद्विजानाति तद्वणं यो वै भूमा तदस्तमध्य यद्वणं तन्मत्र्यम् ( छान्दो० ७।२४।१ ) 'सर्वाणि कपाणि विचित्य घीरो नामानि छत्वाऽभिवदन् यदास्त' ( तै० आ० ३।१२।७ ) 'निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरच्छं निरञ्जनम् । असृतस्य परं सेतुं दृग्धेन्धनिमवानलम्' ( श्वे० ६।१९ ) 'नेति नेति' ( वृ० २।३।६ ) इति 'अस्थूलमनणु' ( व० ३।८।८ ) 'न्यूनमन्यत्स्थानं संपूर्णमन्यत्' इति चेदं सहस्रशो विद्याविद्याविषयभेदेन ब्रह्मणो दिक्षपतां दश्यनित वाक्ष्यानि । तत्राविद्यावस्थायां ब्रह्मण उपास्तान्यभ्यद्वयार्थानि, कानिचित्कर्मसमृद्धय-व्यर्थानि, कानिचित्कर्मसमृद्धय-व्यर्थानि, कानिचित्कर्मसमृद्धय-व्यर्थानि, कानिचित्कर्मसमृद्धय-व्यर्थानि, कानिचित्कर्मसमृद्धय-व्यर्थानि, कानिचित्कर्मसमृद्धय-व्यर्थानि, कानिचित्कर्मसमृद्धय-व्यर्थानि,

## भामती

उत्तरसूत्रसन्दर्भमासिपति ■ जन्मासस्य यत इत्यारभ्य इति ■ । श्रक्ष जिज्ञासितव्यमिति प्रति-ज्ञातं, □■ श्रास्त्रेकसमधिनस्यं, ■□■ सर्वंश्ने सर्वंशक्ती जगदुत्पत्तिस्थितप्रलयकारणे ब्रह्मण्येव प्रमाणं न प्रधानादाबिति न्यायतो ज्युत्पादितम् । ■ ज्ञास्ति कश्चिद्धेदान्तभागो यस्तिद्विपरीतमि वोधयेदिति च गतिसामान्यादित्युक्तम् । तत् किमपरमविशिष्यते यदर्थमृत्तरसूत्रसन्दर्भस्यावतारः स्थादिति । ※ किमु-त्वानिमिति ■ किमाक्षेपे । समावत्ते ■ उच्यते, द्विरूपं हि इति ■ । यद्यपि तत्त्वतो निरस्तसमस्तोपाधि-रूपं ॥ त्रसापि न तेन क्षेण शक्यमुपदेष्ट्रमिस्युपहितेन रूपेजोपदेष्टव्यमिति । ॥ ■ वद्यविद्रुपाधि-विविधितः । तदुपासनानि ■ कानिज्ञिदस्युदयार्यानि ● मनोमात्रसाघनतयात्र पठितानि । ■ कानिज्ञित्

भामती-व्याख्या

संगति—अग्रिम अधिकरण के सूत्र-सन्दर्भ पर आक्षेप किया जाता है—''जन्माद्यस्य यतः'' इत्यारभ्य ''श्रुतत्वाच्च'' इत्येवमन्तैः सूत्रेः सर्वज ईश्वरो जगत्कारणमिति प्रतिपादितम् । अतः परस्य ग्रन्थस्य किमुत्यानम् ?'' अर्थात् ब्रह्म जिज्ञासितव्यम्'—ऐसी प्रतिज्ञा की गई, वह (ब्रह्म) केवल वेदान्त वेद्य है, वह वेदान्त शास्त्र सर्वज्ञ, सर्वशक्ति-सम्गन्न, जगत्कारणीभूत ब्रह्म में ही प्रमाण है, प्रधानादि में नहीं—ऐसा न्यायों और युक्तियों के द्वारा सिद्ध किया गया। वेदान्त का कोई भी भाग ऐसा नहीं, जो उसके विपरीत कहता हो—यह वात ''गतिसामान्यात्''—इस सूत्र से कही गई। अब और क्या शेष रह गया कि जिसके लिए आगे के सूत्रों की रचना की गई, अतः कहा गया—''किमुत्थानम्''। यहाँ 'किम्' शब्द आक्षेपार्यक है।

उक्त आक्षेप का समाधान किया जाता है—"उच्यते द्विरूपं हि ब्रह्मावगम्यते नामरूप-विकारभेदोपाधि-विशिष्टम्, तद्विपरीतं च"। यद्यपि ब्रह्म तत्त्व समस्त उपाधियों से रहित है, तथापि उस अनौपाधिक रूप से उसका उपदेश नहीं किया जा सकता, अतः किसी-न-किसी उपाधि से विभूषित कर उसका उपदेश करना होगा। किसी-किसी क्रिया में उपाधि विवक्षित होती है, जैसे उपासना विधि में। कित्तपय (प्रतीकादि) उपासनाओं का फल अध्युदय र्थानि । तेषां गुणविशेषोपाधिभेदेन भेदः । प्राः प्राः तु परमात्मेश्वरस्तैस्तैर्गुणविशेषैविशिष्ट उपास्यो यद्यपि भवति, तथापि यथागुणोपासनमेव फलानि भिद्यन्ते । 'तं
प्राः यथोपासते तदेव भवति' इति भ्रुतेः, यथाकतुरस्मिँ ल्लोके पुरुषो भवति तथेतः
प्रतः भवति' ( छा॰ ३।१४।१ ) इति च । स्मृतेश्च — 'यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते
कलेवरम् । तं तमेवति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः । ' ( गी॰ ६।६ ) इति । यद्यप्येक
आत्मा सर्वभृतेषु स्थावरजक्रमेषु गृढः, तथापि चित्तोपाधिविशेषतारतम्यादातमनः

#### भासती

क्रममुक्त्यर्थानि, कानिविस्कर्मसमृद्धवर्थानि सा। क्विष्यत् पुनवक्तोऽप्युपाधिरविविस्तः, यथाऽनैवाग्नमयावय आनन्दमयान्ताः । ■ कोशाः । वाण किस्मन्नुपाधिविविद्यतः किस्मन्नेति नाष्ठापि विवेधितम् । तथा गितसामान्यमपि सिद्धवदुक्तं, न तथ्वापि साधितमिति । तथ्यंमूल्तरप्रथसम्बर्भारम्भ इत्यवः । स्यादेतत् — परस्यात्मनत्तलवुपाधिभेवविशिष्टस्याप्यभेवात् कथमुपासनाभेवः कथञ्च फलभेव इत्यतः आह ॥ एक एव तु इति ■ । क्याभेवेऽप्युपाधिभेवावुपहितभेवावुपासनाभेवस्तथा च फलभेव इत्यवः । ■ ऋतुः ■ सक्कृत्यः । ननु यद्येक आत्मा कृदस्यिनित्यो निरित्यायः सर्वभूतेषु गृदः कथमेतिस्मन् भूताध्ये तारतम्यश्रुत्य इत्यतः आह ■ यद्यप्येकः आत्मा इति ॥ । यद्यपि निरित्ययमेकमेव कपमात्मन ऐश्वय्यं झानं धानम्बद्धः

भामती-व्यास्या

(स्वर्गादि) माना जाता है। कर्म-निरपेक्ष केवल मन के द्वारा सम्पादित होने के कारण ऐसी उपासनाओं को कर्मकाण्ड में न पढ़ कर यहाँ (वेदान्त-काण्ड) में स्थान दिया गया है। ''कानिचित् क्रमगुक्त्यर्थानि, कानिचित् कर्मसमृद्धचर्थानि''। कहीं-कहीं ब्रह्म की कथित उपाधि भी अविवक्षित होती है, जैसे—यहाँ [आनन्द ब्रह्म के प्रसङ्घ में] ही 'अन्नमय', 'प्राणमय', 'मनोमय', 'विज्ञानमय' और 'आनन्दमय'—ये पाँच कोश। कहाँ उपाधि विवक्षित है और कहाँ नहीं ? ऐसा विचार अभी तक नहीं किया गया। उसी प्रकार 'गतिसामन्य' का भी उपदेश मात्र कर दिया गया, अभी तक उसकी सिद्ध नहीं की गई, इसके लिए अग्निम सूत्र-ग्रन्थ की रचना की गई है।

विविध उपाधियों से विशिष्ट भी परमात्मा तो एक अभिन्न ही है, तब उसकी उपासनाओं का भेद क्यों कर होगा? उपासना-भेद न होने पर फल-भेद क्यों होगा? ऐसी शक्ता का समाधान है—"एक एक तु परमात्मेश्वरः तिस्तैर्गुणविशेषींविशिष्ट उपास्यो यद्यपि भवति, तथापि यथागुणोपासनमेव फलानि भिद्यन्ते "तं यथा यथोपासते, तदेव भवति" (मुद्गलो. ३।३) इति श्रुतेः। "यथाकतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति" (छा. ३।१४।१) इति च"। आशय यह है कि उपध्येय का अभेद होने पर भी उपाधियों का भेद होने के कारण उपासना का भेद हो जाता है। उपासना का भेद हो जाता है। उत्त श्रुति में कतुं शब्द का अर्थ है—सङ्कल्प। भाष्यकार ने भी इस मन्त्र की ब्याख्या में कहा है—"क्रवुनिश्चयोऽध्यवसायः याहुङ् निश्चयोऽस्मिल्लोके पुरुषो भवति, तथेतां मृत्वा भवति"। जीव का निश्चय अपने कर्मों पर निर्भर है और उस निश्चय पर भावी जन्म।

यदि एक ही आत्मा कूटस्थ, नित्य और निरित्तशय सभी भूतो में व्याप्त है, तब उसके उपास्य-उपासकादिरूप तारतम्य का प्रतिपादन श्रुतियां क्यों करती हैं ? इस प्रश्न का उत्तर हैं—"यद्यप्येक आत्मा सर्वभूतेषु स्थावरजङ्गमेषु गृदः, तथापि चित्तोपाधिविशेषतारतम्या-दात्मनः कूटस्थनित्यस्यैकरूपस्याप्युत्तरोत्तराविष्कृतस्य तारतम्यम्"। अर्थात् आत्मा का रूपः ऐश्वयं और ज्ञान एक ही प्रकार का है, तथापि अनादि अविद्यारूप अन्धकार से आवृत्त होकर किसी (स्थावरादि) शरीर में असत्-जैसा (नहीं के बराबर), कहीं अत्यन्त

क्रूटस्थनित्यस्यैककपस्याप्युत्तरोत्तरमाधिष्कृतस्य तारतम्यमैश्वर्यशक्तिविशेषः श्रुयते—
'तस्य य आत्मानमाधिस्तरां वेद' ( पे० आ० १११२१ ) इत्यत्र । स्मृताविप — 'यद्यः द्विभृतिमत्सस्यं श्रीमदूर्जितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम् ॥' ( गी० १०।४१ ) इति । यत्र यत्र विभृत्याद्यतिशयः स स ईश्वर इत्युपास्यतया चोद्यते । प्वमिद्वाप्यादित्यमण्डले हिरण्मयः पुरुषः सर्वपाप्मोदयित्तक्षात्पर प्वेति वश्यति । प्वं 'बाकाशस्तिक्षात्' ( अ० ११११२ ) इत्यादिषु द्वष्ट्यम् । प्वं सद्योमुक्तिकारण-मण्यात्मक्षानमुपाधिविशेषद्वारेणोपदिश्यमानमप्यविवश्वितोपाधिसंबन्धविशेषं परापर-विषयत्वेन संदिश्चमानं वाष्यगतिपर्यालोचनया निर्णत्वयं भवति । यथेहैव तावद् 'आनन्दमयोऽभ्यासाद्' इति, प्रवमेकमिप ब्रह्मापेक्षितोपाधिसम्बन्धं निरस्तोपाधिसंबन्धं वोपास्यत्वेन स्रयत्वेन स्र वेदान्तेषुपदिश्यत इति प्रदर्शयितुं परो ॥ आरम्यते । यच्च 'गतिसामान्याद्' इत्यचेतनकारणिनराकरणमुक्तं, तद्पि वाष्यान्तराणि ब्रह्मविषयाणि ब्याचक्षाणेन ब्रह्मविपरीतकारणिनरोकरणमुक्तं, तद्पि वाष्यान्तराणि ब्रह्मविषयाणि ब्याचक्षाणेन ब्रह्मविपरीतकारणिनष्ठिचेन प्रपञ्चयते—

# आनन्दमयोऽभ्यासात् ॥ १२ ॥

तैसिरीयके अन्नमयं, प्राणमयं, मनोमयं, विश्वानमयं, चानुकम्याम्नायते — 'तस्माद्वा पतस्माद्विश्वानमयात् । अन्यो अन्तर आत्मानन्दमयः' (तै० २।५ ) इति । तत्र संशयः — किमिहानन्दमयश्वदेन परमेव ब्रह्मोच्यते यत्प्रकृतम् 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तै० २।१ । इति, किया अन्यादिषद् ब्रह्मणो अर्थान्तरिमिति ? कि तावत्प्राप्तं ! ब्रह्मणो अर्थान्तरममुख्य

नामता
तथायनाद्यविद्यातमःसमावृतं तेषु तेषु प्राणभृद्भेदेषु वविष्यसिव वविवत्यस्तापकृष्टमिय
ववित्यस्त् वविद्यातमःसमावृतं तेषु तेषु प्राणभृद्भेदेषु वविष्यसिव ववित्यस्तापकृष्टमिय
ववित्यस्त् वविद्यातमःसमावृतं तेषु तेषु प्राणभृद्भेदेषु वविद्यातमः प्रकर्षविकर्षतारतम्याविति । यथोत्तमप्रकाद्यः सविता विद्यमण्डलमेकक्ष्पेणेव प्रकादोनापूरयद्यपि वर्षासु निकृष्टप्राणा । प्राप्ति तु प्रकृष्टप्रकादा प्राप्ति, तथेदमपीति । अपेक्षितोपाधिसम्बन्धम् उपास्यस्वेन, 'निरस्तोपाधिसम्बन्धं न्नेयस्वेन इति ।

तत्र तावत्त्रयममेकदेशिमतेनाधिकरणमारचयति । क्ष तैसिरीयकेऽल्लमयम् 🐠 इत्यादि । गौणप्रवाहपातेऽपि युज्यते मुख्यमीक्षणम् । मुख्यत्वे तुभयोस्तुल्ये प्रायदृष्टिविशेषिका ॥

भामती-व्याख्या अपकृष्ट, कहीं अपकृष्टतर, कहीं सत्, कहीं प्रकृष्ट और कहीं अत्यन्तोत्कृष्ट प्रतीत होता है। ऐसा किस कारण से हुआ ? इसका उत्तर इतना हो है कि उसकी उपाधिभूत अविद्या के उत्कर्षाप-कर्षतारतम्य के कारण वंसे ही वह वैसा हो जाता है, जसे कि भगवान सूर्य एकविध अपने उत्तमरूप से सभी दिशाओं को पूरित और अवभासित करता है, किन्तु वर्षा काल में उसका प्रकाश मन्द और शरत काल में प्रखर होता है। भाष्य में "अपेक्षितोपाधिसम्बन्धं" का "उपास्यत्वेन" और "निरस्तोपाधिसम्बन्धं" का "ज्ञेयत्वेन" के साथ अन्वय विवक्षित है। अर्थात् उपास्य और ज्ञेय ब्रह्म का श्रीत उपदेश प्रशस्त करने या ब्रह्म में सदूपता और विद्रुपता सिद्ध करने के लिए अग्निम सूत्र-सन्दर्भ प्रस्तुत किया जाता है।

## एकदेशी के मन से अधिकरण-रचना

संशय—''अन्योऽन्तर बात्मा आनन्दमय" (तै. उ. २।५)। यहाँ 'आनन्दमय' शब्द से ब्रह्म का ग्रहण किया जाय? अथवा अन्य पदार्थ का? इस संशय के अनुसार पहले एकदेशि-मत के अनुसार अधिकरण की रचना की जा रही है—

भारमानन्दमयः स्यात् । कस्मात् ? अन्नमयाद्यमुख्यात्मप्रवाहपतितत्वात् । अधापि स्यात्सर्वान्तरत्वादानन्दमयो मुख्य प्वात्मेति, च स्यात्मियाद्यवयवयोगाच्छारीरत्वश्र-

#### भामती

प्राथपाठावानन्दमयपदमपि विकार शासुर्यो च मयटस्तुर्य मुस्यापंत्विमिति विकारायांत्रमयाविषद-प्राथपाठावानन्दमयपदमपि विकारार्थमेवेति युक्तम् । त च प्राणमयाविषु विकारार्थत्वायोगात् स्वाविको मयडिति युक्तम् । प्राणाञ्चपाध्यविष्ठन्तो ह्यारमा भवति प्राणाविविकारो घराकाशिमव घटिनकारः । न म साथपं स्वाविकावम् वितम्

### भामती-व्याख्या

गौणप्रवाहपातेऽपि युज्यते मुख्यमीक्षणम् । मुख्यत्वे तूभयोस्तुल्ये प्रायदृष्टिविशेषिका ॥

पूर्व अधिकरण से गौण ईक्षण का ग्रहण किया जाय ? अथवा मुख्य ईक्षण का ? इस प्रकार के संशय का निर्णायक प्राय-पाठ गौण ईक्षण के पक्ष में था, उसकी उपेक्षा करके मुख्य ईक्षण ा ग्रहण किया गया। किन्तु इस अधिकरण में 'मयट्' प्रत्यय के दो मुख्यार्थ प्रसिद्ध हैं— (१) विकार [ "मयड्वैतयोभिषायामभक्ष्याच्छादनयोः" (पा. सू. ४।३।१४३) इस सूत्र से विकारार्थक मयट् विहित ॣ ]। (२) प्राचुर्य [ "तत्प्रकृतवचने मयट्" (पा. सू. ४।४।२१) इस सूत्र में प्राचुर्येण प्रस्तुत पदार्थ का 'प्रकृत' शब्द से ग्रहण कर प्राचुर्यार्थ मयट् विहित है ]। इन दोतों मुख्यार्थों में से यहाँ किस अथं का ग्रहण किया जाय ? इस संशय का निरास करने के लिए प्राय-पाठ का अनुशासन मानते हुए प्राचुर्य अर्थ का ही ग्रहण किया गया है।

पूर्वपक्ष - 'आनन्दमय' शब्द यद्यपि 'विकार' और 'प्राचुर्य' — इन दोनों अर्थों में विहित है, तथापि 'तस्माद्वा एतस्मादम्रसमयादन्योऽन्तर आत्मा प्राणमय" (तै. उ. २१२), 'तस्माद्वा एतस्मादम्योऽन्तर आत्मा मनोमयः' (तै. उ. २१३), ''तस्माद्वा एतस्मान्मनोमया-दन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः' (तै. उ. २१४), ''तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः' (तै. उ. २१४) इन श्रुतियों में असमयकोशादि का जो प्रतिपादन है, वह अस्न का विकार मात्र है, अतः विकारार्थंक असमयादि पदों के प्राय में पठित 'विज्ञानमय' पद भी गीण आत्मा का उपस्थापक है, मुख्य आत्मा ( ब्रह्म ) का नहीं।

शका — जैसे अन्तमय (स्थूल) शरीर तो अन्त का विकार है, वैसे प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय शरीर अर्थात् सूक्ष्म शरीर प्राणादि का विकार नहीं, अपितु इन तीन कोशों से घटित एक निकाय है, अतः वहाँ 'मयट्' विकारार्थंक नहीं माना जा सकता, अतः प्राय-पाठ विघटित हो जाने के कारण 'आनन्दमय' शब्द में 'मयट्' की विकारार्थता का सन्देह नहीं उठाया जा सकता।

समाधान—यह पहले ही कहा जा चुका । कि नित्य निरविच्छन्न पदार्थ साविच्छन्न होकर कार्य या विकार माना जाता है, अतः प्राणादि उपाधियों से अविच्छन्न आत्मा वैसे ही प्राणादि का विकार माना जाता है, जैसे घटाविच्छन्न आकाश घट का विकार, अतः विकारार्थक 'मयट्' का प्राय-पाठ सुरक्षित है, उसके बस्त पर 'आनन्दमय' भी आनन्द का विकार कहा जा सकता है। यद्यपि 'आनन्द एव आनन्दमय'—इस प्रकार स्वार्थ में मयट् प्रत्यय वैसे ही माना जा सकता है, जैसे 'देव एव देवता'—इत्यादि स्थलों पर 'तरु' होता है। तथापि स्वार्थक प्रत्यय एक प्रकार से निर्यक्त-सा ही माना जाता है, अतः जहाँ तक कोई विशेष अर्थ सुलभ होता है, वहाँ तक स्वार्थक प्रत्यय नहीं माना जाता, प्रकृत में जब विकारार्थ का लाभ हो रहा है, तब प्रत्यय को स्वार्थपरक नहीं माना जा सकता।

वणाध्य । मुक्यश्चेत्रातमानम्दमयः स्यात् , न त्रियादिसंस्पर्शः स्यात् । ा 'तस्य विश्वमेव शिरः' इत्यादि अयते । शारीरत्वं च अयते 'तस्येष । शारीर आत्मा, यः पूर्वस्य' इति । तस्य पूर्वस्य विश्वानमयस्येष पव शारीर आत्मा य एष आनन्दमय इत्यर्थः । न च सश्ररीरस्य सतः त्रियात्रियसंस्पर्शे वारियतुं शक्यः । तस्मात्संसायंवानम्यमय आत्मेत्येवं प्राप्ते इत्मुच्यते—

भामती चतुष्कोक्षास्तरत्वेन न सर्वान्तरतोचिता। त्रियादिभागी शारीरो जीवो न माम युक्यते॥

ा व सर्वानारतया ब्रह्मवानम्बययं न जीव इति साम्प्रतम् , नहीयं श्रुतिरानम्बययस्य सर्वान्तरतौ भूतेऽपि स्वसमयाविकोक्षचतुष्ट्यान्तरतामानम्बययकोक्षस्य । न जास्मावम्यस्यान्तरस्याञ्चवणवययेव सर्वान्तर् इति युक्तम् , यवपेक्षं यस्याम्तरस्यं श्रुतं तसस्मावेवान्तरं अवति । न हि देववत्तो बलवानित्युक्ते सर्वान् विष्ठकार्य्लावीयनरान्तरमपेष्य । एवमानम्बमयोऽप्यक्ष-मयाविभ्योऽन्तरो । तु सर्वस्मात् । न च निष्कलस्य बह्मणः प्रियाणवयवयोगः, नापि वारीरत्यं युक्यतः इति संसाम्यंवानम्बमयः । तस्मावुपहितयेवात्रोपास्यत्वेन विविद्यतं, न तु बह्मक्ष्यं सेयस्येनेति पूर्वः पक्षः । अपि च यवि प्राचुर्व्यापाँऽपि मयद् , तथापि संसार्थ्यवानम्बमयः, च तु बह्म, आनम्बप्राचुर्व्यं हि तद्विपरी-तदुःचलवसम्भवे भवति, न तु तदस्यन्तासम्भवे । न च परमात्मनो मनागपि युःचलवसम्भवः, आनन्वे-करसत्यावित्याह क्ष न च सक्षारीरस्य सतः इति ■ । अक्षरीरस्य पुनरियसम्बन्धे मनागि नास्तीति

भामती—आख्या राहर — अन्नमयादि चार कोशों की प्रस्तुति के अनन्तर श्रुति उन चारों के अन्तर (गण्य) में जान पदार्थ को 'आनन्दमय' कह रही है, चार कोशों की अन्तर-व्याप्ति सर्वान्तरत्व का उपलक्षक है, सर्वान्तर एकमात्र ब्रह्म है, अतः इस सर्वान्तरता के निर्देश से प्राय-पाठ का बाध हो जाता ।

समाधान — यहाँ सर्वान्तरता का उल्लेख नहीं और न चतुष्कोशान्तरता मात्र के उल्लेख से सर्वान्तरता का उन्नयन ही हो सकता है—

चतुष्कोशान्तरत्वेन न सर्वान्तरतोचिता। प्रियादिभागी शारीरो जीवो न ब्रह्म युज्यते॥

'सर्वान्तर ही है, अतः सर्वान्तरता के संकीतंन से ब्रह्म की ही अवगित होती है, जीव की नहीं—ऐसी शक्का यहाँ नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ केवल अन्नमयादि चार कोशों के अन्तर ही आनन्दमय बताया गया है, सर्वान्तर नहीं। आनन्दमय के अन्तर किसी अन्य का निर्देश न होने के कारण भी आनन्दमय को सर्वान्तर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिसकी अपेक्षा से जो पदार्थ अन्तर कहा जाता है, उसी की अन्तरता अवगत होती है. जैसे यज्ञदत्ताद् देवदत्तो बलवान्—ऐसा कहने से देवदत्त में सभी सिंह, शार्द्ल (तेन्दुआ) आदि से बलवत्ता का लाभ नहीं होता, अपितु यज्ञदत्तादि अपने सजातीय व्यक्तियों की अपेक्षा ही बलवत्ता अधिगत होती है। उसी प्रकार आनन्दमय में अन्तमयादि चार की ही अभ्यन्तरता प्राप्त होती है, सर्वान्तरता नहीं, प्रत्युत उसके भी अन्तर कोई अस्य हो सकता है।

'तस्य प्रियमेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः पक्षः, आनन्द आत्मा, ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा'' (तै. उ. २।५) इस वाक्य के द्वारा प्रियादि पदार्थों को आनन्दमय का अवयव कहा गया है, निरवय ब्रह्म के अवयव सम्भव नहीं। परिशेषतः 'आनन्दमय' शब्द के द्वारा संसारी व्या का ही उपास्यत्वेन निर्देश मानना उचित है, ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन कथमपि सम्भावित नहीं।

## आनन्दमयोडम्यासात् ॥ १३॥

प्राम्वा प्राम्व प्राम्वा प्राम्व प्राम्वा प्राम्व प्

भामती-ज्याख्या यदि 'मयट्' को प्राचुर्यार्थक भी मान लिया जाय, तब भी संसारी (जीव) आत्मा ही मय ठहरता है, ब्रह्म नहीं, क्योंकि आनन्द की प्रचुरता वहाँ ही मानी जायगी, जहाँ

आनन्दमय ठहरता है, ब्रह्म नहीं, क्योंकि आनन्द की प्रचुरता वहाँ ही मानी जायगी, जहाँ न्यून मात्रा में दु.ख भी विद्यमान हो, दु:ख का अत्यन्ताभाव नहीं। ब्रह्म में सो दु:ख गि लेशमात्र भी नहीं होता, क्योंकि वह आनन्दिकरस है. जीव वैसा नहीं—"न च सशरीरस्य सतः प्रियाप्रियसंस्पर्शों वार्रियतुं शक्यः"। अतः ब्रह्म को आनन्दप्रचुर नहीं कहा जा सकता, अतः

प्राचुर्यार्थंक 'मयद' मान कर भी अभोष्ट-सिद्धि नहीं होती।

सिखान्त — 'यद्यपि आनन्दमयो बह्मा, अभ्यस्यमानत्वात्'—इस सिद्धान्त्यभिमत अनुमान में स्वरूपासिद्धि प्रतीत होती है, क्योंकि "एव ह्येवानन्दयाति" (ते. उ. २१७), 'सैवा आनन्दस्य मीमांसा भवति" (तै. उ. २।८), "आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुत्रश्चन" (तै. उ. २।९) इत्यादि वाक्यों में 'आनन्द' अभ्यस्यमान (पुनः पुनः चित ) है, 'आनन्दमय' नहीं, 'आनन्दमय' शब्द का 'आनन्द' शब्द एक भाग ( अवयव ) है, अत एव आनन्दरूप आहा को आनन्दमय की पुच्छ ( अवयव ) कहा गया है—"तस्य ( आनन्दमयस्य ) प्रियमेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः पक्षः, आनन्द आत्मा, ब्रह्म पुच्छम्' (तै. उ. २।४)। तथापि] 'आनन्दमय' पदार्थ ही मुख्य, अङ्गी एवं प्रकरणी है, अत एव भाष्यकार ने कहा है-- "आनन्दमयं प्रस्तुत्य" । 'आनन्दमय' पदार्थं का निर्देश 'आनन्द' पद के द्वारा ही किया गया है। 'ज्योतिष्टोम' याग के प्रकरण में पठिल ''वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत" (तुलना आप. श्री. सू. १०।२।१) इस वाक्य के द्वारा ज्योतिष्ठोम का अम्यास वसन्तरूप काल का विधान करने के लिए किया गया है, जैसा कि शबरस्वामी कहते हैं— ''यजेत स्वर्गकामो वसन्ते-वसन्ते' इति फलगुणसम्बन्धार्थः" ( शाबर. २।२।१७ )। जैसे वेद में ज्योतिष्टोम के लिए 'ज्योतिः' शब्द का और लोक-व्यवहार में सत्यभामा के लिए 'भामा' शब्द का प्रयोग देखा जाता है, वैसे ही प्रकृत में आनन्दमय के लिए 'आनन्द' शब्द का प्रयोग हो गया है, फलतः कथित अनुमान में अध्यस्यमानत्व हेतु स्वरूपासिद्ध नहीं। केवल 'आनन्द' पद के द्वारा ही वानन्दमयस्य सर्वान्तरत्वात् । मुस्यमेव श्वात्मानम्पिदिदश्च शास्त्रं लोकबुद्धिमनुसरत् , वसमयं शरीरमनात्मानमत्थन्तमूद्धानामात्मत्वेन प्रसिद्धमनूद्य मूषानिषिकद्युतताम्नादि-प्रतिमावन्ततोऽन्तरं ततोऽन्तरमित्येवं पूर्वेण पूर्वेण समानम् त्यस्मानन्दमयमात्मानमात्मेति माहयत् , प्रतिपत्तिलेकपापिक्षया सर्वान्तरं मुस्यमानन्दमयमात्मानम्पिदिशेति शिल्हतरम् । यथारुग्धतीनिद्द्याने बह्योष्विपि तारास्वमुख्यास्वरुग्धतीषु दर्शितासु वाऽन्त्या प्रदश्यते सा मुख्यवारुग्धती भवति, प्रविमहाप्यानन्दमयस्य सर्वान्तरत्वाः नमुख्यमात्मत्वम् । यन् अपे - प्रियादीनां शिरस्त्वादिकत्यनाऽनुपपन्ना मुख्यस्यात्मन इति , अतीतानन्तरोपाधिजनिता सा, न स्वामाविकीत्यदोषः । शारीरत्वमप्यानन्दम् मयस्यान्नमयादिशरीरपरम्परया प्रदश्यमानत्वात् , न पुनः साक्षादेव शारीरत्यं संसारिवत् , तस्मादानन्दमयः पर प्रवातमा ॥ १२ ॥

विकारश्च ब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात् ॥ १३ ॥

अत्राह—नानन्द्मयः पर आत्मा भिवतुमहित । कस्मात् ? विकारशन्दात् । प्रकृतिवचनाद्यमन्यः शब्दो विकारवचनः समिधगतः, आनन्दमय इति मयटो विकार

भामती

इति छ । न हि मुख्याकावतीदशंनं तत्त्वमुख्याकावतीदशंनप्रायपठितमध्यमुख्याकावतीदशंनं भवति । तावच्यात्पृवंदशंनानामन्त्रयदशंनानुगुच्यं न तु तहिरोधितेति चेव् , इहाप्यानन्दमयावान्तरस्याध्यस्याध्यस्याध्यस्याध्यस्याध्यस्याध्यस्याध्यस्याध्यस्याध्यस्याध्यस्याध्यस्याध्यस्याध्यस्याध्यस्याध्यस्याध्यस्य तुल्यम् । प्रियाद्यवयवयोगशारीरत्वे च निग-वन्याख्यातेन भावयेण समाहिते । प्रियाद्यस्यययोगवव् दुःखलवयोगोऽपि परमात्मन औपाधिक उपपादितः । तथाऽऽनन्त्रस्य इति प्राचुर्व्याचेता सम्बद्ध उपपादितेति ।। १२-१४॥

## भामती-व्याख्या

आनन्दमय का अभ्यास प्रस्तुत नहीं किया गया, अपितु साक्षात् 'आनन्दमय' पद के माध्यम से भी आनन्दमय का अभ्यास उपलब्ध होता है—"एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामित" (तं. उ. २।८)।

पूर्वपक्ष की युक्तियों का अनुवाद करके खण्डन किया जाता है—'यत्क्रमन्नमयाद्ययुख्यात्मप्रवाहपतित्वादानन्दमयस्यामुख्यत्वम्, नासी दोषः, आनन्दमयस्य सर्वान्तरत्वात्''।
जैसे मुख्य अरुन्धती तारे का दर्शन कहीं अमुख्य अरुन्धती-दर्शन के प्राय में पठित अमुख्य
अरुन्धती का दर्शन नहीं होता, वंसे ही मुख्य आनन्दमय अन्नमयादि अमुख्यात्म-प्रवाह में पढ़
कर भी अमुख्य नहीं हो सकता। 'पूर्व-पूर्व दर्शन जब उत्तरोत्तर दर्शन की उपपत्ति के लिए
है, तब अन्तिम दर्शन पूर्व दर्शनों से विपरीत क्यों ?' इस शङ्का का समाधान यह है कि
आनन्दमय के अश्वन्तर अन्य किसी पदार्थ का निर्देश न होने के कारण अन्नमयादि कोशों
एवं समस्त प्रपञ्च की अश्वन्तरता आनन्दमय में सिद्ध हो जाती है, सर्वान्तर एक मान्न बह्य
है। उसकी अवगति के साधनभूत अन्नमयादि कोशों की समानता कदापि सम्भव नहीं।
प्रियादि अवयवों के निर्देश से जा शारीर आत्मा का पूर्व पक्ष उठाया गया था, उसका निरास
भी भाष्यकार ने कर दिया है—''यत्तु बूखे प्रियादीनां शिरस्त्वादिकत्वनाऽनुपपन्ना मुख्यस्यात्मन इति, अतीतानन्तरोपाधिजनिता सा, न स्वाभाविकीत्यदोषः''। आनन्दमय में सावयवत्व
और शारीरत्व का व्यवहार जो देखा जाता है, वह स्वाभाविक नहीं, अपितु अन्नमय शरीरादि
अतीत उपाधियों एवं जीव से अनन्तरता (अनीपाधिक एकता) को लेकर हो जाता है,
अतः आनन्दमय की बह्यख्पता में किसी प्रकार का दोष नहीं रह जाता।

'मयट्' प्रत्यय विकारार्थक नहीं, अपितु प्रचुरार्थक है, क्योंकि ''तत्प्रकृतवचने मयट्''

रार्थत्वात् । तस्मादन्नमयादिशन्दविष्ठकारविषय पद्यानन्दमयशन्द इति चेत् , न, प्राचुर्यार्थेऽपि मयटः स्मरणात् । 'तत्प्रकृतवचने मयद्' (पा० ५।४।२१) इति हि प्रचुरतायामि मयट् समर्थते । यथा 'अन्नमयो यवः' इत्यन्नप्रचुर उच्यते, एकमानन्द-प्रचुरं ब्रह्मानन्दमय उच्यते । आनन्दप्रचुरत्वं च ब्रह्मणो मनुष्यत्वादारभ्योत्तरिसमन्दु उर्रिमन्स्थाने शत्रगुण आनन्द इत्युक्त्वा ब्रह्मानन्दस्य निरतिशयत्वादधारणात् । तस्मान्त्राचुर्यार्थे मयट् ॥ १३ ॥

तद्धेतुव्यवदेशाच ॥ १४ ॥

ानव प्राचुर्याथं मयट्, यस्मादानम्बहेतुत्वं ब्रह्मणो व्यपदिशति श्रुतिः—'एष होवानम्बयाति' इति । आनम्बयतीत्यर्थः । यो श्रम्यानानम्बयति स प्रचुरानम्ब इति प्रसिद्धं भवति । गा लोके योउम्बेषां धनिकत्वमापादयति स प्रचुरधन इति गम्यते, तहत् । तस्मात्प्राचुर्याथेंऽपि मयटः संभवादानम्बमयः पर एवात्मा ॥ १४ ॥

मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ॥ १५॥

इतस्रानम्यस्यः पर प्यात्मा । यस्मात् 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्' इत्युपकस्य 'सत्यं ज्ञानस्त्रम्यः (ते० २।१) इत्यस्मिन्मन्त्रे यत्प्रकृतं ब्रह्म सत्यज्ञानानन्तविशेषणिर्निर्घारितम् , यस्मादाकाशादिकमेण स्थावरजङ्गमानि भृतान्यजायन्त, यच्च भृतानि
सङ्घा तान्यनुप्रविश्य गुह्मयामविस्थतं सर्वान्तरं, यस्य विज्ञानाय 'अन्योऽन्तर आत्माऽम्योऽन्तर आत्मा' इति प्रकान्तं, तन्मान्त्रवर्णिकमेव ब्रह्मेह णीयते 'अन्योऽन्तर आत्मानन्द्रमयः' (तै० २।५) इति । मन्त्रब्राह्मणयोक्षेकार्थस्यं युक्तम् , अविरोधात् ।

भामती अपि च मन्त्रसाह्मभयोश्पेयोपायभूतयोः सन्त्रतिवलेसंह्मैवानम्बनयपदार्थः, मन्त्रे हि पुनःपुनरम्योऽ-न्तर आत्मेति पर ब्रह्मण्यान्तरत्वश्रवणालस्यैव चान्योऽन्तर आत्माऽऽनन्त्रमय इति ब्राह्मणे प्रस्यभिक्षामात

भामती-ज्याख्या (पा. सू. ५।४।२१) इस सूत्र के द्वारा प्राचुर्यार्थ में भी मयट् विहित् है, जैसे 'अन्नमयो यज्ञः"-ऐसा क्यवहार उसी यज्ञ के लिए होता है, जिसमें अन्न की प्रचुरता होती है। उसी प्रकार मनुष्यादि के आनन्द से उत्तरोत्तर शतगुण आनन्द बढ़ता-बढ़ता ब्रह्मानन्द में पूर्ण हो जाता है।

'मयट्' की प्रचुरायता श्रुति के उस व्यवदेश से भी सिद्ध होती है, जिसमें ब्रह्म को आनन्द का हेतु कहा गया है—''एष ह्यवानन्दयाति'' (तं. उ. २।७)। जा पदार्थ अपने योग से औरों को भी मधुर बनाता है, वह स्वयं माधुर्यमय होता है, जो दूसरों को धनी बनाता है, वह 'प्रचुरधनः' कहा जाता है, उसी प्रकार जो दुःखमय प्रपन्ध को भी अपने सम्बन्ध से आनन्दित करता है, वह आनन्दप्रचुर या आनन्दमय क्यों न होगा ?।। १२-१४।।

[ 'मान्त्रवणिकमेव च गीयते"—इस सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने 'मन्त्र' पद से ''सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" (तं. उ. २।१) इस वाक्य का ग्रहण करके कहा बि कि इस मन्त्र के द्वारा प्रतिपादित सिच्चिदानन्दरूप ब्रह्म की ही प्रत्यभिज्ञा ''अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः" (तं. उ. २।५) इस ब्राह्मण वाक्य में हो रही है, अतः आनन्दमय और सिच्चिदानन्द ब्रह्म की एकता निश्चित है, क्योंकि मन्त्र और ब्राह्मण की एकार्यपरता होती है—"मन्त्रबाह्मणयोश्चे-कार्यत्वं युक्तम्"। 'मन्त्र' का सक्षण है—''तच्चादकेषु मन्त्राख्या'' (जं. सू. २।१।३२) और उससे भिन्न वाक्यों की ब्राह्मण कहा जाता है—''शेषे ब्राह्मणशब्दः'' (जं. सू. २।१।३२)। इन स्थाणे के अनुसार ''सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म''—इस वाक्य को 'मन्त्र' कहना दुष्कर है, क्योंकि अनुष्ठानोपयोगी पदार्थों के प्रतिपादक या स्मारक वाक्यों को ही याज्ञकगण मन्त्र

सन्यथा हि प्रकृतहानाप्रकृतप्रकिये स्याताम् । न चान्नमयादिश्य इवानन्दमयादन्योऽ-न्तर मारमाऽभिष्ठीयते । एतिन्नष्ठैव च 'सैषा भागवी वारुणी विद्या' (तै० ३१६) तस्मादानन्दमयः पर एवारमा ॥ १५॥

# नेतरोऽनुवयत्तेः॥ १६ ॥

इतश्चानन्दमयः पर प्वात्मा । नेतरः । इतर ईश्वरादन्यः संसारी जीव इत्यर्थः । न जीव वानन्दमयश्च्देनाभिधीयते । कस्मात् ? अनुपपत्तेः । आनन्दमयं हि प्रकृत्य श्चयते—'सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्या । इदं सर्वमस्रजत , यदिदं किच' (ते० २।६ ) इति । तत्र प्राक्शरीराधुत्यत्तेरिमध्यानं, स्रुयमानानां च विकाराणां स्रुप्टरव्यतिरेकः, सर्वविकारसृष्टिश्च न परस्मादात्मनोऽन्यत्रोपपद्यते ॥ १६ ॥

भागती

परत्रहोवानम्बमयमित्याह सूत्रकारः ॐ मान्त्रविक्रवेद च गीयते ■ । मान्त्रविक्रवेद परं बहुा ब्राह्मणेऽ-व्यानम्बमय इति गीयते इति ॥ १५ ॥

अपि चानन्त्रमयं प्रकृत्य वारोराखुरपत्तेः प्राक् अध्दृत्वभवणाय् च्या स्यामिति च सृज्यमानानां अध्दुरानन्त्रमयावभेदभवणावानन्त्रमयः पर एवेत्याह सूत्रम् ■ नेतरोऽनुपयत्तेः ⊕ । नेतरो जीव आनन्त्रमयः, तस्यानुष्यतेरिति ॥ १६ ॥

## भामती-व्याख्या

कहा करते हैं, "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म"—यह वाक्य तो ऐसे ब्रह्म का प्रतिपादक है, जो धर्मानुष्ठानादि का उपयोगी नहीं, प्रत्युत विरोधी माना गया है। फलतः "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म''—इस वाक्य को गीणरूप से ही 'मन्त्र' कहना होगा। 💵 सूत्र-घटक 'मन्त्रवर्ण' पद औपचारिक या गौणार्थंक है, तब अन्नमधादि चार कोशों के प्रतिपादक वाक्य-समूह का 'मन्त्रवर्ण' पद से ग्रहण करना ही उचिततर है और "अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः"—इस वाक्य को तो ब्राह्मण वाक्य कहा ही गया है। इन दोनों में परस्पर उपायोपेयभाव और एकार्थपरत्व निश्चित है, जैसे बाह्मण वाक्य मन्त्रार्थ का निर्णायक या उपाय होता है, वैसे ही 'कोश-वाक्य' भी 'आनन्दमय-वाक्य' की अर्थावगित में उपकारक है, दोनों की प्रतिपाद्य वस्तू में प्रत्यभिज्ञा भी स्पष्ट है—इस आशय को लेकर श्री वाचस्पति मिश्र कहते हैं— ] मन्त्र-वाक्य उपेय ( निर्णेय ) और ब्राह्मण वाक्य उपाय ( निर्णायक होता है । प्रकृत में दोनों वाक्यों की एकार्थ-प्रतिपत्ति को ध्यान में रखने से यह स्पष्ट हो जाता । कि आनन्दमय ब्रह्म ही है, क्योंकि 'तस्माद्वा एतस्मादन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः' इत्यादि चारों वाक्य-खण्डरूपी मन्त्र में प्रयुक्त 'अन्य' और 'अन्तर' पद परब्रह्म के ही समर्पक हैं, उसी ब्रह्म की 'अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः'—इस ब्राह्मण में प्रत्यभिक्षा हो रही है, अतः 'आनन्दमय' शब्द से परब्रह्म का ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा सूत्रकार का कहना है-"मन्त्रवणिकमेव च गीयते" अर्थात् मान्त्रवर्णिक परब्रह्म ही उक्त ब्राह्मण वाक्य में 'आनन्दमय' पद के द्वारा अभिहित होता है। [ मिश्रजी के मन्त्र भाग में बाह्मण की सिन्निषि और सिन्निष-प्रयुक्त प्रत्यिभज्ञा का जैसा सामजस्य है, वैसा सिन्वदानन्दात्मक ब्रह्म का उइबोधकत्व स्पष्ट नहीं, जैसा कि भाष्यकार का मन्त्रवर्ण 💄 🛮 ॥ १५ ॥

'आनन्दमय' का प्रकरण आरम्भ करके जीव के शरीरादि की उत्पत्ति से पहले ही कामना, ईक्षण और स्रष्टृत्व का प्रसिपादन किया गया है—''सोऽकामयत, बहु स्याम् प्रजायेय, स तपोऽतप्यत, स तपस्तप्त्वा इदं सर्वममुजत'' (ते. उ. २।६)। मृष्टि के रचियता का आनन्द-

## भेदव्यपदेशाच्च ॥ १७ ॥

त्तम नानन्दमयः संसारी। यस्मादानन्दमयाधिकारे — 'रसो वै सः। रसंशे-गां सक्तवा उनम्दोभवति' (ते २१७) इति जीवानन्दमयौ भेदेन म्यपिद्शति। निर्द्ध सन्धेय सन्ध्ययो भवति। वयं तिर्द्ध 'भारमा उन्येष्टच्यः', 'मारमलाभाष परं विचतं' इति श्रुतिस्मृती ? याचता न सन्धेय सन्ध्ययो भवतीत्युक्तम्। बाढम्, तथाप्यात्मनो-उप्रच्युतात्मभावस्येव सतस्तस्वानवबोधनिभित्तो मिश्येष देहादिष्यनात्मस्यात्मत्यः निश्चयो सौकिको हृष्टः। तेन देहादिभूतस्यात्मनोऽप्यात्मा उनिव्यो अस्वेष्टच्यो उस्वधो सन्धन्यो उश्रुतः श्रोतन्यो उमतो मन्तन्यो उचिष्ठातो विकातन्य इत्यादिभेदन्यपदेश उपपद्यते। प्रतिविच्यत एव तु परमार्थतः सर्वद्वात्परमेश्वरादम्यो द्रष्टा श्रोता वा

#### भामती

अवस्वपदेशास्त्र छ । रतः सारो द्यायमानस्यय आत्मा रतं द्वीवायं लक्ष्याऽऽनस्वीभवतीति ।
सोऽयं जीवात्मनो करुष्भाव आनन्त्रनयस्य । लक्ष्यता नाभेव उपपछते । । जीवात्मनो
भेवे परज्ञहात्वं सिद्धं भवति । जोवपति अक्ष्यं तर्ति इति अ । यदि । न लक्ष्यः, कथं तर्ति वरमात्मनो वस्तुतोऽभिन्नेन जीवात्मना परमात्मा लभ्यत इत्यर्थः । परिहरति । जीवो द्वाविद्या परज्ञहाजो सत्यं परमार्थतोऽभेवेऽप्यविद्यारोपितं भेवम्पाध्यस्य लक्ष्युनक्ष्यत्यभाव उपपछते । जीवो द्वाविद्याप परज्ञहाजो भिन्नो वितितः, न । जीवाविष् । तथा जानस्यमयक्षेत्रज्ञीयो न जीवस्याविद्ययपि स्वतो भेवो वितित इति । लक्ष्यत्यभाव इत्यर्थः । भेवाभेवो ज न जीवपरज्ञहाजोरित्युक्तम्यस्तात् । स्यावेतत् — यथा परमेश्वराविद्यापि जीवात्मा । स्थावेतत् — यथा परमेश्वराविध्यो जीवात्मा । स्थावेतत् जीवात्मा । स्थावेतत् जीवात्मा वर्षेत्रवात्मा जीवात्मा । स्थावेतत् जीवात्मा जीवात्मा जिल्ला जीवात्मा जीवा

भामती-व्याख्या

मयात्मा से अभेद-प्रतिपादन यह सिद्ध करता । कि "नेतरोऽनुष्पत्तेः"। इतर अर्थात् ब्रह्म से भिन्न जीव को आनन्दमय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शरीरादि की उत्पत्ति से पहले उसमें अभिष्यान और सृष्टि-कर्तृत्व की उपपत्ति नहीं हो सकती।। १६।।

आनन्दमय को अभिरुक्ष्य करके कहा गया है—'रसो वे सः, रसं होवायं लब्ध्वानन्दी-भव्रति" (ते. उ. २१७) अर्थात् आनन्दमयात्मा वह आनन्दरस है, जिसको प्राप्त करके यह (जीव) आनन्दित हो जाता है। जीवात्मा जब उस आनन्दमय का लब्धा (प्रापक) और आनन्दमय लब्धव्य है, इस प्रकार जीव और आनन्दमय का भेद-प्रतिपादन यह सिद्ध करता है कि आनन्दमय जीव नहीं।

शहा—यदि लब्धा लब्धव्य नहीं होता, तब श्रुति और स्मृति में जीव के लिए अभिन्त-स्वरूप परमात्मा को अन्वेष्टव्य (गवेषणीय) क्यों कहा है ?

निया - यद्यपि जीवारमा और परमात्मा का वस्तुतः अभेद है, तथापि अविद्या के द्वारा आपादित भेद को लेकर लब्बृत्व और लब्धव्यत्व की उपपत्ति हो जाती है अर्थात् देहादि-तादारम्यापन्न आरमा प्रापक और सर्वोपाधि-रहित आत्मा लब्धव्य हो जाता है। आमय यह है कि अविद्या के द्वारा जीव को ब्रह्म से ही भिन्न दर्शाया गया है, जीव से जीव को भिन्न नहीं कहा गया है, यदि आनन्दमय को जीव कहा जाता है, तब जीव की अविद्या के द्वारा वह स्वयं अपने से भिन्न क्योंकर सिद्ध होगा? भेद के विना जीव में लब्बृत्व और आनन्दमय में लब्धव्यत्व नहीं बन सकता। जीव और ब्रह्म का भेदाभेद पहले ही खण्डित हो चुका है।

शहा — जैसे परमात्मा से भिन्न जीवात्मा द्रष्टा नहीं होता, वैसे ही जीवात्मारूप द्रष्टा से परमेश्वर भिन्न नहीं, : जीव यदि अनिर्वाच्य है, अ परमेश्वर भी अनिर्वाच्य ही हो

'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' ( इ० ३।७।२३ ) इत्यादिना । परमेश्वरस्त्विचाकित्पताच्छा-रोरात्कर्तुमौकुर्विज्ञानात्माख्याद्न्यः । यथा मायाविनश्चमेखद्गधरात्स्त्रेणाकाशमधिरो-हतः ॥ एव मायावी परमार्थक्षपो भूमिष्ठोऽन्यः । यथा वा घटाकाशादुपाधिपरिच्छि-जादनुपाधिरपरिच्छिन्न आकाशोऽन्यः । ईटरां च विज्ञानात्मपरमात्मभेदमाश्चित्य 'नेतरोऽनुपपत्तेः', 'भेदव्यपदेशाश्च' इत्युक्तम् ॥ १७॥

कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥ १८॥

बानन्दमयाधिकारे च 'सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय' (तै० २।६) इति कार्याः विद्यत्विनद्देशाश्चानुमानिकमपि सांख्यपरिकविपतमचेतनं प्रधानमानन्दमयत्वेन कारणः त्वेन वाऽपेक्षितव्यम् । 'ईक्षतेर्नाशब्दम्' (त्र० स्० १।१।५) इति निराक्तमपि प्रधानं पूर्वे-सूत्रोदाहतां कामयित्तत्वश्चृतिमाश्चित्य प्रसङ्गात्पुनर्निराक्रियते गतिसामान्यप्रपञ्चनाय ॥ १८॥

अस्मिनस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १९॥

्ता न प्रधाने जीवे वानन्द्भयशब्दः । यस्मादिसम्भानन्द्मये प्रकृत आस्मिनि प्रतिबुद्धस्याऽस्य जीवस्य तद्योगं शास्ति । तदात्मना योगस्तद्योगः, तद्भावापितः ।

भामती

निर्वाच्यत्वे परमेश्वरोऽप्यनिर्वाच्यः स्यात् ।।। च न वस्तु सिन्नत्यत् बाह् । परमेश्वरस्त्विद्याकित्पिन्ताब् इति 🕸 । रजतं हि समारोपितं न श्रुक्तितो भिद्यते । निर्ह तद्भेदेनाभेदेन 📲 शक्यं निर्वक्तं, श्रुक्तित्तु परमार्थंतती निर्वचनीयानिर्वचनीयाद्रजताद्भिद्यत एव । अत्रैव सरूपमात्रं इष्टान्तमाह 🕸 यथा मायाविन इति 🕸 । एतदपरितोषेणात्पन्तसरूपं दृष्टान्तमाह 🛢 यथा वा घटाकाशाद् इति 🕸 । श्रेषमितिर्वेहितार्थम् ॥ १७-१९ ॥

भा**म**ती-व्याख्या

जायगा । अनिर्वाच्य होने पर परमार्थसत् क्योंकर रह सकेगा ?

समाधान - उक्त शङ्का का समाधान करते हुए भाष्यकार ने कहा है- ''परमेश्वरस्तु व्यविद्याकित्पतात् शारीरात् कर्त्भौतुर्विज्ञानात्माख्यादन्यः"। जैसे शुक्ति में समारोपित रजत की सत्ता शक्ति की सत्ता से भिन्न नहीं, किन्तु शक्ति की सत्ता रजत की सत्ता से भिन्न होती है, वैसे ही जीवरूप अध्यस्त पदार्थ अपने अधिष्ठानभूत परमेश्वर से भिन्न नहीं, किन्तु परमेश्वर अपने में अध्यस्त जीव से भिन्न पारमाथिक है। इसके अनुरूप दृष्टांत प्रस्तुत किया जाता हैं-''यथा माया-विनः चर्मसङ्गधरात् सूत्रेणाकाशमधिरोहतः स एव मायावी परमार्थक्षो भूमिष्ठोऽन्यः" । जैसे एक ही ऐन्द्रजालिक अपने वास्तविक रूप में भूमि पर खड़ा है और काल्पनिकरूप के द्वारा आकाश में लटक रहे एक सूत पर चढ रहा है। वहाँ उसके काल्पनिक रूप से उसका भूमि पर अवस्थित वास्तविक रूप भिन्न होता है, वैसे ही जीव से ब्रह्म भिन्न होता है। अन्य अनुरूप दृष्टान्त दिखाया जाता है - "यथा वा घटाकाशाद उपाधिपरिच्छिन्नाद अनुपाधिरपरि-च्छिन्न आकाशोज्यः"। जैसे घटादि उपाधियों से परिच्छिन्न आकाश की अपेक्षा अनवच्छिन्न आकाश भिन्न होता है वसे ही जीवरूप अवन्छिन्न चेतन की अपेक्षा ब्रह्मरूप अनवन्छिन्न चेतन भिन्न होता है। शेष भाष्य अत्यन्त सुबोध है। ["कामाच्च नानुमानापेक्षा"-इस सूत्र के द्वारा "सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय" (तै. उ. २।६) इस श्रुति में निर्दिष्ट कामियतृत्वा-नुपपत्ति दिखाकर प्रधान तत्त्व की आनन्दमयता का खण्डन किया गया। "अस्मिननस्य च तद्योगं शास्ति'-यह सूत्र कहता है कि मोक्षावस्था में जीव आनन्दमय तत्त्व से तादारम्य स्थापित कर लेता है, अतः तादारम्य के अनुयोगी का अपने प्रतियोगी से भिन्न होना स्वाभा- मुक्तिरित्यर्थः । तद्योगं शास्ति शास्त्रम्—'यदा द्योवष पतस्मित्रहृष्ये अनारम्ये अनिष्के अ-निक्तयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते, गण सो अभयं गतो अवति । यदा द्योवष पतस्मिन्तु-वरमन्तरं कुछते, अथ तस्य भयं भवति' (त॰ २।७) इति । पतवुक्तं भवति - यदैत-स्मिकानन्द्रमचे उल्पमप्यन्तरमतादात्म्यक्षपं पश्यति, तवा संसारभयान्न निवर्तते । यदा त्वेतस्मिन्नानम्बमये निरम्तरं तादात्म्येन प्रतितिष्ठति, तदा संसारभयानिवर्तत इति । तच्च परमात्मपरिष्रहे घटते, न प्रधानपरिष्रहे जीवपरिष्रहे वा । तस्मादानन्दमयः परमात्मेति स्थितम्।

इदं त्यिह चक्तव्यम्—'स वा पष पुरुषोऽन्नरसमयः'। 'तस्माद्वा पतस्माद-श्वरसमयाद्वन्यो अन्तर आत्मा प्राणमयः तस्मात् 'अन्यो अन्तर आत्मा मनो-मयः' तस्मात् 'अन्यो उन्तर आत्मा विकानमयः' (तै० २।१,२,३,४) इति च विकारार्थे मयट्मधाहे सत्यानन्दमय एवाकस्मावर्धजरतीयन्यायेन कथमिव मणटः प्राचुर्यार्थत्वं अग्रविषयत्यं चाश्रीयत इति ? मान्त्रवर्णिकब्रह्माचिकाराविति चेत् ,-न, असमयादीना-मिप तर्हि ब्रह्मस्वप्रसङ्गः । अत्राह - युक्तमन्नमयादीनामब्रह्मस्वं, तस्मात्तस्मादान्तरस्या-भ्तरस्याभ्यस्याम्यस्यात्मन उच्यमानत्वाद् , आनन्दमयाच् न कश्चिद्व्य जानार आत्मी-

स्वमतपरिग्रहार्थमेकवेशिमतं बूबयित 🕒 इवं श्विह वक्तन्यम् इति 🕸 । एव तावदुःसर्गो यत् —

 पुचछं प्रतिष्ठेति बहुाशब्दास्प्रतीयते । विश्व बहा, विकृतं स्वानन्दमयशब्दतः॥

भामती-व्याख्या

विक है। आशय यह है कि 'यदा होवेष एतस्मिन् अष्टश्येऽनारम्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽमयं प्रतिष्ठां विन्दते'' (तं. उ. २।७) इस श्रुति के द्वारा आनन्दमय पदार्थ के साथ जो जीव की तद्रपापत्ति दिखाकर मुक्ति का स्वरूप दिखाया गया है, वह तभी उपपन्न हो सकता है, बा कि बानन्दमय पदार्थ को ब्रह्मरूप माना जाय ]।। १७-१९।।

एकदेशी के मत का निरास -

कथित एकदेशी के मत में यह प्रश्न उठता है कि "स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः" (तै. उ. २।१), "तस्माद्वा एतस्मादन्तरसमायाद् अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः" (तै. उ. २।२), "तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयाद् अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः" (तै. उ. २।३), "तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयाद् अध्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः" (तै. उ. २१४), "तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमयाद् अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः" (तं. उ. २।६) यहाँ सब पाँच वाक्यों में 'मयट्' का प्रयोग हुआ है, पूर्व के चार दाक्शों में तो 'मषट्' विकारार्थक है किन्तु पश्चम वास्य में 'मयट्' प्राचुर्यार्थंक मान लिया गया, यह वयों ? विकारार्थंक 'मयट्' के प्रवाह में अकस्मात् एक मयट् को प्राचुर्यार्थंक वयोंकर माना जा सकता है ? यहाँ तो 'अर्धजरतीय' न्याय लागू होता [ अर्घजरतीयन्याय का स्पष्टीकरण करते हुए सोमेश्वर भट्ट कहते है-"केनचित्पाशुपतेन सर्व-जरत्या यीषितोऽपुपभोग्यत्वात् सर्वतरुण्याश्च बृद्धेप्यरुचिप्रसङ्गाद् अर्धजरत्यानयने दूर्तः प्रेषितः' ( स्या. सु. पृ. १३५ )। आधी बूढ़ी और आधी तरुणी स्त्री का निर्माण या अन्वेषण जैसे असंगत है, वसे ही एक प्रवाह में पठित कुछ मयट् प्रत्ययों को विकारार्थक और कुछ को प्राचुर्यार्थक मानना असंगत है। इस न्याय के लिए 'आधा तीतर और आधा बटेर' की कहावत प्रचलित है ]।

ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति ब्रह्मशब्दात् प्रतीयते । विश्रद्धं ब्रह्म विकृतं त्वानन्दमयशब्दतः॥

ज्यते, तेनानन्दमयस्य ब्रह्मत्वम् , अन्यथा प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्षियाप्रसङ्गादिति । अत्रो-ज्यते, - यचण्यक्रमयादिभ्य इवानम्दमयादन्यो उन्तर आत्मेति न श्रयते, तथापि नानन्द-मयस्य ब्रह्मत्वं, यत भानन्द्मयं प्रकृत्य भ्रयते - तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिणः पक्षः ! प्रमोद उत्तरः पक्षः । आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुष्ट्यं प्रतिष्ठा' (तै० २।५ ) इति । ा यद् ब्रह्म मन्त्रवर्णे अकृतम्—'सत्यं द्वानमनन्तं ब्रह्म' इति, तिवृह 'ब्रह्म पुच्छें मतिष्ठा' इत्युच्यते । तिक्वजिक्वापियवयैवाक्रमयादय आनन्दमयपर्यन्ताः पञ्च कोशाः करुयन्ते । तत्र कुतः प्रकृतहाना अकृतप्रकियाप्रसङ्गः ? नन्धानन्द्रमयस्याधयधत्वेन 'म्हा पुच्छं प्रतिष्ठा' इत्युच्यते, असमयादीनामिय 'इदं पुच्छं प्रतिष्ठां इत्यादि । तम कथं ब्रह्मणः स्वप्रधानत्वं शक्यं विकातुम् ? प्रकृतत्वादिति ब्रमः। नन्दानन्द्मयाधयधत्वे-नापि ब्रह्मणि विश्वायमाने न प्रकृतत्वं द्वीयते, कानम्बमयस्य ब्रह्मत्वादिति । अत्रोच्यते,-तथा सति तदेव ब्रह्मानन्दमय भारमा अवयवी, तदेव च ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठावयव इत्य-सामक्षस्यं स्थात्। अन्यतरपरित्रहे तु युक्तं ' पुब्छं प्रतिष्ठा' इत्यत्रैव ब्रह्मनिद्रेश आअयितुं, ब्रह्मश्रास्यसंयोगात् ; नानन्द्रमयवाक्ये ब्रह्मशब्दसंयोगाभावादिति । अपिच 'बहा पुच्छं प्रतिष्ठा' इत्युक्त्वेदमुच्यते, 'तदप्येष इलोको भवति । असन्नेव स भवति । असद् ब्रह्मोति वेद चेत् । अस्ति ब्रह्मोति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो चिदुरिति' (ते॰ २/६)। यर्सिमञ्ज इलोके अनुकृष्यानन्वमयं, ब्रह्मण एव भाषाभाषवेदनयोर्गुणदोषा-भिधानाद् गम्यते 'ब्रह्म पुष्कुं प्रतिष्ठा' इत्यन्न ब्रह्मण यव स्थप्रधानत्विमिति । न चानन्द-मयस्यात्मनो भाषाभाषशङ्का युका; प्रियमोदादिविशेषस्यानन्दमयस्य सर्वतोकप्रसिद्ध-त्वात्। का पुनः स्वप्नधानं सद्बहा, जानम्दमयस्य पुच्छत्वेन निर्दिश्यते — बहा पुच्छं प्रतिष्ठा' इति ? नैष दोषः, पुच्छवत्पुच्छं, प्रतिष्ठा परायणमेकनीडं लोकिकस्यानन्द-जातमा ब्रह्मानन्द इत्येतद्नेन विवस्थते, नावयवत्वम् ; 'पतस्यैवानन्दस्यान्यानि मूतानि मात्रामुपजीवन्ति' ( बृह० ४।३।३२ ) इति श्रुत्यन्तरात् । अपि च आनन्दमयस्य बह्मत्वे प्रियाद्यवयवत्वेन सविशेषं ब्रह्माम्युपगन्तव्यम् । निर्विशेयं तु ब्रह्म वाक्यशेषे अ्यते; वाङ्मनसयोरगोचरत्वाभिधानात्—'यतो वाचो निवर्तन्ते अशाप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्यान्नो विमेति कुतम्रनेति' ( तै० २।९ )। अपि 🖷 आनन्द-प्रचुर इत्युक्तेऽपि दुःकास्तित्वमपि गम्यते; प्राचुर्यस्य लोके प्रतियोग्यस्पत्वापेक्षत्वात् । तथा च सति 'यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा' (७।२४।१) इति भूम्नि ब्रह्मणि तद्वयतिरिकाभावश्रुतिरुपरुष्येत । प्रतिशरीरं च प्रियादिभेदादा-नन्दभयस्यापि भिन्नत्वम् , ब्रह्म तु न प्रतिशरीरं भिद्यते; 'सत्यं श्वानमनन्तं ब्रह्म' (तैत्ति २।१) इत्यानन्त्यश्रुतेः, 'एको देवः सर्वभूतेषु गृढः सर्वन्यापी सर्वभूतान्त-रात्मा' ( श्वे॰ ६।११ ) इति च अत्यन्तरात् । न चानन्द्मयस्याभ्यासः अयते, प्राति-

भामती

तत्र कि पुष्छपदसमिभव्याहारावज्ञमयादिषु चात्यावयवपरत्वेन प्रयोगाविहाप्यनयवपरत्कात् पुष्छ-पदस्य तस्समानाधिकरणं बह्मपदमपि स्वार्णत्वागेन कथिक्वदयवपरं व्याख्यायतान् ? आनन्दमयपर्व

भामती—श्याख्या
[ 'ब्रह्म' शब्द और 'आनन्दमय' शब्द पर ध्यान देने से प्रतीत होता है कि 'ब्रह्म' शब्द से अविकृत विशुद्ध चिदात्मा की एवं 'आनन्दमय' शब्द से आनन्द के विकारभूत पदार्थ की प्रतीति होती है, अतः पता दोनों शब्दों का सामानाधिकरण्य क्योंकर सम्भव होगा? ] यहां यह सन्देह होता है कि 'पुच्छ' पद का 'ब्रह्म' पद के साथ समिभिग्याहार एवं अन्नमयादि का

पदिकार्थमात्रमेव हि सर्वत्राभ्यस्यते—'रसो वै सः, रसं होवायं सन्न्याऽउनन्दी-मवति, को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात् , यदेच आकाश आनम्दो न स्थात्'। 'सैपाऽज-न्दस्य मोमांसा भवति'। 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्यान्न बिभेति कुतश्चनेति' (तै० २।७,८,९) 'आनन्दो ब्रह्मोति व्यजानात्' (तै० ६।६ ) इति च । यदि च आनन्द्मयशब्दस्य ब्रह्म-विषयत्वं निश्चितं भवेत् , तत उत्तरेष्वानन्दमात्रप्रयोगेष्वप्यानन्दमयास्यासः कल्पेत । न त्यानन्यमयस्य ब्रह्मत्वमस्ति, वियशिरस्त्वादिभिहेतुभिरित्यवोचाम। तस्माच्छ्रत्यन्तरे 'विद्यानमानन्दं ब्रह्म' ( वृ० ३।९।२८ ) इत्यानन्दप्रातिपदिकस्य ब्रह्मणि प्रयोगदः र्शनात् । 'यदेष आकाश आनन्दो न स्याद्' इत्यादित्रह्मविषयः प्रयोगी न त्वानन्दमया-भ्यास इत्यचगन्तव्यम् । यसवयं मयडन्तस्यैवानन्दशब्दस्याभ्यासः—'पतमानन्दमय-मात्मानमुपसंकामति' ( तै॰ २।८ इति, न तस्य ब्रह्मविषयत्वमस्ति, विकारात्मनाः मेघाश्रमयादीनामनात्मनामुपसंक्रमितव्यानां प्रवाहे पतितत्वात्। नन्वानन्दमयस्योप-

#### भामती

वालमयादिविकारवाचित्रायपिठतं विकारवाचि वा, कथित् प्रचुरामस्ववाचि वा ब्रह्मण्यप्रसिद्धं वधाः चित्र वृक्या बहाणि व्याख्यायसाम् ? आनन्वपदाञ्यासेन 🔳 उथोतिष्पदेनेव व्यान्तष्टोम आनन्दमयो लक्यताम्, उतानम्बमयपर्वं विकारार्थमस्तु, असूरपर्वं 🔳 ब्रह्मण्येव स्वार्थेऽस्तु, आनम्बपदाश्यासम्र स्थार्पे, पुरस्कपद-मात्रमवयवप्रायलिखितमधिकरणपरतया व्याक्रियतामिति कृतवुद्धय एव विदाहकुर्वेश्व । तत्र

प्रायपाठपरिश्यागो मुख्यत्रितयलक्कमम् । पूर्वस्मिन्नुसरे पक्षे प्रायपाठस्य बाधनम् ॥

पुण्छपदं हि वालघो मुख्यं सदानन्दमयावयवे गौणमेवेति मुख्यशब्दार्थलङ्कनम् वाकागामामा विकरणपरतायां च तुल्यम् । अवयवप्रायलेखवाशश्च विकारप्रायलेखवाधेन तल्यः । ब्रह्मपरमामम्बमयपदम

## भामती-व्याख्या

प्राय-पाठ देख कर क्या यह मान लिया जाय कि अवयवार्थक पुच्छं पद-समिष्णव्याहृत 'ब्रह्म' पद अपने निशुद्धचिदात्मरूप वाच्यार्थ को छोड़ कर अवयवरूप अर्थ को कहता है ? या 'आनन्दमय' पद विकारार्थंक पदों के प्रवाह में पठित होने के कारण विकार-वाची है ? या किसी प्रकार प्रचुर आनन्द का वाचक है ? या ब्रह्म में अप्रसिद्ध होने पर भी किसी वृत्ति के द्वारा ब्रह्मपरक है ? या जैसे अभ्यस्त 'ज्योति पद की ज्योतिष्टोम में कक्षणा होती है, वैसे ही अध्यस्त 'आनंन्द' पद की आनन्दमय में लक्षणा की जाय ? अववा 'आनन्दमय' पद विकारार्थंक ही रहे, ब्रह्म' पद भी अपने स्वार्थभूत ब्रह्म का ही वाचक रहे, 'आनन्द' पद का अभ्यास भी अपने स्वार्थमात्र का समपंक रहे, केवल 'पुच्छ' पद अवयवार्थक पदों के प्रवाह में प्रविष्ट होने के कारण अधिकरणार्थक मान लिया जाय ? इन प्रश्नों पर विवेचकों को अपना विचार प्रस्तृत करना चाहिए । उन पक्षों में --

प्रायपाठपरित्यागी मुख्यत्रितयलङ्गनम् । पूर्वस्मिन्त्रत्तरे पक्षे प्रायपाठस्य बाधनम् ॥

[ 'मरट्' प्रत्यय विकारार्थ में, 'ब्रद्म' शब्द ब्रह्मक्ष्प अर्थ में और अध्यस्यमान 'आनन्द' प्रकृत्यर्थ में स्वभावतः मुख्य है, इन तीनों स्वभावों का पूर्व पक्ष में उल्लङ्कन और 'आनन्दमय' पद का विकारार्थक पदों के प्राय में पाठ उपेक्षित हो जाता है। उत्तर पक्ष में केवल 'पुच्छ' पद का अवयव-प्राय-पाठ बाधित होता है, मुख्यार्थक तीनों पदों पर किसी प्रकार का आघात नहीं आता ] अयौत् 'पुच्छ' पद पशु की बालिध (लाङ्गूल) में मुख्य होकर आनन्दमय के अवयवार्थ में गौण ही माना जाता है। मुख्य शब्दार्थ का उल्लङ्कन अवयवपरता और संक्रमितस्यस्यान्नमयाविचद्वव्रहात्वे सित नैव विदुषो ब्रह्मप्राप्तिः फलं निर्दिष्टं भवेत् । नैय दोषः, आनन्दमयोपसंक्रमणिनदंशेनव पुच्छप्रतिष्ठाभृतब्रह्मप्राप्तेः प्राप्ता निर्दिष्ट-त्वात् । 'तद्प्येष श्लोको भवति । यतो वाचो निवर्तन्ते' इत्यादिना च प्रपञ्च्यमानत्वात् । या त्वानन्दमयसंनिधाने 'सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति' इयं श्रुतिच्दाः हता, सा 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इत्यनेन संनिहिततरेण ब्रह्मणा संम्बच्यमाना नानन्द-गयस्य ब्रह्मतां प्रतिबोधयति । तद्पेक्षत्वाच्चोत्तरस्य व्रत्यस्य 'रसो वे सः' इत्यादेनी-नन्दमयिषयता । नत्नु 'सोऽकामयत' इति ब्रह्मण पुंलिङ्गनिर्देशो नोपपद्यते । नायं होषः, 'तस्माद्वा पतस्मादात्मन आकाराः संभूतः' इत्यन्न पुंलिङ्गनाप्यात्मग्राब्देन ब्रह्मणः प्रकृतत्वात् । या तु भागवी वाष्टणी विद्या 'आनन्दो ब्रह्मति व्यजानाद् इति, तस्याद्यश्रवणात् । प्रियशिरस्त्वाद्यश्रवणाच्च युक्तमानन्दस्य ब्रह्मत्वम् । तस्माद्णु-मान्नमपि विशेषमनाश्रित्य न स्वत पच प्रियशिरस्त्वादि ब्रह्मण उपपद्यते । नचेष्ठ सविद्योषं ब्रह्म प्रतिपिपादियिषतं, वाङ्मनसगोचरातिक्रमश्रुतेः । तस्माद्वसमयादिष्यः सविद्योष ब्रह्म प्रतिपिपादियिषतं, वाङ्मनसगोचरातिक्रमश्रुतेः । तस्माद्वसमयादिष्यः

भामती

## भागती-व्यास्था

अधिकरणार्थपरता—इन दोनों पक्षों में समान है। अवधवार्थक गदों के प्राय-पाठ का बाध विकारार्थक पदों के प्राय-पाठ वाध के तुल्य है, किन्तु 'ब्रह्म पद, 'आनन्दमय' पद और 'आनन्द' पद—तीनों की मुख्यार्थता का बाध अधिक होता है, जतः मुख्य तितय का उल्लङ्घन होने के कारण पूर्व पक्ष अयुक्त और मुख्य-त्रितय का पोषक होने के कारण उत्तर पक्ष श्रेष्ठ है।

दूसरी बात यह भी कि 'आनन्दमय' पद को ब्रह्मार्थक मानने पर "ब्रह्म पुन्छम्"—
इस वाक्य का सामञ्जस्य नहीं वंठता, क्योंकि वही ब्रह्म अवययी भी और अपना अवयव भी
हो—ऐसा सम्भव नहीं। 'पुन्छ' शब्द को आयारपरक मानने पर 'प्रतिष्ठा' पद भी उपपन्नतर
हो जाता है। आनन्दमय में अभ्यन्तरता का प्रतिपादन असमधार कोशों की अपेक्षा किया
जा सकता है। ब्रह्म में सर्वान्तरता तो अर्थात् सिद्ध हो जाती है, अतः श्रुति ने उसका
अभिधान नहीं किया। इस प्रकार अन्नमयादि के समान आनन्दम्य के जियादि अवयवों का योग
और प्राचुर्य का समन्वय हो सकता है, किन्तु वह सुकर नहीं, अपितु बलेश-साध्य है। फलतः
"सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म"—इस मन्त्रवर्ण में प्रस्तायित ब्रह्म बात ही 'ब्रह्म पुन्छं प्रतिष्ठा"—यहाँ
पर मुख्यतः अभिधान किया गया है, बही अधिकृत है, आनन्दमय नहीं। 'सोज्ञामयत'
(तै. उ. २।६) इत्यादि श्रुतियां भी ब्रह्म को ही विषय करती है, आनन्दमय को नहीं। शेष
भाष्य सुगम है। [ यह जो शब्द्धा होती है कि 'ब्रह्म' पद नपुंसक लिङ्क है, उसका
"सोऽकामयत"—यहाँ पुँल्लिङ्करूप से निर्देश वर्थोकर होना ?' उस शब्द्धा का समाधान यह
कि "तस्माद्या एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः"—इत्यादि वावयों में उसी ब्रह्म का

२२१

वानन्यमयेऽपि विकारार्थं पव मयड् विश्वेयो न प्राचुर्यार्थः, स्त्राणि त्वेवं न्यारुयेयानि— 'ब्रह्म पुष्छं प्रतिष्ठा' इस्यत्र किमानन्दमयावयवत्वेन ब्रह्म विवक्ष्यत उत स्वप्रधानत्वे-नेति ? पुच्छशब्दादवयवत्वेनेति प्राप्त उच्यते—'आनन्दमयोऽभ्यासात्'। आनन्दमय आत्मेत्यत्र 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इति स्वप्रधानमेव ब्रह्मोपदिश्यते, अभ्यासात्। 'असन्नेव स भवति' इत्यस्मिन्निगमनश्लोके ब्रह्मण गा केवलस्याभ्यस्यमानत्वात्। 'विकारशम्दान्नेति खेन्न प्राचुर्यात्'। विकारशब्देनावयवशब्दोऽभिप्रतः। पुच्छमित्य-वयवदाध्यान स्वप्रधानत्वं ब्रह्मण इति यदुक्तं, तस्य परिद्वारो वक्तव्यः। अत्रोच्यते-नायं दोषः, प्राचुर्यादप्यवयवशन्दोषपत्तेः। प्राचुर्ये प्रायापत्तिः, भवयवप्राये वचन-मित्यर्थः। अन्नमयादीनां हि शिरमादिषु पुच्छान्तेष्ववयवेषुकेष्वानन्दमयस्यापि शिर बादीन्यवयवान्तराण्युक्त्वा ऽवयवप्रायापत्या 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इत्याह, नावयव-विवस्या । यत्कारणमभ्यासादिति स्वप्रधानत्वं बहाणः समर्थितम् । 'तस्तुष्यपदे-

### भागसी-स्थास्या

'आत्मा' पद के द्वारा उल्लेख किया गया है, जो कि पुँल्लिङ्ग है। यह भृगु-द्वारा प्राप्त और वरुणोपदिष्ठ विद्या में कहा गया है- "आनन्दं ब्रह्मोति व्यजानात्" (तं. उ. २१६)। वहाँ 'मयट्' का निर्देश नहीं, अतः आनन्द में ब्रह्मरूपता वहीं सम्भव है। ब्रह्म में उपाधि का योग जब तक न हो, तब तक व्रियशियस्त्वादि का सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकता। यहाँ सोपाधिक या सविशेष ब्रह्म विवक्षित नहीं कि प्रियशिरस्त्वादि का योग मान लिया जाता, क्योंकि 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' (ते. उ. २।४।१) इत्यादि वाक्यों के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म का प्रकरण अबधारित है। फलतः अन्नमयादि वाक्यों में जैसे 'मयट्' विकारार्थक है, वसे ही 'आनन्दमय' शब्द में भी विकारपरक मयट् मानना ही न्याय-संगत है, प्राचुर्यार्थक नहीं। श्रुति का ऐसा तात्पर्य मानने पर इस अधिकरण के सूत्रों का जो विरोध होता है, उसकी निवृत्ति के लिए गोणी वृत्ति या लक्षणादि के द्वारा सूत्रों की अन्यथा व्याख्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मावगात में श्रुति-वाक्य प्रधान कारण है और सूत्र-वाक्य अप्रधान या गीण साधन, अत एव महांच जीमिनि ने मुख्य शब्दों की लक्षणादि न मान कर गीणीभूत पदों की ही लक्षणा को न्यायोचित ठहराया है—''गुणे तु अन्यायकल्पना'' (जै. सू. ९।३।१५)। वार्तिककार भी कहते हैं -

वैदिकं जैमिनीयं च यत्र वाक्यं विरुध्यते । बध्याहारादिभिः सुत्रं वैदिकं तु ययाश्रुतम् ॥ ( श्लो. वा. पृ. १५ )

लक्षणादि के द्वारा सूत्रों का तात्वर्य ऐसा पर्यवसित होता है-'आनन्दमय' गान की 'बह्म पुच्छं प्रतिष्ठा'—इस वाका के घटकीभूत 'ब्रह्म' पद में लक्षणा की जाती है। आशय यह है कि 'आनन्दमय' इत्यादि याक्यों में जो "ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा"—यहाँ प्रयुक्त 'ब्रह्म' पद मुख्यार्थक है, अतः वहाँ श्रुति को 'ब्रह्म अधिकरणम्'-ऐसा कहना चाहिए था, किन्तु वैसा न कह कर जो 'ब्रह्म पुच्छम्'-ऐसा कहा गया है, उसका कारण यह । कि पूर्व-वाक्यों में अवयवार्धक पदों का प्रयोग सिन्निह्त था, अतः सिन्निधान के अनुरोध से अवयवा-यंक 'पुच्छ' पद का प्रयोग कर दिया गया, किन्तु इसकी भी अधिकरण में लक्षणा की जा रकती है, [ अतः "आनन्दमयाऽभ्यासात्" इस सूत्र का अर्थ यह पर्यवसित होता । कि आनन्दमयपदोपलक्षित ''ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा''—इस वाक्य का घटकीभूत 'ब्रह्म 'पद अपने ब्रह्मत्मक मुख्यार्थ का ही वोधक है, क्योंकि 'असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति चेद् वेद''

शाष्ट्य'। सर्वस्य हि विकारजातस्य सानन्दमयस्य कारणत्वेन ब्रह्म स्यपिद्श्यते— 'इदं ,सर्वमस्रजत । यदिदं किञ्च' (तै॰ २१६ ) इति । न च कारणं सत् ब्रह्म स्यविकाः रस्यानन्दमयस्य मुख्यया वृत्त्याऽवयव उपपद्यते । अपराण्यपि सुत्राणि यथासंभवं पुष्क्षवाक्यनिर्दिष्टस्यैव ब्रह्मण उपपादकानि द्रष्टक्यानि ॥ १९ ॥

### भामती

असुत्राणि स्वेवं व्यास्पेयानि इति ■ । वेबसूत्रयोविरोधे गुणे स्वन्याय्यकक्ष्यनेति सूत्राण्यन्यया
नेतस्यानि । आनम्बन्ययाक्वेन तद्वाक्यस्थनहापुण्छप्रतिष्ठेस्वेसवृगतं ब्रह्मपदमुपल्ड्यते । एतवुक्तं भवति—
इत्याविवाक्ये यद् ब्रह्म पुण्छं प्रतिष्ठेति ब्रह्मपदं, तत् स्वप्रधानमेवेति । यसु ब्रह्मपिकरणमिति
वक्तय्ये ■ पुण्छमित्याह् भृतिः, तत्कस्य हेतोः ? पूर्वमवयवप्रधानप्रयोगात् तत्प्रयोगस्येव बृद्धौ सिक्तधानात्,
तेनायि वाधिकरणलक्ष्यापेपपतिरिति ॥ 'मान्त्रविक्रमेव ■ गीयते अ ।११५॥ यस्तर्यं ज्ञानिमत्यादिना
भन्त्रवर्णेन ब्रह्मोक्तं तवेतवुपायभूतेन ब्राह्मणेन स्वप्रधान्येन गीयते — ब्रह्म पुण्छं प्रतिष्ठेति । अवयववयानस्य
■ मन्त्रे प्राधान्यं ब्राह्मणे स्वप्रधान्यमिति, उपयोपययोगम्ब्राह्मयोविप्रतिपत्तिः स्याविति ।

■ नेतरोऽनुपपत्तेः ﴿ । अत्र इतश्चानन्दमय इति भाष्यस्य स्थाने इतश्च बह्य पुण्छं प्रतिष्ठेति पिठतच्यम् । ﴿ भेवव्यपदेशास्त्र ﴿ । अत्रापीतश्चानन्दमय क्ष्मा वानन्यमयाधिकार कृष्य प नाज्यप स्थाने बह्य पुण्छं प्रतिष्ठेति च ब्रह्मपुण्छाधिकार इति च पठितव्यम् । ■ कामाच्य नानुमानापेका ■ । ■ बस्मित्रस्य च तद्योगं शास्ति ﴿ । इत्यनयोरिप सूत्रयोभाष्ये आनन्दमयस्थाने ■ । पुण्छं प्रतिष्ठेति चाठो वाचः । ■ तडेतुय्यदेशाच्य ﴿ । विकारस्यानन्दमयस्य बह्य पुण्छमवयवश्चेत् च सर्वस्थानयस्य

## भागती-अ्यास्या

(तै॰ उ॰ २।६।१) इत्यादि वाक्यों में केवल ब्रह्म ही अभ्यस्यमान है ।। १२ ॥ ''विकार-शब्दान्नेति चेन्न, प्राचुर्यात्''—इस सूत्र में 'विकार' शब्द से अवयव अभिप्रेत है। 'अवयवा-र्थंक पुच्छ पद के योग में "ब्रह्म" पद मुख्यार्थंक क्योंकर हो सकेगा ? इस शङ्का का परिहार इस सूत्र से किया गया है - "नायं दोष, प्राचुर्यात्"। प्राचुर्य का अर्थ है - प्रायपाठ। अवयवार्यंक अन्तमयादि पदों के प्रवाह में पतित होने के कारण अवयवार्थंक 'पुच्छ' पद के हारा ब्रह्म का भी निर्देश कर दिया गया है, 'पुच्छ' पद से आधारार्थ की विवक्षा है, मुख्य बहा जगत् का आधार ( अधिष्ठान ) है ही, अतः 'ब्रह्म' पद की मुख्यार्थंता में किसी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं ॥ १३ ॥ "तद्धेतुव्यपदेशाच्च" — इस सूत्र के द्वारा आनन्दमय-सहित समस्त विकार वर्ग की कारणता ब्रह्म में ही श्रुत है - "इदं सर्वमसृजत, यदिदं किच" (तै. उ. २।६)। कारणीभूत ब्रह्म अपने विकारभूत आनन्दमय का मुख्यरूप से अवयव नहीं हो सकता। बन्य सूत्र भी "ब्रह्म पुन्छं प्रतिष्ठा"-इस वाक्य में निर्दिष्ट ब्रह्म के ही उपपादक हैं।। १४।।]। जो सत्यं ज्ञानमनन्तम्'—इस मन्त्रवर्णं में ब्रह्म निर्दिष्ट है, वही बहा इस बाह्मण वाक्य में उपात्त है—''ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा"। यदि मन्त्रगत 'ब्रह्म' पद मुख्यार्थक और बाह्मणवाष्यगत 'ब्रह्म' पद अवयवपरक माना जाता है, तब मन्त्र और बाह्मण का उपाय-उपेयभाव सुरक्षित नहीं रहता, अतः ब्राह्मणगत 'ब्रह्म' पद को भी मुख्यार्थक मानना आवश्यक है।। १४।। "नेतरोऽनुपपत्तेः"—इसमें "इतभ्रानन्दमय"—इस भाष्य के स्थान पर "इत्रश्च ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा"-ऐसा पढ़ना चाहिए।। १६॥ "भेदव्यपदेशाच्च"-इस सूत्र के स्थान पर "ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" और "बानन्दमयाधिकारे" इसके स्थान पर "ब्रह्मपुच्छाधिकारे"—ऐसा पढ़ना चाहिए ॥ १७॥ "कामाच्च नानुमानापेक्षा" और "अस्मिन्नस्य च योगं शास्ति"- इन दोनों सूत्रों के भाष्य में ही 'आनन्दमय' के स्थान पर

# ( ७ अन्तरधिकरणम् । २०-२१ ) अन्तस्त्रद्धर्मोपदेशात् ॥ २० ॥

इद्मास्नायते—'अथ व प्रवोऽन्तराहित्ये हिरण्ययः पुरुषो दश्यते हिरण्यश्म-श्रृहिरण्यकेश आ प्रणकात्सर्व एव सुवर्णः' 'तस्य यथा कष्यासं पुण्डरीकमेषमक्षिणी तस्योदिति नाम च एव सर्वेभ्यः पाष्मभ्य उदित उदेति व वै सर्वेभ्यः पाष्मभ्यो य एवं वेद' 'इत्यधिदेवतम्' ( छा० १।६।६,७,८ )। अधाष्यात्ममपि 'अथ ष एषोऽन्तर-श्लिण पुरुषो दश्यते' (छा० १।७।१,५ ) इत्यादि । तत्र संशयः—िक विद्याकर्मातिशय-वशात्प्रातोत्कर्षः कश्चित्संसारी सूर्यमण्डले चश्चिष चोपास्यत्वेन अपूर्वे, किंवा नित्य-

#### भामती

विकारकातस्य मार्ग्नमञ्जाः ह्या पुष्छं कारणमुख्येत 'इवं सर्वमसुजतः, यविवं किन्न' इति अस्या है निष्टानन्दमयविकारावयवो अह्यविकारः सन् सर्वस्य कारणमृष्पणते । तस्मावानन्दमयविकारावयवो अह्यिति तदवयवयोग्यामन्दमयो विकार हा नोपास्यत्वेन विवक्षितः, किन्तु स्वप्रधानमिह सह्य पुष्छं नेयत्वेनेति सिद्धम् ।

पूर्वस्मिन्नविकरणेऽपास्तसमस्तिविशेषश्रद्धप्रतिपर्यार्थमुपायतामानेण का कोशा जाणाः स्थिताः, न विविक्षिताः। बह्यैय व प्रवानं ब्रह्म पुष्छं प्रतिष्ठेति श्रेयत्वेनोपक्षिप्तिति निर्णीतम्। सन्प्रति पुष्ण विविक्षितोपाधिभेदमुपास्यत्वेनोपक्षिप्यते, न तु विद्याकर्मातिशयत्ववेशोक्क्वों जीवारमावित्यपववेशनीय इति

## भामती-व्यास्या

'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा'—ऐसा पढ़ना चाहिए।। १८-१९।। 'तद्धतुव्यपदेशाच्च''। आनन्दमग्रूष विकार का यदि ब्रह्म पुच्छरूप अवयव है, गा आनन्दमय-सिंहत समस्त विकारवर्ग े हेतुता का जो श्रुतियों में प्रतिपादन है—''इदं सर्वममृजत, यदिदं किञ्च''। वह कंसे उपपन्न होगा ? क्योंकि आनन्दमयरूप विकार का अवयवभूत ब्रह्म समस्त जगत् का कारण नहीं हो सकता, अतः आनन्दमयात्मक विकार का अवयवरूप ब्रह्म यहाँ उपास्यत्वेन निर्दिष्ट है—ऐसा कहना संगत नहीं, किन्तु 'ब्रह्म पुच्छम्'—यहाँ मृख्यार्थक 'ब्रह्म' पद न्नेयभूत मुख्य ब्रह्म का बोधक है।। १९।।

संगति—विगत अधिकरण में समस्त उपाधियों से रहित निविशेष ब्रह्म की प्रतिपत्ति (ज्ञान) प्राप्त करने के लिए उपायभूत अन्नमयादि पाँच कोशों का उपस्थापक वाक्य-समूह प्रस्तुत किया गया, वहाँ कोशरूप उपाधियाँ विवक्षित नहीं, मान्त्रवर्णिक निविशेष ब्रह्म ही "ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" — इस वाक्य के द्वारा निर्णीत हुआ, किन्तु इस अधिकरण में विवक्षित उपाधियों से युक्त ब्रह्म उपास्यत्वेन प्रस्तुत किया जाता है। आदित्य पद के द्वारा वह जीव प्रतिपादनीय नहीं माना गया, जिसने अपनी विद्या और धर्म के द्वारा परमोत्कर्ष का लाभ कर लिया हो। [ उपासना का यह प्रस्तुतीकरण अपने तक ही सीमित नहीं, अपितु इसका उद्देश्य ब्रह्म जान के पावन शिखर पर पहुँचना ही है, कल्पतर की अमलोक्ति तथ्यपूर्ण है—

निर्विशेषं परं ब्रह्म साक्षात्कर्त्तुमनीश्वराः। ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणैः॥१॥ वशीकृते मनस्येषां सगुणब्रह्मशीलनात्। तदेवाविभवेत् साक्षादयेतोपाधिकल्पनम्॥२॥]।

संशाय—''य एषोऽन्तरादित्ये पुरुषो हश्यते'' [ छां. शहा६ ) इत्यादि वाक्यों ॥ क्या

सिद्धः परमेश्वर इति ? कि तावत्प्राप्तम् ? संसारीति । कुतः ? कपवस्वश्रवणात् । आदित्यपुरुषे तावत् 'हिरण्यदम्भः' इत्यावि कपमुदाहृतम् । अक्षिपुरुषेऽपि तवेवाति देशेन प्राप्यते—'तस्यतस्य तवेव कपं यदमुष्य कपम्' इति । न च परमेश्वरस्य कपः स्वसं युक्तम् , 'अशब्दमस्पर्शमकपमन्ययम्' (का० १।३।१५) इति श्रुतेः, आधारश्रवः णाचः—'य पषोऽन्तरावित्ये', 'य पषोऽन्तरिक्षणि' इति । न द्यनाधारस्य स्वमहिममितिष्ठस्य सर्वन्यापिनः परमेश्वरस्याधार उपिदृश्यते । 'स भगवः किस्मन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि' (छा० ७।२४।१) इति । 'आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः' इति च श्रुती भवतः । पेश्वर्यमर्याद्याश्चरेश्च । 'स पष ये चामुष्मात्पराञ्चो सोकास्तेषां चेष्ट देवकामानां च' (छा० १।६।८ । इत्यादित्यपुरुस्येश्वर्यमर्याद्य। 'स पष ये चेतस्मादर्वाञ्चो स्वोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां च' (छा० १।७६) इत्यक्षिपुरुषस्य । न च परमेश्वर

भामती

निर्जीयते । तत्र-

मर्ट्यादाधारकपाणि संसारिणि परे न तु । तस्माद्रपास्यः संसारी कर्मामधिकसो रविः ।

हिरस्यदमश्चरित्यादिरूपभवणात्, य एवोऽन्तरावित्ये य एवोऽन्तरिक्षणीति वाधारभेदभवणात् ये वामुक्तात्पराञ्चो लोकास्तेवां चेष्टे देवकामानां चेरयेदवय्यंमय्यांदाश्चतेदच, संसायेंव कारयंकारणसङ्घतात्मको क्यादिसम्बद्ध इहोपास्यः, न ॥ परमात्मा 'अञ्चल्यस्यांम्' इत्यादिश्चतिभिः 'अपास्तसमस्तरूपम स्वे महिम्मि'दृश्यादिश्चतिभिरपाकृताचारम् 'एव सर्वदवरः' इत्यादिश्चतिभिरिष्यातिनमैर्य्यादेदद्यं क्याद्याद्यादेवेद्यं व्यवस्यत्वेनेह प्रतिपत्तुम् । सर्वपापमिषरहश्चादित्यपुरुषे सम्भवति, ॥॥॥॥ मनुष्याधिकारतया देवतायाः पूज्यपापयोरनिधकारात् । क्यादिमस्वान्ययानुपपस्या च कार्यकर्णात्मके जीवे उपास्यत्वेन विवक्षिते

भामती-ज्याख्या

जीव उपास्थत्वेन श्रुत 🖢 ? अथवा नित्य सिद्ध परमेश्वर ?

पूर्वपक्ष -यहाँ आदित्यपुरुष की उपासना प्रस्तुत की जाती है-

मर्यादाधाररूपाणि संसारिणि परे न तु। तस्माद्गास्यः संसारी कर्मानधिकृतो रविः॥

श्रुति-प्रतिपादित मर्यादा, आधार और रूपात्मक उपाधियों जीव में ही सम्भावित हैं, परमेश्वर में नहीं, अतः जीविवशेष ही उपास्यत्वेन उपस्थित किया जाता है—'हिरण्यश्म-श्रुहिरण्यकेशः'' इत्यादि स्विणिम मूँछ, दाही और केशवाला भव्यरूप विणित है। "य एषोऽ-क्तरिये", "य एषोऽन्तरिक्षणि" इत्यादि आधार-विशेष कहा गया है। "ये वामुष्मात् परान्दों लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां च" (छां. १।६।८)—इस प्रकार ऐश्वर्य की मर्यादा अवधारित है कि आदित्यलोक के उर्ध्वस्य लोकों का ही शासन करता है। कथित रूप, आधार और अधिकार का समन्वय किसी संसारी जीव में हो सकता है, अतः कार्य (शरीर) और करण (इन्द्रियादि) से युक्त जीव ही यहाँ उपास्थत्वेन निर्देष्ट है, परमेश्वर नहीं, क्योंकि वह "अशब्दमस्पर्शम्"—इत्यादि श्रुतियों के द्वारा समस्त उपाधियों से रहित और अपनी ही महिमा में अवस्थित कहा गया है—'स सगवः कस्मिन् प्रतिष्टित इति न्वे महिम्न" (छां. ७।२४।१)। उसका कोई अन्य आधार नहीं और न उसके ऐश्वर्य की कोई सीमा—"एष सर्वेश्वरः" (बृह. उ. ४।४।२२)। आदित्य-पुरुष में समस्त पापों का अभाव भी है, क्योंकि पुण्य-पापात्मक कर्मों के अनुष्ठान में त्रैवणिक पुरुष को छोड़ कर अन्य किसी देवतादि का अधिकार नहीं माना जाता, अतः वह पाप-युक्त क्यों होगा ? देवताओं-द्वारा कर्म-सम्पादन का कहीं-कहीं

रस्य मर्यादाबदेश्वर्यं युक्तम्, 'एष सर्वेश्वर ए भूताधिपतिरेष भूतपाल एप सेतुर्धि-धरण एवां लोकानामसंभेदाय' ( बु० ४।४।२२ ) इत्यविशेषश्रुतेः । तस्माचास्यादित्यः बोरन्तः परमेश्वर इत्येवं प्राप्ते व्रूमः - 'अन्तस्तद्धमोपदेशाद्' इति, 'य एषो अन्तरा-दित्ये', 'य प्यो अन्तरक्षिणि' इति च अयमाणः पुरुषः परमेश्वर प्य, न संसारी। कुतः ? तस्मीपदेशात्। जना हि परमेश्वरस्य धर्मा इहोपविद्याः। तथथा — 'तस्यो-विति नाम' इति आवियत्वा तस्यावित्यपुरुषस्य नाम 'स एव सर्वेभ्यः पाप्मभ्य

वसावत् ऋगाकात्मकतवास्य सर्वात्मकत्वं भूमते तत्कपश्चिवावित्यपुक्वस्थेव स्तुतिरित्यावित्यपुक्व एवोपास्यो परमारमेत्येथं प्राप्तम् । अनाधारत्ये च नित्यत्यं सर्वयतत्यं च हेतुः । जनित्यं हि कार्यं कारणाधारमिति नानाचारम् । निस्यमप्यसर्वंगतं यसस्मावचरभावेनावस्थितं तवेच तस्योत्तरस्याचार इति नानाचारं तस्मा-बुभयमुक्तम् । एवं प्राप्तेऽभिषीयते — 'अन्तस्तद्वर्मीपदेशात्' ।

सार्वात्म्यसर्वेद्वरितविरहाम्यामिहोक्यते । ब्रह्मवाव्यभिजारिक्यां सर्वहेतुर्विकारवत् ॥

नामनिककोन हि सर्वपाप्मापादानतपास्योदय उच्यते । न चादिःयस्य देवतायाः कर्मानिवकारेऽपि

भामती-स्याख्या

जो प्रतिपादन उपलब्ध होता है, वह अर्थवादमात्र है। 💶 कि श्रुति-प्रतिपादित रूप और आभारादि की अन्ययानुपपत्तिरूप अर्थापति के द्वारा जीव उपास्यत्वेन निर्णीत हो गया, तब उस उपास्य तत्त्व के लिए जो "सैव ऋक, तत्, साम, तदुक्यम्" ( छां. १।७।५ ) स्य प्रणाद ऋगादिरूपता दिखाकर सर्वात्मकत्व व्वनित किया है, वह अर्थवाद है और उसके द्वारा शादित्य-पुरुष की ही स्तुति की जाती है। फलतः यहाँ आदित्य-पुरुष का ही उपास्यत्वेन निर्देश सिद्ध होता है, गेय परमेश्वर गा नहीं। भाष्यकार ने यह कहा है कि "न ह्यनाघारस्य स्वमहिमप्रतिष्ठितस्य सर्वव्यापिनः परमेश्वरस्याभार उपदिश्यते । "स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि" ( छां. ७।२४।१ ) इति, "आकाशवत्सर्वगतम् नित्यः" (गीड. का. ३।३ ) इति च श्रुती भवतः"। यहाँ परमेश्वर की अनाधारता सिद्ध करने के लिए 'नित्यत्व' और 'सर्वगतत्व'-इन दो हेतुओं का उल्लेख किया गया है, क्योंकि घटादि अनित्य पदार्थ जन्य होने के कारण अपने मृदादिरूप कारण पदार्थ को अपना आधार बनाता है; अतः अनाधार नहीं, तार्किकादि-सम्मत नित्य पदार्थं भी जो सर्वगत नहीं, ऐसे परमाण्वादि पदार्थं अनाधार नहीं होते, क्योंकि उनके नीचे अवस्थित पृथिक्यादि ही अपने ऊपर अवस्थित परमाण्वादि के आधार हैं, अतः 'नित्यत्व' और 'सर्वगतत्व'-दोनों को अनाधारता का हेतु बनाया गया है।

सिद्धान्त -"अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्"।

सार्वात्म्यसर्वदुरितविरहाभ्यामिहोच्यते । ब्रह्मीवाव्यभिचारिश्यां सर्वहेतुर्विकारवत् ॥

आदित्यादि के अन्दर अवस्थित पदार्थ बहा ही है, क्योंकि उसी के ही सर्वात्मत्वादि धर्मों का यहाँ उपदेश किया गया है। सर्वात्मत्व और सर्वपाप्म-निवृत्ति—ये दोनों धर्म बहा के अव्यभिचारी हैं, ब्रह्म को छोड़ कर अन्यत्र नहीं रहते । हिरण्यश्मश्रुत्वादि रूपविशेष का योग भी ब्रह्म में सम्भव है, किन्तु विकारवान् (सोपाधिक) ब्रह्म में, क्योंकि वह समस्त विश्व का हेतु है, अतः अदिस्यादिगत कथित हिरण्यकेशादि-युक्तत्व का व्यवहार उसके हेतुभूत बह्म न सम्भव ।

"तस्योदिति नाम"-इस प्रकार उक्त पुरुषतत्त्व का 'उद्' यह नाम बताकर इस नाम

उदितः' इति सर्वपायापगमेन निर्वक्ति । तदेव च इतिनर्वचनं नामाझिपुरुषस्याप्यः तिदिशति—'यन्नाम तन्नाम' इति । सर्वपायापगमञ्च परमारमन पच अयते—'य जात्माऽपहतपाया' (छा॰ ८।७।१) इत्यादौ । तथा चास्रुचे पुरुषे 'संवर्कतसाम ततुक्यं तपायुस्तद्बह्म' इत्युक्सामाचारमकतां निर्धारयति । सा च प्रमेश्यरस्योपप- यते, सर्वकारणत्वात्सर्वात्मकत्वोपपक्ते । पृथिक्यक्याचारमके चाधिदेवतं भ्रुक्सामे,

#### भागती

सर्ववाध्यविष्टः श्रामवीयधर्माधर्मह्पपाष्मसम्भवे सति । न चैतेवां प्रामवीयो धर्म एवास्ति, न पाम्येति साम्यतम् , विद्यासम्पितिस्यसमुदाखारेऽध्यमाविभवपरम्परोधाकितानां पाष्मनामिय प्रसुतानां सम्भवात् । विद्यासमान्यावाविस्यक्षरीराभिमानिमः सर्वपाष्मिवरह इति कृति , सह्मविष्यस्थाः प्रामान्योः प्रमान्योः । न च विनिधमनायो हेश्यभावः, तत्र क्रिक्त सर्वपाष्मिवरहस्य भूयो भूयो ब्रह्मण्येव अवजात् । तस्येव प्रस्पित्रसापमानस्य विनिधमनाहेतोविद्यामानस्यात् । जित्य च सार्वास्थ्यं व्यवस्थानस्य ब्रह्मण्यं प्रस्पेतः अस्पित्रसापमानस्य विनिधमनाहेतोविद्यामानस्यात् । जित्य च सार्वस्थितः व्यवस्थानस्य व्यवस्थानस्य अस्पत्रस्थानस्य । आवित्यक्षरीराभिमानिनस्तु जीवास्मनो च जगत्कारणस्यम् । न च मुख्यार्थसम्भवे व्यवस्थानस्य स्नुत्यस्थान् भूका । ज्ञानस्याम्य परानुष्ठायः

## मामती-व्याख्या

का निर्वचन प्रस्तुत किया गया है—''स एव सर्वेभ्यः पाष्मभ्य उदितः'' (छां. १।६।७) अर्थात् । । । वापक्ष्य अपादान से उदित या विमुक्त होने के कारण उसका 'उद्' यह नाम पड़ गया है । आदित्याभिमानी देवता में समस्त पाप-निवृत्ति । । नहीं, क्योंकि यद्यपि देवता अपने क्तमान जन्म में कर्म का अधिकारी न होने । पापार्जन नहीं कर सकता, तथापि उसके पूर्वजन्माजित पाप की सम्भावना बनी है, सर्वथा पापों की निवृत्ति बह्म में ही घटती है । 'आदित्यादि देवगणों में पूर्वजन्माजित धर्म ही होता है, अधर्म या पाप नहीं'— ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि देवताओं में विद्या या धर्म का अतिशय अवश्य अपने कार्य में पूर्ण सक्षम होता है, किन्तु अनादि पूर्व जन्मों के अधर्म या पाप भी प्रसुप्त या अवस्था में रहते हैं, जैसा योग-भाष्यकार कहते हैं—''क्लेशकर्मविपाकानुभवनिमित्ताभिस्तु वासनाभिरनादिकाल-सम्मूर्छितमिदं चित्रं चित्रीकृतमिव सर्वती सत्स्यजालं ग्रन्थिपरिवातसम्'' (यो॰ सू॰ २।१३)।

राहा—जब श्रुति आदित्य-पुरुष के लिए कहती । कि "स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः" ( छां० ११६१७ ) तब श्रुति का प्रामाण्य इसी में । कि आदित्य-पुरुष सर्वेथा निष्पाप होता है।

समाधान — उक्त श्रुति को यदि ब्रह्म के पाप्म-विरह का प्रतिपादक माना जाता है, तब भी उसका प्रामाण्य अक्षुण्ण रहता है। विनिगमनाभाव की भी शङ्का नहीं की जा सकती, क्योंकि ब्रह्म में ही बार-बार सर्वपाप्म-विरह प्रतिपादित है, अन्यत्र नहीं।

सर्वात्मत्व का सामञ्जस्य वस्तुतः ब्रह्म में ही होता है, अन्यत्र नहीं, क्योंकि ब्रह्म ही जगत् का कारण है। कार्य और कारण का अभेद होता है, आदित्य-पुरुष एक जीव है, जगत् कारण नहीं हो सकता, अतः सर्वात्मक क्योंकर होगा? जब ब्रह्मगत मुख्य सर्वात्मत्व उपपा हो जाता है, तब आदित्याभिमानी जीव में स्तुत्यर्थंक गौण सर्वात्मत्व की कल्पना संगत नहीं। ईश्वर सर्वेशक्ति-सम्पन्न है सङ्कल्पमात्र से ऐसे शरीरों जा निर्माण कर लेता जिसमें स्वर्णमय केशादि का समन्वय हो सकता है, वैसे शरीरों जा धारण ईश्वर अपने भक्तों का जाता करने के लिए किया ही करता है। समस्त कार्य और विकार-वर्ग रूपवान् है एवं विकार-वर्ग अपने कारण से अभिन्न होता है, जा। विकारगत रूपादिमत्ता का व्यवहार आर्गीभूत ईश्वर ने वैसे ही हो जाता है, जैसे—"सर्वकर्मा, सर्वकामः, सर्वग्नः, सर्वरसः"

वाषप्राणाचारमके वाध्यारममनुक्रम्याह—'तस्यक्षं जान व गेष्णी' इत्यिधदेवतम् ।
तथाऽध्यारममपि—'यावमुष्य गेष्णी ती गेष्णी' इति । तच्य सर्वारमन पद्मोपपचते ।
'तच इमे बीणायां गायग्रयेनं ते गायग्ति तस्माचे धनसनयः' (छा० १।७१६) इति व लोकिकेष्वपि गानेष्यस्येव गीयमानत्वं दर्शयति । तच परमेश्वरपरिप्रदे घटते, 'यचित्र-भृतिमस्यस्यं श्रीमद्जितमेव वा । तच्यदेवावगच्छ स्वं मम तेजोंशसंमवम्' (गी.१०।४१) इति भगवद्गीतादर्शनात् । लोककामेशित्रस्यमपि निरकुशं श्र्यमाणं परमेश्वरं

भामती

कावितमांनेन वा, तिवकारतया वा सर्वस्य बार्व्यवातस्य, विकारस्य विकारस्य विकारस्य निकारस्यात्रायस्य निवेत्रोयिक्यते, प्राप्ता 'सर्वतन्यः सर्वरसः' कि व व व्रश्चातिक्षतं वायाक्यमनुवयक्तास्त्रमस्यात्रं विकारस्य विका

भामती-स्पादमा

( छां. ३।१४।४ )। "हिरण्यवमश्रुहिरण्यकेशः" (छां. १।७ १ ) ऐसा शास्त्र बह्य-निर्मित भाषा पा ( मिच्या रूप ) का अनुवाद मात्र करता है, अतः अशास्त्र या अप्रमाण नहीं कहा जा सकता । हाँ, यदि वह नीरूप ब्रह्म में रूपवत्ता की माया बुद्ध (मिच्या बुद्धि) को जन्म देता, तब वह नाम का हो जाता, किन्तु ना वह माया-द्वारा पूर्वोत्पादित कार्य का अनुवाद मात्र कामा है, तब उसमें काहा विश्वपालन ) प्रसक्त क्यों होगा ? जहाँ समस्त उपाधि-रहित जेय ब्रह्म का प्रसङ्ग है, वहाँ गान वस्तु-स्थित पर पूर्ण प्रकाश जाना है—"अशब्दमस्पर्शमरूपमध्ययम्" । कठो. १।३।१४ । फलतः ब्रह्म में रूपवत्ता की उपपत्ति हो जाती है। इसी प्रकार "स एव ये चामुख्यात् पराच्यो लोकास्तेषां चेष्टे" (छां. रै।६।८) जीर "य एवोऽन्तरादित्ये" (छां १।६।६) इत्यादि शास्त्रों 🖟 द्वारा प्रदेशित मर्यादा और आधार की उपपत्ति भी औप। धिकरूप से बहा में हो जाती है। दूसरी बात यह भी बिक आदित्य-शरीराभिमानी जीव से भिन्न जो अन्तयामी के स्प में प्रदर्शित है—"एव त आत्मान्तर्याम्यमृतः" ( बृह. उ. ३।७।३ )। वही "अन्तरादित्ये"—यहाँ अत्यभिज्ञात होता है, क्यों कि 'अन्तः' शब्द समानरूप से उमयत्र प्रयुक्त हुआ है, अतः अन्तर्यामी पदार्थ की ही यहाँ प्रत्यिमज्ञा होती है। [ उसी परमेश्वर का अधिदेवत ( देव-सम्बन्धी आदित्यादि प्रतीक में ) ह्यान और अच्यात्म ( यहाँ 'आत्मा' सन्द सरीर मा बोधक है, जतः सरीर-सम्बन्धी प्राणादि में ) उपासना प्रतिपादित । उसी मा गुण-गान वीणा में होता है, मा एव गायक-गण धनसनय हो जाते ]। धनसनय का अर्थ धनवान या विभूतिमान होता है। गायकों में विभूतिमत्त्व की उपपत्ति परमेश्वर के गान से क्यों ? इस प्रश्न का उत्तर है—"तब्ब परमेश्वरपरिग्रह एव घटते, 'यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूजितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंशसम्भवम्।। (गी. १०।४१) इति भगवद्गीतादर्शनात्"। यद्यपि ब्रह्मसर्वात्मक है, तथापि भूतिमान् (ऐश्वर्य-सम्पन्न ) पदार्थों में ही उसकी अभिव्यक्ति होती है, अविद्यारूपी घोरान्धकार ■ जिन पदार्थों में परमेश्वर का स्वरूप आवृत (जानाता ) होता है, ऐसे अविभूतिमान् पदार्थों म परमेश्वर अभिव्यक्त नहीं होता । ऊर्घ्वादि लोकों का निरंकुत्र शासन

गमयति । यतुकं हिरण्यसमभुत्वाविक्रपश्रवणं परमेश्वरे नोपपधत इति, अत्र ब्रमः— स्यात्परमेश्वरस्यापीच्छावशान्मायामयं कपं साधकानुब्रहार्थम् । 'माया द्वोषा मया ा यन्मां पश्यसि नारद । सर्वभूतगुणैर्यक्तं मेवं मां शातुमर्हसि' इति स्मरणात् । अपि च यत्र निरस्तसर्वविशेषं पारमेश्वरं कपमुपदिश्यते, भवति तत्र शासम्-'अगुब्दमस्पर्शमक्रपमञ्चयम्' इत्यादि । सर्वकारणत्यास विकारधर्मेरवि कैश्चिद्विशिष्टः वरमेश्वर उपास्यत्वेन निर्विष्यते—'सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः' ( छा० ३।१४।२ ) इत्यादिना । तथा हिरण्यक्मश्रुत्वादिनिर्देशोऽपि भविष्यति । यद्प्याघार-अवणान परमेश्वर इति, अत्रोच्यते-स्वमहिमप्रतिष्ठस्याप्याधारविशेषोपदेश उपास-नार्थी मविष्यति, सर्वगतत्वाद् ब्रह्मणो व्योमवत्सर्वान्तरत्वोपपत्तः । ऐश्वर्यमर्यादा-अवणमप्यभ्यात्माधिदैवतविभागापेशमुपासनार्थमेव । तस्मात्मरमेश्वर पवाश्यादित्य-बोरन्तकपद्दियते ॥ २०॥

भेदव्यपदेशाचान्यः ॥ २१ ॥

अस्ति वादित्यादिशरीराभिमानिभ्यो जीवेभ्योऽन्य ईश्वरोऽन्तर्यामी, आदित्ये तिष्ठक्षावित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयरचेष त आत्मान्तर्याम्यमृतः' ( वृ० ३।७।९ ) इति श्रत्यन्तरे भेद्व्यपेशात् । तत्र हि बादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद' इति वेदितुरादित्यादिक्षानात्मनो उन्यो उन्तर्यामी स्पष्टं निर्दिश्यते, स पवेहाप्यन्तरादित्ये पुरुषो मवितुमर्हति, श्रुतिसामान्यात्। तस्मात् परमेश्वर पवेहोपदिश्यत इति सिद्धम् ॥ २१ ॥

# (८ आकाशाधिकरणम्। स॰ २२)

# आकाशस्तल्लिङ्गात् ॥ २२ ॥

इत्मामनन्ति—'अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच सर्वाणि द वा

भामती अतोऽत्यन्तवारार्ध्यन्यायेन

मस्त्रिक्षयर्थः । 🔳 लोककामेशितस्वमिप इति 🖀 । निरङ्कुशमेश्वयं-सिखर्षः ॥ २०-२१ ॥

पूर्वे हिमध्रधिकरणे बह्मणोऽताचारणभमंदर्शैनाद्विविद्यातीपाधिनोऽस्येबोपासना, न त्वावित्यशरीराभि-मानिनो जीवास्मन इति निकपितम् ।। इवानीं त्वसाघारणधर्मदर्शनात् तदेवोद्गीये सम्पाद्योपास्यत्वेनीपदि-

भामती-व्याख्या

और देवताओं की मनःकामना-पूर्ति एक मात्र परमेश्वर का कार्य है। समस्त जड़ और चेतन-वर्ग अत्यन्त परार्थ [पराधीन अर्थात् परमेश्वर के अधीन ] है कि उसकी इच्छा के विना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता—इस प्रकार अत्यन्त परार्थता के द्वारा परमेश्वर में निरङ्कश शासकत्व सिद्ध होता है, उसके माध्यम से वहाँ परमेश्वर ही प्रधानतया प्रतिपाद्य सिद्ध होता 🛮 ॥ २०-२१॥

संगति - पूर्व अधिकरण में ब्रह्म के जिन सर्वात्मत्वादि असाधारण धर्मों के अनुरोध पर आदित्यादि उपाधियों के माध्यम से ब्रह्म की ही उपासना का निर्णय दिया गया, उन्हीं असाधारण धर्मों के अनुरोध पर इस अधिकरण में ब्रह्म की सम्पदुपासना का निश्चय किया जाता है।

संशय-''अस्य लोकस्य का गतिः ? आकास इति होवाच । सर्वाणि ह वा इमावि

इमानि भूताश्याकाशावेच समुत्पचन्त आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो होचेभ्यो स्याया-बानाः परायणम्' (छान्दो० ११९११) इति । तत्र संशयः —िकमाकाशाच्देन परं ब्रह्माभिषीयत उत भूताकाशमिति ? कुतः संशयः ? जागा प्रयोगदर्शनात् । भूतिन-शेषे ताचरसुप्रसिद्धो बोक्वेदयोराकाशशन्दः ब्रह्मण्यपि किचित्प्रयुज्यमानो दृश्यते । यत्र वाक्यशेषवशादसाधारणगुणश्रवणाद्धा निर्धारितं ब्रह्म भवति, यथा—'यदेष आकाश शानन्दो । स्यात्' (तै० २१७) इति, 'आकाशो वे नाम नामकपयोगिवंहिता ते यदन्तरा तद् ब्रह्म' (छा० ८११४११) इति चैचमादौ । जा। संशयः । कि पुनरत्र युकं ? भूताकाशमिति । कुतः ? तद्धि प्रसिद्धतरेण प्रयोगेण शीव्र बुद्धिमारोहोत । निषाय-माकाशशस्त्र उमयोः साधारणः शक्यो विद्यात्मादिभिद्धं बहुमिर्धमैः सद्दशमाकाशेन ब्रह्म गौण पद्मकाशम्वने भिवतुमर्दति । विद्युत्वादिभिद्धं बहुमिर्धमैः सद्दशमाकाशेन ब्रह्म

मामती

इयते, न भूताकाश इति निक्प्यते । तत्र 'आकाश इति होवाच' इति कि भुव्याकाशप्यानुरोजेन 'जस्य कोकस्य का गतिः' इति च 'सर्वाचि ह वा इमानि भूतानि' इति च 'क्यायान्' इति च 'परायचन्'-इति च कपश्चिद् व्याक्यायतामृतैतदनुरोजेनाकाशशब्दो ।।॥॥। परात्मनि व्याक्यायतामिति ? तत्र

प्रथमस्थात् प्रधानस्थादाकाशं मुख्यमेय नः । तदानुगुष्येनाम्यानि व्याख्येयानीति निधयः ॥

जान लोकस्य वा गतिरिति प्रश्नोत्तरे 'आकाल इति होवाच' वाजानाम गतिरवेन प्रतिपाचतया प्राणान्यात्, 'तर्वाण ह वा' इत्याबीनां तु तद्विक्षेयणतया गुणस्वात्, गुणे सम्याध्यकस्पनेति बहुम्यस्यप्रधान नानि प्रधानामुरोधेन नेतव्यानि । अपि च 'आकाल इति होवाच' इस्युत्तरे प्रथमावस्तमाकादापदमनुपद्मात-

## भामती-स्याख्या

भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यग्त्याकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायान् आकाशः परायणम्'' (छां. १।९।१) इस श्रुति में क्या 'आकाश' पद के द्वारा मुख्य भूताकाश की विवक्षा और श्रुति-प्रतिपादित छोकाश्रयता, सर्वभूतोत्पादकत्व, सर्वतो ज्यायस्त्व एवं सर्वपरायणस्य का भूताकाश = 'कथंचित् सामञ्जस्य किया जाय ? पणा ब्रह्म के छोका-श्रयत्वादि असाधारण धर्मों के अनुरोध पर 'आकाश' पद का ब्रह्म में गौण प्रयोग माना जाय ?

पूर्वपक्ष-

प्रथमत्वात् प्रधानत्वादाकाशं मुख्यमेव नः । तदानुगुण्येनान्यानि व्याख्येयानीति निभ्र्ययः ॥

श्रित में 'आकाश' पद प्रथम श्रुत होने के कारण असंजातिवरोधी हैं, इतना ही नहीं, 'अस्य लोकस्य ना गितः (आश्रयः) !' इस प्रश्न के उत्तर में लोकाश्रयत्वेन आकाश का निर्देश किया गया है—"आकाश इति होवाच"। इस प्रकार मुख्य प्रतिपाद्य वस्तु का समर्थक होने के कारण 'आकाश' पद अपने भूताकाश में रूढ़ है। 'सर्वाण ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते'' ( छां. १।९।१ ) इत्यादि पद विशेषण और 'आकाश' पा विशेष्य है। विशेष्य प्रधान और विशेषण गौण होता है। प्रधान पद अभिधेय अर्थ का ही बोधक माना जाता है, किन्तु गौणीभूत पद लक्षणादि के द्वारा गौण अर्थ ना भी उपस्थापक हो जाता है। 'गुणे तु अन्यायकल्वना'' ( जै. सू. ९।३।१७ ) इस न्याय के आधार पर गौणीभूत पदों की व्याख्या प्रधान पद के अनुसार ही करनी चाहिए। दूसरी बात यह भी । कि "आकाश इति होवाच" इस उत्तर-बाक्य में 'आकाश' पद

भवति । न च मुक्यसंभवे गौणो उर्थो प्रहणमहिति । संभवति चेह मुक्यस्येवाकाशस्य प्रहणम् । नतु भूताकःशपरिप्रहे वाक्यशेषो नोपपचते—'सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पचन्ते' इत्यादिः । नैच दोषः, भूताकाशस्यापि वाच्यादिक्रमेण कारणत्वोपपत्तेः । विश्वायते हि—'तस्माद्वा पतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाणात् । वायोरिनाः' (ते० २।१) इत्यादि । ज्यायस्त्वपरायणत्वे अपि भृतान्तरावेशयोपपचते भृताकाशस्यापि । तस्मादाकाशस्येन भृताकाशस्य ग्रहण

वानवातत्ति तसनुरक्तायां मुद्दी वानवातत्ति वानवातति तसनुप्रवातविरोधि तदानुगुगुण्येनैव वानवातत्त्रमुप्ति । न च नविद्याकत्तात्त्रम्या मद्द्या मद्द्राण प्रयुक्त इति सर्वत्र तेन तस्वरेण भवित्ययम् । व व व्यवस्थान्ययम् भवत्ययम् तत्वरेण भवित्ययम् । तम्भवत्योभयम् तुस्यः । न च व्यवस्थाकाश्याकाश्यायो मृद्यः, अनेकार्यत्वस्यात्याव्यस्यात् । सस्या च व्यवस्थानेवर्षाः । स्रोके चास्य नभिति निक्वतरस्थात् तत्पूर्वकत्याच्य वैविकार्यप्रतातिर्थं-चरीत्यानुप्यतेः । तवानुगुष्येन च 'सर्वाण च वा' इत्यावीनि भाष्यकृता स्वयमेव नीतानि । तस्माव् मृता-कासवेवात्रोपास्यस्येनोपविद्यस्ते, न परमास्येति प्राप्तम् ।

## भायती-व्याख्या

प्रथम श्रुत होने के कारण असञ्जातिवरोधी । अर्थात् उसके द्वारा अपने मुख्य 💴 के बोधन में किसी प्रकार का विरोध उपस्थित नहीं होता, अतः यहाँ 'आकाश' पद बिना किसी विरोध के भूताकाश की अवगति करा देता है, क्योंकि प्रत्येक पद की अपने मुख्य अभिधेय अर्थ न संगति ( शक्ति ) गृहीत होती है, उस पद का श्रवण करते ही बुद्धि में उसका अभिधेय अर्थ तुरन्त उपस्थित हो जाता । । या अर्थं के उपस्थित हो जाने पर विशेषण पदों के द्वारा विशेष्यार्थं के विरुद्ध अर्थं का बोधन नहीं किया जा सकता, अतः विशेषण पद सञ्जातिवरोधी हो जाने के कारण लक्षणादि 🐧 द्वारा विशेष्यार्थ के अनुरूप ही अर्थ उपस्थित कराते हैं। यदि 'आकाश' पद कहीं पर परिस्थिति-वश गौणी वृत्ति के द्वारा ब्रह्म का उपस्थापक हो जाता है, तब वह सर्वत्र बहा का की बोधक होगा-ऐसा नियम कदापि नहीं किया जा सकता, क्योंकि 'गङ्गायां घोषः'-ऐसे प्रयोगों में 'गङ्गा' पद मुख्यार्थं की अनुपपत्ति के कारण तीर (तट) अर्थं का बोधक हो जाता है, तब क्या 'गङ्गायां यादांसि ( जलीयजन्तवः ) सन्ति'— इत्यादि प्रयोगों में भी 'गङ्गा' पद तींररूप अर्थ का ही उपस्थापक होगा ? कदापि नहीं, क्योंकि यहाँ 'जलप्रवाहे मत्स्यादयः सन्ति'—इस प्रकार के बोध में मुख्यार्थ की अनुपपत्ति न होने के कारण 'गङ्गा' पद अपने प्रवाहरूप मुख्यार्घ का ही बोधक होता है। 'गङ्गायां यादांसि' यहाँ मुख्यार्थ का अन्वय सम्भव और "सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्वद्यन्ते"—यहाँ पर मुख्यार्घ का अन्वय सम्भव नहीं -ऐसा नहीं, क्योंकि मुख्यार्घ के अनुरूप ही विशेषण पदों के द्वारा अर्थ की कल्पना करके मुख्यार्थ का अन्वय सर्वत्र नाजा हो जाता है। एक ही 'झाकाझ' पद की भूताकाश और बह्म-इन दोनों अर्थों में शक्ति नहीं मानी ला सकती, क्योंकि एक पद की अनेक अर्थों में शक्ति मानना संगत (न्यायोचित) नहीं होता। अब कि 'बाकाश' पद के द्वारा गौणी वृत्ति से ब्रह्म में प्रयोग बन जाता है, तब उसमें उसकी शक्ति मानने की क्या आवश्यकता? लोक में 'आकाश' पद नम (भूताकाश) में ही निरुद्तर है, अतः वेद में प्रयुक्त 'आकाश' पर के द्वारा भी भूताकाश का ही बोध होगा, श्री मण्डनमिश्र ने ।नए कहा है—''शोकावगतसामध्यः लब्दो वेदेऽपि बोधकः" । ब्र. सि. २।२३)। अतः 'आकाम' पद बहा में रूढ़ और भूताकाश में गीण-ऐसी विपरीत कल्पना

इत्येवं प्राप्तं व्रमः---

आकाशस्त सिकात् आकाशशब्देन ब्रह्मणो प्रहणं युक्तम् । कुतः १ तिस्कात् । परस्य हि ब्रह्मण इदं लिक्कम्—'सर्वाण ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पचन्तं इति । परस्माद्धि ब्रह्मणो भूतानामुत्पत्तिरिति वेदान्तेषु मर्यादा । नतु भृताकाशस्यापि वाय्वादिक्रमेण कारणत्वं दर्शितम् । सत्यं दर्शितम् , तथापि मूलकारणस्य ब्रह्मणो अपिप्रहादाकाशादेवेत्यवधारणं, सर्वाणीति च भ्तविशेषणं नातुकुळं स्यात् । गणा

भामती

एवं प्राप्तैऽभिषीयते—बाकाश्चर्यन अञ्चलो प्रहणं, कृतः ? तक्तिक्रुतः । तथाहि— सामानाधिकरकोन प्रदनतश्वितिकाक्ययोः । पौर्वापर्व्यपरामर्शात् प्रधानत्वेऽपि गौणता ॥

यश्चव्याकाशवर्षं प्रचानार्वं तथापि यत् वृष्टं तथेव प्रतिवक्तव्यं, व सन्वतृत्मतः आचान् वृष्टः कोविवारानाच्छे । तविहास्य कोकस्य वा गतिरिति प्रक्ष्णो वृश्यमानमामक्षप्रश्चयात्रविषय इति तवनुरो-

भामती-व्यास्या

नहीं की जा सकतो, क्योंकि लोक में वैसा नहीं देखा जाता। भूताकाश में भी सर्वभूतोत्पाद-कत्वादि का समन्वय स्वयं भाष्यकार ने दिखा दिया है, अतः यहाँ 'खाकाश' पद विद्यारा भूताकाश 💶 ही उपास्यत्वेन निर्देश पर्यवसित होता है।

सिद्धान्त —कथित पूर्व पान का खण्डन करते हुए सूत्रकार ने कहा है कि यहाँ 'आकाश' शब्द के द्वारा ब्रह्म का ग्रहण किया गया है, क्योंकि प्रकान्त प्रश्न और उत्तर वाक्यों पा पर्यवसित सर्वभूतोपादनत्वरूप एकार्यरूप किङ्ग (ब्रह्म का असाधारण धर्म) ब्रह्म का ही गमक है—

सामानाधिकरण्येन प्रश्नतत्प्रतिवाक्ययोः। पौर्वावयंपरामशीत् प्रधानत्वेऽपि गौणताः॥

 'भाकारां प्रत्यस्तं यन्ति' इति ब्रह्मलिङ्गं 'भाकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्' इति ■ ज्यायस्त्वपरायणस्वे । ज्यायस्त्वं द्यानापेक्षिकं परमात्मन्येवैकस्मिन्नारम् — 'ज्यायान्यृथिन्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः' (ला० ३।१४।३) इति । तथा परायणत्वमपि परमकारणत्वात्परमात्मन्येवोपपन्नतरम् । श्रुतिश्च—

## भामती

वाज एव सर्वस्य लोकस्य गतिः, त एवाकाशंशब्देन प्रतिवश्तःयः । न म्राह्माशः सर्वस्य लोकस्य गतिः, तस्यापि लोकमन्यपितस्वात्, तदेव तस्य गितिरिध्यनुपपत्तेः । न बोत्तरे भूताकाशभवणाद् भूताकाशकार्या। पृष्टिनिति युक्तम् । प्रश्नस्य प्रवमावगतस्यानुपवातिवरोधिनो लोकसामान्यविषयस्योपवातिवरोधिनोत्तरे स्वाद्यानुपपत्तेः, तदनुरोबेनोत्तरं स्वाद्यामात् । प्र च प्रस्तेन पूर्वपक्षकपेषाव्यस्थितार्यंनोत्तरं स्वाद्यामात् । स्व व प्रस्तेन पूर्वपक्षकपेषाव्यस्थितार्यंनोत्तरं स्वाद्यामात् । अव्यक्षेत्रार्याक्ष्यम् , तिश्चित्रामामकानसंशयविष्यात्रामामनवस्थानेऽपि तस्य व्यवस्थानात् । अन्यक्षेत्ररस्थानारस्थानत्वात्रापतिर्वेशिकरच्यापतिर्वा ।

अपि चोलरेऽपि बह्वसमक्षसम् । तयाहि — 'सर्वाचि ह वा हमानि भूतान्याकाञादेव समुत्यवन्ते'

## भामती - व्याख्या

का वस्तुतः उपादान है, उसी का 'आकाश' पद के द्वारा अभिधान करना चाहिए। भूताकाश समस्त जगत् का आश्रय नहीं, क्योंकि वह भी उपादेयभूत लोक या प्रपन्त के अन्तर्गत है, वही समया अन्तर हो ऐसा सम्भव नहीं।

चाहा — प्रश्न और उत्तर की एकरूपता दो प्रकार से बन सकती है—(१) प्रश्न के अनुसार उत्तर की व्याख्या की जाय लपपा (२) उत्तर के अनुरूप प्रश्न वाक्य का अर्घ किया जाय। यहाँ उत्तर वाक्य में भूताकाश का अभिष्ठान देख कर प्रश्न वाक्य का तात्पर्य केवल भूताकाशीय कार्य के आश्रय में किया जा सकता है, भूताकाश अपने को छोड़ कर अपने वायु आदि कार्य का आश्रय है, अतः 'आकाश' पद की ब्रह्म में गौणी वृत्ति मानने की क्या आवश्यकता ?

समाधान —यह कहा जा चुका है कि प्रश्न-वाक्य की उपस्थिति प्रथम होने के कारण उसका अपने लोक-प्रसिद्धः सामान्यतः समस्त अपञ्चोपादानत्वरूप मुख्यार्थ के बोधन में कोई विरोधी नहीं, अतः उस समय अनुत्पन्न और पश्चात् सञ्जात-विरोधी उत्तर-वाक्य के द्वारा प्रश्न-वाक्य के स्वाभाविक अर्थ ■ किसी प्रकार का संकोच नहीं किया जा सकता और उत्तर-वाक्य की व्याख्या पूर्वोत्पन्न प्रश्न-वाक्य के अनुख्य ही करनी होगी, फलतः 'आकाश' पद का बहा अर्थ करना न्यायोजित है।

शका — प्रश्न-वावय के अनुरोध पर उत्तर-वाक्य का नियमन सम्भव नहीं, क्योंकि प्रश्न-कर्ता के हृदय में जिस विषय का अज्ञान, संशय या विषयंय होता है, वह उसी विषय का प्रश्न किया करता है, और उत्तर-वाक्य सदैव अपने विषय में व्यवस्थित होता है, अव्यवस्थितविषयक अत एव दुर्बल प्रश्न-वाक्य के अनुरोध पर व्यवस्थितविषयक उत्तर-वाक्य का अर्थ करना क्योंकर संभव होगा ?

समाधान — यद्यपि प्रश्न के उद्भावक अज्ञान, संशय और विपर्यय व्यवस्थित नहीं होते, तथापि प्रश्न का अपना विषय व्यवस्थित (निश्चित) होता है। यदि प्रश्न का कोई विषय नहीं, तब वह निविषयक हो जाता है और निविषयक प्रश्न कभी किया नहीं जा सकता, क्योंकि प्रश्न भी एक ऐसा वाक्य है, जिसका विषय जाने विना वाक्य की रचना ही नहीं हो सकती और यदि प्रश्न भिश्नविषयक है, ॥ उत्तर-वाक्य से वैयधिकरण्य हो (ताल-भेल विगड़) जाता है। अतः प्रश्न को अव्यवस्थितविषयक नहीं कहा जा सकता।

'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातेर्दातुः परायणम्' ( बृ० ३।९।२८ ) इति । अपि चान्तवस्वदोषेण शालावत्यस्य पक्षं निन्दित्वा, अनन्तं किंचिद्रक्तुकामेन

## भामती

इति सर्वक्षानः क्षत्रश्चित्वविषयो व्याक्ययः । एवयेवकारोऽप्यसमञ्जसः । न पाक्किया। एव कारणम् व्याव द्वित्रात्रियः । एवयेवकारोऽप्यसमञ्जसः । न पाक्कियायः । एव कारणम् व्याव द्वित्रात्रियः । एवं सर्वेषां भूतानां अये ब्रह्मप्येव । एवं सर्वेषां भूतानां अये ब्रह्मप्येव । एवं सर्वेषां भ्रतानां अयो ब्रह्मप्येव । एवं सर्वेषां श्राम्यावः व्यावस्थ्यं व्याप्यस्थ्यं । एवं सर्वेषां श्राम्यावः व्याप्यस्थ्यं । प्रतावता हि प्रतावता विष्यावः । प्रतावता हि प्रतावता स्थापः । प्रतावता हि प्रतावता स्थापः । न प्राचानस्थ प्रधान्यमुत्तरे, किन्तु पृष्टावंस्यावुत्तरस्य, लोकसामान्यगतेत्र पृष्टावादः, पराप्यमिति च तस्यवोपसंहाराव् ब्रह्मेव प्रधानम् । प्राचावः स्थानाः । सस्मावः श्रह्मेव प्रधानमाकाः पर्वेनहोपास्यस्वेनोपक्षितः, न भूताकाः भिति सिद्धम् ।

## भामती-व्याख्या

दूसरो बात यह है कि यहाँ उत्तर-वाक्य भी व्यवस्थितविषयक नहीं, क्योंकि 'सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, आकाशं प्रति अस्तं यन्ति, आकाशो होवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्" ( छां. १।९।१ ) इस वाक्य में 'बर्व' शब्द को तो भला "सर्वेश्यो वै दर्शेपूर्णमासी'' के समान कथंचित् अल्पविषयक (केवल वाय्वादि कार्यपरक ) माना जा सकता 🖥, किन्तु वह निसर्गतः प्राप्त सकलार्थं में असमजस है, "आकाशादेव" —यहाँ पर एवकार भी अपने अन्ययोग-व्यवच्छेदरूप अर्थ में समंजस नहीं, क्योंकि जलादि कार्य का केवल आकाश ही कारण नहीं, अपितु तेज भी कारण । गा (पृथिवी) का भी केवल आकाश कारण नहीं, अपितु तेज और जल भी उसके कारण माने जाते हैं। यदि यहाँ कारण पद से मूल कारण की विवक्षा की जाती है, तब ब्रह्म में ही अवधारण ( एवकारार्थ ) उपपन्न होता है । हाँ, भूताकाश में वह अवश्य असंगत है । सभी भूतों का अस्तंगमन ( लय ) भी ब्रह्म में ही होता है। सबकी अपेक्षा ज्यायस्त्व (श्रेष्ठत्व) ब्रह्म में ही है। सभी भूतों का परम अयन (आश्रय) ब्रह्म ही है। फलतः 'सर्वेषां लोकानाम्'—इस प्रकार के प्रश्न का उपक्रम, उत्तर-वाक्य में ब्रह्म के सर्वलोकाश्रयत्वरूप असाधारण धर्म का परामर्श और जिज्ञासित परम गति का "आकाशः परायणम्" — इस प्रकार उपसंहार देख कर आकाश पद का महा में तात्पर्यं निश्चित होता है। ब्रह्मगत सर्वोपादानता की प्रतिपादिका अनेक श्रुतियों का सामजस्य बनाए रखने के लिए एक 'आकाश' पद की मुख्यार्थता का बाध कर देना अनुचित नहीं, जैसे कि कहावत प्रचलित है—"त्यजेदेक कुलस्यार्थे" [ श्री कुमारिलभट्टादि गम्भीर विचारकों का भी यही कहना है — "यत्र तु द्वयसित्रपातस्तत्रान्यतरेण कृतार्थत्वादवश्याव-हेमेऽन्यतरस्मिन् भूयसामनुग्रहो युक्तः, त्यजेदेकं बुलस्थार्थे इति" (तं. वा. पृ. ११६ )]। इस प्रकार अनेक पदों और अनेक श्रुतियों का सामंजस्य सुरक्षित हो जाता है।

वस्तुतः उत्तर वाक्य में भी 'आकाश' ( भूताकाश ) प्रधान पदार्थ नहीं, क्योंकि उत्तर वाक्य सदैव प्रष्टव्यार्थपरक होता है, प्रष्टव्य है समस्त भूतों का आश्रय। 'परायणम्' यह पद भी उसी अर्थ का उपसहारक है, अतः उत्तर वाक्य में भी ब्रह्म ही प्रधान अर्थ स्थिर होता । और 'आकाश' पद का भी तभी प्राधान्य माना जा सकता है, जब कि वह ब्रह्मपरक हो, अन्यथा नहीं। इस प्रकार 'आकाश' पद के द्वारा उपास्यत्वेन ब्रह्म ही उपक्षिप्त (उपस्थापित)

जैवितना आकाशः परिगृहीतः, तं चाकाश्रभुद्गीथे संपाद्योपसंहरित - 'स एव परोवरीयानुद्गीथः स एवोऽनन्तः' (छा० ११९१२) इति । तञ्चानन्त्यं ब्रह्मात्वक्रम् । यरपुनरुक्तं
भूताकाशं प्रसिद्धिवलेन प्रथमतरं प्रतीयत इति, अत्र ब्रूपः— प्रथमतरं प्रतीतमपि सत्
वाक्यशेषगतान्त्रह्मगुणान्हष्ट्वा न परिगृह्यते । दिशितश्च ब्रह्मण्यप्याकाश्यव्दः — 'आकाशो
नाम नामकपयोर्निर्वहिता' इत्यादो । तथाकाश्यपर्यायवाधिनामपि ब्रह्मणि प्रयोगो
हत्त्यते — 'ऋवो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः' (ऋ० सं०
रार्द्धा३९ ) 'सैषा मार्गवी वारुणो विद्या परमे व्योमन्प्रतिष्ठिता' (तै० ३।२) 'ॐ इतं
ब्रह्म सं ब्रह्म' (छा० धार०।५) 'सं पुराणम्' वृ० ५।१) इति चैवमादौ । वाक्योपक्रमेऽपि
वर्तमानस्याकाशशब्दस्य वाक्यशेषवशाद्यका ब्रह्मविषयत्वावद्यारणा । 'अग्निरचीतेऽनुवाकम्' इति हि वाक्योपक्रमगतोऽप्यग्निश्चते माणवक्रविषयो इश्यते । तस्मादाकाशशम्दं ब्रह्मित सिद्धम् ॥ २२ ॥

#### भामती

विष्य । अस्येवोपक्रमेऽम्तवत् किल । सामेति श्र अन्तशस्यदोषेण शालावस्यस्य इति । व वाकाशस्यवो गोणोऽपि विलम्बितप्रतिपत्तिः, तत्र ता ब्रह्मच्याकाशस्यवस्य तस्यर्थ्यायस्य च प्रयोगप्राणुच्यांवस्यन्ताभ्यासेनास्यापि मुख्यवत् प्रतिपत्तेरविलम्बनाविति दर्शनार्थं ब्रह्मचि प्रयोगप्राणुद्यं वैविकं
निविक्तिं भाष्यकृता । तत्रैव च प्रयमावगतानृगुण्येनोत्तरं नीयते, यत्र वाष्या कर्तुं शक्यम् । या तु ल
सत्रोत्तरानृगुण्येनव व्याचीतत्र इत्याह वाक्योपक्रमेऽपि इति व ।।२२।।

## भागती-व्याख्या

दूसरी बात यह भी है कि शालाबत्य ऋषि ने जो अपना पत प्रस्तुत किया—'अमुध्य लोकस्य का गतिरिति ? अयं लोक इति होवाच" ( छां. १।६।७ )। उस पक्ष में दोष दिखाते हुए प्रवाहण जैवलि ने कहा—"अन्तवद्धे किल ते शालाबत्य साम" ( छां. १।६।६ )। इस शालाबत्य के पक्ष में अन्तवत्त्व दोष दिखाकर किसी अनन्त तत्त्व की विवक्षा से जैवलि ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया— 'अस्य लोकस्य का गतिरिति ? आकाश इति होवाच" ( छां. १।९।१ )। इतना ही नहीं, उक्त आकाश का उद्गीय साम में सम्पादन करके कहा है—"स एष परावरीयानुद्गीथः, स एषोऽनन्तः" ( छां. १।९।२ )। यदि यहाँ 'आकाश' पद से भूताकाश का ग्रहण किया जाता है, तब इस पक्ष में भी अन्तवत्त्व दोष बना रहता है, अतः ''स एषोऽनन्तः'' ऐसा आनन्त्याभिधान ब्रह्म का असाधारण धमं होता हुआ 'आकाश' पद की ब्रह्मपरता का साधक है।

'आकाश' शब्द बहा में गीण होने पर भी बहा का बोच कराने में विलम्ब नहीं करता, क्योंकि "आकाशो वै नाम नामरूपयोनिवंहिता" (छां. ८।१४।१), "ऋचोऽक्षरे परमे व्योमनि" (ऋ. सं. १।१६४।३९), 'सैषा भागंवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता" (तै. उ. ३।६), 'कं ब्रह्म खं ब्रह्म" (छां. ४।१०।५), "खं पुराणम्" (बृह. उ. ५।१) इत्यादि अनेक स्थलों पर आकाश और उसके पर्याय-वाचक 'व्योमादि' पद ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः मुख्य 'ब्रह्म' पद के समान ही 'आकाशादि' गोण पद भी विना विलम्ब के ही ब्रह्म के बोधक होते हैं।

प्रयमतः श्रुत प्रक्त-वाक्य के अनुसार वहीं उत्तर-वाक्य का अर्थ किया जाता है, जहीं उत्तर-वाक्य का अर्थान्तर सम्भावित हो, प्रकृत में उत्तर वाक्यगत 'आकाश' पद 'स एषोऽनन्तः

# (९ प्राणाधिकरणम्। स्० २३)

# अत एव प्राणः ॥ २३ ॥

उद्गीधे—'प्रस्तोतर्या देवता प्रस्ताधमन्वायसा' ( छां । १।१०।९ ) इत्युपक्रस्य अयते—'कतमा सा देवतेति प्राण इति होवाख, सर्वाणि 🛮 वा इमानि भूतानि प्राणमे-वाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्जिहते सेषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता' ( छा० १।११।४,५ ) इति । तत्र संशयनिर्णयौ पूर्ववदेव द्रष्टव्यौ । 'प्राणबन्धनं दि सोम्य मनः' (छां० ६।८।२) 'प्राणस्य प्राणम्' ( बृ० ४।४।१८ ) इति चैयमादौ ब्रह्मविषयः प्राणशब्दो हश्यते, वायु-विकारे तु प्रसिद्धतरो लोकवेदयोः, अत इह प्राणशब्देन कतरस्योपादानं युक्तमिति भवति संशयः।

कि पुनरत्र युक्तम् ? वायुविकारस्य पञ्चवृत्तेः प्राणस्योपादानं युक्तम् । 👊 📊

# भामती

'उद्गीचे या देवता प्रस्तावमध्वावत्ता' इत्युप अूगते --- 'कतमा सा देवतेति 🗤 ₥ होबाचोवस्तिआक्रायमः' उद्गीचोपासनप्रसङ्गेन प्रस्तावोपासनमध्युद्गीय इत्युक्तं भाव्यकृता । प्रस्ताव इति साम्नी भक्तिविशेवस्तमम्बायसा अनुगता प्राणी देवता। अत्र प्राणशब्दस्य ब्रह्माण च वायुविकारे च वर्शनात् संशयः - किमयं ब्रह्मवचन उत वायुविकारवचन इति ?

तत्रात एव बद्धालिङ्कादेव प्रामोऽपि बह्यांव न वायुविकार इति युक्तम् । यद्येवं तेनीव गतायंग्रेत-

भामती—शास्या परोवरीयो हास्य भवति, परोवरीयसो लोकान् जयति" (छां. १।९।२ ) इस अर्थवाद माण से नियन्त्रित होकर ब्रह्मपरक ही है, भूताकाशपरक हो ही नहीं सकता, भाष्यकार ने स्पष्ट कहा है — 'वानयोपक्रमेऽपि वर्तमानस्य आकाशशब्दस्य वान्यशेषवशाद् यूक्ता ब्रह्मविषयस्वा-वधारणा" ॥ २२ ॥

संगति -पूर्वोक्त 'बाकाश' पद के समान ही 'प्राण' पद का प्रसङ्ग उपस्थित कर पूर्वेवत् निर्णय दिया जाता है, इस प्रकार आतिदेशिकी संगति को सुत्रकार ने ही ''अत एव'' शब्द के द्वारा ध्वनित कर दिया ।।

विषय बाक्य - साम एक वैदिक गीत या राग है, एक साम तीन ऋचाओं पर गाया जाता है। साम-गान करनेवाले तीन ऋत्विक होते हैं - प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहत्ती। एक एक साम के पाँच भाग किए जाते हैं--(१) प्रस्ताव, (२) उदगीथ, (३) प्रतिहार, (४) उपद्रव और (५) निधनः। प्रस्तावनामक प्रथम भाग का गान प्रस्तोता, उद्गीधसंज्ञक द्वितीय भाग का उद्गाता, प्रतिहारास्य तृतीय भाग का गान प्रतिहर्ता, चतुर्थ और पश्चम भाग का गान तीनों मिल कर करते हैं]। उद्गीध के प्रकरण में ''या देवता प्रस्तावमन्या-यत्ता"-ऐसा प्रस्तावसंज्ञक साम का उपक्रम करके कहा गया है-"कतमा सा देवतेति प्राण इति होवाच उषस्त्यश्चाकायणः" (छां. १।११।४)। यद्यपि यहाँ प्रस्ताव की उपासना अभिहित है, तथापि उद्गीथोपासना के प्रकर्ण में प्रस्ताव की उपासना का विधान उचित नहीं, अतः भाष्यकार ने 'उद्गीथे' कह दिया है। 'प्रस्ताव' साम की विशेष भक्ति (भाग) का नाम है, उस प्रस्ताव में प्राण देवता अन्वायत्त (अनुगत ) है।

संशय-'प्राण' शब्द ब्रह्म और शरीरगत वायु में प्रसिद्ध होने के न्यारण संशय हो जाता है कि यह 'प्राण' शब्द ब्रह्म का बोधक है ? अथवा शरीरगत वायु का वाचक 📑 ?

पूर्वपक्स-सूत्रकार ने जो सिद्धान्त किया है कि 'नत एव' (अहा का साधारण

प्रसिद्धतरः प्राणशब्द इत्यदोचाम । नचु पूर्वविद्दापि तिल्लक्षाद् ब्रह्मण एव प्रहणं युक्तम् । इहापि वाक्यशेषे भूतानां संवेशनोद्गमनं पारमेश्वरं कर्म प्रतीयते, नः मुख्येऽपि प्राणे भूतसंवेशनोद्गमनस्य दर्शनात् । एवं द्याम्नायते—'यदा वे पुरुषः स्विपित प्राणं तर्हि वाग्य्येति प्राणं खक्षुः प्राणं श्रोत्रं प्राणं मनः', 'स यदा प्रक्षुच्यते प्राणादेवाचि पुनर्जाः चन्ते' ( श० ब्रा० १०।३।३।६ ) इति । प्रत्यक्षं चेतत्, स्वापकाले प्राणावृत्तावपरिनुप्य-मानायामिन्द्रियवृत्तयः परिनुप्यन्ते, प्रबोधकाले च पुनः प्रादुर्भवन्तीति । इन्द्रियसार-त्याच भूतानामिवरुद्धो मुख्ये प्राणेऽपि भूतसंवेशनोद्गमनवादी वाक्यशेषः । अपि वादित्योऽशं चोद्गीथप्रतिद्वारयोदंवते प्रस्तावदेवतायाः प्राणस्यानन्तरं निर्वश्येते ।

भामती

विति कोऽधिकरणान्तरस्यारम्मार्थः ? तत्रोध्यते --

वर्षे श्रुत्येकगम्ये हि श्रुतिवेवाद्रियामहे । मानास्तरावगम्ये तु तह्वज्ञासत् व्यवस्थितिः ॥

बह्मणो वा सर्वभूतकारणश्वमाकाशस्य वा वाय्वाविभूतकारणश्वं नागमादृते मानाम्तरं प्रभवति । तत्र पौर्वापर्यपर्यालोचनया यत्रावं नागमा आगमः स एवार्थस्तस्य गृह्यते, स्वक्यते चेतरः । तु संवेद्यनोद्गमने भूतानां प्राणं प्रस्युष्यमाने नि बह्म प्रस्युष्यते आहो वायुविकारं प्रतीति विद्यये 'यदा ने पुरवः स्वपिति प्राणं तिंह वागप्यति' इत्याविकायाः श्रुतेः सर्वभूतसारेन्द्रियसंवेद्यानोद्गमनप्रति-पावनद्वारा सर्वभूतसंवेद्यानोद्गमनप्रतिपाविकाया मानान्तरानुप्रहल्यवसामन्याया बलात्संवेद्यानोद्गमन वायुविकारस्येव प्राणस्य, न बह्मणः । अपि चात्रोदृशीयप्रतिहारयोः सामभक्त्योबंद्याणोऽन्ये आवित्यक्षामं व वेवते अभिहिते कार्यकरणसङ्गातक्ये, तत्साहचर्यात् प्राणोऽपि कार्यकरणसङ्गातक्य एव वेवता भवितुमहीति । निरस्तोऽप्ययमर्थं ईक्षस्यिकरणे पूर्वोक्तपुर्वपक्षहेत्वपोद्वल्याय पुनवप्रयस्तः । तस्माहायुविकार

# भामती-व्याख्या

धर्म ) कीर्तित होने के कारण प्रक्रान्त प्राण भी ब्रह्म ही है। यदि यही मान लिया जाय, प्रविक्त आकाशाधिकरण से ही यह अधिकरण गतार्थ हो जाता है, अधिकरणान्तर के आरम्भ क्या प्रयोजन ? अतः हमारा कहना है—

अर्थे श्रुत्येकगम्ये हि श्रुतिमेवाद्रियामहे। मानान्तरावगम्ये तु तद्वशात् तद्वधवस्थितिः॥

अर्थान् ब्रह्म की सर्वभूत-कारणता और आकाशगत केवल वाय्वादि की कारणता श्रुत्येक-समिधगम्य है, प्रमाणान्तर के द्वारा अवगत नहीं, अतः ऐसे स्यल पर पौर्वापयं-विचार से शास्त्र जिस पक्ष में समञ्जस (संगत। होता है, वही पक्ष जपादेय और पक्षान्तर त्याज्य होता । किन्तु यहाँ जो समस्त भूतों का प्रवेश और उद्गमन कहा गया है— "सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्यु जिहते" (छा. १।११।४,५), वह प्रवेश और उद्गमन शरीरगत वायु रूप प्राण के प्रति कहा जाता है श अथवा ब्रह्म के प्रति ? इधर हम प्रत्यक्षरूप प्रमाणान्तर के द्वारा सुष्ठित काल में देखते हैं कि भूतों के सारभूत इन्द्रियों का वायु-विकारात्मक प्राण में होता । और जागने पर प्राणों से हो उनका निर्गमन होता है, अतः यह निश्चित हो जाता है कि उक्त श्रुति का उपोद्धलक यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके आधार पर सर्व भूतों का प्रवेशाप्रवेश शरीरस्थ वायु रूप प्राण में ही स्थिर होता है, ब्रह्म में नहीं।

दूसरी बात यह भी है कि यहाँ उद्गीथ और प्रतिहाररूप साम-भागों के ब्रह्म से भिन्न आदित्य और अन्न देवता बताए गए हैं, जो कि कार्य-करण-संघातरूप (शरीरधारी) है। उनके सहचार से प्राण भी कार्यकरण-संघातरूप ही होना चाहिए। यद्यपि ईक्षत्यधिकरण नच तयोवंहात्वमस्ति, तमामान्याय प्राणस्यापि न ब्रह्मत्वमित्येवं प्राप्ते सूत्रकार आह-

'अत एव प्राणः' इति । 'ति स्निकाद्' इति पूर्वसूत्रे निर्दिष्टम् । अत एव ति सङ्गात्प्रा-णशन्दमपि परं ब्रह्म भवतुमर्हति । प्राणस्यापि हि ब्रह्मातिकसंवन्वः अयते — 'सर्वाणि त वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविश्चन्ति प्राणमभ्युज्ञिहते' ( छा० १।११।५ ) इति । प्राणनिमित्तो सर्वेषां भूतानामुत्पिप्रख्याष्ट्रच्यमानौ प्राणस्य ब्रह्मतां गमयतः ।

नन्तं — मुख्यप्राणपरिष्रहेऽपि संवेशनोद्गमनदर्शनमविरुद्धं, स्वापप्रबोधयो-दर्शनादिति । अश्रोज्यते — स्वापप्रबोधयोर्शिन्द्रयाणामेव केवलानां प्राणाश्रयं संवेश-नोद्गमनं दश्यते, न सर्वेषां भूतानाम् । इह तु सेन्द्रियाणां सशरीराणां च जीवाविष्ठानां

भामती

एवात्र प्राणशब्दार्च इति प्राप्तम् ।

एवं प्राप्तेऽभिधीयते—पुंवाश्यस्य वलीयसर्वं मानान्तरसमागमात् । अपीरुवेये वाश्ये तत्तसङ्गतिः 🚾 करिष्यति ॥

नो ससु स्वतःसिद्धप्रमाणभाषमपौरुवेयं वजः स्वविषयज्ञानोत्पादे ॥ तवृत्यवहारे वा मानाम्तर-मवैक्षते । तस्यापौरुवेयस्य निरस्तसमस्तवोषाद्यक्कृस्य स्वत एव निश्चायकत्वात् । निश्चयपूर्वकत्वाद् स्यवहारप्रवृत्तेः । तस्यावसंवादिनो वा चसुष इव रूपे त्वनिन्द्रियसंवादिनो वा तस्येव व्रज्ये नावाद्यपं बाद्यपं ॥ । तेन स्तामिन्द्रियमात्रसंवेद्यनोद्गमने वायुविकारे प्राणे, सर्वभूतसंवेद्यनोद्गमने तु न ततो

भामती—व्याख्या में इस जड़कारणतावाद का भी खण्डन किया जा चुका है, तथापि पूर्वपक्ष के हेतु का उपोद्धलन और प्रकारान्तर से उपन्यास करने के लिए फिर वही कह दिया गया है। फलतः शरीरगत वायु ही यहाँ प्राण शब्द का अर्थ है।

सिद्धान्त—उक्त पक्ष का निरास करने के लिए कहा जाता है— पुंवाक्यस्य बलीयस्त्वं मानान्तरसमागमात्। अपीक्षेये वाक्ये तत्संगतिः कि करिष्यति।।

[ पूरुष-रचित वाक्यों का प्रामाण्य प्रमाणान्तर के संवाद पर निर्भर होता है, अतः उनके लिए अवश्य यह कहा जा सकता है कि प्रमाणान्तर से संवादित वाक्य उस पौरुषेय वाक्य से प्रबल होता है, जो प्रमाणान्तर से समर्थित नहीं होता किन्तु ] अपीरुषेय वाक्यों का प्रामाण्य प्रमाणान्तर-सापेक्ष न होकर स्वतः सिद्ध होता है, अपीरुषेय वाक्य न तो स्विविषय के ज्ञानोत्पादन में प्रमाणान्तर की अपेक्षा करता है और व्यवहाररूप वर्ध क्रिया के उत्पादन में। अपीरुषेय वाक्यों में किसी प्रकार के भ्रम, प्रमाद, करणापाटव और सिप्सादि दोषों की सम्भावना ही नहीं कि उनकी निवृत्ति के लिए उसको प्रमाणान्तर की अपेक्षा हो। वह स्वतः ( अन्य-निरपेक्ष होकर ) ही अपने विषय का निभ्रायक होता है, निभ्रय-पूर्वक व्यवहार में प्रवृत्ति होती है। जैसे चक्षु का रूप-प्रहण में प्रमाणान्तर का संवाद नहीं होता, एतावता रूप-ग्रहण में अदाढचे नहीं आता और चक्षु का ही घटादि द्रव्य के ग्रहण में त्विगिन्द्रिय 📶 संवाद मिल जाने पर भी द्रव्य-ग्रहण में किसी प्रकार का दाढर्च नहीं माना जाता, वसे ही अपौरुषेय बाक्य के द्वारा धर्मादि-ज्ञान के उत्पादन में प्रमाणान्तर का संवाद न होने के कारण धर्मादि-ज्ञान में किसी प्रकार का अदाढर्च और सुषुप्रचवस्य प्राण में इन्द्रियों का प्रवेश और निर्गमन प्रमाणान्तर (प्रत्यक्ष ) से संवादित होने पर भी प्रवेशाप्रवेश-ज्ञान में किसी प्रकार की विशेषता या दृढता नहीं मानी जाती । प्रत्यक्षावगत केवल इन्द्रियों का प्रवेश और निर्गमन भले ही शरीरस्य वायुख्य प्राण में रहे, श्रुत्यभिहित समस्त भूतों का संवेशन और भृतानां, 'सर्वाणि 
वा इमानि भूतानि' (छा० १।११ः५) इति श्रुतेः । यदापि भूतश्रृतिमहाभूतिषया परिगृह्यते, तदापि ब्रह्मालिङ्गत्वमिवस्त्रम् । नतु सहापि विषयेरिः
नित्रयाणां स्वापप्रबोधयोः प्राणेऽप्ययं प्राणाच्छ प्रभवं श्रुणुमः—'यदा सुप्तः स्वप्नं न
कंचन पश्यत्यथास्मिन् प्राण पवैकधा भवति तदैनं वाक् सर्वेर्नामिभः सहाप्येति' (कौ०
३१३) इति । तत्रापि तिक्षङ्गात्प्राणशुम्दं ब्रह्मीय। यत्पुनरुक्तम्— अञ्चादित्यसंनिधानात्

#### मामती

वाक्यात्प्रतीयेते । प्रतीतौ वा तत्रापि प्राणी वहाँव भवेश वायुविकारः । 'यदा सुसः स्वय्नं व प्राण प्रध्यस्ययास्मिन् प्राण एवेकथा भवति' इत्यत्र वाक्ये । प्राणशब्दो वायुविकारः । वास्मिन् वायुविकारे सर्वेवां भूतामां संवैशामोद्गमने मानान्तरेण दृश्येते । न च मानान्तरसिद्धसंवादेन्द्रियसंवेशमोद्गमनवाक्य-वाडर्थात् सर्वेभूतसंवेशमोद्गमनवाक्यं कपश्चिविन्त्रयविषयतया व्याज्यानमहंति, स्वतःसिद्धप्रमाणभावस्य स्वभावदृद्धय मानाभ्तरानुपयोगात् । न चास्य तेनेकवाक्यता, एकवाक्यतायां वा तदिष बह्मपरमेव स्थावित्युक्तम् । इन्त्रियसंवेशमोद्गममं श्ववयुक्ष्यानुवादेनाऽपि बहिन्धते । 'एकं वृणीते हिन्युक्ते' इतिवत् ।

## भामती-व्याख्या

उद्गमन तो प्राणों में नहीं देखा जाता। यदि माना जाता है, तब उस प्राण को भी ब्रह्म वैसे ही मानना होगा, वायुविकार नहीं, जैसे "यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथास्मिन् प्राण एवेकधाभविति" (कौ. उ. ३।३) इस वाक्य में प्राण शब्द ब्रह्मपरक है। वायु-विकाररूप प्राण में न तो सभी भूतों का प्रवेश प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तर से देखा जाता है, और न उससे उनका निर्गमन।

शहा —प्राण में इन्द्रियों का प्रवेशाप्रवेश प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तर से संवादित होने कारण ऐसे श्रुति-वाक्य का प्रामाण्य हढ़ हो जाता है। उसके अनुरोध पर सर्वभूत-प्रवेशाप्रवेश के प्रतिपादक श्रुति-वाक्य का तात्पर्य इन्द्रियों के प्रवेश और निर्गमन में क्यों न मान लिया जाय?

समाधान —यह कहा जा चुका है कि वेद का प्रामाण्य स्वतः सिद्ध है, प्रमाणान्तर के संवाद से उसमें किसी प्रकार की हढता नहीं आती। अहढ़ प्रामाण्य की हढ़ता के सम्पादन में प्रमाणान्तर का संवाद उपयोगी हो सकता है, किन्तु वेद-वाक्य-जन्य ज्ञान का प्रामाण्य स्वभावतः हड़ होता है, अतः वहाँ प्रामाणान्तर के संवाद का वैसे ही कोई उपयोग नहीं, जैसे क्षुर की तीक्षणतम धार पर शाण-प्रयोग।

दूसरी बात यह भी ■ कि एकवाक्यतापन्न उपक्रम के अनुरोध पर उपसंहार का संकोच माना जाता है। प्रकृत में इन्द्रियों के प्रवेश और उद्गमन का प्रतिपादक 'यदा सुप्रः स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथास्मिन् प्राणे एकधा भविति" (की. उ. ३।३) यह वाक्य संवर्ग विद्या में और सर्वभूत प्रवेश-प्रतिपादक "सर्वाणि ह वा" (छां. १।११।४) यह वाक्य उद्गीथोपासना के प्रकरण में पठित है, अतः उनकी एकवाक्यता सम्भावित ही नहीं कि उपक्रम के अनुरोध पर उपसंहार की व्याख्या या संगमनिका की जाय। जिस वाक्य की एकवाक्यता मानी जाती है, उसका भी ब्रह्म में ही तात्पर्य पर्यवसित होता है—यह कहा जा चुका है। इन्द्रियों के संवेशन और निर्गमन का अन्वय अवयुत्यवाद की रीति से उपपन्न हो जेत्यगा। [श्रीशबरस्वामी कहते हैं—"यत्र परा संख्या कीर्त्यते, तत्रावयुत्यवादों भवित, यथा द्वादशक्षणले यदष्टाकपालों भविति" (जै. सू. १।४।३५)। पुत्रोत्पत्ति होने पर वैश्वानरेष्टि की जाती है, उसका विघायक वाक्य है—"वैश्वानरे द्वादशकपालं निर्वपतेत् पुत्रे जाते। यदष्टाकपालों भविति गायत्रियेवनं ब्रह्मवर्चसेन पुनाति, पन्नवकपालः त्रिवृत्ववास्मिन् तेजो द्वाति" (तै. सं.

प्राणस्यानहास्वमिति—'तद्युक्तम् , वाक्यशेषवत्तेन प्राणशब्दस्य नहाविषयतायां प्रतीयमानायां संनिधानस्याकिवितकरत्वात् । यरपुनः प्राणशब्दस्य पञ्चवृत्तौ प्रसिद्ध-तरस्वं, तदाकाशशब्दस्येव प्रतिविधेयम् । तस्मात्सिद्धं प्रस्तावदेवतायाः प्राणस्य नहात्वम् ।

भागती

न तु सर्वशब्दार्यः सङ्कोजनहीति । तस्मात् प्रस्तावभीकि प्राणशब्दाभिषेयमञ्जूदृष्टयोपासीत, न वायुविकार-वृष्टयेति सिद्धम् । तथा जोपासकस्य प्राणप्राप्तिः कर्मसमृद्धिर्वा फलं अवतीति । क्ष्यावयक्षेववक्षेन इतिक्षः ।

भामती-व्यास्या

२।२।५।३)। यहाँ जिज्ञासा होती है कि द्वादशकपाल-संस्कृत पुरोडाशद्रव्यक इष्टि का विधान करने के अनन्तर जो कहा गया है-"यदशकपालो भवति, यन्नवकपालः" इत्यादि, उसका प्रकृत में अन्वय क्योंकर होगा ? इस जिज्ञासा को शान्त करते हुए वार्तिककार कहते हैं—वैश्वा-नरद्वादशकपालःधिकारे हाष्ट्रत्वादम उच्चार्यमाणा स्वरूपेणानुपयुज्यमानाः शक्नुवन्त्यवयवत्वं गमियतुम्" (तं. वा. पृ. १०९९)। द्वादश संख्या की घटकीभूत अष्टत्वादि संख्याएँ है, अतः द्वादश कपालों में संस्कृत पुरोडाश एक ऐसा अवयवी पदार्थ है, जिसके अष्टादिकपाल-संस्कृत पुरोडाश अवयव है, अत: अवयव-स्तुति के द्वारा अवयवी की स्तुति यहाँ विवक्षित है। वैसे ही ब्रह्म में सर्वभूतों का विलय और उद्भव होने से उनके अवयवभूत इन्द्रियादि का विलय और उद्भव अर्थ-प्राप्त है। उसी का अवयुत्य (विच्छिद्य) एकवाक्यता मानकर उत्यापित आकांक्षा के द्वारा स्वतन्त्रतया अन्वयाभिधान अवयुत्यवाद है। 'अवयुत्यानुवाद' — ऐसा पाठ भी उपलब्ध होता है, उसका भी यही आशय है कि ब्रह्म में जब सर्वभूतों का प्रवेशाप्रवेश अभिहित है, तब सर्व की घटकीभूत इन्द्रियादि प्रत्येक इकाई के अर्थ-प्राप्त प्रवेशाप्रवेश का अनुवाद इस वान्य से विवक्षित है ]। अवयुत्यवाद का स्पष्टीकरण करते हुए श्रीशबरस्वामी (जै.स्. ६।१।४३ में) कहते हैं-'त्रीन् वृणीते इति त्रित्वं विधास्यति, एकं वृणीते इत्यवयुत्यानुवादोऽ-यम्' (शा. भा. पृ. १३८४)। प्रायः सभी वैदिकं कर्मों के आरंभ में जो संकल्प किया जाता है उसमें कर्ता पुरुष अपना नाम, गोत्र और प्रवर ना उच्चारण करता हुआ प्रतिज्ञा करता है, जैसे-'अहं देवदत्तनामा, भारद्वाजगोत्रः, आङ्गिरसबाहैंस्पत्यभारद्वाजास्यत्रिप्रवरः एतत्कर्म करिष्ये'। किसी गोत्र में उत्पन्न हुए मन्त्र-द्रष्टा महिषयों को प्रवर कहते हैं, किस गोत्र में कितने प्रवर हैं—यह प्रवराध्यायादि में वर्णित है। तीन प्रवरवाले व्यक्ति का श्रीतकर्म में अधिकार है—"त्रीन् प्रवरान् वृणीते"। त्रिप्रवरता की प्रशंसा के लिए कहा गया है—"एकं वृणीते, द्वौ वृणीते"। 'शते पंचाशत'- इस न्याय के अनुसार तृत्व के द्वित्व और एकत्व घटक हैं, अतः जैसे अवयवों के द्वारा अवयवी की स्तुति यहाँ की जाती है, वैसे ही प्रकृत में इन्द्रियादि के प्रवेशन और निर्गमन के द्वारा समस्त भूतों के प्रवेशन और निर्गमन की स्तुति अभिवा-क्छित है। 'सर्व' शब्द का संकुचित वर्थ में तात्पर्य कभी निश्चित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि प्राणशब्दाभिष्ये बह्य की दृष्टि (भावना ) से साम के प्रस्तावरूप भाग की उपासना करनी चाहिए, शरीरस्य वायुरूप प्राण की दृष्टि से नहीं। इस प्रकार की जपासना का फल है-प्राण-प्राप्ति या कम की समृद्धि, जैसा कि भाष्यकार ने कहा है—'प्रस्तावोद्गीयप्रतिहारभक्तीः प्राणादित्यान्नदृष्ट्योपासीतेति समुदायार्थः। प्राणा-द्यापत्तिः कर्मसमृद्धिर्वा फलम्'' (छां॰ पृ॰ ७१ )। भाष्यकार कहते हैं—''यत्पुनरुक्तमन्नादित्य-सिन्नधानात् प्राणस्याबह्यात्विमिति, तदयुक्तम् , वाश्यशेषबलेन प्राणगब्दस्य बह्यविषयतायां प्रतीयमानायां सम्निधानस्याकि खित्करत्वात्' ( ज्ञ. सु. १।१।२३ )। यहाँ 'वाक्यशेष' शब्द

केचिदुदाहरन्ति—'प्राणस्य प्राणम्' ( वृ० ४।४।१८ ), 'प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः' ( छा० ६।८।२ । इति च—तद्युक्तम् , शब्दभेदात्मकरणाच्च संश्यातुः पपत्तेः । प्राण्या पितः पितिति प्रयोगेऽन्यः पिता षष्टीनिर्दिष्टोऽन्यः प्रथमानिर्दिष्टः पितः पितेति गम्यते, तद्वत् 'प्राणस्य प्राणम्' इति शब्दभेदात्मसिद्धात्माणादन्यः प्राणस्य प्राण इति निश्चीयते । न हि स पव तस्येति भेदनिर्देशाहों भवति । यस्य च प्रकरणे यो निर्दिश्यते नामान्तरेणापि च पव व प्रकरणी निर्दिष्ट इति गम्यते । यथा ज्योतिः ष्टोमाधिकारे— वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यज्ञेत' इत्यत्र ज्योतिःशब्दो ज्योतिष्टोमः विषयो भवति, तथा परस्य बहाणः प्रकरणे 'प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः' (छा० ६।८।२) इति श्रुतः प्राणशब्दो वायुविकारमात्रं कथमवगमयेत् ? यतः संश्याविषयत्यान्नेत-दुदाहरणं युक्तम् । प्रस्तावदेवतायां । प्राणे संशयपूर्वपक्षनिर्णया उपपादिताः ॥ २३ ॥

#### भामती

बाक्यात् सिक्रधानं बुर्वलमित्यर्थेः । उवाहरकान्तरन्तु निगवञ्याख्यातेन भाष्येक दूषितम् ॥ २३ ॥

#### भामती-व्यास्या

का अर्थ है—ब्रह्मिल्ड्रिक उपक्रम की एकवाक्यता। 'एकवाक्यता' शब्द से वाक्य प्रमाण विवक्षित है और 'सिन्निधि' शब्द से स्थान प्रमाण। ''श्रुतिलिङ्ग्वाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदीवंत्मर्थविप्रकृषीत्" (जै. सू. ३।३।१३) इस सूत्र में स्पष्ट कहा गया है कि पूर्व-पूर्व प्रमाणों की अपेक्षा उत्तरोत्तर प्रमाण दुर्वल होते हैं, अतः वाक्य की अपेक्षा स्थान का दुर्वल होना स्वाभाविक है, [क्योंकि उत्तरोत्तर प्रमाण पूर्व-पूर्व की कत्पना करके ही विनियोजक माने जाते हैं, वाक्य प्रमाण को अपने पूर्ववर्ती केवल लिङ्ग और श्रुति—इन दो प्रमाणों की कत्पना करनी है और स्थान प्रमाण को 'प्रकरण, वाक्य लिङ्ग और श्रुति—इन वार प्रमाणों की कत्पना करनी है, अतः कत्पना लाघव के कारण वाक्य प्रमाण प्रबल और कत्पना-गौरव होने के कारण स्थान प्रमाण दुर्वल होता है, वार्तिककार कहते हैं— 'यावदाकांक्षापूर्वकमेकवाक्यत्वादि कत्प्यते तावदितरेणानन्तर्यात् समानविषयत्वाच्च साम-ध्यादि कत्पयित्वा विनियोगः कृत इति बलीयस्त्वम्' (तं. वा. पृ. ६२९)]।

इस अधिकरण में वृत्तिकार ने जो 'प्राणस्य प्राणम्' (बृह उ. ४।४।१८) और 'प्राणवन्धनं हि सोम्य मनः'' (छां. ६।६।२) इन दो वाक्यों का उदाहरण प्रस्तुत कर विचार किया है कि यहाँ 'प्राण शब्द शरीरस्थ वायुक्षप प्राण का बोधक है ? अथवा बहा का ? प्राण-वोधकता का पूर्वपक्ष उठा कर ब्रह्मपरता का सिद्धान्त स्थिर किया है । वह युक्ति-युक्त नहीं प्रतीत होता, क्योंकि उदाहत दोनों वाक्यों में संशय ही नहीं बनता, 'पितुः पिता'—ऐसे सम्बन्धगित वाक्य-प्रयोग में दोनों पितृपदार्थों की एकता सम्भव नहीं रहती, अत उनका भेद अनिवार्य है । 'प्राणस्य प्राणः''—यहाँ षष्ठचन्त प्राणपदार्थ की अपेक्षा प्रथमान्त प्राणपदार्थ भिन्न ही मानना होगा, वह प्रकरण के आधार पर बहा ही निश्चित होता है, क्योंकि जिसके प्रकरण में जो निर्दिष्ट होता है, वही प्रकरणी पदार्थ ही विभिन्न नामों से विवक्षित होता है । ज्योतिष्टोमसंजक कर्म के प्रकरण में पठित "वसन्ते-वसन्ते ज्योतिषा यजेत"—इस वाक्य में 'ज्योतिः' शब्द जैसे ज्योतिष्टोमपरक होता है, वैसे ही पर बहा के प्रकरण में पठित "प्राणबन्धनं सोम्य मनः"—इस श्रुति का घटकीभूत 'प्राण' शब्द बहा का वाचक न होकर वायु-विकारात्मक प्राण का बोधक क्योंकर होगा ? अतः जिस वाक्य में

# (१० ज्योतिश्वरणाधिकरणम् । स्० २४-२७ ) ज्योतिश्वरणाभिधानात् ॥ २४ ॥

इदमामनित—'अध यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतःपृष्ठेषु सर्वतः-पृष्ठेष्वतुष्तमेषुष्तमेषु लोकेष्वदं वाव तचिद्दमस्मिन्ननःपुरुषे ज्योतिः' (छा० ३११३।७) इति । तत्र संश्चयः— किमिह ज्योतिःशब्देनादित्यादिकं ज्योतिरिमधीयते किंवा परमा-रमेति । अर्थान्तरिवयस्यापि शब्दस्य तिलक्षाद् ब्रह्मविषयत्वमुक्तम्, इह तु तिलक्षमे-वास्ति नास्तीति विचार्यते ।

#### भामती

इदमामनिक्त—'अस यहतः परो दिवो क्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनृत्तमेषूत्तमेषु क्षाः तद्यदिदमस्मित्रन्तःपुरुषे ज्योतिः' इति । यक्योतिरतो दिवो कुलोकास्परं वीप्यते क्षाः क्षित्रमाः पृष्ठेषु विश्वेषामुपरि । असङ्कुष्वद्वृत्तिरयं विश्वद्यक्षाः संसारमण्डलं इतः क्षाः वर्षीयतुमाह क्षाः पृष्ठेषुत्तमेषु छ । न वेदमुत्तनमात्रमपि तु सर्वोत्तमित्रयाह ७ अनुत्तमेषु छ । नात्त्यभ्योऽभ्य उत्तम इत्यर्थः । 'इदं वाद तद्यदिदमस्मिन् पुरुषेऽन्तरुपोतिस्त्वन्याहोच जारीरेषोष्मचाः स्रोत्रसाक्षेण च पिहितकर्णेन पुंसा धोषेण लिक्नुनानुमीयते' । तत्र द्यारीरस्योष्मचस्त्रचा दर्शनं वृष्टिः, स्रोवस्य च स्रवणं स्रृतिः, तयोश्च वृष्टिस्रुती क्योतिष एव, तिल्लक्नुन तदनुमानादिति ।

अत्र संशयः-- कि क्योतिःशब्दं तेज उत ब्रह्मेति ? 🖿 ताबत् प्राप्तं ? तेज इति । कुतः ? गोज-

भामती-व्याख्या अधिकरणार्थं का प्रमुख अङ्गीभूत संशय पदार्थं ही सम्भव नहीं, वह उस अधिकरण का विषय वाक्य कैसे हो सकेगा? साम के प्रस्तावरूप भाग में अनुगत प्राणरूप देवता को विषय बनाने पर संशय, पूर्वपक्ष एवं सिद्धान्त का उपपादन किया जा चुका है, अतः "कतमा सा देवता, प्राण इति होवाच" ( छां. १।११।४ ) यह वाक्य ही यहाँ विषय-वाक्य वन सकता है ॥ २३ ॥

विषय-वाषय—"अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्त-मेषूत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तःपुरुषे ज्योतिः" ( छां. ३।१३।७ ) । यहाँ 'परः' मा को 'ज्योतिः' पद के अनुसार नपुंसक लिङ्ग में परिवर्तित कर 'यदतो दिवः परं ज्योतिर्दीप्यते' ऐसा अन्वय कर लेना चाहिए। जो ज्योतिः इस स्वर्ग लोक में परे प्रकाशमान है। 'बिश्वतः पृष्ठेषु' का ही अर्थ किया गया है—'सर्वतः पृष्ठेषु'। 'विश्व' शब्द का अर्थ समस्त या सर्व होता है, उस सर्वार्थ में ब्रह्म भी का जाता है किन्तु ब्रह्मज्योतिः ब्रह्म के ऊपर नहीं हो सकती। 'विश्व' शब्द की वृत्ति ( शक्ति ) का संकोच करके ब्रह्म-भिन्न संसार-मण्डल किया जा सकता। तथापि 'विश्व' शब्द का तात्पर्य सामस्त्येन प्रकाश्यभूत संसार-मण्डल के अभिधान में ही है, यह दिखाने के लिए 'विश्वतः' का पर्याय सर्वतः दिया गया है, अतएव भाष्यकार ने कहा है—''संसार एव हि सर्वः' ( छां. पृ. १६५ )। यह ज्योति केवल उत्तम ही नहीं, अपितु सर्वोत्तम है-यह सूचित करने के लिए 'अनुत्तमेषु' कहा गया है। 'अनुत्तम' मन्द में 'नास्त्येभ्योऽन्य उत्तमः' - इस प्रकार बहुन्नीहि समास विवक्षित है, 'नोत्तमा अनुत्तमाः तेषु'-ऐसा तत्पुरुष नहीं, भाष्यकार कहते हैं- "अनुत्तमेषु तत्पुरुषसमासाश्रञ्कानिवृत्तय आह उत्तमेषु लोकेष्विति" ( छां. पृ. १६५ )। उसी ब्रह्मज्योति की मरीरस्थता दिखाने के लिए कहा है—'इदं वाव'। 'इदं वाव' का अर्थ है—इदमेव। शरीर में त्विगिन्द्रिय-प्राह्म अध्याता और हके हुए श्रोत्र से ग्राह्म घोष ( अन्तर्नाद ) के द्वारा वही ज्योति अनुमित होती है।

संशय - उदाहत श्रुति में 'ज्योतिः' 📭 तेजो द्रव्य का बोधक है ? जपना ब्रह्म का ?

कि तावत्यासम् ? आदित्यादिकमेव ज्योतिःशब्देन परिगृशत इति । कुतः । प्रसिद्धेः । तमो ज्योतिरिति द्दीमौ शब्दौ परस्परप्रतिद्वन्द्विवयौ प्रसिद्धौ । वश्चर्युते । तस्या पवानुप्राहकमादित्यादिकं ज्योतिः । तथा 'वीप्यते' इतीयमपि अतिरादित्यादिविषया प्रसिद्धा । निष्ट कपादिद्दीनं बृह्य 'वीप्यते' इति मुख्यां अतिमर्द्धति । जुमर्याद्रविषया । निष्ट बराबरवीजस्य बृह्यणः सर्वात्मकस्य चौमर्यादा युक्तो, कार्यस्य तु ज्योतिषः परिष्ठिक्षस्य चौमर्यादा स्यात् । 'परो दिवो ज्योतिः' इति श्व बाह्यणम् ।

नतु कार्यस्थापि ज्योतिषः सर्वत्र गम्यमानत्वाद् युमर्यादावस्वमसमध्यसम् । अस्तु तर्यात्रवृत्कृतं तेजः प्रयमजम् । नः अत्रिवृत्कृतस्य तेजसः प्रयोजनाभावादिति । इत्मेष प्रयोजनं यदुपास्यत्वमिति चेत् , नः प्रयोजनाम्तरप्रयुक्तस्यैवादित्यादेकपास्य-स्वदर्शनात् । 'तासां त्रिष्ठृतं त्रिवृतमेकेकां करवाणि' (छा० ६।३।६ ) इति वाविशेष-अतेः । नवात्रिवृत्कृतस्यापि तेजसो युमर्यादृत्वं प्रसिद्धम् । अस्तु तर्हि त्रिवृत्कृतमेष तचेजो ज्योतिःशुद्धम् । नन्कमर्यागपि दिवोऽवगम्यतेऽम्प्यादिकं ज्योतिरिति । नेष दोषः सर्वत्रापि गम्यमानस्य ज्योतिषः 'परो दिवः' इत्युपासनार्थः प्रदेशविशेषपरिष्रहो न विवध्यते । नतु निष्यदेशस्यापि ब्रह्मणः प्रदेशविशेषक्वणना भागिनी । 'सर्वतःपृष्ठेष्य- व्यात्रेष्यस्यते । नतु निष्यदेशस्यापि ब्रह्मणः प्रदेशविशेषक्वणना भागिनी । 'सर्वतःपृष्ठेष्य- व्यात्रेष्यस्यते । ततु विश्वदेशस्यापि ब्रह्मणः प्रदेशविशेषक्वणना भागिनी । 'सर्वतःपृष्ठेष्य- व्यात्रिक्यस्यते । वर्षे व्योतिषः (छा० ३।१३।७) इति च कोक्षेये ज्योतिषि परं क्योतिरभ्यस्यमानं दृष्यते । साक्ष्यिनिमत्ताक्ष्यस्यासा भवन्ति । यथा—'तस्य भृरिति विश्वर पकं विश्वर कमेतदक्षरम् ( वृ० ५।५३) इति । कोक्षेयस्य तु ज्योतिषः प्रसिद्धम- क्रह्मत्वम् ; 'तस्यैषा दृष्टः' (छा० ३।१३।७) 'तस्यैषा भ्रुतिः' इति चौष्यघोषचिशिषः

मामती

मुच्यप्रहणविषये भूतप्राहणस्य-

जीत्सनिकत्वाद्वाक्यस्यतेजोलिक्कोपलम्भनात् । वाक्यान्तरेजानियमात्तवर्षाप्रतिसम्बितः ॥

भामती-व्याद्या

पूर्वपक्ष —यहाँ 'ज्योतिः' व्यागीणी वृत्ति से ब्रह्म का उपस्थापक हो सकता है, किन्तु ''गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः'' (परिभाषेन्दु. पृ ६८) इस न्याय के अनुसार की मुख्य (अभिद्या) वृत्ति के द्वारा उपस्थापित पदार्थ का पहले ग्रहण किया जाता है—

धोत्सर्गिकत्वाद् वान्यस्थतजोलिङ्गोपलम्भनात् । वान्यान्तरेणानियमाद् अर्थाप्रतिसन्धितः ॥

विगत अधिकरणीं में प्रबल का के उपस्थित हो जाने के कारण 'आकाण' और 'प्राण'—इन दोनों शब्दों के द्वारा उनके मुख्यार्थ का ग्रहण न कर गौणार्थ का उपस्थापन किया गया, किन्तु यहाँ 'ज्योतिः' पद के द्वारा तेजोद्रव्यरूप मुख्यार्थ की उपस्थित कराने में कोई बाधक वाक्य-शेषादि नहीं, प्रत्युत तेजोद्रव्य का लिङ्ग (गमक) 'दीप्यते' पद से प्रस्तुत किया गया है, "इदं वाब तद् यदिदमेतस्मिन् पुरुषे ज्योतिः" (छां. ३।१३।७) इस श्रुति के द्वारा कुक्षिस्थ भौतिक ज्योति में उक्त ज्योति का साक्ष्य्यमूलक अध्यास भी यह सिद्ध करता है कि कथित ज्योति तेजोद्रव्य ही है, बहाज्योति नहीं। दूसरी बात यह भी है कि "तदेतद

मवात य प्रवं वेद' ( छा० ३।१३। । इति चारुपफलअवणाद्वहास्वम् । महते हि प्रवाप ब्रह्मोपासनमिष्यते । नचान्यद्पि किबित्स्यवाक्ये प्राणाकाशयज्योतिषोऽस्ति ब्रह्म-स्वतिक्रम् । नच पूर्वस्मिश्वपि वाक्ये ब्रह्म निर्दिष्टमस्ति; 'गायत्री वा इदं सर्वे भूतम्'

#### भामती

कौसेयक्योतिःसाक्य्यं च चक्षुवो क्यवान् भृतो विद्युतो भवतीस्यस्पक्तरः च स्ववाक्ये भूयते । न चातु क्यलनापरनामा वीतिविना तेवो बह्मांच सम्भवति । न कौद्येयक्योतिःसाक्य्यमृते बाह्यांचसी सहाका । न चौल्ययोवलिङ्ग्यर्शनभवज्ञनोवर्थांतेजसोऽन्यत्र ब्रह्मांच्युपपचते । न च महाफवं ब्रह्मोयासनमजीयसे फलाय कल्पते । जीवर्थं तु तेजस्यक्यस्य बाह्यं तेज उपासनमेतस्कलानुक्यं युव्यते । तदेतस्त्रीकिञ्चम् । एतवुपोहलनाय च निरस्तमि मर्व्यावाभारक्यमृत्यस्तम् । इह तिक्रपासकारभाभागत् ।
न च मर्व्यावावस्यं तेजोराशेनं सम्भवति, । च सौर्व्यावेः सावयवस्यन तदेकवेशमर्थ्यावासम्भवात् । नाम् चोपास्यस्थेन विचानात् । ब्रह्मणस्यमवयवस्यावयवोपासनानुपपत्तेः ।

चोपास्यस्येन विचानात् । ब्रह्मणस्यमवयवस्यावयवोपासनानुपपत्तेः ।

परो विचो ज्योतिरिति ज्योतिःशक्यं ब्रह्मांच व्यवस्थापयतीति युक्तम् । । हि सिक्रधानमात्राव् । नाम्

न च वाच्याश्तरेऽधिकरणस्वेन चौः श्रुता विव इति मध्यविष्मृतौ व्याग प्रत्यभितातुम् । अपि च वाक्यास्तरस्यापि ब्रह्मार्थस्यं प्रसाध्यमेव नाचापि सिध्यति तत् कथं तेन नियंतुं ब्रह्मपरतया यस्तः वर इति

#### भामती-व्याख्या

हुं च श्रुतं चेत्युपासीत"। "चक्षुष्यः श्रुतो भवित य एवं वेद" (छां. ३।१३।६) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा इस उपासना का फल केवल चक्षुष्य (दर्शनीय) रूपवान् और लोक-प्रसिद्ध-रूप स्वल्प फल का प्रतिपादन किया गया है, जो कि ब्रह्मोपासना का कदापि नहीं हो सकता, हाँ, उदरस्थ तेज में अध्यस्त बाह्म तेजो धातु की उपासना का यह फल हो जा। है। फलतः ऐसे स्वल्प फल का प्रतिपादन तेजस्तत्व की उपासना का लिज्ज (गमक) है। इसी लिज्ज की पृष्टि के लिए ही अनुकूल तर्क के रूप में "दिवः परम्" ऐसी मर्यादा और "सर्वतः पृष्ठेषु"—इत्यादि आधार-बहुत्व का अभिधान किया गया है। यद्यपि विगत अन्तरधिकरण में आदित्यादि ज्योतिगत मर्यादावस्वादि का निरास किया गया है, तथापि यहाँ उसके निरास का अप्राप्तिरूप निमित्त प्राप्त न होने के कारण मर्यादादि का निरास नहीं किया जा सकता। तेजःसमूह में मर्यादावस्व सम्भव नहीं—ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सौर्यादि तेजोमण्डल सावयव है, अतः उध्वस्थ तेज चुलोक से नीचे न होकर उपर ही रहता है। मर्यादावस्व वा वस्तुतः निर्देश न होकर उपासना के लिए विधान किया गया है। ब्रह्म निरवयव होने के कारण उसमें अवयवशः उपासना नहीं बन सकती। ब्रह्म में अवयव-कल्पना तभी हो सकती है, जब कि अन्य कोई गति (उपाय या मार्ग) न हो किन्तु रावयव तेजो धातु की उपासना मान लेने से ब्रह्मगत अवयव-कल्पना की आवश्यकता नहीं रह जाती।

शहा—"पादीऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि" (छां. ३।१२।६) इस वाक्यान्तर में स्पष्टरूप से ब्रह्म का प्रतिपादन है, क्योंकि त्रिपादरूप विशुद्ध चरणं का अभिधान है, उस वाक्य की सिन्निध के बल पर "यदतः परो दिवो ज्योति।" (छां ३।१३।३) इस वाक्य का 'ज्योतिः' पद ब्रह्मपरक सिद्ध किया जा सकता है।

समाधान — केवल वाक्यान्तर की सिन्निध के पर वाक्यान्तरस्थ पद जी अपने मूख्य (अभिधेय) अर्थ के अवबोधन से विरत नहीं किया जा सकता। "त्रिपादस्यामृतः

इति छम्दोनिदेशात्। अधापि कथंचित्पूर्वस्मिन्वाक्ये ब्रह्म निर्दिष्टं स्यात्, प्रवमि न तस्येद्द प्रत्यमिद्यानमस्ति । तत्र द्वि 'त्रिपादस्यामृतं दिवि' (छा. २।१२।१,६) इति धौरधिकरणत्वेन भ्यते, अत्र पुनः 'परो दिघो ज्योतिः' इति धौर्मर्यादात्वेन । तस्मा-व्याकृतं ज्योतिरिद्द प्राद्यमित्येवं प्राप्ते ब्रमः—

मामवी

कार्य शरमम् । तस्मारोण एव उयोतिर्न ब्रह्मोति प्राप्तम् । तेजःकथनप्रस्तावे तमःकथनं प्रतिपक्षोपम्यासेन प्रतिपक्षाम्तरे वृद्धा प्रतीतिर्भवतीत्येतवर्षम् । चक्षुर्वृत्तेनिरोधकमित्यर्थावरकत्वेन ।

आक्षेताऽज्ञ ■ ननु कार्यस्यापि इति ■ । समाघातंकदेशी बूते ■ अस्तु तर्हि इति ■ । यत्तेजो-षद्मास्यानसंपृक्तं तदित्रवृत्कृतमुष्यते । आक्षेता दूषयति ۞ न इति ۞ । न हि तत् वदिषद्य्युपयुज्यते सर्वास्यविश्वासु त्रिवृत्कृतस्यैवोपयोगादित्यर्थः ।

एकदेशिनः शक्कामाह 🗣 इवमेव इति 🔳 । आक्षेता निराकरोति 🐞 म, प्रयोजनान्तर इति 🔳 ।

## भामती-स्यास्या

दिवि" (छां. ३।१२।१) इस वाक्य में अधिकरणत्वेन श्रुत बुलोक की प्रत्यिभिज्ञा "परो दिवः" (छां. ३।१३।७) इस वाक्य में नहीं हो सकती, क्योंकि इस वाक्य में बु को मर्यादा के रूप में उपस्थित किया गया है, अधिकरण के रूप में नहीं। दूसरी बात यह भी कि "पादोऽस्य सर्वाभूतानि" (छां. ३।१२।६) इस वाक्य में ब्रह्मपरता अभी तक स्टिं नहीं हुई, ता इसके अनुरोध पर "अतः परो दिवो ज्योतिः" (छां. ३।१३।१) इस वाक्य में 'ज्योति' शब्द को ब्रह्मार्थंक क्योंकर माना जा सकता है ? अतः इस वाक्य में ज्योति पद से भौतिक तेज का ही ग्रहण किया जाता है, ब्रह्म का नहीं।

भाष्यकार ने जो तेजोराशि की चर्चा के अवसर पर तम (अन्धकार) का उपन्यास किया है—''तमो ज्योतिरिति होमी शब्दो परस्परप्रतिद्वन्द्विवयो प्रसिद्धी।'' उसका उद्देश्य ज्योति-पदार्थ के स्वरूप को निखारना है, क्योंकि प्रतिपक्ष (विरोधी) पदार्थ के निरूपण से उसके विरोधी पदार्थ के स्वरूप की सुदृढ़ प्रतीति होती है, अतः तम के निरूपण से तेज जा वैश्वद्य किया गया है। तम के लिए जो कहा गया है—'चक्षुवृंत्तिनरोधकम्', उसका तात्पर्य यह नहीं कि तम चाक्षुष वृत्ति का निर्गमन नहीं होने देता. क्योंकि रात्रि के घोर अन्धकार में भी दूरस्य तारक मण्डल तक नेत्र-वृत्ति जाती है, अतः उक्त भाष्य-वाक्य का जाता यह कि विषय वस्तु के स्वरूप को आच्छन्न कर अन्धकार चाक्षुष वृत्ति ना विषय नहीं होने देता।

आक्षेपवादी कहता है—''ननु कार्यस्यापि ज्योतिषः सर्वत्र गम्यमानत्याद् द्युमर्यादावत्त्वमसमञ्जसम्।'' अर्थात् सौर्यादि तेज भी द्युलोक के नीचे सर्वत्र फैला दिखाई देता है, तब उसके लिए द्युलोक के अपर ही है'—ऐसा कहना वयोंकर सम्भव होगा ?

समाधान करनेवाला एकदेशी कहता है—''अस्तु तर्हि अत्रिवृत्कृतं तेजः प्रथमजम्''। जो तेज जल और पृथिवी से असम्पृक्त (असम्बद्ध ) है. उसे अत्रिवृत्कृत तेज कहा जाता है। पश्चीकृत तेज के समान त्रिवृत्कृत तेज सर्वत्र प्रसृत होता है, अत्रिवृत्कृत तेज नहीं, वहीं खुलोक के अधी भाग में नहीं, अतः उसी का उपास्यत्वेन यहाँ निदेश किया गया है।

बाक्षेपवादी उक्त कथन का निरास करता है—''न, अत्रिवृत्कृतस्य तेजसः प्रयोजना-भावात् ॥'' अर्थात् त्रिवृत्कृत तेज ही प्रकाशनादि रूप अर्थाक्रयाकारी या प्रयोजनवान् होता है, अत्रिवृत्कृत तेज अर्थाक्रयाकारी न होने से सत् पदार्थ ही नहीं कहा जा सकता, उसकी उपासना भी सप्रयोजन नहीं कही जा सकती।

# ज्योतिरिह ब्रह्म त्राह्मम्। कुतः ? वरणामिधानात्। पादामिधानादित्यर्थः।

भामती

एकैकां त्रिवृतंत्रिवृतं करवाणीति तेजःप्रभृत्युवासनामात्रविषया श्रुतिनं सङ्कोचियतं युक्तत्ययः। एववेक-विश्वा वृत्ति वरणनामाता पूर्वविक्षा स्रुते। स्र अस्तु तीह् त्रिवृत्कृतमेव इति छ। स्राणिनी युक्ता । यद्यव्याधारबहुत्यञ्जतिमंद्याच्यपि कल्पितोपाधिनिकन्यनां कपश्चिष्ठपण्यते। तथापि गाग कार्ये ज्योतिस्यतिक्षयेनोपवद्यते न तथाऽत्रेत्यत उक्तम् छ उपपन्नतेतराम् इति । छ प्राक्ततं छ। ब्रकृतेर्जातं, कार्यमिति याकत्। एवं प्राप्ते, उच्यते—

सर्वनाम प्रसिद्धार्य प्रसाव्यापंविधातकृत् । प्रसिद्धधपेक्षि सस्युवंचान्यस्यमपकवंति ।।

भामती-व्याख्या

एकदेशी अत्रिनृत्कृत तेज के लिए सप्रयोजनत्व की शङ्का करता है—''इदमेव प्रयोजनं यदुपास्यत्विमिति।'' उपासना भी एक प्रयोजन है, जिसको लेकर अत्रिनृत्कृत तेज को सप्रयोजन कहा जा सकता है।

आक्षेपवादी उस प्रयोजनवत्ता का खण्डन करता है—''न प्रयोजनान्तरप्रयुक्तस्यैवा-दित्यादेश्यास्यत्वदर्शनात्।'' जिस पदार्थं की सृष्टि का कुछ प्रयोजन होता है, ऐसी आदित्यादि ज्योति ही उपास्य हो सकती है। अत्रिवृत्कृत तेज की न सृष्टि प्रयोजनवती है और न उपासना। ''तासां त्रिवृतं त्रिवृत्तमेर्ककां'' सामान्यतः 'तेज, जल और पृथिवी'—इन तीनों भूतों के त्रिवृत्करण की प्रतिपादिका है, इस श्रुति का केवल तेजरूप उपास्य मात्र के त्रिवृत्करण में

तात्पर्यं सीमित करना उचित नहीं।

अतिवृत्कृत तेज का पक्ष दूषित हो जाने पर परम समाधाता (पूर्वपक्षी) अपना मन्तव्य प्रस्तुत करता है—''अस्तु तिंह त्रिवृत्कृतमेव तेजः प्रथमजम्''। यद्यपि त्रिवृत्कृत तेज सर्वत्र व्याप्त है, केवल द्युलोक के ऊर्व्य भाग में सीमित नहीं किया जा सकता, तथापि उपासना के लिए वैसा आरोप मात्र किया जा सकता है, किन्तु ब्रह्म सर्वथा निरवयव है, उसमें वैसी कल्पना भागिनी (युक्ति-पुक्त) नहीं। ''विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु''—इत्यादि वाक्यों के द्वारा जो आधार-बहुत्व का प्रतिपादन किया गया है, वह यद्यपि ब्रह्म में भी कल्पित उपाधियों के द्वारा कथित्रत् उपपन्न हो सकता है, तथापि कार्यात्मक सावयव ज्योति में आधारबहुत्व का सामञ्जस्य सुसंगत और अत्यन्त सरल मार्ग से हो जाता है, भाष्यकार कहते हैं—''आधारबहुत्वश्रुतिः कार्ये ज्योतिषि उपपद्यतेतराम्।''

यह कहा जा चुका है कि विवादास्पद ज्योति में उदरस्थ भौतिक ज्योति का सारूप्य भौतिकत्व-साधक है, उसी के कार्यभूत ऊष्मा और घोष का शरीर में भान होता है, इसकी ही उपासना का चक्षुष्य (दर्शनीयता) जैसा स्वत्य फल माना जा सकता है, "गायत्री बा इदं सर्व भूतम्" (छां॰ ३।१२।१) इस पूर्व के वाक्य में भी ब्रह्म का प्रकरण नहीं, केवल गायत्री छन्द का निर्देश है, अतः प्रकरण को देखते हुए भी ज्योति पद को ब्रह्मपरक नहीं माना जा सकता। पूर्व वाक्य में कथन्वित् ब्रह्मपरत्व की कल्पना कर लेने पर भी उसकी इस ज्योति-वाक्य में प्रत्यिक्ता नहीं होती। फलतः प्रक्रान्त 'ज्योति' पद प्राकृत (प्रकृति-क्रान्त भौतिक) ज्योति का ही अभिधायक सिद्ध होता है।

सिद्धान्त — सर्वनाम प्रसिद्धार्थं प्रसाध्यार्थंविघातकृत्। प्रसिद्धचपेक्षि सत् पूर्ववाक्यस्थमपकर्षेति।। पूर्वेस्मिन्हि वाक्ये चतुष्पाद्वहा निर्दिष्टम्—'तावानस्य महिमा ततो ज्यायाँ अ प्रणः । पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि' ( छा॰ ३।१२।६ ) इत्यनेन मन्त्रेण । 🗖 यचतुष्पदो ब्रह्मणिक्षपादमृतं चुसंबन्धिक्षपं निर्दिष्टं, तदेवेह चुसंबन्धान्निर्दिष्टमिति

मामती

तद्वसात् सेन नेयानि तेबोल्सिङ्गान्यपि श्रुवम् । ब्रह्मच्येव प्रचानं हि अक्षच्छव्यो न तत्र 🛚 ॥

जोत्सिनिकं तावत्तवः प्रसिद्धार्यानुवावकत्वं यद्विविविश्वित्तर्थयपूर्वार्याववीयनस्यभावात्प्रध्यावयति ।

वस्याहिताकोरिकांनृहान् वहेत् यस्योभयं हविरास्तिमार्छोदिति । यत्र पुनस्तत्प्रसिद्धमन्यतो न क्यञ्जिवाध्यते, ता वचनानि त्वपूर्वत्वाविति सर्वनाम्नः प्रसिद्धार्यत्वं वलावपनीयते । यथा यदाग्नेयोऽष्टाकपाको
भवतीति । तविह परो विवो ज्योतिरिति यच्छन्दसामर्थ्याद् सुमर्व्यादेनापि ज्योतिया प्रसिद्धनेन
भवितस्यम् । न स्व तस्य सम्मानामा प्रसिद्धिरस्ति । पूर्ववावये च सुसम्बन्धि त्रिपाद् सद्यप्रसिद्धमिति
प्रसिद्धयपेक्षायां तदेव सम्बन्ध्यते । न स्व स्व प्रसिद्धार्थस्य तस्येन प्रश्यमित्राने तद्विक्षेयणस्य

मामती-व्याख्या

तद्बलात् तेन नेयानि तेजोलिङ्गान्यपि ध्रुवम् । ब्रह्मण्येव प्रधानं हि ब्रह्मच्छन्दो न तत्र तु ॥

"यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीष्यते" (छा॰ ३।१३।७) इस वाक्य में 'यत्' पद सर्वनाम है, 'सर्वनाम पद प्रसिद्धार्थक होते हैं'—यह एक औत्सिंगक (स्वाभाविक) नियम है। अतः 'यत्' पद किसी प्रसिद्धार्थं का अनुवादक होता है, अत एव 'यत्' पद लिखादि विधि-विभक्ति युक्त वाक्य की अज्ञातार्थ-बोधकत्वरूप विधिणिक्ति (विधायकता को नष्ट कर देता है, जैसे—"यस्याहिताक्नेरिक्नगृंहान् दहेत्", "यस्योभयं हिवरातिमाच्छेंत्" (तै॰ बा॰ ३।७ १।७) इत्यादि वाक्यों में विधायकत्व नहीं माना जाता। श्री कुमारिल भट्ट कहते हैं—

"येषामारुयातमञ्दानां यच्छन्दाद्युपबन्धनात् ।

विधिशक्तिः प्रणश्येत् ते सर्वत्राभिधायकाः ॥" (तं. वा. पृ. ४३३)

'यत्' पद का योग होने के कारण उक्त वाक्यों में "दहेत्" और "आच्छेंत्" —ये दोनों पद विघायक नहीं माने जाते । यहाँ बादि शब्द से आमन्त्रण विभक्ति, उत्तमपुरुष, यदि शब्दादि का ग्रहण किया जाता है, अतः "अहेर्बुहिनय मन्त्रं मे गोपाय" (तै. ब्रा. १।२।१।२६), "यदि सोममपहरेयु:" इत्यादि वास्य विधायक नहीं, 'अनुवादक ही माने जाते हैं ]। यदादि पदों का योग रहने पर मी विधीयमान पदार्थ की अन्यतः प्राप्ति नहीं होती, उन वाक्यों में विधायकत्व माना जाता है—''वचनानि त्वपूर्वत्वात् तस्माद्यथोपदेशं स्युः'' (जे. सू. ३।४।२१)। वर्षात् यद्यपि यदादि सर्वनाम पद प्रसिद्धायं के परामशी होते हैं, तथापि जहाँ विधित्सित कर्म की वाक्यान्तर के द्वारा प्राप्ति ( ज्ञप्ति ) नहीं होती है, वहाँ सर्वनाम पद प्रसिद्धार्थ-परामशीं नहीं माना जाता और सर्वनाम-घटित वचन को विधायक माना जाता है, भवति" ( ते. सं. पौर्णमास्यां चाच्यतो जैसे —''यदाम्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां २।६।२।३) इस वाक्य के द्वारा अमावस्था और पूर्णिमा—दोनों तिथियों में अष्टकपाल-संस्कृत पुरोडाशद्रव्यक कर्म का विधान किया जाता है एवं दूसरे वाक्य के द्वारा हिव का नागरूप निमित्त प्रस्तुत किया जाता है कि जिस यजमान की सायं और प्रातः दोनों कालों की दूध-दिक्षिप दोनों हिवयों का नाम हो जाता है, वह अग्निदेव की मान्ति के लिए एक नैमित्तिक कर्म करे। प्रकृत में 'यदतः' इस नाम्य का घटकीभूत 'यत्' पद भी जिस बुलोक के ऊर्घ्यलोकस्थ ज्योति का कथन बता है, वह भी कहीं प्रसिद्ध (किसी प्रस्यभिकायते । तत्परित्यज्य प्राइतं ज्योतिः कल्पयतः प्रकृतद्दानाप्रकृतप्रक्रिये प्रसज्ये-याताम् । न केवलं ज्योतिर्वाक्य पव ब्रह्मानुवृत्तिः, परस्यामि शाण्डिल्यविद्यायामनुः वर्तिष्यते ब्रह्म । तस्मादिह ज्योतिरिति । प्रा प्रतिपत्तव्यम् । यत्तुक्षम् — 'ज्योतिर्दीय्यतं' इति चतौ शब्दौ कार्ये ज्योतिषि प्रसिद्धाविति । नायं दोषः; प्रकरणाद्बह्मावगमे सत्य-

### भामती

विभक्त्यर्थस्थान्यतामानेणान्यता युक्तः । एवं च स्ववास्यस्थानि तेजोलिङ्गान्यसमञ्ज्ञसानीति बद्दाच्येव गर्भायतस्थानि, गर्मितानि च भाव्यकृता । च ज्योतिर्वद्धाविकार इति ज्योतिर्वा महावेपरूष्यते । च वा प्रकाशमान्यचनो ज्योतिःशस्यः, च वा महाजि मुख्यः, इति ज्योतिर्वह्मिति सिद्धम् । अ प्रकृतहाना- प्रकृतप्रक्रिये इति । प्रसिद्धचर्पकायां पूर्ववास्यगतं प्रकृतं सक्षिहितमप्रसिद्धं तु कल्यं न प्रकृतम् । अस एक्षेकं अ कल्ययत इति च । सम्बंशम्यायभाह अ न केवलम् इति । च परस्यापि बद्धानो नामाविप्रती-

# भामती-व्याख्या

समीपस्थ वास्य में चिंत ) होना चाहिए। आगम को छोड़कर अन्य किसी भी प्रमाण के हारा उस ज्योति की प्रसिद्धि नहीं। "पादोऽस्य सर्वा भूतानि" ( छां. ३।१२।६ ) इस पूर्व वाक्य में चुलोक-सम्बन्धी त्रिपाद ब्रह्म प्रसिद्ध है, अतः उसी का सम्बन्ध "यदतः परो दिवः" इस वाक्य की ज्योति से पर्यवसित हो जाता है। यह जो कहा गया कि पूर्व वाक्य में 'यु' शब्द सप्तम्यन्त और इस वाक्य में 'दिवः' यह पन्तम्यन्त है, अतः दोनों में प्रत्यिमज्ञा नहीं हो सकती । वह कहना उचित नहीं, क्योंकि "सत्त्वप्रधानानि नामानि -इस न्याय के अनुसार प्रकृत्यर्थं प्रधान और प्रत्ययार्थं गौण होता । प्रत्ययार्थं की प्रधानता जो प्रसिद्ध है, वह कृत् कौर सदित प्रत्ययों को ही विषय करती है। बुरूप प्रधानार्थं की एकता 🗪 प्रस्यभिक्रात है, तब प्रत्ययार्थरूप गोणार्थ का भेद उसकी एकता को भङ्ग नहीं कर सकता। इसी प्रकार इस वाक्य में 'दीप्यते'—इस्यादि तेज के लिङ्गों का भी सामञ्जस्य ब्रह्मरूप ज्योति में हो जाता है। भाष्यकार ने 'ज्योति' पद से उपलक्षित ब्रह्म में सामञ्जस्य स्थापित करते हुए कहा है-"दीव्यमानकार्यज्योतिरुपलक्षिते ब्रह्मण्यपि प्रयोगसम्भवात्।" अथवा ज्योतिः शब्द यहा प्रकाशमात्र का वाचक है, प्रकाश है-ब्रह्म, अतः 'ज्योति' पद की प्रधान (अभिधा) वृत्ति ही ब्रह्म से प्रसिद्ध हो जाती है। भाष्यकार ने जो कहा है—"प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये प्रसज्ये-याताम्" । वहाँ प्रसिद्धार्थिको 'यत्' से धटित "यत्परो दिवः" (छां. ३।१३।७) इस वाक्य के समीप में पठित 'त्रिपादस्यामृतं दिवि' ( छां. ३।१२।६ ) इस वाक्य की प्रतिपाद्य बह्य वस्तु का 'प्रकृत' पद से ग्रहण किया गया है। उसकी अपेक्षा अप्रसिद्ध पदार्थं कल्पनीय होने के कारण अप्रकृत है, अस एव भाष्यकार ने कहा है-"कल्पयतः"। 'ज्योतिः' पद । ब्रह्म ग्रहण करने में सन्दंश-न्याय दिखाया गया है—''न केवलं ज्योतिर्वाक्य एव ब्रह्मानुवृत्तिः, परस्यामि शाण्डिल्यविद्यायामनुवित्रिष्यते ब्रह्म' । आशय यह है कि ''त्रिपादस्यामृतं दिवि'' (छां शिश्श् ) इस पूर्व के एवं शाण्डिल्य ऋषि-द्वारा प्रतिपादित "सर्व सल्वदं ब्रह्म, तब्बलानिति शान्त उपासीत" (छां. ३।१४।१) इस पर वाक्य में जब ब्रह्म ही चिंतत है, प्यदतः परो दिवो ज्योति'' ( छां. ३।१३।७ ) इस मध्यपाती वाक्य में भी 'ज्योतिः' पद से ब्रह्म का ही प्रतिपादन मानना होगा, क्योंकि सन्दंश (सँड्सी ) में जकड़ी हुई वस्तु जैसे सँड्सी के दोनों दाँतों से बाहर नहीं जा सकती, सँड्सी को जहाँ भी ले जाया जाय, मध्यपाती वस्तु को वहीं ही जाना पड़ता । वैसे ही जब पूर्व और उत्तर वाक्यों में ब्रह्मपरता निश्चित है, तब मध्य वान्य में भी ब्रह्मपरता माननी होगी।

नयोः शब्दयोरिवशेषकत्वात् । दोष्यमानकार्यज्योतिवपलक्षिते ब्रह्मण्यपि प्रयोगसंमवात् । 'येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः' (तै० ब्रा० ३।१२।९।७) इति च मन्त्रवर्णात् ।
बहा,—नार्यं ज्योतिःशब्दश्चसुर्वृत्तेरेवानुमाहके तेजसि वर्तते; अन्यत्रापि प्रयोगदर्शनात् ।
'वाचैवायं ज्योतिवास्ते' ( बृ० ४।३।५ ), 'मनो ज्योतिर्जुषताम्' (तै० ब्रह्म० १।६।३।३ ।
इति च । तस्माद्ययत्कस्यचिद्वमासकं तत्तज्ज्योतिःशब्देनामिधीयते । तथा सति
ब्रह्मणोऽपि चतन्यकपस्य समस्तज्ञगदवभासहेतुत्वादुपपन्नो ज्योतिःशब्दः । 'तमेव
मान्तमनुभाति सर्वे । ॥ ॥मा सर्वमित्रं विभाति' (कौ० २।५।१५ ) 'तद्दवा ज्योतिवां
ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम्' ( बृ० ४।४।१६ ) इत्यादिश्रतिभ्यश्च ।

यद्प्युक्तं—चुमर्याद्त्वं सर्वेगतस्य ब्रह्मणो नोपपचत इति । अश्रोच्यते,— सर्वगत-स्यापि ब्रह्मण उपासनार्थः प्रदेशिवशेषपरिप्रहो न विरुच्यते । नन्नृक्तं निष्पदेशस्य ब्रह्मणः प्रदेशिवशेषकल्पना नोपपचत इति । नायं दोषः; निष्पदेशस्यापि ब्रह्मण उपाधिविशेष-संबन्धात्प्रदेशिवशेषकल्पनोपपच्तः । ना॥ हि—आदित्ये, चक्षुषि, हृद्य, इति प्रदेश-विशेषसंबन्धीनि ब्रह्मण उपासनानि श्र्यन्ते । पतेन 'विश्वतःपृष्ठेषु' इत्याधारबहुत्वमुप-पादितम् । यदप्येतदुक्तं,—औष्ण्यघोषाभ्यामनुमिते कौक्षेये कार्यं ज्योतिष्यस्यस्यमान-स्वात्परमिप दिवः कार्यं ज्योतिरेव-इति,—तद्प्ययुक्तम् ; परस्यापि ब्रह्मणो नामादि-प्रतीकत्ववत्कौक्षेयज्योतिःप्रतीकत्वोपपत्तः । 'दृष्टं च श्रुतं चेत्युपासीत' इति तु प्रतीक्रम् ह्रारकं दृष्टत्वं श्रुतत्वं च भविष्यति । यदप्युक्तमल्प्रक्तश्रवणाश्च ब्रह्मित,-तदनुपपन्नम् ।

नामती
इतिश्च । जोने हि ज्योतिर्जीवभावेनानुप्रविष्टस्य परमारमनो विकारः, जीवाभावे देहस्य शैर्यात् ,
जीवतश्चीक्याक्तायते । तस्मात्तरप्रतीकस्योपादानमुषपञ्चम् । तन निगदव्याक्यातं भाष्यम् ॥ २४ ॥

## भामती-व्याख्या

यह जो पूर्वंपक्ष की ओर से कहा गया था कि प्रकृत ज्योति को ब्रह्मात्मक नहीं कह सकते, क्योंकि यह उदरस्य कार्यरूप ज्योति में अध्यस्त मानी गई है, ब्रह्म कहीं पर भी अध्यस्त नहीं हो सकता, अन्यथा उसमें मिध्यात्व प्रसक्त होगा। वह कहना संगत नहीं, क्योंकि जैसे अध्यास-स्थल पर 'इदं रजतम्'—ऐसा समानाधिकरणता का व्यवहार होता है, वैसा ही "नाम ब्रह्मोत्युपासते" (छां. ७।१।५) इस प्रकार प्रतीकोपासना-विधायक वान्यों में भी होता है। अन्य पदार्थ की भावना से अन्य पदार्थ की उपासना को प्रतीकोपासना कहा जाता है, जैसे विष्णु की भावना से पाषाण, ब्रह्म की भावना से नाम या ज्योति आदि की उपासना। फलतः कौक्षेय ज्योति को प्रतीक मान कर बह्य की उपासना हो जाती है। नाम-रूपादि प्रपन्त ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म का जैसे प्रतीक होता है, वैसे ही उदरस्थ तेज भी मरीर में जीवभावेन प्रविष्ट ब्रह्म का ही कार्य है, अतः कौक्षेय ज्योति को ब्रह्म का प्रतीक मानने में कोई अनुपपत्ति नहीं। शरीर में जीव के न रहने पर शरीर शीतल पड़ जाता और जीव के रहने पर उष्णता रहती है, इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा उदरस्थ तेज को जीव का विकार (कार्य) माना जाता है। शेष भाष्य अत्यन्त सुगम है। [ "दृष्टं च श्रुतं च" (छां. ३।१३।८) इत्यादि श्रुतियों से प्रतिपादित दृष्टत्व और श्रुतत्व ब्रह्म में साक्षात् नहीं, अपितु कौक्षेय ज्योति के माध्यम से ही सम्भव होता है। यह जो कहा गया कि इस उपासना का 'बक्षुष्यत्व ( दर्शनीयत्व ) रूप फल अत्यन्त स्वल्प होने के कारण इस उपासना को ब्रह्मोपासना नहीं कह सकते । वह कहना भी संगत नहीं, क्योंकि ब्रह्म की उपासना का 'इतना ही का है'-ऐसा इयत्ता का अवधारण कहीं नहीं किया गया। वस्तु-स्थित यह है कि जहाँ

निह इयते फलाय ब्रह्माश्रयणीयं, इयते नेति नियमहेतुरस्ति । बिह निरस्तसर्वविशेष-संबन्धं परं ब्रह्मात्मत्वेनोपदिश्यते, तत्रैककपमेव फलं मोक्ष इत्यवगम्यते, यत्र विशेषसंबन्धं प्रतीकिषद्येषसंबन्धं वा ब्रह्मोपदिश्यते, तत्र संसारगोचराण्येवोश्यावचानि फलानि दश्यम्ते—'अञ्चादो वसुद्यानो विन्दते वसु य प्रवं वेद' (बृ० ४।४१२४) इत्याख्यासु श्रुतिषु । यद्यपि न स्ववाष्ये किचिज्ज्योतिषो ब्रह्मत्विक्समस्ति, तथापि पूर्वं-सिम्बाष्ये दश्यमानं ब्रह्मीतव्यं भवति । तषुक्तं स्वकारेण—'ज्योतिक्करणामिषानाद्' इति । कथं पुनर्वाक्यान्तरगतेन ब्रह्मसंनिघानेन ज्योतिःश्रुतिः स्वविषयाच्छक्या प्रच्याव्यतुम् है नेष दोषः; 'यदतः परो दिचो ज्योतिः' इति प्रथमतरपितने यच्छक्वेन सर्वनाम्ना युसंबन्धात्प्रत्यभिक्षायमाने पूर्ववाक्यनिर्दिष्टे ब्रह्मणि स्वसामध्येन परामृष्टे सत्यर्थाज्ज्योतिःशब्दस्यापि ब्रह्मविषयत्वोपपत्तेः । तस्माविद्व ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिपन्तव्यम् ॥ २॥ ॥

छन्दोऽमिधानाञ्चेति चेत्र तथा चेतोर्पणानगदात्

तथा हि दशंतम् ॥ २५ ॥

णा यदुकं, - पूर्वस्मिन्नपि वाक्ये न ब्रह्मामिहितमस्ति, 'गायत्री वा इदं सर्वे मृतं यदिदं किच' ( छा० ३।१२।१ ) इति गायत्र्यास्यस्य छन्दसोऽभिहितत्वादिति —

मामती

पूर्वेवाक्यस्य हि ब्रह्मार्थः वे सिद्धे स्थावेतवेवं, न । तव्ब्रह्मार्थमपि तु गायत्र्यर्थम् । 'गायत्री वा इवं सर्वे' भूतं यविवं किन्न' इति गायत्री प्रकृत्येवं श्रूयते 'त्रिपावस्थामृतं विवि' इति ।

पर समस्त विशेष सम्बन्ध-रहित ब्रह्म का जीवाभिन्नत्वेन उपदेश किया जाता है, वहाँ विविध फल न होकर मोक्षरूप एव विध ही फल माना जाता है, किन्तु जहाँ पर गुण-विशेष या प्रतीकादि विशेष पदार्थों के सम्बन्ध से ब्रह्म का उपदेश किया जाता है, वहाँ पर विविध सांसारिक फल ही अभिहित किए गए हैं, जंसे—"अन्नादो वसुदानो विन्दते वसु य एवं वेद" (बृह. उ. ४।४।२४) इत्यादि । यद्यपि "यदतः परो दिवो ज्योतिः" (छां. ३।१३।७) इस वाक्य में ज्योति पदार्थं की ब्रह्मात्मता का सूचक कोई लिङ्ग नहीं, तथापि पूर्वं के "त्रिपाद-स्यामृतं दिवि" (छां. ३।१२।६) इस वाक्य में अवस्थित ब्रह्म के गमक लिङ्ग का ग्रहण सूत्रकार ने किया है—"ज्योतिश्वरणाभिधानात्" (ब्र. सू. १।१।२३)। चरणाभिधानात् का अर्थं है—त्रिपादभिधानात् । यहाँ यह प्रक्रन उठता है कि वाक्यान्तर में गृहीत ब्रह्म-लिङ्ग के द्वारा वाक्यान्तर स्थ ज्योतिः" पद को अपनी मुख्यार्थ-बोधकता से विश्वत क्योंकर किया जा सकता है ? इस प्रक्रन का उत्तर यह है कि इस वाक्य में 'यत्'—इस प्रसिद्धार्थंक सर्वनाम पद एवं द्यु पदार्थं की प्रत्यभिज्ञा के बल पर पूर्व वाक्यस्थ जो त्रिपाद् ब्रह्म यहाँ परामृष्ट होता है, उसका सम्बन्ध सामर्थ्य या योग्यता को ध्यान में रख कर 'ज्योतिः' पद के साथ पर्यवसित हो जाता ॥ । फलतः यहाँ 'ज्योतिः' पद के द्वारा ब्रह्म का ग्रहण करना चाहिए] ॥ २४॥

प्रेपस—पूर्व के ["त्रिपादस्यामृतं दिवि" (छां २।१२।६) इस ] वाक्य में ब्रह्मपरता का निश्चय हो जाने पर ही "यदतः घरो दिवो ज्योतिः यहाँ ब्रह्म का परामर्शं और 'ज्योतिः पद की ब्रह्मपरता का निश्चय हो सकता है, किन्तु पूर्व वाक्य ब्रह्मपरक न होकर त्रिपदा गायत्री छन्द का बोधक है, क्योंकि "गायत्री वा इदं सर्वं भूतं यदिदं किच" (छां. २।१२।१) हा प्रकार गायत्री छन्द का प्रकरण उठा कर "त्रिपादस्यामृतं दिवि"

(छां. ३।१२।१) ऐसा कहा गया है।

तरपरिहर्तन्यम् । कथं पुनश्छन्दो अभिघानाम् ब्रह्माभिहितमिति शक्यते वक्तं ? यावता 'ताघानस्य महिमा' इत्येतस्यामृचि चतुष्णाद् ब्रह्म दिश्चतम् । नैतदस्ति, 'गायत्री वा इदं सर्वम्' इति गायत्रीमुपक्षम्य तामेव भूतपृथिचीशरीरहृदयवाक्ष्राणप्रभेदैर्व्याक्याय 'सैषा चतुष्पदा षड्विघा गायत्री तदेतहचाम्यन्तं तावानस्य महिमा' इति तस्यामेव

## भामती

मन्याकाशस्तित्वकृष्टावित्यनेनेव गतायंगेतत् । तथाहि । तावानस्य महिनेत्यस्यामृति वृद्धाः वृद्धाः कृष्णाः कृष्णाः । तैव व तदेतदृवाभ्यनृक्तित्यनेन सङ्ग्रमिता अद्यालिङ्गम् । एवं गायत्रो वा इवं सर्वमित्यवारसिकः वेशमात्रस्य ।।। त्र सर्वत्वमृष्णवाते । त च भूतपृष्विवीशरोरहृदयवाक्ष्राणात्मत्वं गायत्रधाः स्वक्ष्पेण सम्भवति । त च बृद्धपुष्णवसम्बन्धित्वसम्बन्धिः ।। तस्मावृगायत्रीहारा बह्याच एवोपासमा न गायत्रधाः इति पूर्वजेव गतार्थत्वादनारस्भणीयमेतत् । न च पूर्वभ्यायस्मारणे सूत्रसम्बर्भ एतावान् युक्तः ।

अत्रोचपते — अस्त्यधिकराक्षुः । तवाहि — गायत्रीहारा बह्योपासनेति कोऽवंः । गायत्रीविकारोपा-चिनो ब्रह्मण उपासनेति । न च तबुपाधिमस्तवधिक्षप्रस्य सर्वात्मस्यम् , उपाधेरवच्छेवात् । न हि चटाविक्षमनं नभोऽनविष्ठमनं भवति । तस्मावस्य सर्वात्मस्याविकं स्तुस्यवं', तहुरं गायत्रया एवास्तु स्तुतिः कथाचित् वावामा। 'वारवे गायत्री वाग्वा हुदं सर्वं भूतं गायति च त्रायति च' इस्माविश्वृतिभ्यः ।

### भामती-ध्याख्या

शहा -इस प्रकार के पूर्व पक्ष का परिहार तो 'आकाशाधिकरण' से ही किया जा सकता है कि जैसे 'आकाश' पद से घटित वास्य में ब्रह्म का लिङ्ग (असाधारण धर्म) देख कर यह निश्चय किया कि आकाश के माध्यम से ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, वैसे ही "तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः। पादोऽस्य सर्वा भूतानि जिपादस्यामृतं दिवि" (छां. ३।१२।६) इस ऋचा में बहा को चतुष्पाद कहा गया है और इसी ऋचा के द्वारा 'गायत्री' पद की ब्रह्म में संगमनिका की गई है - "सेवा चतुष्पदा गायत्री, तदेतद् ऋचाध्य-नूक्तम्" (छां. २।१२।१)। अतः यही ऋचा ब्रह्म का लिङ्ग (बोधक) है। इसी प्रकार "गायत्री वेदं सर्वम्" ( छां. ३।१२।१ ) इस श्रुति के द्वारा अभिहित सर्वरूपता गायत्री छन में नहीं बन सकती, क्योंकि उसका कलेवर अक्षरों के सिन्नविशमात्र में सिमटा हुआ है, वह जगत् का रूप क्योंकर होगी ? 'सा येयं पृथिवी", "सा यदिदमस्मिन् पुरुषे शारीरमस्मिन् हीमे प्राणाः", "इद वाव तद्यदिदमस्मिनन्तः पुरुषे हृदयम्" (छा. ३।१२।२-४) इन श्रुति वाक्यों के द्वारा अभिहित पृथिवीप्राणादिरूपता भी कथित गायत्री छन्द में साक्षात् सम्भव नहीं हो सकती और न "पन्त ब्रह्मपुरुषाः" (छां. ३।१३।६) इस वास्य के द्वारा प्रतिपादित पत्तवस्यपुरुष-सम्बन्धित्व इस गायत्री में बन सकता है, परिकेषतः गायत्री के द्वारा बहा की ही उपासना मिद्ध होती है, जो कि विगत आकाशाधिकरण से गतार्थ हो जाती है, इसके लिए इस ज्योतिरधिकरण के आरम्भ की क्या आवश्यकता? 'पूर्वाधिकरण का रमरण दिलाना ही इस अधिकरण का उद्देश्य है'-ऐसा कहना भी संगत नहीं, क्योंकि इतने उद्देश्य के लिए इतने बड़े सूत्र-सन्दर्भ का निर्माण युक्ति-युक्त नहीं कहा जा सकता।

समाधान — इस सूत्र में पूर्वपक्षी की इतनी ही आश्रद्धा नहीं, अपितु अधिक आश्रद्धा यह है कि 'गायत्री द्वारा ब्रह्मोपासना' का तात्पर्य यह है कि 'गायत्री विकाररूप उपाधि के द्वारा ब्रह्म की उपासना किन्तु गायत्रीरूप उपाधि से अविच्छिन्न ब्रह्म सर्वात्मक या अनविच्छन्न स्वरूप नहीं ही सकता, श्योंकि घटादि उपाधियो से अविच्छन्न आकाश कभी व्यापक या अनविच्छन्न नहीं होता, अतः यहाँ सर्वात्मत्व का कथन केवल स्तुत्थर्थक है। स्तुत्थर्थक सर्वत्व गा समन्वय तो किसी-न-किसी प्रकार गायत्री छन्द में भी हो सकता है, जैसा कि श्रुति कहती

भ्याक्यातकपायां गायत्र्यामुदाहतो मन्त्रः कथमकस्माद् ब्रह्म चतुन्पादिमद्भ्यात्? योऽपि तत्र 'यह तद्ब्रह्म' ( छा० ३।१२।५,६ ) इति ब्रह्मग्रब्दः, सोऽपि छन्द्सः प्रकृतत्वाच्छन्दो-विषय प्रच 'य पतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद' ( छा० ३।११।३ ) इत्यत्र हि वेदोपनिषदमिति स्थाचक्षते, तस्माच्छन्दोभिधानाच ब्रह्मणः प्रकृतत्विमिति चेत् ,—नेष दोषः, 'तथा खेतोऽपंणनिगदात्' तथा गायत्र्याक्यच्छन्दोह्वारेण तद्युगते ब्रह्मणि खेतसोऽपंणं विक्तः समाधानमनेन ब्राह्मणधाक्येन निगद्यते —'गायत्री वा इदं सर्वम्' इति । न ह्यक्षरसंनिवशमात्राया गायत्र्याः सर्वात्मकत्वं संभवति । तस्माद्यद्गायत्र्याख्यविकारेऽनुगतं जगः

#### भामती

तथा च 'गायत्री वा इदं सर्वभ्' इप्युपक्षमे गायत्रवा एव हृदयादिभिन्यांक्या, व्याक्यायं च 'सैदा चतुष्यदा वर्षिणा गायत्री इत्युपसंहारो गायत्र्यामेव समक्षमो भवति । ब्रह्मांच ह्व सर्वमेतदसमक्षसमिति यहेतद् ब्रह्मोति ह्व ब्रह्मांववच्छन्दोविषय एव, यथैतां ब्रह्मोपनिषदिमस्यत्र वेदोपनिषदुच्यते । तस्माव्गायत्रीच्छन्दो-जीभणानाम्च ब्रह्माविषयमेतविति प्राप्तम् ।

एवं प्राप्तेऽभिषीयते । ॐ न ■ कुतः ? ■ वाचा वेतोऽपंगनिगवात् ॐ । शायत्र्येख्यक्छन्तोह्वारेग गायत्रीक्पविकारानुगते बहाजि वेतोऽपंगं विससमायानमनेन बाह्मजवाक्येन निगधते । एतवुक्तं नवति — न गायत्री बहाजोऽवक्छेविका, उत्पलस्येव नील्स्वं, येन तदविक्षित्रमन्यत्र न स्थाववक्छेविवरहात् । किन्तु मांच तद् बहा सर्वास्मकं सर्वकारणं तस्त्वक्ष्पेणशाक्योपदेशमिति तहिकारगायत्रीद्वारेणोपलक्षते । गायत्र्याः सर्वक्षक्रन्दो च्याःच च सवनत्रयक्याप्त्याःच हिजातिहृतीयक्षन्यत्रन्ती तया च श्रुतेविकारेषु मध्ये

#### भामती-व्यास्या

है—''वाग् वै गायत्री, वाग् वै सर्वं भूतं गायति च त्रायते च'' (छां. ३।१२।१)। ''गायत्री वा इदं सर्वम्'' (छां. ३।१२।१) ऐसा उपक्रम करके वाक्, प्राणादिरूपों में गायत्री की ज्याख्या प्रस्तुत की गई, उसके अनन्तर उपसहार किया गया—''सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री'' (छां. ३।१२।५)। यह सब कुछ गायत्री छन्द में ही उपपन्न होता है, ब्रह्म में नहीं। ''यह तद् ब्रह्म'' छां. ३।१२।६) यहां पर 'ब्रह्म' भव्दं प्रयुक्त हुआ है, उसका अथ है—'वेद', जैसे कि ''एतामेवं ब्रह्मोपनिषदम्'' (छां. ३।११।३) यहाँ 'ब्रह्मोपनिषत्' का अर्थ वेदगुह्मम् (वेद-रहस्य या वेदोपनिषत्) किया गया है। फलतः गायत्री छन्द का यहाँ अभिधान होने कारण ब्रह्मोपासना का विधान नहीं किया जा सकता।

सिद्धान्त - उक्त पूर्वपक्ष का निरास करने के लिए सूत्रकार ने कहा है—न, क्योंकि गायत्री संज्ञक छन्द के द्वारा तदनुगत ब्रह्म में चित्त के अर्पण (उपासन) का इस ब्राह्मण वाक्य में प्रतिपादन हुआ है। तात्पर्य यह है कि जैसे 'नीलमुत्पलम'—यहाँ पर नीलत्व ( नील वर्ण) उत्पल्ल ( कमल ) का अवच्छेदक है, वैसे गायत्री ब्रह्म का अवच्छेदक ( विशेषण ) नहीं कि तदवच्छित्र ब्रह्म में व्यापकता अनुपपन्न हो। जो सर्धात्मक ( व्यापक ) ब्रह्म है, उसका स्वरूपण उपदेश या उपासन सम्भव नहीं, अतः गायत्रीरूप विकार के द्वारा वह ब्रह्म उपलक्षित होता है। सभी विकार-वर्ग में गायत्री मन्त्र प्रधान है, क्योंकि गायत्री छन्द सब छन्दों में व्याप्त है, सोमयाग के तीनों सवनों [ प्रातः, माध्यन्दिन एवं सार्य तीनों कालों में अनुष्ठीयमान तीनों अभिषवों ] में प्रयुक्त एवं द्विष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वंश्य पुरुषों के द्वितीय जन्म का साधक है [ ताण्डच महा ब्राह्मण ६।४) में एक शाख्यायिका ाती है कि पहले सभी जन्म चार-चार अक्षरों ह होते थे। जगती छन्द सोम लता लाने के लिए खुलोक गया, अपने तीन जन्म वहीं छोड़ कर लोट गाया, किन्दुम् छन्द गया और वह भी अपना एक अक्षर वहीं छोड़ कर असफल लौटा, किन्तु गायत्री छन्द गया, वह वहाँ जगती एवं तिष्टुम् के

रकारणं ब्रह्म, तबिह सर्वमित्युच्यते ? ॥॥ 'सर्व सविवदं ब्रह्म' ( ख्रा॰ ३११४१ ) इति । कार्यं च कारणाव्व्यतिरिक्तमिति धक्यामः—'तदनन्यत्वमारम्भणशृद्धाविभ्यः' ( ब्र॰ २१११४ ) ॥॥॥ । तथान्यत्रापि विकारद्वारेण ब्रह्मण उपासनं दृश्यते —'पतं ह्यंव बहुचा महत्युक्ये मीमांसन्त पतमग्रावध्वर्यंव पतं महावते छन्दोगाः' ( पे० भा॰ ३१२१३१२ ) इति । तस्मादिस्त छन्दोऽभिधानेऽपि पूर्वस्मिन्वाक्ये चतुष्णाद् ब्रह्म निर्दिष्टम् ॥ तदेव ज्योतिर्घाक्येऽपि परामृश्यत उपासनान्तरविधानाय ।

अपर आह—साक्षादेव गायत्रीशध्देन ब्रह्म प्रतिपाधते, संस्थासामध्यात्। थथा गायत्री चतुष्पदा षडक्षरैः पादैः, तथा ब्रह्म खतुष्पात्। तथाम्यत्रापि छन्दोऽभिः

## भामती

प्राचान्येन द्वारस्वीयपत्तेः । न जात्रीपलक्षणाभावेन नीपलक्यं प्रतीयते, न हि जुन्हतेनीपलिति कण्डक्यं कुण्डलियोगेऽपि पक्षारप्रतीयमानमप्रतीयमानं भवति । तद्र्पप्रस्थायनमात्रीपयोगिस्वादुपलक्षणानामनवण्छे-वकस्थात् ।

तदेवं गायत्रीशस्यस्य मुख्यावरेवे गायत्र्या बह्योपलक्ष्यतः इत्युक्तं, सन्त्रति तु गायत्रीशस्यः संस्थासामान्यावृगीण्या वृक्ष्या बदाण्येव वर्ततः इति वर्शयति ■ अपर शाह इति ⊕ । तथाहि—पदसरेः पावर्येषा गायत्री चतुष्यदा एवं बह्यापि चतुष्याद् । सर्वाणि हि भूतानि स्थावरलञ्जासाम्यस्येकः जार । विवि खोतनवित चैतन्यक्षे स्वारमनीति यावत् । त्रयः पादाः । अथवा विज्या हाले त्रयः पादाः । तथाहि श्रुतिः —'इदं ■ तथाऽयं वहिर्षा पुष्णावाकाशतस्ति तथा तस्य जागरितस्थानं जाग्रत् वस्त्रमं वाद्यान्

## भामती-अ्यांस्या

द्वारा छोड़े गए चारों अक्षर और सोम लता लेकर आया। तब से गायत्री छन्द आठ अक्षरों का हो गया। याजिकों ने सोम याग आरम्भ किया, उसके माध्यन्दिन सवन में त्रिष्टुम् की प्रार्थना पर गायत्री ने उसे बुला लिया, तब से वह गायत्री के आठ अक्षरों को मिला कर ग्यारह अक्षरों का हो गया। तृतीय (साय सवन में जगती की प्रार्थना पर गायत्री ने उसको भी आमन्त्रित कर दिया, से जगती छन्द गायत्री और त्रिष्टुम् के ग्यारह अक्षरों को अपने एक अक्षर में मिला कर बारह अक्षरों वाला हो नया। इस प्रकार सभी छन्दों और तीनों सवनों की व्याप्ति गायत्री में अवगत होती है। गायत्री मन्त्र ही हिजत्व का सम्पादक है—

मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीय मौज्ञिबन्धनम् । तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्यं च्यते ॥ ( मन्. २।१७० )

प्रथम जन्म माता की कुक्ति और द्वितीय जन्म गायत्री से होता है ]। विशेषण के न होने पर विशिष्ट की अन्यत्र सत्ता ( सर्वेरूपता या व्यापकता ) नहीं मानी जाती किन्तु उपलक्षण के न होने पर उपलक्ष्य पदार्थ की सत्ता अन्यत्र नहीं मानी जाती — यह बात नहीं, क्योंकि कुण्डल के न रहने पर भी कुण्डलोपलक्षित कण्ठ (ग्रीवा) प्रतीयमान होता है, क्योंकि उपलक्षण पदार्थ अपने उपलक्ष्य पदार्थ के पूर्ण स्वरूप का परिचायकमात्र होता है, उसका अवच्छेदक नहीं होता। इस प्रकार 'गायत्री' शब्द मुख्यार्थ होकर बहा का उपलक्षक है—यह सिद्ध किया गया है।

वन 'गायत्री' शब्द संख्या-सामान्यरूप गुण को लेकर गौणी वृत्ति के द्वारा ब्रह्म का बोधक है—यह मत दिखाने के लिए भाष्यकार कहते हैं— ''अपर आह साक्षादेव गायत्रीशब्देन ब्रह्म प्रतिपाद्यते''। जैसे गायत्री के छ: छ: अक्षरवाले चार पाद होते हैं, वैसे ही ब्रह्म के भी चार पाद हैं—सभी स्थावर-जङ्गम जगत् मिल कर ब्रह्म का एक पाद (चतुर्थ अंशा) है। शेष तीन पाद दुलोक (प्रकाशात्मक स्व-स्वरूप) में अवस्थित हैं। अथवा यहाँ 'दिवि' का धायी शब्दोऽर्थान्तरे संस्थासामान्यात्रयुज्यमानो दृश्यते । तद्यथा-'ते वा पते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश सन्तस्तत्कृतम्' इत्युपक्रम्याह 'सेषा विराडकादी' । छा० ४।३।८ ) इति । अस्मिन्यसे बहीसामिहितमिति न छन्दोऽभिधानम् । सर्वथाप्यस्ति पूर्वस्मिन्दास्ये प्रकृतं ब्रह्म ॥ २५ ॥

भूतादिपादव्यपदेशोपमत्तेश्रीवम् ॥ २६ ॥

इतश्चेवमभ्युपगन्तभ्यमस्ति, पूर्वस्मिन्वाक्वे प्रकृतं ब्रह्मति । यतो भूतादीम्पादा-म्ब्यपदिशति । भूतपृथियोशरीरहदयानि हि निर्दिश्याह —'मेगा बतुष्पदा वह्विधा गायत्री' इति । नहि ब्रह्मानाश्रयणे केवलस्य छन्दसी भूताद्यः पादा उपपद्यन्ते । अपि

भामती पदार्थान् वेद समाध्यं वाव ॥ योऽयमन्तःपुरुव जाकाञः? वरीरमम्य इत्यर्थं, 'तद्वि तस्य स्वप्नस्वानं तथाऽयं 💵 स योऽयमःतहंदय आकाशः' हृदयपुण्डरीक इत्थर्षः, तद्धि तस्य सुषुहिस्यानम् । तदेतत् 'त्रिपाबस्यामृतं विवि' इत्युक्तम् । तदेवं चतुष्पास्वसामान्यादृगायत्रीशब्देन ब्रह्मोच्यते इति । 🖷 अस्मिन् 🖷 बह्ये वाभिहितम् इति 🖶 । बह्मपरस्वावभिहितमिस्युक्तम् ॥ २५ ॥

 विविधा इति 
। भूतपृथिवीशरीरहृदयवाक्ष्राणा इति वद् प्रकारा गायत्रधास्य व्रक्षणः श्यम्ते — "पञ्च ब्रह्मपुरुषा इति च हृदयसुषिव ब्रह्मपुरुषश्चितिब्रह्मसम्बन्धितायां विविक्षतायां संभवति" । अस्यार्थः — हृदयस्यास्य ऋलु पञ्च सुवयः, पा छिहाणि । तानि च देवैः प्राणादिभी रचयभाणानि स्वर्गे-प्राप्तिद्वाराणीति वेबसुषयः । तथाहि, हृवयस्य यत् प्राङ्मुलं छित्रं तत्स्यो यो बायुः स प्राणस्तेन हि प्राय-जकाले सञ्चरते स्वर्गलोकं, स एव चक्षुः स एवादिस्य इत्यर्षः । 'जादिस्यो ह 🗎 •वाह्यः प्राजः' इति

भामती-व्याख्या अर्थ है—'आकाशे'। ब्रह्म के तीन पाद आकाश में स्थित हैं, जैसा कि श्रुति कहती है—"यह तद् बह्योतीदं वाव तद्योऽयं बहिर्धा पुरुषादाकाशः" ( छां. ३।१२।७ )। इस श्रुति में त्रिपाद् अमृत ब्रह्म को जो पुरुष के बाहर अवस्थित भूताकाशस्वरूप कहा गया 👢 वह केवल स्तुत्यर्थक 📗। वस्तुत भूताकाश जागरित प्रपन्द्योपलक्षित चिदाकाश का आधार है, क्योंकि जागता हुआ यह आत्मा बाह्य (शरीर के बाहर अवस्थित) पदार्थों को जानता है, ''बां गा स योऽयमन्तः पुरुष आकाशः ( छां. ३।१२।८ ) यहाँ 'अन्तः' शब्द का अर्थं 🖟 'शरीरमध्ये'। शरीर 📗 अन्दर स्थित आकाश पुरुष के स्वाप्न प्रपश्च का आधार एवं "अयं वाव स योऽयमन्तर्हृदय आकाशः" ( छां. ३।१२।९ ) यहाँ 'अन्तर्हं दये' का अर्थ भाष्यकार ने 'हृदयपुण्डरीके' किया है, व्योंकि वह पुरुष की सुष्पि का आश्रय है। अर्थात् जाग्रत्, स्वप्न और सुष्पि के अभिमानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ —ये तीनों जिसके पाद (पद्यते गम्यतेऽनेन इति पादो गमकः) हैं, ऐसा तुरीय तत्त्व आकाश में विराजमान है। इस प्रकार चतुष्पात्त्वरूप संस्था की समानता को लेकर 'मायत्री' शब्द के द्वारा ब्रह्म अवगमित होता है। भाष्यकार ने जो कहा है-अस्मिन् पक्षे ब्रह्मवाभिहितम् ।' उसका तात्पर्यं है —'गोण्या वृत्त्या बोधितम्'।। २४ ।!

"संषा चतुष्पदा पड्विधा गायत्री" (छा. ३।१२।१) इस श्रुति से पूर्व कथित भूत, पृथिवी, शरीर, हृदय, वाक् और प्राण—ये हा गायत्रीसंज्ञक ब्रह्म के प्रकार वर्णित हैं। भाष्यकार ने जो कहा है—"पञ्च ब्रह्मपुरुषाः ( छां. ३।१३।६ ) इति च हृदयादिसुषिषु ब्रह्मपुरुषश्रुति ब्रह्मसम्बन्धितायां विविधितायां सम्भवित"। इसका आशय यह 🖥 कि शरीर में रहनेवाले इस हृदय के पाँच देव-सुषि ( छिद्र ) हैं, उन्हें देव-सुषि इस लिए कहा जाता है प्राणादि पाँच देवताओं के द्वारा अभिरक्षित हैं। वे छिद्र ही स्वर्ग-प्राप्ति के द्वार हैं। (१) इस हृदय के पूर्वी छिद्र (द्वार ) में अवस्थित जो वायु है, उसे प्राण कहते हैं, क्योंकि वह 'प्राग् ■ ब्रह्मानाश्ययणे नेयसृक् संबध्येत—'तावानस्य महिमा' इति । अनया हि श्रृष्ट्या स्वर्-सेन ब्रह्मेवाभिधीयते, 'पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यासृतं दिवि' (छा० ३।१२।५) इति सर्वात्मत्योपपत्तेः । पुरुषस्केऽपीयसृग्बह्मपरतयेष समाम्नायते । स्सृतिश्च ब्रह्मण प्यंक्पतां दश्यति—'विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्' (गी० १०।४२) इति, 'यह तद् ब्रह्म' (छा० ३।१२।७ । इति च निद्शः । प्यं सित मुख्यार्थ उपपचते । 'पञ्च ब्रह्मपुरुषाः' (छा० ३।१२।६ ) इति च हृदयसुषिषु ब्रह्मपुरुषध्रतिर्वह्मसंबन्धितायां विविधातायां संभवति । तस्मादस्ति पूर्वस्मिन्वाक्ये ब्रह्म मकृतम् । तदेव ब्रह्म ज्योति-व्यक्तिये घुसंबन्धात्मत्यभिक्षायमानं प्रामुख्यत इति स्थितम् ॥ २६॥

उपदेशमेदान्नेति चेब्रोमयस्मिबप्यविरोधात् ॥ २७ ॥

यद्ण्येतदुक्तं पूर्वत्र — 'त्रिपादस्यामृतं दिवि' इति सप्तम्या चौराधारत्येनोपदिष्टा; इह पुनः 'अथ यदतः परो दिवः' इति पञ्चम्या मर्यादात्येन, तस्मादुपदेशभेदाश्च तस्येह प्रत्यभिष्ठानमस्तोति, तत्परिहर्तं व्यम् । अत्रोध्यते — नायं दोषः; उमयस्मिष्ठप्य- विरोधात् । उमयस्मिष्ठपि सप्तम्यन्ते पञ्चम्यन्ते चोपदेशे न प्रत्यभिष्ठानं विरुध्यते । यथा लोके वृक्षाप्रसंबदोऽपि इयेन उमयथोपदिश्यमानो हश्यते, वृक्षाप्र श्येनो

भामती

श्रुतेः । अय योऽस्य विक्रमः सुविस्तत्स्यो वायुविद्योवो व्यानः । तत्सम्बद्धं भोत्रं तण्यन्त्रमाः । 'मोत्रेण
सृष्टा विश्वश्रन्त्रमास्त' इति श्रुतेः । अय योऽस्य प्रत्यङ्मुखः सुविस्तत्स्यो वायुविद्योवेऽपानः स व वाक्
तत्सम्बन्धात्, वाक् वाग्निरिति । 'वाग्वा अग्नि' इति श्रुतेः । अय योऽस्योवङ्मुखः सुविस्तत्स्यो वायुविद्योवः ॥ समानः, तत्सम्बद्धं ननः, तत्यर्जन्यो देवता । ॥ योऽस्योव्यः सुविस्तत्स्यो वायुविद्योवः
स उवानः । पावतलावारम्योव्यं नयनात् ■ वायुस्तवाधारस्याकाको देवता । ते वा एते ■ सुवयः ।
तत्सम्बद्धाः पञ्चहार्वस्य बद्धायः पुरुषा न गायत्रयामसरसित्रवेशमात्रे समवन्ति, किन्तु ब्रह्मध्येवेति ।।२६॥

॥ या लोके इति ■ । यवाधारस्यं मुख्यं विवस्तवा कषश्चिन्सम्यवा व्याक्येया । यो हि क्येनो

भामती-व्याख्या
अनिति'—इस व्युत्पत्ति के आधार पर मरण-काल में स्वर्गलोक की बोर संचरण करता है।
वही (प्राण) चक्षु है, वही आदित्य कहा गया है—"आदित्यो ह वै बाह्यः प्राणः"
(प्रक्रितो. ३।८)। (२) इस हृदय के दक्षिण-द्वार पर व्यानसंज्ञक वायु है, वही श्रोत्र है, वही चन्द्रमा है—"श्रोत्रण सृष्टा दिशश्चन्द्रमाश्च" (ऐत. १.७।१)। (३) इस हृदय के पश्चिम द्वार पर अपान नाम की जो वायु है, वही वाक् है, वही अग्न है—"वाग्वा अग्नः" (ऐत. १।४)।
(४) इस हृदय के उत्तर-द्वार पर समान नाम की जो वायु है, वही मन है, वही पर्जन्य (वृष्टि) है—"मनसा सृष्टा आपश्च वरुणश्च" (ऐत. १।७।६)। (१) इस हृदय के उर्ध्वमुख द्वार पर जो वायु है, वही उदान कहरुगता है, क्योंकि वह पाद-तल है उपर की दिशा में उत्क्रमण करता है। वही (उदान) आकाश है। ये पाँच द्वार हैं, इनके पाचों द्वार-पालों को ब्रह्म पुरुष वैसे हो कहते हैं, जैसे राज-द्वार के द्वार-पालों को राज-पुरुष। यह सब कुछ उपपादन केवल अक्षर-सित्रवेशरूप गाम्त्री में उपपन्न न होकर ब्रह्म में ही समझस होता है, अतः यहाँ 'गायत्री' शब्द ब्रह्मपरक ही सिद्ध होता है। २६।।

पूर्वंपक्षी ने जो कहा था कि ''त्रिपादस्यामृतं दिवि'' (छां ३।१२।१) यहाँ पर 'द्युं भव्द सप्तम्यन्त और ''यदतः परो दिवः'' (छां. ३।१३।७) इस वाक्य में 'द्युं' शब्द पश्चम्यन्त है, अतः उपदेश-भेद होने के कारण दोनों की एकता प्रत्यिभज्ञात नहीं। उसका परिहार यह किया जाता है कि ''विवक्षातः कारकाणि भवन्ति''—इस न्याय के अनुसार एक ही अर्थ में

वृक्षाधारपरतः श्येन इति च। एवं दिव्येव सद्ब्रह्म दिवः परिमन्युपिद्श्यते । अपर बाह - यथा लोके वृक्षाप्रेणासंबदोऽपि श्येन उमयथोपिद्श्यमानो दृश्यते, वृक्षाप्रे श्येनो वृक्षाधारपरतः श्येन इति च। पत्रं च दिवः परमिष सद् माम दिवीत्युपिद्श्यते । तस्माद्स्ति पूर्वनिर्दिष्टस्य ब्रह्मण इह मत्यभिक्षानम् । अतः परमेव ब्रह्म ज्योतिःशव्दमिति सिद्यम् ॥ २७ ॥

# ( ११ प्रतर्दनाधिकरणम् । स० २८-३१ )

प्राणस्तथाऽनुगमात् ॥ २८॥

अस्ति कौषोतिकिब्राह्मणोपनिषदीन्द्रप्रतर्दनाख्यायिका—'प्रतर्दनो ह वैदेवोदा-

#### भामती

वृक्षाप्रे वस्तुतोऽस्ति स च ततः परोऽप्यस्येव । अर्वाग्भागातिरिक्तमध्यपरभागस्यस्य तस्येव वृक्षात्परतोऽव-स्थानात् । एवं च बाह्यद्युभागातिरिक्तशरीरहादंद्युभागस्यस्य अद्याणो बाह्याव् धुभागात् परतोऽवस्थानमुप-पक्षम् । यदा तु मर्ट्यादेथ मुख्यतया प्राधान्येन विवक्षिता तदा लक्षणयाऽऽधारत्वं व्याख्येयम् । यथा गङ्गायां घोष इत्यत्र सामीप्याविति । तविवमुक्तम् क अपर आह इति क्ष । • एव दिवः परमपी-त्युक्तम् ।। २७ ।।

> अनेकलिङ्गसन्वोहे जानाच्या कि भवेत्। लिङ्गिनो लिङ्गमिस्यत्र चिन्स्यते प्रागचिन्तितम् ॥

मुख्यप्रामबीवदेवताब्रह्मणाममेकंदो लिङ्गानि बहूनि संप्लबन्ते, तस्कतमदत्र लिङ्गा, लिङ्गाभासञ्च

#### भामती-व्याख्या

विभिन्न कारकों का प्रयोग बाधक नहीं, जैसे कि लोक में वृक्ष की चोटी पर बैठे श्येन पक्षी के लिए दोनों प्रकार का प्रयोग देखा जाता है—"वृक्षाग्रे श्येनः", 'वृक्षाग्रात् परतः श्येनः'। अर्थात् आधाररूप अर्थ की विवक्षा में सममी मुख्यार्थक और पञ्चमी लाक्षणिक है क्योंकि जो श्येन वृक्ष के शिखर पर वस्तुतः बैठा है, वह वृक्ष से परे भी अवस्थित है। आश्य यह है कि वृक्षाग्र कोई एक विन्दु नहीं, अपितु नीचे उपर की शाखा-प्रशाखाओं ■ व्याप्त एक ऐसा भ्रुर-मुट है, जहाँ बैठा श्येन पक्षी अपनी निचली शाखा की अपेक्षा ऊपर स्थित है। इसी प्रकार बाह्य द्यु (आकाश ) भाग से अतिरिक्त शरीरस्थ हार्दाकाश में अवस्थित ब्रह्म का बाह्याकाश की अपेक्षा परतः अवस्थान उपपन्न हं। जब मर्यादा (अपादानता) विवक्षित होती है, तब पञ्चमी मुख्यार्थक और लक्षणा वृक्ति से आधारार्थक सप्तमी का समन्वय वैसे ही किया जा सकता है, जसे 'गङ्गायां घात्रः' —यहां सप्तमी का पर्यवसान सामीप्यार्थ को लेकर हो जाता है, भाष्यकार ने यही कहा है—"अपर आह दिवः परमिप सद्ब्रह्म दिवीति उपदिश्यते" ॥ २७ ॥

# विषय वस्तु

अनेकिङ्गसन्दोहे बलवत् कस्य कि भवेत्। लिङ्गिनो लिङ्गमित्यत्र चिन्त्यते प्रागचिन्तितम्।।

[ अनेक पदार्थों के लिङ्गों ( गमकों ) का एकत्र समावेश उपलब्ध होने पर किस पदार्थ का लिङ्ग प्रबल है—यह यहाँ विचार किया जाता ह, इसका पहले विचार नहीं किया गया है ] अर्थात् मुख्य प्राण, जीव, देवता और ब्रह्म के लिङ्ग यहाँ प्रतीयमान है, उनमें

सिरिन्द्रस्य प्रियं जामोपजगाम युद्धेन च पौरुषेण ख' इत्यारभ्याम्नाता। तस्यां अयते — 'स होवाच प्राणोऽस्मि प्रहातमा तं मामायुरमृतमित्युपास्स्य' इति । तथोत्तर- जापि 'अथ खलु प्राण पप प्रहातमेदं ग्ररीरं परिगृद्धोत्थापयति' (कौ० ३११,२,३) इति । तथा 'न वाचं विजिज्ञासीत वकारं विद्याद्' इति । अन्ते च 'स एष प्राण एव ॥॥॥॥। नन्तोऽजरोऽमृतः' (कौ० ३१८) इत्यादि ।

#### भामती

कतमित्यत्र विचार्यते । म जायमगेंद्रत एव प्राम इत्यत्र विचारितः । स्यावेतत्—हितसमपुरवार्थसिद्धश्च निविल्लभूणहृत्याविषापपरामशंभ्य प्रशास्मत्यं जानम्वाविश्व न मुक्ये प्राणे सम्भवन्ति । तथेव ताथु जर्मे कारयति, एव लोकाविषितिरत्याद्यपि । जीवे तु प्रशास्मत्यं कर्षाश्चःद्भवेवितरेवां त्यसम्भवः । वस्तृत्वश्च वावकरणव्यापारवस्यं यद्यपि परमात्मित स्वक्षेण न सम्भवति तथाप्यमम्थणसिद्धवहुत्रह्यालिङ्गविरोधाज्वीवद्वारेण बह्यच्येव कथित् व्याख्येयम्, जीवस्य बह्यजीऽभेवात् । तथा च श्रुतिः —'यद्वाचानभ्यृवितं येम वागभ्युवते तदेव बह्य व्यं विद्धि' इति वाग्यवनस्य बह्य कारणमित्याह । वारीरथारणमिय यद्यपि मृक्यमाणस्यैव तथापि प्राणव्यापारस्य परमात्मायस्थात्यस्थात्यस्य एव । यद्यपि चात्रेग्वदेवताया विग्रहबागा लिङ्गमस्ति, तथाहि, इन्द्रधामगतं प्रतर्वनं प्रतीन्त्र खवाच । मामेव विज्ञानीहोत्युपक्रम्य, प्राणोऽस्मि प्रशास्मत्यस्थात्मान्यस्थात्याः । प्रक्षात्मान्यस्थात् । प्रशास्मत्यस्थात्वान् ।

भामती-ज्यास्या

किसका लिङ्ग सत् और किसका असत् (लिङ्गाभास) है—यह यहाँ विचारणीय है। यह विचार पूर्वोक्त "अत एव प्राणाः" (इ. सू. १।१।८) इस अधिकरण से गतार्थ ,नहीं, क्यों कि वहाँ ब्रह्म-लिङ्ग के अनुरोध पर 'प्राण' शब्द की केवल ब्रह्मपरता स्थिर की गई है, ब्रह्म और

अब्रह्म के लिङ्गों की प्रबलता-दुबंलता का विचार नहीं किया गया।

शहा—"सत्यं हीन्द्रः स होवाच—यामेव विजानी होतदेवाहं मनुष्याय हिततमं मन्ये। स यो मां विजानी यानास्य केन च कर्मणा लोको मीयते—न मातृबधेन, न पितृबधेन, न स्तेयेन, न भूणहत्यया" (कौ. उ. ३।१) इस प्रकार इन्द्र ने प्रतदंन के प्रति जो हिततम पुरुषायं-सिद्धि, भूण-हत्यादि निष्ठिल पापों का अक्ष्लेष, प्रज्ञात्मस्य और अमृतत्व का प्रतिपादन किया है, वह वायु-विकारात्मक मुख्य प्राण में समञ्जस्य नहीं होता। "एष साधु कर्म कारयित", "एष लोका धिपतिः" (कौ. उ. ३।८) इत्यादि सामर्थ्यं भी मुख्य प्राण में नहीं घटता। जीव में प्रज्ञात्मत्व का कथं चित् समन्वय हो जाने पर भी अन्य धर्मों की उपपत्ति नहीं होती। परमात्मा (ब्रह्म) में यत्यपि वक्तृत्व (वाक्ष्यापारवक्त्व) साक्षात् नहीं, तथापि ब्रह्म के लिङ्कों (असाधारण धर्मों) जा बाहुल्य उपलब्ध होने के कारण वक्तृत्वादि कितप्य धर्मों का भी ब्रह्म में जीव के द्वारा उपपादन कर लेना चाहिए, क्योंकि जीव ब्रह्म से अभिन्न होता है। "यद् वाचानश्युदित येन वागश्युद्यते, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि" (केन. ११४) यह श्रुति वाक्ष्यवहार की कारणता ब्रह्म में बता रही है। शरीर-धारणरूप जीवत्व यद्यपि मुख्य प्राण का धर्म है, तथापि प्राणादि का व्यापार परमात्मा के अधीन ही होता है, अतः प्राण-धारकत्व का योग ब्रह्म से भी किया जा सकता है।

यद्यपि प्रतदंन के उपदेष्टा इन्द्र में देवतात्व के सूचक विग्रहवत्त्वादि धर्म चिंतत हैं, क्योंकि इन्द्र-लोक में गए प्रतदंन को इन्द्र ने 'मामेव विज्ञानीहि'—ऐसा बारम्म करके "प्राणोऽस्मि प्रज्ञातमा"—इस प्रकार अपने में प्राणरूपता का उपदेश किया है, जिससे यह बत्यन्त स्पष्ट हो जाता है, कि विग्रहवान् इन्द्र की यहाँ प्राणरूपेण उपासना विवक्षित है। प्रजातमता मा सामञ्ज्ञस्य तो इन्द्र देवता में हो ही जाता है, क्योंकि देवगणों में प्रज्ञा या

तत्र संदायः -िकमिह प्राणशब्देन वायुमात्रमिभधीयते, उत देवतात्मा, जिथः, अथवा परं ब्रह्मेति ? नतु 'अत क्ष्राणः' इत्यत्र वर्णितं प्राणशब्दस्य ब्रह्म-परत्वम् । इहापि च ब्रह्मिलक्षमिस्त — 'आनन्दोऽजरोऽमृतः' इत्यादि । कथिमिह पुनः संशयः संभवति ? अनेकलिक्षदर्शनादिति ब्रमः । न केवलिमिह ब्रह्मिलक्षमेघोपलम्यते, सिन्ति होतरिलक्षान्यपि—'मामेच विज्ञानीहि' (कौ० ३।१ ) इतीन्द्रस्य वचनं देवताः त्रमिलक्षम् । इतं शरीरं परिशृद्धोत्थापयतीति प्राणलिक्षम् । 'न वाचं विजिद्धासीत वकारं विद्याद् इत्यादि जीवलिक्षम् । अत उपपन्नः संशयः तत्र प्रसिद्धेवायुः प्राण इति प्राप्ते

भामती

सामव्यांतिशयाक्वेग्नस्य हिततमपुरुवावंहेतुत्वमि । मनुष्याधिकारस्याक्छास्त्रस्य देवान् प्रस्यप्रवृत्तेभूं वहत्याविपापापरामशंस्योपपत्तेः । लोकाविपत्यं वेग्नस्य लोकपालस्वात् । आनन्वाविकपत्यं च स्वर्गस्यैवानावस्वात् । 'माभूतसंप्लवं स्थानममृतस्वं हि भाष्यते' इति स्मृतेश्चामृतस्विमग्नस्य । स्वाष्ट्रमहनिमस्याद्याः

विम्नहक्ष्यते स्तुतिस्तत्रैवोपपद्यते । तथापि परमपुरुवार्यस्यापवर्गस्य परम्नद्वानावन्यतोऽनवासेः
परमानन्वकपस्य मुख्यस्यामृतस्वस्यावास्त्वस्य च महाकपाव्यभिचारावद्यास्त्रस्यक्षभूरुनश्च पराचीन्द्रेऽनुपपत्तीः । नावाच वेवताया आस्पनि प्रतिबुद्धस्य चरमदेहस्य वामवेवस्येव प्रारक्षविपाककर्माशयमात्रं भोगेन
क्षपयतो महाक एव सर्वमेतस्कल्यत इति विम्नहविग्नजीवप्राणवायुपरिस्थागेन महावात्र प्राणकाश्चं प्रतीयत

अत्रोक्यते —'यो वे प्रापः सा पता पा वा प्रसा स प्रापः सह होतावस्मिन् शरीरे जाता

भामती—स्पास्या

ज्ञान की अप्रतिहत (अबाध ) शिंक होती है। इन्द्रादि विशेष शिंक-सम्पन्न होने 
कारण हिततम (परम ) पुरुषार्थ के हेतु भी माने जाते हैं। भ्रूण-हत्यादि-ज्ञानत पाप का सम्बन्ध भी इन्द्रादि देवगणों के साथ नहीं होता, क्योंकि विधि-निषेधात्मक शास्त्रों के अधिकारी त्रैवणिक मनुष्य ही माने जाते हैं, देवगण नहीं। इन्द्र लोकपाल देवता होने के कारण लोकाधिपति कहा जाता है। स्वर्ग सुखक्ष है, अतः स्वर्गाधिपति को आनन्दरूप कहा जाता है। स्वर्ग सुखक्ष है, अतः स्वर्गाधिपति को आनन्दरूप कहा जाता है। "आभूतसम्दलवं स्थानममृतत्वं हि भाष्यते"—इस परिभाषा के अनुसार त्रिलोक्यन्तर्गंत भूतों के प्रलय-पर्यन्त रहनेवाले स्वर्गादि लोकों को अमृत (अनम्बर) कह दिया गया है, अतः औपचारिक अमृतत्व भी इन्द्र में घट जाता है। इन्द्र ने जो अपनी स्तुति करते हुए कहा है—''त्वाष्ट्रमहनम्', वह स्तुति विग्रहधारी इन्द्र देवता में ही उपपन्न होती ॥।

तथापि परमपुरुष। थंरूप मोक्ष का साधन ब्रह्म-ज्ञान से भिन्न इन्द्रदेवतादि का ज्ञान नहीं होता। परमानन्दरूपता एवं मुख्य (अनीपचारिक) अमृतत्व—ये दोनों धर्म ब्रह्मरूपता से अध्यभिचरित हैं। जिस प्राण तत्त्व के साथ उपासक के शरीर का बहुल सम्पर्क ( ब्र. सू. १११२९ में ) बताया गया है "अध खलु प्राण एवं प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगृद्धा उत्यापयित" (की. उ. ३१३) ऐसा प्राण बाह्य इन्द्र नहीं हो सकता, अपितु ब्रह्म ही हो सकता है। इन्द्र ने प्रतदंन को जो उपदेश दिया है कि "मामेव विजानीहि" वह इन्द्र ने अपने आप में ब्रह्मरूपता का वैसे ही साक्षात्कार करके दिया है, जैसे वामदेव ने अपने अन्तिम जन्म में ब्रह्मरूपता का वैसे ही साक्षात्कार करके दिया है, जैसे वामदेव ने अपने अन्तिम जन्म में शिष्ठ। । ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मरूप हो जाता है, उसमें ब्रह्म के लिङ्कों का समन्वय समुचित ही माना जाण है। फलतः प्रकृत में विग्रहधारी इन्द्र, जीव और प्राण वायु को छोड़ कर 'प्राण' खब्द ब्रह्म को ही कहता है, इस प्रकार पूर्व पा के उठने का यहाँ कोई अवसर ही नहीं, अतः गा अधिकरण के आरम्भ की कोई आवश्यकता नहीं है।

उच्यते—प्राणकाव्यं ब्रह्म विक्रेयम् । कुतः ? तथा अनुगमात् । तथा हि — पौर्वापर्येण पर्याक्षोच्यमाने वाक्षे वदार्थानां समन्वयो ब्रह्मपति पद्मपर उपसम्यते । उपसमे तावत् 'वरं वृजीष्य' वतीष्ट्रेणोक्तः प्रतर्दनः पदमं पुरुषार्थं वरमुपविक्षेप —'स्वमेव मे वृजीष्य यं त्यं मनुष्याय हिततमं मन्यसे इति । वस्मे हिततमत्वेनोपदिश्यमानः प्राणः क्यं परमात्मा न स्यात् ? जाव्या परमात्मानाहिततममाहित्ततममाहित्रिकः, 'तमेव विदि-

#### भामती

सहोत्कामतः' इति यस्वैन । जनस्मन उपास्पत्तमुक्तं सस्वैत प्राणस्य । सहोत्कमनमुख्यते ।

त बहुत्व्यभेवे द्वित्रकां, न सहभायः, न जोतकमनम् । तस्त्राहायुरेव ।।।। जीवश्र । सह
प्रवृत्तिनिवृत्त्या अस्योकत्त्रमनयोदपर्चारतं यो वे । इत्यादिना । आनन्यामराजरायहतपायस्याद्यम्य
वैद्याणि प्राणे अतिव्यन्ति । तस्माद्यवायोगं त्रव एवाजोपास्थाः। न जैव वाक्यभेदो दोवमावहति ।
वाक्यार्थातगरस्य पदार्थाववमपूर्वकत्यास् । पदार्थानां कोक्तेन मार्नेण स्वातःत्र्यात् । तस्माद्यपास्यभेवादुः
वासात्रीविष्यमिति पूर्वः ।।

सिद्धान्तस्तु—सत्यं पदार्जावगमोषायो वाक्यार्जावगमः, स प पदार्जावगमपराज्येव पदानि, अपि त्वेकवाक्यार्जावगमपराज्ये । तमेव श्वेकं वाक्यार्णं पदार्जावगममस्तरेज न शक्नुवन्ति कर्त्तुमित्यन्तरा वाक्यार्जावगमयन्ति, का पदानि विक्षिष्टकार्जावबोधनश्वरसाम्येव वस्त्वद्वायकोपनिपातामानार्थ-बोधपरतां नीयन्ते । वशक्कः—'सम्भक्त्येकवाक्यत्वे वाक्यमेवश्च नेव्यते' इति ।

तेम वयोपांशुयाववान्ये जामितादोवोपक्रमे तत्प्रतिसमायामोपसंहारे वेकवानपत्याय प्रजा-

#### शामती-स्थास्या

समाजान—''यो वे प्राणः सा प्रज्ञा या वा प्रज्ञा स प्राणः सह ह्योताविस्मन् अरिरे वसतः सहोत्कामतः'' (की. उ. ३।३,४) इस श्रुति के ह्वारा जिस प्राण की प्रज्ञारूपेण उपासना प्रतिपादित है, उसी प्राण का प्रज्ञा के साथ-साथ वास और उत्क्रमण कहा गया । बह्य प्राण से अधिक तत्त्व है, उसमें न तो 'वसतः' और 'उत्क्रामतः' का द्विवचन उपपश्च होता है, न सहवास और न सह उत्क्रमण। जतः यहाँ 'प्राण' पद से प्राण वायु का ही प्रहुण करना होगा। जीव प्रज्ञातमा कहलाता है। इन दोनों का सहवास, सहोत्क्रमण और औपचारिक एकत्व भी कहा जा सकता है—''यो वे प्राणः सा प्रज्ञा''। आनन्द्रत्व, अमरत्व, अजरत्व और अपहतपाप्मत्वादि ब्रह्मारूप प्राण में घट जाते हैं, अः प्राण वायु, इन्द्र देवता और जीव—ये तीनों ही यथायोग उपासनीय हैं। तीन पदार्थों की उपासना विवक्षित होने से वाक्य-भेद प्रसक्त होता है—ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पदार्थों का ज्ञान वाक्यार्थं-ज्ञान का जनक होता है, यहाँ पदार्थं तीन स्वतन्त्ररूप से उपदिष्ट हैं, अतः उपास्य पदार्थों के भेद से त्रिविध उपासना विवक्षित है।

सिखान्त — यह सत्य है कि वाक्यार्थावबोध का उपाय पदार्थावगम होता है, किन्तु वाक्यस्य पद केवल पदार्थावगित में ही पर्यवसित होते हैं —ऐसा कोई नियम नहीं, वस्तु-स्थिति यह है कि एकवाक्य के घटकीभूत सभी पद एकवाक्यार्थ की अवगित के जनक होते हैं। उसी एक वाक्यार्थ को पदार्थावगम के बिना अवगित नहीं कराया जा सकता, अतः सभी पद वाक्यार्थावगम करने के लिए ही अपने पदार्थों का ज्ञान कराया करते हैं, फलतः एक विशिष्ट वाक्यार्थ के स्वभावतः बोधक पदों को किसी प्रबल बाधक के द्वारा ही अनेकार्थाव-बोधपरक ठहराया जा सकता है, श्री कुमारिल भट्ट कहते हैं—"सम्भवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदभ्र नेष्यते" (क्लो. वा. पृ. १३५)। अत एव [उपांशुयाजाधिकरण (जै. सू. २।१।४) में विचार किया गया है—"जामि वा एतद पातन्य क्रियते यदन्वस्थी पुरोडाशी, उपांशुयाज-

स्वाऽतिसृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽवनाय' ( क्वेता० ३६० ) इत्यादिश्रुतिस्यः। तथा 'स यो मां वेद न ■ वे तस्य केनचन कर्मणा होको मीयले न स्तेयेन न अपूण्डं-त्यया' (की० ३११) इत्यादि च बहावरिम्रहे घटते । ब्रह्मविकानेन हि सर्वकर्मसयः प्रसिद्धः — 'क्षीयन्ते वास्य कर्माण तस्मिन्द्रष्टे परावरे' ( हु॰ राश्रधः ) इत्याचासु अतिषु । प्रश्वात्मत्वं च ब्रह्मप्रस प्रचोपप्रकते, नहाचेतनस्य वायोः प्रश्वात्मस्यं संअवति । तथोपसंहारेऽपि - 'जानन्। उत्तरोऽस्तः' इत्यानन्तरवादीति ॥ ब्रह्मणोऽस्थन सम्यक् संमदन्ति । 'स न साधुना कर्मणा मूयाम्भवति नो पवासाधुना कर्मणा कनीयानेय होव साधु कर्म कारयति तं यमेग्यो लोकेग्य उजिनीयते । एव उ एवासाधु कर्म कारयति तं यमेग्यो लोकेग्यो अधो निनीयते' इति, 'वव लोकाचिपतिरेव लोकपाळ एव लोकेग्रः' (को० ३।८) इति च। सर्वमेतत्परस्मिन्त्रहाण्याभीयमाणे अनुगन्तुं शक्यते न मुक्ये प्राणे । तस्मात्प्राणो ब्रह्म ॥ २८ ॥

न वक्तुगत्मोपदेशादिति चेदच्यात्मसंबन्धभूमा शन्मन् ॥ २९ ॥

यदुकं - प्राणो ब्रह्मेति, तदाक्षिप्यते । न परं ब्रह्म प्राणशब्दम् । कस्मात् । वक्तुरात्मोपदेशास् । वक्ता हीन्द्रो नाम कश्चिद्विप्रह्वान्देवताविशेषः स्वमात्मानं प्रतर्दः नायाचचक्षे — 'मामेव विजानीहि' इत्युपक्रम्य 'प्राणोऽस्मि प्रकाला' इत्यहंकारवादेन । स पण वक्तुरात्मत्वेनोपदिश्यमानः प्राणः कथं नहा स्वात् ! नहि नहाणो वक्तृत्वं संभवति, 'अधागमनाः' ( बृह० ३।८।८ ) इत्यादिश्रुतिम्यः । तथा विश्रहसंबन्धिमिरैव ब्रह्मण्यसंभवद्भिधंमेंरात्मानं तुष्टाव-'त्रिशीर्षाणं त्वाष्ट्रमहनमबन्धुकान्यतीन्यातावृक्षेत्र्यः प्रायच्छम्' इत्येवमादिभिः। प्राणस्यं चेन्द्रस्य बसवस्वादुपक्यते। 'प्राणो वे बसम्' इति हि विद्यायते। क्रिक्त चेन्द्रो देवता प्रसिद्धा। 'या च काचिद्वसप्रकृतिरिन्द्रकर्मैव तत्' इति हि वदन्ति प्रज्ञात्मस्यमभ्यमतिहतज्ञामस्वाहेवतात्मकः संभवति । अमितहत-शाना देवता इति हि वदन्ति । निश्चिते चंवं देवतात्मोपदेशे हिततमत्वादिवसनानि यथासंभवं तहिषयाण्येव क्षेत्रचित्रस्थानि । तस्माहकुरिन्ब्रस्थात्मोपदेशास प्राणो वहात्याक्षिण्य प्रतिसमाधीयते — 'अध्यात्मसंबन्धमुमा इत्सिन् दति । अध्यात्मसंबन्धः

# भागती

पतिक्षांसु यष्टव्य इत्यावयो त पृथिक्षियः किल्वर्णवादा इति निर्णीत, तचेहापि मापेव विजानीहीत्यु-पक्रम्य प्राणोऽस्मि प्रसारमेरपुरस्वाञ्नसे स एव प्राण एव प्रसारमाञ्चनस्वोऽवरोऽमृतः इरयुपसंहाराव् अद्यान्येकः

# मामदी-काच्या

मन्सरा यजित, विष्णुरुपांशु यष्ट्रच्योऽजामित्वाय, प्रजापतिरुपांशु यष्ट्रव्योऽजामित्वाय, अग्नीषो-मावपांशु यष्टव्यावजामित्वाय" (तै. सं. २।६।६) । 'अन्वश्वी' का अर्थ है—निरन्तर (अव्यवहित) कियमाण । आम्नेय और अम्नीषोमीय—इन दोनों यागों में पुरोडाश द्रव्य है, अतः दोनों कर्मी का निरम्तर ( संगातार ) अनुष्ठान करने पर अजामित्व ( आसस्य ) उत्पन्न हो सकता था, अतः इन दानों कर्मों के मध्य में जूतहव्यक उपांशुयाज नाम न कर्म किया जाता है। वहाँ सन्देह किया गया है कि विष्ण्वादि-घटित तीनों वाक्य तीन पृथक्-पृथक् कमों के विधायक हैं ? अथवा "उपांशुयाजमन्तरा यजित"—वह वाक्य ही केवल एक कर्म का विधायक है और उक्त सीनों वाक्य उसी कर्म के अनुवादक हैं ? वहाँ ] निर्णय दिया गया है कि उपांशुयाज-वाश्य में जिस 'जामिता' दोष का स्पक्तम किया गया है, उसी का अन्त में उपसंहार किया गया, इस प्रकार की एकवाक्यता के आधार पर यही स्थिर होता है कि प्रत्यगात्मसंगन्धः, तस्य भूमा बाहुस्यम् , अस्मिश्वस्याय उपलम्यते । 'वावद्धयस्मिन् 
ग्रारोदे प्राणो वसति तावदायुः' इति प्राणस्येच प्रज्ञात्मनः प्रत्यमृतस्यायुष्णदानोपसंद्वारयोः स्थातन्त्रयं दर्शयति, न देवताविशेषस्य पराचीनस्य । तथाऽस्तित्वे ख प्राणानां
निःश्रेयसमित्यध्यात्ममेवेन्द्रियाश्रयं प्राणं दर्शयति । तथा 'प्राण पच प्रज्ञात्मेदं श्रदीरं
परिगृद्धोत्थापयति' (कौ० ३१३) इति । 'न वाचं विजिह्यासीत वकारं विद्यात्' इति
बोपक्षम्य 'तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपिता नाभावरा अपिता पवमेवता भूतमात्राः प्रज्ञाः
मात्रास्वर्पिताः प्रज्ञामात्राः प्राणेऽपिताः स एव प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दोऽजरोऽमृतः'
इति विधयेन्द्रियव्यवद्वारानिभभूतं प्रत्यगात्मानमेवोपसंहरति । 'स म आत्मेति विद्यात्'
इति विधयेन्द्रियव्यवद्वारानिभभूतं प्रत्यगात्मानमेवोपसंहरति । 'स म आत्मेति विद्यात्'
इति वोपसंहरः प्रत्यगात्मपरिग्रद्धे साधुनं पराचीनपरिग्रद्धे । 'अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः'
(बृद्द० २।५।१९) इति च श्रुत्यम्तरम् । तस्माद्ध्यात्मसंबन्धवाद्वुस्याद् ब्रह्मोपदेश प्रवायं न देवतात्मोपदेशः ॥ २९॥

कथं तर्हि वकुरात्मोपदेशः -

शास्त्रदृष्ट्या तुपदेशो वामदेववत् ॥ ३० ॥

इन्द्रो नाम देवतारमा स्वमारमानं परमारमत्वेनाहमेव परं ब्रह्मेत्यार्थेण द्दीनेन यथाशास्त्रं पद्यभुपदिशति स्म — 'मामेव विज्ञानीहि इति । यथा 'तखेतरपश्यभृषिर्वामदेवः मतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यक्षः' इति, तक्षत् । 'तथो यो देवानां प्रत्यशुष्यतः । एव तद्मवत् ( दृ० १।४।१० ) इति श्रुतेः । यरपुनरुकं 'मामेव विज्ञानीहि' इत्युक्त्वा विग्रह-धर्मेरिन्द्र आत्मानं तुष्टाव त्वाष्ट्रवधादिभिरिति, तत्परिहर्तस्यम् । अत्रोष्यते—न तावत् त्वाष्ट्रवधादीनां विज्ञयेन्द्रस्त्रवर्थात्वेनोपन्यासः, यस्मादेधंकर्माहं तस्मान्मां विज्ञानीहीति । कथं तर्हि ? विज्ञानस्तुत्यर्थत्वेनोपन्यासः, यस्मादेधंकर्माहं तस्मान्मां विज्ञानीहीति । कथं तर्हि ? विज्ञानस्तुत्यर्थत्वेन यत्कारणं त्वाष्ट्रवधादीनि साहसान्युपन्यस्य परेण विज्ञानस्तुतिमनुसंद्धाति — 'तस्य मे तत्र लोम च न मीयते स यो मां वेद न व वै तस्य केन च कर्मणा लोको मीयते' इत्यादिना । एततुकं भवति — यस्मादीहशान्यि कर्राण कर्माण कृतवतो मम ब्रह्मभूतस्य लोमापि न हिस्यते, स योऽन्योऽपि मां वेद न तस्य केनिव्यदिष कर्मणा लोको हिस्यत इति । विज्ञयं तु ब्रह्मेव 'प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा' इति वक्ष्यमाणम् । तस्माद् ब्रह्मवाक्यमेतत् ॥ ३० ॥

भामती

बाक्यस्वावगती सस्याँ जीवमुख्यप्राणलिक्क्षे अपि तबनुगुणतया नेतन्ये, अन्यथा वाक्यभेदप्रसङ्गात् । पुनर्मेददर्शन 'सह होती' इति तक्षानिकयाद्यान्तिकेदेन बुद्धिप्राणयोः प्रस्थगास्मोपाधिभूतयोनिर्वेद्यः प्रस्थगात्मानवेद्योपलक्षयितुम् । । एदोपलक्ष्यस्थ प्रस्थगात्मस्यक्ष्यस्थाभेदमुपलक्षणाभेदेनोपलक्षयिति @ प्राम

#### भामती-व्याख्या

"प्रजापित रुपांशु यष्टव्यः" — इत्यादि ती नों वाक्य पृथक् कर्म के विधायक नहीं, अपितु अर्थवादमात्र हैं। वैसे ही प्रकृत में "मामेव विजानी हि" — इस प्रकार का उपक्रम करके अन्त में कहा गया है — "स एवं प्राण एवं प्रज्ञात्माञ्जनन्दों उजिले प्रमृतः।" इससे पूरे वाक्य-समूह की ब्रह्म में एकवाक्यता अवन्त होती है, अतः वहाँ उपलभ्यमान जीव और प्राणवायु के लिङ्गों की ब्रह्मपरक ही व्याख्या करनी चाहिए, अन्यथा वाक्य-भेद प्रसक्त होता है। "सह होती वसतः" — इत्यादि वाक्यों से जो मेद प्रतीत होता है, उससे प्रत्यगात्मा की ही उपस्थित कराई जाती है, क्योंकि प्रज्ञा, बुद्धि। और प्राण दोनों प्रत्यगात्मा की उपाधि हैं। अत एवं उनसे उपलक्षत प्रत्यगात्मा का अभेद उपलक्षणों के अभेद-निर्देश से सूचित किया जाता

# जीवग्रुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपासात्रैविध्या-दाश्रितत्वादिह तद्योगात् ॥ ३१ ॥

यद्याच्यात्मसंबन्धभूमद्रशैनाच पराचीनस्य देवतात्मन उपदेशः, तथापि न नहावाच्यं मिवतुमहित । कुतः ? जीवित्तक्षान्मुस्यमाणितक्षाच्य । जीवस्य तावदिस्मन् वाच्ये विस्पष्टं लिक्कमुपलभ्यते 'न वाचं विजिक्षासीत वक्तारं विद्याद्' इत्यादि । अत्र हि वागादिभिः करणैर्ध्यापृतस्य कार्यकरणाच्यक्षस्य जीवस्य विद्ययत्ममिधीयते । तथा मुख्यमाणित्कक्षमि — 'अथ णा प्राण पव प्रकात्मेदं शरीरं परिशृक्षोत्थापयित' दित । शरीरधारणं च मुख्यमाणस्य धर्मः, प्राणसंवादे वागादीन्माणान्मकृत्य— 'ताच्य-रिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापद्यथाहमेवैतत्पञ्चधात्मानं प्रविभव्यतद्वाणमवष्टस्य विधार-रिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापद्यथाहमेवैतत्पञ्चधात्मानं प्रविभव्यतद्वाणमवष्टस्य विधार-र्यामं (प्र०२।३) इति अवणात् । ये तु 'इमं शरीरं परिशृक्ष' इति पर्ठान्त, तेषामिमं जीविमिन्द्रयत्रामं वा परिशृक्ष' शरीरमुख्यापयतीति व्याच्येयम् । प्रकारमत्यमिप जीवे तावच्येतनत्वादुपपद्यम् । मुक्येऽपि प्राणे प्रकासाधनप्राणाम्तराश्रयत्वादुपपद्यमेव । जीवमुक्यप्राणपरिप्रहे च प्राणप्रकारमनोः सहवृत्तिक्षेणाम्मराश्रयत्वादुपपद्यमेव । जीवमुक्यप्राणपरिप्रहे च प्राणप्रकारमनोः सहवृत्तिक्षेणाम् या व प्रका च प्राणः सह क्षेत्राव्यत्व । सह्यत्व स्युम्पथ्यापि निद्वा उपपद्यते – 'यो व प्राणः सा प्रका या व प्रका स प्राणः सह क्षेत्रस्यन्य सहोत्कामतः' इति । बह्यपरिप्रहे तु कि कस्माद्रिक्षते ? तस्मादिह जीवमुक्यप्राणयोरम्यतर उभी वा प्रतीवेष्यातां न बह्यित चेत्—नंतवेषम् ;

भामती तस्मावनम्प्रणासिद्धनद्वालिक्नानुसारतः । एकवाश्यवलास्त्राणवीवलिक्नोश्यावनम् ॥

इति संग्रहः ।। २८-३० ।।
'त ब्रह्मवाक्यं भवितुमहृति'' इति । नैव सन्दर्भः अक्ष्मवाक्यवेच भवितुमहृतिति, किन्तु वचायोगं
'त ब्रह्मवाक्यं भवितुमहृति'' इति । नैव सन्दर्भः अक्ष्मवाक्यवेच भवितुमहृतिति, किन्तु वचायोगं
विक्रियाक्यं, 'किक्षिम्मुक्यप्राणवाक्यं, किक्षिद्वह्मधाक्यिक्यर्थः । ॐ प्रज्ञासाक्षमप्राणवान्तराज्ञयस्वाद् इति ■ । प्राणान्तराज्ञीन्त्रियाचि, तानि हि मुक्ये प्राणे प्रतिष्ठितानि । जीवमुक्पप्राणयोरम्यतर
इस्युवक्रममात्रम् । ॐ उभी इति ॐ । पूर्वपचतश्वम् । ब्रह्मः तु भूवम् । ■ त ब्रह्मः इति ■ । त ब्रह्मः

# भागती-आस्या

है — "प्राण एव प्रशातमा" । अतः यहां का निष्कवं यह है कि — तस्मादनन्यथासिद्धब्रह्माळङ्गानुसारतः । एकवाक्यबलात् प्राणजीवलिङ्गोपपादनम् ॥

ब्रह्म के अध्यभिचरित आनन्दत्वादि लिङ्गों के अनुसार एकवाक्यता अवगत होती है, अतः प्राणवायु और जीव के प्रतीयमान लिङ्गों का ब्रह्म में ही सामञ्जस्य कर सेना

बाहिए॥ २८-३०॥

भाष्यकार ने जो कहा । कि "न ब्रह्मवाक्यं भिवतुमहित" उसका आश्रय यह । कि उक्त वाक्य नियमतः ब्रह्मपरक नहीं हो सकता, किन्तु कोई वाक्य जीवपरक, कोई मुख्य प्राणपरक और कोई ब्रह्मपरक भी हो सकता है, क्योंकि जीव और मुख्य प्राण का लिङ्ग भी विद्यमान है [ "वक्तारं विद्यात्" (की. उ. ३।८) यही कार्य-करणाध्यक्षरूप जीव को विज्ञेय वताया है। "प्राण एव प्रज्ञात्मेद शरीरं परिगृह्मोत्थापयित" (की. उ. ३।३) यही शरीर-धारण मुख्य प्राण का व्यापार कथित । मुख्य प्राण ही प्रज्ञा के साधनीभूत प्राणान्तर (इन्द्रियों) का आश्रय (प्रतिष्ठापक , माना जाता है, बतः वह प्रज्ञात्मा है। भाष्यकार ने पूर्व पक्ष का उपसंहार करते हुए जो कहा है—"तस्मादिह जीवमुख्यप्राणयोरन्यतर उभी वा प्रतियेयाताम, न ब्रह्म" वहां अन्यतरत्व ना केवल उपक्रम किया गया है, अर्थात् अन्यतर

उपासात्रैविष्यात्। एवं सति त्रिविधमुपासनं प्रसुष्येत-जीवोपासनं, मुक्यप्राणोः पासनं ब्रह्मोपासनं चेति । नचैतदेकस्मिन् वाक्येऽभ्युपगन्तं युक्तम् , उपक्रमोपसंहा-राभ्यां हि वाक्यैकत्वमधगम्यते। 'मामेव विजानीहि' इत्युपक्रम्य 'प्राणो अस्मि मनामा तं मामायुरसृतमित्युपास्स्व' इत्युक्त्वा, बन्ते एव प्रशास्मानन्दोऽजरोऽसृतः इत्येकसपाबुपकमोपसंहारौ इश्येते। तत्रार्थेकत्वं युक्तमाश्रयितुम्। नव बहालिङ्गमन्यपरत्वेन परिणेतं शक्यम् , दशानां भूतमात्राणां प्रदामात्राणां च ब्रह्मणोऽम्यत्रार्पणानुपपत्तः। बाश्चितत्वाचान्यत्रापि ब्रह्मलिक्ष्यशास भाणशब्दस्य ब्रह्माण प्रवृत्तः। इहापि च हिततमोपन्यासाविब्रह्मालक्ष्णेगाद ब्रह्मोपदेश पवायमिति गम्यते । यस मुख्यप्राणिकः दर्शितम् 'इदं शरीरं परिगृद्योत्थापयित' इति - तदसत् । प्राणव्यापारस्यापि परमात्मायसत्वात्परमात्मन्युववरितं शक्यत्वास् । न प्राणेन नापानेन मत्यों जीवति कक्षन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिसेतावुपाधिती ॥ (.काठ० शथाप) इति अतेः। यदपि 'न वार्च विजिह्यासीत वकारं विद्याद्' इत्यादि जोद ाङ्गं दर्शितं तदपि न ब्रह्मपद्मं निवारयति । निष्कं जीवो नामात्यन्तिमको ब्रह्मणः, 'तत्त्वमसि', 'अहं ब्रह्मास्मि' इत्याविश्रतिभ्यः। बुद्ध-याध्याधिकृतं 👖 विशेषमाश्रित्य ब्रह्मेव सञ्जावः कर्ता भोका बेरयुष्यते । तस्योपाधिकतिविशेषपरित्यागेन स्थकपं ब्रह्म दर्शियतं 'न बाचं विजीवासीत वकारं विद्यात्' इत्यादिना प्रत्यगात्मामिमुखीकरणार्थ उपदेशों । विकथ्यते । 'यहास्रानभ्युदितं येन वागभ्युचते । तदेव 💷 रवं विकि नेवं यदिव्सुपासते ॥' (के० १।४) इत्यादि च अत्यन्तरं यचनादिक्रियाध्यापृतस्यैवात्मनो ब्रह्मत्वं दर्शयति । यत्पुनरेतदुक्तम् — 'सह श्रोतावस्मिष्शरीरे वसतः सहोत्कामतः' इति प्राणम्बात्मनोभंददर्शनं ब्रह्मदादे नोपपचत रति नैय दोषः; बानिक्रयाश्चित्रयाश्चययो-बुद्धिमाणयोः प्रत्यगारमोपाधिभृतयोभवनिर्वशोपपत्तेः उपाधिद्वयोपद्वितस्य प्रत्यगारमनः स्वक्रपेणामेद् इत्यतः प्राण एव प्रवारमेरयेकीकरणमविक्यम ।

भामती

वैत्यर्थः । बद्यानां भूतमात्राणाम् इति । पद्य गाणाः एख पृथिभ्यावय इति । भूतमात्राः । पद्य वृद्धीन्त्रयाणि पद्य गुरू इति । प्रश्नामात्राः । तदेषं स्वमतेन । प्रश्नामात्राः । तदेषं स्वमतेन । प्रश्नामात्राः । तदेषं स्वमतेन । प्रश्नामात्राः प्रश्नामात्राः । प्रश्नामात्राः । प्रश्नामात्राः । प्रश्नामात्राः । प्रश्नामात्रामात्राः । प्रश्नामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्राप्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात्रामात

भामती-भाक्या
को ही उपासना की जाय—ऐसा स्थिर नहीं। 'उभी'—यह निर्देश जीव और मुख्य प्राण
की प्राप्तिमात्र का बोधक है, ब्रह्म का निर्वधक नहीं, क्योंकि ब्रह्म की उपासना तो ध्रुतभावी
है। 'न ब्रह्म' इसका अर्थ अवधारणपूर्वक हैं —'न ब्रह्मंव'। फलतः पूर्व पक्षी की ओर से जीव', 'मुख्य प्राण' और 'ब्रह्म'—इन तीनों की उपासना का पर्यवसान किया है, तभी सिद्धान्त में विविध उपासना को असम्भव बताया गया ॥। भाष्यकार ने जो ब्रह्म की असाधारण क्षमता बताते हुए कहा हैं—"दशानां भूतमात्राणां प्रज्ञामात्राणां च ब्रह्मणोऽन्यत्रापंणानुपपत्तेः' । वहाँ ब्रह्मांद पाँच और पृतिध्यादि पाँच —ये मिला कर दश भूतमात्राएँ हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रिय और और उनके कार्यभूत पाँच ज्ञान'— ये दश प्रजामात्राएँ हैं।

श्वे सूत्र की स्वाभिमत व्याख्या करने के अनन्तर भाष्यकार प्राचीन आचार्य वितकार के मतानुसार व्याख्या प्रस्तुत करते हैं—'अथवा 'नोपासात्रैविद्यादाश्चितत्वादिष्ठ

नाज्या — 'नोपासात्रैविष्यावाश्रितत्वादिह तद्योगात्' इत्यस्यायमम्योऽर्थः — न ब्रह्मवाषयेपि जीवमुख्यप्राणितक्षं विरुष्यते । कथम् ? उपासात्रैविष्यात् । विविधमिह ब्रह्मोपासनं विविधातम् —प्राणधर्मेण, प्रशाधर्मेण, स्वधर्मेण व । वा 'बायुरसृतमुपा-स्स्वायुः प्राणः' इति, 'इदं शरीरं परिगृद्योत्थापयति' इति, 'तस्मादेतदेवोक्थमुपासीत' इति च प्राणवर्मः। 'मथ यथास्य प्रवाये सर्वाण मृतान्येकीभवन्ति तहयास्यास्यामः' इत्युपक्रम्य 'वागेवास्या पक्रमक्रमदुदृहत्तस्य नाम परस्तात्म्रतिविहिता भूतमात्रा प्रवया वाचं समारु वाचा सर्वाण नामान्याप्नोति' इत्यादिः प्रदाधर्मः। 'ता वा पता द्शैव भूतमात्रा अधिप्रवं दश प्रवासात्रा अधिभूतम्। यदि भूतमात्रा न स्युनं प्रवासात्राः स्युः। यदि प्रशामात्रा न स्युर्न भ्तमात्राः स्युः। महास्यतरतो क्रपं किंचन सिद्धयेत्। नो पतकाना । 'तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपिता नाभावरा अपिता पवमेवैता भूतमात्राः प्रशामात्रास्वर्षिताः प्रशामात्राः प्राणेऽर्पिताः स एव प्राण एव प्रशासाः इत्यादिर्वेहाः धर्मः । तस्माद् ब्रह्मण प्यतेतदुपाधिव्यधर्मण स्वधर्मेण चैक्सुपासनं त्रिविधं विविश्ततम्। अम्यत्रापि 'मनोमयः प्राणशरीरः' (छ।० ३। ४।२) इत्यादावुपाधिधर्मेण बहाण उपासनमाश्रितम् । इहापि तद्युज्यते, वाक्यस्योपक्रमोपसंहाराभ्यामेकार्थत्वावगमात् प्राणप्रवात्रक्षांतक्षावगमाच्य । तस्माद् त्रहावाष्यमेतदिति सिद्धम् ॥ ३१ ॥ इति श्रीमच्छारीरकमीमांसामाच्ये श्रीशंकरमणवत्पाद्छतौ

प्रथमाध्यायस्य प्रथमः वादः ॥ १ ॥

## शामती

तबुगुणविशिष्टस्यापूर्यस्य कर्मणोऽप्रासस्य विविविवयस्यात् । 📺 🛊 सिञ्चक्यं सहा 🔻 विविविवयस्यात् । महीति, अभावार्षस्थात् । भावार्षस्य विधिविषयस्यनियमाव् , वाक्यान्तरेप्यस सञ्चावगतेः प्राप्तस्यात् तदम्बाप्राप्तिपासाभावार्थो विषेयस्तस्य च भेवाद्विष्यावृत्तिस्रक्षणो वाक्यमेवोऽतिस्कुट इति भाष्यकृता

## भामती-भ्याच्या

तद्योगाद्'-इत्यस्यायमन्योऽयं:"। भाष्यकार ने अपनी व्याख्या के अनुसार पूर्वपक्ष में वाक्य-भेद-प्रसङ्गरूप दोष दिखाया अर्थात् ( १ मुख्य प्राण की उपासना, ( २ ) जीव की उपासना और (३) ब्रह्म की उपासना --इन तीन उपासनाओं की प्रसक्ति के द्वारा वाक्यभेदापत्ति होती है, किन्तु वृत्तिकार की धारणा यह है कि त्रिविध उपासना । युक्त एक ही बहा का विधान हो जाने से वावय-भेद प्रशक्त नहीं होता। अतः यहाँ वाक्य-भेद क्यों नहीं होता—यह विचारणीय है। 'सोमेन यजेत'' (ते. सं. ३।२।२) इत्यादि स्थलों पर सोमादि ग्रव्य याग के अङ्ग ( गुण ) हैं, अतः अनेक गुणों से युक्त एक प्रधान ( याग , का विधान वाक्यभेद के बिना ही सम्पन्न हो जाता है। [महर्षि जीमनि कहते हैं - "तद्गुणास्तु विधीयेरस्रविभागाद् विधानार्थे न चेदन्येन शिष्टाः" (जै. सू. १।४।९)। यदि अन्य किसी वाक्य के द्वारा गुण और कर्म शिष्ट ( उपदिष्ट या विहित ) नहीं, तब उन गुणों से युक्त कर्म का विधान एक ही वाक्य से हो जाता है, वानय-भेद प्रसक्त नहीं होता, वार्तिककार भी कहते हैं

न चेदन्येन शिष्टाः स्युर्यागाः शब्देन केनचित्।

ते गुणाश्चोपदिश्येरन् विधिना द्यविभागतः ॥ (तं. वा. पृ. ३४०)

यागादि कमं कृति-साध्य होने के कारण विघेय हो जाते हैं, किन्तु ] ब्रह्म वैसा नहीं, अपितु सिद्ध पदार्थ है, भावार्थ (धात्वर्थ) स्वरूप न होने से विधेय क्योंकर होगा ? भावार्थ ही नियमतः विधि का विषय माना जाता है--"भावार्था कर्मशब्दाः, तेभ्यः क्रिया प्रतीयेत, एष

भागती

नोब्घाटितः । स्वव्याख्यानेनैयोक्तप्रायस्वाविति सर्वमबदासम् ॥ ३१ ॥

इति बीवाचस्पतिमिधविरिवते माध्यविमागे भामस्यां

प्रवसस्याच्यायस्य प्रवसः पादः।

गामती-सासा

ह्मर्थों विधीयते" । जै. सू. २।१।१)। याग, दान, होमादिरूप भावार्थं कादाचित्क होने के कारण विधेय होते हैं, किन्तु जो पदार्थं सदैव (नित्य) होता है और जो कभी भी नहीं होता, वे दोनों विधेय नहीं होते—

> नित्यं न भवनं यस्य यस्य वा नित्यभूतता। न तस्य क्रियमाणत्वं सपुष्पाकाश्चयोरिव ॥ (तं. वा. पृ. ३७७)

बहा में किसी प्रकार का भी क्रियमाणत्व सम्भव नहीं, अतः उसमें विश्व की विषयता क्योंकर सम्भावित होगी ? बहा वाक्यान्तरों से अवगत होने के कारण वाक्यान्तरानधिगत सोमयाग च गमाण विषय नहीं हो सकता । वाक्यान्तर से प्राप्त (अधिगत ) बहा का अनुवाद करके उपासनरूप भावार्थ का विधान करना होगा, उपासनरूप भावार्थ एक नहीं, आंपतु भिन्न है, जैसा कि भाष्यकार कहते हैं — त्रिविधमिह बह्मोपासनं विविध्वतम् — "प्राणधर्मेण, प्रजाधर्मेण, स्वधमेंण च"। "प्राप्ते कर्मण नानेको विधातुं शक्यते गुणः" — इस न्याय के अनुसार प्रत्येक उपासना के लिए विधि-प्रत्यय को बावृत्ति करनी होगी, फल्लाः वाक्य-भेद प्रसक्त होगा। यह वोष माणा स्पुट होने के कारण आव्यकार ने इसका उद्घाटन नहीं किया, अपनी व्याख्या केली के आधार पर ध्वनित अवस्य कर दिया है ॥ ३१॥

भामतीभ्यास्यायां प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ।

# प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः ।

[ अत्रास्पष्टब्रह्मलिङ्गयुक्तवाक्यानागुपास्यब्रह्मविषयाणां विचारः ] ( १ सर्वत्र प्रसिद्धयिकरणम् । स् ० १-८ )

प्रथमे पादे 'जन्माद्यस्य यतः' इत्याकाशादेः समस्तस्य जगतो जन्मादिकारणं ब्रह्मत्युक्तम् । तस्य समस्तजगत्कारणस्य ब्रह्मणो व्यापित्वं, नित्यत्वं, सर्वक्रार्यं, सर्वशक्तित्वं, सर्वात्मत्विमत्येवंजातीयका धर्मा उक्ता पत्र भवन्ति । अर्थान्तरप्रसिद्धानां व केषांचिच्छुव्दानां ब्रह्मचिषयत्वहेतुप्रतिपादनेन कानिचिद्धाक्यानि स्पष्टब्रह्मिक्कानि संदिद्धमानानि ब्रह्मपरतया निर्णातानि । पुनरप्यन्यानि वाक्यान्यस्पष्टब्रह्मिक्कानि संदिद्धन्ते—िक परं ब्रह्म प्रतिपादयन्त्याहोस्विद्यांन्तरं किचिदिति ? तिक्वणयाय द्वितीयतृतीयौ पादावारभ्येते ।

#### मामती

च्च द्वितीयं पावमारिष्युः पूर्वोक्तमर्थं स्मारयित वच्यमानोपयोगितया क्ष प्रथमे पावे द्वितं चा।
उत्तरत्र हि बद्धानो व्यापित्थमित्यावयः सिद्धवद्धेतुत्योपदेश्यन्ते । न चैते सामात्पूर्वमृपपाविता द्विति हेतुमावेन न शक्या उपवेष्टुनिति, अत उक्तम् च समस्तजगरकारणस्य द्वितं च । यद्यप्येते न पूर्वं च्यान उक्तास्त्यपापि बद्धानो जगन्जम्मादिकारणस्वोपपावनेनाधिकरणसिद्धान्तस्यायेनोपित्साः दृश्युपप्रस्तेवा-मृत्तरत्र हेतुभावेनोपन्यास दृश्यर्थः । अधान्तरप्रसिद्धानान्त्र द्वितं क्षः । यत्रार्थान्तरप्रसिद्धा एवाकाशवाना-ज्योतिरावयो बद्धानि व्याक्यायन्ते तद्यविभावारिकिङ्गभवणात् तत्र केथ चना मनोमयावीनामर्थान्तरे प्रसिद्धानां पदानां बद्धानोचरश्वनिर्णेयं प्रतीस्यभित्रायः । पूर्वपक्षाभित्रार्थं स्वप्ने दर्शयव्यायः ।

### भामती-व्याख्या

संगति — द्वितीय पाद का भाष्य आरम्भ करने से पहले वक्ष्यमाणार्थं 🔳 उपयोगी होने के कारण पूर्व-प्रसङ्घ का स्मरण दिलाते हैं--"प्रथमे पादे 'जन्माद्यस्य यतः' इत्याकाशादेः समस्तस्य जगतो जन्मादिकारणं ब्रह्मोत्युपक्षिप्तभ्"। आगे चल कर ब्रह्म के व्यापकत्व-नित्यत्वादि ऐसे धर्मों को हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जायगा, जो कि प्रायः सिद्धवत् ( उपपादित--जंसे ) हैं, किन्तु उनका पहले साक्षात् उपपादन नहीं किया गया. तब उनका हेतु के रूप में क्योंकर उपन्यास हो सकेगा ? अतः भाष्यकार ने कहा—''समस्तजगत्कारणस्य ब्रह्मणो व्यापित्वं नित्यत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वंशक्तिमत्त्वं सर्वात्मत्वमित्येवं जातीयका धर्मी उक्ता एव भवन्ति"। यद्यपि व्यापित्वादि धर्म साक्षात् किसी शब्द के द्वारा अभिहित नहीं, तथापि ब्रह्म में जगत् के जन्मादि-कारणत्व का उपपादन कर देने से 'अधिकरण सिद्धान्स' के अनुसार ब्रह्म 🖥 न्यापित्वादि धर्मों की उपपत्ति अर्थात् हो जाती 📱 और उत्तरत्र उनका हेतु के रूप में उपन्यास संगत हो जाता है [न्याय-सूत्रकार ने 'अधिकरण सिद्धान्त' का लक्षण किया है-"यत्सिद्धाक्यप्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः" (न्या. सू. १।१।३०)। शब्दान्तर में इसे अर्थापत्ति कहा जा सकता है कि ईश्वर में जगत्कारणत्व सिद्ध होने पर सर्वज्ञत्वादि धम अर्थात् सिद्ध हो जाते हैं, क्रोंकि जिसमें सर्वज्ञत्वादि नहीं, ऐसा अल्पज्ञ पुरुष जगत् का रचियता नहीं हो सकता । ''अर्थान्तरप्रसिद्धानां शब्दानाम्''—इस भाष्य के द्वारा ऐसे 'आकाश', 'प्राण' और 'ज्योति' सब्दों का ग्रहण किया गया है, जो अर्थान्तर (ब्रह्म से भिन्न भूताकाशादि ) के लिए लोक में प्रसिद्ध हैं, किन्तु ब्रह्म के असाधारण ( अध्यक्षिचारी ) धर्मों का निर्देश पाकर ब्रह्मपरक निर्णीत हुए हैं। तब अर्थान्तर में प्रसिद्ध मनोमयादि शब्दों के लिए कहना ही क्या ? उनमें वैसे ही लिङ्कों को देख कर ब्रह्म-बोधकरव का निर्णय क्यों न किया जा सकेगा? पूर्वपक्षी का अभिप्राय आगे चल कर कहा जायगा।

# सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् ॥ १ ॥

इदमाम्नायते—'सर्व बहिवदं णा तज्जलानित जाना उपासीत। या सञ्ज कतुमयः पुरुषो यथाकतुर्रास्मल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रस्य भवति । कतुं कुर्वीत', 'मनोमयः प्राणशरीरो भाकपः' (छा० ३।१४।१.२ । इत्यादि । तश्र संशयः —िकमिद्द मनोमयत्वादिभिधंमैंः शारीर आत्मोपास्यत्वेनोपिदश्यते, आहोस्वित्परं बह्मित ? कि तावत्त्राप्तम् ? शारीर इति । कुतः ? तस्य द्वि कार्यकरणाधिपतेः प्रसिद्धो मनमादिभिः संबन्धो न परस्य बह्मणः, 'अप्राणो जानाः शुक्षः' (मु० २।१।२ ) इत्यादिश्चृतिभ्यः ।

#### भामती

■ इदमान्नायते — सर्वं खल्ववं जा ॥ । जुतः ? ■ तऽजलान् इति ॥ । यतस्तरमावृ बह्यणो जायत इति तज्जम् । तर्रिमश्च लीयत इति तस्लम् । तर्रिमश्वानिति स्थितिकाले बेष्टत इति बदन् जगलस्मास्सर्वं खिववं जगव् जा । अतः ■ किस्मन् रज्यते ■ के हेष्टीति रागहेवरिहतः ज्ञान्तः सन्तुपासीत । ॥ खलु कतुमयः पुरुषो ययाकतुरस्मिस्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेश्य भवति ॥ कतुं कुर्वोत मनोमयः प्राणवारीर इत्यावि ।

तत्र संत्रायः - किमिह मनोमयस्वादिभिषंभैंः शारीर आत्मोपास्यस्वेनोपदिश्यते आहोस्विष्
बह्येति ? किं तावत्प्रासम् ? शारीरः जीव इति । जुतः । कतुमिस्यादिवाक्येन विहितां कतुभावनामनूख
सर्वेनित्यादिवाक्यं शमगुणे विधिः । तथा च सर्वं वाक्ष्यं बह्येति वाक्यं प्रथमपाठतमध्यर्थालोचनया
परमेव, सर्व्योपजोनित्वात् । एवं च सक्कृत्पविधिः प्रथमो निविषयः सम्भप्यं उस्पन्धियापेकः स्वयमनिवृत्तो न विष्यन्तरेणोपजीवितुं शक्यः, अनुपपाककस्वात् । तस्माण्डान्ततागुणविधानात् पूर्वमेव ममोमयः

## भामती-व्यास्था

विषय—"सर्वं खिल्वदं ब्रह्म तञ्जलानिति शान्त उपासीत । अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरिस्मिल्लोके पुरुषो भवित तथेतः प्रेत्य भवित, स क्रतुं कुर्वीत मनामयः प्राणशरीरो भारूपः" (छां. ३।१४।१,२) इत्यादि वाक्यों में कहा गया है कि 'यह समस्त प्रपन्ध निश्चितरूप से ब्रह्मात्मक है, क्योंकि यह प्रपञ्च तज्ज (ब्रह्म से जायमान), तल्ल (ब्रह्म में विलीन) एवं तदन (ब्रह्म से ही अनुप्राणित या स्थितिशील) है, अतः शान्त चित्त से ब्रह्म की उपासना कर, यह मनोमय, प्राणशरीरवाला एवं भारूप (चंतन्यस्वरूप) है—ऐसी उपासना करनी चाहिए।

संशय — क्या यहाँ मनोमयत्वादि धर्मों के द्वारा शारीर (जीव ) आतमा उपास्यत्वेन उपितृष्ट । अथवा ब्रह्म ?

पूर्वपक्ष—मनोमयत्वादि धर्मों के माध्यम से जीव की ही उपासना विवक्षित है, क्योंकि मनोमयत्वादि धर्मों का सम्बन्ध जीव के साथ ही प्रसिद्ध है। दूसरी बात यह भी है कि 'स कर्तु बुर्वीत" (छां ३।१४।२) इस वाक्य के द्वारा क्रतु (ध्यान, धावना या उपासना) का विधान करके, उस उपासना के उद्देश्य से "सर्व बत्विद ब्रह्म तक्कानित शान्त उपासीत" (छां. ३।१४।१) इस वाक्य के द्वारा शान्ति (शम) रूप गुण का विधान किया गया है, बतः "सर्व बत्विद ब्रह्म"—यह वाक्य प्रथम पित होने पर भी अर्थ क्रम के अनुसार उपासना-विधि के अनन्तर माना जाता है, क्योंकि गुण (अङ्ग) को प्रधान की अपेक्षा होने के कारण प्रधान-विधि के अनन्तर ही गुण (अङ्ग) की विध होती है, पहले नहीं। पहले तो "क्रतुं कुर्वीत" यह विधि अपने विधय के अभाव में अपने स्वरूप-छाभ में व्यग्न होने के कारण शम-विधि की उपजीव्य नहीं बन सकती, अतः शान्ततारूप गुण का विधान करने से पहले ही "मनोमय। प्राणशरीरः" इत्यादि विषयोपस्थापक वाक्यों के साथ उपासना विधि का

नतु 'सर्वं बित्ववं ब्रह्म' इति स्वश्वान्देनेय ब्रह्मोपासं, कथिमह शारीर व्यारमोपास्य वाशक्रयते ? नेच दोषः, नेदं वाष्यं ब्रह्मोपासनाविधिपरं । कि तर्हि ? शमविधिपरम् । यत्कारणं 'सर्वं बित्ववं । तज्जलानिति शास्त उपासीत' इत्याह । पतवुक्तं भवति—यस्मात्सर्विमिदं विकारजातं ब्रह्मेय तज्जत्वास्तत्वास्त्वत्वास्त्वास्य । न च सर्वस्यैकात्म-त्वेन रागाद्यः संमवन्ति, तस्माच्छान्त उपासीतेति । न च शमविधिपरत्वे सत्यनेन

#### भामती

प्राणकारीर इत्याविभिविषयोपनायकैः सम्बन्धते । भनोमयादि च कार्यकारणसङ्घातात्मनो जीवात्मन एव निकड्निति जोवात्मनोपात्येनोपरकोपासना न पश्चाव् ब्रह्मणा सम्बद्धमहैति, उत्पत्तिक्षिष्टगुणावरो-धात् । न ध सर्व सित्यविभिति वाव्यं ब्रह्मपरमित गु क्षमहेपुविभगवार्यवादः क्षान्तताविष्यपरः, शूपेंच जुहोति तेन ह्यानं कियत इतिवत् । च चान्यपराविष ब्रह्मापेक्षितत्तया स्वीक्रियत इति क्ष्मणा। मनोमय-

#### भामती-व्याख्या

सम्बन्ध स्थापित होता है। मनोमयस्वादि धमं कार्य (शरीर) और करण (इन्द्रियों) के संघातरूप जीव में ही निरूढ हैं, अतः उनके द्वारा जीव ही उपास्यत्वेन प्रक्रान्त है। जीवोपासनापरक वाक्य के द्वारा ब्रह्म की उपासना का विधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि उपासना के उत्पत्ति (विधि) वाक्य में ही मनोमयस्वादिरूपेण जीव की उपास्यता शिष्ट (उपादिष्ठ) है, अतः वाक्यान्तर में निर्दिष्ठ ब्रह्म को उस उपासना का विषय (उपास्य) नहीं मान सकते। [उत्पत्ति-शिष्ट (उत्पत्ति विधि में उपदिष्ठ) अङ्ग के द्वारा जब प्रधान कर्म की अवकांक्षा निवृत्त हो जाती है, तब वाक्यान्तर से विहित गुण का विधान उस कर्म में नहीं हो सकता, जैसा कि महर्षि जीमिन ने कहा है—'न वा प्रकरणात् प्रत्यक्षविधानाच्च न प्रकरणां द्रव्यस्य'' (जै. सू. १।४।१४)। चातुर्मास्य नाम को इष्टि के चार पर्व (भाग) होते हैं—(१) वंश्वदेव, (२) वरुणप्रधास (३) साकमेध और (४) गुनासीरीय। प्रथम पर्व में बात कर्म विहित हैं—(१) आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपत्ति, (१) सौम्यं चरुम्, (३) सावित्रं द्वादशक्षामम्बाम्, (८) सारस्वतं चरुम्, (५) पौष्णं चरुम्, (६) मारुतं सप्तकपालम्, (७) वंश्वदेव-मामिक्षाम्, (८) द्वावापृष्यव्येककपालम् (तै. सं. १।६)२)। इन आठ यागों की सिन्निघ पठित 'वंश्वदेवन यजेत' —इस वाक्य के द्वारा उक्त आठ कर्मों में विश्वदेवरूप देवता विधान विक्षात है ? अथवा कर्मान्तर मा विधान ? इस प्रकार के सन्देह का निराकरण करते हए कहा गया है —

गुणान्तरावरुद्धस्वाक्षावकाश्यो गुणोऽपरः। विकल्पोऽपि न वैषम्यात्तस्मान्नामेन युज्यते।। (तं. वा. पृ. ३४७)

अर्थात् उक्त आठों कमी के उत्पत्ति वाक्यों में उपिद्ध अग्नि, सामादि देवताओं के द्वारा ही कमों की आकांक्षा शान्त हो जाती है, देवतान्तर के विधान का अवसर हो नहीं रहता। उसी प्रकार प्रकृत उपासना विधा में उत्पत्ति-शिष्ट जीव का उपास्यत्वेन अन्वय हो जाने पर वाक्यान्तर के द्वारा ब्रह्मरूप उपास्य के अन्वय का अवसर ही नहीं रह जाता ]।

दूसरी बात यह भी । कि "सर्व बित्वदं बहा" (छां. ३।१४।१) यह वाक्य बहा का विधायक नहीं, अपितु शम-दिधि का वैसे ही हेतुविज्ञगदार्थ । द , जैसे "शूर्षण जुहोति" (मे. सं. १।१०।११ । इस विधि का हेतुविज्ञगदार्थ द है—"तेन हान्न किनते" (श बा. २।४।३२२३)। [हेतुविज्ञगदाधिकरण (जै. सू. १।२।३) में वचार किया गया । कि हेतु-हेतुमद्भाव के प्रकाशक वाक्यों को विधि-वाक्य माना जाय ? अथवा अर्थवाद ? जैसे "शूर्पण जुहोति"—इस शूर्प-विधि को विषय करके पूर्वपक्ष की ओर से कहा गया है कि "तेन हान्नं

वाक्येन ब्रह्मोपासनं नियन्तुं शक्यते। उपासनं तु 'स कतुं कुर्चीत' इत्यनेन विधीयते। क्रानुः संकल्पो ध्यानमित्यर्थः। तस्य च विषयत्वेन अयते — 'मनोमयः प्राणशरीरः' इति जीविलक्षम्। अतो ब्रूमो जीविविषयमेतदुपासनिमिति। 'सर्वकर्मा सर्वकामः' इत्याचिष भ्रूयमाणं पर्यायेण जीविविषयमुपपद्यते। 'पष म आत्माऽस्तईद्येऽणीयान्त्रीहेर्वा क्ष्यमाणं पर्यायेण जीविविषयमुपपद्यते। 'पष म आत्माऽस्तईद्येऽणीयान्त्रीहेर्वा क्ष्यमा। इति च धृद्यायतनत्त्वमणीयस्त्वं चाराग्रमात्रस्य जीवस्यावकल्पते, नापरि- किछ्कस्य ब्रह्मणः। नतु 'ज्यायान्पृथिन्या' इत्याद्यपि न परिच्छिन्नेऽचकल्पत इति। सत्र ब्रूमः — न तावदणीयस्त्वं ज्यायस्त्वं चोमयमेकिस्मन्समाश्रयितुं शक्यं, विरोधात्। सन्यतराश्रयणे च प्रथमश्रुतत्वादणीयस्त्वं युक्तमाश्रयितुं, ज्यायस्त्वं तु ब्रह्ममावापेक्षया

#### भामती

श्वाबिभिषंभँजीवे सुप्रसिद्धैर्भीविवयसमर्पयेनानपेक्षितश्वात् । सर्वकर्मश्वाबि अ जीवस्य पर्यायेण भविष्यति । एवं बाजीयस्थ्वमप्युपपन्नम् । परमात्मनस्त्वपरिमेयस्य सवनुपर्यातः । प्रथमावगतेम बाजीय-स्त्वेन क्यायस्थ्वं तवनुगुणतथा व्याक्येयम् । व्याक्यातं च भाष्यकृता । एवं कमंकर्तृव्यपदेशः सहमीप्रय-

भामती-व्याख्या

क्रियते"। इस वाक्य में 'हि' अव्यय हेतुतार्थंक है, अतः इस वाक्य का अर्थ यह होता कि सूर्प अन्न के परिष्कार का साधन है, अतः सूर्प से होम करना चाहिए, फलतः 'शूर्प' पद गाम के साधनीभूत सभी दवीं, स्थाली आदि का उपलक्षक हो जाता है। इस पूर्व पक्ष का खण्डन करते हुए कहा गया है—

शूर्पसाधनता श्रीती नाश्रीतः सा विकल्प्यते ।

अतो निरर्थको हेतुः स्तुतिः तस्मात्प्रवितिका ॥ (जै. न्या. मा. पृ. २५) । अर्थात् हेतु-विधि मान कर द्वी-स्थाल्यादि अन्य साधनों का विधान नहीं हो सकता, क्योंकि शूपंगत साधनता का जैसे प्रत्यक्ष प्रतिपादन है, वैसे द्वीं आदि की साधनता प्रत्यक्ष श्रुत नहीं, अतः उक्त वाक्य शूपं-स्तुतिपरक अर्थवादमात्र है। उसी प्रकार फल-कामनादि से रहित होकर शान्तभाव से उपासना क्यों करनी च।हिए ? इस जिज्ञासा का शामक वाक्य है—''यतः सर्वमिदं ब्रह्म'। अर्थात् जब सब कुछ ब्रह्मरूप है, तब प्राप्य-प्रापकभावादि सम्भव न होने के कारण किसी फल की कामना नहीं करनी चाहिए ]।

शहा—स्तुतिपरक 'सर्वं खिल्वदं ब्रह्म'' - इस वाक्य के द्वारा भी ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उपासना-विधि के लिए उपास्यत्वेन ब्रह्म अपेक्षित है।

समाधान — यह कहा जा चुका है कि उत्पत्ति शिष्ट जीव का उपास्यत्वेन अन्वय हो जाने के कारण ब्रह्म की न तो उपास्यत्वेन अपेक्षा रहती है और न प्रकृत उपासना का उपास्य होने के लिए ब्रह्म में योग्यता है, क्योंकि प्रकान्त मनोमयत्वादि धर्म जीव में ही प्रसिद्ध हैं, ब्रह्म में नहीं, अतः मनोमयत्वादि रूप से ब्रह्म क्योंकर उपास्य बन सकेगा ? वहाँ जो "सर्वकर्मा, सर्वकामः, सर्वगन्धः, सर्वरसः" (छां. ३।१४।२) इस प्रकार सर्वकर्मत्वादि घर्मों का प्रतिपादन है, वह भी जीव में समञ्जस हो जाता है, क्योंकि जीव अपने अनन्त जन्म-पर्यायों में सभी कर्मों जौर सभी कार्मों (फलों) का सम्पादन कर लेता है। इसी प्रकार अणीयस्त्वादि धर्मं भी हृदयादि उपाधियों के द्वारा जीव में ही उपपन्न होते हैं, अपिरमेय (अपिरिच्छन्न) ब्रह्म में नहीं। प्रथमोपात्त अणीयस्त्व के अनुसार ही ज्यायस्त्व (ब्यापकत्व) का भी जीव में समन्वय भाष्यकार ने किया है कि जीव वस्तुदृष्ट्या ब्रह्मरूप है, ज्यामान् है। 'एतिमतः प्रत्यभिसंभवितास्मि" (छां. ३।१४।४) इत्यादि वाक्यों से 'प्रतिपादित उपास्यगत प्राप्ति-कर्मता और उपासक जीवगत प्राप्ति-कर्तृता का व्यवहार एवं 'यथा ब्रीहर्वा, यवो वा श्यामाकों

भविष्यतीति । निश्चिते च जीवविषयत्वे यदन्ते ब्रह्मसंकीर्तनं —'एतद्ब्रह्म' ( छा० ३।१४।४ ) इति, तद्दपि प्रकृतपरामर्शार्थत्वाज्जीवविषयमेव । तस्मान्मनोमयत्वादिमि-धंमैंर्जीव उपास्यः ।

इत्येवं प्राप्ते त्रमः - परमेव ब्रह्म मनोमयत्वादिभिधंमैं रुपास्यम् । कुतः ? सर्वेत्र
प्रसिद्धोपदेशात् । यत्सर्वेषु वेदान्तेषु प्रसिद्धं ब्रह्मशुष्दस्यालम्बनं जगत्कारणम् , 

'सर्वे कित्वदं ब्रह्म' इति वाक्योपक्षमे श्रुतं, तदेव मनोमयत्वादिधमैं विशिष्टमुपदिश्यत
इति युक्तम् । एवं च स्रति प्रकृतहानामकृतप्रकिये न भविष्यतः । नतु वाक्योपक्रमे

#### भामर्स

मान्तता श्रामेदेऽपि जीवाश्मिन कर्षाञ्च द्वेवोपवारेण राहोः शिर इतिवद् ब्रष्टव्या । एतम् अह्येति श्र जीविववयं जीवस्यापि वेहाविबृंहणस्वेन ब्रह्मस्वात् । एवं सस्यसङ्कृत्यावयोऽपि परमारमवर्तिनो जीवेऽपि सम्भवन्ति, तबव्यतिरेकात् । तस्माज्जीव एवोपास्यस्वेन विवक्तितः, न परमास्मेति प्राप्तम् ।

एवं प्राप्तेऽभिषीयते - समासः सर्धनामार्थः सम्निकृष्टनपेक्षते ।

तिद्धतार्थोऽपि सामान्यं नापेक्षाया निवर्त्तकः ॥

तस्मावपेक्षितं प्राप्ताः प्राष्ट्रामन्यपराविष ।

तथा च सत्यसङ्कृत्पप्रभृतीनां यथार्थता ॥

भवेदेतदेवं यदि प्राणकारीर इत्यावीनां साक्षाञ्जीववाचकत्वं भवेत्। न त्वेतवस्ति । तथाहि— प्राणः क्षीरमस्येति सर्वनामार्थो बहुत्रीहिः सन्तिहितं च सर्वनामार्थं सम्प्राप्य तदिभवानं पर्व्यवस्येत्। तत्र मनोमयपदं पर्यवसिताभिषानं तदिभवानपर्यवसानायार्छं, तदेव तु मनोविकारो वा मनःप्रचुरं वा

## भामती-व्याच्या

वा श्यामाकतण्डुली वैवमयमन्तरात्मन् पुरुषो हिरण्मयः" (शत. बा. १०।६।३।२) इत्यादि श्रुतियों में उपासक का सप्तम्यन्त ('अन्तरात्मन्') पद से तथा उपास्य का प्रथमान्त 'पुरुष' पद से निर्देश जीव ब्रह्म का 'राहोः शिरः' के समान औप नारिक भेद लेकर बन जाता है। श्रुति में 'एतद्ब्रह्म' यह निर्देश भी जीवविषयक है, वशोंकि जीव भी देहादि के बृंहण (वृद्धि) का कारण होने से ब्रह्म कहा जाता है। श्रुति-निर्दिष्ट ब्रह्मगत सत्यसंकल्पत्वादि धर्म भी जीव में संभव हो जाते हैं, वशोंकि वह ब्रह्म से अभिन्न है। फलतः उक्त श्रुति में जीव ही उपास्यत्वेन विवक्षित है, ब्रह्म नहीं।

सिखान्त -

समासः सर्वनामार्थः सिन्नकृष्टमपेक्षते । तद्धितार्थोऽपि सामान्यं नापेक्षाया निवर्तकः ।। तस्मादपेक्षितं ब्रह्म ग्राह्ममन्यपरादपि । तथा च सत्यसंकल्पप्रभृतीनां यथार्थता ॥

यहाँ जीव को तभी उपास्य माना जा सकता था, जब कि 'प्राणशरीरः' इत्यादि पद साक्षान् जीव के वाचक होते, किन्तु ऐसा नहीं, क्योंकि 'प्राणः शरीरमस्य-'ऐसा बहुर्वःहि समास जिस अन्यार्थं का बोधक है, वह समास-घटक 'अस्य'—इस सर्वनाम पद का अर्थ है जो कि सिम्नकृष्टार्थं का परामर्शंक माना जाता है। प्रकृत में ब्रह्म ही सिम्नकृष्ट है। यह जो कहा गया कि 'मनोमयः' इस पद का तिद्धत (मयट्) प्रत्यय योग्यता के आधार पर 'अन्तःकरणोपाधिक जीव का उपास्यत्वेन उपनायक है, जीव को लेकर उपास्य की आकांक्षा निवृत्त हो जाती है, वहाँ ब्रह्म का अन्वय नहीं हो सकता। वह कहना सम्भव नहीं, क्योंकि 'मनोमय' पद सामान्यतः मनोविकार-सम्बन्धी पदार्थं का उपस्थापक है, वह जीव ही है—ऐसा नहीं कह

श्रमविधिविवश्रया ब्रह्म निर्दिष्टं न स्वविवश्रयेत्युक्तम् । अत्रोच्यते — यद्यपि श्रमविधि-विवश्रया ब्रह्म निर्दिष्ट तथापि मनोमयत्वादिष्पिद्श्यमानेषु तदेव ब्रह्म सिबहितं भवति । जीवस्तु न सिबहितो न च स्वशब्देनोपास इति वैषस्यम् ॥ १ ॥

## भामती

किमर्यमित्यसापि न विश्वायते । तसेनेष शब्दः समवेतार्यो भवति स समासार्यः । 

क्षेत्र जीव एव समवेतार्थो न ब्रह्मणीति, तस्याप्राको ह्यमना इत्याविभिस्तिष्ठिरहप्रतिपादनार्थिति युक्तम् । तस्यापि सर्वविकारकारकारणा स्वकारणादभेवासेषां च मनोमयत्या ब्रह्मणस्तारणस्य मनोमयस्वोपपसः । स्यावेतत् — जीवस्य साक्षात्भनोमयस्वावयो ब्रह्मणस्तु तबृद्वारा, तत्र प्रथमं 

पानम् बृद्धिस्यस्वासवेवोपास्यमस्तु, न पुनर्जधन्यं ब्रह्म, ब्रह्मलिङ्गानि च जीवस्य ब्रह्मणोऽभेवान्जीवेऽच्युपपस्यन्ते । सवेतवत्र
सम्प्रधार्यम् — कि ब्रह्मलिङ्गे जीवानां तविभन्नानामस्तु तहस्ता, तथा च जीवस्य मनोमयस्वाविभः 

पानम्यमासस्यैवोपास्यत्वम् , उत न जीवस्य ब्रह्मलिङ्गवसा तविभन्नस्यापि, जीवलिङ्गेस्तु 

सहत्, 

पान

समारोप्यस्य रूपेण विषयो रूपवान् भवेत्। विषयस्य तु रूपेण समारोध्यं न रूपवत्॥

समारोपितस्य हि रूपेण मुजजुस्य भोषणत्वादिना रक्ष्यु रूपधती, न तु रज्युरूपेणाभिगम्यस्वा-

#### भामती-व्याख्या

सकते, सांख्याभिमत प्रधानादि का भी ग्रहण किया जा सकता है। फलतः अन्यपरक , विहित शम को स्तुति के बाधक ) "सर्वं खिल्वदं ब्रह्म" इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म का उपास्यत्वेन ग्रहण करना चाहिए, सत्यसंकल्पत्वादि का स्वरसतः सामञ्जस्य भी ब्रह्म में ही होता है ]। यद्यपि "अप्राणो ह्यमनाः"। मुण्ड. २।१।२) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म में मनोमयत्वादि का साक्षात् सम्बन्ध निषिद्ध है, तथापि मन से अविच्छन्न होने के कारण जो जीव मन का विकार या मनोमय माना जाता है. उस जीवरूप विकार का भी ब्रह्म कारण है, कार्य और कारण का अभेद होता है, इस प्रकार जीव के माध्यम से ब्रह्म में भी मनोमयत्वादि का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है।

शहा - जब कि मनोमयत्वादि का साक्षात् सम्बन्ध जीव के साथ और जीव के द्वारा ब्रह्म के साथ सम्पन्न किया जाता है, तब साक्षात् मनोमय जीव को ही उपास्य मानना चाहिए और जो ब्रह्म के लिङ्गों (धर्मों) का निर्देश है, वह भी जीव में घटा लेना चाहिए, क्योंकि जीव ब्रह्म से अभिन्न है।

समाधान — यहाँ यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि क्या ब्रह्म के धर्मों (व्यापकत्यादि) का जीव में सम्बन्ध ब्रह्म के माध्यम से माना जाय? अथवा जीव के मनोमयत्वादि धर्मों का सम्बन्ध ब्रह्म में जीव के माध्यम से किया जाय? यदि कहा जाय कि जीव के धर्मों का परम्परा सम्बन्ध ब्रह्म के साथ हो सकता है, किन्तु ब्रह्म के धर्मों का जीव के साथ परम्परया सम्बन्ध नहीं हो सकता, तब ब्रह्म के व्यापकत्वादि धर्मों का योग जीव में नहीं हो सकता, अतः उन धर्मों के द्वारा ब्रह्म को ही उपास्य मानना होगा। यहाँ हमारा (वाचस्पति मिश्र का) बहना यह है कि-

समारोप्यस्य रूपेण विषयो रूपवान् भवेत्। विषयस्य तुरुपेण समारूप्यं न रूपवत्ः।

रज्जुरूप विषय (अधिष्ठान ) में जड़ाँ सर्पं का समहरोप होता है, वहाँ सर्परूप समारोपित पदार्थ के प्रतीयमान भीषधत्वादि धर्मों का सम्बन्ध रज्जु के साथ तो हो जाता है, कोंकि उस

# विवक्षितगुणोपपत्तेश्र ॥ २ ॥

वक्तुमिष्टा विविक्षताः । यद्यप्यपौरुषेये वेदे वक्तुरभावान्नेच्छार्थः सम्मवति, तथाप्युपादानेन फलेनोपचर्यते । लोके हि यच्छन्दाभिहितमुपादेयं भवति तद्विचिक्षत-मित्युच्यते. यद्वुपादेयं तद्विविक्षतिमिति । तद्वद्वेदे अप्युपादेयत्वेनाभिहितं विविक्षतं भवति, इतरद्विवक्षितम् । उपादानानुपादाने तु वेदवाक्यतात्पर्यातात्पर्यामवग-म्येते । तिवृह ये विविश्वता गुणा उपासनायामुपादेयत्वेनोपिवृष्टाः सत्यसंकल्पप्रसत-

भामती

विना भुजञ्जो कपवान् , 💶 भुजञ्जस्यैवामावात् कि रूपवत् । भुजञ्जवशायां तु 🔳 नास्ति वास्तवी रेज्युः । तिवह समारोपितजीवरूपेण बस्तुसव् अह्य रूपवद्युज्यते, 💻 तु बह्यरूपेनित्यस्वाविभिर्जीवस्तद्वान् भवितुमहीति, तस्य तदानीमसम्भवात् । तस्माव् अह्मलिङ्गदर्शनाङ्जीवे च तदसम्भवाद् बह्मीवीपास्यं न बोव इति सिञ्चम् । एतदुपलक्षणाय 🗷 सर्वं खिलवर्व ब्रह्मेति थाक्यमूपन्यस्तिमिति । 🔳 यद्यप्यपीरुघेयः इति 🔳 । आस्त्रयोनित्वेऽपीश्वरस्य पूर्वपूर्वेसृष्टिरचितसन्बर्भापेक्षरचनत्वेनास्यातन्त्र्यावपौरुपेयत्यामिधानं **ा शास्त्रातन्त्रचेष विवक्षा नास्तीत्युक्तम् । परिग्रहपरित्यागौ शोपादानानुपादाने उक्ते, न तुपादेयस्वमेव ।** अम्यबोव्वेदयतयाऽनुपादेयस्य प्रहादेरविवक्षितःवेन समसावावपि संमागंत्रसङ्गात् । तस्मादनप्रदेयस्वेऽपि

## भामती-व्याख्या

समय रज्जुरूप विषय भी विद्यमान होता है, किन्तु रज्जु के प्रतीयमान ग्राह्मत्व और त्रिगुणत्वादि धर्मों का सम्बन्ध सर्प के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय सर्प की सत्ता ही नहीं होती । सर्प-प्रतीति-काल में वास्तवी रज्जु नहीं होती—ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसके विना सर्प का भान ही नहीं हो सकता। प्रकृत में समारोपित जीव के मनोमयत्वादि धर्मों को लेकर ब्रह्म मनोमय कहा जा सकता है, किन्तु ब्रह्म के व्यापकत्व नित्यत्वादि धर्मों को लेकर जीव वैसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आरोप के पहले जीव की सत्ता ही नहीं मानी जाती । फलतः ब्रह्म के प्रतीयमान नित्यत्वादि धर्मी का सम्बन्ध जीव में सम्भव न होने के कारण ब्रह्म ही प्रकान्त उपासना का उपास्य है, जीव नहीं - इस भाव को ध्वनित करने के लिए ही भाष्यकार ने कहा है कि "इह च सर्वं खिल्वदं ब्रह्म इति वाक्योपक्रमे श्रुतम्, तदेव मनोमयत्वादिधर्मेविशिष्टमुपदिश्यते इति युक्तम्" ॥ १ ॥

"विवक्षितगुणोपपत्तेश्च" - इस सूत्र में उपात्त विवक्षा (वक्तुमिच्छा ) की अनुपपत्ति उठाते हुए भाष्यकार ने कहा है - "यद्यपि अपौरुषेये वेदे वक्तुरभावात् नेच्छार्थः सम्भवति"। यद्यपि "शास्त्रयोनित्वात्" - इस सूत्र में ईश्वर की वेदों का वक्ता माना गया है, उसकी इच्छा अनुपपन्न नहीं, तथापि ईश्वर भी गतकल्पीय वेद का ही उपदेष्टा है, स्वतन्त्रतया वेद का रचयिता नहीं माना जाता, अतः वेद के स्वतन्त्र वक्ता की इच्छा अनुपपन्न है। भाष्यकार ने जी कहा है - "उपादानेन फलेनोपचर्यते"। वहाँ उपादान का अर्थ ग्रहण है, विधेय नहीं, क्योंकि लोक में ग्राह्म पदार्थ को विवक्षित कहा जाता है, पदार्थगत विवक्षितत्व का पदार्थकर्मक उपादान ( ग्रहण ) उपलक्षक होता है। [स्वर्गादि फल के उद्देश्य से यागादि साधन पदार्थों का विधान होता है। विधेय पदार्थं को अगृहीत-ग्राह्य माना जाता है, यागादि यद्यपि ईश्वर के द्वारा गृहीत है, तथापि वह स्वतन्त्र वंक्ता नहीं, अतः स्वतन्त्र वक्ता के द्वारा वह अगृहीत है। विधि वाक्य के द्वारा जो विधेय या उपादेय होता है, उसे ही विवक्षित मानने पर लीकिक भोजनादि दृष्टान्तों में उसका सामञ्जस्य नहीं होता, अतः भाष्यस्य 'उपादान' शब्द का ग्रहण और अनुपादान' शब्द का अग्रहण अर्थ अभिमत है ]। यदि विघेयत्व-समानाधिकरण उपादेयत्व को ही विवक्षितत्त्व का उपलक्षक माना जाता है, तब स्वर्गीदरूप उद्देश्य पदार्थी यस्ते परिसम्ब्रह्मण्युपपद्यन्ते। सत्यसंकरूपत्यं हि सृष्टिस्थितिसहारेष्वप्रतिबद्धशक्तित्वात् परमात्मन पद्यावकरूपते। परमात्मगुणत्वेन च 'य आत्माऽपहतपाप्मा' (छा० ८।७।१) इत्यत्र 'सत्यकामः सत्यसकरूप' इति भ्रुतम्। आकाशात्मेत्यादिनाकाशयदात्माऽस्येत्यर्थः। सर्वगतत्वादिमिधंमैंः संभवत्याकाशेन साम्यं ब्रह्मणः। 'उयायान्पृथिम्याः' इत्यादिना चैतदेव दर्शयति। यदाप्याकाश आत्मा यस्येति न्याख्यायते, तदापि संभवति सर्वजगत्कारणस्य सर्वात्मनो ब्रह्मण आकाशात्मत्वम्। अत पव 'सर्वकर्मा' इत्यादि। पविमहोपास्यतया विविभ्रता गुणा ब्रह्मण्युपपद्यन्तः। यस्क 'मनोमयः प्राणशरीरः' (छा० ३।१४।२) इति जीविक्षक्रं न तद् ब्रह्मण्युपपद्यत इति तद्यि ब्रह्मण्युपपद्यत इति ब्रह्मण्युपपद्यत इति व्यक्ति। स्वात्मत्वाद्यि ब्रह्मणो जीवसम्बन्धीनि मनोमयत्वादोनि ब्रह्मसम्बन्धीनि भवन्ति। तथा च ब्रह्मदिषये भ्रुतिस्मृतो मवतः—'स्व स्रो त्वं पुमानसि त्यं कुमार उत्य वा कुमारी। त्वं जीणौ दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुक्कः' (इवे० ४।३) इति, 'सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुक्मम्। सर्वतः भ्रुतिमक्कोके सर्वमावृत्यतिष्ठति' (गी० १३।१३) इति च। 'ब्रमणो क्षमनाः ग्रुक्षः' (मुण्ड २।१।२) इति भ्रुतिः ग्रुद्धब्रह्मविषया, इयं तु 'मनोमयः प्राणशरीरः' इति सगुणब्रह्मविषयिति विशेषः। अती विवक्षितगुणोपपत्तः परमेव ब्रह्महोपास्यत्वेनोपदिष्टमिति गम्यते॥ २॥

अनुपक्तेस्तु न झारीरः ॥ ३ ॥

पूर्वेण सूत्रेण ब्रह्मणि विवक्षितानां गुणानामुपपित्रका । अनेन 🛮 शारीरे तेषा-

भामती
प्रह उव्येदयतया परिगृहीतो विविधातः । तद्गतं त्वेकत्वमवण्डेदकत्वेम विविधातम् । इण्डामिण्डे
च भक्तितः । तविवभुक्तम् 
वेदवाक्यतात्पर्यातात्पर्याभ्याभ्यगम्येते इति 
। यत्परं वेदवाक्यं तत्तेनोपात्तं
विविधातम्, अतत्परेण चानुपात्तमविविधातमित्यर्थः ॥ २ ॥

स्यावेतत् —यथा सत्यसकुल्पावयो ब्रह्मान्युपपद्माने । एवं जारोरेअन्युपपद्माने, जारीरस्य ब्रह्मणोऽभे-

भामती-व्याख्या को विवक्षित नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वे उपादेय नहीं होते । उद्देश्य को अविवक्षित मान लेने पर "ग्रहं सम्माष्ट्र" इस विधि में ग्रहत्व अविवक्षित हो जाता है, अतः चमसादि में भी सम्मार्जन प्राप्त होगा [ डमरू के आकार के काष्ट्रमय पात्रों को 'ग्रह' कहा जाता है, क्योंकि उनमें सोमरस का ग्रहण किया जाता है और चतुष्कोणाकार काष्ठमय पात्रों को 'चमस' कहते 🕽, क्योंकि उसमें रखे सोमरसादि का भक्षण अध्वर्यु आदि किया करते हैं ]। जब गृहीतत्व धर्म को विवक्षितत्व का उपलक्षक मानते हैं, तब सम्मार्जन के लिए 'ग्रहसंज्ञक' पात्र ही गृहीत होते हैं, अतः ग्रहत्व विवक्षित हो जाता है, चमसादि में ग्रहत्व धर्म न होने के कारण उनमें सम्मार्ग प्राप्त नहीं होता जैसा कि चमसाधिकरण (जै. सू. ३।१।८) में निर्णीत है। "ग्रहं सम्माष्टि''-यहाँ 'ग्रह' पद में एकवचन रखा गया है, उसके आधार पर एक ही ग्रह का सम्मार्जन प्राप्त होता है, अतः एकस्व विविधात ( ग्रहगत उद्देश्यस्व का अवच्छेदक ) नहीं माना जाता, फलतः सभी ग्रहों का सम्मार्जन होटा है ग्रहैकत्वाधिकरण (जै. सू. ३।१।७) में ऐसा हो सिद्ध किया गया है। विवक्षित और अविवक्षित पदार्थों में इच्छा और अनिच्छा का गौणरूपेण प्रवेश माना जाता है। भाष्यकार ने यही व्वनित करने के लिए कहा है— "उपादानानुपादाने तु वेदवाभ्यतात्पर्यातात्पर्याम्यापवगम्येते"। अर्थात् वेद-वावय का जिस अर्थ में तात्पर्य होता है, वह विवक्षित और जिस अर्थ में तात्पर्य नहीं होता, वह अविवक्षित है ॥ २॥

मनुपपित्तव्यते । तुशब्दोऽवधारणार्थः । ब्रह्मैवोक्तेन स्यायेन मनोमयत्वादिगुणं, न प्रशारीरो जीवो मनोमयत्वादिगुणं, यत्कारणं 'सत्यसंकल्पः' आकाशात्मा, अवाकी, अनाद्रः, ज्यायान्पृथिव्या' इति चैवंजातीयका गुणा न शारीर आश्वस्येनोपपचन्ते । शारीर इति शरीरे भव इत्यर्थः । नन्वीश्वरोऽपि शरीरे भवति । सत्यम् , शरीरे भवति , न तु शरीर पव भवति, 'ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षात्' ( छा० ३।१४१३ ) 'माकाशवत्सर्वगतस्र नित्यः' ( गौड० ३।३ ) इति व्यापित्वश्रवणात् । जीवस्तु शरीर पव भवति, तस्य भोगाधिष्ठानाष्ट्यरोरादन्यत्र वृत्यभावात् ॥ ३॥

कर्मकर्त्व्यपदेशाच्च ॥ ४ ॥

इतश्च ॥ शारीरो मनोमयत्वादिगुणः, यस्मात्कर्मकर्तृन्यपदेशो भवति 'पतिमतः प्रत्याभिसंमवितास्मि' ( छा० ३।१४।४ ) इति । पतिमिति प्रकृतं मनोमयत्वादिगुणमुपा-स्यमात्मानं कर्मत्वेन प्राप्यत्वेन व्यपदिशति । अभिसंभवितास्मीति शारीरमुपासकं कर्तृत्वेन प्रापकत्वेन । अभिसंभवितास्मीति प्राप्तास्मीत्यर्थः । न च सत्यां गतावेकस्य कर्मकर्तृन्यपदेशो युक्तः । तथोपास्योपासकभावोऽपि भेदाधिष्ठान एव । तस्मादिप न शारीरो मनोमयत्वादिविशिष्टः ॥ ४॥

शब्दविशेषात् ॥ ५ ॥

प्राची प्राचीत्वावयो प्रनोमयत्वाविगुणः, यस्माच्छव्यविशेषो भवति समान-प्रकरणे अत्यन्तरे — 'यथा ब्रोहिर्वा यवो वा श्यामाको वा श्यामाकतण्डुलो वैवनय-श्वरात्मन पुरुषो हिरण्मयः' (शत० ब्रा० १०।६।३।२) इति । शारीरस्यात्मनो यः शब्दो अ मिधायकः सप्तम्यन्तो अन्तरात्मिति, तस्मादिशिष्टो अन्यः प्रणानाः पुरुषश्चित्रे मनोमयत्वादिविशिष्टस्यात्मनो अभिधायकः । तस्माखयो मदो अधिगम्यते ॥ ५॥

स्मतेश्र ॥ ६ ॥

स्मृतिश्व शारीरपरमात्मनो मेंदं दशैयति—'ईश्वरः सर्वभूतानां इद्वेशे अर्जन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्राक्टानि मायया' (गी० १८१६१) इत्याचा । अत्राह—कः पुनरयं शारीरो नाम परमात्मनो अन्यः, यः प्रतिविष्यते 'अनुपवसेस्तु न

## मामती

बात् । सारीरगुणा ■ मनोनयत्वावयो ब्रह्मणीत्यत आह् सूत्रकारः — अनुपर्यलेख्नु न वारीरः ॥ ६ ॥ यत्तदवोषाय समारोप्यवर्माः समारोपविवये सम्भवन्ति, न तु विवयपर्माः समारोप्य इति । तस्येत उत्यानम् । अत्राह चोदकः ■ कः युनरयं ज्ञारीरो नाम इति छ । न तावञ्जेदप्रतिवेषाञ्जेद-

भामती-ध्याख्या
यह जो शक्ता होती है कि सत्यसंकल्पत्वादि धर्म जैसे ब्रह्म में घटते हैं, वैसे ही शारीच
( श्रीव ) में भी उपपन्न हो सकते हैं, क्योंकि जीव का ब्रह्म से अभेद है। जीव के मनोमयत्वादि धर्मों का ब्रह्म में जैसे समन्वय किया जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म के सत्यसंकल्पादि
धर्मों का जीव में सामञ्जस्य क्यों नहीं किया जा सकता ?

उस शङ्का का समाधान करने के लिए सूत्रकार ने कहा है- "अनुपपत्तेस्तु न शारीरः"। जीव केवल शरीर में रहने के कारण शारीर कहलाता है, अतः उसमें व्यापक ब्रह्म के

व्यापकत्वादि धर्मं उपपन्न नहीं हो सकते।। ३-५।।

यह जो कहा गया कि आरोपित । अध्यस्त ) पदार्थ के धर्म अधिष्ठान ■ व्यवहृत होते हैं, अधिष्ठान के धर्म अध्यस्त में नहीं। उस पर पूर्वपक्षी अच्छा करता है कि ब्रह्म में अध्यस्त जीव ब्रह्म से भिन्न क्योंकर होगा ? जिन दो पदार्थों में भेद का निषेध एवं मेद का व्यवहार शारीरः इत्यादिना ? अतिस्तु—'नाम्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति ओता' (वृह० ३।७।२३) इत्येयंजातीयका परमात्मनोऽम्यमात्मानं वारयति । तथा समृति-रिप-'क्षेत्रण्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत' (नी०१३।२) इत्येवंजातीयकेति । अत्रोध्यते— सत्यमेवतत् , पर पवात्मा देष्टेन्द्रियमनोषुद्ध-युपाधिमः वरिष्ठिचमानो वालैः शारीर इत्युपचर्यते । यथा धटकरकाचुपाधिवशादपरिष्ठिक्षमपि नमः परिष्ठिक्षस्यद्वमासते, तथ्रत् । तद्येसया च कर्मकर्तृत्वादिमेदव्यवहारो न विद्यस्यते, प्राक् 'तस्वमसि' इत्यात्मकत्वोपदेशमहणात् । यृहीते त्वात्मकत्वे वन्धमोक्षादिसर्वव्यवहार-परिस्तमासिरेव स्यात् ॥ ६॥

अर्भकीकस्त्वासद्भवपदेशास नेति चेस निचाय्यत्वादेवं व्योमतस् ॥ ॥ ॥ सर्भक्रमस्पम् , बोको नीडम् , 'प्य म आत्माउन्तर्ध्वये' (छा० ३।१४।३) इति परिष्टिकस्रायतन्त्वात् , स्वशब्देन स 'अणीयान् ब्रीहेर्वा यवाद्वा' इत्यणीयस्त्वव्यपदे-शात् , शारीर प्याराप्रमात्रो जीव इहोपदिस्यते, न सर्वगतः प्रमात्मेति यदुक्तं तत्परिहर्तंश्यम् । अत्रोच्यते – नायं दोषः, न तावत्परिष्ठिकसदेशस्य सर्वगतत्वव्यप-वैशः कथमप्युपप्यते, सर्वगतस्य तु सर्वदेशेषु विद्यमानत्वात्परिष्ठिकसदेशस्यपदेशोऽपि

भागती
व्यवदेशाच्य भेवाभेवादेकत्र भाविकौ अवितुमहंतो विशेषावित्युक्तम् । तस्मादेकिमह तास्विकमतास्विकं
वेतरत् । ॥॥ वौर्षापर्येषाहुतप्रतिपादनपरत्वाहेवाम्तानां हंतप्राहिषक्ष मानाम्तरस्याभावात्तहाषनाच्य,
तेपाहृतमेव परमार्थः । ॥॥ वानुपपत्तेत्तिकायात्रसङ्गतार्थमित्यर्थः । परिहरति क्ष सत्यवेववेतत्, पर
प्वारमा देहेन्द्रियमनोबुद्धपुपाविभिरविद्धियात्रानो वालेः द्वारीर इत्युप्पर्यंते क्ष । अनाद्वविद्यावव्छेदवर्ष्यवीयभावः पर एवात्मा स्वतो भेदेनावभासते । तावृत्वास वीवानामविद्या, न तु निवपाधिनो नद्यथः ।
व वाविद्यायां ॥॥॥ वीवात्मविभागः, सति ॥ बीवात्मविभागे तद्याययाऽविद्येत्यन्योन्याभयमिति साम्प्रतम् ।
वनाविद्येन जीवाविद्ययोवींनाहुरवदनवक्ष्युहेरयोगात् । न व सर्वज्ञस्य सर्वज्ञक्ष स्वतः कृतोऽकरमा-

मामती-व्याख्या होता है, उनमें भेद और अभेद—दोनों तात्त्विक क्योंकर रह सकरेंगे? भेद और अभेद परस्पर अत्यन्त विरुद्ध होने के कारण एकत्र नहीं रह सकते, अतः भेद और अभेद में से यहाँ एक वास्तविक और दूसरा काल्पिनक मानना होगा । वेदान्त-वाक्यों के पौर्वापयं को देख कर अभेद में तात्पर्यं स्थिर होता है, भेद-ग्रह में अन्य कोई प्रमाण सुरूभ नहीं, प्रत्युत "नान्योऽ-तोऽस्ति ब्रष्टा, नान्योऽतोऽस्ति श्रोता' (बृह. उ. ३।७।२३) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा भेद का निषेध किया गया है । परिशेषतः जीव और ब्रह्म का अभेद ही पारमाधिक सिद्ध होता है, अतः "अनुपपत्तेस्तु न शारीरः"—यह सूत्र संगतार्थक नहीं रह जाता, क्योंकि जब जीव ब्रह्म से भिन्न ही नहीं, तब जीव का निषेध और ब्रह्म का विधान क्योंकर हो सकेगा ॥

उक्त शक्ता का परिहार-भाष्य है—''सरामेर्वेतत्। पर एवात्मा देहेन्द्रियमनोबुद्धयु-पाधिभिरविष्ठिद्यमानो बालै: शारीर इत्युपचर्यते''। अर्थात् अनादि अदिद्यारूप अवच्छेदक का भेद पाकर परमात्मा ही जीवरूप से पृथक् अवभासित होता है। उन्हीं जीवों की अविद्या मानी जाती है, उपाधि-रहित ब्रह्म की नहीं। अविद्या के होने पर जीव और ब्रह्म का विभाग एवं जीव-ब्रह्म का भेद होने पर जीवाश्रित अविद्या सिद्ध होगी—इस प्रकार अन्योऽन्याश्रय दोष क्यों नहीं होता ? ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए अविद्या का अनादि विशेषण लगाया है। जीव और अविद्या जा बीज और अंकुर के समान अनादि प्रवाह होने के कारण अन्योऽन्यामा दोष नहीं माना जाता। कयाचिद्पेक्षया सम्भवति । यथा समस्तवसुधाधिपतिरपि हि सम्योध्याधिपतिरिति व्यपिद्श्यते । कया पुनरपेक्षया सर्वगतः सम्भाश्वरोऽर्भकौका अणीयां अध्यपिद्श्यतः इति ? निचाय्यत्वादेवमिति अमः । प्रवमणीयस्त्वादिग्रुणगणोपेत ईश्वरस्तत्र इदय-पुण्डरीके निचाय्यो द्रष्ट्वय उपिद्श्यते, पण शालमामे हिरः । तत्रास्य बुद्धिविद्यानं प्राहकम् । सर्वगतोऽपीश्वरस्तत्रोपास्यमानः प्रसीदित । श्योमवष्यतद् द्रष्टश्यम् । यथा सर्वगतमपि सद् व्योम स्वीपाशाद्यपेक्षयाभकौकोऽणीयश्च व्यपदिश्यते; पद्यं ब्रह्मापि । तदेवं निचाय्यत्वापेक्षं ब्रह्मणोऽर्मकौकस्त्वमणीयस्त्वं च न पारमाधिकम् । तत्र यदा-शङ्क्यते—हृद्यायतनत्वाद् ब्रह्मणोऽपि इद्यायतनानां च प्रतिश्ररीरं मिन्नत्वाद्भिषायतः गानां च श्रकादीनामनेकत्वसावयवत्वानित्यत्वादिशेषदर्शनाद् ब्रह्मणोऽपि तत्त्रसङ्ग इति, तदिपि परिहतं भवति ॥ ७ ॥

संमोगप्राप्तिरिति चेन वैशेष्यात् ॥ ८॥

व्योमवासर्वगतस्य ब्रह्मणः सर्वप्राणिष्ट्रयसंबन्धाद् , चित्र्पतया च शारीराइ-

## ज्ञमती

स्तंसारिता, यो हि परतन्त्रः सोझ्येन बन्धनागारे प्रवेषयेत, च तु स्वतन्त्रः, इति बाच्यम् । नहि तद्भागस्य जीवस्य सम्प्रतितनो बन्धनागारप्रवेशिता येनानुगुज्येत, किन्स्वियमनाविः पूर्वपूर्वकर्माविद्यासंस्कारनिबन्धना नानुयोगमहैति । न चैतावता ईश्वरस्यानोशिता, नद्भुपकरनाखपेकिता कर्तुः स्वातन्त्रपं बिहन्ति । तस्माद्यत्किश्चिदेतवपोति ।

विशेषाहिति वक्तम्ये वैशेष्याभिषानमात्यन्तिकं विशेष प्रतिपादियतुम् । यदा द्वाविधाकन्यितः पुत्तादिसम्भोगोऽविद्यात्मन एव जीवस्य युज्यते, न तु निर्मृष्टनिविक्तःविद्यातहासनस्य पुढवुढजुकः

श्राचलाम परमाश्मन इत्यर्थः । क्षेत्रमतिरोहितार्थम् ॥ ३-८ ॥

## भामती-व्याक्या

शहा - ब्रह्म सर्वज, सर्वशक्तिःसमन्वित (स्वतन्त्र) है, उसमें अकस्मात् संसारित्य (जोवभाव) उपपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि को अल्पन्न और परंतन्त्र होता है, वही किसी शासक के द्वारा बन्धनागार में डाला जाता है, स्वतन्त्र पुरुष नहीं।

समाधान — ब्रह्म के अंशभूत जीव में संसारिता आज पैदा नहीं हुई, कि उसके लिए यह प्रश्न उठता कि 'कुतोऽकस्मादस्य संसारिता ?' संसारिता तो अनादि । और जीव के पूर्व-पूर्व जन्मों में अजित कमं, अविद्या और संस्कार के द्वारा उत्तरोत्तर संसरण होता जाता है। अविद्यादि की अपक्षा होने से ईश्वर में स्वातन्त्रय नहीं रहता—ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कुलालादि में दण्ड, चक्कादि की अपेक्षा होने पर भी घटादि का स्वतन्त्रकर्तृत्व नष्ट नहीं होता । अतः भेदाश्चित सभी आक्षेष निर्मूल हो जाते हैं क्योंकि भेद वास्तिवक नहीं, आविद्यक मात्र है।। ६-७।।

'सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न, वेशेष्यात्"—इस सूत्र में जीव और ब्रह्म न आत्यन्तिक भेद बताने के लिए 'विशेषात्'—ऐसा न कह कर 'वंशेष्यात्' ऐसा अभिधान किया गया है, क्योंकि अविद्या के द्वारा कित्पत सुखादि रूप सम्भोग अविद्या रूप जीव में ही बन सकता है, अवित्या एवं अविद्या-जन्य संस्कार से रहित, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वरूप ब्रह्म में नहीं हो सकता—इस प्रकार का वैशिष्ट्य 'वंशेष्य' पद में विहित भावार्थक 'ध्यत्र' प्रत्यय के द्वारा ही आविष्कृत

होता है। अवशिष्ट भाष्य अत्यन्त स्पष्टार्थंक है।। ६।।

विशिष्टत्वात् , सुबदुःक्षादिसंभोगोऽप्यविशिष्टः प्रसज्येत । एकत्वाच्च । न हि पर-स्मादात्मनोऽन्यः कश्चिदात्मा संसारी विचते, 'नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता' (बृ० ३।७।२३) इत्यादिश्रतिभ्यः । तस्मात्परस्यैव वाणा संसारसंमोगप्राप्तिरिति चेत् न, वैशेष्यात्। न तावरसर्वप्राणिहृद्यसंबन्धाचिपद्रतया च शारीरवद् ब्रह्मणः संभोगप्रसङ्गः, वैशे-च्यात् । विशेषो हि भवति शारोरपरमेश्वरयोः । एकः कर्ता भोका धर्माधर्मादिसाधनः सुखदुःखादिमांश्च । एकस्तद्विपरीतौ अपहतपाप्मत्वादिगुणः । एतस्मादनयोर्विशेषादे माना भोगो नेतरस्य । यदि च सम्निधानमात्रेण वस्तुशक्तिमनाश्चित्य कार्यसम्बन्धोऽ-आकाशादीनामपि दाहादिप्रसङ्गः। सर्वगतानेकात्मवादिनामपि समावेतौ चोचपरिहारौ । यद्प्येकत्वाद् ब्रह्मण आत्मान्तरामावाच्छारीरस्य भोगेन अञ्चलो भोगप्रसङ्ग इति । भाग वदामः - इदं तावदेवानां प्रियः प्रष्टव्यः । कथमयं त्वया-त्मान्तरामाचो उच्यवसीयत इति ? 'तत्त्वमसि, 'यहं ब्रह्मस्मि', 'नान्यो उतो उस्ति विद्याता' इत्याविशास्त्रभ्य इति चेत् , यथाशास्त्रं तर्हि शास्त्रीयोऽर्थः प्रतिपत्तस्यो न तत्रार्धजरतीयं सभ्यम्। शासां च 'तत्त्वमसि' इत्यपहतपाप्मत्वादिविशेषणं बह्य शारीरस्यात्मत्वेनोपदिशच्छारीरस्यैव तांवदुपभोष्ठत्वं वारयति । कुतस्तसुपभोगेन बहाज उपमोगप्रसङ्गः ? अथागृहीतं शारीरस्य ब्रह्मजेकत्वं, तदा मिथ्याद्वाननिमित्तः शारीरस्योपभोगः, न तेन परमार्थकपस्य ब्रह्मणः संस्पर्शः। न हि बालैस्तलमिलनताः विभिन्योंकिन विकल्प्यमाने तलमिलनतादिविशिष्टमेव परमार्थतो व्योम भवति। तदाह - न, वैशेष्यादिति । नैकत्वेऽपि शारीरस्योपभोगेन ब्रह्मण उपभोगप्रसङ्गः, वैशेष्यात् । विशेषो हि भवति मिथ्याश्वानसम्यन्द्वानयोः । मिथ्याश्वानकहिपत उपभोगः, सम्यक्तानहष्टमेकत्वम् । न च मिथ्याद्यानकिएपतेनोपभोगेन सम्यक्तानहष्टं वस्त संस्पृश्यते । तस्माद्योपभोगगन्योऽपि शक्य ईश्वरस्य कल्पयितुम् ॥ ८ ॥

> ( अत्त्रधिकरणम् । स्०९-१० ) अचा चराचरग्रहणात् ॥ ९ ॥

कठवल्लीषु पठथते — 'यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः। मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद या सः' (१।२।२४) इति। अत्र कश्चिदोदनोपसेचनस्चितोऽसा प्रती-

भामती

कठबल्लीचु पठधरो---

'यस्य च अहा च क्षत्रं चीभे भवत ओदनः।

मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था बेद यत्र सः ॥' इति ॥

अत्र चादनीयौदनोपसेचनसूचितः कञ्चिदत्ता प्रतीयते । अतृत्वं भोकृता वा संहतृंता स्यात् । त च प्रस्तुतस्य परमात्मनो भोकृतास्ति, 'अनदगश्चनयोऽभिचाकशीति' इति श्रुत्या भोकृताप्रतिवेषास्

## भामती-स्थास्था

विषय—कठोपनिषत् में पढ़ा है—''यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चो भे भवत ओदनः, मृत्युर्यस्यो-पसेचनम्, क इत्था वेद यत्र सः'' (कठ॰ १।२।२४)। [जिस अता ( भक्षक ) के ब्राह्मण और क्षत्रिय ओदन (भात) और मृत्युदेव उपसेचन (दाल) है, ऐसा अता जहाँ ( अपनी महिमा में ) रहता है, उसे कौन जानता है ? ]। इस श्रुति में ओदन और उपसेचनरूप भक्ष्य पदार्थं के निर्देश में जो भक्षक व्यक्ति सूचित किया गया है, वह इस भोग्य जगत् का या तो भोक्ता होगा या संहार करनेवाला। प्रक्रान्त ब्रह्म भोक्ता या भक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें यते । तत्र किमग्निरत्ता स्यात्, उत जीवः, अथवा परमात्मेति संशयः, विशेषानवः धारणात् , त्रयाणां चाग्निजीवपरमात्मनामस्मिन्प्रन्थे प्रश्नोपन्यासोपलब्धेः । कि तावत् प्राप्तम् ? सन्निरचेति । कुतः ? 'अग्निरन्नादः' ( वृ० १।४।६ ) इति अतिप्रसिद्धिः भ्याम्। जीवो वाउत्ता स्यात्, 'तयोरन्यः पिष्पलं स्वाद्वत्ति' इति दर्शनात्। न परमात्मा, 'अनक्नन्तन्योऽभिचाकशीति' ( मुण्ड० ३।१।१ ) इति दर्शनादित्येवं प्राप्ते त्रमः - अत्ता अत्र परमात्मा भवितुमहेति । कुतः ? चराचरप्रहणात् । चराचरं हि

भागती जीवारमनश्च मोक्तृताविचानात् 🛎 तयोरम्यः पिथ्यस्तं स्वाद्वत्ति इति 🕸 । तद्ववि भोष्तृश्वमसृत्वं 📶 मुक्तसंशयं जीवारमेव प्रतिपत्तव्यः ब्रह्मक्षस्त्रादि चास्य कार्यकारणसङ्घाती भोगायतनतथा वा नामा सम्भवति भोग्यम् । 🔳 तु संहर्तृता भोषतृता ततस्त्रयाचामग्निजीवपरमात्मना प्रश्नोपन्यासोपस्कवेः संहतुंश्वस्थाविशेषाः द्वावति संशयः । किमला अग्निराहो भी उताहो परमात्मेति ? अत्रौदनस्य भोग्यत्वेन न्ति प्रसिद्धेभोक्तृत्वमेव प्रथमं बुद्धौ विपरिवर्त्तते, चरमं व संहर्तृत्वमिति भोक्तैवात्ता । तथा च जीव एष । 🔳 न जायते ज्ञियते इति 🕸 🌂 तस्यैव स्तुतिः, संहारकालेऽपि संस्कारभात्रेण तस्यावस्थानात् । बुर्जानस्यं च तस्य सूचमस्यात् । तस्याञ्जीय एवात्तेहोपास्यत इति प्राप्तम् । यदि तु संहतुंस्वमत्त्रं तथाव्यक्तिरसा 🖷 अम्निरज्ञादः इति ា । श्रुतिप्रसिद्धिभ्याम् । एवं प्राप्तेऽभिश्रीयते । असात्र परमाक्ष्मा कुतः, चराचरग्रहणात् 🕾 उमे धस्यीवनः इति 🕸 । 🕸 मृत्युर्यस्योपसेचनम् इति 🔳 । 🔳 अ्यते 🔳 पवि

भामती-उपाख्या भोक्तृत्व का निषेध किया गया है- "अनध्नन्नन्योऽभचाकशौति" ( मुण्ड. ३।१।१ )। जीव जो भोक्ता माना गया है--''तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु अत्ति'' ( मु. ३।१।१ ) अतः कथित अत्तृत्व यदि भोत्तृत्व है, तब निःसन्देह जीव की ही अत्तृत्वेन उपासना करनी होगी। ब्राह्मण और क्षत्रियादि से उपलक्षित कार्य-करण-संघातरूप (अपना) शरीर जीव का भोगायतन होने के कारण अथवा ( छागादि का शरीर ) साक्षात् भोग्य हो सकता है। यदि भोत्तत्व का अर्थ संहार-कर्तृत्व विविक्षत है, तब अग्नि, जीव और ब्रह्म-इन तीनों में समानरूप से संहर्तृत्व सम्भव है, क्योंकि तीनों के विषय में प्रश्न और प्रतिवचन उपलब्ध हैं ["स त्वमीन स्वर्ग्यमध्येषि" (कठो १।१।१३) यह अग्निविषयक प्रश्न और "लोकादिमग्नि तमुबाच" (कठा. १।१।१५) यह अग्निविषयक उत्तर है। "येयं प्रेते विचिकित्सा" (कठो. १।१।३०) यह जीव के विषय में प्रश्न और 'हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि'' (कठो. २।४।६) यह जीवविषयक उत्तर है। "अन्यत्र धर्मात्" (कठो. १।२।१४) यह ब्रह्मविषयक प्रश्न एवं "हन्त त इदं प्रवस्यामि" (कठो राधा६) यह ब्रह्म के विषय में उत्तर है ]।

संशय-तीनों की समान चर्चा से संशय हो जाता है कि यहाँ अता ( भक्षक ) अनि श्या जीव ? अथवा ब्रह्म ? भोक्तृत्व और संहर्तृत्व में से लोक में बोदनादि भोग्य पदार्थ की प्रसिद्धि को लेकर भोवतृत्व ही पहले बुद्धि में अवस्थित होता है और उसके पश्चात् संहर्तत्व

स्मृति-पथ में आता है।

पूर्वपक्ष-प्रक्रान्त अता भोक्ता सर्वथा जीव ही है, क्योंकि "न जायते म्रियते" (कठो-१।२।१८) इत्यादि से उसी की स्तुति की जाती है, संहार (प्रलय) काल में भी संस्कार मात्रेण उसकी अवस्थिति मानी जाती है। जीव में दुर्जानता उसकी सुक्ष्मता के कारण है, फलतः जीव ही यहाँ अत्तत्वेन उपास्य है। यदि संहत्ती को अत्ता माना जाता है, तब अग्नि को अत्ता कहना होगा, क्योंकि "अग्निरस्नादः" ( बृह. उ. १।४।६ ) इत्यादि श्रुतियों में वैसा ही अभिहित है।

सिद्धान्त-यहाँ अत्ता ( भक्षक ) ब्रह्म है, क्योंकि "उमे यस्योदनः" "मृत्यूर्यस्योप-

स्थावरजङ्गमं मृत्यूपसेचनमिद्वाद्यत्वेन प्रतीयते, तादृशस्य चाद्यस्य न परमातमनो अध्यः कात्स्म्येनात्ता संभवति । परमात्मा तु विकारजातं संदृरम् सर्वमत्तीत्युपपद्यते । निन्यह सराचरग्रहणं नोपसम्यते, कथं सिद्धयञ्चराचरग्रहणं हेतुत्वेनोपादीयते ? नैष दोषः, मृत्यूपसेचनत्वेन सर्वस्य प्राणिनिकायस्य प्रतीयमानत्वाद् , ब्रह्मक्षत्रयोश्य प्राधाः स्यात्प्रदर्शनार्थत्वोपपत्तेः । यत्तु परमात्मनो अपि नात्तृत्वं संभवति, 'अनद्मन्त्यो अभि- स्वाकशीति' इति दर्शनादिति । अत्रोज्यते — कर्मफसभोगस्य प्रतिवेधकमेतद्दर्शनं, तस्य संनिहितत्वात् । न विकारसंहारस्य प्रतिवेधकं, सर्ववेदान्तेषु सृष्टिस्थितिसंहारकारणः त्वेन ब्रह्मणः प्रसिद्धत्वात् । तस्मात्परमात्मैवेद्वात्ता भवितुमहंतीति ॥ ९॥

## भामती

जीवस्य भीगायतनत्या तस्ताधनत्या च कार्व्यंकरणसङ्घातः स्थितः, च तह्यांदनः । नह्योदनी भोगायतनं, नापि भोगायतनत्य, अि त भोगयः । न च भोगायतनस्य भोगताधनस्य जा भोग्यत्यं मुख्यम् । न चात्र मृत्युवयसेजनत्या कल्यते । न च जीवस्य कार्य्यकरणसङ्घातो अद्यक्षस्त्राविकयो भच्यः, कस्यित् क्रूरस्थस्य व्याव्यादेः कश्चित् त न त जीवस्य कार्यकरणसङ्घातो अद्यक्षस्त्राविकयो भच्यः, कस्यित् क्रूरस्थस्य व्याव्यादेः कश्चित् त त त जीवस्य कार्यकरणसङ्घातो अद्यक्षस्त्राविकयो भच्यः, कस्यित् क्रूरस्थस्य व्याव्यादेः कश्चित् त त्र विवयस्यात्यः व विवयस्यात् विवयस्यात् विवयस्यात् विवयस्यात् व विवयस्यात् । न च काच्यक्तिक्ति व विवयस्य । न च व्यवस्थात्यात् । प्राणिषु प्रधानत्येन च बह्यस्थाः प्रधासस्योपपत्ते । प्राणिषु प्रधानत्येन च बह्यस्थाः प्रधासस्योपपत्ते । अत्यत्विवृत्ते दशास्यत्यात्, अनर्यस्थाच्या । तथा च चराचरसंहत्यं व व्यावाया एव,

## भामती-ध्याख्या

सेचनः"—इस प्रकार चर और अचरात्मक समस्त प्रपश्च का भोग्य ( भक्ष्य ) कोटि में ग्रहण किया गया है। वह यदि जीव का भोगायतन ( भोग-साधन ) रूप भोग्य है, तब वह ओदन के समान मुख्य भोग्य नहीं होगा, क्योंकि चराचरात्मक जगत् जीव का न तो भोगायतन के समान मुख्य भोग्य नहीं होगा, क्योंकि चराचरात्मक जगत् जीव का न तो भोगायतन के और न भोग-साधन। यह जो मुख्य भोग्यत्व का सम्पादन करते हुए कहा गया कि ब्रह्मक्षत्रोप-छक्षित सभी छागादि शरीरों का जीव भोक्ता है, वह कहना संगत नहीं, क्योंकि वैसा भोक्ता तो कोई नितान्त करूर सिंह, व्याघ्नादि ही हो सकता है, सभी जीवों के भक्षक सभी जीव नहीं हो सकते। जब कि समग्र ब्राह्मण और क्षत्रिय-वर्ग ही सबका भोग्य नहीं हो सकता, तब भला मृत्यू इप उपसेचन से उपलक्षित समस्त चराचर जगत् किस जीव का भोग्य होगा ?

यह जो कहा गया कि यहाँ संहार्यत्व की अपेक्षा भोग्यत्व की प्रथमतः उपस्थित 'ओदन' पद के प्रभाव से होती है, भोग्यत्व के द्वारा जो भोक्तृत्व प्रतीत होता है, उसके अनुसार 'बह्य' और 'क्षत्र' पद समस्त चराचार के उपलक्षक न होकर उपभोग-योग्य केवल छागादि का उपस्थापक है। वह कहना भी युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि 'ओदन' पद भोग्यत्व का बोधक अभिधा वृत्ति से नहीं किन्तु लक्षणा के द्वारा ही होता है। लक्षणिक भोग्यत्व के अनुरोध पर "मृत्युर्यस्योपसेचनम्", एवं "ब्रह्म च क्षत्र च"—इन पदों की शक्ति या शक्यार्थ का संकोच नहीं किया सकता। केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही यहाँ विविक्षत नहीं, अपितु मृत्युपसेचन के द्वारा समस्त प्राणियों की उपस्थित विविक्षत । अतः प्राणियों में प्रधान होने के कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय का उपन्यास ुक्ति-संगत हो जाता है। जंसे "पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः" (बाल्मी. रा. कि. १७।३९) यह वाक्य परिसंख्या विधि होने के कारण शब्क, शल्यिक, गोधा, खड्गी (गेंडा) और कूर्म—इन पाँच नखवाले पाँच प्राणियों से अतिरिक्त पञ्च नखवाले मनुष्य एवं वानरादि प्राणियों की अक्षणीयता का निवर्त्तक है,

## प्रकरणाच्च ॥ १० ॥

इतम्य परमात्मैवेहा उत्ता भवितुमहैति, यत्कारणं प्रकरणमिदं परमात्मनः, 'न जायते म्रियते वा विपश्चित्' (काट० १।२।१८) इत्यादि । प्रकृतग्रहणं च न्याय्यम् । 'क इत्या वेद यत्र सः' इति च दुर्विद्यानत्वं परमात्मिलिक्सम् ॥ १०॥

> ( ३ गुहाधिकरणम् । स्० ११-१२ ) गुहां प्रविष्टाबात्मानी हि तहर्शनात् ॥ ११ ॥

कठवरतीष्येय पठयते — 'ऋतं पियन्ती सुक्रतस्य लोके गुहां प्रविष्टी परमे पराधं। छायातपी ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो । च त्रिणाचिकेताः । काठ० १।३।१) इति । तत्र संशयः — किमिह बुद्धिजोवी निर्दिष्टी, उत जीवपरमात्मानाविति । यदि

भामती
नाम्नेः, नापि जीवस्य । तया च = न जायते ज्ञियते ॥ विपश्चिद् इति = । श्रद्धाणः प्रकृतस्य न हानं
भविष्यति = क इत्था वेद यत्र सः इति = च दुर्ज्ञानत्वमृप्पत्स्यते । जीवस्य तु सर्वलोकप्रसिद्धस्य ग दुर्ज्ञानता । सस्मादत्ता परमारमेवेति सिद्धम् ॥ १० ॥

संज्ञायमाह - 🖷 तत्र इति 🕸 । पूर्वपक्षे प्रयोजनमाह 🕸 यदि बुद्धिजीवौ इति 🔳 । सिद्धान्ते

भामती-व्याख्या

वैसे ही "ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः" — यह वाक्य भी ब्राह्मण ओर क्षत्रिय से भिन्न प्राणियों की भोग्यता ( भक्षणीयता ) का निवर्तक क्यों न मान लिया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि प्रत्येक पद की स्वार्थ में शिक्त होती है, अन्यार्थ की निवृत्ति उसका शक्यार्थ नहीं । अन्यार्थ की निवृत्ति यहाँ अनर्थंक भी है, क्योंकि दृष्टान्त में मनुष्यादि के भक्ष्यत्व को निवृत्ति न होने पर "न हिस्यात् सर्वा भूतानि" ( म. भारत. वन. २।२१२।३४ ) इस शास्त्र का बाध प्रसक्त होता है, उसका निवारण जैसे "पञ्च पञ्चनला भक्ष्याः" इस परिसंख्या का विशेष प्रयोजन है, वैसे "ब्रह्म च क्षत्र चोभे भवत ओदनः"—यहाँ अन्यनिवृत्तिपरक परिसंख्या विधि मानने पर कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । सिद्धान्त में संहतृंत्वरूप भोक्तृत्व विवक्षित है, चराचरात्मक सर्व प्रपञ्च का सहतृंत्व ब्रह्म में ही श्रुति-सिद्ध है— 'तिप्रयन्त्यिमसंविधान्ति च" ( तै. उ ३।१ ) । अग्न और जीव में सर्वसंहतृंत्व सम्भव नहीं । प्रकृत में "न जायते म्रियते वा कदाचन" ( कठो. १।२।१८ ) इत्यादिरूप से ब्रह्म प्रकान्त है, अतः ब्रह्म में सर्व प्रपञ्च के लयाभिधान से प्रकृत की हानि भी नहीं होती । "क इत्या वेद यत्र सः"—इस प्रकार की दुर्जानता भी ब्रह्म में समञ्जस होती है, अग्न और जीव तो लोक-प्रसिद्ध ही है उनमें दुर्जानता का प्रतिपादन संगत नहीं । फलतः यहाँ ब्रह्म ही कत्ता सिद्ध होता है ॥ ९–१०॥

संशय—"ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्घे । छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति, पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः" (कठो. १।३।१ । यहाँ सन्देह होता है कि क्या ऋतं पिबन्तौ दत्यादिरूपेण बुद्धि और जीव निर्दिष्ट हैं ? अथवा जीव और ब्रह्म ? पूर्वपक्ष के अनुसार यदि बुद्धि और जीव का निर्देश माना जाता है, मण बुद्धि का प्राधान्य होने के कारण कार्य (शरीर ) और करण (इन्द्रियों) के समूह से भिन्न जीव प्रतिपादित होता है, वह भी प्रतिपादनीय है, क्योंकि 'येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके।

बुद्धिजीवो, ततो बुद्धिप्रधानात्कार्यंकरणसंघाताद्विलक्षणे। जीवः प्रतिपादितो भवति । तद्पीह प्रतिपादियतव्यं, 'येयं प्रते विचिकित्सा ,मजुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेके। एतद्विद्यामजुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः॥' (काठ० १।१।२०) इति पृष्टत्वात्। अथ जीवपरमात्मानौ ततो जीवाद्विलक्षणः परमात्मा प्रतिपादितो भवति । तद्पीह प्रतिपादियतव्यम् , 'अन्यत्र धर्माद्न्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात् । अन्यत्र भूताच भव्याच यत्तत्पद्यस्ति तद्वद् ॥' (काठ० १।२।१४) इति पृष्टत्वात् । अत्राहाक्षेता— उमाव्ययेतौ पक्षौ न संभवतः । कस्मात् ? त्रृतपानं कर्मफलोपमोगः, 'सुकृतस्य छोके' इति लिक्कात् । तष्येतनस्य क्षेत्रवस्य संभवति, नाचेतनाया बुद्धेः। 'पिबन्तो' इति च द्विचचेन द्वयोः पानं दर्शयति श्रुतिः। अतो बुद्धिक्षेत्रवपक्षस्तावन्न संभवति । ॥॥ पत्र क्षेत्रवप्तात्मपक्षोऽपि न संभवति, चेतनेऽपि परमात्मिन त्रृतपानासंभवात् । 'अन्यन्नन्त्रयोऽभिचाकशोति' (सु॰ ३।१।१) इति मन्त्रवर्णादिति । अत्रोच्यते – नेष दोषः, छित्रणो गच्छन्तोत्येकेनापि छित्रणा बहुनां छित्रत्वोपचारवर्शनात् । एघमेकेनापि प्रवत्ता हो पिबन्तावुच्येते । यहा—जीवस्तावत् पिबति, ईश्वरस्तु पाययति ।

## भासती

प्रयोजनमाह । अय जीवपरमात्मानी इति क्षः। जीत्सिर्गिकस्य मुख्यताबछात् पूर्वसिद्धान्तपक्षासम्भवेन पक्षान्तरं कल्पयिष्यतं इति मानानाः संशयमाजिपति । अत्राहः आक्षेत्रेति क्षः। ऋतं सस्यमवश्यम्भावीति याबत्। समावसे । अत्रोज्यते इति क्षः। आध्यात्मिकाधिकाराबन्यौ तावत्पातारावशक्यौ कल्पयितुम्।

## मामती-व्याख्या

एतद् विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः" (कठो. १।१।२०) इस प्रकार जीव की ही जिज्ञासा प्रस्तुत की गई है। सिद्धान्त-पक्ष के अनुसार जीव और ब्रह्म का निर्देश मानने पर जीव से फिन्न ब्रह्म प्रतिपादित होता है। वह भी यहाँ प्रतिपादनीय है, क्यों कि "अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात् कृताकृतात्। अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पश्यसि तद् वद" (कठो. १।२।१४) इस प्रकार ब्रह्म भी जिज्ञासित 
।

आक्षेप—पदार्थों के औत्सर्गिक (स्वाभाविक) सामर्थ्यं को देखते हुए पूर्वपक्ष और सिद्धान्त गा दोनों सम्भव नहीं, अतः तृतीय पक्ष की कल्पना करनी होगी—ऐसा समझ कर आक्षेपवादी उक्त संशय पर आक्षेप करता है—"अत्राहाक्षेत्रा उभावप्येतौ पक्षौ न सम्भवतः"। पूर्वपक्ष (बुद्धि और जीव में कर्मफलभोक्तृत्व) असम्भव इस लिए है कि ऋत रूप (सत्य या अवश्यंभावी) कर्म-फल का पान-कर्तृत्व (भोक्तृत्व) केवल जीवरूप चेतन में निसर्ग-सिद्ध है, जड़रूप बुद्धि में नहीं, अतः उन दोनों के लिए 'ऋतं पिबन्तौ' ऐसा द्विवचन का निर्देश क्योंकर सम्भव होगा? इसी प्रकार सिद्धान्त-पक्ष के अनुसार जो ब्रह्म में कर्म-फल-भोक्तृत्व प्रतिपादित है, वह सम्भव नहीं, क्योंकि उसमें वह निषद्ध है—"अनश्नन्तन्योऽभिचाकशीति" (मुण्ड. ३१११)।

आक्षेप का परिहार—किथत आक्षेप संभव नहीं, क्योंकि यद्यपि बुद्धि और जीव— इन दोनों में से केवल जीव ही भोक्ता है, जड़ होने के कारण बुद्धितत्त्व को भोक्ता नहीं कह सकते। इसी प्रकार जीव और ब्रह्म—इन दोनों में से भी एक केवल जीव ही भोक्ता है, ब्रह्म नहीं, क्योंकि असङ्ग होने के कारण उसको भोक्ता नहीं कहा जा सकता—"अनश्नभन्योऽ-भिचाकशीति"। तथापि जैसे छत्री (छाता-धारी) व्यक्ति के साथ अच्छत्री व्यक्तियों में भी छित्रत्व-व्यवहार होता है—"छित्रणो यान्ति। वैसे ही कर्म-रस-पान-कर्त्ता (जीव) पुरुष के साथ बुद्धि और ब्रह्मरूप अभोक्ता पदार्थों में भोक्तृत्व-व्यवहार हो जाता है—'ऋतं पाययन्निप पिषतीत्युच्यते, पाचित्रवंपि पक्तृत्वप्रसिद्धिवर्शनात्। बुद्धिक्षेत्रज्ञपरि-श्रहोऽपि संसवति, करणे कर्तृत्योपचारात्। पद्यांसि पचन्तीति प्रयोगवर्शनात्। न चाध्यात्माधिकारेऽभ्यो कौचिद् द्वावृतं पिषम्तौ संभवतः। तस्माद् बुद्धिजीवो स्थातां, जीवपरमात्मानौ वेति संशयः। कि तावत्यातं १ बुद्धिक्षेत्रकाविति। कुतः १ 'गुहां

तिबह बुद्धेरचैतम्येन गरमात्रामः भोक्तृत्वनिवेषेन जीवात्मेदैकः ॥। परिक्रिष्यत इति सृष्टीवपद्याती-तिवद् हिवचनानुरोधाविष्यसंसुष्टतां स्वार्यस्य पिवच्छको लक्षयम् स्वार्थमञहन्नितरेतरमुक्तिपवविषयरारो भवतीस्पर्यः । अस्तु 🔳 मुख्य एव, तथापि न बोक् इत्याह 🔳 यहा इति 🕸 । स्वातन्त्रवसक्षणं हि कर्तृत्वं गाम पातुरिय पायथितुरप्यस्तीति सोर्जप कर्ता । 📟 एव बाहुः 'थः कारयति स करोत्येव इति ।'' एवं करणस्यापि स्वातम्त्रवविवक्षया कथित्रात्कतुंश्वं, प्रथा काष्ट्रानि पचन्तीति । तस्मान्युक्यत्वेऽव्यविरोध इति ।

तदेवं लंबायं समानाय पूर्वपक्षं पृक्काति 🐵 वृद्धिक्षेत्रज्ञी इति 🐵 । नियताबारता बुद्धिबीबसम्भविनी न हि।

क्लेकात् कल्पयितं युक्ता सर्वंगे परमात्मित ॥

## भामती-अ्याक्या

पिबन्ती'। 'छत्रिणो यान्ति'—इस लोकिक न्याय के लिए याज्ञिक-पद्धित में ''सृष्टीरुपदधाित'' (तै. सं. ५१३।४।७) यह उदाहरण प्रस्तुत किया जाता ॣ [ भूमाधिकरण (जे. सू. १।४।९७) में कहा गया है कि अग्निचयन कर्म करने के लिए जिन ईंटों के द्वारा स्थण्डल ( चबूतरा ) बनाया जाता है, उनका यज्ञ-मण्डप में ही निर्माण किया जाता है और स्थण्डल चुनते मान मन्त्रों का उच्चारण करते रहते हैं। सृजतिपद-चटित ''ब्रह्मासृज्यत, भूतान्यसृज्यत" ( तै. सं. ४।३।१०।१) इन मन्त्रों के द्वारा चुनी जानेवाली ईंटों को 'सृष्टि' पद से अभिहित किया जाता है। सृष्टिसंज्ञक ईंटों में वे ईंटें भी सम्मिलित कर ली जाती हैं, जिनकी सृष्टि संज्ञा नहीं, सृष्टि जीर असृष्टि इष्टिकाओं में 'सृष्टीरुपदधाति'-ऐसा व्यवहार वैसे ही हो जाता है, जैसे छत्री और अच्छत्री पुरुषों में छित्रिणों यान्ति—ऐसा व्यवहार लोक-प्रसिद्ध है ]। उसी प्रकार कर्म-जनित फलों के रस का पान करनेवाले व्यक्तियों के समूह में पान न करनेवाले बुद्धितत्त्व और बहा का भी समावेश हो जाता है। अथवा बुद्धिस्प करण में वैसे ही कर्तृत्व का व्यवहार हो जाता है, जैसे लोक में 'एधांसि पचन्ति'—ऐसा व्यवहार। इस अध्यात्म ( शरीर-सम्बन्धी पदार्थों पर विस्तृत प्रकाश डालनेवाले उपनिषत् ] शास्त्र में कर्म-रस पान करनेवाला अन्य कोई जोड़ा तो हो नहीं सकता, होगा तो बुद्धि और जीव या जीव और ब्रह्म का जोड़ा हो पनता है। 'पिबत्' पद अजत्स्वार्थ लक्षणा के द्वारा दोनों का बोधक हो जाता है। ब्रथवा लाक्षणिक पातृत्व को छोड़ कर मुख्य पातृत्व का ग्रहण किया जा सकता है—इसका प्रकार बताते हुए भाष्यकार कहते हैं—''यहा जीवः पिबति, ईश्वरस्तु पाययति''। पान क्रिया का स्वातम्भ्यक्प कर्तृत्व जैसे पान करनेवाले व्यक्ति में रहता है, वैसे ही पान करानेवाले व्यक्ति ॥ भी रहता है, अत एव 'यः करोति, स कारयति''—ऐसा लोकिक न्याय प्रसिद्ध है। बुदिरूप करण में पान की कर्तृता का व्यवहार कहा जा चुका है, अतः यदि मुख्य पातृत्व विवक्षित है, तब भी कोई अनुपपत्ति नहीं।

पूर्व पक्ष -संशय की उपपत्ति करने के अनन्तर पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया जाता है-"कि

तावत् प्राप्तम् ? बुद्धिक्षेत्रज्ञाविति ।

नियताघारता बुद्धिजीवसम्भविनी न हि। क्लेशात् कल्पयितुं युक्ता सर्वगे परमात्मिन ॥ प्रविद्यो इति विशेषणात् । यदि शरीरं गुहा, यदि वा इदयं, उभयथापि बुखिक्षेत्रकी गुहां प्रविद्यालुपपचेते । न च सति संभवे सर्वगतस्य ब्रह्मणो विशिष्टदेशत्यं युक्तं क्रयपितुम् । 'सुकृतस्य बोके' इति च कर्मणोचरानतिकमं दर्शयति । परमात्मा तु न सुकृतस्य वा गुष्कृतस्य वा गोचरे वर्तते; 'न कर्मणा वर्धते नो कनीयान्' इति श्रुतेः । 'छायातपौ' इति च चेतनाचेतनयोर्निदंश उपपचते; छायातपवत्परस्परवित्तक्षणत्वात् । तस्माद् बुखिक्षेत्रवाविद्दोण्येयातामित्येयं प्राप्ते ब्र्मः —विद्यानात्मपरमात्मानाविद्दोण्ये-

## भामती

भ विकासावितिवस्त्रविद्यवसमिप लाक्षणिकं युक्तं, सित नृक्यार्थत्वे लाक्षणिकार्थस्वायोगास् ।
वृद्धिजीवयोश्च गुहाप्रवैद्योगपरतेः । अपि च लुक्कतस्य वा इति सुकृतलोकव्यवस्थानेन कर्मगोषरानितक्रम
। वृद्धिजीवी च क्रश्ंगोषरमनितकास्ते । जीवो हि भोक्तृत्या बुद्धिय भोगसावनत्या धर्मस्य गोषरे
क्रित्तो, न तु वा तस्यातवायसस्यात् । जि लायातपाविति तमःप्रकाशायुक्तो । न च जीवः
वरमात्मनोऽभिभस्तमः, प्रकाशक्यस्यास् । बुद्धिस्तु व्यापा तम इति शक्योपरेष्ट्रम् । तस्माद् बुद्धिजीवा-

## भामती - व्याख्या

कर्म-फल-भोक्ता व्यक्तियों का जो विशेषण दिया गया है — "गुहां प्रविष्टी" (कठो. १।३।१)। वहीं 'गुहा' पद से चाहे स्यूल शरीर का ग्रहण किया जाय, चाहे हृदय का, उभयथा गुहारूप नियत (परिच्छिन्न) देश की आधारता बुद्धि और जीव में ही सम्भव है, परमात्मा में उसकी कल्पना करनी युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि वह सर्वत्रग ( नागा ) किसी एकदेश में रहनेवाला (परिच्छित्र) नहीं। 'पबन्ती' पद लाक्षणिक (जीव और ब्रह्म-इन दोनीं मा म्प्राम ) है, वैसे ही "गुहाँ प्रविष्टी"—यह भी उभय का लक्षक है'—ऐसा नहीं वह सकते, क्योंकि गुरुपार्यंकत्व जा मामा हो जाने पर ही किसी पद को लाक्षणिक माना जाता है, बुद्धि और जीव को लेकर जब 'प्रविष्टी' पद मुख्यार्थंक हो जाता है, 💶 उसे ब्रह्म का लामा मानने की कार्यापाला नहीं। दूसरी बात यह भी है कि "ऋतं पिवन्ती सुकृतस्य लोके" (कठो. १।३।१) इस मन्त्र के सुकृत' पद का यद्यपि उपनिषद्भाष्य में भाष्यकार ने 'ऋत' पद के साथ अन्वय करते हुए कहा है— "सुकृतस्य स्वयंकृतस्य कर्मण ऋतिमति पूर्वेण सम्बन्धः" (काठक-भाष्य पृ. ५९), किन्तु यहां 'सुकृतस्य क्षोके' ऐसी लेख भङ्गी से 'सुकृत' पद का 'क्लोक' पद के साथ अन्वय प्रतीत हो रहा है। तथापि 'सुकृत' पद का उभयत्र अन्वय माना जा सकता । 'सुकृतस्य लोके' गा अर्थ है—'स्वयंकृतस्य पूर्वकर्मणः फलभूतेऽस्मिन् शरीरलक्षण लोके'। इससे ऋत-पान करनेवालों के साथ कर्म का अटूट सम्बन्ध प्रतिपादित होता है, अव: ऐसे पान कर्ता बुद्धि और जीव ही हो सकते हैं, क्यों कि जीव कर्ता और भोक्ता । एवं बुद्धि तस्य भोग का साधन। ब्रह्म वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह कर्म के अधीन नहीं, जैसा कि श्रुति कहती है-''न कर्मणा वर्घते नो कनीयान्'' (की. ब्रा, उ. ३।९)। इसी प्रकार 'छायातपी' सब्द के द्वारा अन्धकार और प्रकाश अभिहित हैं। जीव और ब्रह्म में से खीव ना अध्यकाररूप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह प्रकाशस्वरूप ब्रह्म से अभिन्न माना जाता है, बुद्धि जड़ होने के कारण अन्वकाररूप कही जा सकती है, अतः उक्त श्रुति में 'पिबन्ती' पद के द्वारा बुद्धि और जीव का प्रतिपादन किया जाता । बुद्धि का प्रतिपादन किस लिए ? मा 💴 का उत्तर यह 🕻 कि मरने के पश्चात् जो आत्मा की सत्ता और असत्ता का सन्देह होता है, उसकी निवृत्ति करने के लिए बुद्धितत्त्व से भिन्न परलोकगामी जीव का स्वरूप दिसाना आवश्यक है, अतः बुद्धि का ग्रहण किया गया है।

वाताम् । करमात् ! आत्मानौ हि ताबुमाचिष चेतनौ समानस्यमाचौ । संस्थाभवने व समानस्वमायेष्येव लोके प्रतीतिर्दश्यते । जाप गीर्वितीयो अन्येष्टम्य इत्युक्ते गौरेव दितीयो अन्वध्यते, नाभ्यः पुरुषो वा । तदिह ऋतपानेन लिक्नेन निश्चिते विवानात्मनि ब्रितीयान्वेषणाय समानस्वभावश्चेतनः परमारमैव प्रतीयते । नन्कं गुहाहितत्वदर्शनास परमात्मा प्रत्येतव्य इति गुहाहितत्ववर्शनादेव परमात्मा प्रत्येतव्य इति वदामः। गुहाहितत्वं तु अतिस्मृतिष्यसकृत्परमात्मन एव दृश्यते –गुहाहितं गहरेष्ठं पुराणम्' (काठ० शश१२) 'यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्' (ते० श१) 'बात्मान-मिन्निक्छ गुहां प्रविष्टम्' इत्याचासु । सर्वगतस्यापि बहाज उपलब्ध्यर्थो देशविशेषो-पदेशो न विरुध्यत इत्येतद्व्युक्तमेव। बुक्तलोकवर्तित्वं तु छत्रित्ववदेकस्मिक्षपि

## एवं प्राप्तेऽभिधोयते —

ऋतपानेम बीबास्मा निविचतोऽस्य हितीयता । महाजैव सक्येण न तु बुक्या विक्यवा ॥ प्रथमं सहितीयाचे अद्याणोऽवयते 🚮 । गुहाभयस्वं चरमं स्थास्येयमविरोधतः ॥

षोः सहितीयेत्युक्ते सवातीयेनैव गवान्तरेभावगम्यते, न तु विकातीयेनादवाविना । तविह जोवः सक्षेण जेतनाम्तरेणेव बहाणा सहितीयः प्रतीयते, म श्वचेतनया विक्यया गुण्या । तदेवसमृतं विवक्तावित्यत्र प्रथममवगते सक्षणि तवनुरोधेन चरमं गृहाव्यवत्वं ज्ञालग्रामे हरिरितिवंद् व्याक्येयम् । बहुलं हि गुहाअवस्यं जहामः भृतय बाहुः । तदिवमुक्तं कतहर्शनावितिकः । तथा बहुमी पुराणापुरा

## भामती-स्थास्या

## सिंबाम्त-

ऋतपानेन जीवात्मा निधितोऽस्य द्वितीयता । ब्रह्मणैव सरूपेण न नु बुद्धधा विरूपया॥१॥ प्रथमं सद्वितीयत्वे ब्रह्मणाऽगते सति। गुहाश्रयत्वं चरमं व्याख्येयमिवरोधतः ॥ २॥

ऋत पान करनेवाला (कर्म-फल-भोक्ता) जीव है-यह तच्य तो निश्चित है, उसमें "ऋतं पिबन्ती" - यहाँ द्विवचन के द्वारा प्रतिपादित जो द्वितीयता है, उसकी निष्पत्ति बह्य को लेकर ही होतो है, बुद्धि का लेकर नहीं, क्यों कि बहा जीव के समानरूप का (चेतन) और बुद्धि विरुद्धरूप की ( जड़ ) है। लोक में भी 'इयं गी: सदितीया'-ऐसा कहने पर 💵 गों में सद्वितीयता दूसरी गों का लेकर ही मानी जाती है, गर्दभादि को लेकर नहीं, क्योंकि दूसरी गी इस गी को सजातीय और गर्दभादि विजातीय हैं। फलतः "ऋतं पिबन्ती" - यहाँ द्विवचन की उपपत्ति के लिए जीव के साथ बहा को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि "न जायते मियते वा विपश्चित्" (कठो. १।२।१८) इत्यादि पूर्व वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित 👊 में ही गुहाश्रयत्व का वैसे हो अन्वय किया जा सकता है, जैसे शालग्राम में हरि का। 'गुहाहित गह्बरेष्ठं पुराणाम्" (कठो. १। त१२), "यो वेद निहितं गुहायाम्" (तै. उ. २।१), "आत्मानमन्त्रिच्छ गुहां प्रविष्टम्" इत्यादि अनेक श्रीत-वाक्यों में गुहाश्रित ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है - इस तथ्य को सूचित करने के लिए सूत्रकार ने कहा है- "तहशंनात" (ब. सू. १।२।११)। 'तद्श्रांनात्' का अर्थ है--'तस्य (ब्रह्मणः) श्रुतिषु गुहाश्रयस्य दर्शनात्'। जब नि पूर्व वाक्यों में बहुत का दर्शन प्रस्तुत किया गया है, ॥ "'सुकृतस्य लोके"—इत्यादि पदवर्ती

वर्तमानगुभयोरविरुद्धम् । छायातपावित्यप्यविरुद्धम् । छायातपवरपरस्परविस्तसण-त्वात्ससारित्वासंसारित्वयोः । अविद्याकृतत्वात्संसारित्वस्य, पारमाधिकत्वाण्याः संसारित्वस्य । तस्मादिकानात्मपरमात्मानौ गुहां प्रविष्टौ गृह्येते ॥ ११ ॥

कुतश्च विद्यानात्मपरमात्मानी युद्येते—

## विश्वेषणाश्व ॥ १२ ॥

विशेषणं विद्वानात्मपरमात्मनोरेष्व मर्थात । 'आत्मानं रिधनं विद्धि शरीरं रथमेव तु' (का० १।३।६) इत्यादिना परेण प्रम्थेन रिधरथादिकपककरणनया विद्वानात्मानं राथनं संसारमोक्षयोर्गन्तारं करणयति । 'सोऽष्वनः पारमाष्मोति तिह्यणोः परमं पदम्' (का० १।३।९ | इति च परमात्मानं गन्तम्यम् । तथा 'तं युद्धे ग्रम्बुः प्रविष्टं गुहाहितं गहरेष्टं पुराणम् । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकी अहाति' (का० १।२।१२) इति पूर्वस्मिकपि प्रन्थे मन्तुमन्तस्यत्वेनैतावेव विशेषितौ । प्रकरणं चेदं परमात्मनः । 'ब्रह्मचिद्ये घदन्ति' इति च वक्तुविशेषोपादानं परमात्मपरिप्रहे घटते । तस्मादिह जीवपरमात्मानावुष्येयाताम् । एष पद न्यायः 'द्वा सुपणी

मृतिषु दर्शनादिति । एवं च प्रथमावगतद्वद्वानुरोधेन सुकृतलोकविस्त्यमि सस्य वाणा वद्यविस्थायेन समित्रव्यम् । छायातपस्यमिप बीवस्यायिकाध्यस्य कृत्वाच्यम् शृद्धप्रकाकस्यभावस्य व्याप्यायाः सम्सन्यम् । इममेव ग्यायं ॥ सुप्लेस्यत्राप्युदाहरणे कृत्वाचित्रस्य योजयित ॥ एव एव ॥॥ जा ॥ । अन्नापि कि वृद्धिचीवौ ॥ जीवपरमात्मानाविति स्वय्य । प्रणामा जपि बृद्धरेचिति प्रचन्तीतिवत् कर्तृत्वोपचाराद् वृद्धिजीवाविह पूर्वपक्षित्रवा सिद्धान्तियसम्म । सिद्धान्ति

भामती-व्याख्या

वाक्यों में अभिहित सुक्रुतलोक की लाक्षणिक वृत्तिता भी ब्रह्म में छित्रन्याय याँ कैष्टपुपधान-न्याय से समञ्जस हो जाती है। जीव और ब्रह्म का स्वरूपतः वंस्क्षण्य दिखाने के लिए कहा है—''छायातपौ''। वहाँ अविद्यारूप अन्धकार का आश्रय होने के कारण जीव को छाया और सुद्ध स्वप्रकाशस्वरूप ब्रह्म को आतप (प्रकाश) कह दिया गया है।। ११।।

["आत्मानं रथितं विद्धि" (कठा० १।३।: ) इत्यादि वाश्यों के द्वारा रथ-रथी-रूपक के माध्यम से अभिग्यित जीवगत गन्तृत्व एवं "सोऽह्यनः पारमाप्नोति तिहुल्णोः परमं पदम्" (कठाः १।३।८) इत्यादि वावयों से प्रतिपादित ब्रह्म में गन्तव्यस्व (प्राप्यस्व ), इसी प्रकार "तं दुर्दर्ण गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्नरेष्ठं पुराणम् । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मस्वाधीरो हर्षणांको जहाति ॥" (कठाः १।२।१२) इत्यादि वावयों से कथित जीवगत मन्तृत्व (साक्षात्कर्तृत्व ) एवं ब्रह्मानष्ट मन्तव्यत्वरूप (साक्षात्क्रियमाणत्व ) आदि विशेषणों के द्वारा भी जीव और ब्रह्म ही 'गुहां प्रविष्टी" सिद्ध होते हैं ।

इसी न्याय (गुहाधिकरण) की योजना 'द्वा सुवर्णा सयुजा सखाया'' (मुण्ड॰ ३।१।१) इस उदाहरण में भी करने के लिए भाष्यकार कहते हैं—'एष न्यायः 'द्वा सुवर्णा' इत्येयमादिष्विण'। [यह योजना संद्वान्तिक नहीं, अपितु अभ्युवगममात्र है। कृत्वा (वैसा मानकर) जो चिन्ता (विचार) की जाती है, उसे कृत्वाचिन्ता—(विचार या अभ्युवगममात्र) कहा जाता है, जैसा कि श्री कुमारिल भट्ट कहते हैं—''यत्पुनः परावृत्य भाष्यकारेणोक्तम्—''अथवा पुनरस्तु ज्ञाने घर्म इत्यग्युपेत्यवादमात्रम्' तत् पूर्वोक्त दोषपरिहारसामर्थ्यप्रदर्मनार्थं कृत्वाचिन्तान्यायेनोक्तम्' (तं० वा० पृ० २८७)। ''द्वा सुवर्णा''— इस मनत्र में भी यद्यपि सिद्धान्ततः जीव और बहा विवक्षित नहीं, तथापि यदि उनकी विवक्षा मान ली जाय, हा

सयुजा सबाया' (मुण्ड ३।१।१) इत्येवमानिप्वपि । तत्रापि श्रध्यात्माधिकाराश्च प्राकृती सुपर्णाबुच्येते । 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति' इत्यदनलिङ्गाद्विश्वानातमा भवति । 'अन्वन-सन्यो अभवादशीति' इत्यनशनचेतनत्वाभ्यां परमात्मा । अनन्तरे च मन्त्रे तावेच द्रष्ट्रहरू ष्टन्यभावेन विशिनष्टि-'समाने नृक्षे पुरुषो निमग्नो उनीशया शोचित मुह्यमानः। जुष्टं यदा पश्यत्यम्यमोशमस्य महिमानमिति वीतशोकः' (मुण्ड० ३।१।२) इति । अपर बाह — द्वा सुपर्णा' इति नेयमृगस्याधिकरणस्य सिद्धान्तं अजते: पैक्षिरहस्यबाह्मणेनान्यथा व्याख्या-तत्वात् । 'तयोरन्यः पिष्पळं स्वाद्वचीति सस्वमनश्नक्योऽभिचाकशीतीत्यनवनक्योऽ-भिपश्यति इस्तावेतौ सरवक्षेत्रश्ची' इति । सरवशब्दो जीवः, क्षेत्रश्चशब्दः परमात्मेति यदु-ज्यते-तमः, सस्वक्षेत्रव्रशब्दयोरन्तःकरणशारीरपरतया प्रसिद्धत्वात् । तत्रैव च व्याख्या-तत्वात्—'तवेतत्सरवं येन स्वप्न पश्यति, 📲 योऽयं शारीर उपवृद्या स क्षेत्रहस्तावेतौ सस्वक्षेत्रको १ इति । नाष्यस्याधिकरणस्य पूर्वपक्षं भजते । नद्यत्र शारीरः क्षेत्रकः कर्तृत्व-

भाष्यकृता स्फोरित: । तहुर्शनाविति च 'समाने नृत्री पुरुषो निमानः' इत्यत्र मन्त्रे । न सलु मुख्ये कर्तृत्वे सम्भवति करणे कर्तृत्वोपचारो युक्त इति कृत्वाचिन्तामुब्घाटयति 🕸 📧 आह 🕸 । सरवं च बुद्धः । अकृते श गामण्याः इति च । धिद्धान्तार्थं ब्राह्मणं व्याचध्दे इत्यर्थः । निराकरोति लाम इति ⊕। ■ येन स्वप्ने पद्यति इति ■। येनेति करणम्पविद्यति, ततम भिग्नं कर्तारं क्षेत्रज्ञम् . यो यं ज्ञारीर ज्ञाहा इति 🕸 । अस्तु तहांस्याधिकरणस्य पूर्वपक्ष एव बाह्मणार्थः, वचन-विरोबे स्थायस्याभासस्याविश्यत आह । 🖶 नाप्यस्याधिकरणस्य पूर्वपक्षं भजते इति 🕸 । एवं हि पूर्वपक्ष-

भामती-ध्याख्या

उसके उपपादन में गुहाधिकरण की क्षमता है, क्योंकि ] "द्वा सुपर्णा"-इस वाक्य में भी सन्देह किया जाता 🖁 कि क्या यहाँ सुवर्णों (दो विक्षयों) के रूप में बुद्धि और जीव विवक्षित हैं? अथवा जीव और ब्रह्म ? जसे एथांसि पचन्ति" ( लकड़ियां भाजन पकाती हैं ) यहाँ पाक के करण (साधनीभूत) काशों में पाक-कर्तृत्व का गौण प्रयोग होता है, वंसे ही बुद्धिरूप करण में कर्म फल-भोग-कर्तृत्व का गौण प्रयोग मान कर बुद्धि और जीव को मोक्ता के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है - ऐसे पूर्वपक्ष का जो सिद्धान्त हो सकता है. वह भाष्यकार ने "समाने वृक्षे पुरुषो निमग्न:"-इस मन्त्र में द्रष्ट्रव-द्रष्टव्यत्वरूप विशेषणों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है-अध्यात्मानिकारान्त प्राकृती सुपर्णावच्येते।"

इस सिद्धान्त की ''कुरवाचिन्ता' का कारण (अन!भमतता या अस्वरसता) दिखाते हैं— "अपर आह" । 'सत्त्वं शब्द का अर्थ है - बुद्धि, अर्थात् पैङ्गिरहस्य नाम के ब्राह्मण में उक्त मन्त्र की व्याख्या करते हुए बुद्धि और जीव का कथित पक्षियों के रूप में प्रस्तुत किया है अतः जीव और ब्रह्म का वहाँ ग्रहण नहीं कर सकते। शङ्कावादा उक्त ब्राह्मण ही सिद्धान्त क अनुगण व्याख्या करते हुए कहता है कि उक्त ब्राह्मण में 'सत्त्व' शब्द से जीव और 'क्षेत्रज्ञ' पद से ब्रह्म का ग्रहण क्यों न किया जाय ? उसकी इस शङ्का का निराकरण करते हुए कहा गया है— 'तन्न''। लोक एवं वेद में 'सत्त्व' सब्द बुद्धि एवं 'क्षेत्रज्ञ' सब्द सारीर (जीव) के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उसी अर्थ में उसकी व्याख्या भी की जाती है—''येन स्वप्नं पश्यति, बन योऽयं शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञः, तावैतौ सत्त्वक्षेत्रज्ञौ"। येन' शब्द के द्वारा स्बप्न-दर्शन के करण (साधन) का उपदेश किया गया है। उससे भिन्न स्वप्न-द्रष्टा (क्षेत्रज्ञ) का निर्देश किया गया है—''योऽयं शारीर उपद्रष्टा''। उक्त ब्राह्मण को पूर्वपक्ष का उपस्थापक क्यों न मान लिया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर है-"नाष्यस्याधिकरणस्य पूर्वपक्षं भजने।"

मोक्द्रस्यादिना संसारधर्मेणोपेतो विधक्यते। कथं तर्हि ? सर्वसंसारधर्मातीतो ब्रह्मस्यभावस्थतन्यमात्रस्यक्षपः; 'अनक्ष्मक्षन्योऽभिचाकशीति,' 'अनक्ष्मन्योऽभिपक्ष्यति हः' इति वचनात्। 'तस्यमःसे', 'क्षेत्रइं चापि मां विद्धि' गी० १३।२ ) इत्यादिश्वतिस्मृतिम्यश्च । तावता विद्योपसंहारदर्शनमेवमेवावकत्वते, 'तावेतौ सस्वक्षेत्रज्ञौ न ह वा पर्यविदि किवन रज आक्ष्मंति' इत्यादि । कथं पुनरिसम्पक्षे 'तयोरम्यः पिष्पलं स्वाहसीति सस्वम्' इत्यचेतने सस्वे भोक्दृत्ववचनमिति ? उच्यते – नेयं श्रुतिरचेतः नस्य सस्वस्य भोक्दृत्वं वक्ष्यामोति प्रवृत्ता । कि तर्हि ? चेतनस्य क्षेत्रहस्याभोक्दृत्वं ब्रह्मयामोति । तद्यं सुक्षादिविक्रियावति सस्वे भोक्दृत्वमध्यारोपयित । इदं हि कर्तृत्वं भोक्दृत्वं च सस्वक्षेत्रक्षयोरितरेतरस्यभावाविषक्षत्वं कल्प्यते । परमार्थन्तस्य नान्यतरस्यापि संमवति; अचेतनत्वात्सस्यस्य, अविक्रियत्वाच क्षेत्रहस्य । अविद्यापत्युपस्यापितस्यमावत्वाच सस्वस्य स्रुतरां न संमवति । तथा च श्रुतिः —

भागती

भनेत, यदि हि क्षेत्रते संसारिण पर्यवस्येत्। जा तु त्रह्मस्थताया पर्यवस्यम् पूर्वपद्यमिष
स्वीकरीतीस्यथं। अपि च तावेती सस्वक्षेत्रते न ह वा एवंबिदि किञ्चन क्ष्यास्मतापरतास्य

प्रवोऽविद्या नाष्ट्रयंसनं न संरक्षेत्रयेवंदिदि करोति। एसावतेव विद्योपसंहाराज्वीवस्य बद्धास्मतापरतास्य

पा इस्याह क ताथता च इति। चोवयति क वा पुनः इति व निराकरोति । उच्यते – नेयं श्रुतिः

इति । अन्यन् कीवो बह्याभिषाकशीतीस्युक्ते शङ्क्षपेत, यदि जीवो बह्यास्मा नाश्चाति, कथं तद्द्यंस्मिन्
भोकतृत्वावयमः, चेतन्यसमानाधिकरणं हि भोक्तुस्वमयभासत इति। तिष्ट्ररासायाह श्रुतिः । तयोरस्यः

क्षिप्यक स्थाहिल इति । एतद्वक्तं भवसि – नेवं भोक्तुस्वं जीवा तस्वतः, आप तु बृद्धिसस्वं सुक्षादि
क्ष्यपरिकतं चितिच्छायापस्योपपक्षचैतस्यमिव शृङ्कते, न । तश्वतो चीवः परमास्मा भृङ्कते। तवेतदः

भामती-व्याख्या उक्त ब्राह्मण-वाक्य पूर्वपक्षपरक तब हो सकता था, जब कि वह क्षेत्रज्ञ (संसरणशील जीव) में पर्यंवसित होता किन्तु उक्त ब्राह्मण वानय का पर्यवसान ब्रह्म में ही होता है, अतः वह पूर्वपक्ष-परक नहीं हो गणा। "तावेती सत्त्वक्षेत्रज्ञी न ह वा एवंविदि किचन रज आध्वंसते।" यहाँ 'रजः' शब्द का अर्थ अविद्या और 'आध्वंसन' का अर्थ संश्लेष ( सम्बन्ध ) है। फलतः विद्या ( ब्रह्म-साक्षात्कार ) में उपसंहत ( पर्यंवसित ) होने के कारण उक्त ब्राह्मण वाक्य में जीव-ब्रह्माभेदपरता लक्षित होती है-"तावता च विद्योपसंहारदर्शनमेवावकल्पते"। आक्षेपवादी का कहना है कि 'कथं पुनरस्मिन् पक्षे तथोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वतीति अचेतने सत्त्वे भोक्तृवचन-मिति"। अर्थात् उक्त मन्त्र में यदि बुद्धि और जीव का ग्रहण किया जाता है, तब जर्भत बुद्धि तत्त्व में कर्म-फल-भोक्तृत्व वयोंकर उपपन्न होगा ? इस आक्षेप का परिहार किया जाता है-"नेयं श्रुतिरचेतनस्य सत्त्वस्य भोक्तृत्वं वक्ष्यामीति प्रवृत्ता"। 'अनश्नन् जीवो ब्रह्माभिचकाशीति,' ऐसा अन्वय मानने पर यह शस्त्रा हो सकती थी कि ''यदि जीवो ब्रह्मात्मा नाश्नाति, कथं तहांस्मिन् भोक्तुरवावगमः ?" क्योंकि 'चेतनोऽहं भोक्ता'-इस प्रकार चतन्य के अधिकरण में ही भोक्तृत्व अवधासित होता । उस शङ्का का निरास करने के लिए शङ्का की है—"तयोरस्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति"—इस प्रकार बुद्धिरूप प्रथम पक्षी में प्रतिपादित भोक्तृत्व क्योंकर उपपन्न होगा ? इस शक्का का उत्तर जो दिया गया—"नेयं श्रुतिरचेतनस्य सत्त्वस्य भोक्तृत्वं वध्यामीति प्रवृत्ता" उसका आशय यह है कि जो जीवगत भोक्तृत्व प्रतीत होता है, वह तात्विक नहीं, अपितु बुद्धि का सत्त्वगुण सुखादिरूपेण परिणत होता 🛮 और बुद्धि ही चंतम्य पुरुष का प्रतिबिम्ब पाकर चेतन के मागन होकर अपने में (चंतन्यसमानाधिकरण) भोक्तृत्व 🔳 अनुभव करती है, जीव तत्त्वतः ब्रह्म है, भोक्ता नहीं—यह विगत अध्यास-भाष्य

पत्र वा बन्यदिष स्यासत्रान्योऽन्यत्यश्येद्' इत्यादिना स्वप्नदृष्टहस्त्यादिव्यवहारवदः विद्याविषय एव कर्नु स्वाविन्यवहारं दर्शयति । 'यत्र स्वस्य सर्वमात्मैवाम् तत्केन कं पश्येत्' ( बृ० ४।५।१५ ) इत्याविना च विवेकिनः कर्नृत्वादिन्यवहारामार्थ दर्शयति ॥ १२॥

( 🖫 अन्तराधिकरणम् । स्० १३-१७ )

अन्तर उपपत्तेः ॥ १३ ॥

च पचो अक्षिणि पुरुषो दश्यत पष भारमेति होवाचैतवसृतममयमेतद् ब्रह्मेति । तचचप्यस्मिन्सिंपवाँदकं वा सिञ्चति वत्मैनी एव गच्छति' ( छा० ४।१५।१ ) इत्यादि

**च्यासभाव्ये कुतव्यास्यानम् । तदनेन कु**त्वाविभरोद्घाटिता ॥ १२ ॥

नम्बम्तस्तद्धर्मोपदेशावित्यनेनेवेतद् गतार्थम् । सन्ति सम्बन्नाप्यमृतत्वादयो सहायर्माः प्रतिविम्ब-वीवदेवतास्वसम्भविनः । तस्मावृ बह्मवर्गीपदेशावृ बह्मेवात्र विवक्षितम् । साक्षाच्य 🚾 शब्दोपावा-भात् । उच्यते---

एव बृत्यत इत्येतत् प्रत्यक्षेऽचं प्रयुज्यते । परोक्षं बहा न तथा प्रतिबिम्बे तु युक्यते ॥ उपक्रमवदात् पूर्वमितरेवां हि वर्णनम् । कृतं स्थायेन येनैव स सदवजान्यज्यते ॥

## भामती-भाज्या

की व्याख्या (विगत पृ॰ १४-१५ ) में 💵 किया जा चुका है। फलतः ''हा सुपर्णा सयुजा'' दम मन्त्र में बुद्धि और जीव का ही ग्रहण किया गया है, जीव और ब्रह्म का नहीं, फिर भी इसमें गुहाधिकरण की योजना अध्युपगममात्र या कृत्वा चिन्ता है।। १२॥

विषय - "य एवोऽक्षिणि पुरुषो हृश्यते एव आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद् बह्येति । तद् यद्यप्यस्मिन् सर्पियोंदकं वा सिन्त्रति वर्तमनी एव गच्छति" (छां. ४।१५।१) इत्यादि श्रुति-वाक्य कहते हैं कि 'जो यह आंक्ष में पुरुष दिलाई देता है, वह आत्मा है-ऐसा कहा गया है, वहीं अमृत है, अभय पद है, वहीं बहा है'। इसमें जो घृत या जल डाला जाता है, वह परुकों में चला जाता है।

संशय - वह पुरुष क्या अक्षिगत प्रतिबिम्ब है ? या विज्ञानात्मा (जीव) ? या इन्द्रिय का अधिष्ठाता देव ? अथवा परमेश्वर ( ब्रह्म ) !

पूर्वं पा की असंभाषना —यह उदाहरण "अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्" ( ब्र. सू. १।१।२० ) इस अधिकरण से ही गतार्थ हो जाता है, क्योंकि इस वाक्य में भी बहा के अमृतत्व, अभय-त्वादि ऐसे धर्म अभिहित हैं, जी कि प्रतिबिम्ब, जीव और देवता में सम्भावित नहीं, अतः ब्रह्म-धर्मों का उपदेश होने के कारण दृश्यमान पुरुष के 💌 में ब्रह्म ही विवक्षित है, इतना ही नहीं, 'ब्रह्म' शब्द साक्षात् निर्दिष्ट है--"एतद् ब्रह्म"। इस प्रकार का निर्णय देने के लिए अधिकरणान्तर की क्या आवश्यकता?

पूर्वपश की संभावना—

एष दृश्यत इत्येतत् प्रत्यक्षेऽर्थे प्रयुज्यते । परोक्षं ब्रह्म न तथा प्रतिबिम्बे तु युज्यते ॥ १ ॥ उपक्रमवशात् पूर्वमितरेषां हि वर्णनम्। कृतं न्यायेन येनेव स खल्वत्रानुषज्यते ॥ २ ॥ अयते। ता संशयः - किमयं प्रतिविम्बारमा उद्यधिकरणो निर्दिश्यते, अथवा विवा-भारमा, उत देवतारमेन्द्रियस्याधिष्ठाता, अथवेश्वर इति । कि तावरप्राप्तम् ? जानाना पुरुषप्रतिकृप इति । कुतः ? ताना दृष्यमानत्वप्रसिद्धेः । य प्रवोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते' इति च प्रसिद्धवदुपदेशात् । विश्वानारमनो वाऽयं निर्देश इति युक्तम् । स हि बश्चषा कृषं पश्यंश्वश्चिष्ठितो भवति । आत्मशब्दश्चास्मिन्पक्षे उनुकृतो भवति । आदित्य-पुरुषो वा बश्चषो उनुत्राहकः प्रतीयते; 'रिष्मिमिरेषो उस्मिन्प्रतिष्ठितः' ( वृ० ५।५।२ ) इति श्रुतेः, अमृतत्वादीनां व देवतारमन्यि कर्याचिरसंभवात् । 'नेश्वरः; स्थानविशेष-निर्देशादिरयेवं प्राप्ते मुमः - परमेश्वर प्रवाक्षिण्यभ्यम्तरः पुरुष इहोपदिष्ट इति ।

भामती

श्वतं विकासवित्यत्र हि जीववरमात्मानी प्रथमावगताविति तवनुरोधेन गृहाप्रवेशावयः विकास कामान्य कामान्य विकास कामान्य कामा

## भामती-व्यास्या

जैसे "ऋतं पिबन्ती" (कठो. १।३)१) यहाँ पर जीव और ब्रह्म प्रथमतः अवगत हैं, अतः उसके अनुरोध पर पश्चात् अवगत गुहा-प्रवेशादि भी जीव-ब्रह्मपरक माने जाते हैं। वैसे ही "य एबोऽिक्सणि पुरुषो टश्यते"—ऐसा प्रत्यक्षाभिधान होने के कारण प्रथमावगत छाया पुरुष में ही पुश्चात्कथित अमृतत्व, अभयत्वादि घर्मी का स्तुत्यर्थक समन्वय करना होगा, बहा में नहीं, न्योंकि वह परोक्ष है, 'एव' पद के द्वारा उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। छाया-पुरुष में कतिपयक्षणावस्थायित्व होने के कारण अमृतत्व, अचेतन होने के कारण अभयत्व ( भय की अनुभूति का अभाव ), पुरुष की छाया में पुरुषाकारता होने के कारण पुरुषत्व, कनीनिका (काली पुतली ) पर्यन्त गति होने के कारण आत्मत्व ( 'अत सातत्य गमने' धातु से निष्पन्न आत्मत्व का अर्थभूत सर्वतः व्याप्तत्व ), अमृतत्वादि का योग होने के कारण ब्रह्मत्व घट जाता है। इसी प्रकार वामनीत्व (वामसंज्ञक कर्म-फलों का) नेतृत्व, भामनीत्व ( प्रकाशरूपत्व ) आदि की व्याख्या भी प्रस्तुत की जा सकती है। यह जो कहा जाता 👢 कि 'प्राणी बहा कं बहा खं बहा" (छां. ४।१०।५ ) ऐसे उपक्रम के अनुरोध पर ''य एषोऽक्षिणि पुरुषः" (छा. ४।१४।१) । वहाँ भी ब्रह्म का परामर्श किया जाना चाहिए । वह कहना उचित नहीं, क्योंकि 'प्राणी ब्रह्म' —यह अग्नियों का एवं "य एषोऽक्षिण पुरुषः" —यह आचार्य का बाक्य है। अन्यकर्तृंक वाक्य के अनुरोध पर अन्यकर्तृंक वाक्य का नियमन नहीं किया जा सकता । ''आचार्यस्तु ते गति वक्ता'' (छां. ४।१४।१ ) यह वाक्य भी अग्नियों का ही है, 🖛 वह भी इस आचार्य-वाक्य का नियमन नहीं कर सकता । पूर्व पक्ष की निर्भरता छाया-पुरुष में ही है, जीव और अधिष्ठाता देव का उपन्यास केवल सम्भावना के आधार पर कर दिया गया है, वस्तु-स्थिति को लेकर नहीं, क्योंकि 'एष दृश्यते'-इस वाक्य का सामञ्जस्य भी देवतादि में नहीं होता, 'अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्'—इस अधिकरण के द्वारा जीवादि का निरास किया जा चुका है।

कस्मात् ? उपपन्तेः । उपप्रति हि प्रमेश्वरे गुणजातिमहोपिद्श्यमानम् । आत्मस्यं तावन्युक्यया वृश्या प्रमेश्वर उपप्रति; 'स आत्मा तत्त्वमितः' इति श्रुतेः । अमृत-त्वाभयत्वे च तस्मिश्वसङ्ख्युतौ श्र्येते । तथा प्रमेश्वरातुक्पमेतद्विस्थानम् । प्रमा

एवं प्राप्त उच्यते -'यः' 'एषः' इति । जनिष्यक्राभिषाने 🖟 सर्वनामपदे सती । प्राप्य सन्निहितस्यार्थं भवेतामभिषात्जी ॥

सिम्मिहिताम पुरुवात्मादिवास्तास्ते च न यावत् स्वार्थमभिवयति तावत्सर्वनामभ्यां नार्थतुयोऽप्य-भिषीयत इति कुतस्तवर्थस्यापरोक्षता । पुरुवात्मज्ञक्दी च सर्वनामनिरपेक्षी स्वरसतो जीवे वा परमात्मनि वा वसंते इति । न च तयोश्रकुचि प्रत्यक्षवर्शनमिति निरपेक्षपुरुषपदप्रस्थायितार्थानुरोधेन य एव इति बुरवस इति ॥ वयासम्भवं व्याक्येवम् । व्याक्यातम् सिद्धबहुपादानं सास्त्राचपेकं बिद्धविवयं प्ररोजना-र्थम् । बितुषः शास्त्रतः उपलब्धिरेव दृडतया प्रत्यक्षवदुपचर्यते प्रशंसार्थमित्यर्थः । अपि च तदेव धरमं प्रथमानुगुणतया नीयते यन्नेत् प्रथम् , 🐭 💶 । 🔤 त्वमृतत्वावयो बहुवश्चाप्तक्याश्च नेतुम् । न 📭 स्वसत्ताक्षणावस्थानमात्रममृतस्वं भवति । 📶 सति 🖿 नाम नामृतं स्याविति स्यर्थममृतयवम् ॥ भयाभक्षे

मामती-व्याख्या

सिद्धान्त -

अनिष्पन्नाभिधाने हे सर्वनामपदे सती। प्राप्य सिम्निहितस्यार्थं भवेतामभिधातृणी ॥

'यः' और 'एषः' — ये दोनों सर्वनाम पद प्रथम श्रुत होने पर भी सापेक्ष होने के कारण चाक्षुषत्वरूप अर्थं के अभिधान में परिनिष्पन्न (पर्यवसित ) नहीं हो सकते, अतः सिन्नहित 'पुरुष' पद के विशेष्यरूप अर्थ को पाकर ही वे अभिधाता (वाचक) होते हैं। 'पुरुष' और 'आत्मा' आदि सन्निहित पद जब तक अपने अर्थ का अभिधान नहीं कर लेते, तब तक सर्वनाम पदों ( 'यः' और 'एषः' ) के द्वारा किसी भी अर्थ का अभिधान नहीं किया जा सकता, 💵 अपरोक्षत्व या चाक्षुषत्वरूप अर्थ का बोध वे वर्शेकर करा सकेंगे ? 'पुरुष' और 'आत्मा' ये दोनों पद सर्वनाम पदों से निरपेक्ष होकर निसर्गतः जीव या परमात्मा ( ब्रह्म ) के बोधक होते हैं। जीव और ब्रह्म का चक्षु में प्रत्यक्षतः दर्शन नहीं होता। फलतः निरपेक्ष 'पुरुष' पद के द्वारा जब अपने अर्थ का अभिधान हो जाता है, तब उसके अनुरोध पर 'यः' और 'एषः'--इन दोनों सर्वनाम पदों की यथासम्भव व्याख्या करनी होगी। भाष्यकार ने इस अधिकरण के अन्त में वैसी ही व्यारुपा की है—"अस्मिम्न पक्षे प्रसिद्धवदुपादानं शास्त्राद्यपेक्षं विद्वद्विषयं प्ररोचनार्थम्"। आशय यह । कि महावाक्यादि के द्वारा विद्वान् को जो बोध प्राप्त होता है, वह परोक्ष होने पर भी सुहढ़ होने के कारण प्रत्यक्ष कह दिया गया । कि उक्त ज्ञान की स्तुति सम्पन्न हो। ["तत्त्वमिस" बादि मास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष बोघ की उत्पत्ति माननेवाले आचार्यों के मत से ब्रह्म के लिए भी 'एष दृश्यते शास्त्रेण'-ऐसा व्यवहार हो सकता है, किन्तु वाचस्पति मिश्र के मत से नहीं ]।

दूसरी बात यह भी है कि प्रथमोपस्थित के अनुसार पञ्चादुपस्थित पदार्थ का सामञ्जास्य वहाँ ही किया जाता है, जहाँ वैसा करना सम्भव हो। प्रकृत में अमृतत्वादि ऐसे बहुत धर्म हैं, जिनका अन्यत्र संगमन सम्भव नहीं, क्योंकि किसी पदार्थ का केवल अपनी सत्ता के क्षण में रहना (कतिपयक्षणावस्थायित्व ) मुख्यतः अमृतत्व नहीं कहा जा सकता, वैसा मान लेने पर संसार की कौन वस्तु अमृत न दन जायगी ? 💵 'अमृत' विशेषण अत्यन्त व्यर्थ परमेश्वरः सर्वदो वैरितितः; अपहतपाप्मत्यादिश्रयणातः ; तथाऽक्षिस्थानं सर्वतेप-रिक्तमुपिद्धं, तथाध्यस्मिष्वर्विदकं वा सिश्चिति वर्त्मनी पव गृच्छति' इति श्रुतेः । संयद्वामत्वादिगुणोपदेशस्य तिस्मिन्नवकृत्यते—'पतं संयद्वाम इत्यावसते, पतं हि सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति' । एष उ पव वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि गयति' । एष पव भामनीरेष हि सर्वेषु छोकेषु भाति' (छा० ४।१५।२,३,४) इति च । सन उप-पत्तेरस्तरः परमेश्वरः ॥ १३ ॥

स्थानादिव्यपदेशाश्व ॥ १४ ॥ कथं पुनराकाशवस्त्रवंगतस्य ब्रह्मजोऽस्यरुपं स्थानमुपपद्यत इति ? अत्रोज्यते —

भागती

बाव नेतनवर्गी विकास सम्मवतः । एवं वामनीश्वावधोऽध्यायत्र ब्रह्माणो नेतुमत्तवयाः । प्रश्यक्षव्यवदेश
। सविवमुक्तम् क्ष उपयक्तः इति ७ । एतवमृतमभयमेतव् ब्रह्माश्युक्ते स्थावात्रक्का—नम् सर्वगत
क्ष्ममाद्विशेषेण चक्षृरेव स्थानमृथविद्यत इति, तत्परिष्ठरितः श्रुतिः ■ तद्यव्यव्यक्तिम् सर्विग्रेविष्याः

ब्रह्माण्याः वस्त्रंभी एव गण्छति इति ■ । वस्त्रंभी पक्ष्मस्थाने । एतवुक्तं भवति—निर्लेपस्येद्यवरस्य

ब्रह्माण्याः वस्त्रंभी एव गण्छति इति ■ । वस्त्रंभी पक्ष्मस्थाने । एतवुक्तं भवति—निर्लेपस्येद्यवरस्य

ब्रह्माण्याः वस्त्रंभी एव गण्छति इति ■ । वस्त्रंभी पक्ष्मस्थाने । एतव्यक्त्रंभाविगुणो
तिस्मम् ⊕ ब्रह्माण्याः । तत्व्यवस्थानि ब्रह्माण्याः । व्यवस्थानि वस्त्रंभवित्याः । वस्त्रंभवित्याः । वस्त्रंभावित्याः । एव प्रव भागतीः । भागानि भागति तानि नयति लोकामिति वामनीः । एव प्रव भागतीः । भागानि भागानि तानि नयति लोकामिति बामनीः । तत्व्यवस्त्रं वस्त्राम्यः । १३ ।।

आजकूरेसरिवरं सूत्रम् । जाराक्कामाह 🎟 कवं पुनरिति® । स्वानिनी हि स्वानं महब् वृष्टम् । यथा

भागती-व्याच्या हो जाता । भय और अभय भी चेतन के धमें हैं, अचेतन बुद्धि में वे सम्भव नहीं होते। इसी गार वामनीत्व, भामनीत्वादि धमें भी ब्रह्म से अन्यत्र संगमित नहीं किए जा सकते। 'दृश्यते'— इस प्रकार के प्रत्यक्षता-व्यवहार का शास्त्रीय ज्ञान में तात्पर्यं बताया जा चुका है। इस प्रकार के उपपादन को सुचित करने के लिए सुत्रकार ने कहा है—"उपपत्तेः"।

एसदमृतमभयमेतद् ब्रह्म'--ऐसा कहने पर आशक्दा की जा सकती है-"कथं पुनराकाक्षवत् सर्वगतस्य ब्रह्मणोऽक्ष्यत्पं स्थानमुपपद्यते ? अर्थात् आकाश के समान व्यापक ब्रह्म को एक अक्त-जैसे स्वत्प स्थान में सीमित क्योंकर किया जा सक । है ? इस आशक्दा का परिहार श्रुति के द्वारा किया जाता है—"तद्यद्यपि अस्मिन् सिप्विंदकं वा सिञ्चित वर्तमनी एव गच्छित" (छा. ४११५११)। आश्रय यह है कि निर्लेप ब्रह्म का चक्षुपात्र-जेसा निर्लेप प्यान ही उचिततम है, भाष्यकार यही कह रहे है—"तथा परमेश्वरानुरूपमेत-दिक्षस्थानग्र"। "संयद्वामस्वादिगुणोपदेशश्च तिस्मिन् अवकल्पते"—इस भाष्य में 'तस्मिन्' का अर्थ-ब्रह्मणि और 'अवकल्पते' का अर्थ-घटते हैं, क्योंकि ब्रह्म में ही विशेषण पदों का अर्थ समन्वित होता है, प्रतिबिक्चादि में नहीं। 'वन सम्भक्ती' धातु से निष्पन्न 'वामन्' शब्दका अर्थ है—शोभन, अतः पुण्यक्ष्य कर्म-फल के लिए 'वननीयानि संभजनीयानि पुण्यक्लानि'—इस ब्युत्पत्ति बानुसार प्रयुक्त हुआ है। ब्रह्म को 'संयद्वाम' इस लिए कहा जाता है कि वह संयक्ति संगच्छमानि वामानि अनेन—इस प्रकार पुण्य फल का गमयिता है। ब्रह्म को ही 'भामनी' कहा गया है, क्योंकि वह भामसंज्ञक प्रकाश का नेता (प्रकाशक) है, जैसा कि अति कहती है—"तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् (की. बा. २।४११५)।। १३।।

"स्थानादिव्यपदेशाच्च"—यह सूत्र जिस शङ्का का उत्तर है, वह शङ्का है—'कथं

भवेदेषा उनवष्ट्रितः, यद्येतदेवेकं स्थानमस्य निर्दिष्टं भवेत्। सन्ति श्रन्यान्यपि पृथि-व्यावीनि स्थानान्यस्य निर्दिष्टानि—'यः पृथिव्यां तिष्ठन्' ( वृ० ३।७।३ | इत्यादिना । तेषु हि बश्चरपि निर्दिष्टम् - 'यद्मश्चिषि तिष्ठन्' इति । 'स्थानादिव्यपदेशाद्' इत्यादिः महणेनेतहरायित - न केवलं स्थानमेवैकमनुषितं ब्रह्मणो निर्दिश्यमानं दश्यते, दि तर्हि ? नामकपमित्येषंजातीयकमध्यनामकपस्य ब्रह्मजो अनुचितं निर्दिश्यमानं दृश्यते — 'तस्योदिति नाम', 'हिरण्यद्मभः' ( छा० १।६।७,६ ) इत्यादि । निर्गुणमपि सद् बह्य नामकपगतेर्गुणैः सगुणमुपासनार्थं तत्र तत्रोपदिश्यत इत्येतद्णुक्तमेव । सर्वगतस्यापि नामा उपलब्ध्यर्थ स्थानविशेषो न विकथ्यते, शालप्राम 🔰 विष्णोरित्येतवृष्यु-क्रमेथ ॥ १४ ॥

# सुखविविद्याभिघान।देव च ॥ १५॥

अपि च नैवात्र विवदितव्यं - कि बह्यास्मिन्वाक्ये अभिधीयते न बेति ? सुक-विशिष्टाभिधानादेव ब्रह्मस्यं सिद्धम्। सुवविशिष्टं हि ब्रह्म यद्वाक्योपक्रमे वकान्तं

भामती वादसामन्त्रिः । तत्क्वमस्यक्षं चसुरविद्यानं करमानाः वरममहत इति संबूध्यः । वरिहरति अस्ती इति@ । स्थानाम्यादयो येवां ब स्थानादयो नामकपप्रकारास्तेवां व्यपदेशात् सर्थगतस्यैकस्थाननिवजी नावकरुपते, न तु नामास्यामध्यं बतात इव नानासूचीपाछाविस्थानस्यम् । विद्येषतस्यु अद्यागस्तापि ताम्युपासनास्थानानीति तैरस्य युक्ती व्यपदेशः ॥ १४ ॥

अपि च प्रकृतानुसाराविष ब्रह्मेवाज प्रत्येतच्यं, न तु प्रतिविम्बजीवदेवता गामाम सूत्रकारः--- मुक्तविशिष्टाभिषानादेव च । एवं क्रम्पाच्यायते — उपकोसलो ॥ वे कामाबायक मानाविक व्यक्ति । त्रहाचर्यमुबास, तस्याचार्यस्य द्वादश वर्षाच्यामीमुपचचार, 🔳 चाचार्योऽम्यान् श्रहाचारित्रः स्वाच्यार्थ प्राह्मित्वा समावर्त्तयामास, तमेवकमृतकोसलं न समावर्त्तयति स्म, जायवा च तत्समावर्त्तनावाचितोऽपि तहचनमक्षीर्याचार्यः त्रोवितवान् ।

## गामती-न्याच्या

पुनराकाशवत् सर्वगतस्य ब्रह्माणोऽस्यल्पं स्थानमुपपद्यते ?' ब्रह्मरूप स्थानी पदार्थं का स्थान वेसे ही महान् होता है, जैसे जल-जन्तुओं का समुद्र, तब उस महान् ब्रह्म का अधि-जैसा स्वस्प स्थान क्योंकर बन सकता है -यह शब्द्धा का अर्थ है। उस शब्द्धा का परिहार है- 'अत्रो-च्यते" । सूत्र-घटक 'स्थानादि' शब्द का गामा है — "स्थानानि बादयो येखां ते स्थानादयः" । इस प्रकार नामरूपादि समस्त प्रपन्त जिसका निवास-स्थान है, ऐसा सर्वगत परमेश्वर किसी एक स्थान पर नियन्त्रित क्योंकर हो सकेगा ? उक्त शङ्का के परिहार सूत्र का भाव मा है कि जैसे व्यापक आकाश का सूची-पाश ( सुई के छेद ) के समान स्वल्प स्थान निर्दिष्ट होता है, वैसे ही व्यापक ब्रह्म का अक्षि, दहरादि स्वल्प स्थान में निर्देश उपासना के लिए ही जाना अनुचित नहीं ॥ १४॥

प्रकरण के अनुसार भी अक्षिपुरुष के रूप में ब्रह्म ही निर्दिष्ट है, प्रतिबिम्ब, जीव और देवता नहीं -ऐसा सूत्रकार कहता है-''नुखिविशिष्टाभिधानादेव च।'' ऐसी उपाख्या कथा) प्रसिद्ध है कि पाप के उपकोसलनामक पुत्र ने आचार्य सत्यकाम जाबालि की शरण में बारह वर्ष-पर्यन्त ब्रह्मचर्य बत का पालन किया, आचार की अग्नियों की सेवा की । आचार्य ने अन्य बहुत-से अन्ते शिसयों की वेर-वेदाङ्ग पढ़ाकर उनका समावतंन (गुरु-कुल 🖩 अवकाश) संस्कार कर दिया, किन्तु एक उपकासल का समावर्तन नहीं किया। गुरु-पत्नी के अनुरोध करने पर भी बाचार्य ने उसका समावर्तन नहीं किया। तब अत्यन्त खिन्नमनस्क उपकोसल

'प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म कं ब्रह्म' इति, तदेवेहाभिहितं, । प्रकृतपरिप्रहस्य न्याय्यत्यात् । 'आखायं स्तु । गिति वका' (छा० ४।१४।१) इति । गिति प्राणो ब्रह्म नामित्रानात् । । पुनर्वाक्योपक्षमे सुक्रविशिष्टं ।।। विश्वायत्त इति ! उच्यते — 'प्राणो ब्रह्म नं ब्रह्म कं ब्रह्म' इत्येतद्ग्नीनां वचनं श्रुत्वोपकोसक उवाच — 'विज्ञानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्म, कं ख । न विज्ञानामि' इति । तत्रेदं प्रतिवधनम् — 'यद्वाच कं तदेव कं यदेव । तदेव कम्' (छा० ४।१०।५) इति । तत्र कंशब्दो मृताकाशे निक्दो कोके । यदि तस्य विशेषणत्रवेन कंशब्दः सुखवाची नोपादीयेत, तथा सति केवते भृताकाशे प्रह्मशब्दो नामादिष्वय प्रतोकाभिष्माचेण प्रयुक्त इति प्रतीतिः स्यात्। तथा कंशब्दस्य विषयेन्द्रि-

भामती

ततोऽतिवृत्तमानसमिनपरिचरभकुशसमृपेत्य त्रयोऽस्तयः करनापराधीमचेतसः अह्बानायाऽस्मे वृद्धभक्तये समस्य बद्धाविद्यामृथिरे—प्राणी ब्रह्मा बद्धा बद्धाति । अधीपकोससः उद्याच—विज्ञानाम्यहं प्राणी ब्रह्मोति, बिस्नु कं च सं च ब्रह्मोत्पेतक विज्ञानामि, निह विवयेन्त्रियसम्पर्कां सुक्षमनित्यं लोकसिद्धं च मृताकाश्वमवेतनं ब्रह्म भवित्रमहंति । अप्रेनमन्त्रयः प्रत्यूचः—यद्वाव च तवेव सं यदेव च तवेव कनिति । एवं संभूयोषस्था प्रत्येकं च स्वविवयो विज्ञामृष्यः — पृथिव्यन्तिपश्चमावित्य इत्याविना । पुनस्त एनं संभूयोषुः—एवा सोस्य तेऽस्मद्विद्धा प्रत्येकमुक्ता स्वविवया विज्ञामृष्यः — पृथिव्यन्तिपश्चमावित्य इत्याविना । पुनस्त एनं संभूयोषुः—एवा सोस्य तेऽस्मद्विद्धा प्रत्येकमुक्ता स्वविवया विज्ञा, आरमविद्या चारमाभिः संभूय पूर्वमुक्ता — प्राणी ब्रह्म क ब्रह्म सं ब्रह्मोति, आचार्यस्तु ते गरित वक्ता । ब्रह्मविद्ययमुक्तास्माभगंतिमात्रं स्वविद्यां नोक्तम् , तस् विद्याफलशासये जावाकस्तवाचार्यो वश्यतीत्पृत्रस्थाऽन्तय उपरेकिकः। एवं व्यवस्थिते यद्वाव वं तवेव च ववेव कं तवेव कमित्येतव् व्याचव्ये वश्यतीत्पृत्रस्थाऽन्तय उपरेकिकः। एवं व्यवस्थिते यद्वाव वं तवेव विद्याच्यान्तरस्थाव्याम्तरे क्षेयः । अप्रयागनरप्रत्यवस्याव्यामारे क्षेयः

भावती-व्यास्या को गाहुंपत्य, दक्षिणा और आह्यनीय नाम की ) तीनों अग्नियों ने मिलकर करुणाई मन से उस अपने परम श्रद्धालु भक्त उपकोसल को ब्रह्मविद्या का उपदेश किया - "प्राणो ब्रह्म, कं ब्रह्म, खंब्रह्म"। उपकोसल ने कहा – 🛘 'प्राणो ब्रह्म' – यह जानता है, क्योंकि प्राणरूप सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ) बृहद् विभूतियों से सम्पन्न होने के कारण बह्य कहा जाता है, किन्तु "कं च खं च बहा"-यह समझ में नहीं आता, वयोंकि विषय और इन्द्रियों के सम्बन्ध से जनित स्रोकिक अनित्य सुख और लोक-प्रसिद्ध अवकाशात्मक आकाश कभी ब्रह्म नहीं हो सकते। जस ब्रह्मचारी को अग्नियों ने मिलकर कहा—"यहाद कं तदेव खं यदेव खं तदेव कम्।" इस प्रकार का सामूहिक उपदेश देने के अनन्तर तीनों [ गाईपस्य, अन्वाहायंपचन (दक्षिणांग्न) और आहवनीय ] अग्नियों ने क्रमशः पृथक्-पृथक् शिक्षा दी-''पृथिव्यग्नि-रन्नमादित्यः"—इत्यादि । पूनः तीनों ने मिलकर उपदेश किया —"एषा सोम्य तेऽस्मद्विद्या" अर्थात् यह हमारी अपनी विद्या है और आत्मविता का तो हम तीनों ने मिलकर उपदेश किया था - "प्राणी बहा कं बहा खं बहा बाचार्यम्तु ते गति वक्ता ।" अर्थात् हम छोगों ने केवल आत्मविद्या कह दी है, गति (मार्ग) मात्र अविष्यष्ट है, वह विद्या-फल की प्राप्ति के लिए आचार्य जाबाल कहेंगे। इतना कहकर अग्नियाँ उपरत हो गईं। ''यदेव कं तदेव खं यदेव खं तदेव कम्" इसकी व्याख्या भाष्यकार कर रहे हैं - "तत्र खं शब्दो भूताकाशे निरूढ़:"। भाष्यकार ने जो कहा है—''ब्रह्मशब्दो नामादिष्विव प्रतीकाभिप्रायेण प्रयुक्तः''। वहाँ प्रतीक का अर्थ है—'अन्यविषयक प्रतीति का अन्यत्र क्षेपण ( आरोपण ), जैसे 'ब्रह्म' शब्द, परमात्मा का वाचक है, किन्तु उसका नामादि में प्रयोग ( अर्थात् इसको ही ब्रह्म समझना चाहिए जो कि नामादि 🔭) । उसी प्रकार जो भूताकाश है, उसे ही ब्रह्म समझना । यह सिद्धान्ततः यसंपर्कं जिनते सामये सुखे प्रसिद्धत्वात् , यदि तस्य क्षंत्राव्दो विशेषणत्वेन नोपा-दीयेत, क्षीकिकं सुखं ब्रह्मोति प्रतीतिः स्यात् । इतरेतरिचशेषितौ तु कंखंशव्दी सुकात्मकं ब्रह्म पापाता । तत्र द्वितीये ब्रह्मशब्दे अनुपादीयमाने कं सं ब्रह्मत्येचोच्यमाने कंशब्दस्य विशेषणत्वेनैवोपयुक्तत्वात्सुक्षस्य गुणस्याच्येयत्वं स्यात् , तन्मा भूदित्यु-भयोः कंखंशब्दयोर्ब्रह्मशब्दशिरस्त्रवं 'कं म्य सं ब्रह्म' इति । इष्टं हि सुक्षस्यापि गुणस्य गुणवद्धय्यत्वम् । तदेवं वाक्योपक्रमे सुक्षविशिष्टं ब्रह्मोपिद्धम् । प्रत्येकं च' गार्हपत्या-द्यो अनयः स्वं स्वं महिमानसुपिद्दय 'एवा सोम्य तं अस्मिद्धात्मिवद्या च' इत्युप-संहरन्तः पूर्वत्र ब्रह्म निर्दिष्टमिति द्वापयन्ति । 'याचार्यस्तु ते गति वक्ता' इति च गति-मात्रामिधानप्रतिद्वानमर्थान्तरिववसां वारयति । 'यथा पुष्करप्रताश आपो न

## भामती

प्रतीकः, यथा बृह्यक्ष्यः परमात्मविषयो नामाविषु क्षिप्यते— इवसेव तव बृह्य शेथं यन्नावेति । तथेवयेव तव बृह्य यव भूताकाशमिति प्रतीतिः स्यात् । ॥ चैताश्रतीकस्विष्यम् । सौकिकस्य पुचस्य साधनपारतान्त्रयं चिवण्यता चामयस्तेन वा वर्त्तत इति सामयं । तथेवं व्यतिरेके वोषमुक्तवोभयान्यये गुणमाह 
हतरेतरिवशेषितौ तु इति छ । तथ्ययोविशेषित्वाच्छन्याविष विशेषितावुच्यते । सुचशब्दसमानाधिक्त्रचो हि संशव्यो भूताकाशमधं परित्यत्रय बृह्यांच गुणयोगेन वर्त्तते । तावृशा च चेन सुस्रं विशिष्यमाणं सामयाह्यावृत्तं निरामयं भवति । तस्मावृत्यक्षमुभयोपादानम । बृह्यशब्दाश्यासस्य प्रयोजनमाह ॥ तत्र-द्वितीय इति ॥ । बृह्यवदं कंपवस्योपरि प्रयुव्यमानं शिरः, एवं संप्यस्यावि बृह्यवदं किरो ययोः कंसंप्ययोपते बृह्यशिरती, तयोभावो बृह्यशिरस्थम् । अस्तु प्रस्तुते किमायातमित्यत नाह कृतवेवं वाक्योपक्षम इति ॥ । नम्वन्तिभः पूर्वं निविष्यता बृह्यः ॥ एवोक्षणीत्याचार्यवावयेऽपि तवेवानुर्तनीय-

## भामती-व्याक्या

अभीष्ट नहीं, क्योंकि लौकिक सुख सामय है, लौकिक सुख की परतन्त्रता और नक्ष्वरता ही यहाँ 'आमय' शब्द का अर्थ है, उससे युक्त होने के कारण वैषयिक सुख को सामय कहा जाता है। कं और ख दोनों के व्यतिरिक्त (भिन्न-भिन्न) अर्थों में दोषाभिधान करने के अनन्तर दोनों के अभिन्नाकार में गुण का कथन किया जाता है—"इतरेतरिविशेषितों तु"। कं और खं इन दोनों शब्दों के अर्थों में विशेष्य-विशेषणभाव होने पर भी शब्दों में उसका व्यवहार किया जाता है। 'सुख' शब्द का समानाधिकरण ('सुखं खं'—इस प्रकार समाभिव्याहत होकर) 'खं' शब्द अपने भूताकाशरूप अर्थ को छोड़ कर गौणी वृत्ति के द्वारा ब्रह्म का बोधक होता है। उसी प्रकार 'खं' शब्द से समिधव्याहत होकर 'सुख' शब्द लोक-प्रसिद्ध सामय सुखरूप अर्थ का परित्याग करके ब्रह्मरूप निरामय सुख का गमक होता है। अतः कं और खं दोनों पदों का ग्रहण सार्थक है। ब्रह्म' शब्द के अभ्यास (बार-वार कथन) का प्रयोजन कहते हैं—"तत्र द्वितीय ब्रह्मशब्देऽनुपादीयमाने"। "कंखंशब्दयोर्ब्ह्मशिरस्त्वम्"—यहौं 'कं' शब्द के उत्तर प्रयुज्यमान 'ब्रह्म' शब्द को शिरस्, एवं खं शब्द के उत्तर प्रयुज्यमान 'ब्रह्म' शब्द को शिरस्, एवं खं शब्द के उत्तर प्रयुज्यमान 'ब्रह्म' शब्द को शिरस्, एवं खं शब्द के उत्तर प्रयुज्यमान 'ब्रह्म' शब्द शिरस् है। जिन कं और खं—दोनों पदों के उत्तर 'ब्रह्म' पद का प्रयोग होता है, वे दोनों पद ब्रह्मशिरस्क कहे जाते हैं—'कं ब्रह्म, ख ब्रह्म'। प्रकरण का उपसंहार प्रस्तुत किया जाता है—"तदेवं वाक्योपक्रमे सुखविश्वष्ट ब्रह्म"।

यह जो कहा गया कि अग्निवक्तृक वाक्य के द्वारा आचार्यवक्तृक वाक्य का नियमन क्योंकर होगा ? उसका समाधान है — "आचार्यस्तु ते गिंत वक्तेति च गिंतमात्राधिधानम्"। यद्यपि उक्त दोनों वाक्य भिन्नवक्तृक हैं, तथापि पूर्व वक्ता (अग्नियों ) ने उन दोनों वाक्यों

निरुष्यन्त प्रवमेवंविदि पापं कर्म न निरुष्यते' ( णाः ४।१४।३ १ इति वाझिस्थामं पुरुषं विज्ञानतः पापेनानुप्रवातं बुवक्रिस्थानस्य पुरुषस्य ब्रह्मत्वं दर्शयति । तस्मात् मक्तसस्येव ब्रह्मणोऽक्षिस्थानतां संयद्वामत्वादिगुणतां चोक्त्वाऽचिरादिकां तद्विते गति वक्ष्यामोत्युपक्रमते—'य प्रवोऽक्षिणि पुरुषो दश्यत एव आत्मेति होवाव' ( णाः ४।१५।१ ) इति ॥ १५॥

#### मामती

वानये, तथापि पूर्वेण वक्ता एकवाक्यतां गमिते गतिमात्राभिषानात् । किमुक्तं मवित—पुक्यं ब्रह्म-विद्यादमाभिषपविष्या, तांब्रदस्तु गतिनोंका, तां च किञ्चिदिषकमान्ययं पूरियत्वाद्ययां वक्यतीति । तक्तेण पूर्वासंबद्धार्थाम्तरिवक्षा वारितेति । अपविमानिभिषपविद्ये ग्रीपित आचार्यः काकिनाजगाम, अग्यतम् वीक्ष्योपकोशस्त्रमुवाच, ब्रह्मविद इव । सोक्य मुखं व्रसम्मं भाति, कोऽनु त्वामनुश्रज्ञासिति, अपकोशस्तु ह्रीणो भीतम् । नु नामनुश्रिक्याद् भगवन् ! प्रोषिते त्वयीत्यापाततोऽपक्षाय निर्वन्यमानो स्वावक्रनीमाननुश्रासनमवीचत् । तदुनभुत्य चाचार्यः सुचिरं विकष्ट । । समुप्रजातदयार्बहृदयः अस्युवाच —सोव्य किस तुम्यमन्त्रयो । बह्म साकत्येनावोचन् , तदहं तुभ्यं साकस्येन वश्यामि, यदनुभव-माहात्त्व्याच्या पुक्करपत्ताम् आयो न विस्त्यमत् एवमेवंविद पायं । न विस्त्यत इति । एवमुक्तवत्याचार्यं आहोपकोशस्तः — बचीतु वे भगवानिति । तक्ष्मे होवाचाचायोऽधिराविकां गति वस्तुमनाः, यदुक्तमिनिभिः । सह्म कं । वा ब्रह्मोति तत्पूरचाय एवमेवाचि पुक्को द्वस्यति इत्यादि । एतदुक्तं भवति — आचार्येण । यत् मुखं ब्रह्माक्षित्यामं संयद्वामं वामनी भागनीत्येवंगुक्कं प्राणसहितमुपासते, ते सर्वेज्यहतपत्मानोऽन्य- कृत्वेन्तु भा वाकार्युः, अविवानिवरिभागिनीं देवताविभासन्त्रवित ग्रीत्वित्रने, अविवोऽहरहर्वेवताम्

## मामती-स्थास्या

की एकवाक्यता स्थापित कर दी है। भाव यह है कि अन्तियों है। कहना है कि हमने ब्रह्मविद्या का उपदेश कर दिया है, ब्रह्म-विद्या-सम्पन्न पुरुष की गति नहीं कही है, उसको कुछ परिवर्द्धनों के साथ आचार्य कहेंगे। इससे यह नितान्त स्पष्ट हो जाता 🌡 कि आचार्य पूर्व-प्रसक्त पदार्थ से भिन्न अर्थ की विवक्षा नहीं कर सकता। इस प्रकार तीनों अग्नियों का उपदेश पूरा हुआ था कि देशान्तर गये आचार्य जाबालि समय पर आ गए । उपकोसल को देख कर बोले—'हे सोम्य! ब्रह्मवेता के समान तुम्हारा मुख प्रसन्न हो रहा है, किसने तुम्हें ब्रह्मिवद्या का पावन उपदेश किया ? उपकोसल कुछ लिखत कुछ डरा-सा बोला—'कौन मुझे उपदेश देता, भगवन् आपके देशान्तर चले जाने पर ? इस प्रकार आपाततः अपलाप करने पर आचार्य ने पूछा—'क्या इन अग्नियों ने उपदेश किया ? आचार्य के प्रश्नों का वौछार ने उसे सत्य-सत्य कह देने के लिए बाष्य कर दिया। अग्नियों ने जैसे उपदेश दिया, वह सब उपकोसल ने कह सुनाया। वह सब सुन एवं उपकोसल के चिर ब्रह्मचर्य-पालन-जिनत क्लेश पर दयाई होकर आचार्य ने उपकोसल को कहा-'सोम्य ! अग्नियों ने तुम्हें ब्रह्म का पूर्णतया उपदेश नहीं दिया, 🔤 में तुम्हें पूर्ण ब्रह्मविद्या का उपदेश देता हूं, पहले ब्रह्मविद्या का माहातम्य सुनो — जैसे कमल-पत्र को जल प्रभावित (गीला) नहीं कर सकता, बैसे ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष को पाप कर्म दूषित नहीं कर सकता। आचार्य के वैसा कहने पर उपकोसल ने कहा - भगवन् ! वह लोकोत्तर उपदेश आप मुझे देने की कृपा करें। आचार्य ने उपकीसल को अर्चिरादि का मार्ग बताने की इच्छा से अग्नियों द्वारा प्रदत्त "प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म सं बह्म'—इस उपदेश का पूरक उपदेश दिया—"यह एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति" इत्यादि सारांश यह बिक अचार्य ने कहा कि जो लोग अक्षिस्थत्व, वामनीत्व, भामनीत्वादि गुणों से युक्त ब्रह्मरूप सुख की प्राणों के साथ उपासना करते हैं, वे अन्य कर्म करें या न करें

# श्रुतोपनिषत्कगत्यमिधानः च ॥ १६ ॥

इतस्याक्षिरधानः पुरुषः परमेश्वरः, यस्माच्छुतोपनिषत्कस्य स्नृतरहस्यविद्यानस्य ब्रह्मविदो या गतिदेवयानास्या प्रसिद्धा स्नृतौ - 'अथोत्तरेज तपसा ब्रह्मस्ययेज सद्धा विद्ययात्मानमन्त्रिष्यादित्यमभिजयन्ते । यतद्वै प्राणानामायतनमेतद्वस्तमभयमेतत्परा-यणमेतस्मास पुनरावर्तन्ते' ( प्रश्न० १।१० ) इति । स्मृतावि — 'मिन्क्योतिरहः ग्रुक्तः वण्मासा उत्तरावणम् । तत्र प्रयाता गच्छन्ति श्रम् ब्रह्मविदो जनाः ( गी०

## भामती

नाप्ना आपूर्यमाणपक्षम् , क्षुक्ष्मपक्षदेवताम, ततः वन्मासान् येषु मासेवूतरां विश्वमिति सर्विता, ते वन्मासा उत्तरायणं, तब्देवतां प्रतिपद्मन्ते, तेम्यो मासेम्यः संबंश्सरदेवताम् , तत बादिस्यम् , आदिस्याण्यण्यमसं बन्त्रमसो विद्युतं, तत्र स्थितानेतान् पुरुषः कश्चिव् ब्रह्मलोकाववतीर्यामानवीऽमानव्यां सृष्टी भवी ब्रह्मलोकun इति यावत् , स ताबुकाः पुचव एतान् सत्पक्षोकस्यं कार्यं ब्रह्म गमगति । स एव देवपयो देवरिवरा-विभिनेतृभिषपक्रवित इति देवपत्रः, स एव ब्रह्मणा गम्तव्येनोपलवित इति ब्रह्मपयः, एतेन प्रा प्रतिपद्ममानाः सत्यक्षोकस्यं ब्रह्म इमं मानवं मनोः सर्गं कि सूतमावतं वन्मजरामरणपौनःपुर्यमावृत्तिः स्तत्कर्साऽऽवर्तो मानवो लोकस्तं नावर्त्तन्ते । तथा 🗷 स्मृतिः —

'ब्रह्मणा सह ते 📑 सम्प्राप्ते प्रतिसद्धरे । परस्यान्ते हुतात्वानः प्रविश्वन्ति परं पदम् ॥ तवनेमोपाक्यानव्याक्यानेन ''श्रुतोपनिवत्कगत्यक्षिणानाक्य''—

## भामती-स्थास्या

अचिरादि मार्ग के अभिमानी अहरादि देवता को प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा अहर्गणात्मक शुक्ल पक्ष के अभिमानी उसके अनन्तर उत्तरायण के जिन ■ मासों में सूर्य उत्तर दिशा में आता है, उनके अभिमानी देवता को, तदनन्तर संवत्सर-देवता, अदनन्तर आदित्य, को प्राप्त कर आदित्य से चन्द्रमा, चन्द्रमा से विद्युल्लोंक में अवस्थित होते हैं। वहीं कोई अमानव (ब्रह्म-लोकोट्भूत) पुरुष ब्रह्मलोक से अवतीर्ण होकर इन उपासकों को सत्यलोक ≣ अवस्थित कार्य बहा (हिरण्यगर्भ) के पास ले जाता है। यह वह देव-पथ कहलाता है, जो कि अचिरादि देवगणों से उपलक्षित है। इसे ही ब्रह्म-पथ भी कहा जाता है, क्योंकि उपासको के द्वारा गन्तव्य ब्रह्म से अभिलक्षित होता है। सत्य लोकस्थ ब्रह्म को प्राप्त जीव पुनः 'इमं मानवमावतं नावतंन्ते"। मनु के द्वारा विरचित यह मनुष्य-लोक मानवलोक है, इसको आवतं स्म लिए कहा जाता बिक इस लोक में जीव के जन्म, जरा, मरण की पुनः पुनः आवृत्ति होती रहती बि। ब्रह्मलोकस्य जीव ब्रह्मा के साथ-साथ मुक्त हो जाते हैं, जन्म-मरण के प्रवाह में वे कभी नहीं आते, जैसा कहा है— ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसन्बरे।

परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविकान्ति परं पदम् ॥ ( कूर्मपु. १२।२९६ )

प्रतिसंचर का अर्थ है—प्रलय अर्थात् उस ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाने पर उस लोक के सभी

जीत पर बहुत का साक्षात्कार करके उसमें विलीन हो जाते हैं।। १४।।
कथित उपाख्यान-व्याख्या के द्वारा ही "श्रुतोपनिषत्कगत्यिश्वधानाच्च"—इस सूत्र की
भी व्याख्या हो जाती है, क्योंकि श्रुत्यन्त-विज्ञान-वेत्ता पुरुष के उद्देश्य से जो कहा गया है—"अथोतरेण नगा। ब्रह्मचर्येण श्रद्धचा विद्ययाऽऽत्मानमन्विष्यादित्यमिष्जयन्ते, एतद्दे प्राणानामायत्तनमेतदमृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्ते" (प्रश्नो. १।१०) [ अर्थात् वे उत्तरायण मार्ग । तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या ( प्रजापति से अपने तादात्म्यानुचिन्तन ) के द्वारा आत्मा

८।२४) इति । सैवेहासिपुरुषविदोऽभिघीयमाना रश्यते - 'अथ यतु चैवास्मिञ्छ्रव्यं कुर्वन्ति यदि च नार्विषमेवामिसंभवन्ति' इत्युपक्रम्य, 'मादित्याच्चम्मसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्त्रुरुषोऽमानदः स पनान्त्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ पतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्ते नावर्तन्ते (। छा० ४।१५५) इति । तदिह ब्रह्मविद्विषयया प्रसिद्धया गस्याऽक्षिस्थानस्य ब्रह्मत्वं निक्कीयते ॥ १६॥

अनवस्थितेरसंभव।च्च नेतरः ॥ १७ ॥

यत्पुनकक्तं छायात्मा, विकानात्मा, देवतात्मा वा स्यादिक्षस्थान इति । अत्रो-ज्यते—न छायात्मादिरितर । प्रहणमहैति । जमात ? अनवस्थितेः । न तावच्छायाः त्मनश्चश्चि नित्यमवस्थानं सम्भवति । यदैव हि कश्चित्पुरुषश्चश्चरासीदित तदा चक्षुषि पुरुषंच्छाया दृश्यते, अपगते तस्मिन्न दृश्यते । 'य प्यो अक्षिण पुरुषा' इति च अतिः सम्निधानात् स्वचक्षुषि दृश्यमानं पुरुषमुपास्यत्वेनोपदिशति । न चौपासनाकाले छायाकारं कञ्चित्पुरुषं चक्षुःसमीपे सिम्नधाच्योपास्त इति युक्तं कल्पयितुम्। 'अस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति' ( छा॰ ८।९।१ ) इति श्चतिष्छायात्मनोऽप्यनवस्थितत्वं द्श्यति । असम्भवः व तस्मिष्णमृतत्वादीनां गुणानां न छायात्मनि प्रतीतिः । तथा विश्वानात्मनोऽपि साधारणे कृत्स्नशरीरेन्द्रियसम्बन्धे सति चधुण्येवावस्थितत्वं वक्तुं न शक्यम् । श्रिहाणस्तु व्यापिनोऽपि 💵 उपत्तव्यर्थो हृदयादिदेशिवशेषसम्बन्धः। समानम्य विश्वानात्मन्यप्यमृतत्वादीनां गुणानामसम्बन्धः। यद्यपि विश्वानातमा परमा-त्मनो अनम्य एव, तथाप्यविद्याकामकमैकृतं तस्मिन्मत्यत्वमध्यारोपितं भयं चेत्यसृतः त्वामयत्वे नोपपद्यते । संयद्वामत्वादयश्चेतस्मिन्ननैश्वर्यादनुपपन्ना एव । देवतात्मनस्तु 'रश्मिभरेषोऽस्मिन्प्रतिष्ठितः' इति भ्रुतेर्यचिष चक्षुच्यवस्थानं स्यात्तथाप्यात्मत्वं तावन्न सम्भवति, परात्रपत्वात् । बमृतत्वादयोऽपि न सम्भवन्ति, उत्पत्तिप्रत्वयश्रव-णास्। अमरत्वमपि देवानां चिरकालावस्थानापेक्षम्। पेश्वरंमपि परमेश्वरायसं न स्वामाविकम् , 'भोषाऽस्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः। भीषाऽस्माद्गिन्धेनद्वस

भामती

इत्यिव सूत्रं व्याख्यातम् ॥ १६ ॥

ण एथोऽचिणीति नित्यवत् श्रुतमनित्ये छायापुरुषे नावकत्पते । कल्पनागीरवं चास्मिन् पक्षे प्रस-ात इत्याह क्षन चोपासनाकाल इतिक । क्षतथा विज्ञानात्मनोऽपि इतिक । विज्ञानात्मनो हि न प्रवेधे उपासनाऽन्यत्र इष्टचरो, ब्रह्मणस्तु तत्र श्रुतपूर्वेत्ययंः । क्षभोषाक्ष भिया । ■ अस्मात् 🏚 ब्रह्मणः । क्षेषमित-

मामती-स्थास्या

का अन्वेषण कर आदित्य-लोक को जीत लेते (प्राप्त करते) हैं। यह (आदित्यरूप ब्रह्म) हिरण्यगर्भ ही प्राणों का आयतन (अपश्रय), अमृत, अभय और परागति है, इसको प्राप्त कर जीव पुनः मनुष्यलोक को नहीं लौटते ]। ब्रह्मवेत्ता की जो गति होती है, वही अक्षिपुरुष के

उपासक की भी है, अतः अक्षिपुरूष ब्रह्म ही है।। १६॥

"य एषोऽक्षिण पुरुषः" यह श्रवण ऐसे पुरुष का प्रतीत होता है, जो कि नित्य अक्षि सिन्निहित है, छाया-पुरुष में वैसी नित्यावस्थित सम्भव नहीं, क्योंकि वह अनवस्थित (अनित्य) है। छाया-पुरुषादि की कल्पना में महान् गौरव दिखाते हैं—"न चोपासनाकाले छायाकारं कंचित् पुरुषं चक्षुः समीपे सिन्नधाप्योपासते इति युक्तं कल्पियतुम्, असम्भवात्"। 'तथा विज्ञानात्मनोऽपि"—इस भाष्य का आश्य यह है कि विज्ञानात्मा (जीव) की किसी प्रदेश-विशेष में उपासना अन्यत्र नहीं देखी जाती किन्तु ग्रह्म की विविध प्रदेशों में उपासना

मृत्युर्घावति पञ्चमः' ( तै० २।८ ) इति मन्त्रवर्णात् । तस्मात्परमेश्वर पवायमिक्स्थावः प्रत्येतस्यः। व्यक्तिस्य पक्षे दश्यत इति प्रसिद्धश्रदुपादानं शास्त्राचपेत्रं विद्वविषयं प्ररोचनार्थमिति व्याख्येयम् ॥ १७॥

> ( ५ अन्तर्याम्यधिकरणम् । स्० १८-२० ) अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात् ॥ १८ ॥

'य इमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि च मूतानि यो असरो यमयति' प्रमुखान अयते—'यः पृथिव्यां तिष्ठनपृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं प पृथियोमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः' ( बृद्द० ३।७।१,२ ) इत्यादि । अत्राधि-वैवतमधिलोकमधिवेदमधियद्यमधिमृतमध्यातमं च कञ्चिद्न्तरवस्थितो यमयिताऽम्त-र्यामीति भ्यते । स किमधिदैवायिभमानी देवतात्मा कमित्, कि वा प्राप्ताणिमाचै-श्चर्यः कश्चिद्योगी, किंवा परमातमा, किंवा उर्धान्तरं किञ्चिदित्यपूर्वसंखादशैनात्सं-श्रयः । कि तावन्तः प्रतिभाति ? संबाया अप्रसिद्धत्वात्संबिनाप्यप्रसिद्धेनार्थास्यरेण केनिबद्धिवत्य्यमिति । वागा नानिकपितकपमर्थान्तरं शक्यमस्तीत्यभ्यूपगन्तुम् । अन्तर्यामिश्रव्यक्षान्तर्यमनयोगेन प्रवृत्तो नात्यन्तवप्रसिद्धः। तस्मात्यृधिव्यायमिमानी किम्बिद्देवो उन्तर्यामी स्यात् । तथा च अयते - 'पृथिव्येव वस्यायतनमन्तिको मनो

भामती

रोहितार्षम ॥ १७॥

स्वकर्मोपाजितं बेहं तेनान्यच्य निवच्छति । तकाविरक्षरीरस्तु मास्मान्तर्यामिता अजेतु ॥

मामती-स्थास्या

वहुधा श्रुत 📳। ''भीषास्मात्''— इस श्रुति में 'भीषा' सन्द का वर्ष है—भयेन, 'अस्मात्' पत्र का अभिन्नेत अर्थ है - ब्रह्मणः । अविशष्ट भाष्य स्पष्टार्यंक 👢 ॥ १७ ॥

विषय - बृहदारण्यकोपनिषत् में "य इमं च स्रोकं परं च स्रोकं सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयति''-- ऐसा उपक्रम करके कहा गया । कि "यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद, यस्य पृथिवी शरीरम्, यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष ते आत्मान्तर्याम्यमृतः" (बृह. उ. ३।७।१,२)। इस श्रुति में ऐसे किसी अन्तर्यामा पुरुष का प्रतिपादन किया गया है, जो देवता, लोक, वेद, यज्ञ, भूत और नामा (शरीर) व रह कर उनका नियमन करता है।

संशय - उक्त अन्तर्यामी नग अधिदैवादि का अभिमानी कोई देवता 🖣 ? या अणिमादि [(१) अणिमा (सूक्ष्म हो जाना), (२) महिमा (महान् हो जाना), (३) रुघिमा (हल्का हो जाना ), (४) गरिमा (गुरु या वजनदार हो जाना ), (५) प्राप्ति । पृथिवी पर बैठे-बैठे चन्द्रादि को छू लेना ), (६) प्राकाम्य (सत्यसङ्कल्पता ), (७) ईशिस्व (सर्वं पूत-नियमन ) और ( = ) विशत्व ( सर्वभूतों का वशीकरण ) ] सिद्धियों से गणना कोई योगी है ? या परमात्मा ? अथवा कोई अन्य ही पदार्थ है ?

पूर्वपश्च-

स्वकर्मोपाजितं देहं तेनान्यच्च नियच्छति । तक्षादिरशरीरस्तु नात्मान्तर्यामितां अजेत्।। ज्योतिः' ( वृ॰ ३।९।१० ) इत्यादि । स च कार्यकरणवस्वात्पृथिव्यादीनम्तस्तिष्ठम्यमय-तीति युक्तं देवतात्मनो यमयितृत्वम् । योगिनो वा कस्यचित्सिद्धस्य सर्वानुप्रवेशेन

#### नामती

प्रवृत्तिनियमनस्मार्थं हि बार्च्यं बैतनस्य झरीरिणः स्वझरीरेन्द्रियावी वा वारीरेण या वास्यावी वहं नामरीरस्य ब्रह्मणे अवितुमहाँति । नहि बातु बटाङ्कुरः कुटबवीजाञ्जायते । तवनेन जम्माद्यस्य स्वित्ययाणिसं वैवितव्यम् । तस्मास्यरमास्माः झरीरेन्द्रियाविरहितस्याभत्यांमिस्याभावात् वाणाणा वा पृथ्विय्याद्यभिमामवस्या वैवताया वार्डाणमाद्येत्वस्यांगिनो योगिनो विवासमाने वारस्यांपिता स्थात् । तम यद्यपि प्रधानस्यावृह्यवाभृतस्यामस्याविद्यात्यांनि सन्ति, तथापि तस्यावेतनस्य ब्रष्ट्रव-व्योत्वयम्तुत्वविद्यान् अतानामभावाद्य अनानस्याक्षय त जात्येति कृतेरनुवयलेनं प्रधानस्यानस्यां-विता । यद्यपि पृथिव्याद्यामिमानिनो वेवस्यास्मत्वयमित्तं, अवृष्टत्वावयम् सह ब्रद्धत्वविभिन्वपवाले, झरीरे-विद्यावियोगम्, पृथिव्येव यस्यायतमभान्तांको भनोव्योतिरित्याविद्यतेः, तथापि तस्य प्रतिनियत्तियममाव्यं वः सर्वान् कोकानन्तरो यस्यति इति क्षतिविद्यावान्यस्यः, योगी विद्यापि कोकानन्तरो यस्यति यः सर्वान् कोकान् सर्वांच च मृतानि नियन्तुमहाँति तत्र तत्रानेकविभवेहेन्द्रियाविः विकाणिन स एकवा भवति भिन्या भवतित्याविभृतिस्यः, तथापि जगहचावारवर्णं व्यवसाणिन स्वयमाणिन विद्यास्यः विद्यासिद्यानां व्यापारमान्ताः वार्वान्यस्यान्ताः विद्यासिद्यानां व्यापारमान्ताः वार्वान्यस्यः तथापि वार्वाचान्यस्य विर्वान्यस्य विद्यासिद्यानां व्यापारमान्यस्यान्यस्य नावान्यस्य विद्यान्यस्य विद्यासिद्यानां व्यापारमान्यस्यः तथापि वार्वाचानित्रमान्यस्य विद्यासिद्यानां व्यापारमान्यस्यान्यस्य वार्वाचान्यस्य विद्यासिद्यानां व्यापारमान्यस्य वार्वाचान्यस्य वार्वाचान्यस्य वार्वाचान्यस्य वार्वाचान्यस्य वार्वाचान्यस्य वार्वाचान्यस्य वार्वाचान्यस्य वार्वाचान्यस्य वार्वाचानस्य वार्वाचानस

## भामती-व्याच्या

लोक में देखा जाता है कि तक्षा (बढ़ई ) आदि चेतनात्मा अपने पूर्व कर्माजित शरीर और उसके द्वारा वास्य (वसूला ) आदि साधनों का नियमन करता है, क्योंकि प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियमन किसी शरीरधारी चेतन का ही कार्य है, शरीर-रहित बह्म का नहीं । असमर्थ या अयोग्य पदार्थ से कोई कार्य नहीं होता, जैसे कि वट वृक्ष का अंकुर कभी कुटज के बीज में नहीं उगता । इस आक्षेप के द्वारा "जन्माद्यस्य यतः"—इत्यादि शास्त्र भी आक्षित (आहत ) हो जाता है। अतः शरीर, इन्त्रियादि साधनों से रहित परमात्मा (ब्रह्म) में नियन्तृत्व सम्भव नहीं। फलतः पृथिव्यादि की अभिमानिनी प्रकृति (प्रधान ) या अणिमादि ऐक्वर्यशाली योगी अथवा जीवात्मा ही अन्तर्यामी हो सकता है। इनमें से सांख्याभिमत प्रधानतत्त्व न यद्यपि श्रुति-चिंचत अदृष्टत्व, अश्रुतत्व, अमतत्व और अविज्ञातत्वादि धर्म हैं, तथापि प्रधान तत्त्व जड है, अतः उसमें श्रुति-कथित व्रष्टत्व, श्रोतृत्व और मन्तृत्वादि धर्मों का अभाव है. एवं प्रधानतत्त्व अनात्मा है, अतः उसमें "एव ते आत्मा"—इस श्रुति का सामञ्जस्य नहीं होता, इस लिए प्रधान तत्त्व में श्रीत अन्तर्यामिता सम्भव नहीं।

पृथिक्यादि के अभिमानी देवता में यद्यपि आत्मत्व, अहण्यत्वादि, द्रव्हृत्वादि धर्म हैं और शरीरेन्द्रियादि का सम्दन्ध भी है, क्योंकि श्रुति कहती है — पृथिक्येव यस्यायतनमन्निर्लोको मनो क्योतिः" (बृह. उ. ३।९।१०)। तथापि उसमें केवल कुछ ही पदार्थों का नियन्तृत्व है सर्वलोक-नियन्तृत्व नहीं, श्रुति अपने अन्तर्यामी में सर्वलोक-नियन्तृत्व प्रतिपादित करती है— "यः सर्वान् लोकानन्तरो यमयित, यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयित"।

सर्व ऐश्वर्य-सम्पन्न योगी यद्यपि सभी लोकों और भूतों का वशी होने के कारण नियामक हो सकता है। वह सर्व जगत का नियमन करने के लिए अपने योग-बल से अनेक प्रकार में शरीर और इन्द्रियादि का निर्माण कर लेता है—''स एकधा भवित, त्रिधा भवित'' (छां. ७।२६।२)। तथापि "जगढ़चापारवर्ज प्रकरणात्" (■ सू. ४।४।१७) यह सूत्र कहता है कि जगत्सर्जनरूप कार्य (विद्या-सिद्ध) गोगी नहीं कर सकता, अतः वह भी कथित अन्तर्यामी नहीं हो सकता। परिशेषतः जीव ही यहाँ अन्तर्यामी है, वर्योंकि वह चेतन है,

यमिवतृत्वं स्थात् , न तु परमात्मा प्रतीयते, सकार्यकरणत्वादित्येवं प्राप्त इद्युष्यते— यो अन्तर्याग्यधिदैवादिषु अयते, स परमात्मैव स्थान्नाम्य इति । कुतः ? तद्यमैन्यप-

भासती

चैतनो देहेन्द्रियादिमान् इड्ट्रश्वादिसम्पन्नः स्वयमदृश्यादिः स्वात्मिन वृत्तिविरोषादमृतः वेहनाकेऽन्य-नाशात् । अन्यथाऽऽमुख्यिकपक्षोपभोगाभावेन कृतविप्रणाताकृताभ्यागमप्रसङ्गात् । ■ आत्मिन निर्धानाति वाभेदेऽपि कथिं द्वित्रेवेषण्यारात् स ब्याः। कस्मिन् प्रतिक्तिः स्वे महिम्मोतिवत् । यगात्मा न विशेष स्वात्मिन वृत्तिविरोषाभिप्रायम् । यस्यात्मा शरीरमित्यादि च सर्वं स्वे महिम्मोतिवद्योजनीयं, यदि पुन-रात्मनोऽपि निर्यन्तुरम्यो नियन्ता भवेद् वेदिता वा ततस्तस्याप्यम्य दृत्यनयस्या स्यात् । सर्वलोकभूत-नियन्तृत्वञ्च जीवस्यादृष्टद्वारा, तदुपादितौ हि वर्माधर्मी नियन्छत इत्यनया द्वारा जीवो नियन्छति । एकवचनक्ष जास्यभिषायम् । तस्माऽजीवारमेवास्यामी, न परमात्मिति ।

एवं प्राप्तेऽभिषोयते—

वेहेन्द्रियाविनियमे केहिन्द्रियास्तरम् । तत्कर्मोपाजितं तक्वेत्तरविद्याजितं जगत् ।।

भामती-स्थाख्या

देहेन्द्रियादि से युक्त है, द्रष्टृत्वादि-सम्पन्न और स्वयं अदृश्य है, क्योंकि दर्शनादि किया द्रष्टा से भिन्न दृश्य जगत् को ही व्याप्त करती है। वह अमृत इस लिए कहा जाता 🖣 कि देह और इन्द्रियादि का नाश हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता, अन्यथा पारलीकिक कर्म-फलों का उपभोग न ही सकने के कारण कृत-प्रणाश एवं पूर्व जन्म में न होने के कारण अकृत कमों के फलभूत इस शरीर का अध्यागम (प्राप्ति) मानना होगा। "य आत्मिन तिष्ठन्"—ऐसा व्यवहार भी जीव में वैसे ही सम्पन्न हो जाता है, जैसे ब्रह्म में "स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठितः ? स्व महिम्नि" ( छां. ७।२४।१ ) ऐसा व्यवहार [ "स्वे महिम्नि"—यहाँ पर श्रुति ने ही भूमा भिन्न गो और अश्वादि को 'महिमा' पद का बर्थ बताकर 'प्रष्ठि' शब्द का गीण अर्थ सुचित किया है, भाष्यकार कहते हैं—"तदाश्चितः तत्प्रतिष्ठश्चेत्रो भवति" (छां. पृ. ४३१), किन्तु "स्वे महिम्नि" इस वाक्य से पूर्व "यत्र नान्यत् पश्यित" (छां. ७।२४।१। इस वाक्य की व्याख्या में भाष्यकार ने कहा है—''नन्वयमेव दोषः – संसारानिवृत्तिः, क्रियाकारकफलभेदो हि संसारः इति चेत्, न, अविद्याकृतभेदापेक्षत्वात्" अर्थात् जीव और ब्रह्म का अविद्यावस्य भेद लेकर अभिन्न वस्तु में भी अधिकरणस्व और आधेयत्वादि का व्यवहार किया जा सकता है]। "यमारमा न वेद"—ऐसा बहना जंश्वात्मा के लिए उचित है, क्योंकि आत्मगत (अपने में रहनेवाली) वेदन (दर्शन) किया की कर्मता स्वयं अपने में नहीं रह सकती। "यस्यात्मा शरीरम्"-इत्यादि भेद-सापेक्ष व्यवहार अविद्या की छाया में वैसे ही सम्पन्न किए जा सकते हैं, जैसे — "स्वे महिम्न"। यदि जीवारमा का भी कोई अन्य नियन्ता (अन्तर्यामी) माना जाता है, तब उस नियन्ता का भी कोई अन्य नियन्ता और उसका भी कोई अन्य-इस प्रकार अनवस्था प्रसक्त होती है। सभी प्राणियों और लाकों का नियमन जीव अपने अदृष्टों 🖜 द्वारा करता है अर्थात् जीव के द्वारा उपाजित धर्माधर्म मुख्यतः जगत् का नियमन करते 👢 भीर उसका व्यवहार नीव में वैसे ही हो जाता है, जसे में निकों के द्वारा किए गए जय-पराज-यादि का व्यवहार राना में होता है। जगत् के नियन्ता धर्माधर्मादि यद्यपि अनेक हैं, तथापि अदृष्टत्वरूप जाति की एकता को ध्यान में रख कर 'यः' और यमयति'—इस प्रकार नियन्तृगत एकत्व का व्यवहार संगत हो जाता है। फलतः जीवात्मा ही जगत् का अन्तर्यामी है, परमात्मा नहीं।

देशात्। प्राप्ति हि परमात्मनो धर्मा इह निर्देश्यमाना इत्यन्ते। पृथिष्यादि ताबद्धिदेषादिमेदमिननं समस्तं विकारजातमन्ति स्तष्ठस्यमयतीति परमात्मनो यमयित्तत्वं धर्मे
उपपचते, सर्वविकारकारणत्ये सित सर्वशक्त्युपपक्तेः। 'पप त आत्माऽक्तर्याम्यमृतः'
इति चात्मत्वामृतत्वे मुख्ये परमात्मन उपपधेते। 'यं पृथिवी न वेद' इति च पृथिवीदेवताया अविश्वयमन्तर्यामिणं जुवन्देवतात्मनोऽन्यमन्तर्यामिणं दश्यति। 'पृथिवी
देवता शहमस्मि पृथिवीत्यात्मानं विज्ञानीयात्'। तथा 'अदृष्टोऽश्रृतः' इत्यादिव्यपदेशो कपादिविद्यीनत्वात्परमात्मन । प्राप्ताः इति। यक्तकार्यकरणस्य परमात्मनो
यमयित्तवं नोपपचत इति। नेष दोषः, यित्रयव्छित तत्कार्यकरणरेव, तस्य कार्यकरणवस्त्वोपपक्तेः। तस्याप्यन्यो नियन्तेत्यनवस्थादोषश्च न संभवति, भेदाभावात् । भेदे

#### भागती

श्रुतिस्स्रुतीतिहासपुराणेषु नामा भवतः सर्वशस्य सर्वशक्तः परमेश्वरस्य जगन्नोनित्वमक्ष्यस्य । न तत् पृथ्यजनसाधारच्यानुमानाभासेनागमविशेषिना शक्यमपङ्गोतुम् । तथा च सर्वं विकारचातं तबिद्याशिक्षपरिणामस्तस्य शरीरेन्त्रियस्थाने वर्त्तत इति यथाययं पृथिक्याविदेवताविकार्यकरणस्तानेष पृथिक्याविदेवताविकार्यकरणस्तानेष पृथिक्याविदेवतावीन् ज्ञानिति नियम्तुम् । न चानवस्या, न हि निवन्त्रन्तरं तेन नियम्यते, किन्तु ज्ञानित्यस्या लेकासिद्धः स परमास्मैवोषाध्यवच्छेवकल्यितभेवस्तया व्याख्यायत इत्यसकृवावेदितं, गा कृतो नियम्त्रस्तरं? कृतशानवस्था ? तथा च नान्योऽतोऽस्ति इष्टेरयाद्या अपि अतय उपयक्षायाः । यरमार्थ-

मामती-अ्याख्या

सिद्धान्त-

देहेन्द्रियादिनियममे नास्य देहेन्द्रियान्तरम्। तरकर्मोपाजितं तच्चेत् तदिवद्याजितं जगत्॥

इस जीव में जगत् का नियन्तृत्व (नियमन) देहेन्द्रियादि के द्वारा सम्भव नहीं, क्योंकि नियम्य जगत् के अन्तर्गत देहेन्द्रियादि भी हैं, उनका नियमन अन्य देहेन्द्रियादि के द्वारा सम्भव नहीं। यदि जीवाश्रित बहुष्ट के द्वारा बन्तर्यामित्व का सम्पादन किया जाता है, तन ब्रह्माश्चित या ब्रह्मविषयक अविद्या शक्ति के द्वारा उसमें अन्तर्यामित्व क्यों नहीं बन सकता । श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणों में सर्वज्ञ एवं सर्वज्ञित्त-समन्वित ब्रह्म को जगत् की योनि और अन्तर्यामी माना गया है। जीवों में एक अशक्त, अबोध साधारण जीव भी है, उसमें जगत् नियन्त्रत्व की कल्पना जिस अनुमान के द्वारा की जाती है, वह शास्त्र-विरुद्ध होने के कारण अनुमानाभास है, सदनुमान नहीं। ऐसे अनुमान के द्वारा आगम-सिद्ध ब्रह्मगत अन् अमित्व का अपलाप नहीं किया जा सकता। यह जो कहा जाता है कि लोक-प्रसिद्ध कुललादि में कार्य-नियमन देहेन्द्रियादि के द्वारा ही देखा जाता है, वह भी यहाँ असम्भव नहीं, क्योंकि परमेश्वर की अविद्या शक्ति के द्वारा विरचित प्रपञ्च ही उसका शरीरेन्द्रियादि है, उनके द्वारा ही वह यथायोग्य समस्त पृथिव्यादि अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म जगत् 📟 नियमन करता है। यहाँ किसी प्रकार की अनवस्था प्राता नहीं होती, क्योंकि यदि जीव भिन्न किसी नियन्ता की कल्पना की जाती, तब अवश्य नियन्तृ-परम्परा की कल्पना से बनवस्था होती, प्रकृत में जिस परमेश्वर को अन्तर्यामी माना जाता है, वह जीव से भिन्न नहीं, अपितु परमात्मा ही उपाधिरूप अवच्छेदक के भेद से भिन्न-जैसा प्रतीयमान जीव ही लोक में नियन्तृत्वेन प्रसिद्ध है-यह कई बार कहा जा चुका है। तब न तो वह नियन्त्र्यन्तर कहा जा नवार । और न अनवस्था प्रसक्त होती । जीवात्मा और परमात्मा का वास्तविक भेद ग होने के कारण "नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" (बृह. उ. ३।७।२३) इत्यादि भेद-निषेधक

हि सत्यनवस्थादोषोपपत्तिः। तस्मात्परमात्मैयाम्तर्यामी ॥ १८॥ न च स्मार्तमतद्भामिलापात् ॥ १६ ॥

स्यादेतद् - अहष्टत्वादयो धर्माः सांस्यस्मृतिकव्यितस्य प्रधानस्याण्युपपद्यन्ते, रूपादिहीनतया तस्य तैरभ्युषगमात्। 'अमतक्यमविश्वेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः' ( मनु॰ १।५) इति हि स्मरन्ति, तस्यापि नियन्त्रत्वं सर्वविकारकारणत्वादुपपद्यते । तस्मात् प्रधानमन्तर्यामिशब्दं स्यात् । 'ईक्षतेर्नाशब्दम्' ( ब्र० स० १।१।५ ) इत्यत्र निराक्तमपि सरमधानमिहादप्रत्वादिव्यपदेशसंभवेन पुनराशह्यते । अत उत्तरमुख्यते – न च मार्गं प्रधानमन्तर्यामिशव्दं भवितुमहित । कस्मात् ? अतवमाभितापात् । यद्यप्यदृष्ट-स्वादिव्यपदेशः प्रधानस्य संभवति, तथापि न द्रष्टृत्वादिव्यपदेशः सम्भवति, प्रधान-स्याचेतनत्वेन तैरभ्युपगमात्। 'बदद्यो द्रष्टाउभुतः भ्रोताउमतो मन्ताउविवातो विकाता' ( वृह० ३। अ२३ ) इति हि वाक्यशेष इह भवति । आत्मत्वमपि न प्रधान-स्योपपद्यते ॥ १९ ॥

यदि प्रधानमात्मत्वद्रष्टृत्वाचसंभवाचान्तर्याम्यभ्युपगम्यते, शारीरस्तर्धन्तर्यामी भवतु। शारीरो हि चेतनत्वाद् द्रष्टा भोता मन्ता विद्याता च भवति, जागा च प्रस्य-करवात्। असृतक्ष, धर्माधर्मफलोपमोगोपपत्तेः। अष्टप्रत्वादयस्य धर्माः शारीरे प्रसिद्धाः, दर्शनादिकियायाः कर्तरि प्रवृत्तिविरोधात्। 'म इष्टेद्रंष्टारं पर्यः' ( वृ ३।४।२ ) इत्यादिश्रुतिम्यश्च । तस्य च कार्यकरणसंघातमन्तर्यमियतुं शीलं, भोकतु-

त्वात् । तस्माच्छारोरो अन्तर्यामीत्यत उत्तरं पठित-

शारीरबोमयेऽपि हि मेदेनैनमधीयते ॥ २० ॥

नेति पूर्वस्त्राद्ववर्तते । शारीरम्भ नान्तर्यामीष्यते । कस्माद् ? यद्यपि द्रष्ट्रत्याः वयो धर्मास्तस्य संभवन्ति, तथापि घटाकाशवदुपाधिपरिष्छित्रत्वाच कारसम्येन पृथिव्यादिष्वन्तरवस्थात्ं नियन्तं च शक्तोति । अपि चोमगेऽपि हि शासिनः काण्या माध्यन्दिनाश्चान्तर्यामिणो भेदेनैनं शारीरं पृथिन्यादिश्वद्धिष्ठानत्वेन नियम्यत्वेन चाधीयते - 'यो विश्वाने तिष्ठन्' ( वृ० ३।७।२२ ) इति काण्वाः । 'य मात्मनि तिष्ठन्' इति माध्यन्दिनाः । 'य आत्मनि तिष्ठन्' इत्यस्मिन्नपि पाठे विज्ञानशब्देन शारीर उच्यते । विद्वानमयो हि शारीरः । तस्माच्छारीराद्न्य ईश्वरोउन्तर्यामीति सिद्धम् । कथ पुनरेकस्मिन्देहे हो द्रष्टारावुपपचेते ? यक्षायमीश्वरो उन्तर्यामी, यक्षायमितरः शारीरः। का पुनरिहानुपपत्तिः ? 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' इत्यादि श्रुतिवचनं विद-ध्येत । अत्र हि प्रकृतादन्तर्यामिणो उन्यं द्रष्टारं, श्रोतारं, मन्तारं, विश्वातार जात्मानं प्रतिषेधति । नियन्त्रन्तरप्रतिषेधार्थमेतद्वचनमिति चेत्-न, नियन्त्रन्तराप्रसङ्गाद्धिशेष-अवणाच्च । अत्रोच्यते -अविद्याप्रत्युपस्यापितकार्यं करणोर्पााधनिमित्तोऽयं शारीरा-क्तर्यामिणोभेद्व्यपदेशो न पारमार्थिकः । एको हि नावणाला मवति, न ही प्रत्यगा-त्मानी मंगानाः । प्रकारीत तु भेवन्यवद्दार उपाधिकृतः, बाग घटाकाशो गाहासता इति । ततम् बात्क्षेयादिभेद्भृतयः भत्यक्षादीनि च प्रमाणानि संसाराज्यमधो विभिन

मामिती तोऽन्तर्यामिजोऽन्यस्य जीवास्मनो इष्ट्रभावात् । अविकाकश्चितजीवपरमात्मभेवाभयास्तु सातृक्षेयभेवशु-

भामती-स्यास्या श्रुतियाँ सार्थंक मानी जाती हैं, क्योंकि 📶 जीव 🖥 परमार्थंतः भिन्न कोई अन्तर्यामी नही माना जाता । अविद्या के द्वारा जीव और ब्रह्म के कल्पित भेद को ही विषय करती हैं-जाता

प्रतिषेधशासं चेति सर्वमेततुपपचते । तथा चं श्रृतिः — यत्र हि हैतमिव भवति तित्तर इतरं पद्यांत' इत्यविद्याविषये सर्वे व्यवहारं दर्शयति । 'यत्र त्वस्य सर्वमा-त्मैवाभूत्तत्केन कं पदयेत्' इति विद्याविषये सर्वे व्यवहारं वारयति ॥ २०॥

#### भामती

तयः प्रत्यक्षावीनि प्रमाणानि संसारानुभवो विधिनिषेषक्षास्त्राणि च । एवं वाधिवैवाविष्वेकस्यैवान्तः यामिणः प्रत्यभिक्षानं समञ्जसं भवति, यः सर्वान् लोकान् यः सर्वाण भूतानीत्यत्र य इत्येकवणनभूप-पद्मते । अनृतत्वक परमास्मिन समञ्जसं विधानि । य आस्मिन तिष्ठक्षित्यावौ चामेदेऽपि भेदोपणारक्षेक्षो मिवस्यति । तस्मास्परमास्मामामामाने न जीवाविरिति सिद्धम् । पृषिच्याविस्तनियस्वस्तमिवदेवम् । यः सर्वेषु क्षोकेष्वित्यिक्षलोकम् । यः सर्वेषु वेदेष्वित्यिक्षलेवम् । यः सर्वेषु यज्ञेष्वित्यविषक्षम् । यः सर्वेषु भूतेष्वित्यविषक्षम् । यः सर्वेषु भूतेष्वित्यविषक्षम् । यः सर्वेषु भूतेष्वित्यविषक्षम् । यः सर्वेषु भूतेष्वित्यविषक्षम् । स्वान्ति अपसिद्धत्वविषक्षमात्रं पूर्वः पक्षः । अवर्षनिवित्यविषक्षमात्रं पूर्वः पक्षः । अवर्षनिवित्यविषक्षमात्रं प्रवः । १८–२० ॥

## भामती-ब्याख्या

जौर जैय का भेद बतानेवाली श्रुतियाँ, प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण, संसरण ( जन्म-मरण ) की अनुभूति एवं विधि-निषेधारमक शास्त्र । इस प्रकार का अन्तर्यामी-मानने पर ही आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक में अन्तर्यामी पुरुष की एकत्व-प्रत्यिभज्ञा समझस होती एवं "यः सर्वान् लोकान्", "यः सर्वाणि भूतानि"—यहाँ एकवचनान्त 'यः' शब्द मा प्रयोग उपपन्न हो जाता । अमृतत्व तो पुरुयरूप से ब्रह्म में ही घटता है, अन्यत्र नहीं । "य आरमित तिष्ठन्"—यहाँ पर जीव-पक्ष में जो औपचारिक ( औपाधिक ) भेद की कत्पना करनी पड़ती थी, वह कत्पना क्लेश भी ब्रह्म-पक्ष में नहीं, क्योंकि सिद्धान्त में अभेद ही माना जाता है। अतः परमात्मा ही सर्वान्तयामा है, जीव और देवादि नही—यह सिद्ध हो गया।

भाष्यकार ने जो इस अधिकरण के आरम्भ में कहा है—(१) "अत्राधिदेवतम्, (२) अधिलोकम्, (३) अधिलेदम्, (४) अधियक्षम्, (५) अधिमृतम्, (६) अध्यात्मं च अन्तर्यामी श्रूयते।" उस भाष्य के अधिदेवादि भेद बृहदाण्यक उपनिषत् के वाक्यों में इस प्रकार हैं—(१) "यः पृथिव्यां तिष्ठन्" (बृह. उ ३।०।३) यहाँ से लेकर "यः स्तनियत्नौ तिष्ठन्"—यहाँ तक अधिदेवतः पृथिव्यादि के अभिमानी देवताओं में वर्तमान ) अन्तर्यामी प्रतिपादित है [ शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक नाम की दो पुस्तकों हैं—(१) माष्यिन्दिनी या बाजसनेयी साखा की और (२) दूसरी काण्य शाखा की। इनमें वाचस्पति मिश्र ने यहाँ माध्यन्दिनीय बृहदारण्यक का क्रम उद्घृत किया है, क्योंकि काण्यशाखीय बृहदारण्यक में "यः स्तनियत्नौ"—ऐसा पाठ नहीं, अपितु "यस्य तेजः शरीरं यस्तेजोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृत इत्यधिदंवतम्" (बृह. उ.३।०।१४) ऐसा पाठ ▮ ]। "यः सर्वेषु लाकेषु"—इत्यादि खण्ड में अधिलोक, "यः सर्वेषु मृतेषु" इत्यादि खण्ड में अधिलोक, "यः सर्वेषु मृतेषु" इत्यादि खण्ड में अधिलोक, "यः सर्वेषु मृतेषु" दत्यादि खण्ड में अधिलोक, "यः सर्वेषु मृतेषु" चल्यादि खण्ड में अधिन , "यः प्राणेषु तिष्ठन्"—यहाँ से लेकर "य आत्मिन तिष्ठन्" —यहाँ तक अध्यात्म अन्तर्यामी चिंचत है।

भाष्यकार ने जो कहा है—''संज्ञाया अप्रिक्टित्वात् संज्ञिनाऽप्यप्रसिद्धेन भवितव्यम्''। वह पूर्वपक्ष का उपक्रम मात्र है, उस पक्ष पर पूर्व पक्षी का भी विश्वास नहीं, अत एव ''अथवा'' से पक्षान्तर प्रस्तुन किया गया है। भाष्यकार ने ''न च स्मातंम्'' ब्र. सू. १।२।१९) इस सूत्र में कहा है—''दशनादिक्रियायाः कत्तंशि प्रवृत्तिविरोधात्''। वहीं 'कत्तंरि' शब्द का

# (६ अद्दश्यत्वाधिकरणम् । स् २१-२३ ) अद्दश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॥ २१ ॥

'अथ परा, यया तद्शरमधिगम्यते', 'युलद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तद्गाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुस्हमं तद्ग्ययं यद् भृतयोनि परिषश्यन्ति घोराः' ( मुण्ड० १।१।५,६ ) इति श्र्यते । तत्र संशयः किमयमद्रश्यत्वादिगुणको भृतयोनिः प्रधानं स्यात् , उत शारीरः, आहोस्वित्परमेश्वर इति । तत्र प्रधानमचेतनं भृतयोनि-

## भामती

''अय परा व्या तदक्षरमिकान्यते''। ''यसबद्रेश्यं' बुद्धोश्ययाविषयः। ''अग्राह्यं'' कर्मेन्द्रयान् गोषरः। ''अग्रोत्रं'' कारणरहितम्। ''अवर्णं'' द्वाह्यणस्यविहीनम् । व केवलमित्रयाणामविषयः, इन्द्रियाण्यप्यस्य न सन्तीस्याह "अषकुरभोत्रम्'' इति बुद्धोन्द्रियाण्युयलक्षयति। ''अपाणिपावम्'' इति कर्मेन्द्रियाणि। 'शिस्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्षमं'' बुविक्षामत्वात्। स्यावेतत् — निर्त्यं सिक् परिणावि निर्ध्यं ? नेस्याह "अन्यर्थं" कूटस्यिनस्यमित्यर्थाः।

परिजामो विवर्ती वा सक्ष्यस्योपलभ्यते। जिवासममा तु सारूप्यं जवामो नोपपदाते॥ जडं प्रधानवेवातो जगस्रोतिः प्रतीयताम्। योनिशब्दो निर्मितं चेतु कृतो जीवनिराहित्या॥

## भामती-श्रांख्या

अभिप्रेत अर्थं डि-"आत्मिन", क्योंकि लोक-प्रसिद्ध शरीररूप कर्ता में दर्शन क्रिया की प्रवृत्ति विरुद्ध नहीं, किन्तु विदारमा में ही श्रुति के द्वारा दर्शन क्रिया की कर्मता निषिद्ध है ॥१व-२०॥

विषय — "अय परा यया तदक्षरमिधगम्यते यत्तदद्वेष्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदमाणिपादम् । नित्यं विष्णं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तद्व्ययं यद् भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः" ( मुण्ड. १।१।५—६ ) । इस श्रुति में भाष्यकार ने 'अद्रेष्यम्' सब्द का अर्थं किया है— "अह्र्ष्यं सर्वेषां बुद्धोन्द्रियाणामगम्यम्' । 'अग्राह्मम्' का अर्थं "कर्मेन्द्रियाविषयम्" किया है । 'अगोत्रम्' सब्द का अर्थं कारण-रहित है । 'अवर्णम्' शब्द से बाह्मणत्वादि वर्णों का अभाव विविष्ठति ॥ । वह केवल इन्द्रियों का अविषय ही नहीं, अपितु इन्द्रियों से रहित भी है—यह दिखाने के लिए कहा है— "अचक्षुःश्रोत्रम्" । 'चक्षुःश्रोत्र' शब्द सभी बुद्धिन्द्रियों का और "अपाणिपादम्"— यहाँ 'पाणिपाद' शब्द सभी कर्मेन्द्रियों का उपलक्षक है । 'नित्य' शब्द का 'अविनाशी' और 'विभु' शब्द काःव्यापक अर्थं है । दुविज्ञेय होने के कारण "सुसूक्ष्मं" कहा गया है । सांख्य-सम्मत प्रधान तत्त्व को नित्य परिणामी माना जाता है, उस प्रकार की नित्यता का निषेध करने के लिए कहा है—'अव्ययम्' अर्थात् वह अक्षर तत्त्व कृटस्थ नित्य है, परिणामी नित्य नहीं ।

संशय - उक्त श्रुति के द्वारा सांख्याभिमत 'प्रधान' बिवक्षित है ? या शारीर (जीव) ? अथवा ब्रह्म ?

# पूर्वपश -

परिणामो विवर्तो वा सरूपस्योपलभ्यते। चिदात्मना तु सारूप्यं जडानां नोपपद्यते॥ १॥ जडं प्रधानमेवातो जगद्योनिः प्रतीयताम्। योनिश्चदो निमित्तं चेतु वृतो जीवनिराक्रिया॥ २॥ रिति युक्तं, अचेतनानामेश तद्रष्टान्तत्वेनोपादानात् । 'यथोर्णनाभिः सुजते गृहते च यथा पृथिन्यामोषघयः संभवन्ति । ॥ । सतः पुरुषात्केशलोमानि तथा असरात्सम्भव-तीह विश्वम्' ( मुण्ड० १।१।७ ) इति । नजूर्णनामिः पुरुषश्च चेतनाविह दृष्टान्तत्वे-नोपासी । नेति बूमः, न हि केवलस्य चेतनस्य तत्र सूत्रयोनित्वं वास्ति । चेतनाधि-ष्ठितं द्वाचेतनमूर्णनाभिशरीरं स्त्रस्य योनिः, पुरुषशरीरं च केशलोम्नामिति प्रसिद्धम्। अपि च पूर्वत्राद्यस्वाद्यमिलापसंभवेऽपि द्रष्टत्वाद्यमिलापासंभवास प्रधानमभ्युपः गतम् । इह त्वदृष्यत्वाद्यो धर्माः प्रधाने सँमवन्ति । न बात्र विरुष्यमानो धर्मः कश्चिद्भिलप्यते । नतु 'यः सर्वेष्टः सर्ववित्' ( मुण्ड० १।।।९ ) इत्ययं वाक्यशेषो अवे-तने प्रधाने न सम्मवति, कर्यं प्रधानं भूतयोनिः प्रतिकायत इति । अत्रोच्यते — 'यया तद्भरमधिगम्यते', 'यत्तदद्रेश्यम्' इत्यभरशब्देनादृश्यत्वादिगुणकं भूतयोनि आध-वित्वा पुनरम्ते आवियध्यति—'अझरात्परतः परः' ( मुण्ड० २।१।२ ) इति । तत्र यः परो असराच्युतः, स सर्वेषः सर्वेवित्संभविष्यति । प्रधानमेव त्वक्षरशब्दनिर्दिष्टं

## भामती

परिजयभागसक्या एव हि परिजामा दृष्टाः, वयोर्जनाभिकाकापरिजामा लूतातम्तवस्तस्तक्याः। लगा विवर्ता अपि विवर्तमानस्कपा एव, न विकयाः । यथा रक्जुविवर्ता धारोरमादयो रक्जुसकपाः । न जातु रज्ज्जां कुश्रर इति विपर्यस्यम्ति । न च हेमंपिन्डपर्णिजामो भवति लूतातम्तुः, तत् **माम** हेतोः ? अध्यम्तवेशम्यात् । तस्मारप्रचानमेव अर्ड अवस्य जगतो योनिरिति युज्यते । स्वविकारानवनुत इति तवचरम् । ॥। सर्वतः ॥ विकाश चासरात् परात्परस्याख्यानम्, 'अक्षरात् परतः परः' इति श्रुतेः । त 🖟 परस्माबात्मनोऽर्वाग्वकारकातस्य च परस्तात् प्रधानावृतेऽन्यवसरं सम्भवति । अतो यः 💵 💵 वरमात्मा 🖥 सर्ववित् , भूतयोगिसवकारं प्रयानमेंच 🔤 सांव्याभियतमेवास्तु 😥 🔤 तस्याप्रामाणिकस्वास

## भामती-स्यास्या

मृत्तिका परिणममान और घटादि परिणाम हैं, परिणममान और परिणाम पदार्थों में सरूपता (समानरूपता) देखी जाती है, जैसे कि ऊर्णनामि (सकड़ी) की लाला (लार, लासा या लुआब ) जाले के रूप में परिणत होती है, उन दोनों में समानरूपता अनुभव-सिद्ध है, उसी प्रकार रज्जु विवर्तमान और सर्पादि विवर्त हैं, उन दोनों में भी समानरूपता पाई जाती है, विरूपता (विरुद्धरूपता) नहीं, वयोंकि रज्जु-जैसे प्रसम्बाकार पदार्थ में वैसे ही सर्प, धारा और दण्डादि पदार्थों का भ्रम होता है, हाथी या ऊँट का नहीं। हेम-पिण्ड (सोने का डला ) कभी मकड़ी 🕶 जाला नहीं बनता, वह क्यों ? उन दोनों में अत्यन्त विरूपता होती है। अतः जड़रूप प्रधान तत्त्व ही इस जड़ जगत् का कारण है—ऐसा मानना ही युक्ति-युक्त है। प्रधान (प्रकृति) को अक्षर इस लिए कहा जाता है कि वह 'अशू व्यामी' भातु से "अशे: सर:" ( उणा. ३।७० ) इस सूत्र के द्वारा निष्पन्न 'अक्षर' शब्द का 'अश्नुते व्याप्नोति स्वविकारान्' - ऐसी व्युत्पत्ति ॥ स्रव्ध अर्थ है। "यः सर्वेजः सर्वेवित्"--इसका अन्वय "अक्षरात् परतः परः" ( मुण्ड. २।१।२ ) इसके साथ है, अर्थात् जो अक्षर (प्रधान) से परे या उपर अवस्थित परमात्मतत्त्व है, वह सर्वंज्ञ और सर्वंवित् है [ "अक्षरात् परतः परः"-इस श्रुति में 'परतः' पद अक्षरात् का विशेषण है, अतः विकारवर्ग (कार्य-प्रपच्च ) से पर अवस्थित जो अक्षरसंज्ञक प्रधान तत्त्व है, उससे पर परमात्मा है—इसी भाव को मिश्र जी यहाँ ब्निनत करते हैं—] विकार-समूह से परे अवस्थित जो प्रधान तत्त्व है, उससे भिन्न कोई अक्षर पदार्थ नहीं । इस प्रधान तत्त्व । परे जो परमात्मा है, वह सर्ववित् है। इसी भूत पदार्थों की योनि (कारण) तो अक्षर नाम से प्रसिद्ध जो प्रधान तत्त्व है, वह भूतयोनिः यदा ह योनिशन्दो निमित्तवाची, तदा शारीरोऽपि भूतयोनिः स्याद् , धर्माधर्माभ्यां भूतजातस्योपाजनादिति ।

पवं प्राप्ते अभिधीयते - यो अयमहस्यत्वादिगुणको भृतयोनिः स परमेश्वर पष

अजोज्यते --

बनारान्य जनकोनिज्ञावमुक्तवा ह्यनम्तरम् । यः सर्वत इति भूत्या सर्वज्ञस्य स उच्यते ॥ १ ॥

## भामती-स्यास्या

सांस्य-सम्मत ही सही। सांस्य-सम्मत प्रधान यदि अप्रामाणिक है, अतः उसका अध्युपगम अभीष्ठ नहीं, तब नाम ( शब्द ) और रूप ( अर्थ ) की बीज-शक्तिरूप अव्याकृत ( सूक्ष्म भूतों ) को प्रधान कहा जा सकता है, क्योंकि 'प्रधीयते येन विकारजातम्'—इस ब्युत्पत्ति अतुसार वह अनिवंचनीय है और नामरूपात्मक अनिवंचनीय प्रपत्त का उपादानकारण है, अतः उसी में कार्य-वगं की समानरूपता है, खिदारमा में नहीं, क्योंकि वह सत्त्वेन निर्वाच्य एवं चेतन होने के कारण कार्य-वर्ग के विरूप है। ''अचेतनानामेव तद्दष्टान्तत्वेनोपादानात्''—इस भाष्य का तात्पर्य कार्य और कारण की समानरूपता के प्रतिपादन में ही है।

शहा—सांस्थ-स्मृति-सिद्ध प्रधान तत्त्व का निराकरण तो "ईक्षतेर्नाशब्दम्" (ब्र॰ सू॰ १।१।५) इस सूत्र में ही किया जा चुका है, तब न तो उसमें जगत् की कारणता मानी सकती बार न अन्याइतात्मक प्रधान में, क्योंकि उसी प्रकार यह प्रधान भी निराकृत-प्राय ही वि

समाधान — उक्त शक्ता का निराकरण भाष्यकार करते हैं— "अपि च पूर्वत्राहरुत्वाद्य-भिक्षापसम्भवेऽपि द्रष्टृत्वाद्यमिलः पासम्भवास प्रधानमध्युपगतम्" । आशय यह । कि पूर्वत्र ईक्षणाभावरूप बाधक के कारण प्रधान तत्त्व को जगत् का कारण नहीं माना जा गा। किन्तु यहाँ अपेक्षित अदृश्यत्वादि का सद्भाव होने के कारण उसमें जगत्कारणता का पूर्व । उठाया गया । कि "तदंक्षते"—इत्यादि वाक्यों के द्वारा ब्रह्म में जगत् की कारणता का उपचार किया जा सकता है, क्योंकि वह अविद्याक्ष्य क्षक्ति की विषयता का आश्रय है, किन्तु "यत्तदद्रश्यम्"—इत्यादि वाक्यों के द्वारा ब्रह्म में जगत् की कारणता का संगमन उचित नहीं।

यदि सूत्रस्य 'योनि' शब्द उपादान कारण का बोधक न होकर निमित्त कारण का बाचक है, तब जीव में जगद्योनिता आशिक्ष्यित हो सकती है, क्योंकि 'ब्रह्म ही जगत् का कारण है, जीव नहीं'—इस प्रकार की विनियमना में कोई हेतु उपलब्ध नहीं।

सिद्धान्त अक्षरस्य जगद्योनिभावमुक्त्वा ह्यनन्तरम्। यः सर्वेज्ञ इति श्रुत्या सर्वेज्ञस्य स उक्यते ॥ १ ॥ स्याचाम्य इति । कथमेतद्वगम्यते ? धर्मोक्तेः । परमेश्वरस्य हि धर्म इहोष्यमानो दृश्यतं — 'यः सर्वद्वः सर्वविद्' इति । न हि प्रधानस्याचेतनस्य शारीरस्य वोपाधि-परिष्णुक्तम् एः सर्वद्वः सर्वविद्वं वा सम्भवित । नन्वस्वरशब्दनिर्दिष्टाद् भूतयोनेः परस्यैवेतत्सर्वद्वत्वं सर्वविद्वं च न भूतयोनिविषयमित्युक्तम् । अत्रोध्यते — नैवं संभवित । यत्कारणं 'अक्षरात्सं भवतीह विश्वम्' इति प्रकृतं भूतयोनिमिह जायमान-भक्तित्वेन निर्दिशति—'यः सर्वद्वः सर्वविच्यः निर्दिशति—'यः सर्वद्वः सर्वविच्यः वानमयं तपः । तस्मादेतद् ब्रह्म नाम क्रपमन्नं च आयते' इति । तस्माद्वि-दंशसान्येन प्रत्यमिश्वायमानत्वात्मकृतस्यैवाक्षरस्य भूतयोनेः सर्ववस्यं सर्वविद्यं च धर्म उच्यत इति गम्यते । 'अक्षरात्परतः परः' इत्यत्रापि न प्रकृताद् भूतयोनेरक्षरात्परः क्रियदिमधीयते । क्रथमेतद्वगम्यते ? 'येनाक्षरं पुरुषं चेद सत्यं प्रोधाच तां तत्वतो बह्मधियाम् ( गुण्ड० १।२।१३ ) इति प्रकृत्य तस्यैवाक्षरस्य भूतयोनेरहश्यत्वाविगुण-

भामती
तेन निर्वेशसामान्यास्त्रस्यभिज्ञानतः हुः ।
अक्षरं सर्वेविद्विश्वयोगिनचितनं भवेत् ॥ २ ॥
अक्षरात्परत इति जुतिस्स्वव्याकृते मता ।
अञ्जूते यत् स्वकाम्यांचि ततोऽब्याकृतमकारम् ॥ ३ ॥

नेह तिरोहितमिवास्ति किञ्चित् ॥ यसु सारूप्याभावात्र विदासमनः परिणामः प्रपञ्च इति । जारा

भामती-व्याख्या तेन निर्देशसामान्यात् प्रत्यभिज्ञानतः स्फुटम् । अक्षरं सर्वेविद् विश्वयोनिर्नाचेतनं भवेत् ॥ २ ॥ अक्षरात्परत इति श्रुतिस्त्वव्याकृते मता । अक्ष्युते यहस्वकार्याण ततोऽव्याकृतमक्षरम् ॥ ३ ॥

["तदक्षरमिधगम्यते. तद्भूतयोनि परिषश्यन्ति धीराः" इस प्रकार जिस अक्षर तत्त्व में जगत्कारणता का प्रतिपादन किया गया, उसी में "यः सर्वज्ञः सर्ववित्"—इस प्रकार सर्वज्ञत्वादि धर्म श्रुत हैं, उस से परे अवस्थित पदार्थ में नहीं, अतः चिदात्मा सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगत् का कारण सिद्ध होता है, प्रधान नहीं। दूसरी बात यह भी है कि "यथा सतः पुरुषान् के कारोमानि, तथा अक्षरात् सम्भवतीह विश्वम्" (मुण्ड-१।१७) इस श्रुति के द्वारा जिस चिदात्मा अक्षर तत्त्व में जगत्कारणता स्पष्टच्य से प्रतिपादित है, उसी अक्षर तत्त्व का निर्देश "अक्षरमधिगम्यते, यत्तदद्वेश्यम्"—इत्यादि वाक्य में किया गया है, अतः समान निर्देश के द्वारा चेतनगत जगत्कारणता प्रत्यभिजात होती है। यह जो कहा गया कि सर्वज्ञता अक्षर तत्त्व से परे अवस्थित परमात्मा में होतो है, वह कहना उचित नहीं, वगेंकि पहले वाक्य में 'अक्षर' शब्द का प्रयोग जगत्कारणीभूत ब्रह्म के लिए और "अक्षरान् परतः परः" (मुण्ड. २।१।२) इस वाक्य में 'अब्याकृत' के लिए 'अश्रुते स्वकार्याणि" — इस व्युत्पत्ति के द्वारा किया गया है, अतः अव्याकृतसंज्ञक अक्षर से ही परत्व का अभिधान जगद्योनिरूप अक्षर में किया गया है, इस अक्षर से नहीं। सर्वज्ञत्वादि का अन्वय प्रथम अक्षर पदार्थ में ही विवक्षित है, वह ब्रह्म है] शेषभाष्य अत्यन्त सुगम ॥।

यह जो कहा गया कि प्रपश्च का ब्रह्म में सारूप्य न होने के कारण उपादान कारणत्व सम्भव नहीं, उस पर हमारा कहना 🖟 कि—

इति, उत्तरसूत्रे तहस्यामः। अपि चात्र हे विद्ये वेदितन्ये उक्ते—'परा खैवापरा च रति । तत्रापराम् ग्वेदादिलक्षणां विद्यामुक्त्वा अवीति—'अथ परा, यया तदसरमिष्गम्यते' इत्यादि । तत्र परस्या विद्याया विषयत्वेनाक्षरं श्रुतम् । यदि पुनः परमेश्वरादन्यदृदृद्द्यत्वादिगुणकमक्षरं परिकल्प्वेत, नेयं परा विद्या स्थात् । पराप्रविभागो
ह्ययं विद्ययोरभ्युद्यनिःश्रयसफलत्या परिकल्प्यते । न स प्रधानविद्या निःश्रयसफला केनचिद्रभ्युपगम्यते । तिस्रस्य विद्याः प्रतिद्याचेरन् , त्वत्पक्षे असराद् भूतयोनेः परस्य परमात्मनः प्रतिपाद्यमानत्वात् । द्वे पव 👖 विद्ये वेदितव्ये 💶 निर्दिष्टे । 'कस्मिन्दु

विवर्णस्तु प्रपद्मोऽयं बह्मणोऽपरिणामिनः । अमादिवासमीवृभूती न साक्ष्यमवेक्षते ॥

न कलु बाह्यसारूप्यनिवन्धन एव सर्वो विश्वम इति नियमनिभित्तमस्ति, आस्तरावीय काम-कोषभयोग्नादस्ववनादेर्मानसादपराष्ट्रास्ताक्ष्यानपेकासस्य तस्य विश्वनस्य दर्शनात् । अपि च हेतुमति विश्वमे तदभावादनुयोगो युष्यते । अनाद्यविद्यावासनाप्रवाहपतितस्तु नानुयोममहीति । तस्मात् परमारमः विवर्ततया प्रपञ्चसत्तवीनिर्भुजङ्ग एक रङजुविवर्त्तत्या तथीनिर्ने 🛭 तस्परिवामतथा । तस्मात्तवर्मसर्व-विरवोक्तेलिङ्गाव् यसद्रवेदयांमस्पत्र बहुरवोपविश्यते श्रेयस्वेन, न तु प्रधानं जीवास्मा जीपास्यस्वेनेति सिद्धम् । म केयलं लिङ्गादपि तु परा विद्येति समाल्यानावप्येतवेव प्रतिपत्तक्यमिस्पाह 🖷 भर्षि पात्र 🛊

> भामती-व्याख्या विवर्तस्तु प्रपञ्चोऽयं ब्रह्मणोऽपरिणामिनः। अनादिवासनोद्भूतो न सारूप्यमपेक्षते ॥

अद्वैतवेदान्त-सिद्धान्त में प्रपञ्च को ब्रह्म का परिणाम नहीं, विवर्त माना जाता है। परिणाम में सारूप्य की अपेक्षा होती है, विवर्त में नहीं। रज्जु में सर्पादि का जहाँ विश्रम होता है, वहाँ सर्पादि को रज्जु का विवर्त कहा जाता है। यद्यपि शुक्त्यादि में उसके विवर्तभूत रजतादि का सारूप्य पाया जाता है, तथापि समस्त विश्रम बाह्य सारूप्य-प्रयुक्त ही होता है-ऐसे नियम का कोई निमित्त उपलब्ध नहीं, क्योंकि आन्तरिक काम, क्रोध के उद्वेग रूप मानस अपराध के द्वारा जो विविध स्वप्नरूप विश्रम देखा जाता है, वहाँ सारूप्य की अपेक्षा नहीं होती। दूसरी बात यह भी है कि सादि विभ्रम में सारूप्य की कारणता का सन्देह एवं सारूप्य न होने के कारण 'कयं विभ्रमकारणत्वम् ?' इस प्रकार का प्रश्न किया भी जा सकता है, किन्तु अनादि वासनोद्भूत विश्रम के लिए वैसा प्रश्न कदापि नहीं किया जा सकता। आचार्य धर्मकीर्ति ने भी अनादि वासनाओं से जनित विविध विश्रम माने हैं-"अनादि-वासनोद्भूतविकल्परिनिधितः" (प्र. वा. पृ० ३२१) । फलतः ब्रह्म का विवर्त होने के कारण प्रपञ्च वैसे ही ब्रह्मयोनिक कहा जाता है, जैसे सर्प रज्जु का विवर्त होने के कारण ही रज्जुयानिक (रज्जुकारणक | कहा जाता है, रज्जु का परिणाम होने के कारण नहीं। पा प्रकार ब्रह्म के सर्वज्ञत्वादि धर्मी का निर्देश होने के कारण ''यत्तदद्वेश्यम्''—यहाँ ब्रह्म ना ही उपदेश सिद्ध होता है प्रधान या जीवारमा का उपास्यत्वेन उपदेश नहीं।

केवल ब्रह्म के धर्मों (लिङ्गों) के निर्देश से ही ब्रह्मपरता का यहाँ ज्ञान नहीं होता, अपि तु 'पराविद्या'—इस प्रकार की समाख्या के बल पर भी उक्त श्रुति में ब्रह्मपरता अवगत होती है, ऐसा कहा जाता है—''अपि चात्र है विद्ये वेदितब्ये उक्ते—'परा चैवापरा च' इति ।'' [ अर्थात् जैसे लिङ्ग । सामर्थ्यं ) रूप तृतीय प्रमाण के द्वारा अङ्ग और प्रधान का सम्बन्ध अवगत होता है, वैसे ही समाख्या रूप षष्ठ प्रमाण के द्वारा भी ब्रह्म प्रधान (मुख्य) और

भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति' ( गु० १।१।३ ) इति चैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानेन नापेक्षणं सर्वात्मके ब्रह्मणि विवक्ष्यमाणेऽवक्षरूयते, नाचेतनमात्रैकायतने प्रधाने, मोग्यव्यतिरिक्ते वा मोकरि । अपि च 'स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्यामितष्ठामधर्वाय उपेष्ठ-पुत्राय प्राह्य' ( गुण्ड० १।१।१ ) इति ब्रह्मविद्यां प्राधान्येनोपकस्य परापरविभागेन परां विद्यामक्षराधिगमनी दर्शयंस्तस्या ब्रह्मविद्यात्वं दर्शयति । सा च ब्रह्मविद्यासमास्या तद्धिगम्यस्याक्षरस्याब्रह्मत्वे वाधिता स्यात् । अपरग्वेदाविक्षरणा कमेविद्या ब्रह्मविद्यापक्षमा अपरग्वेदाविक्षरणा कमेविद्या ब्रह्मविद्यापक्षमा उपन्यस्यते ब्रह्मविद्यामशंसाये । 'प्रध्या ह्यते वाद्या व्यवस्था अष्टादशोकः

#### भामती

विद्या इति । सिजुान्तरमाह ''कस्मिन् नु भगवः'' इति । सोगा भीग्यास्तेभ्यो व्यक्तिरिक्ते भोकिरि । व्यविश्वमा हि जीवासमा भोग्येभ्यो विवयेभ्यो व्यक्तिरिक्त इति तज्ज्ञानेन न सर्व ज्ञातं भवति । क्ष्मिक्तान्तरमाह क्ष अपि च स अद्यावकां सर्वविद्याप्रतिष्ठान् इति क । क्ष्म्प्रचा ह्यातेऽवृक्षा यक्तक्या विद्यक्ति । क्ष्मिक्तान्तरमाह क अपि च स अद्याविकां सर्वविद्याप्रतिष्ठान् इति क। क्ष्म्प्रचा । के विद्यक्ताः । क्ष्मिक्ति अप्ताविकां विद्यक्ति । विद्यक्ति कर्व, यक्ति विद्यक्ति । विद्यक्ति । विद्यक्ति । विद्यक्ति । विद्यक्ति । विद्यक्ति विद्यक्ति । विद्यक्ति । विद्यक्ति । विद्यक्ति विद्यक्ति । विद्यक्

#### भागती-स्यास्या

उसके प्रतिपादक होने के कारण अङ्गभूत श्रुति-वानय का सम्बन्ध प्रतीत होता है। यौगिक गाम को समाख्या कहते हैं। 'परा विद्या' शब्द भा वैसा ही है, क्योंकि 'परस्य परमात्मनः प्रतिपाद-मानत्वात्' अर्थात् जिस विद्या में पर ब्रह्म का प्रतिपादन है, उसे परा विद्या कहते हैं, इस लिए भो उक्त श्रुति की प्रतिपाद्य वस्तु ब्रह्म ही है।

"कस्मिन्तु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातः भवति" ( मुण्ड. १।१।३ ) इस प्रकार जिस एक तत्त्व के ज्ञान ■ समस्त प्रपञ्च का ज्ञान हो जाता है, वह एकमात्र बहा ही है, प्रधान या जीव नहीं, क्योंकि प्रधान केवल जड़-वर्ग का आश्रय है समस्त जगत् का आश्रय या सर्वात्मक नहीं और जीव भी शब्दादि भोग्य पदार्थों से भिन्न होने ■ सर्वात्मक नहीं, बतः

प्रधान और जीव का ज्ञान हो जाने पर भी सर्व प्रपञ्च का ज्ञान सम्भव नहीं ।

अन्य समाख्या प्रमाण दिखाते हैं—अपि च ''स ब्रह्मविद्यां सर्विविद्याप्रितिष्टामथर्षाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह'' (मुण्ड. १।१।१)। इस श्रुति में 'ब्रह्मविद्या' पद 'ब्रह्मणा दिखा'—इस प्रकार के विद्या तार्या की आधार पर ब्रह्मविद्या विद्या का वाचक है, प्रधानादि का ग्रहण करने पर उस ब्रह्मविद्या कहना वाधित हा जायगा—''ब्रह्मविद्या समाख्या तद्याधगम्यस्याब्रह्मत्वे बाधिता स्थात्''। ब्रह्मविद्या की प्रशंसा के लिए ही ऋवेदादि रूप कर्माविद्या का उपन्यास किया गया है, क्योंकि ''एलवा ह्येते अहढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म। एतच्छ्रे यो येऽभिनन्दिन्त मूढा जरां मृत्यं ते पुनरेवापियन्ति ॥ (मुण्ड. १।२१७)। इस श्रुति में कर्मविद्या की निन्दा की गई है कि कर्म के कर्ता अधिक से अधिक अठारह ऋत्विक् हैं, वे 'ऋतुषु याज्यन्ति'—इस व्युत्पत्ति के अनुसार यज्ञ कराने के कारण यज्ञरूपाः (यज्ञोपधिकाः) कहे जाते । इन्हें 'अहढा प्लवाः' इसलिए कहा जाता है कि ये जीणं शीणं प्लव (नीका) के समान संसार सागर के पार नहीं ले जा सकते, मोक्षरूप नित्य फल कर्मों के द्वारा नहीं दिला सकते। अध्वर्युमण्डल के चार, होतृमण्डल के चार, उद्गातृमण्डल के चार और ब्रह्ममण्डल वार को मिलाकर सोलह ऋत्विक् हैं। ये जैसे यज्ञोपाधिक हैं, वैसे ही यजमान भी है, क्योंक 'यजति'—इस व्युत्पत्ति से उसके साथ यज्ञ का स्पष्ट सम्बन्ध है। इसी प्रकार यज्ञमान

मवरं येषु कर्म । यतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापियम्ति' (मुण्ड॰ १।२।७) इत्येवमाविनिन्दावयनात् । निन्दित्वा यापरां विद्यां ततो विरक्तस्य परिवधाधिकारं दर्शयति—'परीक्य लोकान्कर्मवितान्त्राह्मणो नियदमायाश्वास्त्यकृतः छतेन ।
तिव्वकानार्थं स गुक्मेवाभिगब्धेत्सिमत्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्' (मुण्ड० १।२।१२)
इति । यत्त्कम्—अचेतनानां पृथिव्यादीनां दृष्टान्तत्वेनोपादानाद्दार्धान्तिकेनाप्यचेतनेन
भृतयोनिना भवितव्यमिति—तद्युकम् , न हि दृष्टान्तदार्धान्तिकयोरत्यन्तसाम्येन
भवितव्यमिति नियमोऽस्ति । अपि च स्थूताः पृथिव्यादयो दृष्टान्तत्वेनोपात्ता इति

स्थूत्व एव दार्धान्तिको भृतयोनिरभ्युपगम्यते । तस्माददश्यत्वादिगुणको भृतयोनिः
परमेश्वर एव ॥ २१ ॥

विश्वेषणभेदव्यवदेशास्यां च नेतरी ॥ २२ ॥

परमेश्वर एव भूतयोनिनैतरौ—शारीरः प्रधानं वा । कस्मात् ? विशेषणमेवश्वपवेशाश्याम् । विशिनष्टि हि प्रकृतं भृतयोनि शारीराः ब्रुळ्काल्येन — 'वृत्यो
समृतंः पुरुषः सवाद्याश्यन्तरो । अप्राणो समनाः शुक्षः' । मुण्ड० २।१।२ ) इति ।
न श्वेतिव्यरवाविविशेषणमिवद्यामस्युपस्थापितनामसप्परिच्छेदामिमानिनस्तदर्मान्स्याः
स्मिनि सन्पयतः शारीरस्योपपद्यते । तस्मारसाझादौपनिषदः पुरुष इहोच्यते । तथा
प्रधानादिप प्रकृतं भृतयोनि मेवेन स्यपदिशति—'असरात्परतः परः' इति । असरमध्याकृतं नामसप्वीजशक्तिसपं भूतद्वसम्मोश्यराभयं तस्यवोद्याविभूतं सर्वस्मादिः
कारात्परो योऽविकारस्तस्मात्परतः पर इति मेवेन व्यपदेशात्परमात्मानमिह विवक्षितं

#### भामती

वरकलश्वात् । अविवन्ति प्राप्नुवन्ति । ■ न हि वृष्टान्तवार्ष्टान्तिकयोः ■ इत्युक्तानिप्रायम् ।। २१ ॥ विक्षेत्रणं हेतु व्यापष्टे क निक्षिनिष्ट हि इति ■ । आरीरावित्युपलक्षणं, प्रधानावित्यपि द्रष्टव्यम् । भेवव्यपवेशं व्याषष्टे क तथा प्रधानाविष इति ■ । स्यावेतत्—किमानिकं सोक्याभिनतं प्रधानम् ?

#### भामती-स्यास्या

की पत्नी भी यज्ञरूप या यज्ञोपिश्व है, क्यों कि "परयुनों यज्ञसंयोगे" (पा. सू. ४।१।३३) इस सूत्र के द्वारा पित शब्द की इकार को नकार का आदेश यज्ञ के सम्बन्ध से ही होकर 'पत्नी' शब्द निष्पन्न होता है। इस प्रकार सोलह ऋत्विजों, यजमान और उसकी पत्नी को मिलाकर सब अष्टादश (अठारह) सदस्य 'यज्ञरूपाः' कहे जाते हैं। उनमे रहनेवाला अर्थात् उनके आश्रित कमं यज्ञ है। वह कमं अवर (निकृष्ट) इस लिए कहा जाता है कि वह केवल स्वर्गाद अनित्य फलों का ही जनक है, मोक्षरूप नित्य फल का प्रापक नहीं। जो लोग उन कमों का अभिनन्दन और अनुष्ठान करते हैं, वे जरा और मृत्यु के चक्कर में अपियन्ति (पड़े रहते हैं)। भाष्यकार ने जो कहा है—ं न हि दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोरत्यन्तसाम्येन भवित्यम्"। उसका भी अभिप्राय यही । कि विवर्तवाद में पृथिष्यादि कार्य और उसके कारण का सारूप्य अपेक्षित नहीं।। २१।।

जाव-व्यावर्तक विशेषण एवं प्रधान से भिन्नता के निर्देश से जीव और प्रधान तत्त्व को जगत् का कारण नहीं कहा जा सकता। इस सूत्र में निर्दिष्ट विशेषण और भेद-व्यपदेश— इन दो हेतुओं में से प्रथम (बिशेषण) हेतु की व्याख्या करते हैं—''विशिनष्टि हि प्रकृतं भूतयोनि शारीराद् विलक्षणत्वेन—'दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः'' (मुण्ड. २।१।२)।'' माध्यकार ने जो कहा है—'शारीराद् विलक्षणत्वेन''। वहीं 'शारीर' पद प्रधान तत्त्व मा भी उपलक्षक है अर्थात् विव्यत्वादि (स्वयंप्रकाशत्वादि) गुण जैसे जीव के व्यावर्तक हैं, वैसे ही प्रधान या वर्शयति । नात्र प्रधानं नाम किचित्स्वतन्त्रं तस्वमम्युपगम्य तस्माद् भेदव्यदेश उच्यते । कि तर्हि ? यदि प्रधानमपि कल्प्यमानं अत्यविरोधेनाव्याकृतादिशव्दवाच्यं भूतस्वसमं विकल्प्यताम् । तस्माद् भेदव्यपदेशात्परमेश्वरो भूतयोनिरित्येतदिह प्रतिपादते ॥ २२ ॥

कुतश्च परमेश्वरो भूतयोनिः—

# रूपोपन्यासाच्च ॥ २३ ॥

अपि च 'अक्षरात्परतः परः' इत्यस्यानन्तरम् 'एतस्माज्जायते प्राणः' इति प्राणप्रभृतांनां पृथिवीपर्यन्तानां तत्त्वानां सर्गमुभत्वा तस्यैव भूतयोनेः सर्वविकारात्मकं क्यमुपन्यस्यमानं पश्यामः — 'अग्निर्मूर्धां चश्चषी चन्द्रस्यौं दिशः ओन्ने वान्विवृताम् वेदाः । वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्मश्चां पृथिवी द्येष सर्वभूतान्तरात्मा' ( मुण्ड० २११७ इति )। तत्त परमेश्वरस्यैवोचितं, सर्वविकारकारणत्वात् । न शारीरस्य ततुः महिन्नः । नापि प्रधानस्यायं क्रपोषन्यासः संभवितः, सर्वभूतान्तरात्मत्वासंभवात् । तस्मात्परमेश्वर एव भूतयोनिर्नेतराचिति गम्यते । कथं पुनर्भूतयोनेरेयं क्रपोपन्यास इति गम्यते ? प्रकरणात्, 'एषः' इति च प्रकृतानुकर्षणात् । भूतयोनि हि मण्यां 'यतस्माज्जायते प्राणः', 'एष सर्वभृतान्तरात्मा' इति चचनं भूतयोनिविचयमेव भवित । यथोपाभ्यायं प्रकृत्येतस्माद्धीत्येष वद्वेदाक्रपारग इति चचनमुपाभ्यायविषयं भवित, तद्वत् । कथं पुनरहश्यत्वादिगुणकस्य भृतयोनिर्विप्रवद्यूपं संभवित ? सर्वात्मत्वववन् स्रवेदमुच्यते, न तु विश्वहवस्वविवश्वयेत्यदोषः । 'अहमजमहम्भादः' ( तै० ३११०१६ ) इत्यादिवत् । अग्ये पुनर्मन्यन्ते—नायं भूतयोने क्रपोषन्यासः, जायमानत्वेनोपन्यासात् ।

#### भामती

तथा च बहुसमञ्जर्स स्यादिस्यत 📺 💴 प्रधानं नाम किञ्चित् इति🕸 ॥ २२ ॥

तदेतत् परमतेनाक्षेपसमाधानाभ्यां व्याख्याय स्वमतेन व्याख्ये ■ अध्ये पुनर्मन्यम्ते इति ■। पुनःशब्दोऽपि पूर्वस्माहिशेर्षं क्रोतयन्त्रस्येष्टतां सूचयति । आयमानवर्णमञ्चपतितस्यान्तिमूर्णाविकपवतः सति

#### भामती-व्यास्या

अध्याकृत के भी व्यावर्तक हैं। भेद-व्यपदेशरूप द्वितीय हेतु की व्याख्या करते है—"तथा प्रधानादिष प्रकृतं भूतयोनि भेदेन व्यपदिशति —'अक्षरात्परतः परः' ( मुण्ड. २।१।२ ) इति"। अव्याकृत या प्रधान तत्त्व की संज्ञा 'अक्षर' है, जगत् का कारण पदार्थ उस अक्षर से परे है।

शङ्का — जिस प्रधान तत्त्व से भेद का निर्देश किया गया है, वह क्या आगम-सिद्ध सांख्याभिमत प्रधान (प्रकृति) विवक्षित है ? यदि ऐसा ही है, तब दो प्रधान रूप कारण और समस्त विकारात्मक प्रपन्ध में कार्य-कारणभाव के नियामक सारूप्यादि धर्मों का सामञ्जस्य हो जाना है।

समाधान—सांख्य-सम्मत प्रधान तत्त्व को वेदान्त-सिद्धान्त में कोई स्वतन्त्र पदार्थं नहीं माना जाता। यदि अव्याकृत (सूक्ष्मभूत शक्ति) को ही सांख्याचार्यं प्रधान मानते हैं, तब के लिए प्रधानप्रतियोगिक भेदवत्ता का निर्देश किया गया है।। २२।।

''रूपोपन्यासाच्च''—इस सूत्र की पराभिमत व्याख्या की गई कि ''अग्निमूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूयौं दिशः श्रोत्रे वाग् वितृताश्च वेदाः' ( मुण्ड. २।८।२ ) इत्यादि वाक्यों के द्वारा निरिष्ट स्वरूप परमेश्वर में ही घटता है, अन्यत्र नहीं। ■ भाष्यकार स्वाभिमत व्याख्या अन्यभुखतः प्रस्तुन करते हैं—''अन्ये पुनर्मन्यन्ते''। यहाँ प्रयुक्त 'पुनः' शब्द के द्वारा पहली व्याख्या की अपेक्षा विशेष वैरुक्षण्य दिखाते हुए इस व्याख्या की स्वाभीष्ठता सूचित की है। पहली व्याख्या

'पतस्माण्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । स्वं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी' इति हि पूर्वत्र प्राणावि पृथिक्यन्तं तस्वजातं जायमानस्वनं निरिदक्षत् । उसरजापि च 'तस्मादिन्नः समिधो गा स्यंः' इत्येवमादि अतस्य सर्वा बोषधयो रसाक्ष' इत्येवमन्त जायमानत्वनेच निर्वेक्ष्यति । इहिच कथमकस्मादन्तराक्षे भूतयोने कपमुपन्यसेत् ? सर्वोत्मत्वमपि सृष्टि परिसमाप्योपदेक्ष्यति 'शुरुष पवेदं विश्वं कर्म' (मुण्ड० २।१।१०) इत्यादिना । श्रुतिस्मृत्योक्ष जैलोक्यद्यारीरस्य प्रजापतेर्जन्मादि निर्विक्ष्यमानमुपलभामहे 'हिरण्यगर्यः समवर्तताप्र भूतस्य जातः पतिरेक भासीत् । दाध?र पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हिष्या विधेम' (स्नू० सं० १०।१२१।१)

#### भामती

जायमानस्वसम्भवे नाकस्माज्जनकरवकस्पमं युक्तम् । प्रकरणं सत्वेतद्विश्वयोनेः, सन्निषिश्च जायमानानां, सन्निष्णेश्च प्रकरणं वलीय इति जायमानपरित्यागेन विश्वयोनेरेव प्रकरणिनो रूपाभिधानमिति सेत् । न, प्रकर्णः वरोरेग्द्रियाविरहितस्य विद्यहक्तविरोधात् । न जैतावता मूर्णाविश्वतयः प्रकरणविरोधात् स्वार्थत्यागेन सर्वात्मतामात्रपरा इति युक्तम् , श्वतेरत्यनाविष्रकृष्टार्यात्प्रकरणाद्वलीयस्त्वात् । सिद्धे ज

#### भामती-व्याख्या

में जो कहा गया है कि ''अग्निमूंधां'—इत्यादि स्वरूप का अभिधान विश्व के कारणीभूत परमेश्वर का है, वह कहना उचित नहीं, क्योंकि इस वाक्य से पूर्व ''एतस्माज्जायते प्राणो मनः'' ( मुण्ड. २।१।३ ) और इस वाक्य के पश्चात् भी ''तस्मादानः सिमधो यस्य सूर्यः'' ( मुण्ड. २।१।४ ) इत्यादि वाक्यों के द्वारा जायमान विश्व के स्वरूप का निर्देश किया गया है, तब मध्य में ''अग्निमूधां''—इत्यादि से परमेश्वर के स्वरूप का प्रसङ्ग अकस्मात् क्योंकर आ जायगा? अतः जायमान प्रपञ्च के मध्य में चित ''अग्निमूंधां'—इत्यादि स्वरूप जायमान जगत् का है उसके जनक परमेश्वर का नहीं।

राह्या—''अग्निर्मूधा''—इत्यादि स्वरूप का प्रतिपादन जायमान जगत् का नहीं, अपितु उसके जनकी भूत परमात्मा का है, क्योंकि यह प्रकरण विश्व-स्रष्टा का है और सिन्निधरूप स्थान प्रमाण से जायमान जगत् का निर्देश किया जाता है, स्थान की अपेक्षा करण प्रमाण प्रवल होता है, जैसा कि माधवाचार्य का कहना है—"तस्मात्प्रकरणेन सिन्निधिवाधान् सर्वेषां विदेवनादयः'' (न्या. मा. वि. ३।३।१०)।

समाधान — यहाँ सिमिधिरूप स्थान प्रमाण ■ प्रकरण से बाध नहीं हो सकता, वयों कि यहाँ स्थान प्रमाण का सहायक सामर्थ्यात्मक लिङ्ग प्रमाण है कि जो शरीरवान है, वही कार्य का जनक हो मकता है, अत: अग्निमूंधा आदि वाक्य के द्वारा विश्व-स्नाष्टा के विग्रह (शरीर) का प्रतिपादन किया गया है, शरीर-रहित पुरुष विश्वगीन नहीं हो सकता।

शङ्का—यहाँ लिङ्ग प्रमाण का तात्पर्य शरीरवत्त्व के बोधन में नहीं, अपितु सर्वात्मत्व के प्रतिपादन में है, क्योंकि ''अग्निर्मूश''-इत्यादि श्रुति-वाक्य प्रकरण से बिरुद्ध होने के कारण अपने वाच्यार्थ का परित्याग करके परमात्मा की सर्वात्मता का प्रतिपादन करते हैं।

समाधान—(१) श्रुति, (२) लिङ्ग, (३) वाक्य (४) प्रकरण, (५) स्थान और (६) समाख्या—इन छः प्रमाणों में श्रुतिप्रमाण सबसे प्रबल माना गया है, द्र. जे. मू. ३।३।६४)। अतः परमेश्वर के विग्रह ( शरीर ) का अभिधान करनेवाले श्रुतिवाक्य अन्यार्थंपरता की कल्पना में बाधित हो जाते हैं, निरपेक्ष शब्दात्मक श्रुति प्रमाण की रक्षा करने के लिए परमेश्वर के विग्रह-प्रतिपादन में उक्त वाक्य का तात्पर्य मानना आवश्यक है। प्रकरण प्रमाण अत्यन्त विश्रकृष्ट अर्थ का गमक होता है और श्रुतिप्रमाण अन्तरङ्ग अर्थ का बोधक, अतः

इति । समवर्ततेस्यजायतेस्यर्थः । तथा 'स वै शरीरो प्रणा । वै पुरुष उच्यते । आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्मान्ने समवर्तते' इति च । विकारपुरुषस्यापि सर्वभूतान्तरास्मस्यं संभवति, प्राणात्मना सर्वभूतानामध्यात्ममवस्थानात् । अस्मिन्पक्षे 'पुरुष पवेदं विश्वं कर्म' इत्यादिसर्वकपोपन्यासः परमेश्वरप्रतिपन्तिहेतुरिति व्याक्येयम् ॥ २३॥

# ( ७ वैश्वानराधिकरणम् । स्० २४-३२ ) वैश्वानरः साधारणञ्जब्दिविशेषात् ॥ २४ ॥

'को न आत्मा कि ब्रह्म' इति, 'आत्मानमेवेमं वैश्वानरं संप्रत्यश्येषि तमेव नो ब्र्हि' (छा० ५।११।१,६) इति चोपकम्य युस्येवाय्याकाशवारिपृथिवीनां स्रुतेजस्त्यादि-

#### भामती

प्रकरिननाऽसम्बन्धे जायमानमध्यपातिश्वं जायमानग्रहणे कारणमुपम्यस्तं भाष्यकृता । तस्मिबरण्यनर्शं एव भनवान् प्राणात्मना सर्वभूताम्तरः कार्यो निर्दिश्यृत इति साम्प्रतम् । तत्किमिदानीं सूत्रमनवर्षेयमेव ? नेत्याह ■ अक्मिन् पक्षे इति ⊛ प्रकरणात् ।

प्राचीनकाससययक्षेत्रसुरमजनकषुढिलाः समेस्य भीमांसां चकुः श्रको न जात्मा विश्व इति । । आस्मेत्युक्ते जीवारमनि प्रत्ययो व्याप्त्र , व्या उक्तं विश्व बहोति । ते च भीमांसमाना निश्चयमनिष्णप्रस्तः कैकेयराकं वैश्वानरविद्याविदमुपसेदुः । उपसद्य बोधुः विश्वासमिषेवेमं वैश्वानरं सम्प्रत्यव्योषि वा

#### भामती-व्याच्या

प्रकरण की अपेक्षा श्रुति गरणाग है।

जायमान विश्व प्रतिपादन के प्रकरण में विश्वसृष्टा का प्रतिपादन असम्बद्ध क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्यकारने जायमान पदार्थों के निर्देश को उसके कारण (जनक) का उपलक्षण माना है। फलतः यहाँ प्राण तत्त्व के आश्रयीभूत भगवान हिरण्यगर्भ का सर्वभूत-कारणत्वेन निर्देश सिद्ध होता है। यदि 'अग्निमूंबां'— इत्यादि से परमेश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन नहीं, तब "रूपोपन्यासाच्च"—इस सूत्र का सामञ्जस्य कैसे होगा ? मा प्रश्न का उत्तर भाष्यकार देते हैं—"अस्मिन पक्षे पुरुष एवेदं विश्वं कर्म" (मुण्डः २।१।१०) इत्यादि सर्वरूपोपन्यासः परमेश्वरप्रतिपत्तिहेतुरिति व्याख्येयम्"। य रै प्रकरण प्रमाण किसी अन्य प्रमाण से बाधित नहीं, अतः उसके द्वारा परमेश्वर के स्वरूप का ही उपन्यास माना जाता है।। २३।।

विषय—(१) उपमन्यु के पुत्र प्राचीनकाल, (२) पुलुष के पुत्र सत्ययज्ञ, (३) भारलिय के पुत्र इन्द्रबुम्न, (४) कर्कराक्ष के पुत्र जनक और (५) अक्वतराक्ष्य के पुत्र बुडिल—इन पाँचों ने मिल कर विचार किया —''को न आत्मा कि ब्रह्म" (छां. ५११९११)। केवल आत्मा की जिज्ञासा करने पर जीवातमा प्रसक्त होता है, उसकी व्यावृक्ति करने के लिए कहा है— कि ब्रह्म ? वे प्राचीनकालिद विचार करते-करते किसी निष्यय पर न पहुँच कर वेश्वानर-विद्या के ज्ञाता उहालक के पास गए। उसे भी विशेष ज्ञान नहीं था, अतः वह भी छठा जिज्ञासु बन गया, वे छहों उस विद्या के विशेषज्ञ कैकेयराज अव्यपति के पास गए और बोले—आप ही इस समय बैक्वानर का स्मरण (ज्ञान) रखते हैं, उसका उपदेश हम लोगों को करें। अक्वपति ने उन छहों ऋषि कुमारों से पृथक्-पृथक् पूछा कि आप लोग अभी तक

गुणयोगमेकेकोपासननिन्दया च वैश्वानरं प्रत्येषां मूर्घादिभावमुपदिश्याम्नायते — यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्नमित्ति तस्य ह वा प्तस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धेव स्रुतेजाश्चस्तुर्वि- श्वस्पः प्राणः पृथग्वत्मीत्मा संदेहो वहुलो बस्तिरेव रियः पृथिव्येव पादावुर ॥॥ वेदिलोमानि बर्हिहेदयं गार्हपत्यो मनो उन्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीयः' ( छा० पारदार ) इत्यादि।

#### भामती

स्मरसि 🔳 तमेव नो बूहीत्युपकम्य जुसूर्यवादवाकाशवारिपृथिवीनाम् इति 🕸 । अयमर्थः —वैदवानरस्य भगवतो स्रोः 🔳 मूर्धा सुतेजाः 🔳 । 🗯 चक्ष्यिश्वरूपः सुर्यः 🕸 । 👁 💵 वायुः 🗈 । 🐞 पृथग्वस्मीरमा 🐠 । पुषक् वत्मं यस्य वायोः स पृथावावत्र्मां, स एवात्मा स्वभावो ।।॥ पृथावत्र्मात्मा । सन्देहः देहस्य मध्यभागः स आकाशो ■ बहुलः ■ सर्वगतत्वात् । ७ वस्तिरेव रियः ७ आपः, यतोऽत्रूयोज्यमशाच्च रियर्धनं तस्मावापो रियरुक्तास्तासाञ्च मूत्रीभूतानां वस्तिः स्थानमिति वस्तिरेव रिवरित्युक्तम् । "पावौ" "पृथिवी" 📭 प्रतिष्ठानात् । तदेवं वैश्वानरावयवेषु जुसूर्यानिस्नाकाशवलावनिषु मूर्वचक्षुःप्राणसम्बेहवस्ति-पावेष्वेकेकस्मिन् वैश्वानरवृद्धधा विपरीततयोपासकानां प्राचीनज्ञालावीनां मुद्धंपातान्वत्वाप्राणोरक्रणः मधेह्शीणंतावस्तिभेवपावश्वयोभावदूषपैरुवासनानां निन्दया मूर्घादिसमस्तभावमुपविद्याम्नायते अयस्ये-तमेवं प्रावेशमात्रमभिविमानम् इति 🕸 । स सर्वेषु लोकेषु ग्रुप्रभृतिषु भृतेषु स्वावरजञ्जमेषु सर्वेध्वात्मसु वेहेन्द्रियमनोबुद्धि जीवेष्वक्रमत्ति सर्वं सम्बन्धिफलमाप्नोतीत्यर्थः । अथास्य वैश्वानरस्य भोक्तुर्भोजनस्याग्नि-होत्रतासम्पिपादियवयाऽऽह श्रुतिः —''उर एव वेदिः'' वेदिमारूप्यात् । ''लोमानि वहिः'' आस्तीणंवहिः-

#### भामती-व्याख्या

वैश्वानर का स्वरूप क्या जान पाए हैं, उन लोगों ने क्रमशः (१) बुलोक, (२) बादित्य, (३) वायु, (४) आकाश, (५) जल और (६) पृथिवी को वेश्वानर बताया। तब अश्वपति ने कहा—''तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य द्यौमूर्वेव सुतेजाभ्रक्षुविश्वरूपः प्राणः पृथ्यव्वत्मित्मा सन्देहो बहुलो विस्तिरेव रियः पृथिव्येव पादावुर एव वेदिलीमानि बहिर्द्दयं गार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवीयः" (छां. ४।१८।२)। इसका अर्थ यह कि उस भगवान् वैश्वानर का युलोक तेजस्वी मस्तक है, विश्व-व्याप्त सूर्यं चक्षु है, वायु प्राण है, वायु को पृथग्वत्मी इस लिए कहा गया है कि वह विविध दिशाओं में गतिशील है। बहुल (व्यापक) आकाश उसके शरीर का मध्य भाग, रिय (जल) उसका वस्ति-स्थान है, जल से अन्न, अन्त से विष (धन) होने के कारण जल को धनरूप कहा गया है। मूत्ररूप में परिणत जल का स्थान वस्ति कहा जाता है, इस प्रकार वस्ति को रिय कहा गया है। पृथियी उस वैश्वानर के पाद ( पैर ) हैं, क्योंकि उस पर वह प्रतिष्ठित है।

वैश्वानर के अवववभूत मरतक, चक्षु, प्राण, देह, वस्ति और पाद के स्थानापन्न चु, सूर्य, वायु, आकाश, जल और पृथिनी में पूर्ण वैश्वानर की विपरीत बुद्धि से उपासना करनेवाले प्राचीनशालादि छहों पुरुषों में शिर:पात, अन्धत्व, प्राणोत्क्रमण, देह-जीर्णता और वस्ति-भेदरूप दोष दिखा कर प्रत्येक उपासन की निन्दा के द्वारा समस्त पदार्थी में वंश्वानरभाव का उपदेश किया जाता है—"यस्त्वेतमेव प्रादेशमात्रमिषिमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते" (छा. ५।१८।२)। ऐसा उपासक सभी चुलोकादि, सभी स्थावर-जङ्गमात्मक प्राणियों में एवं सभी देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और जीवरूप गौण-मुख्यरूप आत्मपदार्थों में व्याप्त होकर अन्न खाता अर्थात् सभी के फलों का भोक्ता होता है। वैश्वानर के इस उपासकरूप भोक्ता के भोजन में अग्निहोत्ररूपता का सम्पादन करने के लिए श्रति कहती है—"उर एव वेदि:"। वक्ष:स्थल में तत्र संशयः—िकं नेश्वानरशम्देन जाठरोऽग्निरुपिद्दयते, उत भूताग्नः, अध तद्भिमानिनी देवता, अधवा शारीरः, आहोस्वित् परमेश्वर इति । िकं पुनरत्र संशयकारणम् ? नैश्वानर इति जाठरभूताग्निदेवतानां साधारणशब्दप्रयोगादात्मेति ध शारीरपरमेश्वरयोः। तत्र कस्योपादानं न्याच्यं, जाग वा हानमिति सवित संशयः।

कि तावत्प्राप्तम् ? जाटरो अनिरिति, कुतः ? तत्र हि विशेषेण कचित्प्रयोगो हृश्यते — 'अयमिनवैंश्वानरो यो अयमन्तः पुरुषे येनेद्मन्तं पच्यते यदिदम्यते' । वृह० ५।९ ) इत्यादी । अग्निमात्रं वा स्यात् , सामान्येनावि प्रयोगदर्शनात् - 'विद्यस्मा कांन भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमहामकृण्यन्' ( ऋ० सं० । ०।८८।१२ ) इत्यादी। अग्निशरीरा वा देवता स्यात् , तस्यामि प्रयोगदर्शनात् — वैश्वानरस्य सुमती स्याम राजा हि कं भुवनानामिभभीः' । ऋ० सं० १।९८:१ ) इत्येवमाचायाः श्रतेदेवतायाः मध्यर्याचपेतायां संमवात्। अधारमशब्दसामानाधिकरण्याद्वपक्रमे च की न आत्मा कि ब्रह्म' इति केवलात्मशब्दप्रयोगादात्मशब्दवशेन च वैश्वानरशब्दः परिणेय इत्युच्यते, तथापि शारीर बात्मा स्यात् , तस्य भोक्तृत्वेन गेश्वानरसंनिकर्षात् । प्रादेशमात्रमिति व विशेषणस्य तस्मिन्तुपाधिपरिच्छिन्ने संभवात्। तस्मान्नेश्वरी वैश्वानर इत्येघं प्राप्ते तत इदमुच्यते – वैश्वानरः परमारमा भवितुमईतीति, कुतः ? साधारणशब्दः चिशेषात् । साधारणशब्दयोविशेषः साधारणशब्दविशेषः। यद्यप्येतावुभावप्यात्म-वैश्वानरशब्दी साधारणशब्दी, वैश्वानरशब्दस्तु त्रयस्य साधारणः, आत्मशब्द्श्च इयस्य, तथापि विशेषो दृश्यते, येन परमेश्वरपरत्वं तयोरम्युपगम्यते, तस्य ह वा पतस्यात्मनो चैश्वानरस्य मूर्धेत सुतेजाः इत्यादि । अत्र हि परमेश्वर एव ध्रमूर्धत्वा-विचिशिष्टो उचस्थान्तरगतः प्रत्यगात्मत्वेनोपन्यस्त आध्यानाचेति गम्यते, कारणत्वात् । नारपान हि सर्वाभिः कार्यगताभिरवस्थाभिरवस्थावस्वाद् ग्रुलोकाचवयवस्वमुपप चते । 'स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्यात्मस्यक्रमित इति च सर्वेलोकाचाश्रयं फलं अयमाणं परमकारणपरिब्रहे संभवति । 'पवं हाऽस्य सर्वे पाप्मानः प्रकृयन्ते' (छा॰ ५।२४।३) इति च तद्विदः सर्वपाप्मप्रदाहश्चणम् । 'को न भारमा कि ब्रह्म' इति चारमग्रह्मशब्दाभ्यामुपक्रम इत्येवमेतानि लिक्नानि परमेश्वरमेवावगमयन्ति । तस्मात्पर-मेश्वर एव वैश्वानरः॥ २४॥

भामती

सारूप्यात् । "हृदयं वाह्र्पस्यः" । हदयानन्तरं ''मनोऽन्वाहार्यंपचनः'' । ''आस्यमाहबनीयः'' । सत्र हि तदम्नं हृपते ।। २४ ॥

भामती-ब्याख्या

विदि की समानाकारता होने के कारण उरस्थल की वेदि कह दिया गया हैं। बिछे हुए वहिः (कुशा) में रोमों की समानता होने के कारण बहिः को रोम कहा है। हृदय में गृहपित (जीव) का विशेष निवास होने के कारण हृदय को गाहंपत्य अग्न और हृदय के अनन्तर मन को अन्वाहार्यपचन (दिक्षणाग्नि) कह दिया है [ 'अनु' अर्थात् दर्शपूर्णमास कर्म का अनुष्ठान करने के अनन्तर जो आहार्यते (ऋत्विजो को दिक्षणा के रूप में दिया जाता ।), उस चरु द्रव्य को अन्वाहार्यं कहते हैं और वह चरु जिस दिक्षणाग्नि में पकाया जाता है, उस अग्न को अन्वाहार्यं वन कहते हैं]। आस्य (मुख) को आहवनीय अग्न इस लिए कहा गया है कि उसमें अन्न की आहुति दी जाती है।। २४।।

स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति ॥ २५ ॥

इतश्च परमेद्वर एव वैद्वानरः, यस्मात्परमेश्वरस्यैवाग्निरास्यं चौर्मूर्घेतीद्दर्शं त्रेलोक्यात्मकं कपं स्मर्यते - 'यस्याग्निरास्यं चौर्मूर्घो कं नामिश्चरणो क्षितिः। स्यं-श्वश्चादिशः श्लोत्रं तस्मै लोकात्मने नमः ॥' इति । पतत्स्मर्यमाणं कपं मूलमूतां श्लुतिमतुः मापयदस्य वैद्वानरश्च्दस्य परमेश्वरपरत्वे उत्तुमानं लिक्कं गमकं स्यादित्यर्थः। इति-शब्दो हेत्वर्थः। यस्मादिदं गमकं तस्मादिप वैद्वानरः परमात्मैवेत्यर्थः। यद्यपि स्तुतिरियं 'तस्मै लोकात्मने नमः' इति । स्तुतित्वमपि नासित मूलभूते वेदवाचये सम्यगीदशेन कपेण सम्मवति । 'द्यां मूर्घानं यस्य विद्रा वद्दित कं वे नामि चन्द्रस्यौ च नेत्रे। दिद्याः श्लोत्र विद्धि पादौ क्षिति च सोऽचिन्त्यात्मा सर्वभूतप्रणेता ॥' इत्येवं-आतोयका च स्मृतिरहोदाहत्वया॥ २५॥

भव्यादिस्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच नेति चेन, तथादृष्युपदेशादसंभवात्युरुषमाप

## चनमधीयते ॥ २६ ॥

अत्राह् — न परमेश्वरो वैश्वानरो भवितुमहीत, कुतः ? शब्दाविभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच्च । शब्दस्तावद्वैश्वानरशब्दो न परमेश्वरे संभवित, अर्थान्तरे कढत्वात् । तथाऽशिनशब्दः 'स एकोऽभिनवैश्वानरः' इति । आदिशब्दात् 'हृदयं गार्हपत्यः' ( छा०
भारतार ) इत्याद्यग्नित्रेताप्रकल्पनम् । 'तद्यद्भक्तं प्रथममागच्छेसद्योमीयम्' ( छा०
भार०।१ ) इत्यादिना च प्राणाहुत्यधिकरणतासकीर्तनम् । एतेभ्यो हेतुभ्यो जाठरो
वैश्वानरः प्रत्येतव्यः । तथाऽन्तःप्रतिष्ठानमपि अ्यते — 'पृष्ठवेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' इति ।
तच्च जाठरे सम्भवित । तव्युक्तं मूर्थैंच स्नुतेजा इत्यादंविशेषात्कारणात्परमास्मा
विश्वानर इति । अत्र ब्रमः — कुतो होष निर्णयः ? यदुभयथापि विशेषप्रतिमाने सिति
परमेश्वरिवषय एव विशेष आश्रयणीयो न जाठरविषय इति । णापा भूतान्नेरस्तर्व-

भामती

तनु को न आत्मा कि बह्येश्युपक्रवे आत्मत्रद्धाक्षन्योः परमात्मिन करत्वेन ततुपरकायां वृद्धौ
वेश्वानराज्यावयः जन्दास्तदनुरोधेन परमात्मन्येव कथिक्यन्तेतुं युउपन्ते, न तु प्रथमावगती ब्रह्यात्मकाव्यौ

करमावगतवेश्वानराविपवानुरोधेनान्यथित्तुं युज्येते । यद्धिष च वाजसनेयिनां वेश्वानरविद्योपक्रमे वेश्वानरं

वे अगवान् सम्प्रति वेद तं नो ब्रहीत्यत्र नात्मत्रह्माज्ञव्यौ स्तस्तथापि तत्स्तमानार्थं छान्दोन्यवाक्यं तदुप
क्रमिति तेन निश्चितार्थेन तदिवरोधेन वाजसनेयिवाक्यार्थे निश्चायते । निश्चितार्थेन द्वानिश्चितार्थं

मामती-व्यास्या संदाय — 'वेश्वानर' शब्द के द्वारा क्या जाठर अग्नि विवक्षित है ? या भूताम्नि ? या अग्न्यभिमानः देवता ? या जीव ? अथवा परमेश्वर ?

पूर्वपक्ष — 'वैश्वानर' शब्द की शक्ति परमेश्वर में नहीं, अतः जाठराग्नि आदि में ॥

किसी एक का ग्रहण किया जा सकता है।

शहा — "को न आत्मा कि ब्रह्म" — ऐसे उपक्रम वान्य में 'आत्मा' और 'ब्रह्म' ये दोनों शब्द परमात्मा में रूढ होने के कारण पश्चात् उपस्थित 'वंश्वानर' शब्द में परमात्मपरता ही निश्चित होती है। प्रथमावगत 'ब्रह्म' और 'आत्मा' शब्द पश्चादुपस्थित वंश्वानरादि शब्दों के अनुरोध पर अन्य अर्थ (जाठराग्न) के बाधक नहीं हो सकते। यद्यपि वाजसनेयी वृहदारण्यकोपनिषत् में वंश्वानर-दिशा का उपक्रम करते हुए कहा है — "वंश्वानरं ह वं भगवान्, सम्प्रति वेद तं नो ब्रह्म।" यहाँ न 'आत्म' शब्द है और न ब्रह्म' शब्द। तथापि उसके समानार्थक छान्दोग्योपनिषत् में वे दोनों शब्द प्रयुक्त हैं, अतः निश्चितार्थक वास्य के

हिश्चाविष्ठमानस्यैष निर्देशो भविष्यति, तस्यापि हि खुलोकादिसंबन्धो मन्त्रवर्णाद्-वगम्यते—'यो भानुना पृथिवीं द्यामुतेमामाततान रोदसी अन्तरिक्षम्' ( प्र सं॰ १०।८८।३) इत्यादौ । जावा तच्छरीराया देवताया ऐश्वर्ययोगाद् द्युलोकाद्यवयवत्वं भविष्यति । तस्मान्न परमेश्वरो वैश्वानर इति । अत्रोच्यते क्षन तथाद्यस्थपदेशादिति ।

भामता

अयवस्थाय्यते, नानिश्चितार्थेन निश्चितार्थम् । कसैवस्य ब्रह्मायि सर्वशालाप्रस्थयमेकपेव । न च सुमूद्धंस्वाविकं

खाठरभूतान्निवेवताजीवाध्मनामध्यतमस्थायि सम्भवति ? न च सर्वलोकाश्चयफन्नभागिता । न च

सर्वयाष्मप्रवाह इति पारिश्वेष्यास्परमाध्मैव वैश्वानर इति निश्चिते कृतः पुनरियमाशस्त्रः । न च

सर्वयाष्मप्रवाह इति पारिश्वेष्यास्परमाध्मैव वैश्वानर इति निश्चिते कृतः पुनरियमाशस्त्रः । न च

सर्वाद्याग्निति चेत् इति ? उच्यते । तवेवोपकमानुरोधेनान्यथा नीयते, यन्तेतुं शक्यम् । अश्वाद्याग्निर्श्वाव्यय्या नेतुमिति शिक्कृतुरिभमानः । अपि चान्तःप्रतिष्ठितस्वं प्रावेशमानस्य च न सर्वव्या
पिनोऽपरिमाणस्य च परबद्धायः सन्भवतः । न च प्रायाद्वस्यधिकरणताऽन्यत्र खठराग्नेर्युज्यते । न च

गार्ह्यस्याविह्वयादिता ब्रह्मणः सम्भविनो । तस्मात् यथायोगं आठरभूतान्निवेवताजीवानामन्यतमो
वैश्वानरः, न तु बह्म । तथा च ब्रह्मास्मशब्दावुषक्रमगतावय्यय्या नेतन्यो । सुमूद्धंत्वावयश्च स्तुतिमात्रम् ।

अत्रोरत्तम् - न, ब्रुतः ? तथा वृष्टपुपवेशात् । अद्या चरममनन्यथा सिद्धं प्रथमावगतम्यययति । न

भामती-व्याख्या
अनुरोध पर वाजसनेयी वृहदारण्यक का वाक्यार्थ निश्चित हैं जाता है, क्योंकि यह अत्यन्त
प्रसिद्ध न्याय है कि "निश्चितार्थेन ह्यानिश्चितार्थं व्यवस्थाप्यते, न त्वनिश्चितार्थेन निश्चितार्थम्"।
जैसे कर्म अन्यान्य शाखाओं में प्रतिपादित होने पर भी एक ही माना जाता है, वैसे ही ब्रह्म भी विभिन्न शाखाओं से अवगत एकरूप ही माना जाता है। द्युलाक जिसका मस्तक है, ऐसा पदार्थ जाठराग्नि, भूताग्नि, देवता और जीव — इनमें से कोई भी नहीं, न सर्वलोक-फल का भोक्ता और न सर्व पाप का प्रदाहक है, परिशेषतः परमात्मा ही वैश्वानर निश्चित होता है, अतः यह पूर्वपक्ष कैसे उठ सकता है कि "शब्दाविभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानान्न"। अर्थात् 'वैश्वानर' शब्द ऐसी जाठराग्नि में रूढ है, जो केवल उदर के अन्दर अवस्थित है, अतः 'वैश्वानर' शब्द ब्रह्म का बोधक नहीं हो सकता।

समाधान - उपसंहार-वाक्य के अनुरोध पर वहाँ ही उपक्रम का अन्यया नयन होता है, जहाँ वसा करना सम्भव हो। 'वंश्वानर' और 'अग्नि'—इन दोनों शब्दों का अन्यथा नयन (अग्नि से भिन्न ब्रह्म का बोधकत्व) सम्भव नहीं ऐसी पूर्वपक्षी की धारणा है। दूसरी बात यह भी है कि श्रुति में जो वंश्वानर के लिए अन्तः प्रतिष्ठितत्व (उदर में रहना) और प्रादेशमात्र में परिमित [अंगूठा और तर्जनी को पूरी तरह फला देने से जो लम्बाई निकलती है, उसे प्रदेश कहते हैं, उसमें रहनेवाले पदार्थ को प्रादेशमात्र कहते हैं, ऐसा कहा गया है, वह कहना सर्व-व्यापक और अपरिमित पर ब्रह्म के लिए कभी सम्भव नहीं हो सकता। शरीर में अवस्थित प्राणों की आहुति जाठराग्नि में ही सम्भव है, ब्रह्म में नहीं। हृदयादि में निहित गाईपत्यादि अग्नियों की रूपकता भी ब्रह्म में समझस नहीं होती। अतः जाठराग्नि, भूताग्नि, देवता और जीव—इनमें से कोई एक ही वंश्वानरास्पद हो सकता है, ब्रह्म नहीं। ऐसा निश्चय हो जाने पर उपक्रम वाक्य में जो 'ब्रह्म' और 'आत्मा' शब्द उपात्त हुए हैं, उनमें गौणी वृत्ति के द्वारा जाठराग्नि आदि की वोधकता पर्यविस्त होती है। खुलोकादि में मस्तकादिरूपता का प्रतिपादन केवल स्तुतिपरक है। अथवा अग्नि के अधिशातृ देव में सर्वव्या के योग से उक्त कथन उपपन्न हो जाता है—ऐसा पूर्वपक्षी का आशय है।

सिद्धान्त - कथित पूर्वपक्ष का निराकरण करने के लिए कहा गया है-"न",

न शब्दादिभ्यः कारणेभ्यः परमेश्वरस्य प्रत्याख्यानं युक्तम्, कुतः ? तथा जाठरापरित्याने तथा उत्तर्याद्यात् । परमेश्वरदृष्टि जाठरे विश्वानर इह्वोपदिश्यते — मनो ब्रह्मोत्युपान्तितः ( छा० ३।१८।१ ) इत्यादिवत् । अथवा जाठरवेश्वानरोपाधिः परमेश्वर । द्रष्टाद्यत्वेनोपदिश्यते — मनोमयः प्राणशरीरो भाकपः ( छा० ३।१४।२ ) इत्यादिवत् । यिद् चेह्व परमेश्वरो न विवक्ष्येत, केवल पव जाठरोऽन्निर्विवक्ष्येत, तते। मूर्वेष सुतेजा इत्यादेविशेषस्थासंभव पव स्थात् । यथा तु देवताभूतान्व्यपाश्चयेणाप्ययं विशेष उपपाद्यितं न शक्यते, तथोत्तरस्त्रे वह्यामः । यदि च केवल पव जाठरो विवक्ष्येत, पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितत्वं केवलं तस्य स्थास न पुरुषत्वम् । पुरुषमपि चनम्धीयते वाजसनेयिनः — स एषोऽन्ववंश्वानरो यत्पुरुषः स यो हैतमेवर्माम वैश्वानरं पुरुषं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' ( श० बा० १०।६।१।११ ) इति । परमेश्वरस्य न सर्वा-

#### भामती

स्वत्र चरमस्यानन्यथासिद्धिः प्रतीकः पर्वेद्योत वा मनो ब्रह्योतिवत् । तदुपाच्यप्रवेद्येन वा मनोमयः प्राणकारीरी
गाणा इतिवद् उपयक्षेः । त्र्युत्पस्या ॥ वैश्वानरागिताब्दयोव्वंद्यवन्यवाद्यान्यथासिद्धः । तथा च
ब्रह्माश्रयस्य प्रत्ययस्याध्ययान्तरे जाठरवेश्वानराह्यये क्षेपेण वा जाठरवेश्वानरोपाधिनि वा ब्रह्माष्ट्रपस्ये
वैश्वानरद्यमाणां ब्रह्मद्यवाणां च समावेद्य उपयक्षते । असम्भवाविति सूत्रावयवं व्याचष्टे ॥ यवि चेह्र
परमेश्वरो न विवद्येत इति । पुरुवप्याप चैनमधोयत इति सूत्रावयवं व्याचष्टे अयदि केवल एव इति ।
ब्रह्मीपाधितया नापि प्रतोकतयेत्यर्थः । न केवलमन्तः प्रतिष्ठं पुरुवप्रयोत्यपेर्यः । अत एव यत् पुरुव इति
पुरुवमन्द्य न वैश्वानरो विद्यायते । तथा सति पुरुवे वैश्वानरदृष्टिकःपविद्येत । एवं च परमेश्वरदृष्टिहि जाठरे
वैश्वानर इहोपविद्यत इति भाव्यं विरुध्येत । श्रुतिविरोधश्च — "स यो हैतमेवमिन् वेश्वानरं पुरुवं
पुरुवेऽन्तः प्रतिद्वितं वेव" इति वैश्वानरस्य हि पुरुवत्यवेदनम्यानूद्यते, न सु पुरुवस्य वैश्वानरं वेद्यानरं विद्यानरं ।

#### भामती-व्याख्या

क्योंकि 'तथादृष्ट्युपदेशात्" [ जाठराग्नि खादि में केवल ब्रह्म की दृष्टि या भावना का ही विधान किया गया है, अतः 'वैश्वानर' पद के वाच्यार्थ का बाध नहीं होता, उसमें अन्य पदार्घ का केवल ध्यान किया जाता है ]। आश्रय यह है कि वही अन्तिम वाक्य उपक्रम का अन्यया नयन कर सकता है, जो अन्यथा सिद्ध (उपपन्न) न हो सके, प्रकृत में जाठराग्नि को प्रतीक मान कर वैसे ही ब्रह्म का उपदेश हो सकता है, जैसे मन में ब्रह्म की भावना का विधान होता है। अथवा 'वैश्वानर' और 'अग्नि' श्वाद के द्वारा उपस्थित जाठराग्निक्प उपाधि के द्वारा पर ब्रह्म की वैसे ही उपासना प्रतिपादित है, जैसं 'मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः' (छां. ३११ ४१२) इत्यादि वाक्यों में मन और प्राणादिक्प उपाधियों के द्वारा आत्मा की प्रवृत्ति, निवृत्ति और संसरणादि अभिहित हैं। अथवा 'विश्वश्वायं नरश्च, विश्वेषां वाऽयं नरः विश्वे नरा अस्य"—इत्यादि अप्रति के द्वारा वैश्वानरादि शब्द ब्रह्म के वाचक हैं, अतः वे अन्यथा सिद्ध नहीं हो सकते। सारांश यह है कि ब्रह्माविष्यिणी प्रतीति का जाठर वैश्वानर में प्रक्षेप करके (जाठराग्नि को प्रतीक मानकर) या जाठर वैश्वानररूप उपाधि के द्वारा उपास्यमान ब्रह्म में ब्रह्म के द्वमूर्धत्वादि धर्मों का अन्वय उपपन्न हो जाता है।

सूत्रगत ''असम्भवात'' —इस पद की व्याख्या करते हैं — "यदि चेह परमेश्वरो न विवक्ष्येत केवल एव जाठरोऽग्निविवक्ष्येत, ततो मूर्णेव सुतेजाः इत्यादेविशेषस्यासम्भव एव स्यात्'। ''पुरुषमिप चैनमधीयते''—इस सीत्र वाक्य की व्याख्या की जाती है— ''यदि च केवल एव जाठरो विवक्ष्यते, पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितत्वं केवलं तस्य स्थान्न तु पुरुषत्वम्।'' अर्थात् यदि ब्रह्म की उपाधि या प्रतीक के रूप में जाठराग्नि का निर्देश न होकर केवल जाठराग्नि

त्मत्वात्पुरुषत्वं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितत्वं श्रीभथमुपपद्यते । व त 'पुरुषविधमपि चैनमधीयते' इति सूत्रावयवं पटन्ति, तेषामेषोऽधः – केवलजाटरपरिप्रहे पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितत्यं केवलं स्थात पुरुषविधत्वम् । पुरुषविधमपि चैनमधीयते वाजसनेथिनः — 'पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' इति । पुरुषविधत्वं च प्रकरणाद्यद्धिदेवतं धूमूर्धेन्थादि पृष्ववीप्रतिष्ठितत्वान्तं, यच्चाध्यारमं प्रसिद्धं मूर्धत्वादि शुबुकप्रतिष्ठितत्वान्तं तत्परिगृष्ठाते ॥ २६ ॥

अत एव न देश्ता भृतं च ॥ २७ ॥

यत्पुनरकं भृताग्रेरि मन्त्रवर्णे चुलोकाविसंबन्धदर्शनान्मूर्धेय स्नुतेका इत्याचय-यवक्रत्यनं तस्यैव भविष्यतीति, तच्छारीराया देवताया वेश्वयंयोगादिति । तत्परिह-तंष्यम् । अत्रोच्यते—अत प्योक्तेभ्यो हेतुभ्यो न देवता वेश्वानरः । तथा भूताग्रिरिष न वेश्वानरः । नहि भूताग्नेरीण्यप्रकाशमात्रात्मकस्य चुमूर्धत्वादिकल्पनोपपद्यते; विकारस्य विकारान्तरात्मत्वासंभवात् । तथा देवतायाः सत्यप्यैश्वर्ययोगे न चुमूर्धत्वाविकत्पना संभवति, अकारणस्थात्परमेश्वर्यत्वाच । आत्मशब्दासंभवश्य सर्वेष्वेषु पत्नेषु स्थित एव ॥ २७ ॥

भामिती

तस्मात् ■ एषोऽनिर्वेश्वानरो यविति यदः पूर्वेण सम्बन्धः, पुरुष इति तत्र पुरुषकृष्टेरुपदेश इति युक्तम ॥ २५, २६ ॥

प्रतेतम्यः श्रुतिस्मृत्यवगतसुमूद्धंत्वादिसम्बन्धसर्वलोकाश्रयफलभागित्वसर्वपाप्मप्रवाहात्मश्रह्म-पदोपक्रमेभ्यो हेतुभ्य इत्यर्थः । 'यो भानृना पृथिवीं सामृतेमाम्' इति मन्त्रवर्णोऽपि न केवलीष्ण्यप्रकाश-विभवमात्रस्य मृतान्नेरिममीवृशं महिमानमाहापि ॥ ब्रह्मविकारतया ताबूध्येणेति भावः ॥ २७ ॥

#### मामती-स्पाख्या

का ही प्रतिपादन अपेक्षित होता, जा उस जाठराग्नि के लिए केवल अन्तःप्रतिष्ठितत्व ( शरीर के अन्दर रहना ) ही कहा जा सकता था, उसमें पुरुषत्व का विधान सम्भव नहीं होता, जैसा कि वाजसनेयो शाखा में कहा है—''स एषोऽग्निवेंश्वानरो यत्पुरुषः'' ( शत. जा. १० दि।१।११ )। पुरुष' शब्द का अर्थ है—पूर्ण ( ब्यापक )। जाठराग्नि व्यापक नही, अपितु उसके द्वारा उपलक्षित बह्म हो पुरुष तत्त्व है। सूत्र में जो कहा है—''पुरुषमिं'', वहाँ प्रयुक्त 'अपि' शब्द का अर्थ यह है कि केवल अन्तः प्रतिष्ठितत्व का अभिधान न कर के पुरुषत्व का भी विधान किया गया है। अत एव ( वैश्वानर में पुरुषत्व का विधान अपेक्षित होने के कारण ) पञ्चपादिकाकार का वह वक्तव्य भी निरस्त हो जाता है, जो कहा है कि 'उक्त श्रृति-वावय में पुरुष का अपुवाद कर के वेश्वानरत्व का विधान किया गया है।' उस वक्तव्य को मान लेने पर पुरुष में वश्वानर की भावना ( उपासना ) प्राप्त होगी। इतना ही नहीं 'परमेश्वरहर्ष्टिह जाठरे वेश्वानरे इहोपदिश्यते''—यह भाष्य भी विश्वत तक जाता है, अतः वैश्वानर में पुरुषत्व की भावना यहाँ अनुवादित है, पुरुष में वेश्वानरत्व की भावना नहीं। 'स एषोऽग्निवेंश्वानरो यत्'—यहाँ पर 'यत्' पद के द्वारा पूर्वोपस्थापित वैश्वानर का अनुवाद किया गया और 'पुरुषः'—इस पद से पुरुषत्व का विधान किया जाता है।। २ --२६।।

"अत एव न देवतां भूतं च''—इस सूत्र में 'अत एव' शब्द का अर्थ यह है कि 'कथित भूति, स्मृति के द्वारा अवगत चुमूर्धत्वादि का सम्बन्ध, सर्वलोकाश्चितकल-भोक्तृत्व, सर्वपाप-प्रदाह और आत्मा ऐवं ब्रह्म शब्द का उपक्रम'—इन हेतुओं से उक्त श्रुति में 'वंश्वानर' और 'अग्नि' पदों के द्वारा अग्नि के अभिमानी देव या भौतिक अग्नि का ग्रहण नहीं किया जा

# साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॥ २८ ॥

पूर्वं जाठराग्निप्रतीको जाठराञ्चुपाधिको वा परमेण्वर उपास्य इत्युक्तमन्ताः प्रतिष्ठितत्वाद्यनुरोधेन, इदानीं तु विनेव प्रतीकोपाधिक स्पनाभ्यां साक्षाद्यि परमेश्वरो-पासनपरिग्रहे न कश्चिद्विरोध इति जैमिनिराचार्यो मन्यते। नतु जाठराज्यपरिग्रहेऽ-ग्तःप्रतिष्ठितत्ववचनं शब्दादीनि च कारणानि विरुध्येरिन्तित। अत्रोध्यते - अन्तः-प्रतिष्ठितत्ववचनं तावन्त विरुध्यते। न होह पुरुषविधं 'पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' इति जाठराज्यमित्रायेणेदमुच्यते, तस्याप्रकृतत्वादसंश्विद्वतत्वाच्च। कथं तहिं ? यत्प्रकृतं मूर्धादिचुश्रुकान्तेषु पुरुषावयवेषु पुरुषविधत्व किर्यतं तदिमप्रायेणेदमुच्यते - 'पुरुष-विधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' इति। यथा वृक्षे शास्तां प्रतिष्ठितां पश्यतीति तद्यत्। अथवा यः प्रकृतः परमात्माऽच्यात्ममधिदैवतं च पुरुषविधत्वोपाधिस्तस्य यत्केवलं साक्षिकपं तदिमप्रायेणेदमुच्यते - 'पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' इति। निश्चितं च पूर्वापरा-कोचनयशेन परमात्मपरिग्रहे तद्विषय एव वैश्वानरश्वदः केनचिद्यागेन वर्तिष्यते। विश्वश्वायं नरक्षेति, विश्वेषां वाऽयं नरः। विश्वे वा नरा अस्येति वि वानरः पर-वात्मा, सर्वात्मत्वत् । विश्वानर एव वैद्यानरः, तिव्वतेऽनन्यार्थः, राक्षसवायसा-मात्मा, सर्वात्मत्वत् । विश्वानर एव वैद्यानरः, तिव्वतेऽनन्यार्थः, राक्षसवायसा-

यवेतरप्रकृतं मूर्वाविषु चुकानतेषु पुरुषावयवेषु चृत्रभृतीन् पृथिवीपर्यंन्तांस्त्रेलोक्यासमनो वैदवानरस्यावयवान् सम्पाण पुरुषविषयं तविभायेणेवमुख्यते ■ पुरुषविषं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद इति अ । अत्रावयवसम्पर्या पुरुषविषयः कार्यकारणसम्बायकपपुरुषावयवम्द्वाविषुकान्तःप्रतिष्ठानाच्च पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितः समुदायमध्यपिततस्यालववयवानां समुदायनाम् । अत्रैव निवर्शनमाह्
■ व्या वृक्षे वाखाम् इति । वाखाकाण्डमूलस्कन्यसमुदाये प्रतिष्ठिता वाखा सम्मय्यपितता भवतीस्पर्यः ।
समाधानान्तरमाह ■ अथवा इति ■ । अन्तःप्रतिष्ठत्वं माध्यस्यं तेन साक्षित्वं लक्षयित । एतदुक्तं
भवति वैश्वानरः परमात्मा चराचरसाक्षाति । पूर्वपक्षिणोऽनुदायमुन्मूलपित ■ निश्चिते च इति ■ ।
विश्वातमकत्वाव् वैश्वानरः, प्रत्यात्मा, विश्वेषां वायं नरस्तिष्ठकारस्याद्विश्वप्रयक्षस्य विद्वे नरा जीवा

भामती-ध्याख्या सकता। "यो भानुना पृथिवीं द्यामुतेमामाततान रोदसी अन्तरिक्षम्" (ऋ. सं. १०।६६।३)

अर्थात् जिसने अपने तेज के द्वारा पृथिवी और चुलोक को व्याप्त कर रखा है, ऐसो अद्भुत महिमा से सम्पन्न यह भौतिक अग्नि कभी नहीं हो सकती, अपितु ब्रह्म ही ऐसा है — "तस्य भासा सर्विमद विभाति" ( मुण्ड. २।२।१० )। उस ब्रह्म का विकार होने के कारण भौतिक अग्नि को अपने मौलिक ब्रह्मतत्त्व के रूप में अवश्य प्रस्तुत किया जा सकता है।। २७॥ पुरुष के मूर्घा ( मस्त्रक ) से लेकर चुबुक ( ठोढी ) तक के अवश्वों में त्रैलोक्यात्मक

पुरुष के मूर्घा ( मस्तक ) से लंकर चुंबुक ( ठीढी ) तक के अवयवा म त्रलाक्यात्मक वैश्वानर के चुंलोकादि अवयवरूपता का सम्पादन ( आरोप । करके पुरुषविधत्व ( पुरुष-सहग्रात्व ) की कल्पना की गई है - 'पुरुषविध पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितम्' । उसके अभिप्राय से कहा गया है, अर्थान् जैसे वृक्ष के अत्यव ( शाखादि ) में अवस्थित पक्षी को वृक्ष के अन्दर अवस्थित कहा जाता है, वसे ही पुरुष के अवयवों में सम्पादित वैश्वानर को पुरुष के अन्दर अवस्थित कहा गया है, क्योंकि पुरुष अवयवी और मस्तकादि अवयव हैं, अवयवी में अवयव प्रतिष्ठित होते हैं, जैसे शाखा-काण्ड-मूल-स्कंधादि वृज्ञ में प्रतिष्ठित कहे जाते हैं । अन्तः प्रतिष्ठितत्व का उपपादन अन्य प्रकार से किया जाता है-'अथवा यः प्रकृतः परमात्मा' । अन्तः प्रतिष्ठितत्व का वाक्यार्थ है—मध्यस्थत्व, मध्यस्तत्व के द्वारा साक्षित्व उपलक्षित होता है । सारांश यह है कि वैश्वानरसंज्ञक परमात्मा समस्त चराचरात्मक प्रपन्न के व्यवहार का

दिवत् । अग्निशन्दोऽप्यय्रणोत्वादियोगाश्रयणेन परमात्मविषय एव भविष्यति । गार्हपत्यादिकरूपनं प्राणाष्टुत्यधिकरणत्वं च परमात्मनोऽपि सर्वात्मत्वादुपपद्यते ॥२८॥ कथं पुनः मरमेश्वरपरियहे प्रादेशमात्रश्रुतिरूपपद्यत इति तां व्याख्याः

तुमारभसे

# अभिव्यक्तोरित्याक्षमरथ्यः ॥ २९ ॥

अतिमात्रस्यापि परमेदवरस्य प्रादेशमात्रत्वमिभव्यक्तिनिमित्तं स्यात् । अभिन्य-ज्यते किल प्रादेशमात्रपरिमाणः परमेश्वर उपासकानां कृते । प्रदेशविशेषेषु वा हृद्यादि-षूपलिधस्थानेषु विशेषेणामिन्यज्यते । यतः परमेश्वरेऽपि प्रादेशमात्रश्रुतिरिमध्यके-रूपपद्यतं इत्याःमरथ्यं आचार्यो मन्यते ॥ २९ ॥

अनुस्मृतेबीदरिः ॥ ३० ॥

मादेशमात्रहृद्यप्रतिष्ठेन वाऽयं मनसाऽनुस्मर्यते तेन प्रादेशमात्र इत्युच्यते । यथा प्रस्थमिता यवाः प्रस्था इत्युच्यन्ते, तद्वत् । यद्यपि च यवेषु स्वगतमेव परिमाणं प्रस्थसंबन्धाद्वयज्यते । तथापि प्रयुक्तायाः प्रादेशमात्रश्रुतेः सम्भवति यथाकथंचिदनु-स्मरणमालम्बनमित्युच्यते । 'प्रादेशमात्रत्वेन वायमप्रादेशमात्रोऽप्यनुस्मरणीयः प्रादेशमात्रश्रुत्यर्थवत्ताये । एवमनुस्पृतिनिमित्ता परमेश्वरे प्रादेशमात्रश्रुतिरिति बाद्रिराखायो मन्यते ॥ ३० ॥

संपत्तिरित जैमिनिस्तथा हि दर्शयित ॥ ३१ ॥

संपत्तिनिमित्ता वा स्यात्प्रादेशमात्रश्रुतिः । कुतः ? तथा हि समानप्रकरणं वाजसनेयिक्राह्मणं च्प्रभृतीन्पृथिवीपर्यन्तांस्त्रैलोक्यात्मनो वैश्वानरस्यावयवानन्यात्म-

मामती

बाऽऽत्मानोऽस्य ताबात्म्येनेति ॥ २८ ॥

साकल्येनोपलम्भासम्भवादुपासकानामनृष्णहायामन्तोऽपि परमेश्वरः प्रादेशमात्रमात्मानमभिन्यन-क्तीत्याह ■ अतिमात्रस्यापि इति अ। अतिकान्तो मात्रो परिमाणमतिमात्रः। ಈ उपासकानां कृते ■ उपासकार्यमिति यावत्। व्याख्यान्तरमाह क प्रदेशविशेषेषु वा इति ■ ॥ २९, ३०॥

मूर्खानमृपकम्य चुबुकाम्तो हि कायप्रदेशः प्रदेशमात्रः । तत्रैव त्रैलोक्घारमनो वैदवानरस्या-वयवाम् सम्पादयन् प्रादेशमात्रं वेदवानरं दर्शयति ।। ३१ ॥

भामतो-व्याख्या

साक्षी है। अथवा 'तिश्वे नरा जीवा आत्मानोऽस्य' इस ब्युत्पत्ति के अनुसार 'र्वश्वानर' शब्द का अर्थ सर्व जीव-तदारम्यापन्न ब्रह्म।। २८।।

आचार्य आश्मरष्य का कहना है कि ब्रह्म का साकत्येन उपलम्भ सम्भव नहीं, अतः वह अनन्त और अपरिपित होते हुए भी अपने उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए अपने प्रादेश-मात्र (प्रदेश के समान स्वल्प स्थान में रहने वाले ) आंशिक स्वल्प को प्रकट कर देता ा । 'अतिमात्र' शब्द का अर्थ अपरिमित या प्रमाणातीत है—'अतिकान्तो मात्रामिति अतिमात्रः'। 'उपासकानां कृते' का अर्थ है—उपासकानुग्रहार्थम्। 'प्रादेशमात्र' शब्द की अन्य व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि 'प्रदेशेषु हृदयादिषु अभिव्यज्यते' अर्थात् उस व्यापक अनन्त परमात्मा की अभिव्यक्ति हृदयादि रूप प्रदेशमात्र स्थानों में होती है, अतः उसे प्रादेशमात्र कह दिया गया है ।। २९, ३० ।।

मस्तक से लेकर चुबुक-पर्यन्त यह काय-भाग प्रदेशमात्र है, इसी में त्रैलोक्यात्मक

मूर्धमभृतिषु चुबुकपर्यनोषु देहावयवेषु संपादयत्प्रादेशमात्रसंपत्ति परमैश्वरस्य दर्श-यति — प्रादेशमात्रमिव ह वै देवाः सुविदिता अभिसंपन्नास्तथा तु व पतान्वक्षामि यथा प्रारंशमात्रमेवाभिसंपादियध्यामीति । स होवाच मूर्घानमुपिदशन्तुवाचेष वा अतिष्ठा वैश्वानर इति । चक्षुषी उपदिशन्तुवाचैष वै सुतेजा वैश्वानर इति । नासिके उपदिशन्तुवाचैष वै पृथम्बरमितमा वैश्वानर इति । मुख्यमाकाशमुपदिशन्तुवाचैष बहुलो नैश्वानर इति । मुख्या अप उर्पादशन्तुवानैष नै रियवेंश्वानर इति । चुनुकमुपिदशन्तु-वाचौष वै प्रतिष्ठा वैश्वानर इति'। चुवुकमित्यघरं मुखफलकमुच्यते। यद्यपि वाजस-नेयके चौरतिष्ठात्वगुणा समाम्नायत आदित्यश्च सुतेजस्त्वगुणः। छान्दोग्ये पुनर्चीः सुतेजस्त्वगुणा समाम्नायत आदित्यश्च विश्वक्रपत्वगुणः। तथापि नैतावता विशेषेण किचिद्धीयतं, प्रादेशमात्रश्रुतेरविशेषात्। सर्वशासाप्रत्ययत्वाच्च। संपत्तिनिमित्तां प्रादेशमात्रश्रात युक्ततरां जैमिनिराचार्यो मन्यते ॥ ३१ ॥

# आमनन्ति चैनमस्मिन् ॥ ३२ ॥

आमनित चैनं परमेश्वरमस्मिन् मूर्धचुबुकान्तराले जाबालाः—'य पषोऽनन्तोऽः व्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठित इति । सोऽविमुक्तः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति । वरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति । का वै वरणा का च नासीति' (जाबाल. १)। तत्र चेमामेब नासिकां या सर्वाणोन्द्रियकृतानि पापानि वारयतीति सा वरणा, सर्वाणोन्द्रियकृतानि पापानि नाश्यति ति सा नासीति वरणा नासीति निरुच्य पुनरप्यामनन्ति - कतमन्वास्य स्थानं भवतीति । भ्रवीर्घाणस्य च यः संघिः स पव धुलोकस्य परस्य च संधिर्भवतीति' (जाबा १)। तस्मादुपपक्षा परमेश्वरे प्रादेशमात्रः श्रुतिः । अभिविमानश्रुतिः प्रत्यगातमत्वाभिप्राया । प्रत्यंगातमतया सर्वैः प्राणिभिर्भिः विमीयत इत्यमिविमानः । अभिगतो वाऽयं प्रत्यगात्मत्वाद्विमानश्च मानवियोगादित्य-मिविमानः । अभिविमिमीते वा सर्वे जगत्कारणत्वादित्यमिविमानः । तस्मात्परमेश्वरो

#### भामती

अत्रैव जाबालधुतिसंवादमाह सूत्रकारः — 🕸 आत्मनन्ति चैनमस्मिन् अविमुक्ते 🕊 अविद्योपाधिकः िष्यतायच्छेदे जीवारमनि **ग** खल्वविसुक्तः, तस्मिन् प्रतिष्ठितः परमात्मा तादारम्यात् । अत एव हि श्रुति:--अनेन जीवेनात्मनेति । अविद्याकित्पतत्वेन भेवमाश्रित्याधाराधेयभावः । वरणा भूः । श्रेष-

#### भामती-व्याख्या

वैश्वानर के अवयवों का आरोप करके वैश्वानर में प्रादेशमात्रता का गीण व्यवहार महिष जैमिनि मानते हैं ॥ ३१ ॥

जावालोपनिषत् में आए एक संवाद के द्वारा भी सूत्रकार प्रादेशमात्रता 🔳 उपपादन करते हैं -- "आमनन्ति चैनमस्मिन्"। "एषोऽनन्तोऽध्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठितः"--यहाँ जीव को अविमुक्त इस लिए कत् दिया है कि वह अविद्यारूप उपिध के द्वारा उपहित या परिच्छिन्न है। उस अविमुक्त (जीव) में तादारम्येन परमात्मा अवस्थित है, इसी लिए परमेश्वर के वैसे ही संकल्य का प्रदर्शन श्रुति करती है—''अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि'' ( छां. ६।३।२ )। यद्यपि जीव और ब्रह्म का वास्तविक भेद न होने के कारण 'एषोऽनन्तः अविमुक्ते प्रतिष्ठितः'—इस प्रकार का आधार-आधेयभाव सम्भव नहीं, तथापि अविद्या-कल्पित भेद को लेकर जीव को आधार और ब्रह्म को आधेय कह दिया गया है। उक्त श्रुति में आए 'वरणा' शब्द का सांकेतिक अर्थ भ्रू (भीं ) है। शेष भाष्य सुगम और

वैश्वानर इति सिखम् ॥ ३२॥

र्ति श्रीमञ्जूंकरमगवत्पादकती शारीरकमीमांसाभाष्ये = गामानामण द्वितीयः पादः ॥ २ ॥

भामती

मतिरोहितार्यम् ॥ ३२ ॥

इति बीवायस्यतिभवविरायिते छ।शीरकमीमांताभाव्यविभागे भागत्यां श्रवमाध्यायस्य हितीयः पायः

भामती-व्याख्या

स्पष्टार्थक है।। ३२।।

भागतीन्यास्यायां प्रथमाध्यायस्य द्वतीयः पादः समाप्तः

# प्रथमाध्याये तृतीयः पादः । [ अत्रास्पष्टब्रह्मसिकानां प्रायो स्रेयब्रह्मसिक्याणां विचारः ] ( १ द्युभ्वाद्यधिकरणम् । स० १-७ )

द्यम्बाद्यायतनं स्वश्रन्दात् ॥ २ ॥

इदं अयते — 'यस्मिन्योः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणेश्च सवैंः।
तमेनैकं जान्य वात्मानमन्या वाची विमुश्चथामृतस्यैष सेतुः ( मुण्ड० १।२१५ ) इति ।
भत्र यदेतद् युप्रमृतीनामोतत्ववचनादायतनं किचिद्वगम्यते, तर्तिक परं ब्रह्म स्याद् ,
आहोस्त्रिद्यान्तरमिति संदिश्चते। तत्रार्थान्तरं किमण्यायतनं स्थादिति प्राप्तम्, कस्मात्?
'भमृतस्यैष सेतुः' इति अवणात्। पारचान्ति लोके सेतुः प्रक्यातः। न च परस्य
ब्रह्मणः पारवस्यं शक्यमभ्युपगन्तुम्, 'अनन्तमपारम्' । बृह० २।४।१२ ) इति अवणात्।

#### मामती

वा संयत्वेन बद्योपकित्यते । तत्र

पारबत्येन सेतुरबाद्भेदे वश्वाः प्रयोगतः । कुश्वाकायतमं युक्तं मामृतं 🚾 कहिचित् ॥

पाराबारमध्यपाती हि सेतुः ताभ्यामबिष्ठितामानी जलविधारको क्षोके दृष्टः, न तु बन्धहेतु-मात्रम् , हिंबिनगढाविध्विप प्रयोगप्रसङ्गात् । न चानविष्ठिननं जहा सेतुभावमनुभवित । न चामृतं सब् ब्रह्मामृतस्य सेतुरिति युज्यते । न च ब्रह्मजोऽन्यवमृतमस्ति, यस्य तस्तेतुः, स्यात् । न चामेदे चष्ट्याः प्रयोगो दृष्टपूर्वः । तविवमुक्तम् क समृतस्येप सेतुरिनि चवचाद् इति । समृतस्येति धवचात् ,

#### गामती-व्याच्या

इस पाद में ज्ञेय ब्रह्म का विचार प्रस्तुत है। इस अधिकरण के विषयादि इस प्रकार है—

विषय—"यस्मिन् द्योः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणेश्च सर्वैः । तमेवैकं जानय आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्यैष सेतुः ॥ (मुण्ड. २।२।१) अर्थात् जिस परम तत्त्व में युलोक पृथिवी, आकाश, मन और सब इन्द्रियां अवस्थित है । उसी आधार तत्त्व को आत्मा समझो और अनात्मा (अपर विद्या) के प्रतिपादक वचनों का परित्याग करो । इसी एक तत्त्व का आन अमृत (मोक्ष) का सेतु (संसार सागर का पारनाभी बाँघ) है ।

संशय - उक्त श्रुति के द्वारा प्रतिपादित श्रुकोकादि का बाधार तत्त्व क्या ब्रह्म । भिक्त कोई अन्य पदार्थ है ? अथवा ब्रह्म ?

पूर्वपश -

पारवस्त्रेन सेतुत्वाद् भेदे षष्ठ्याः प्रयोगतः। बुभ्वाद्यायतनं युक्तं नामृतं ना कर्हिचित्॥

अर्थात् चुलोकादि बा आधार शहा से भिन्न कोई अन्य पदार्थं ही होगा, क्योंकि लोक ने ऐसे बन्धे को सेतु कहा जाता है, जो सागर, नदी या तालाब के मध्य में मिट्टी या पत्थर से बांधा गया हो एवं इस पार और उस पार के दोनों तटों के बोच में अवस्थित हो। 'पित्र बन्धने' धातु से निष्पन्न 'सेतु' शब्द का प्रयोग उक्त अर्थं को छोड़ कर केवल बन्धन के साधन बनहीं होता, अन्यया हिंह [ प्राचीन कारागारों में जिस बड़े काठ में खेद करके चोरादि का पैर फैसा दिया जाता था, जिसके आधार पर 'काठ मारना', 'काठ में पैर देना' आदि कहावतें प्रचलित हैं, उस काठ की बेड़ी को हिंह कहते हैं ] और निगड़ (छोहे की सांकल मा हयकड़ी) आदि बन्धन-साधनों में 'सेतु' शब्द का प्रयोग प्रसक्त हागा। अनविष्ठल बहा सबंया अवच्छेद-

अर्थान्तरे बायतने परिगृह्यमाणे स्मृतिप्रसिद्धं प्रधानं परिग्रहीतव्यं, तस्य कारणत्वा-

भामती

सेतुरिति भवणाव् - इति योजना । तत्रामृतस्येति भवणादिपि विशवतया न व्याख्यातम् । सेतुरिति अवणाविति व्याचष्टे श्र पारवान् इति 🔳 । तथा च पारवत्यमृतव्यतिरिक्ते सेतावनुश्रीयमाणे प्रवानं वा सांस्थपरिकव्यितं भवेत् । तत् खलु स्वकार्योपहितमर्थ्यादतया पुरुषं याववगच्छद्भवति पारवत्, भवति च चुभ्वाद्यायतनं तत्प्रकृतिस्वात् , प्रकृत्यायतनस्वाच्च विकाराणां भवति चात्माऽऽत्मशब्दस्य स्वभाववदन-स्वात् विकासम्बद्धाः प्रवीप इतिवत् । भवति चास्य ज्ञानमपवर्गोपयोगि, तदभावे प्रधानाहियेकेन पुरुष-स्यानवषारणावपवर्गानुपपतः । यदि स्वस्मिन् प्रमाणाभावेन न परितुष्यति, अस्तु तर्हि नामरूपवीजशक्तिः भूतमध्याकृतं भूतसूक्ष्मं शुभ्वाद्यायतर्नं, तस्मिन् प्रामाणिके सर्वस्योक्तस्योपपत्तेः । एतदपि प्रधानोपन्यासेन

#### भासती-व्याख्या

विनिर्मुक्त होने के कारण सेतु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमृत का सेतु अमृत का प्रापक होता है. ब्रह्म स्वयं अमृतरूप है, किसी अन्य अमृत का प्रापक नहीं। ब्रह्म से भिन्न और कोई अमृत तत्त्व नहीं होता, जिसका प्रापक ब्रह्म हो सके। ब्रह्म से भिन्न यदि कोई अमृत नहीं, ब्रह्म ही अमृत है, तब उसके लिए जैसे 'ब्रह्म ब्रह्मण: सेतु:' - ऐसा प्रयोग नहीं होता, वैसे ही 'ब्रह्म अमृतस्य सेतु:'-ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग अभेद में नहीं, भेद में ही होता है। भाष्यकार यही कह रहे हैं - "अमृतस्येष हेतुरिनि श्रवणात्।" यहाँ 'अमृतस्येति श्रवणात्' और 'एष सेतुरिति श्रवणात्' - ऐसा अन्वय विवक्षित है, इस प्रकार पूर्व पक्षी अपने पक्ष की सिद्धि में दो हेतुओं का प्रदर्शन करना चाहता है--(१) मेदार्थक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग और (२) परिच्छिन्नार्थ-बोधक 'सेतु' शब्द का ग्रहण । इन दो हेतुओं में प्रथम हेतु अत्यन्त स्पष्ट होने के कारण व्याख्या की अपेक्षा नहीं रखता, अतः द्वितीय हेतु 'सेत्रिति श्रवणात्' की व्याख्या की जा रही है — "पारवान् हि लोके सेतु: प्रख्यात:"। इस प्रकार परवान् [ जिस पदार्थं को पार किया जा सके, ऐसे देशतः परिच्छिन्न ] और अमृत ( ब्रह्म ) से भिन्न किसी सेतु पदार्थ का अनुसन्धान होने पर वह सांख्य-परिकल्पित प्रधान (प्रकृति ) तत्त्व हो सकता है। वह यद्यपि सांख्य-मतानुसार नित्य (कालतः अपरिच्छिन्न ) और व्यापक ( देशतः अपरिच्छिन्न ) माना गया है, तथापि वस्तु-परिच्छेद-**पार से युक्त (पारवान्) है, क्योंकि प्रकृति अपने प्राकृत कार्य-वर्ग से मर्यादित है अर्थात्** वह अपने महदाहि परिणाम को ही अपने आक्रोड (तादातम्य ) में ले सकती है, पुरुष पर्यन्त नहीं जा सकती, पुरुष-तादारम्यापत्ति की वस्तुतः प्राप्त नहीं कर सकतो, जैसा कि श्रुति कहती है-"अव्यक्तात् पुरुषः परः, ( कठो. ३।११ )। अत एव अमृत पुरुष से भिन्न और सुभ्वादि का आयतन है, क्योंकि वह द्युश्वादि की प्रकृति (उपादान कारण) है और समस्त विकार-वर्ग प्रकृत्यायतनक ( प्रकृत्याश्रित ) होता है। "तमेव जानथ आत्मानम्" ( मुण्ड. २।२।४ ) इस वाक्य में कथित आत्मा भी प्रभान तत्त्व है, क्योंकि यहाँ 'आत्मा' शब्द स्वभाव का वाचक है, जैसे कहा जाता है—'प्रकाशात्मा प्रदीपः', वैसे ही प्रधान भी त्रिगुणात्मा है। अमृत ( मोक्ष ) का सेतु ( प्रापक ) भी प्रधान है, क्योंकि उसका ज्ञान मोक्ष का उपयोगी है, प्रधान के ज्ञान का अभाव होने पर प्रधान और पुरुष का विवेक-ग्रह न हो सकेगा, तब अपवर्ग की प्राप्ति क्योंकर होगी ? यदि सांख्य-सम्मत प्रधान की अशाब्दता (अप्रामाणिकता ) के कारण प्रधान-पक्ष में परितोष नहीं, तब वेदान्त-सम्मत अव्यक्त ( भूतस्थम ) को स्भवादि का आयतन माना जा सकता है, वह प्रामाणिक है, उतमें अपरितीष का कोई कारण नहीं। प्रधान-पक्ष-परिग्रह के द्वारा ही भाष्यकार ने अव्यक्त-पक्ष भी मुचित कर दिया है।

नायतनत्वोपपत्तेः। अतिप्रसिद्धो वा वायुः स्थात् , 'वायुर्वे गोतम तत्स्त्रं वायुना वै गौतम स्त्रेणायं च 'लोकः परश्च स्नोकः सर्वाणि च भृतानि संहन्धानि सवन्ति' ( बृह्व न । ७।२ इति वायोरपि विधारणत्वश्रवणात् । शारीरो वा स्यात् , तस्यापि भोप्तृत्वाद्भोग्यं प्रपञ्चं प्रत्यायतनत्वोषषत्तेरित्येवं प्राप्त इदमाह प्रभाषायतन-मिति । चौक्ष मूक्ष चुभुवौ, चुभुवावादी गाग तिवदं चुभ्वादि । यदेतदस्मिन्वाक्षे

#### भामती

सूचितम् । अथ पु ताक्षाञ्जूत्युक्तं सुभ्वाद्यायतममाद्रियसे, ततो वायुरेवास्तु । 'वायुना व गौतम सूत्रेणायं 🗷 लोकः परम्भ स्रोकः सर्वाणि 🔳 भूतानि संदब्धानि भवन्ति' इति श्रुतेः । यदि स्वात्मशस्त्राभिषेयस्यं म विद्यत इति ॥ परिसुध्विस, अवतु तर्हि जारीरस्तस्य भोवतुर्भोग्यान् द्युप्रभृतीन् प्रत्यायतनत्वात् । यदि पुनरस्य चुभ्वाद्यायतनस्य सर्वं मश्रुतेरत्रापि न परितुष्यसि, भवतु ततो हिरण्यगर्भ एव भगवान् सर्वेसः सूत्रात्मा सुभ्वाद्याण्तनम् । तस्य हि कार्यत्वेन पारबस्यं चामृतात्परब्रह्मणो भेदश्चेत्यादि सर्वमृपपद्यते । अयमिव वायुना वे गौतम पुत्रेणेति श्रुतिमुवन्यस्यता सूचितः । तस्मादयं सूप्रभृतीनामायतनिमिति । एवं प्राप्तेऽभिनीयते । गुभ्दासायतनं परब्रह्मेव, न प्रधानाव्याक्टतवायुवारीरहिरण्यगर्भाः । कृतः ?

स्वशस्तात् ।

धारणाद्वाऽमृतत्वस्य साधनाद्वाऽस्य सेतृता । पूर्वपक्षेऽपि मुख्यार्थः सेतुशक्यो हि नेध्यते ॥

नहि मृद्दासमयो मूर्सः पारादारमध्यवर्ती पायसां विधारको लोकसिद्धः सेतुः प्रधानं बाञ्च्याकृतं

#### भामती-व्याख्या

यदि साक्षात् श्रुति-प्रतिपादित पदार्थं को ही खुभ्वादि का बायतन मानना अभीष्ट है, तब वायु का ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि श्रुति स्पष्ट कहती है - "वायुना वे गीतम सूत्रणायं च लोकः पारभ्र लोकः सर्वाणि च भूतानि संहब्धानि भवन्ति" ( वृह॰ उ॰ ३।७।१ )। अर्थात् वायु ही वह एक सूत्र (धागा ) है, जिसमें सभी लोक, और भूत गुँथे हुए हैं।

यदि वायु को 'आत्मा' शब्द का अधिय नहीं माना जा सकता, माशारीर ( जीवात्मा ) को शुभव दि का आयतन कहा जा सकता है, क्योंकि वह भोक्ता होने के कारण भोग्यरूप खुलोकादि का आयतन हो सकता है | जीव अपने अदृशें के द्वारा जगत्का 🖽 ( उपादान कारण ) और ब्रह्म से भिन्न होने के कारण अमृत (ब्रह्म ) का सेतु (प्रापक ) भी है। यदि चुक्वादि के आयतन पदार्थ में "यः सर्वज्ञः सर्ववित्" ( मुण्ड. २।२७ ) इस प्रकार श्रुत सर्वज्ञत्य की जीव में उपयत्ति नहीं हो सकती, तब सर्वज्ञ भगवान् हिरण्यगर्भ को सुम्वादि का आयतन मान सकते हैं, क्योंकि वह विराट् शरीरायांच्छन्न होने के कारण कार्य (परिच्छित्र) है, अतः पारवान् एवं अमृतरूप परब्रह्म से भिन्न होने के कारण अमृत का सेतु ( प्रापक ) है—इस प्रकार सभी विशेषणों का सामञ्जस्य हिरण्यगर्भ में हो जाता 👢 ''वायुना वै गौतम सुत्रेण'' (बृह० उ० ३।७।२ ) इस श्रुति का उल्लेख करके भाष्यकार ने यह सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ का पक्ष भी सूचित किया है।

सिद्धान्त - चुभ्वादि का आयतन परब्रह्म ही है, प्रधानादि (प्रधान, अन्याकृत, वायु, जीव और हिरण्यमर्भ ) नहीं, क्योंकि स्वकीय ( स्वीपस्थापक ) आत्मादि शब्दों के द्वारा यहाँ पर ब्रह्म ही आयतनत्वेन उपस्थित है एवं

> धारणाद्वाऽमृतत्वस्य साधनाद्वाऽस्य सेतुता। पूर्वपक्षेऽपि मुख्यार्थः सेतुशब्दी हि नेष्यते ॥

'सेतु' शब्द का मुख्य अर्थ जो लोक में प्रसिद्ध है -- 'मिट्टी या लकड़ी का बौध', वह तो

थीः पृथिच्यन्तरिक्षं मनः प्राणा इत्वेवमात्मकं जगदोतस्वेन निर्दिष्टं तस्यायतनं परं ब्रह्म मिवतुमईति । कुतः ? स्वशब्दाद् , आत्मशब्दादित्यर्थः । आत्मशब्दो होह मवति — 'तमेवैकं जान्य आत्मानम्' इति । आत्मशब्दश्च परमात्मपरिग्रहे सम्यगवकल्पते. नार्थान्तरपरित्रहे । कविष स्वशब्देनैव ब्रह्मण आयतनत्वं अयते—'सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः' (छा० ६।८।४) इति । स्वश्रव्देनैवः चेह पुरस्ताः दुपरिष्टाच्य ब्रह्म संकीत्यंते - पुरुष पवेदं विश्व कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् इति। 'ब्रह्मैवेदमसृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पञ्चाद्ब्रह्म दक्षिणतक्षोत्तरेज ( मुण्ड० २।२।११ ) इति छ ।

🖿 वायुर्वा जीवो वा सुत्रात्मा वाऽभ्युपेवते । किन्तु पारवत्तामात्रपरी लाक्षणिकः सेतुक्तव्योऽभ्युपेयः । सोऽस्माकं पारवत्तावर्जं विधारणत्वमाश्रेण योगभात्राद्वृद्धि परिस्यक्य प्रवस्त्यंति । जीवानाममृतत्वपदप्राप्ति-साधनस्वं वारमज्ञानस्य पार्यत एव लक्षयिष्यति । अमृतज्ञस्य भावप्रधानः, यथा 'वृचेकयोद्विवचनैक-.वचने' दस्यत्र द्वित्वेकत्वे द्वचेकशब्दार्थीं, क्या दुचेकेध्वित स्वात् । तदिवमुकं भाष्यकृता 🕸 अमृतस्य-साधमत्वाद् इति 🕸 । 💶 वामृतस्येति च सेतुरिति 🔳 बह्मांव स्म्यादायतम उपपरस्येते । 💵 च स्वेजम्बाविति तन्त्रोचवरितगात्मकाव्याविति च सवायतमा इति सच्छम्बादिति 🗷 ब्रह्मकाव्याविति 🗷 सुचयति । सर्वे ह्येतेऽस्य व्यापाः ।

#### भामती-व्याख्या

पूर्वपक्ष में भी नहीं अपनाया जा सकता, न्यों कि वैसा पदार्थ प्रधान, अन्याकृत, वायू, जीव और हिरण्यगर्भ में से कोई भी नहीं। हाँ, पारवत्ता (परिच्छिन्नता) मात्र में 'सेतु' शब्द की लक्षणा अवश्य की जा सकती है, वैसा तो हमारे (सिद्धान्ती के) um में भी सम्भव 📗 अर्थात् पारवत्ता (परिच्छिन्नता ) को छोड कर विधारणत्वमात्र की विवक्षा की जा सकती, अतः 'षिञ् वन्धने' धातु से निष्यन्न 'सेतु' शब्द अपने लोक-प्रसिद्ध रूढ अर्थ का परिस्थाग करके धारणरूप (बन्धनात्मक ) योगार्थ को लेकर प्रवृत्त हो जायगा, अतः 'अमृतस्य सेतुः' का अर्थ अमृतत्वस्य धारकं ब्रह्म' - ऐसा अर्थ सम्पन्न हो जायगा । अथवा 'अमृतत्वस्य ( जीवानां मोक्षस्य ) साधनं ब्रह्मज्ञानम् —ऐसे अर्थ में लक्षणा की जा सकती है । 'अमृत' शब्द अमृतत्वरूप भावार्थपरक वैसे ही माना जा सकता है, असे "द्वचेकयोद्विवचनैकवचने" (पा॰ सू॰ १।४।२२) यहाँ 'द्वि' और 'एक' शब्द से द्वित्व और एकत्व विवक्षित होता है, अत एव द्वित्व और एकत्व पदार्थों के दा होने के कारण 'द्वचकयोः' यहाँ द्विवचन सम्पन्न हो जाता है, अन्यया दो और एक को मिलाने पर बहुत संख्या हा जाती है, अतः 'इचेकेषु'-इस प्रकार का प्रयोग होना चाहिए । इस वस्तु-स्थिति को ध्यान में रख कर भाष्यकार ने कहा है-"यमृतत्वसाधनत्वात्"। इस प्रकार 'अमृतस्य' और सेत्'-ये दोनों निर्देश ब्रह्म को द्यम्बादि का आयतन मान लेने पर उपपन्न हो जाते हैं। यहाँ 'स्वमन्दात्'- यह तन्त्रोच्चरित 'स्वणब्द' का एक वार उच्चारण किया गया है तिन्त्र और प्रसङ्ग का रूक्षण श्री भाष्यकार ने किया है-

साधारणं भवेत् तन्त्रं परार्थे त्वप्रयोजकः।

एवमेव प्रसङ्गः स्याद् विद्यमाने स्वके विधी ॥ ( शा॰ भा॰ पु॰ २०९६ ) अनेक प्रधान कमों का उपकार जिस अङ्ग कर्म के एक वार के अनुष्ठान से ही सम्यन्न हो जाता है, 💵 अङ्ग कर्म को तन्त्रानुष्ठित और अनेक अर्थों का बोध कराने के लिए सकृत् उच्चरित शब्द को तन्त्रोच्चरित कहा जाता है। अन्यार्थ-प्रयुक्त कर्म का प्रसङ्गतः अन्यार्थ-साधन प्रसङ्घ कहलाता है, जैसे बामिक्षा की निष्पत्ति के लिए तपे दुध में दिध डालना

तत्र त्वायतनायतनवद्गावश्रवणात्। सर्वं ब्रह्मोति च सामानाधिकरण्यात्। यथानेकारमको वृक्षः शास्ता स्कन्धो मूळं चेत्येवं नानारसो विचित्र आत्मेत्याशङ्का सम्भवति, तां निवर्तयितुं सावधारणमाद्द 'तमेवैकं जानथ आत्मानम् इति। एतदुकं मर्वात — व कार्यमपश्चविशिष्टो चिचित्र आत्मा विक्षेयः। कि तर्हि ? अधिधाकृतं कार्यमपंचं विद्या प्रविकापयन्तस्तमेवैकमायतनभूतमात्मानं जानथेकरसमिति। यथा यस्मिन्धास्ते देवदत्तस्तदानयेत्युक्त आसनमेवानयित न देवदत्तम् , तद्वदायतनभूतस्यैवैकरः सस्यात्मनो विश्वयत्वमुपदिश्यते। विकारान्धतामिसम्बस्य जापवादः श्रूयते—'मृत्योः स मृत्युमान्नोति य इह नानेव पश्यति (का० २।४।११) इति। सर्वं ब्रह्मति तु सामान्नाधिकरण्यं प्रपश्चविक्षापनार्थं, नानेकरसतामितपादनार्थम्। 'स यथा सैन्धवधनोऽन्तरोऽवाद्यः कृत्सनो रसधन पवैवं वा अरेऽयमात्मानन्तरोऽवाद्यः कृत्सनः प्रज्ञानधन एव' (बृह० ४।'५।१३) इत्येकरसताश्रवणात्। तस्माद् चुभ्वाद्यायतनं परं ब्रह्म। यत्तृकं—सेतुश्चतेः सेतोश्च पारवस्वोपपत्तर्वह्मणोऽर्थान्तरेण घुभ्वाद्यायतनं परं ब्रह्म। यत्तृकं—सेतुश्चतेः सेतोश्च पारवस्वोपपत्तर्वह्मणोऽर्थान्तरेण घुभ्वाद्यायतनेन भिवन्थान्तं—सेतुश्चतेः सेतोश्च पारवस्वोपपत्तर्वह्मणोऽर्थान्तरेण घुभ्वाद्यायतनेन भिवन्थानं—सेतुश्चतेः सेतोश्च पारवस्वोपपत्तर्वह्मणोऽर्थान्तरेण घुभ्वाद्यायतनेन भिवन्थान्ने

सामती

स्थादेतत् — आयतनायतनवद्भावः सर्वं ब्रह्मीत च सामानाधिकरण्यं हिरण्यगभेंऽव्युपपद्यते ।
तथा च स एवात्रास्त्वभृतस्वस्य सेतुरिस्यात्रक्षय श्रुतिवाक्येन सावधारणेनोत्तरमःह 🐵 तत्रायतनायतनबद्भावध्यवणाव् इति 🖿 । विकाररूपेऽनृतेऽनिर्वाक्येऽभिसन्धोऽभिसन्धानं याच स तथोक्तः । भेदश्रवश्चं
सस्यमभिमन्यमान इति यावत् । तस्यापवादो देशः श्रूयते — "मृत्योः" इति । "सर्वं ब्रह्मीति तु" इति ।
यस्तवंभविद्यारोपितं तस्तवं परामार्यते सह्य , न 📲 यद् ब्रह्म तस्तवंभित्रध्यः ।

भामती-उपाख्या

प्रसङ्गतः वाजिन द्रव्य का भी निष्पादक माना जाता है ]। जिन अनेक शब्दों का बोध कराने के लिए 'स्वशब्द' तन्त्रोच्चरित है, वे हैं — आत्मशब्द, 'सत् शब्द' और 'ब्रह्म शब्द'। ''तमेवैकं जानथ आत्मानम्'' (मुण्ड० २।२।५), ''सन्मूला सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः'' (छां•६।०४), ''ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात्'' (मुण्ड० २।२।११) इत्यादि वाक्यों में प्रयुक्त आत्मादि शब्द साक्षान् ब्रह्म के जगदायतनत्वेन उपस्थापक हैं। आत्मादि सभी शब्द ब्रह्म के स्वशब्द (स्वकीय शब्द ) हैं।

यह जो शक्ता होती है कि 'यस्मिन् दी! पृथिवी चान्तरिक्षम्'' (मुण्ड० २।२।५) इत्यादि वाक्यों में जगत् और आत्मा का आयतन-आयतनीभाव (आधाराधेयभाव) एवं ''ब्रह्मंवेदं विश्वम्'' (मुण्ड० २।२।११) इस प्रकार सामानाधिकरण्य श्रुत है, वह हिरण्यगर्भ में भी उपपन्न हो जाता है, अतः वह यहाँ अमृतत्व का सेतु क्यों नहीं माना जा सकता ? उस शक्ता को दूर करने के लिए भाष्यकार ने श्रुतिगत अवधारण को प्रस्तुत किया है—'तां निवर्तयितुं सावधारणमाह—तमेर्वकं जानथ आत्मानम्' । एवकाररूप अवधारण के हारा अन्य-योग (कार्य-प्रयक्त का विशिष्टचं) हटा कर शुद्ध ब्रह्म को ज्ञेय माना गया है, वह सकल भेद-रहित एक मात्र ब्रह्मतत्त्व ही है । ''विकारानृताभिसन्धस्य चापवादः श्रूयते''—इस भाष्य का अर्थ यह है कि विकाररूप अनृत प्रपञ्च में जिस (अज्ञानी का अभिसन्ध (अभिमान) अर्थात् मिथ्या भेद-प्रपञ्च में जो सत्यत्व का अभिमान करता है, उसके लिए अपवाद (दोष) का अभिधान किया गया है—'भृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति''। जो शास्ता, स्कन्ध, मूलाद्यात्मक नानारूप वृक्ष के समान जगत् के आयतन को नानारस मानता है, वह जन्म-मरण के प्रवाह में ही पड़ा रहता है । ''सर्व ब्रह्मोति तु सामानाधिकरण्यं प्रपञ्च प्रविल्यानार्थम्' । ''यश्रीरः, स स्थाणुः'—इस प्रकार बाधित-सामानाधिकरण्य के समान ही

तन्यमिति । अश्रोच्यते — विधारणत्वमात्रमत्र सेतुश्रुत्या विवश्यते, न पारवत्त्वादि । निष्ठि मृद्दारुमयो लोके सेतुर्देष्ठ इत्यत्रापि मृद्दारुमय पव सेतुरभ्युपगम्यते । सेतुशब्दाः थाऽपि विधारणत्वमात्रमेव न पारवत्त्वादि, विभो बन्धनकर्मणः सेतुशब्दब्युत्पत्तः।

अपर आह-'तमेगेकं जानथ आत्मानम्' इति यदेतत्संकीर्तितमात्मझानं, यञ्चेतत् 'कन्या वाचो विमुश्रथ' इति वाग्विमोचनं, तदशासृतत्वसाधनत्वात् 'असृतस्येष सेतुः' इति सेतुश्र्त्या संकीर्यते, न तु चुभ्वाद्यायतनम् । तत्र यदुकं सेतुश्र्तेष्रहाणोऽर्थान्तरेण चुभ्वाद्यायतनेन भाव्यमित्येतदयुक्तम् ॥ १ ॥

मुक्तोषसृष्यच्यवदेशात् ॥ २ ॥

इतश्च परमेव ब्रह्म चुम्बाद्यायतनम् । यसमान्मुक्तोपसृष्यताऽस्य व्यपदिश्यमाना

भामती

काह इति की नात्र पुम्बाद्यायतमस्य सेतुसोच्यते येन पारवत्ता स्यात् , किन्तु जानयेति

यज्ज्ञानं कीर्तितं, व्या वाची विमुखयेति वाग्विभोकः, तस्यामृतस्वसाधनत्वेन सेतुतोच्यते । तच्चीभयमि

पारवदेव । न च प्राचान्यादेव इति सर्वनान्ना चुम्बाद्यायतममास्मेव परामृश्यते, न व तज्ज्ञानवाग्विमोचने

इति सान्त्रतम् , वाग्विमोचनात्मज्ञानभावनयोरेव विघेयत्वेन प्राचान्यात् । आत्मनस्तु द्वव्यस्याव्यापारतः

याऽविचेयत्वात् । विघेयत्य व्यापारस्येव व्यापारवतोऽमृतत्वसाधनत्वात् । न चेवमेकान्तिकं याप्प्रधानमेव

सर्वनान्ना परामृश्यते । व्यचिदयोग्यतया प्रधानमुरस्वय योग्यतया गुणोऽपि परामृश्यते ।। १ ।।

भामती—व्यास्मा
'यत्सर्वमिदमारोपितम्, तत्सर्व परमार्थतो ब्रह्म'—ऐसी ही प्रतीति विवक्षित है, 'यद् ब्रह्म
तत्सर्वम्'—ऐसी नहीं, क्योंकि बाध सामानाधिकरण्यस्थल पर बाध्यमान पदार्थ का बाध मन
में मा कर सामानाधिकरण्य-व्यवहार होता है, अतः यत्सर्व किल्पतम्'—इस प्रकार बाधित
का ही निर्देश यत्पद के द्वारा होता है, ब्रह्म का नहीं, अन्यथा ब्रह्म का बाध एवं
''कार्यप्रपञ्चं प्रविलापयन्तः'"—इस भाष्य का निरोध प्रसक्त होगा।

अन्य विचारकों का कहना है कि उक्त श्रुति में दुभ्वादि के आयतन में सेतुरूपता विवक्षित नहीं कि ब्रह्म में पारवता (परिच्छिन्नता) प्रसक्त हो, किन्तु 'जानथ' यद के द्वारा कीर्तित ज्ञान और "अन्या वाचो पिमुश्वय"—इस वाक्य से निर्दिष्ट अपर विद्या के त्याग में सेतुता (मोक्ष-हेतुता) विवक्षित है, क्योंकि ''ज्ञात्वा देवं मुच्यते'' ( स्वेता. १।८ ) और "त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशुः"। के. ३) इत्यादि श्रुतियों में ज्ञान और त्याग को ही मोक्ष का साधन माना गया है। ज्ञान और त्याग —दोनों ही पारवान् होने से सेतु पदार्थ हो सकते हैं। यदि कहा जाय कि "अमृतस्येष सेतु:" - यहाँ पर 'एष:' - इस सर्वनाम पद के द्वारा प्रधानभूत आतमा का परामर्श करके उसमें ही सेतुता विहित है, उसके ज्ञान और अन्यार्थ के त्याग में नहीं। तो वैसा नहीं कह सकते, क्यांकि प्रकृत में आत्मज्ञान और अन्यवाग्विमोचन ही विधेय होने के कारण प्रधान हैं। क्रिया का ही विधान होता है, आत्मा द्रव्य है, व्यापार (क्रिया) नहीं, अतः विधेय नहीं हो सकता । विधेयरूप प्रधान कर्म (ज्ञान) ही अपने सहायक व्यापारों (विवेकादि अङ्ग कर्मों ) से युक्त होकर अमृतत्व का साधन होता है। दूसरी बात यह भी है कि सर्वनाम पदों के द्वारा प्रधानभूत अर्थ का ही परामर्श होता है-ऐसा कोई अकाट्य नियम नहीं, क्योंकि कहीं-कहीं अयोग्य होने के कारण प्रधानार्थ को छोड़ कर गौणीभूत योग्य पदार्थ का परामर्श होता है, जैसे कि "तप्ते पयसि दघ्यानयति, सा वैश्वदेव्याभिक्षा"—इत्यादि स्थलों पर शब्दतः अप्रधानभूत पयः पदार्थं का परामर्श किया जाता है, फलतः प्रकृत में 'एष' पद के द्वारा ब्रह्म के बोध का परामर्श किया जा सकता है।। १।।

हस्यते । मुक्तैरुपसुण्यं मुक्तोपसुण्यम् । देहादिष्वनात्मस्वहमस्मीत्यात्मबुद्धिरिवद्या,
ततस्तत्पूजनादी रागस्तत्परिभवादी द्वेषस्त दुच्छेददर्शनाद्भयं मोहस्रोत्येवमयमनन्तमेदोऽनर्थव्रातः संततः सर्वेषां नः प्रत्यक्षः । तद्विपर्ययेणाविद्यारागद्वेषादिदोषमुक्तैर्यसृप्यं गम्बमेतदिति द्युम्बाद्यायतनं प्रकृत्य व्यपदेशो भवति । कथम् ? 'भिवते हृद्यप्रविदिख्यन्ते सर्वसंशयाः । श्लीयन्ते वास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे' ( गुण्ड०
२।२।८ ) इत्युक्त्वा बवीति —'तथा विद्वासामकपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति विव्यम्'
( गुण्ड० २।२।८ ) इति । ब्रह्मणस्य मुक्तोपसुप्यत्वं प्रसिद्धं शास्त्रे—'यदा सर्वे प्रमुच्यत्वे
कामा येऽस्य हदि श्रिताः । ■ मत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्तुते' ( बृह० ४।४।७ )
इत्येवसमादो । प्रधानादीनां तु न क्वचिन्मुक्तोपसुप्यत्वमस्ति प्रसिद्धम् । अपि ■ 'तमेवैकं जानथ भात्मानमन्या वाचो विमुश्चथामृतस्येष सेतुः' इति वाग्विमोकपूर्वकं
विश्वयत्वमिह द्युम्बाद्यायतनस्योच्यते । तच्य श्वत्यन्तरे ब्रह्मणो हृदम्—'तमेव भोरो
विश्वाय प्रश्नां कुर्वीत ब्राह्मणः । नानुष्यायाद्वहृज्यन्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्'। ( गाप्प
४।४१२ ) इति । तस्मादिष द्युश्वाद्यायतनं परं ब्रह्म ॥ २ ॥

नानुमानमतच्छब्दात्॥ ३॥

वक्षा ब्रह्मणः प्रतिपादको वैशेषिको हेतुरुको नैवमर्थान्तरस्य वैशेषिको हेतुः

भामती

चुभ्याचायतनं प्रकृत्यानिचादिरोचमुक्तैरपसूच्यं व्यवदिश्यते 'सिचते हृदयप्रन्यिः' इत्यादिना । तेन सद् चुभ्याचायतनिवयमेय । म्रह्मणश्च मुक्तोवसूच्यत्वं 'यदा सर्वे प्रमुख्यत्ते' इत्यादी श्रुत्यन्तरे प्रतिह्नम् । तत्त्व्यान्युक्तोवस्यत्वाद् चुभ्याचायतनं म्रह्मोति निक्षीयते । हृदयप्रन्यिश्चाविचारागह्नेषभयमोहाः । मोह्मा विचादः शोकः, परं हिरण्यगर्भाववरं ॥॥॥ तद् श्रह्मा तथोक्तम् , तत्त्मिन् मद्मानि यद् दृष्टं दर्शनं तत्त्विक्तित्व तद्यानिति यावत्; यथा 'वर्मणि होपिनं हन्ति' इति वर्मार्थमिति गम्यते । नामकपादित्यप्यविचानिष्ठापम् । 'कामा वेऽस्य हृदि श्रिताः' इति कामा इत्यविचानुगलकायति ॥ २ ॥

नानुमानमित्युपलक्षणं, नान्याकृतमित्यपि द्रष्टव्यं, हेतोरुभयत्रापि साम्यात् ॥ ३ ॥

#### भागती-व्याख्या

प्रकान्त चु और भू आदि प्रपन्त के आयतन में अविद्यादि दोषों से मुक्त पुरुषों के द्वारा उपसृष्यता (प्राप्यता) का प्रतिपादन किया गया है—"विद्वान् नामरूपादिमुक्तः परात्पर्व पुरुषमुपैति दिव्यम्" (मुण्ड. ३।२।८)। मुक्त पुरुषों के द्वारा ब्रह्म ही प्राप्य है, ऐसा जल्य श्रुतियों में प्रसिद्ध है—"मत्योंऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समझ्नुते" | बृह. उ. ४।४।७)। फल्ताः मुक्तोपसृष्य होने के कारण चुलोकादि का आयतन ब्रह्म ही है—ऐसा निश्चित हो जाता है। उक्त श्रुति में 'प्रन्थि' पद के द्वारा अविद्या, राग, द्वेष, भय और मोह का ग्रहण किया गया है। मोह नाम है—विषाद का, जिसे शोक भी कहते हैं। "तिस्मन् दृष्टे परावरे"—यहाँ 'परावरें पद का अर्थ है—'परं हिरण्यगर्भादि अवरं (निकृष्टं) यस्मात्, तत्' किन्तु भाष्यकार ने कहा है—"परं च कारणात्मनाऽवरं च कार्यात्मना, तिस्मन् परावरे" ('मुण्ड. पृ. ३१)। "तिस्मन् दृष्टे"—यहाँ पर निमित्तार्थंक सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त है। जैसे 'चर्मणि द्वीपिनं हिन्त'—इस वावय का अर्थ होता है—'चर्मार्थं द्वीपिनं हिन्त', वैसे ही 'तिस्मन् दृष्टे' का अर्थ है—'तद्यम्। "नामरूपाद् विमुक्तः"—यहाँ पर अविद्या का बोध कराने के लिए 'नामरूप' का प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार "कामा येऽस्य हृदि श्रिताः"—यहाँ 'काम' पद भी अविद्या का उपलक्षक है।। २।।

''नानुमानम्' —यहाँ प्रधानार्थंक अनुमान पद 'अध्याकृत' का भी ■गणना है, अतः

प्रतिपादकोऽस्तीस्थाह – नातुमानिकं सांख्यस्मृतिपरिकविषतं प्रधानिमह युभ्याधाय-तनत्वेन प्रतिपत्तव्यम् । कस्मात् ? अतब्ख्यात् । तस्थाचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः श्वान्द्रतब्द्ध्यः, न तब्द्ध्योऽतब्द्ध्यः । न ज्ञाचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः कश्चि-बद्ध्योऽस्ति, वेनाचेतनं प्रधानं कारणस्वेनायतनस्वेन वाऽचनम्येत । तद्विपरीतस्य चैतनस्य प्रतिपादकश्च्योऽत्रास्ति—'यः सर्वद्धः सर्ववित्' ( मुण्ड० १।१।९ ) इत्यादिः । ना पत्र न वायुरपीह षुभ्वाचायतनस्वेनाभीवते ॥ ३ ॥

ज्ञानभूच्य ॥ ४ ॥

धव्यि प्राणसृतो विद्वानात्मन आत्मत्यं चैतनत्यं च संभवति तथाप्युपाधिपरि-विश्वन्नद्यानस्य सर्वद्यत्वाचसंभवे सत्यस्मादेवातच्छन्दात्प्राणभृद्यि न चुभ्वाचायतन्त्वे-नाभ्ययितस्यः । न चोपाधिपरिच्छन्नस्याधिभोः प्राणभृतो चुभ्वाद्यायतनत्वमि सम्य-क्संभवति । पृथम्योगकरणभुत्तरार्थम् ॥ ४ ॥

कुतमा न त्रःणभृद् बुभ्वाबायतमत्वेनाश्रयितव्दः—

भेदच्यपदेशात् ॥ ५ ॥

मेद्व्यपदेशेखेह मवति—'तमेवैकं जानध आत्मानम्' इति श्रेयशास्मावेन । तत्र माणभुत्तावन्मुमुक्षुत्वाण्याता, परिशेषादात्मशब्दवाच्यं ब्रह्म श्रेयं चुभ्वाचायतनमिति गम्यते, न प्राणभृत् ॥ ५ ॥

#### भामती

वैनातच्छम्बर्स्वं हेतुरनृक्ष्यते । ज्या आध्यक्रदेतुमाह न योपाधिपरिच्छित्तस्य इति । ज्यास्य सम्भवतिक नाक्षसमिश्यर्थः । भोग्यत्वेन हि आयतनत्वमितिक्ष्यम् । स्थादेतत् — प्राप्तः व्यास्यादिस्यत्रापि हेतुरनृक्षष्टम्यः, हन्त कस्मात् पृषग्योगकरणं, पाना। न प्राणभृवनुमाने इत्येक एव योगः ज्यास्य कृत प्राप्ता आह क पृथम् इति । भेदम्यपदेशादिस्यादिना हि प्राणभृवेव निविष्यते, न प्रचानं, तस्मैक्योगकरणे दुविशानं स्यादिति ।। ४-५ ॥

#### भामती-स्थाब्या

'नाव्यक्ततम्'—ऐसा भी निरास किया जा सकता है, क्योंकि प्रधान और अव्यक्त—इन दोनों के निराकरण में समान हेतुओं का उपन्यास किया जाता है।। ३।।

"प्राणभृत् च"—इस सूत्र में प्रयुक्त चकार के द्वारा पूर्व सूत्र में अवस्थित 'अतच्छव्दात्'— इस हेतु की अनुवृत्ति की जाती है, जैसा कि स्वयं भाष्यकार कहते हैं—अस्मादेवातच्छव्दात् प्राणभृदिष न द्युभ्वाद्यायतनत्वेनाश्रयितव्यः" अर्थात् ''यस्मिन् द्योः पृथिवी''—यहाँ पर जैसे प्रधान का वाचक कोई शब्द न होने के कारण प्रधान को द्युलोकादि का आयतन नहीं माना चा सकता, वैसे ही प्राणभृत् (जीव) का भी वाचक शब्द न होने के कारण जीव को भी खुभ्वादि वा आयतन नहीं माना जा सकता। ''प्राणभृतो द्युभ्वाद्यायतनत्वर्माप न सम्यक् सम्भवति''—यहाँ प्रयुक्त सम्यक् पद के द्वारा सहजभाव से आयतनत्व के उपपादन का जीव में निषेध किया गया है, अतः भोग्य प्रपञ्च का भोक्ता होने के कारण जो जीव को द्युभ्वादि का आयतन कहा गया था, वह क्लिष्ट कल्पनामात्र है। यदि प्रधान और जीव—दोनों का निषेध विवक्षित है, वा दोनों सूत्रों को मिला कर ''नानुमानमतच्छव्दात् प्राणभृच्च''— ऐसा एक ही सूत्र बनाना चाहिए, प्राणभृच्च—ऐसा पृथक् सूत्र क्यों किया ? इस प्रश्न का उत्तर पा कि ''भेदव्ययदेशात्''—इस उत्तर सूत्र में निदिष्ट हेतु के द्वारा केवल प्राणभृत् (जीव) पा निषेध किया गया है, प्रधानादि का नहीं, अतः योग-विभाग किया गया कि उत्तर सूत्र के गा प्रधानादि का थी अन्वय प्रसक्त म हो ।। ४-४।।

# कुतक्ष न प्राणभुद् बुभ्वाबायतनत्वेनाभवितव्यः -

प्रकरणात् ॥ ६ ॥

प्रकरणं चेदं परमात्मनः, 'कस्मिन्यु भगवो विकाते सर्वमिदं विकातं भवति' ( मु० १।१।३ ) इत्येकविद्यानेन सर्वविद्यानापेक्षणात् । परमालानि हि सर्वारमके विद्यारी सर्वमिदं विदातं बनाम केवले प्राणसृति ॥ ६ ॥

कुतम्ब न प्राणभृद् चुभ्वाद्यायतमत्वेनाम्रचितव्यः —

## स्थित्यद्वनाभ्यां च ॥ ७ ॥

धुभ्याद्यायतमं च प्रकृत्य 'द्वा सुपर्का समुका समायाः' ( मु॰ ३।१।१ ) जापन स्थित्यद्ने निर्दिश्येते । 'तयोरन्यः पिष्पकं स्वाइति' इति कर्मफलाशनम् , 'अनक्तकः स्योऽभियाकशीति' इत्योदासीन्येमावस्थानं च । ताम्यां च स्थित्यद्नाभ्यामीश्वरहो-त्रज्ञौ तत्र गृह्यते । यदि चेश्वरो सुभ्वासायतमस्यम विश्ववितस्ततस्तस्य प्रकृतस्येश्व-रस्य क्षेत्रहात्पृथम्यचनमञ्चकत्पते । स्थासा द्यप्रकृतचयनमाकस्मिकमसंबद्धं स्यात्। नबु तवापि क्षेत्रबस्येश्वरातपृथन्वजनमाकिस्मकमेव प्रसन्येत । न, तस्याचिविश्वतः त्थात्। क्षेत्रक्षो हि कर्तृत्वेन भोक्तुत्वेन व प्रतिश्रीरं बुद्धायुपाधिसंबद्धो कोकत पय प्रतिक्रो नासौ भुत्या तात्पर्येण विवश्यते । ईश्वरस्तु लोकतोऽप्रसिद्धत्वाण्युत्या तात्पर्येण विवश्यत इति न तस्थाकस्मिकं वचनं युक्तम् । 'युद्धां प्रविद्वाचात्मानी हि'

न लब्बु हिरम्यनभाविषु झालेषु सर्व ज्ञालं भवति किन्तु ब्रह्माध्येवेति ।। 🛚 ॥

यहि जीवो हिरध्यनभाँ वा कृष्याद्यायसर्ग भवेत् , सतश्तरअकृत्यानश्चनक्रयो अभिवाकसीतीसि परमात्माभिषानमाकत्मिकं प्रशब्दोत । व च क्षिरण्यनभं उवासीनः तत्यापि भोक्तुस्थात् । न च नावानीक कुम्बाद्यायतमं, तथा सति स कुकात्र काव्यते वास्त्रमनाय च ब्रह्मापि कम्पते, कापणा सिद्धानोऽपि कीवात्म-कयनमाकिसकं स्थाविति बाज्यम् । अहोक्राणिवतार्थावज्ञोषनस्यरहेगावनायेन प्राणभूममाग्रहस्रिज्ञजीजात्मा

भामती-व्याख्या आयतन तत्त्व के प्रकारण में ही कहा गया है—कस्मिन्नु भगवी विज्ञाते सर्वेमिर्द विज्ञाते भवति" ( मुण्ड. १।१।३ ) । इससे यह नितान्त स्पष्ट है कि जिस एक तस्य के ज्ञान से संजी पद्मश्रों का ज्ञान हो जनता है, बही खुलोकादि का आयतन है। प्रधान, अध्यक्त, जीव या हिरण्यगभीदि के ज्ञान से समस्त जगत् जात नहीं होता, अपितु ब्रह्म के ज्ञान से ही सब कुछ कात हो जाता है, अतः बहुा हा जनत् का आयतन सिद्ध होता है ॥ ६॥

यदि जीव या हिरच्यनर्भ को बुलोकादि का आयतन माना जाता है, तव उसके प्रकरण में "अनश्नक्षभ्योऽनिचाकाशीति"-इस प्रकार परब्रह्म का अभिधान आकस्मिक और अप्रासिङ्गक हो जामना। हिरण्यनर्भ को उदासीन (अभोक्ता) नहीं कहा जा सकता, न्योंकि वह भी भोक्ता ही है।

शृहा-विद जीवात्मा को ही चुलोकादि का आयतन माना जाता है, तब उसी का ज्ञान कराने के लिए बहुत की चर्चा माननी होगी, अन्यया जीव का उल्लेख अप्रासिक्क हो जायगा।

समाधान—शास्त्रों का प्रामाण्य अज्ञातार्थ के बोधन में ही निहित होता है, बीव 🎹 लोक में अत्यन्त प्रसिद्ध 👢 अतः उसके बोधन से शास्त्रों में प्रामाण्य ही नहीं बाता, 💷 उसका ज्ञान कराने के लिए ही बहा चर्चित है-ऐसा कहना सम्भव नहीं, आव्यकार ने यही कहा है-"तस्याविवक्षितत्वात्"।

( १।२।११।३ ) इत्यत्राच्येतद्द्धितं 'द्वा सुपर्णा' इत्यस्यामृची अरक्षेत्रकावुच्येते इति । यदापि पैक्तयुपनिवत्कृतेन व्याख्यानेनास्यामृश्व सत्त्वक्षेत्रकावुच्येते, तदापि न विरोधः कश्चित् । कथम् ? प्राणभृद्धीह घटादिच्छिद्रवत्त्तस्यायुपाष्विमानित्वेच अतिशरीरं शृक्षमाणो युभ्वाद्यायतनं न भवतीति निषध्यते । यस्तु सर्ववादौरेषूपाधिः निर्विनोपसभ्यते, परमात्मेव स भवति । यथा वटादिच्छिद्राणि वटादिकित्याधिनिर्विनोपसभ्यमाणानि महाकात्र पय भवन्ति, तद्वत् प्राणभृतः वरसम्बन्धवाद्यपपत्तेः प्रतिवेघो नोपपद्यते । वस्मात्सस्याद्यपाष्यभिमानिन पत्र युभ्वाद्यायतनत्वप्रतिवेधः । तस्मात्परमेव बह्य वुभ्वाद्यायतनम् । तदेतद् 'वटस्यत्वादिगुणको धर्मोक्तः' ( वर्वाद्याद्यमात्रपरमेव बह्य वुभ्वाद्यायतनम् । तदेतद् 'वटस्यत्वादिगुणको धर्मोक्तः' ( वर्वाद्याद्यमात्रपरमेव वर्वाद्यम् । तस्यव वि भूतयोनिवाष्यस्य वर्वाद्यम् । वर्वाद्यम् । व्यक्तिम् । वर्वाद्यसम् वर्वाद्यसम् । वर्वाद्यसम्बन्धाः । वर्वाद्यसम्बन्यसम्बन्धाः । वर्वाद्यसम्बन्

# ( २ भूमाधिकरणम् । स्० ८-६ ) भूमा संत्रसादादश्युपदेशात् ॥ ८ ॥

इवं समामनन्ति — 'भूमा त्वेष विजिवासितस्य इति भूमानं भगवी विजिवास

भामिती
विश्वमायात्पमानवगतमसीकिनं बहुमवबोध्यत इति नुभावितन् । अयवादि देङ्ग्नुपनियाह्नसेन व्याच्यानेन
इति । तत्र हुम्मदनसम्यो अभिष्याक्योतीति औव उदाधिरहिवेन क्ष्येण बह्मस्वभाय उदासीमोऽभोका
वर्षितः । तवर्षमेवाचेतनस्य पृद्धिसस्वस्थापारमाधिकं भोरतृत्वमुक्तम् । ताम चेत्वम्भूतं जीवं कवपतानेन
सम्भवर्णेन वृश्वाद्यायतमं बह्मेव कथितं भवति, उपाध्यविक्रसम्य जीवः प्रतिविद्यो भवतीति न
वैश्विवाह्मभविरोव हस्वयंः । अप्रयक्षायंम् इति । तम्मध्ये न पठितमिति हस्वाधिकवेदमिकरणं
प्रवृत्तमित्वर्थः ।। ७ ॥

#### -00

#### नामती-व्याच्या

भाष्यकार ने जो कहा । कि "यदापि पेंड्स चुपिनवत्कृतेन व्यास्थानेनास्थामृषि सस्य-भेत्रज्ञानुच्येते, तदापि न विरोधः"। पेंड्सी उपनिषत् में यह कहा गया कि "अनस्मन्नस्थोऽ-भिचाकशीति—इस ऋचा-खण्ड के द्वारा जीव को उपाधि-रहित ब्रह्मानस्था में अभोक्ता कहा नया, उसका उपपादन करने के लिए ही अचेतन बुद्धि-तत्त्व में अपारमाधिक भोकृत्व कहा गया ।" इस प्रकार जीव के स्वस्थ का कथन करनेवाले उक्त मन्त्र के द्वारा ब्रह्म में ही सुम्वादि की आयतनता प्रतिपादित होती है और उपाधि से अविच्छन्न जीव में आयतनत्व का निषेध हो जाता है, अतः पेंड्सी-ब्राह्मण के साथ किसी प्रकार का विरोध नहीं आता।

यद्यपि बुध्वादि की आयतनता ब्रह्म में "अहश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तः" ( ब्र. सू. १।२।२१ ) इस सूत्र के द्वारा ही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उसी भूत-वर्ग की ब्रह्मगत कारणता- प्रतिपादन के प्रकरण में ही "यस्मिन् बौ: पृथ्विची चान्तिरक्षम्" (मुण्ड. २।२।५) यह वाक्य भी पठित है। तथापि उसी अधिकरण का बिस्तार करने के लिए पुनः वाक्यान्तर के माध्यम से वही विचार प्रस्तुत किया गया है। अथवा कृत्वाचिन्ता-न्याप से [ अर्थात् "यस्मिन् बौ: पृथ्विची चान्तिरिक्षम्"—यह वाक्य ब्रह्मगते जगत्कारणता-प्रतिपादन के प्रकरण में पठित नहीं— ऐसा समझ कर ] उसी सिद्धान्त का पुनः प्रतिपादन किया गया है।। ७।।

विषय - अग्निहोत्रादि कर्म-विद्या में निपुण होने पर भी आत्मज्ञान से विश्वत होने के

इति । यत्र मान्यत्वश्वति मान्यच्छुणोति मान्यद्विजामाति स भूगाउप यत्राम्यत्वस्थत्व-न्यद्विजानाति तद्र्पम्' ( छा० ।।२३,२४ ) इत्यादि ।

गण संशयः — कि प्राणी भूमा स्वात् , आहोस्वित्परमारमेशि । कुसः संसायः ?

मारकः 📉 देवविः कर्मविदनात्मविद्या जोव्यमात्मानं मन्द्रमाणो भगवनाकात्मकाणाजानसिद्धं म्हाभोतिनं समस्कृतारजुपससार । बच्चाः चोवाच--अनवसमात्मक्षताजीकराज्यसमुद्रास्यम् अर्थ अवस्थानिति । तराकृपश्चस्य सनस्कृपारेण नामस्कृत्युकारवेत्युक्ते मारदेन पृष्टं कि नाम्मीक्ति 📭 इति । सन्तक्ष्मारस्य प्रतिवचनं वारवाव नावते भूयसी । तदेवं भारदसनासुकारबोर्ज्यात प्रकोत्तरे थानिनियम्पकस्य ननःसकृत्विक्ताच्यानविशानवस्त्रामतोयवायुतहिततेचोनभःस्मराक्षाश्रकेषु वर्ध्यवितते । कर्राञ्याकरां व्यक्तिकः सङ्कृत्यः, तस्य कारणं पूर्वापरविषयनिमित्तप्रयोजनिक्षपणं विकास । स्थरः, स्वरूपम् ः प्राणस्य च समस्तिक्रियाकारकप्तलमेवेन पित्राचात्मस्येम च रथारनोभिष्टशानीम सर्वेशितप्रस्येन च अण्यभूयक्रवर्शिनोऽतिवावित्येन च नामावित्रपञ्चावाक्षाम्ताव् भूयस्त्वमुक्त्वाऽपृष्ट एव नारवेन समस्क्रमार एकप्रम्येन 'एव हु बातिवबत्ति यः सत्येनातिवबसीति सत्याबीन् इतिष्मर्यंन्तानुस्थोपविवेत, 'बुसं स्वेत विविज्ञासितव्यम्' इति । तहुवश्चत्य नारदेन सुलं भगवी विविज्ञासेत्युक्ते सनःकुमारो यो वे भूमा सन् बस्तमित्यवक्रम्य अभानं व्यत्पादयाम्बभव, णा नान्यत्परयतीत्याविना । तबीदृशे विषये विचार भारभ्यते । तत्र संक्षयः — कि प्राणी भूमा स्यावाही परमात्मेति । भावमवित्रोस्तादास्म्वविवद्वा सामानाविकरूवा

-भामती-व्याख्या

कारक शोकाकुछ देविष नारद ने महायोगी ब्रह्मवेत्ता भगवान् सनत्कुमार की सरण में आकर प्रार्थना की - भगवन् ! मैं अनात्मज्ञ होने के कारण शोक-सागर में डूब रहा हूँ, कृपया आप इस दीन जन का उद्धार करें। नारद की प्रार्थना सुनकर भगवान सनत्कुमार ने पहले कहा-"नाम ब्रह्मेत्युपास्स्व" ( छां. ७।१।४ )। अर्थात् 'जैसे प्रतिमा की विष्णु-बुद्धचा उपासना की जाती है, वैसे ही नाम ( शब्द ) की ब्रह्म-भावना से उपासना करनी चाहिए। ऐसा सुन कर श्री नारद ने पूछा — 'अस्ति भगवो नाम्नो भूयः' ( छां. ७।१।५ ) अर्थात् क्या नाम से भी बढ कर कोई अधिक उपयुक्त माध्यम है ? इस प्रश्न का उत्तर भगवान सनत्कुमार ने विवा-"बाम्बाव नाम्नो भूयसी" ( छां. ७।२।१ )। इस प्रकार नारद और समस्कुमार की सम्बी प्रक्तोत्तर-परम्परा में 'बाक्' इन्द्रिव से लेकर मन, संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, वस, (मानस सामर्थ्य), अन्न, जल, वायु-सहित तेज, आकाश, स्मर, आशा (अभिलाषा) और प्राण की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता कही नई। उनमें कर्तव्याकर्तव्य का विवेक संकल्प पदार्थ है, उसका कारण है-चित्त ( अतीतादि विषयों के द्वारा साध्य प्रयोजन का ज्ञान )। 'स्मर' पद का अर्थ स्मरण है। अन्त में प्राण तत्त्व की श्रेष्टता का प्रतिपादन करते हुए कहा गया 📗 कि जैसे पहिए की नामि में बर (नामि और नेमि को बोड़नेवाली लम्बी लकड़ी) प्रविष्ट होती है. वैसे ही इस प्राण तत्त्व में सब कुछ अवस्थित है। प्राण ही सकल कारक, करण और कियारूप है, प्राण ही पिता, माता, स्थसा और आचार्य 📳 प्राण में सर्वतः भूयस्त्व-दर्शी को अतिवादी ( उत्कृष्टवादी ) कह कर उसी प्रकरण में सनत्कुमार ने नारद के विना पूछे ही "एष तुवा अतिवदति यः सत्येनातिवदति"—इस प्रकार सत्यादि से लेकर कृति (प्रयत्न) पर्यन्त पदार्थों की चर्चा की और अन्त में 'सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्''—ऐसा उपदेश दिया। उसको सुन कर नारद ने प्रार्थना की कि तब भगवन सुख तत्त्व का उपदेश करें। श्री सनत्कुमार ने कहा-- ''यो वे भूमा तत्सुखम्' ( छां. ७।२३।१ ) और भूमा पदार्थ का व्युत्पादन किया-"यत्र नान्यत् पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति, स भूमा" ( छां. ७।२४।१ )। इस अधिकरण का यही विचारणीय विषय ।।

भूमेति ताषद् बहुत्वमिधधीयते, 'कहोत्तीपो मृ च बहोः' (पा० ६।४।१५८) इति भूम-शम्बस्य भावप्रस्वयान्ततास्मरजात्। किमात्मकं पुनस्तद्वहुत्विमिति विशेषाकाङ्काश्चां 'प्राको वा नाशाया भूयाव्' (ठा० ७।१५।१) इति संनिधानात्माणो भूमेति प्रतिभाति। तथा 'भुतं होव मे भगवद्दशेभ्यस्तरित शोकमात्मविदिति। कोऽहं भनवः शोकामि तं ॥ भनवान् शोकस्य घारं तारयतु' (ठा० ७।१।३) इति प्रकरणोत्वानात्परमात्मा भूमेत्यि प्रतिभाति। तत्र कस्वोषादानं न्याय्यं, क्रमा वा हानमिति भवति संग्रयः।

कि ताबत्मासम् ? माजो भूमेति । कस्मात् ? मूयध्यक्तमसिवनमयरस्परा असी-नात् । चना हि 'अस्ति भगवो नाम्नो भूयः' इति, 'बान्याव नाम्नो भूयसी' इति । तथा 'अस्ति भगले वाचो भूयः' इति, 'मनो वाव बाचो भूयः' इति च नामादिम्बो जा भाजाद् भूयःप्रस्तप्रतिवचनप्रवाहः प्रवृत्तः । नैयं प्राचास्परं भूयःप्रस्तप्रतिवचनं दृश्यते — अस्ति भगवः प्राचाद् भूय इति, अदो वाच माजाद् भूष इति । प्राचमेव तु नामादिस्य

भामती

संघयस्य बीचमुक्तं भाष्यकृता । तत्र

एतस्मिन् प्रम्यतन्वर्भे यहुक्ताव् भूवकोऽत्वतः । उच्यमानं बुतव् भूव उच्यते प्रकायूर्वकम् ॥

न ■ प्रामात् कि भूय इति पृष्टं, नापि भूमा काम्याव् भूवानिति प्रत्युक्तम् । तक्ष्माश्राणभूव-स्त्याभिकानानन्तरमपृष्टेन भूमोध्यमानः प्रामस्येव भविदुमहीत । अपि ■ भूमेति भावो न भवितारमन्तरेण जिक्ययितुमिति भवितारनपेश्वमाणः प्राणस्थानकार्थेच दुवित्तिश्वमानात्तमेव भवितारं ॥॥॥ निवृणोति । वस्योभयं हविरात्तिमार्छेवित्यप्रातितिवासं इतिः । यवाष्टः—'मुष्यायहे हविवा विद्योगणम्'

मामर्ती-ज्याका

संख्य - उक्त श्रुति में क्या प्राण ही भ्रूमा पक्त है ? अववा बहा भ्रूमा 🖟 ? पूर्वपक्ष-

स्तरिभम् प्रत्यसन्दर्भे यद्धताहर श्रूयकोऽन्यतः । उच्यमानं तु तद् भूम उच्यते प्रश्नपूर्यकम् ॥

इस प्रलंकि का अन्यय इस प्रकार है—'उत्साद बन्यतो क्ष्रमः भूय उच्यमानं गत्, तद् भूयः प्रक्रमपूर्वक्रमुच्यते' अर्थात् नामादि की अपेका जिस प्राण से अन्य नागादि पदार्थों को उत्तरोत्तर भूयः कहा गया है, उन बागादि की अपेका जिस प्राण तत्त्व को भूयः कहा गया, नहीं भूयः पदार्थ यहाँ प्रश्नपूर्वक प्रतिपादित है, कलतः प्राण ही यहाँ भूयः पदार्थ है, बहा नहीं ]। प्राण से मिन्न किसी भूयः पदार्थ का न तो प्रक्रम उठाया गया है और न उसका उत्तर दिया गया है कि 'इदं प्राणाद भूयः'। जा प्राणगत भूयस्याभिभान के अनन्तर बिना प्रश्न के कहा गया भूयः पदार्थ प्राण ही हो सकता है। दूसरी बात यह है कि 'बहु' पद से भानार्थक 'इमिनच्' प्रत्यय "पृथ्वादिश्य इमिनज्वा" (पा. सू. ५१४।१२२) वा सूत्र के हारा होता है और 'बहोर्लोपो भू च बहोः'' (पा. सू. ६१४।१५८) इस सूत्र के हारा 'इमिनच्' प्रत्यय के इकार का कोप एवं 'बहु' के स्थान में 'मू' का आदेब होकर 'भूमा' सब्द किप्पन्न होता है, जिसका अर्थ है—'बहोर्भाव भूमा' अर्थात् 'बहु' कब्द के भाव (बहुत्व) को 'भूमा' सब्द कहता है। भाव एक ऐसा धर्म है, जो भनितारूप धर्मी के बिना नहीं रह सकता, अतः वह अपने भनिता की नियमतः अपेक्षा करता है। पूर्व वाक्य में प्राण तत्त्व चिंत हैं, अतः बुद्धि में सिन्नहित होने के कारण प्राण को ही अपने भनिता के रूप में वैसे ही वरण (स्वीकार) कर लेता है, जैसे ''बस्योभयं हितारिमाच्छर्त्यैन्द्रं पश्चनरावमोदनं निवंपेत्'' (तै. जा. ३।७।१७) यहाँ पर 'वस्योभयं हितर्तिमाच्छर्त्यैन्द्रं पश्चनरावमोदनं निवंपेत्'' (तै. जा. ३।७।१७) यहाँ पर

भाशान्तेभ्यो भूयांसं 'त्राको वा भाशाया भूयान्' श्त्यादिना सप्रपञ्चमुक्त्का प्राणदर्शि-नक्षातिचादित्वम् — 'अतिवाचलीत्यतिवाचस्मीति त्र्याकापहृवीत' श्लभ्यमुकाय

भामसी

इति । न चारममः प्रभरनादासमैव बुद्धिस्य इति तस्यैव भूमा स्यादिति युक्तम् , सनत्कुमारस्य नामश्रहीस्युपास्यैति प्रतीकोषयेक्कक्षेणोत्तरेण नारदप्रश्नस्यापि तद्विषययेन परमात्मोपवेशप्रकरमस्थानुस्यानात् ।
अतिद्विषयये चोत्तरस्य प्रश्नोत्तर्योक्षिककर्णोन विप्रतिपत्तरप्रामाभ्यप्रसङ्गात् । तस्मादसति प्रकरणे
अभवस्थानस्थ्यात्तस्यैव भूमोति युक्तम् । तदेतत् संशयदीनं दर्शवता भाष्यकारेण सूचितं पूर्ववस्तापनमिति

॥ पुनवक्तम् । न च भूयोभूवः प्रश्नात्परमात्मैव नारवेन विज्ञासितः इति युक्तम् , प्राकोपवेशानन्तर्थः
तस्योपरमात्तवेवं प्राण एव भूमेति स्थिते यखत्तद्विरोध्यापाततः प्रतिभाति तत्तदनुगुणतमः नेयं, नीतं ■
भाष्यकृता । स्यादेतत्—एव ॥ वातिवदतीति तुशस्येन प्राणवर्शिनोऽतिवादिनो स्थवस्थ्य तत्त्वेनातिवादिनं
वयम् कथं प्राणस्य भूमानमभिवधीतिस्यत आहं अप्राणमेव तु इति । अप्राणवर्शिनक्षातिवादिनवस्य इति ।

भामती-व्याख्या
भार्ति (नाम ) रूप भावार्थ भवितारूप (नश्यमान ) हिव की अपेक्षा करता है, जैसा कि
शवरस्वामी ने कहा है— "मृष्यामहे हिवधा विशेषणम्" (शा. भा. पृ. १४३६) । [ दर्शपूर्णमास
के प्रकरण में श्रुत 'यस्योभयमातिमाच्छेंदैन्द्रं पञ्चशरावमोदनं निवंपेत्"—इस वाक्य पर विचार
करते हुए सन्देह किया गया है कि क्या सायं प्रातःकालीन उभय हिव की आर्ति (नाम )
इस नैमित्तिक कमं का निमित्त है ? अथवा अन्यतर हिव की आर्ति ? पूर्वपक्षी ने कहा—
"यथाश्रुतिरिति चेत्" (जै. सू. ६।४।२२) अर्थात् यथाश्रुत उभय हिव की आर्ति ही निमित्त
। सिद्धान्ती ने कहा— "न तल्लक्षणत्वादुपपातो हि कारणाम्" (जै. सू. ६।४।२३)। अर्थात्
केवल आर्ति को निमित्त न मानकर आर्ति-विशिष्ट हिवरूप द्रव्य को निमित्त मानका होगा,
क्योंकि निविशेष या निष्प्रतियोगिक आर्ति (नाम) तो अत्यन्त अप्रसिद्ध है, अतः हिव ।
इारा आर्ति को विशेषित करना होगा, फलतः हिवराति (हिव के नाम ) को उक्त नैमित्तिक
कर्म का निमित्त मानना होगा, वह चाहे उभय हिव की आर्ति हो या एक हिव की, दोनों
अवस्थाओं में नैमित्तिक कर्म करना होगा ।।

यदि कहा जाय कि 'पर मात्मा' के प्रकरण में 'भूमा' पठित है, बतः परमात्मा में ही भूमरूपता पर्यवसित होती है। तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान् सनत्कुमार ने "नाम ब्रह्मेत्युपास्स्व"—ऐसा प्रतीकोपासना का उपदेश जिस प्रश्न के उत्तर में दिया, वह नारदीय प्रश्न भी तिद्वषयक ही सिद्ध होता है, अतः परमात्मोपदेश का प्रकरण उठ हो नहीं सकता। यदि उत्तर वाक्य के विषय को प्रश्न-वाक्य का विषय नहीं माना जाता, तब प्रश्न और उत्तर का वैयिषकरण्य प्रसक्त होता है, भिन्नविषयक प्रश्नीत्तर-सन्दर्भ परस्पर ब्याहतार्थंक होने के कारण प्रमाणात्मक नहीं माना जा सकता। इस प्रकार प्राण-प्रकरण के सुलभ न होने के कारण सिक्षि-रूप स्थान प्रमाण के आधार पर प्राण तत्त्व में ही भूमरूपता प्राप्त होती है। यद्यपि यह परमात्मा के प्रकरण का अनुत्थान पूर्व पक्ष का साधक है, अतः भाष्यकार को पूर्वपक्ष-प्रदर्शन के अवसर पर इसका उद्भावन करना चाहिए था। तथापि जब भाष्यकार को पूर्वपक्ष-प्रदर्शन के अवसर पर इसका उद्भावन करना चाहिए था। तथापि जब भाष्यकार को पूर्वपक्ष-प्रदर्शन के अवसर पर पुनः उसे कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भूयस्विवध्यक प्रश्न के द्वारा नारद ने परमात्मा की जिज्ञासा प्रकट की—ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्राणोपदेश के अनन्तर नारद आगे प्रश्न करने से उपरत ही हो जाता है। इस प्रकार प्राण ही भूमा है—ऐसा स्थिर हो जाने पर जो

मामती

वामासाकासमतीस्य वदनशीलस्यमित्ययः । एसवुक्तं भवति — नायंतुशव यः प्राणातिवावित्याव् व्यवविक्रमति, व्यविक्रमति वदनशिल्यायः प्रस्पृतं तदनुष्ट्रस्य तस्येव प्राणस्य व्यवधाय अवणमननभद्धानिष्ठाकृतिमिन्विक्रमत्यः विक्रमत्यः विक्रमत्यः विक्रमत्यः विक्रमत्यः । स्थानातिवद्यति प्राणस्यमेवातिवादित्वपृष्यते । सुशस्यो नामस्यतिवादित्वाह्यः विक्रमत्ति । न नामस्याश्यान्तवाद्यतिवादो, अपि तु सत्यप्राणवाद्यतिवादोत्यर्थः । अत्र वागमाचार्योवदेव्यास्यस्य । स्थान्यस्य , अवागमाचार्योवदेव्यास्य । स्थान्यस्य , अवागमाविद्योद्यायनिवेशनं मननं, भत्या व गुविक्षस्यस्य स्थानिक्रमत्यस्य । स्थानस्य स्थानस्य व्यवस्य । अञ्चानस्य व विवयान्तरदर्शी विरक्तत्ततो व्यावृक्षः तस्वशानास्यासं करोति, वेश्यमस्य कृतिः वागाः । वाग तस्वशानास्यासं करोति, वेश्यमस्य कृतिः वागाः । वाग तस्वशानास्यासं व्यवस्य भवति, यदनन्तरमेव तत्वविज्ञानमनुभवः प्रसुभैवति ।

भामती-व्याख्या

बाक्य उसके विश्व प्रतीत होते हैं, वैसे सभी वाक्यों का अन्यया नयन कर लेना चाहिए, आड्यकार ने उसका दिग्दर्शन कर दिया ।

यह जो शङ्का होती है कि 'एव तु वा अतिवदति, यः सत्येनातिवदति'' (छां. ७। (६।१) इस नाना में प्रयुक्त 'तु' शब्द के द्वारा प्राण-दर्शी की अतिवादिता का विच्छेद करके सत्यार्थदर्शी की अतिवादिता का कथन किया है, बतः प्राण में सत्यस्वरूप भूमरूपता क्योंकर सिद्ध होगी ? उस शक्का मा निरास करने के लिए भाष्यकार कहते हैं- "प्राणमेव तु नामादिश्य आशान्तेम्यो भूगोसमूक्त्वा प्राणदर्शिनभ्रातिवादित्विमिति वदिति' । अतिवादित्व का अर्थ है—'नाम से लेकर आशा पर्यन्त पदार्थों का अतिक्रमण करके वदनशीलत्व । सारांश यह है कि "एष तु"—यहाँ पर 'तु' 💵 प्राण-दर्शी की अतिवादिता का विच्छेद नहीं करता, अपि तु प्राण-दर्शी की अति-वादिता का परित्याग न कर उसी की अनुवृत्ति करते हुए सत्यात्मक प्राण का साक्षात्कार करने के लिए श्रवण, मनन, श्रद्धा, निष्ठा और कृति का वत-पालनरूप अतिवादित्व प्रतिपादित है। 'तु' शब्द नामादि की अतिवादिता से इस अतिवादिता-व्रत का विच्छेद करता है कि नामादि-बादी अतिवादी नहीं, अपि तू सत्यसंज्ञक प्राण-वादी अतिवादी है। यहाँ आगम और आसार्य के उपदेश से उसी सत्य का श्रवण, आगमाविरोधी न्यायों के द्वारा मनन, गुरु-शिष्य सहाध्यायी आदि ईप्या-रहित व्यक्तियों के द्वारा विचार करके अधिकारी पुरुष उस तस्व पर श्रद्धा का छाभ करता है। श्रद्धा के अनन्तर विषयान्तर में दोष-दर्शन कर उससे विरक्त होकर उसी तस्य पर ध्यानाभ्यास करता है -यही है इसी (अधिकारी व्यक्ति) की कृति (प्रयत्न)। उस तत्त्व के ध्यानाभ्यास से उसमें वह निष्ठा (एकतानता) उत्पन्न होती है, जिसके अनन्तर ही तत्त्व का साक्षात्कार हो जाता है। इस तय्य को वौद्ध-जैसे अवैदिक दार्शनिकों ने भी स्वीकार

तदिप प्राणस्याविरुद्धं, 'प्राणो वा अमृतम्' । कौ॰ ३।२ ) इति भुतेः । कथं पुनः प्राणं भूमानं मन्थमानस्य 'तरित शोकमात्मविद् इत्यात्मविविद्षया प्रकरणस्योत्थानमुपपद्यते ? प्राण प्रवेहात्मा विविक्षित इति ब्रमः । तथा हि—'प्राणो ■ पिता प्राणो
माता प्राणो भ्राता प्राणः स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः' ( छा० ७१९।१ ) इति
प्राणमेव सर्वात्मानं करोति । यथा वा अरा नाभौ समर्पिता प्रवमस्मिन् प्राणे सर्वे
समर्पितम्' इति च सर्वात्मत्यारनाभिनिद्द्यनाभ्यां च संभवति वैपुरुयात्मिका भूमकपता प्राणस्य । तस्मात्प्राणो भूमेत्येवं प्राप्तम् ।

तत इद्युच्यते -परमात्मैचेह सूमा मवितुमहित, न प्राणः । कस्मात् ? संप्रसार् दाद्ण्युपदेशात् । संप्रसाद इति सुषुतं स्थानमुच्यते, सम्यक्प्रसीद्त्यस्मिक्षिति निर्वं-बनात् । बृहदारण्यके च स्वध्नजागरितस्थानाभ्यां सह पाठात् , तस्यां च संप्रसादा-वस्थायां प्राणो जागतीति प्राणो अत्र संप्रसादो अभिष्यते; प्राणादृष्यं भूम्न उपदिश्य-मानत्वादित्यर्थः । प्राण पव चेद् भूमा स्थात्स एव तस्मादृष्यं मुपदिश्येतेत्यशिक्षष्टमेथैतत्

भामती
तरैतद्वाद्या अध्याद्वः — 'भूतार्थभावनाप्रकर्षपर्यम्सकं योगिज्ञानम्' इति । भावनाप्रकर्षपर्यम्तो निद्धा
तरमाज्ञायते तरवानुभव इति । तस्य तस्मारप्राण एव भूमेति प्राप्तेऽभिषीयते — एव ॥ वाऽतिवर्वति ॥।
तरमारमेव । अतो ह्याय्यसर्वं विकारजातमनृतं क्याविद्यक्षया कपञ्चित्तस्यमुख्यते । ॥ वैच तु वाऽतिवदति
वः सत्येनातिवदतीति ब्रह्मणोऽतिवादित्वं शुर्ध्याऽन्यनिर्यक्षया किङ्गाविभ्यो वकीयस्याऽवगमितं क्यानिव
सक्तियानमात्रात् शुर्याद्ययेक्षावतिदुवंकारकपञ्चित्रप्रामिववयस्तेन सक्यं व्याव्यातुम् ? एवं व प्राणादुम्वं
व्याक्ष्यमानो ॥ प्राणविवयो भवितुमहंति, किन्तु ॥ । । परमात्मन एव । एवं वानात्मविव
आत्मानं विविदियोगिरवस्य प्रक्षे परमात्मानयेवास्मै व्याक्यास्थानीत्वभित्तान् सनत्कुमारः सीपाना-

#### भामती-व्यास्था

करते हुए कहा है—''भूतार्थभावनाप्रकर्षपर्यन्तजं योगिज्ञानम्'' (श्या॰ विन्दु॰ १।११ ) अर्थात् भूतार्थ (सत्य अर्थ ) का ध्यान करते-करते उसमें जो पर्यन्तता (पूर्णकल्पता या निष्ठा ) का काम होता है, उससे योगी को तत्त्व-साक्षात्कार प्रादुर्भृत होता । । फलतः प्राण तत्त्व ही यहाँ भूमा निश्चित होता ।

सिद्धान्त — ''एष तु वा अतिवदित यः सत्येनातिवदित''— ऐसा कह कर तुरन्त भूमा का उल्लेख किया गया है। श्रुतिगत 'सत्य' शब्द परमार्थ में रूढ़ होने के कारण श्रवणमात्र से जिस परमार्थ तत्त्व का बोध कराता है, वह परमार्थ तत्त्व एकमात्र है— परमारमा। उस परमारमा। भिन्न समस्त प्राणादि प्रपन्ध वस्तुतः असत्य है। हाँ, व्यावहारिक हिष्ट से उपमारमा। भिन्न समस्त प्राणादि प्रपन्ध वस्तुतः असत्य है। हाँ, व्यावहारिक हिष्ट से उपमारमा को आपेक्षिकरूप से सत्य कह दिया जाता है। अतः ''एष तु वा अतिवदित यः सत्येनाभिवदित''—यह श्रुति परमात्मदर्शी (ब्रह्मदर्शी) को ही अतिवादी कहती । श्रुति प्रमाण लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समार्थ्यारूप पाँचों प्रमाणों से निर्पेक्ष एवं पान्य माना जाता है। सिप्तधानरूप स्थान प्रमाण अपने पूर्ववर्ती प्रकरण, वाक्य और लिङ्ग के द्वारा श्रुति का कल्पक होने के कारण श्रुति-सापेक्ष माना जाता है। अत एव वह अत्यन्त दुर्बल होने के कारण 'सत्य' शब्द को प्राणपरक क्योंकर सिद्ध कर सकेगा ? इस प्रकार प्राण-प्रकरण का विच्छेद एवं ब्रह्म-प्रकरण का आरम्भ हो जाता है, उसी ब्रह्म-प्रकरण में निर्दिष्ट 'भूमा' शब्द कभी भी प्राणविषयक नहीं हो सकता किन्तु वह ब्रह्मपरक ही स्थिर होता है। इस प्रकार अनात्मत एवं आत्मतत्त्व के जिज्ञास नारद को जिज्ञासित परमात्म गाना का ही

स्यात्। नहि नामेव नामनो भूय इति नामन अर्घ्यमुपिद्षम्। कि तर्हि ? नामनो अन्य-दर्थान्तरमुपिदछं वागारूयम् वाग्वाव नाम्नो भूयसी इति । तथा वागादिभ्यो अन्या प्राणाद्थांन्तरमेव तत्र तत्रोध्वम्पदिष्टम् । तद्वत्प्राणादृष्वमुपदिःयमानो भूमा प्राणा-वर्थान्तरभूतो भवितुमहिति। नन्विह नास्ति प्रश्नः 'अस्ति भगवः प्राणाद् भूयः' इति । नापि प्रतिव्यनमस्ति प्राणाद्वाव भयो उस्तीति, कथं प्राणादिध भूमोपदिश्यत इत्युच्यते ? प्राणिवषयमेव चातिवादित्वमु तरत्रानुकृष्यमाणं पश्यामः—'पष तु वा अतिचद्ति यः सत्येगातिचद्ति' इति । तस्मान्नास्ति प्राणाद्च्युपदेश इति । अत्रो-च्यते - न तावत्प्राणविषयस्यैव।तिवादित्वस्यैतदनुकर्षणमिति शक्यं वक्तं, विशेष-बादाद् 'यः सत्येनातिवदति' इति । ननु विशेषवादो अप्ययं प्राणविषय एव भविष्यति । कथम् ? यथेषो अन्तिहोत्री यः सत्यं वदतीत्युक्ते न सत्यवदनेनान्तिहीत्रित्वं, केन तर्हि ? अग्निहोत्रेणैब, तत्सत्यवद्नं त्विग्नहोत्रिणो विशेष उच्यते । ता 'एष मु वा अतिधद्ति यः सत्येनातिचद्ति इत्युक्ते, न सत्यचद्नेनातिचादित्वम्। केन ति ? प्रकृतेन प्राणविश्वानेनैव । सत्यवदनं तु प्राणविदो विशेषो विवश्यत इति । नेति ब्रमः, अत्यर्थ-परित्यागप्रसङ्गात् । अत्या द्यत्र सत्यवद्नेनातिवादित्वं प्रतीयते 'यः सत्येनातिवद्ति सोऽतिवदति' इति । नात्र प्राणिवद्यानस्य संकीर्तनमस्ति । प्रकरणात्त प्राणिवद्यानं संबध्येत । तत्र प्रकरणानुरोधेन श्रुतिः परित्यका स्यात् । प्रकृतव्यानृस्यर्थक तुशब्दो न संगच्छेत 'एप तु वा अतिवद्ति' इति । 'सत्यं त्वेव विजिष्ठासितन्यम्' ( छा॰ ७।१६) इति च प्रयत्नान्तरकरणमर्थान्तरविवक्षां सूचयति । तस्म । ध्येकवेदप्रशंसायां प्रकृतायामेष तु महाबाह्मणो यश्चतुरी वेदानधीत इत्येकवेदेभ्योऽर्थान्तरभूतश्चतुर्वेदः प्रशस्यते, ताहरोतद् द्रष्टव्यम् । न च प्रश्नप्रतिवचनक्षपयैवार्थान्तरिववक्षया भवितव्य-मिति नियमोऽस्ति, प्रकृतसंबन्धासंभवकारितत्वाद्धांन्तरिववक्षायाः । तत्र प्राणान्त-मनुशासनं श्रत्वा तुष्णींभूतं नारदं स्वयमेव सनत्कुमारो व्युत्पादयति -यत्प्राणविश्वाः

भामती
रोहजन्यायेन स्यूलावारभ्य तत्तद्भूमञ्यूत्यादनक्रमेण भूमानमितदुर्शानतया परमसूषमं व्यूत्यादयामास । न

प्रध्नपूर्वताप्रवाहपतितेनोत्तरेण सर्वेण प्रध्नपूर्वेणैव भवितव्यमित नियमोऽस्तीस्यादिसुगमेन भाष्येण
व्यूत्यादितम् । विज्ञानादिसाधनपरम्परा मननश्चद्वादिः, प्राणान्ते चानुकावने तावन्मात्रेणैव प्रकरणसमासेनै
प्राणस्यान्यायत्ततोख्येत । तदिभिधाने हि सापेक्षस्येन न प्रकरणं समाप्येत । तस्मान्नेवं प्राणस्य प्रकरणमपि
त यदायत्तः प्राणस्तस्य, स चात्मेत्यास्मन एव प्रकरणम् ।

भामती-व्याख्या
उपदेश करूँगा—ऐसा मन में सोचकर भगवान् सनत्कुमार ने नारद को एक सीही से दूसरी
और दूसरी से तीसरी पर—इस प्रकार ऊपर ऊपर चढ़ाने के लिए नामादि से लेकर प्राणपर्यन्त स्थूल पदार्थों में भूमरूपता का उनदेश कर अत्यन्त दुर्जेय ब्रह्म तत्त्व तक पहुँचाया।
सभी प्रतिपादन प्रश्नपूर्वक ही होता है— ऐसा कोई नियम नहीं, जिज्ञासु का कल्याण करने
के लिए बिना उसके पूछे भी शास्त्रों और आचार्यों के हारा उपदेश किया जाता है—इसका
विस्तार से प्रदर्शन भाष्यकार ने अपने नितान्त सुगम भाष्य के हारा किया है।

यदि विज्ञानादि साधन-परम्परा से मनन-श्रद्धादि का कथन और प्राण-पर्यन्त उपदेश मात्र से प्रकरण की समाप्ति हो जाती, ■■ प्राण में ''आत्मतः प्राणः'' (छां॰ ७।२६।१) इस प्रकार आत्माधीनता प्रदर्शित न होती, किन्तु आत्माधीनता के प्रतिपादन से प्रकरण की समाप्ति नहीं मानी जा सकती, अतः यह प्राण का प्रकरण न होकर जिस आत्मतत्त्व की आश्रितता प्राण में प्रतिपादित है, उसी आत्मतत्त्व का प्रकरण निश्चित होता है।

नेन विकारानृतविषयेणातिवादित्वमनतिवादित्वमेव तत् 'एष तु वा अतिवदित वः सत्येनातिबद्ति' इति । तत्र सत्यमिति परं ब्रह्मोच्यते, परमार्थस्यत्वात् । 'सत्यं बानमनन्तं ब्रह्म (तै० २।१) इति च अत्यन्तरात्। तथा व्युत्पादिताय नारदाय 'सो उयं भगवः सत्येनातिचदानि' इत्येवं प्रवृत्ताय विश्वानादिसाधनपरम्परया भूमानः मुपदिशति । तत्र यत्प्राणाद्धि सत्यं वक्तव्यं प्रतिकातम् , तदेवेह भूमेत्युच्यत इति गम्यते । तस्मादस्ति प्राणाद्धि भूम्न उपदेश इत्यतः प्राणाद्यः परमात्मा भूमा मचितुमर्हति । एवं चेहात्मविचिदिषया प्रकरणस्योत्थानमुपपननं मचिष्यति । प्राण प्रवेहात्मा विवक्षित इत्येतद्वि नोपपचते । न हि प्राणस्य मुख्यया वृत्या अत्मत्व-मस्ति । न सान्यत्र परमात्मज्ञानाच्छोकचिनिवृत्तिरस्ति, 'नान्यः पन्था विद्यते अपनाय (श्वे० ६।१५) इति अत्यन्तरात्। 'तं मा भगवान् शोकस्य पारं तारयतु' (छा० ७।१।३) इति चोपक्रम्योपसंहरति — तस्मै मृवितकवायाय तमसः पारं दर्शयति भगवान् सनः रकुमारः' ( छा० अ२६।२ । इति । तम इति शोकाविकारणमविद्योच्यते । प्राणान्ते चानुशासने न प्राणस्यान्यायत्ततोच्येत । 'आत्मतः प्राणः' ( छा० अ२६।१ ) इति छ बाह्मणम् । प्रकरणान्ते परमात्मविवक्षा भविष्यति, भूमा तु प्राण प्रवेति चेत् - न, 'स भगवः करिमन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिनिन ( छार् । १ । १ ) इत्यादिना भूमन पदा प्रकरणसमाप्तेरनुकर्षणात्। चैपुल्यात्मिका च भूमक्रवता सर्वकारणत्वात्परमात्मनः सुतरामुपपचते ॥ ८॥

धर्मोवयत्तेश्च ॥ ९ ॥

मपि न ये भूम्ति अ्वन्ते धर्मास्ते वरमात्मन्युपपद्यन्ते । 'वश्र नाम्यत्पश्यति नाम्यब्ब्युणोति नान्यद्विज्ञानाति स भूमा' इति दर्शनादिव्यवहाराभावो भूमन्यवगमयति । परमात्मिन चायं दर्शनादिव्यवहाराभावोऽवगतः, 'यश्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूसत्केन

भामती

शक्कते अप्रकरणान्ते इति । प्राणस्य प्रकरणसमासावित्यर्थः । निराकरोति अन, स भगवः इति । सन्दंशन्यायेन हि भून्न एतःप्रकरण, ■ बेद् भूमा प्राणः प्राणस्यैतःप्रकरणं भवेत्। तच्चायुक्तविरयुक्तम् ।। ८ ।।

न केवलं श्रुतेर्भूमात्मता परमात्मनः, लिङ्गादपीत्वाह् सूत्रकारः 🏶 धर्मापपसेइच 🔳 ।

भामती-व्याख्या

शङ्कावादी शङ्का करता है—''प्रकरणान्त परमात्मविवक्षा भविष्यति, भूमा तु प्राण एव''। अर्थात् प्राण का प्रकरण समाप्त हो जाने पर हा परमातमा की विवक्षा हो सकेगी, किन्तु प्राण का प्रकरण समाप्त नहीं हुआ। अतः भूमा प्राण ही है। उक्त शङ्का का निराकरण किया जाता है—''न, स भगवः किस्मन् प्रतिष्ठित इति स्ये महिम्नि'' (छा. ७।२४११) इत्यादिना भूम्न एवाप्रकरणलमाते स्वकर्षणान्''। आश्रय यह है कि भूमा-निर्देश से पूर्व "यः सत्येनातिवदित"—इस प्रकार सम्मन्त परमात्मा का उल्लेख है और भूमा-निर्देश के प्रभात् 'स भगवः किस्मन् प्रतिष्ठितः''—इस प्रकार परमात्मा का उल्लेख है, अतः परमात्मा के उल्लेख से संदंशित होने के कारण भूमा की परमात्मक्ष्यता निश्चित होती है। वह भूमी यदि प्राण होता, तब यह प्रकरण प्राण का ही माना जाता, विन्तु प्राण का भूमा होना युक्त नहीं—यह कहा जा चुका है। । इ

केवल श्रुति प्रताण के आधार एर ही परमातमा में भूमरूपता निश्चित नहीं होती, अपितु लिङ्ग प्रमाण से भी वह निश्चित होती है— ऐसा सूत्रकार ने कहा है— "धर्मीपपत्रेश्च"। कं पर्यत्' ( वृ० ४।५।१५ ) इत्यानिश्रुत्यन्तरात् । योऽण्यसौ सुषुप्तायस्थायां दर्शना-दिव्यवहाराभाव उकः सोऽण्यात्मन पवासक्तत्वविवक्षयोको न प्राणस्वभावविवक्षया, परमात्मप्रकरणात् । यद्गि तस्थामवस्थायां सुक्षमुक्तं, तद्ग्यात्मन एव सुक्षकपत्वविव-श्रयोक्तम् । यत आह—'प्योऽस्य परम आनग्द एतस्यवानन्दंस्याग्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' (वृ० ४।३।३२ ) इति । इहापि 'यो वै भूमा तत्सुखं नाव्ये सुक्षमस्ति भूमैव सुक्षम्' इति सामयसुक्षनिराकरणेन ब्रह्मेव सुखं भूमानं दर्शंगति । 'यो वै भूमा तद्मृतम्' इत्यमृतत्वमपोह श्रूयमाणं परमकारणं गमयति । विकाराणाममृतत्वस्या-पेशिकत्वात् , 'अतोऽन्यदार्तं म्' ( वृ० ३।४।२ ) इति च श्रुत्यन्तरात् । तथा च सत्यत्वं स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वं सर्वगतत्वं सर्वात्मत्वमिति चैते धर्माः श्रयमाणाः परमात्मग्येवो-पपद्मते, नान्यत्र । तस्माद् भूमा परमात्मेति सिद्धम् ॥ ९ ॥

# ( ३ अक्षराधिकरणम् । स्० १०-१२ )

अक्षरमम्बरान्तधृतेः ॥ १० ॥

'कस्मिन्तु करवाकारा भोतश्च प्रोतश्चेति । स होवाचैतद्वै तदक्षरं गार्गि बाह्मणा

ममिवद्ग्रयस्थूलमनणु' ( कृ० ३:८।७,८ ) इत्यादि अ्यते ।

तत्र संशयः - किमसरशब्देन वर्ण उच्यते, किया परमेश्वर इति । 'तत्रासर-समाम्नाय' इत्यादायसरशब्दस्य वर्णे प्रसिद्धत्वात् , प्रसिद्धयतिक्रमस्य वायुक्तत्वात् , 'ॐकार प्रवेदं सर्वम्' (छा० २।२३।३) इत्यादी च अत्यम्तरे वर्णस्याप्युपास्यत्वेन सर्वात्मकत्यावधारणाव् , वर्णे प्रयाक्षरशब्द इति ।

#### भामती

यविष पूर्वपक्षिणा कथिक्षित्रीतं तवनुभाष्य भाष्यकारो दूवयंति क्षयोऽप्यसी सुवृहावस्थायाम् इतिक । सुवृहावस्थायामिन्द्रियाद्यसङ्ग्रघाश्मेव । च प्राणः, क्षपरमाश्मप्रकरणाम्क । ''अभ्यवार्त्तं'' विनश्वर-मिस्यमैः । अतिरोहितार्चमम्यत् ॥ ९ ॥

समुदायप्रसिद्धचा वर्णेषु कडः, परभारमित चावयवप्रसिद्धचा यौगिकः। अवयव-प्रसिद्धेश्व समुदाय मसिद्धिवं लीयसीति वर्णा एवाक्षरम् । न 👅 वर्णेव्याकाशस्योतस्थप्रोतस्थ नीपपचेते,

#### भामती-व्यास्या

पूर्वपक्षी ने जो कथित धर्मों की उपपत्ति अन्यथा की, उसका अनुवाद करके भाष्यकार खण्डन करते हैं—''योऽप्यसी सुषुप्तावस्थायां दर्शनादिव्यवहाराभाव उक्तः सोऽप्यात्मन एवासङ्गदब-विवक्षयोक्तः''। अर्थात् सुषुप्ति अवस्था में इन्द्रियादि से असङ्ग रहनेवाला परिमात्मा ही है, प्राण नहीं, क्योंकि परमात्मा का ही यह प्रकरण है। ''अन्यदार्तम्''—यहाँ 'आर्तम्' का अर्थे है — विनम्बरम्। शेष भाष्य स्पष्टार्थक है।। ९।।

चिषय — ''स होवाचैतद्वै तदक्षरं गार्गि" (बृह. उ. ३।८।७) यहाँ 'अक्षर' शब्द विचारणीय है।

संशाय — उक्त श्रुति में 'अक्षर' शब्द स्वर-व्यञ्जनात्मक वर्ण का वाचक है ? अथवा ब्रह्म का ?

प्वेपक्ष — 'अक्षर' शब्द समुदाय शक्ति ( रूढि ) को लेकर अकारादि वर्णों में प्रयुक्त होता है और अवयव-शक्ति को लेकर 'न क्षरः अक्षरः'—इस प्रकार परमात्मा में यौगिकरूप भामती

सर्वस्येव क्ष्यवेयस्य नामघेयारमकस्वात् । सर्वं हि क्ष्यवेयं नामघेयसिमम्भमनुभूयते, गौरयं वृक्षोऽयिषिति । न चौपायस्वात्तरसम्भेवसम्भवः । नहि चृमोपाया विद्वधीर्धृनसम्भिमं विद्वमयगाहते, घृमोऽयं विद्विरिति, किन्तु वैयिषकरच्येन घृमाव् विद्विरिति । सर्वति तु नामदेयसम्भिम्नो क्ष्यवेयप्रस्ययो वित्वोऽयिमिति । अपि च शास्वानुपायेऽपि क्ष्यवेयप्रस्ययो लिङ्गोन्द्रियजन्मिन नामसम्भेवो वृष्टः । तस्माम्भामसम्भिम्नाः पृथिव्यावयोऽन्वरासा नाम्मा प्राथतास्य विद्वास, नामानि चोक्कारास्मकानि तद्वयासस्वात् । तद्यया शक्तुना सर्वाणि वर्णानि संतृष्णानि एवमोङ्कारेच सर्वा वानिति श्रुतेः । अत अन्कारास्मकाः पृथिव्यावयोऽन्वरास्ता वर्णा एवाक्षरं न परमास्मेति प्राप्तम् ।

भामती-ज्याख्या

से प्रयुक्त होता है। 'योगाद रूढिबंकीयसी'—इस न्याय के अनुसार यहाँ 'अक्षर' । अकारादि वर्णों का हो बोधक है। श्रुति ने जो यह कहा है कि "किस्मन्नु खल्याकाश ओत्रश्च प्रोत्रश्चेति। स होवाचैतद्वै तदक्षरम्' (बृह उ. ३।८।७) अर्थात् उस अक्षरे में ही आकाश ओत्रश्चेति। स होवाचैतद्वै तदक्षरम्' (बृह उ. ३।८।७) अर्थात् उस अक्षरे में ही आकाश ओत्रश्चेति। वह श्रुति का कहना भी वर्णात्मक अक्षर है घट जाता है, क्योंकि नामधेय (शब्द) और रूपधेय [ "भागरूपनामभ्यो चेयः" (वर्तिक १।४।३१) के द्वारा विहित स्वार्थांक ध्रेय प्रत्ययान्त 'रूपधेय' शब्द से विविधित ] पदार्थ मात्र में तादात्म्य प्रतिपादित है—"वाचारम्भणं विकारो नामधेयन्" (छां. ६।१।६)। । एव सभी रूपधेय (अभिधेय जा) नामधेय (शब्द) से सम्भिन्न (तादात्म्यापन्न) ही प्रतीत होता है—गौरयम् [यह चतुष्पात् पिण्ड गौ: है अर्थात् गकार, अकार और विसर्गरूप शब्दात्मक है। आचार्य भर्तृहरि ने नाम को शब्द का विवर्त या परिणाम माना है—

वनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्वं यदक्षरम् । विवर्ततेऽर्यभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ (वाक्यप. १।१ ) शब्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः ॥ (वाक्यप. १।२० )

स्वयं ग्रन्थकार ने विवर्त का स्वरूप बताते हुए कहा है—"एकस्य तत्त्वादप्रच्युतस्य भेदानु-कारेणासत्यविभक्तान्यरूपोपग्राहिता विवर्तः, स्वप्नविषयप्रतिभासवत्" (वाक्यप. पृ. ५) इस प्रकार अक्षर (शब्द ) में आकाशादि पदार्थों का ओत-प्रोत होना उपपन्न हो जाता है]।

यदि कहा जाय कि शब्द विषय-विशिष्ट ज्ञान का उपाय (जनक) होने के कारण विषय और ज्ञान से सम्भिन्न प्रतीत होता है, वस्तुत: अर्थरूप शब्द नहीं होता। तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि धूम अग्नि-विशिष्ट ज्ञान का उपाय होने पर भी 'धमोऽग्निः'—इस प्रकार विषय से तादात्म्यापन्न प्रतीत नहीं होता, प्रत्युत 'धूमाद् अग्निः'—इस प्रकार वैयधिकरण्य-व्यवहार ही होता है। अतः शब्द और अर्थ का अधिष्ठान और अध्यस्तभाव होने के कारण ही सम्भेद (तादात्म्य) व्यवहार मानना होगा—'डित्थोऽयम्'। दूसरी बात यह भी कि जो रूपधेय-प्रत्यय (अर्थविशिष्ट-ज्ञान) शब्द के द्वारा उत्पन्न न होकर प्रत्यक्ष या अनुमानादि के द्वारा उत्पादित होता है, वहाँ भी शब्द और अर्थ सा सामानाधिकरण्य देखा जाता है। अतः शब्द में अर्थ अध्यस्त होने के कारण शब्द के द्वारा अर्थ प्रयित अनुविद्ध या तादात्म्यसात् किया जाता है। ''तद्यथा श्वंतुना सर्वाणि पर्णानि सन्तृण्णानि, एवमोंकारेण सर्वा बाक् सन्तृण्णा, ओंकार एवेदं सर्वम्" (छां. २।२३।३) इस श्रुति में स्पष्ट कहा गया है कि जैसे किसी शंकु में सभी पत्ते पिरोए होते हैं, उसी प्रकार ओंकार में सभी शब्द गुँथे हैं, सभी शब्दों में व्याप्त होने के कारण ओंकार सर्वशब्दात्मक है, और समस्त पृथिव्यादि प्रपन्न ओंकारात्मक है, अतः पृथिवी से लेकर अम्बर (आकाश) पर्यन्त सकल पदार्थं वर्णात्मक ओंकारात्मक है, अतः पृथिवी से लेकर अम्बर (आकाश) पर्यन्त सकल पदार्थं वर्णात्मक वर्णात होने के कारण उक्त श्रुति में 'अक्षस्त पद से ओंकारादि वर्ण विविक्षत हैं,

पवं प्राप्त उच्यते - पर प्यात्मा असरशान्त्वाच्यः । कस्मात् ? अम्बरान्तधृतेः पृथिच्यावेराकाशान्तस्य विकारआतस्य धारणात् । तत्र हि पृथिच्यावेः समस्तविकारः
जातस्य कालत्रयिधमकस्य 'आकाश यव तदोतं च प्रोतं च' इत्याकाशे प्रतिष्ठितत्वः
मुक्त्वा 'कस्मिन्तु जववाकाश भोतश्च प्रोतश्च 'इत्यनेन प्रश्नेनेव्मक्षरमवतारितम् । तथा
चोपसंहतम् - 'पतस्मिन्तु जस्वकारे गार्थाकाश भोतश्च प्रोतश्च 'इति । न चेयमम्बराः
न्तधृतिर्वह्मणोऽन्यत्र संभवति । यदिष 'ॐकार प्रवेदं सर्वम्' इति, तदिष ब्रह्मप्रतिपत्तिः
साधनत्वात् स्तुत्यर्थे द्रष्टच्यम् । तस्मान्त क्षरत्यद्वते चेति नित्यत्वच्यापित्वाभ्यामक्षरं
परमेव ब्रह्म ॥ १० '।

#### भामती

एवं प्राप्तेऽभिषीयते अक्षरं परमात्मैय, न तु वर्णाः । कुतः? अम्बरान्तघृतेः । न स्वव्यव्यासानि पृथिन्यावीनि वर्णा वार्यितृमहं ति, किन्तु परमारमेय । तेषां परमारमिवकार- स्वात् । न स नामधेषात्मकं स्पर्धेयमिति युक्तम् । स्वरूपभेवादुपायभेदावर्णंकियाभेदाक्त । त्रणाहि — सन्वर्यस्यमायायास्मकानि भोत्रप्राद्याच्याभिष्येयप्रत्ययाचं कियाचि नामधेयान्यनुभूयन्ते । कप्रधेयानि तु सद्यवदावीनि धटस्वपद्धवादिसामान्यास्मकानि चन्नुरावीन्त्रयद्वाद्याद्वाचि मयुषारणप्रावरणाद्यविक्रयाणि स्व भेदेनानुभूयन्ते इति कुतो नामसम्भेदः ? न च दिल्वोऽयमिति क्षव्यसामानाधिकरच्यप्राययः । स सलु क्षाव्यात्मकोऽयं विच्छ इत्यनुभवः, किन्तु यो नानादेशकालसंप्युतः विच्छः सोऽयं सिन्निहितदेशकाल इत्यवः ।

#### मामती-व्याख्या

वरमात्मा नहीं - यह पर्यवसित हो जाता है।

सिद्धान्त — अवयव शक्ति के आधार पर 'अक्षर' शब्द परमात्मा का ही बोधक है, वर्ण का नहीं, क्योंकि यहां 'अक्षर' शब्द से वही तत्त्व विविक्षत है, जिसने अम्बर-पर्यन्त (पृथिवी से लेकर आकाश तक सभी) जगत् को अपने में बारण कर रखा है। अम्बरान्त विश्व का घारण वर्ण कभी नहीं कर सकते, किन्तु परमात्मा हो प्रपञ्च को धारण कर सकता है, क्योंकि निखिल जगत् परमात्मा का ही विकार (विवर्त) है। प्रकृति और विकार में स्वरूप, उपाय (प्रमाण) अर्थिकया का धेद नहीं होता, किन्तु शब्द और अर्थ में स्वरूपादि का विस्पष्ट भेद पाया जाता है—शब्द का स्वरूप वर्णात्मक, उपाय (प्राहक प्रमाण) श्रोत्र और अर्थिकया (प्रयोजन या उपयोग) विषयावबोधन में किन्तु अभिन्नेय अर्थ का स्वरूप घट-पटाद्यात्मक, ग्राहक प्रमाण चक्षुरादि इन्द्रिय और अर्थिकया जलादि का धारण है। इस प्रकार अत्यन्त भिन्न भिन्न परिलक्षित होनेवाले नाम (शब्द) और रूप (अर्थ) का तादात्म्य सम्भव नहीं हो सकता। यह जो कहा जाता है कि 'डित्थोऽयम्'—यहाँ पर शब्द और अर्थ का तादात्म्य प्रतीत होता है। वह कहना उचित नहीं, क्योंकि डित्थोऽयम्'—इस प्रतीति का 'डित्थात्मकोऽयं पिण्डः' ऐसा अभिन्नाय नहीं, किन्तु 'डित्थ' जिस पदार्थ की संज्ञा है, ऐसा विविध देश और काल में जो स्मर्थमाण पिण्ड होता है, वही यह दिखाई दे रहा है—इसी भाव का पुरातन पद्य मिश्र जी ने तात्पर्य टीका (पृ० २३०) में उद्घृत किया है—

देवदत्तादिशब्देन हृदयस्थेन यः स्मृतः। चक्षुषापि सं एवायं सम्प्रति दृश्यते॥

स्मर्यमाण संज्ञा शब्द का आपाततः सम्बन्ध दृश्यमान पिण्ड के साथ अवश्य अवशासित होता है, किन्नु वह उपलक्षक के रूप में तटस्थ ही होता है, विकल्प ज्ञान में समाविष्ठ नहीं होता, जैसा कि मिश्रजी ने ही अन्यत्र (ता० टी॰ पृ० २३० में) कहा है—"शब्दस्तु सम्पातायातो न निवेशयत्यात्मानम् इन्द्रियजे विकल्पे।" [ इस प्रकार आभोग पृ० २१० के पाद-टिप्पण में

#### भामती

संज्ञा तु पृहीतसम्बन्धेरस्यन्ताभ्यासात् विण्डाऽिनवेशिन्येव संस्कारोहाधसम्यातायाता स्वयंते । यथाहुः---

न च वर्गातिरिक्ते स्फोटास्मनि अलौकिकेऽक्षरपवप्रसिद्धिरस्ति लोके । न चैव प्रामाणिक इत्यु-परिष्ठात् प्रवेदिष्ठयते । निकृषितं चास्माभिस्तस्विवन्दी । तस्माच्छ्रोत्रप्राह्माणां वर्णानामम्बराग्तघृतेरनु-पपत्तेः समुवायप्रसिद्धिवाचनाव् अवयवप्रसिद्धचा परमारमैवाक्षरमिति सिद्धम् । ये तु प्रवानं पूर्वपक्षियस्वाऽ-

### भागती-स्थास्या

जो सम्पादक ने लिखा है—"संज्ञा तु पिण्डाभिनिवेशिन्येव— इत्यत्र पिण्डानिवेशिन्येव इति युक्तमाभाति"। वह अत्यन्त युक्ति-युक्त है, क्योंकि न्यायवार्तिक की तात्पर्यटीका में वैसा ही सन्दर्भ उपलब्ध है ]। पिण्ड को देखकर उसकी संज्ञां का स्मरण उन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, जिन्होंने संज्ञा और संज्ञी की सङ्गित का ग्रहण पहले कर रखा है। इस सङ्गित-ग्रहण से जिनत संस्कार जब-जब उद्बुद्ध होते हैं, तब-तब संज्ञा का स्मरण होता रहता है, अत एव संज्ञीरूप पिण्ड को ही बृद्ध श्यायाचार्यों ने संज्ञा का स्मारक माना है—

यत् संज्ञास्मरणं तत्र न तदप्यन्यहेतुकम्। पिण्ड एव हि दृष्टः सन् संज्ञां स्मारियतुं क्षमः॥ संज्ञा हि स्मर्यमाणापि प्रत्यक्षत्वं न बाघते। संज्ञाः सा तटस्था हि न रूपाञ्छादनक्षमा॥

[ किसी पिण्ड को देखकर जो उसकी संज्ञा (वाचक शब्द) का स्मरण होता है, वह भी पिण्डगत शब्द-तादारम्यापत्तिरूप हेतु से जितत नहीं होता कि उसका गमक हो जाता। सिलिहित पिण्ड ही प्रत्यक्ष होकर उस संज्ञा का स्मरण कराने में सक्षम होता है। स्मर्थमाण संज्ञा पिण्ड की प्रत्यक्षता का बाधक नहीं, संज्ञा तटस्य (विषय में निविष्ट न) होने के कारण विषय के स्वरूप की आच्छादिका (व्यवसायिका) नहीं होती। फलतः पिण्डविषयक सिविकल्पक में भी अभिलाप-संसर्ग-विषयकत्वरूप पारिभाषिक कल्पना का अभाव होने के कारण प्रस्तुत स्वरूण घट जाता है, जो कि बौडों के स्वरूप अनिष्ट और नैयायिकादि के लिए अभीष्ट हैं।

वर्णों से अतिरिक्त स्फोटनाम के अलौकिक शब्द के लिए तो लौक में कहीं भी 'अक्षर' पद का व्यवहार नहीं होता और स्फोट कोई प्रामाणिक पदार्थ भी नहीं —यह आगे चलकर कहा जायगा और हम (वाचस्पति मिश्र) ने तत्त्वविन्दु में स्फोट की अप्रामाणिकता पर पुष्कल प्रकाश डाला है—

मीयमानपरित्यागो बाधके नासति स्फुटे। दृष्टात् कार्योपपत्तौ नादृष्टपरिकल्पना ।। (त॰ विन्दु॰ पृ० ६)

[ अर्थात् जब तक कोई प्रबल बाधक उपलब्ध न हो, बा तक प्रमीयमान् (प्रमाण-सिद्ध ) वर्णात्सक शब्द का परित्याग नहीं किया जा सकता । अनुभव-सिद्ध वर्णरूप दृष्ट साधन से ही जब अर्थावबोधरूप कार्य सम्पन्न हो जाता है, तब स्फोटरूप बहुष्ट (अननुभूयमान ) पदार्थ की कल्पना नहीं की जा सकती ]। परिशेषतः श्रोत्र के द्वारा गृहीत होनेवाले वर्णात्मक अक्षर में पृथिक्यादि आकाशान्त भूत-वर्ग का धारण सम्भव नहीं, एवं 'अक्षर' पद का समुदाय-प्रसिद्ध स्यादेतत्—कार्यस्य चेत्कारणाधीनत्वमम्बरान्तधृतिरभ्युपगम्यते, प्रधानकार-णवादिनोऽपीयमुपपचते । कथमम्बरान्तधृतेर्वह्मत्वप्रतिपचिरिति ? बत उत्तरं पठति —

साच प्रश्ना नित् ॥ ११ ॥

सा चाम्बरान्तवृतिः परमेश्वरस्यैव कर्म । कस्मात् ? प्रशासनात् । प्रशासनं

मामती

सूत्रैण परमात्मेवासरमिति तिद्धान्तपन्ति, तैरम्बरान्तपृतिरित्त्यनेत कथं प्रधानं निराक्रियत इति वाध्यम् । ॥॥ नाधिकरणस्वमात्रं वृतिः व्यपि तु प्रशासनाधिकरणता । ॥॥ व श्रृतिः — एतस्य वाध्यरस्य क्ष्मात्तने गानि सूर्व्याचनामसी विधृतौ तिश्वतः' इति । तथाध्यस्यरान्तपृतेरित्यनथंकम् , एताबहुकत्त्र्यम — अशासनाधिति । एतावतेव प्रधाननिराकरणितिद्धेः । तस्मातुर्णाकरतानिराक्रियेवास्याचेः । भ व स्यूलावीनां वर्षेवनप्राप्तेरस्यूलित्याविनियेवानुप्रयसेवं कृत्व वास्तीति वाध्यम् , मह्मवद्यं प्राप्तिपूर्वका प्रतिवेवा भवन्ति, खप्राप्तेष्विपि नित्यानुवादानां वर्शनात् । ॥॥ नाम्तरिको न विवीत्यिनव्ययनियेषान्तुवादाः । तस्माद् विकास्यवित्ववित्रवात् । १० ।।

प्रशासनमाज्ञा चेतनवर्मी नाचेतने प्रधाने वाडव्याकृते वा सम्भवति । न न मुख्यार्वसम्भवे नूलं

भामती-च्यास्या

[ रूढ़ ) कोई अर्थ लोक में प्रसिद्ध नहीं, अतः 'न क्षरति'—इस प्रकार योगार्थरूप परब्रह्म ही विश्व का आधार सिद्ध होता है।

श्री भास्कराचार्यं ने इस अधिकरण में शांकर मतानुसार किए गए पूर्वपक्ष का खण्डन करते हुए प्रधान (प्रकृति ) तत्त्व को पूर्वपक्ष में प्रस्तुत किया है—"केचिदक्षरशब्दस्य वर्णे प्रसिद्धत्यादक्षरमोंकार इति पूर्वपक्षयन्ति वैयाकरणदर्शनं च स्फोटशब्द इत्यवतार्यं गकारादि वर्णा एव शब्दा इति व्यवस्थापयन्ति । तदेतदिधकरणेनासम्बद्धम् । प्रधानस्य तु युज्यत, विकारधर्माणां कारणप्रसक्तेः" (भास्कर॰ पृ० ५४)। वह भास्करीय प्रस्तुतीकरण उचित नहीं, क्योंकि अम्बरान्तधृतेः'—इस हेतु के द्वारा प्रधानतत्त्व का निराकरण क्योंकर होगा ? क्योंकि अम्बरान्त भूत-वर्गं की धारकता प्रधान में भी उपपन्न है।

भास्कराचार्यं ने जो 'सा च प्रशासनात्'' ( अ. सू. १।३।११ ) इस सूत्र के द्वारा प्रधान का निराकरण करते हुए कहा है—''एतस्यैवाक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसी विधृतौ तिष्ठतः ( बृह. उ. ३।८।९ ) इति प्रशासनमाज्ञापियतृत्वं चेतनधर्मः''। वह कहना भी उचित नहीं, ग्योंकि इस प्रकार अम्बरान्तवृति का अर्थ यदि प्रशासनाधिकरणता मान लिया जाता है, तब भी "अम्बरान्तधृतेः"—यह सूत्रांश अनर्थक हो जाता है, तब तो ''अक्षरं प्रशासनात्''—ऐसा एक सूत्र बना देना चाहिए था, इतनेमात्र से प्रधान-तत्त्व का निराकरण सम्पन्न हो जाता। अतः वर्णास्मक अक्षर का निराकरण करना ही यहाँ उचित है, प्रधान का नहीं।

प्रास्कराचार्यं ने जो कहा है कि ''अस्थूलादि च तस्मिन्नुपपत्तेः'' अर्थात् वर्णात्मक पान में स्थूलत्वादि प्रसक्त (प्राप्त) ही नहीं, तब 'अस्थूलमनणु'' (बृह. उ. ३।८।८) इत्यादि वाक्यों के द्वारा वर्णात्मक अक्षर में स्थूलत्वादि का प्रतिषेध अप्रसक्त-प्रतिषेध होने के कारण अनुपपन्न है। वह कहना भी उचित नहीं क्योंकि निषेध सदैव प्र।प्तिपूर्वक ही होता है— ऐसा कोई नियम नहीं, अप्राप्त-स्थल पर भी प्राप्त नित्य निषेध का अनुवाद देखा जाता है, जैसे कि इष्टिका-चयन के सन्दर्भ में कहा गया है—''नान्तरिक्षे न दिवि'' अर्थात् अम्निचयन कमं है लिए जो क्येन पक्षी के आकार का स्थण्डिल बनाया जाता है, उसके लिए 'अन्तरिक्ष (आकाक ) और खु में ईंट की चुनाई नहीं करनी चाहिए'—ऐसा निषेध अप्रसक्त-प्रतिषेध हीह श्रूयते — 'पतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि स्योचग्द्रमसौ विघृतो तिष्ठतः' ( बृ॰ ३।८।९ ) इत्यादि । प्रशासनं च पारमेश्वरं कर्म । नाचेत्रनस्य प्रधानस्य प्रशासनं भवति । न खचेतनानां घटादिक रणानां सुदादीनां घटादिविषयं प्रशासनमस्ति ॥११॥

### अन्यमायव्याष्ट्रतेश्राः १२॥

मन्यभावन्यावृत्तेश्च कारणाद् ब्रह्मैचाक्षरशब्दवाच्यम् । तस्यैवाम्बरान्तधृतिः कर्म
नान्यस्य कस्यचित् । ांक्रमिद्मन्यभावन्यावृत्तेरिति ? अन्यस्य भावोऽन्यभावः, तस्माव्
न्यवृत्तिरम्यभावन्यावृत्तिरिति । एतवुक्तं भवति — यदन्यद् ब्रह्मणोऽक्षरशब्दवाच्यिमहाशङ्कयते तद्भावादिद्मम्बरान्तविधारणमक्षरं न्यावर्तयति श्रुतिः — 'तद्वा एतद्क्षरं
गार्ग्यदृष्टं द्रपृश्चतं श्रोत्रमतं मन्त्रविद्वातं विद्वातः' । वृः ३।८।११ ) इति । तत्रादृष्ट्स्वादिन्यपदेशः प्रधानस्यापि सभवति, द्रष्टृत्वादिन्यपदेशस्तु न संभवति, अचेतनस्वात् । तथा 'नान्यद्तोऽस्ति द्रष्टृ नान्यद्तोऽस्ति श्रोत् नान्यद्तोऽस्ति मन्तु नाम्यद्तोऽस्ति विद्वातः' इत्यात्मभेदप्रतिषेधात् न शारीरस्यात्युपाधिमतोऽक्षरशब्दवाच्यस्वम् , 'अचश्चष्कमश्रोत्रमवागमनः' (वृ० ३।८।८) इति खोपाधिमत्ताप्रतिषेधात् । न हि

भामती विविवतीतिबद्धान्त्रस्वम्बितिविति भावः ॥ ११ ॥

अम्बरान्तविधरणस्यःक्षरस्येदवराणस्ययवृत्तां वा प्रधानं वाड्याकृतं वा तेवामन्येवां भावोद्यमाव-स्तमस्यस्तं व्यावसंयति श्रुतिः—तद्वा एतदक्षरं गार्गीस्यादिका । अनेनैव सूत्रेण जीवस्याध्यक्षरता निषिद्धे-स्यत आह 

गा। इति 
। नान्यविस्यादिकया हि श्रुस्याद्वसमिथेः प्रतिविध्यते । तथा चोषाधिभेवभिम्ना जीवा निविद्धा भवनस्यभेवाभिधानाविस्ययः । इतोऽपि न ज्ञारीरस्याक्षरक्षस्तरस्याह 
श्रु अचक्षुष्कम् इति 
। ससरस्य चक्षुराण्युपाधि वारयन्ती श्रुतिरीपाधिकस्य जीवस्याक्षरतां निवेवतीस्ययः । तस्माहुर्ण-

### भामती-व्यास्या

है, क्योंकि आकाश में निराधार इंटों का चयन कभी सम्भव ही नहीं, अतः आकाश में स्वतः सिद्ध चयनाभाव का अनुवादमात्र उक्त वाका के द्वारा किया जाता है। फलतः भास्करीय आलोचना निराधार है।। १०॥

"एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि! सूर्याचन्द्रमसी विघृती तिष्ठतः" (बृह उ. २।६।९) इस श्रुति में प्रतिपादित प्रशासन चेतन का धर्म है, अतः प्रधान और अव्यक्तादि अचेतन पदार्थों में नहीं रह सकता। यद्यपि "कूलं पिपतिषति"—इत्यादि प्रयोगों के आधार पर इच्छादि चेतन-धर्मों का गोणरूपेण व्यवहार जड़ पदार्थों में भी हो जाता है। तथापि मुख्यार्थ के सुलभ होने पर गोणार्थ का ग्रहण नहीं किया जाता, अतः प्रकान्त प्रशासक परमात्मा ही सिद्ध होता है, एवर, प्रधान या अवाक्त नहीं ॥ ११॥

आकाशान्त पदार्थों के निधारक ब्रह्मरूप अक्षर तत्त्व से भिन्न जो वर्ण ( शब्द ), प्रधान ( प्रकृति ) या अव्यक्तरूप भाव पदार्थ आशिङ्कित हैं, उन भाव पदार्थों से इस सिद्धान्तित ब्रह्मरूप अक्षरतत्त्व को श्रुति भिन्न कर रही है — "तद्वा एतदक्षरं गांगि अदृष्टं हुष्ट्" ( बृह. उ. रामाश्य) । अर्थात् यह ब्रह्मरूप अक्षर तत्त्व शब्दादि जड़ पदार्थों से भिन्न है, बयोंकि यह द्रष्टा है, प्रधानादि जड़ पदार्थों को द्रष्टा नहीं कह सकते । इसी सूत्र के द्वारा जीव में भी अभिमत अक्षरत्व का निरास हो जाता है, बयोंकि अन्यभाव ( अन्यत्व या भेद । की व्यावृत्ति श्रुति कर रही है—'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' ( बृह उ. राजि २ ) अर्थात् इस अक्षर तत्त्व से भिन्न कोई द्रष्टा नहीं । इस लिए भी शारीर ( जीव ) में अक्षरात्मकता नहीं, क्योंकि अभिमत तत्त्व "अचक्षुकिम्" ( चक्षुरादि उपाधियों से रहित ) है, किन्तु जीव चक्षुरादि

निरुपाधिकः शारीरो नाम भवति । तस्मात्परमेव ब्रह्माक्षरमिति निश्वयः ॥ १२ ॥

# ( ४ इक्षितिकर्मन्यपदेशाधिकरणम् । य० १३ ) इक्षितिकम्यपदेशास्यः ॥ १३ ॥

'पतहै सत्यकाम परं चापरं च व्यदोंकारस्तस्माहिद्वानेतेनैवायतनेनैकतरम-न्वेति' इति प्रकृत्य भ्रयते —'यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिष्या-यीत' (प्र० ५।२,५) इति ।

किमस्मिन्वाक्ये परं ब्रह्माभिष्यातव्यमुपदिश्यते आहोस्बिद्दपरमिति । पतेनैया-

यतनेन परमपरं चैकतरमन्त्रेतीति प्रकृतत्वारसंशयः ।

तत्रापरिमिदं ब्रह्मेति प्राप्तम् । कस्मात् ? 'स तेर्जास सूर्ये संपन्नः', 'स सामिकि जीयते ब्रह्मलोकम्' इति च तिह्नदो देशपरिच्छित्रस्य फलस्योज्यमानत्वात् । निह्न परब्रह्मिददेशपरिच्छित्नं फलमञ्जुवीतेति युक्तम् , सर्वगतन्धात्परस्य ब्रह्मणः । नन्धपरब्रह्मपरिवृद्दे परं पुरुपिमिति विशेषणं नोपपधते । नैष दोषः, पिण्डापेक्सया प्राणस्य परस्वोपपन्तः ।

भामती

प्रधानाञ्चाकृतजीवानामसम्भवात् सम्भवाच्च परमारमनः परमारमैवाक्षरमिति सिद्धम् ॥ १२ ॥

कार्यमहा जनप्राप्तिकलस्यावयंभेदतः । वर्शनध्यानयोध्ययमपरं ता गम्यते ॥

श्रद्धा वेव ब्रह्मीय अवतीति श्रृतेः सर्वगतपरब्रह्मावेदने तद्धावापत्तौ स सामित्रमनीयते ब्रह्मालोक-विश्वा व वेतविक्षेत्रमासिक्यपद्यते । तस्मावपरमेव ब्रह्मोह ध्येयस्थेन श्रोद्यते । व वेक्षणस्य लोके तस्वविद्य-

भागती-व्यास्या

उपाधियों से युक्त है. अतः यह अम्बरान्त जगत् का विधारक अक्षर तत्त्व कदापि नहीं हो णाना । फल्तः वर्ण ( शब्द ), प्रधान, अव्याकृत और जीव में अक्षररूपता सम्भव न होने के कारण परमात्मा ही अभीष्ट अक्षर तत्त्व सिद्ध होता है ॥ १२॥

विषय — 'यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिष्ट्यायीत' (प्र. उ. ४।४) अर्थात् 'जो व्यक्ति इस परम पुरुष का तीत्र मात्रावाले 'जोम्' अक्षर के माध्यम से ध्यान करता है, वह ब्रह्मलोक में जाकर परब्रह्म का तर्थत कर लेता है'—इस श्रुति में 'परं पुरुष' विचारणीय है।

संशय-क्या उक्त वाक्य में अगर बाता (हिरणायशं) का दलान विहित है ? अथवा पर बहा जा ?

पूर्वपश-

कार्यब्रह्म जनप्राप्तिफल्ल्यादर्थभेदतः। दर्शन्ध्यानयोध्येयमपरं ब्रह्म गुम्भते।।

"ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति" ( मु॰ड. २।२।९ ) इस श्रुति में कथित पर ब्रह्म का ही याँव उक्त श्रुति में 'परम पुरुष' पद बे ग्रहण किया जाता है, तब उसके दर्शन से ब्रह्मरूपता की प्राप्ति हो जाने के कारण उक्त स्थल पर 'स सामिश्वरकीयते ब्रह्मलोकम्' ( प्रश्न. ४।४ ) इस प्रकार ब्रह्मलोकरूप विशेष देश की प्राप्ति सम्भव नहीं रह जाती, अतः यहाँ अपर ब्रह्म ( हिरण्यागर्भ )

इत्येवं प्राप्ते अभियायते परमय ब्रह्मेहाभिष्यातव्यमुपिद्श्यते। कस्मात् ? ईस्नितिकमैव्यपदेशात् । ईक्षितिर्दर्शनम् । दर्शनव्याप्यमोद्यातिकमे । ईस्नितिकमैत्वेनास्याभिः ध्यातव्यस्य पुरुषस्य वाक्यशेषे व्यपदेशो भवति-'स एतस्माज्जीवधनात्परात्परं पुरिश्यं पुरुषमीसते' इति । तत्राभिष्यायतेरतथाभृतमपि वस्तु कर्म भवति; मनोरथकिएत-स्याप्यभिष्यायतिकमैत्वात् । ईक्षतेस्तु तथाभृतमेव वस्तु लोके कर्म दृष्टमित्यतः परमा-

भामती

यस्वेन प्रतिक्षेः परस्येव व्रक्षणस्तयाभावाव् ध्यायतेश्च तेन समानविषयस्वास्परसङ्काववयमेव ध्यानिति साम्प्रतम्, समानविषयस्वस्थैवाऽसिद्धेः परो हि पुरुषो ध्यानिवष्यः, परात्परस्तु वर्शनिवष्यः । न च तस्विष्ययमेव मर्वत्र वर्शनम्, अनुतविषयस्यापि तस्य दर्शनात् । न च मननं वर्शनं, तस्य तस्विषयम्
थेवेति साम्प्रतम्, मननाद्भेदेन तत्र तत्र वर्शनस्य निर्देशात् । न च मननमपि तर्कापरमामायद्यं तस्यविषयम् , यथाहुः—'तर्कोऽप्रतिष्ठः' इति । तस्मादपरयेव बह्योह ध्येयम् । तस्य ■ परस्वं शरीरापेक्षयेति ।
एवं प्राप्ते उच्यते ।

ईक्षणप्र्यानयोरेकः कार्यकारणभूतयोः । अर्य औरसींगकं तत्त्वविषयत्वं तयेक्षतेः ॥

व्यानस्य हि साक्षास्कारः कलम् । साक्षास्कारश्चोत्सर्गतस्तत्त्वविषयः । वविषसु वाषकोपनिपाते

भामती-ध्याख्या

का ही ध्यान विहित है, उसका ही फल ब्रह्मलोक है।

राहा - उक्त वाक्य के अन्त में कहा है - "एतस्माज्जीवचनात् परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते"। ईक्षण (दर्शन) लोक में परमार्थ विषयक ही प्रसिद्ध है, अतः परब्रह्म का ही ईक्षण न्याय-प्राप्त है, उसी ईक्षणीय ब्रह्म का ही वाक्य के आरम्भ में ध्यान-विधान

मानना होगा।

समाधान—ईक्षण और ज्यान में यह समानविषयता सम्भव नहीं, अपितु अर्थ-भेद (विषय-भेद) है, क्योंकि पर पुरुष (हिरण्याभं) ज्यान का विषय और परात्पर बहा ईक्षण (दर्शन) का विषय होता है, अतः वावय के उपसंहार में दर्शनविषयत्वेन परब्रह्म का प्रतिपादन होने पर भी आरम्भ में ध्यान-विषयत्वेन अपर ब्रह्म (हिरण्याभं) का ही प्रहण करना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि 'सत्प्रार्थविषयक ही सर्वत्र दर्शन विहित होता है'—ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि 'ते ज्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्ति स्वगुणिनिग्हाम्'' (श्वेता. ११६) इत्यादि वावयों में प्रकृति-जैसे अनृत (असत्य या बाधित) विषय का भी दर्शन अभिहित है। वर्शन के हेतुभूत मनन-ध्यानादि का भी तत्त्वविषयक होना अनिवार्य नहीं, क्योंकि मनन नाम है तर्क का और तर्क के विषय में कहा गया है—"तर्कोऽप्रतिष्ठः" (म. भा. ३।३१३।११७) अर्थात् तर्क अतत्त्वविषयक भी होता है, अत उसे एक विषय पर प्रतिष्ठित नहीं कहा जाता। यह जो कहा गया है कि ''परं पुरुषमभिध्यायीत''— बहाँ हिरण्यगर्भरूप द्येय ब्रह्म में भी परत्व का सामञ्जस्य इस प्रकार हो जाता है कि हिरण्यगर्भरूप सूत्रात्मा स्थूल शरीर (विराद्) की अपेक्षा पर है। शरीर की अपेक्षा प्राण् पर श्रीर हिरण्यगर्भ समष्टि प्राण का अभिमानी है।

सिद्धान्त--

ईक्षणध्यानयारेकः कार्यकारणभूतयोः। अर्थे औत्सर्गिकं तत्त्वविषयत्वं तथेश्वतेः॥

ईक्षण (साकात्कार) और ध्यान का कार्यकारणभाव माना जाता है। ध्यान कारण

रमेवायं सम्यन्दर्शनविषयभूत ईस्नितकर्मत्वेन व्यपिद् इति गम्यते। स एव चेह पर-पुरुषश्च्दाभ्यामभिष्यातच्यः प्रत्यभिष्ठायते। नन्वभिष्याने परः पुरुष उक्तः, ईस्नणे तु परात्परः, कथमितर इतरत्र प्रत्यभिष्ठायत इति ? अत्रोच्यते—परपुरुपशब्दौ ताबदुभ-यत्र साधारणौ। नचात्र जीवधनशब्देन प्रकृतोऽभिष्यातव्यः परः पुरुषः परामृह्यते, वेन तस्मात्परात्परोऽयमीक्षितव्यः पुरुषोऽन्यः स्थात्। कस्तिहं जीवधन इति ? उच्यते—धनो मूर्तिः। जीवलक्षणो धनो जीवधनः। सैन्धविक्विस्यवद्यः परमात्मनो जीवकपः किस्यभाव उपाधिकृतः परश्च विषयेन्द्रयेभ्यः सोऽत्र जीवधन इति।

अपर आह - स सामभिक्त्रीयते ब्रह्मलोकम्' इत्यतीतानन्तरचाक्यनिर्दिष्टी यो ब्रह्मलोकः परक्ष स्रोकान्तरेभ्यः सोऽत्र जीवधन इत्युच्यते । जीवानां हि सर्वेषां करणपः

समारोवितगोचरो भवेत् । न चासस्यववादे च्या उत्सगंस्त्यक्तुम् । तथा चास्य तस्वविदयत्वात्तास्तारमस्य व्यानस्यापि तस्वविदयत्वम् । अपि च वाक्यशेषेणकवाक्यस्यसम्भवे न वाक्यभेदो युज्यते । सम्भवति व्यानस्यापि तस्वविदयस्यम् । अपि च वाक्यशेषेणकवाक्यस्यसम्भवे न वाक्यभेदो युज्यते । सम्भवति व्यानस्यापि तस्वविद्यस्यभागात् सम्भिन्याहाराज्येकवाक्यता । तदनुरोधेन च परात् पर गात् पराविति जीवधनविद्ययं इष्टःयम् । तस्मात् प परः पुष्ठि व्यासन्यश्च पराव्य भवति । तदिदमुक्तम् म चात्र जीवधनविद्यते हि । किन्तु जीवधनात् परात् परो यो व्यातव्यश्च इष्टःयश्च तमेव कथितुं जीवधनो जीवः विद्यभावमुयाविद्यक्षाद्यस्यः स उच्यते । स साम-भिद्यक्षीयते बद्धालोकपित्यनस्तरवाक्यनिद्यशे ब्रह्मलोकपित्यनस्तरवाक्यनिद्यशे ब्रह्मलोकपित्यनस्तरवाक्यनिद्यशे ब्रह्मलोको ॥ जीवधनः । स हि समस्तकरकारमनः सुत्रारमनो

भामती-व्या<del>ख्या</del>

है और साक्षात्कार ध्यान का फल है। यह जो कहा जाता है कि साक्षात्कार तात्त्विक वस्तु को विषय करता है, वह एक औरसर्गिक (सामान्य) नियम है, कहीं-कहीं बाधक प्रमाण के उपस्थित हो जाने पर उस नियम का अपवाद भी हो जाने से साक्षात्कार अतत्त्वविषयक (समारोपित-विषयक) भी हो जाता है किन्तु अपवाद के न होने पर औरसर्गिक नियम का त्याग नहीं किया जा सकता। प्रकृत में काई बाधक उपलब्ध नहीं, अतः साक्षात्कार (ईक्षणं) सत्य वस्तु (निर्गुण ब्रह्म) को विषय करता है, अतः साक्षात्कार का कारणीभूत ध्यान भी तत्त्वविषयक ही होगा।

दूसरी बात यह भी है कि किसी वाक्य की अपने वाक्य-शेष के साथ एकवाक्यता के सम्भव होने पर वाक्य-भेद युक्ति-युक्त नहीं गाना जाता। ईक्षण और अभिक्यान में परमपुरुष-विषयकत्व की प्रत्यभिज्ञा हो रही है एवं ईक्षण और व्यान का समिभव्याहार ( एक वाक्य में निर्देश ) भी है। कथित विषय-प्रत्यभिज्ञान एवं ईक्षण और व्यान के समिभव्याहार के अनुरोध से 'परात्परम्'—यहाँ पर 'परान्' का अर्थ 'जीवघनात्' ऐसा ही पर्यवसित होता है, क्योंकि वाक्यशेष में कहा है — 'स एतस्माज्जीवघनात् परात्परम्'। फलतः परमपुरुष ( निर्मुण बह्य ) ही यहाँ व्यातव्य और द्रष्टव्यक्ष से प्रस्तुत किया गया है। भाष्यकार ने यहाँ कहा है— 'न चात्र जीवघनकव्देन प्रकृतोऽभिभातव्यः परः पुरुषः परामुश्यते।'' अर्थात् यहाँ 'जीवघन' शब्द के द्वारा प्रकृत व्यातव्य पुरुष का ग्रहण नहीं किया गया कि द्रष्टव्य पुरुष उस ( ध्यातव्य ) से भिन्न सिद्ध होता। किन्तु जो जीवघन इन्द्रियादि से पर है, उससे भी परे व्यातव्य और द्रष्टव्य तत्त्व का निर्देश करने के लिए जोवघन को व्यातव्य वस्तु ( ब्रह्म ) के खिल्यभाव ( अल्परूप या अंशात्मक ) कहा गया है। उपाधि के द्वारा जीव में खिल्यभाव ( स्वत्यभाव ) प्राप्त हुआ है। अथवा "स सामभिष्क्रीयते ब्रह्मलोकम्"—इस पूर्ववर्ती वाक्य निर्वेष्ट ब्रह्मलोक को 'जीवघन' कहा है, क्योंकि यह ( इह्मलोक) लोकान्तर से पर एवं

रिवृतानां सर्वकरणात्मिन हिरण्यगमें ब्रह्मलोकनिवासिन संवातोपपक्तमेवित ब्रह्मलोको जीवधनः। तस्मात्परो यः परमात्मेक्षणकर्मभूतः स पवाभिष्यानेऽपि कर्ममृत इति गम्यते। परं पुरुषमिति च विशेषणं परमात्मपरिव्रह प्यावकरूपते। परो हि पुरुषः परमात्मेव भवति, यस्मात्परं किचिवन्यज्ञास्तिः 'पुरुषात्र परं किचित् सा काष्ठा सा परा गितः' इति च अत्यन्तरात्। 'परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः इति च विभव्य, अनन्तरमोकारेण परं पुरुषमभिष्यात्रक्यं बृवन्परमेव ब्रह्म परं पुरुषं गमयति। 'यथा पादोदर-स्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं है से पाष्मना विनिर्मुच्यते' इति पाष्मविनिर्मोकफलवचनं परमात्मानमिद्दामिष्यात्रक्यं स्चयति। अथ यदुक्तं—परमात्माभिष्यायिनो न देशपरि-किछन्नफलं युज्यत इति, बन्नोच्यते-त्रिमात्रेणोकारेणालम्बनेन परमात्मानमिष्यायतः फलं ब्रह्मलोकप्रातिः, क्रमेण च सम्यन्दर्शनोत्पित्तिरिति क्रममुक्त्यभिष्रायमेतद्भविष्यती-त्र्यदोषः॥ १३॥

## ( ५ दहराधिकरणम् । स्० १४-२१ ) दहर उत्तरेश्यः ॥ १४ ॥

'अय यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नश्तराकाशस्तस्मिन् यदश्तस्तद्ववेष्टक्यं तद्वाव विजिन्नासितव्यम्' ( छाः ८।१।१ ) इत्यादिवाक्यं समाम्नाः

#### भामती

हिरव्यतभंस्य भगवतो निवासभूमितया करणपि वृतानां जीवानां तत्र सङ्घात इति भवति जीवघनः । तदेवं त्रिमात्रोङ्कारायतनं परमेव सद्धोपास्यम् । अत एव चास्य देशविक्षेवाधिगतिः फलमुपाधिनस्यात् , क्रमेण च सम्यावशंनोस्पत्तौ मुक्तिः । 'सहा वेद ब्रह्मेव भवति' इति तु निक्पाधिनहासेवेदनविषया श्रुतिः । अपरं तु ब्रह्मेकैकमात्रायतनमुपास्यमिति नस्तम्यम् ।। १६ ।।

"अय यहिदमस्मिन् मह्मपूरे दहरं सूचर्म गुहाम्रायं पुण्डरीकसन्निवेशं बेश्म बहरोऽस्मिम्मन्तराका-शहतस्मिम्बदन्तस्तदन्वेष्टत्र्यम्" । आगमाचाय्यं पदेशाभ्यां श्रवणं तदिवरोधिना तकेंण मननं च, तदन्वेषणं तत्पूर्वकेण चादरनेरस्तर्यदेशेषंकालासेवितेन ष्यानाभ्यासपरिपाकेण साक्षात्कारो विज्ञानम् ।

### भामती-व्याख्या

'जीवानां घनो यन्मिन्'—इस व्युत्पत्ति के आधार पर व्यष्टिकरणाभिमानी समस्तजीवों के घनरूप (समिष्टिभूत हिरण्यगर्भ) का निवासस्थान ब्रह्मलोक है। इस प्रकार त्रिमात्रक ओंकार का आग्रतन परब्रह्म ही उपास्य है, अत एव उपासक को ब्रह्मलोकरूप देशविशेष की प्राप्ति और वहाँ ब्रह्मदर्शनपूर्वक मुक्ति का लाभ होता है। ''ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति'—यह श्रुति निरुपाधिक ब्रह्म के दर्शन को विषय करती है और अपर ब्रह्म एक-एक मात्रा का आग्रतन होने से उपास्य होता है।। १३।।

विषय—''अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः, तस्मिन् यदन्तरतदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्'' (छा दाशारे) यहाँ ब्रह्मपुर नाम है—स्थूल शरीर का, क्योंकि ब्रह्म की उपलब्धि इसी में होती है। 'दहर' शब्द का अर्थ सूक्ष्म कमल के आकार की गुफा (हृदय) है। उसमें अवस्थित जो छोटा-सा आकाश है, उसमें जो तस्व रहता है. उसका अन्वेषण करना चाहिए। श्रवण और मनन यहाँ 'अन्वेषण' पद से विवक्षित हैं। आगम और आचार्य के उपदेश से तस्वार्थं का बोध श्रवण और तदनुकुल तक

यते। तत्र योऽयं दहरे द्वयपुण्डरीके दहर आकाशः श्रुतः । कि भूताकाशः, अधवा विश्वानात्मा, अधवा परमात्मेति संशय्यते। कुतः संशयः? आकाशब्रह्मपुरश्रव्दाभ्याम्। आकाशशब्दी द्वयं भूताकाशे परिसम्भ प्रयुज्यमानी दृश्यते। तत्र कि भूताकाश प्रव दृहरः स्थात्, किया पर इति संश्यः। तथा ब्रह्मपुरमिति— कि जीवोऽत्र ब्रह्मनामा तस्येदं पुरं श्रह्मपुरम्, अधवा परस्येव ब्रह्मणः पुरं ब्रह्मपुरमिति। तत्र जीवस्य परस्य वाऽम्यतरस्य पुरस्वामिनो दृहराकाशत्वे संशयः।

तत्राकाशशब्दस्य भूताकाशे कढत्वाद् भूताकाश पव च दहरशब्द इति प्राप्तम् ।
नाम च दहरायतनापेक्षया दहरत्वम् । 'यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हद्य आकाशः' इति च वाह्याभ्यन्तरभावकृतभेदस्योपमानोपमयभावः, वावाषृथिव्यादि च तस्मिन्नन्तः समाहितम् ; अवकाशात्मनाकाशस्यैकत्वात् , अथवा जीवो दहर इति प्राप्तम् ; ब्रह्मपुरशब्दात् । जीवस्य हीदं पुरं सच्छरीरं ब्रह्मपुरमित्युच्यते; नाम स्वकर्मन

### भामत्रो

विशिष्टं हि तंज्ज्ञानं पूर्वेभ्यः । तविषक्का विजिज्ञासनम् ।

ा संज्ञयमाह तम इति वा । सम प्रथमं ताववेष संज्ञयः— कि बहराकाज्ञासम्यवेष किश्चिर

कोष्ट्रमं विजिज्ञासितम्यं च उत बहराकाण इति । यवािष बहराकाओऽम्बेष्टम्यस्तवािष कि भूताकाण आहो आरोर आत्मा, कि वा परमात्मेति । संज्ञयहेतुं पृष्ठिति व्यक्ति विज्ञतः इति वा । तद्वेतुमाह ॥ व्यक्ताा बह्यपुरकाम्याम् इति वा । तम प्रथमं ताथव् भूताकाश एव बहर इति पूर्वपक्षयित वा गामामामामाम्य भूताकाश क्वत्याव् इति वा । एव शु बहुतरोत्तरसंवर्भविरोवालुच्छः पूर्वपक्ष इत्यपरित्तोषेण पक्षाम्तरमाल-म्बते पूर्वपक्षी ॥ अथ वा वीवो वहर इति वा । प्रासं युक्तमित्यर्थः । तम —

> आधेवस्वाद्विशेषाद्वा पुरं जीवस्य युज्यते । बेहो न बद्याची युक्ती हेतुद्वयवियोगतः ॥

### भामती-व्याख्या

के द्वारा अर्थावधारण मनन कहलाता है। श्रवण और मनन के द्वारा अवगत पदार्थ का निरन्तर श्रद्धापूर्वक चिरध्यान करते-करते जो साक्षात्कार होता है, वही विजिज्ञासितय्यार्थ-घटक विज्ञान है, क्योंकि वह ज्ञान श्रवण और मनन से विशिष्ट है। विशिष्ट ज्ञान की इच्छा ही विजिज्ञासन पदार्थ है।

संशय — उक्त स्थल पर सर्व-प्रथम यह संशय होता है कि क्या दहराकाश से भिन्न कोई पदार्थ अन्वेष्टक्य और विजिज्ञासितव्य हैं? अथवा दहराकाश ही विचारणीय हैं? दहराकाश-पक्ष में क्या भूताकाश ? या शारीर (जीव)? अथवा परमात्मा (जहा ) अन्वेष्टक्य हैं ? संशयं का कारण पूछा जाता है — "वृतः" । उसका उत्तर है — "आकाशब्ह्यपुर- शब्दाव्याम्" ।

पूर्वपक्ष — प्रथमतः पूर्वपक्षी भूताकाश को ही दहराकाश बता रहा है—''तन्नाकाश-शब्दस्य भूताकाशे रूढत्वात्''। यह पूर्वपक्ष अपने उत्तरवर्ती बहुत वाक्यों से विरुद्ध होने के कारण अत्यन्त तुच्छ है, इस अपरितोष के कारण पूर्वपक्षी पक्षान्तर प्रस्तुत करता है—''अथवा जीवो दहर इति प्राप्तम्'। प्राप्तम् का अर्थ है—युक्तम्।

आधेयत्वाद् विशेषाच्च पुरं जीवस्य युज्यते । देहो न ब्रह्मणो युक्तो हेतुद्वयवियोगतः ॥

'दहर' पद से जीव का ग्रहण करना ही युक्ति-युक्त है, क्योंकि जीव को गौणी बृक्ति (ब्रह्मगत वैतन्यादि गुण के योग) से ब्रह्म कहा जाता । और जीय के इस शरीर को 'ब्रह्मपुर' कहते हैं, णोपार्जितस्वात् । अवस्या च तस्य ब्रह्मशब्दवाच्यत्वम् । नहि परस्य ब्रह्मणः रारीरेण स्वस्थामिमावः संबन्धोऽस्ति । जम पुरस्वामिनः पुरेषदेशेऽवस्थानं दृष्टं, वया राज्ञः ।

भामती

असाधारणेन हि श्यपदेशा भवन्ति । तद्यथा जितिजलपथनवीजादिसामग्रीसमवधानजनमाऽष्यइकुरः शालिबीजेन श्यपदिश्यते शास्यङ्कुर इति । न सु क्षित्यादिभिः, तेषां कार्य्यान्तरेष्यपि साधारब्यात् । तिविह शरीरं ब्रह्मविकारोऽपि न ब्रह्मणा श्यपवेष्टश्यम् । ब्रह्मणः सर्वानकारकारणत्वेमातिसाधारण्यात् । जीवभेदधर्माधर्मोपाँजत तदिश्यसाधारणकारणत्वाज्जीदेन व्यपदिश्यत इति युक्तम् । अपि अ
ब्रह्मपुर इति ससन्यधिकरणे स्मर्यते, तेनाधेयेनानेन सम्बद्धश्यम् । न च ब्रह्मणः स्वे महिन्ति व्यविद्यतस्यानाधेयस्याधारसम्बन्धः कल्पते । जीवस्त्वाराग्रमात्र दृत्याधेयो भवति । तस्मात् ब्रह्मश्यवे कृष्टि परिस्यज्य देहादिवृहणतया जीवे यौतिको ॥ भाको वा व्याख्येयः । चैतस्यं च भक्तः । उपधानानृष्याने ग्राविद्योवः । ॥ वाच्यत्वं ॐ ग्रह्मत्वम् । स्यादेतत् जीवस्य पुरं भवतु शरीरं, पुण्डरीकदहरगोचरता
प्रामाः भविष्यति, वस्सराजस्य पुर इवोऽजयिन्यां मैत्रस्य सदोत्यत आह ॐ तत्र पुरस्वाभिन इति छ ।

भामती-व्याख्या

**म्यों**कि जीव परिच्छित्र होने से आधेय और शरीर उसका अधिकरण है एवं जीव में ही यह विशेषता है कि वह अपने अद्देशों के द्वारा इस शरीर का उपार्जन करता है। इसके विपरीत इस शरीर के साथ ब्रह्म का स्वस्वामिभावरूप सम्बन्ध नहीं बनता, वर्णों क ब्रह्म न तो परिच्छित्र है और न अपने अद्दर्शों के द्वारा शरीर का उपार्जक। दूसरी बात यह भी है कि जीव शरीर का विशेष सम्बन्धी ॥ और ब्रह्म साधारण सम्बन्धी, 'असाधारण्येन व्यपदेशा अवन्ति'—इस न्याय के अनुसार जैसे शालीअंकुर (धान के अंकुर) के साथ शाली का विशेष सम्बन्ध होने के कारण उस अंकुर को 'शाल्यंकुरः' कहते हैं, 'क्षित्यंकुरः' या 'सलिलांकुरः' नहीं, क्योंकि क्षित्यादि के साथ उसका साधारण सम्बन्ध होता है, अमाधारण नहीं। वैसे ही यह शारीर ब्रह्म का विकार (कार्य) होने पर भी 'ब्रह्मणः शारीरम्'-ऐसा नहीं कहला सकता, क्योंकि ब्रह्म समस्त विकार का साधारण कारण है किन्तु जीव इस शरीर का विशेष सम्बन्धी है, क्योंकि इस शरीर में रहनेवाले जीव ने इस शरीर का अपने अहिं के द्वारा उपार्जन किया है. अतः इस शरीर को 'जीवशरीरम्' कहने के लिए 'ब्रह्मपुरम्' कह दिया गया है। दूसरी बात यह भी है कि ब्रह्मपुरे' यहाँ पर सप्तमी विभक्ति अधिकरणार्थ में विहित है, अतः आधेयरूप जीव के साथ ही इसका सम्बन्ध होना चाहिए, ब्रह्म के साथ नहीं, क्योंकि ब्रह्म स्वमहिमा में अवस्थित होने से किसी का आश्रेय नहीं। जीव का स्वरूप आरा की नोक के समान परिच्छिन्न कहा गया है, अतः वह आधेय हो सकता है, अतः 'ब्रह्मपुरे' यहाँ ब्रह्म' शब्द अपने रूढ अर्थ का परित्याग करके जीव में बृंहणकर्तृःवेन यौगिक अथवा गौण मानना उचित है, ब्रह्म का चेंतन्यरूप ही वह भक्ति ( गुण ) है, जिसके सम्बन्ध से जीव को ब्रह्म कह दिया गया है। ब्रह्म और जीव में चैतन्य की समानता होने पर भी निरुपाधित्व और सोपाधिकत्व की विशेषता है, अतः निरुपाधिक परतत्त्व का वाचक 'ब्रह्म' शब्द गौणी वृत्ति से जीव का बोधकमात्र है, वाचक नहीं। भाष्यकार ने जो कहा है "तस्य ब्रह्मशब्द-वाच्यत्वम्"। वही वाच्यत्व का तात्पर्य वोध्यत्व में ही है।

शहा—इस शरीर को भने ही जीव का पुर (नगर) मान लिया जाय और इसकी संज्ञा 'ब्रह्मपुरम' रख दी जाय किन्तु हृदय कमलगत 'दहराकाश्व' शब्द से जीव से भिन्न ब्रह्म का ही ग्रहण किया जायगा, क्योंकि जैसे महाराज वत्सराज के उज्जयिनी नगर में वत्सराज से भिन्न मैत्रादि का गहल होता है. वैसे ही जीव के शरीररूप पुर (नगर) में जीव से भिन्न

मनउपाविकश्च जीवः, णाण प्राचेण हृद्ये प्रतिष्ठितमित्यतो जीवस्येवेदं हृद्येऽन्तरस-स्थानं स्थान् । दहरत्वमिष तस्येव आराग्रोपमितत्वादवकरुपते । आकाशोपमितत्वादि ■ ब्रह्माभेदिविवक्षया भविष्यति । न चात्र दहरस्थाकाशस्यान्वेष्यत्वं चिजिद्यासित-ध्यत्वं च अयते । 'तस्मिन्यद्नतः' इति परविशेषणत्वेनोपाद्यानदिति ।

अतं उत्तरं ब्रूमः - परमेश्वर प्रधात्र द्वराकाशो भवितुमहैति, न मृताकाशो जीवो वा। कस्मात् ? उत्तरेभ्यो वाक्ष्यशेषगतेभ्यो हेतुभ्यः। तथाहि अन्वेष्टव्यतयामिहितस्य दहरस्याकाशस्य 'तं चेद् ब्र्युः' इत्युपक्रम्य कि तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिक्षास्तित्वयम् इत्येवमान्तपपूर्वकं प्रतिसमाधानवचनं भवति — 'स ब्र्याद्याः वान्वा अयमाकाशस्तावानेषो अन्तर्देव आकाश उभे अस्मिन्द्यावापृथियो अन्तरेव समाहिते' ( छा० = १९१३ ) इत्यादि। तत्र पुण्डरीकदहरत्वेन प्राप्तदहरत्वस्याकाशस्य

भामती

अयमर्थः वेश्म खल्विधिकरणमिनिदृष्टाधेवमाधेयिविशेषायेषायां पुरस्वामिनः प्रकृतस्वासेनैवाधेयेन सम्बद्धं सदनपेक्षं नाधेयान्तरेण प्रणाण कल्पयति । ननु तथापि शरीरमेवास्य भोगायतनमिति को हृदयपुण्डरी-वेऽस्य विशेषो यस्तदेवास्य सरोत्यत आह क्षमन उपाधिकश्च जीवः इति क्षः । ननु मनोऽपि जागाण सकलवेहवृत्ति पर्यायेणेत्यत आह जाण प्रायेण इति क्षः । आकाशश्चाव्याक्ष्याक्ष्यः जीवे भाकः । अस्तु वा भूताकाश एवायमाकाशशब्दो वहरोऽस्मिश्नन्तराकाश इति, तथाप्यवीव इत्याह ज न चात्र बहरस्य आकाशस्य अन्वेष्यस्यम् इति जा।

एवं प्राप्ते उच्यते —भूनाकाशस्य गामा वहरत्वं यावान्वाध्यमाकाशस्तावानेवोऽन्तर्हृ्वय आकाश इरयुषमानविरोधात् । तथाहि —

भामती-ड्यास्या

ब्रह्म का वेश्म ( महल ) पुण्डरीक-दहर हो सकता 📗।

समाधान—उक्त शक्का का निराकरण करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं—''तत्र पुरस्वामिनः पुरैकदेशेऽवस्थानं दृष्टम्''। आशय यह है कि उक्त श्रुति में निर्दिष्ट 'वेश्म' शब्द एक ऐसे आधार को उपस्थित कर रहा है, जो अपने आधेय की अपेक्षा करता है, पुर-स्वामी के रूप में जीव प्रस्तुत है, अतः जीवरूप आधेय से जुड़ कर वेश्मरूप आधार अन्य (ब्रह्मरूप) आधेय का कल्पक नहीं हो सकता। यह जो प्रश्न उठता है कि शरीर तो जीव का भोगायतन है, अतः शरीररूप पुर के साथ उसका सम्बन्ध सम्भव है किन्तु हृदयपुण्डरीक के साथ उसका क्या संबंध ? उस प्रश्न का उत्तर है—''मन उपाधिकश्च जीवः, मनश्च श्रायेण हृदये प्रतिष्ठितम्''। यद्यपि मन चलायमान है, शरीर के कोने-कोने में घूमता रहता है, तथापि हृदय में उसका अधिक निवास रहता है। 'दहर' पद तो परिच्छिन्न जीव का निसर्गतः बोधक है और 'आकाश' शब्द भी स्ववाच्य (भूताकाश) में वर्तमान अरूपत्वादि गुण के योग से जीव का गमक हो सकता है। अथवा ''दहरेऽस्मिन्नन्तराकाशः''—यहाँ पर 'आकाश' शब्द भूताकाश का ही बाचक है, फिर भी कोई दोष नहीं, व्योंकि वहाँ दहराकाश को अन्वेष्टव्य नहीं माना गया है कि उससे ब्रह्म की उपस्थित करानी आवश्यक हो, किन्तु उस भूताकाश के अन्तःस्थित तत्त्व को अन्वेष्टव्य कहा गया है, वह उससे भिन्न हो सकता है।

सिद्धान्त — सर्वप्रथम भूताकाश में दहरत्व ही नहीं बनता, वर्धोक "यावान् वा अयमाकाशः, तावान् एषोऽन्तर्ह्दये आकाशः" ( छां० दाशा३) इस श्रुति में उसको व्यापक उपमान के रूप में वर्णित किया गया है, अतः उसे दहर (परिच्छिन्न या अव्यापक ) कहना विश्वहाभिधान हो जाता ■ । अर्थात्—

प्रसिद्धाकाशौपम्येन दहरत्वं निवर्तयनभूताकाशत्वं दहरस्याकाशस्य निवर्तयतीति गम्यते । यद्यव्याकाशस्यो भृताकाशे कदः, तथापि तेनैव तस्योपमा नोपपद्यत इति भृताकाशश्चा निवर्तिता भवति । नन्वेकस्याप्याकाशस्य बाह्याभ्यन्तरस्वकिएतेन भेदेनोपमानोपमेयमाद्यः संभवतिः युक्तम् । नैवं संभवति, अगतिका होयं गतिः, यरका- वपनिकभेदाश्चयणम् । अपि च कल्पयित्वापि भेदमुपमानोपमेयमावं वर्णयतः परिच्छ- नित्वादभ्यन्तराकाशस्य न बाह्याकाशपरिमाणत्वमुपपयेत । ननु परमेश्वरस्यापि 'ज्यायानाकाशात्' (शत० न्ना० १०१६।३।२) इति श्रुत्यन्तरम्नेवाकाशपरिमाणत्वमुपपद्यते । नेव दोषः, पुण्डरीकवेष्टनप्राप्तद्वस्यन्तिवृत्तिपादन्तप्ति । नेव दोषः, पुण्डरीकवेष्टनप्राप्तद्वस्यनिवृत्तिपरत्वाद्वाक्यस्य न तावस्वप्रतिपाद- नपरत्वम् । उभयप्रतिपादने हि वाक्यं भिद्येत । नच कल्पितभेदे पुण्डरीकवेष्टित आका-

भामती

तेन तस्योपमेयत्वं रामरावणयुद्धवत् । अगत्या भेदमारोप्य गतौ सत्यां न युज्यते ॥

मस्ति सु बहराकाशस्य ब्रह्मस्वेन भूतःकाशाद्भदेनोपमानस्य गतिः । ■ चानवच्छिन्नररिमाणमयः चिष्ठम्नं भवति । तथा सर्यवच्छेवानुपरक्षः । न भूताकाशमानस्यं ब्रह्मणोऽत्र विधीयते, येन ज्यायानाकाशा-विति श्रुतिविरोधः स्यात् , अपि तु भूताकाशोपमानेन पुण्डरोकोपाधित्रासं बहरस्यं निवस्यते । अपि च सर्वं एबोक्तरे हेतको बहराकाशस्य भूताकाशस्यं व्यासेधन्तीस्याह ⊛ न ■ कल्पितभेद इति छ । नापि

> भामती-व्याख्या तेन तस्योपमेयत्वं रामरावणयुद्धवत् । अगत्या भेदमारोष्य गतौ सत्यां न युज्यते ।।

यदि दहराकाश भूत।काश ही है, तब 'यानान् वाऽयमाकाशः, तावानेथोऽन्तहृंदये आकाशः'—इस प्रकार एक ही भूतालाश में उपमान-उपमयभाव सम्भव न हो सकेगा, नयोंकि उपमान और उपमये का भेद होना आवश्यक माना जाता है—''साधम्यंमुपमा भेदे'' (काव्य प्र. पृ० ४४३)। अत एव—

गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः। रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव ॥

इत्यादि स्थलों पर देश-कालादि उपाधियों के द्वारा गगनादि का भेद आरोपित कर उपमानी-पमेयभाव का जो सङ्गमन किया जाता है, यह अगतिक गति है किन्तु प्रकृत में गत्यन्तर सम्भव है कि दहराकाशरूप ब्रह्म उपमेष और भूताकाश की उपमान माना जा सकता है।

राहा—यदि कहा जाय कि दहराकाश यदि ब्रह्म माना जाता है, ■ भी वह हृदय-पुण्डरीकाविच्छन्त हीं अभिहित है, अतः उसके लिए निरविच्छन्त भूताकाश की उपमा क्योंकर संगत होगी ? क्योंकि निरविच्छन्त कथी साविच्छन्त नहीं होता और यदि निरविच्छन्त भूताकाश कभी साविच्छन्त परार्थ का उपमान नहीं हो सकता और निरविच्छन्त भूताकाश कभी साविच्छन्त परार्थ का उपमान नहीं हो सकता और निरविच्छन्त भूताकाश के उपमेय में हृदयादि को अवच्छेरक नहीं माना जा सकता।

समाधान—यहाँ भूताकाश की उपमा के द्वारा ब्रह्म में आकाशगत परिमाण का विधान नहीं किया जाता, अन्यथा "ज्यायानाकाशात्" (शत ब्रा॰ १०१।३।२) इत्यादि श्रुतियों से विरोध उपस्थित होता है, क्योंकि इन श्रुतियों में ब्रह्म को भूताकाश से भी अधिक परिमाण का बताया गया है। यहाँ वस्तु-स्थित यह है कि ब्रह्म में हृदयपुण्डरीकरूप उपाधि के द्वारा जो साविच्छन्नत्वरूप दहरत्व प्राप्त (प्रतिपादित ) है, उस की निवृत्ति भूताकाश की उपमा से की जाती है, अन्य किसी परिमाण का विधान नहीं किया जाता। केवल भूताकाश

शैकदेशे धावाणृधिक्यादीनामन्तःसमाधानमुपपधते। 'पव आत्माऽण्हतपाप्मा विजयो विमृत्युविशोकोऽविजियत्सोऽपिपासः सत्यक्तामः सत्यसंकल्पः' इति बात्मत्वापहतपाः पत्याद्यस्य गुणा न भृताकाशे संभवन्ति । यद्यव्यात्मश्च्यो जीवे संभवति, तथापीतः पत्याद्यस्य गुणा न भृताकाशे संभवन्ति । यद्यव्यात्मश्च्यो जीवे संभवति, तथापीतः रेभ्यः कारणेभ्यो जीवाशङ्कापि निवर्तिता भवति । त द्युपाधिपरिच्छिन्नस्याराग्रोपिमः गा जीवस्य पुण्डरीकत्रेष्टनस्त्रं दहरत्वं शक्यं निवर्तियतुम् । बद्धाभेद्विवस्या जीवस्य सर्वगतत्वादि विवक्षया जीवस्य सर्वगतत्वादि विवक्षया जीवस्य सर्वगतत्वादि विवक्षया जीवस्य सर्वगतत्वादि विवक्षया जीवस्य सर्वगतत्वादि विवक्षयत्वादि विवक्ष्यतामिति युक्तम् । यद्य्युक्तं – बद्धापुरः स्थेत, तस्येव बद्धापः साक्षात्रसर्वगतत्वादि विवक्ष्यतामिति युक्तम् । यद्य्युक्तं – बद्धापुरः सिति जीवेन परस्योपलिक्षातत्वाद्वाद्व इव जीवस्यवेदं पुरस्वामिनः पुरैकदेशवर्तित्वमः स्थिनस्य विवन्धः । यद्याप्यदित पुरेगानेन संबन्धः । उपलब्ध्यधिष्ठानत्वात् । 'स्य पत्रस्याज्ञीवघनात्वरात्रपरं पुरिशयं पुरुषमीक्षते' (प्रविधा) 'स वा अयं पुरुषः सर्वासु पूर्व पुरिशयः' (वृव २१५१८) इत्याविश्रतिभ्यः । अथवा, – जीवपुर प्वास्मिन् वर्षा पुर्व पुरिशयः' (वृव २१५१८) इत्याविश्रतिभ्यः । अथवा, – जीवपुर प्वास्मिन् वर्षा पुर्व पुरिशयः' । यथा शालप्रामे विष्णुः संनिद्दित इति, तद्वत् । 'तद्यथेह

भामती

बहराकाशो जीव इत्याह 🔳 यद्यव्यात्मशस्य इति 🛞 ।

उपलक्षिरिषष्ठानं ब्रह्मणो देह इव्यते । तेनासाधारणस्वेन देहो ब्रह्मपुरं भवेत् ॥

बेहे हि बह्योगलभ्यते इध्यसाधारणतया देही बह्यपुरिमिति व्यविद्यते, न तु बह्यविकारतया ।

ज बह्यज्ञान्द्यार्थो मुख्यो भवति । अस्तु वा बह्यपुरं जीवपुरं, तथापि यथा वश्सराजस्य पुरे उज्ज्ञायायाः

नैत्रस्य क भवति, एवं जीवस्य पुरे हृश्युण्डरीकं ब्रह्मसदनं भविष्यति, उत्तरेभ्यो ब्रह्मालिङ्गभयो ब्रह्माणोऽविधारणात् । ब्रह्माणो हि बाधके प्रमाणे बलीयति जीवस्य च साधके प्रमाणे सति ब्रह्मालिङ्गानि

भामती-व्याख्या

की उपमा से ही ब्रह्म में दहरत्व (साविच्छन्नत्व) का निषेध नहीं किया जाता, अपितु उत्तर-वर्ती वाक्यों में प्रतिपादित द्यावापृथिक्यादि-समाहितत्वादि हेतुओं के द्वारा भी दहरत्व का प्रतिषेध किया जाता है—''न च कल्पितभेदे पुण्डरीकवेष्टिते आकाशैकदेशे द्यावापृथिक्यादीना-मन्तःसमाधानमुष्पद्यते''।

दहराकाश को जीवरूप भी नहीं मान सकते, वर्गों कि यद्यप्यात्मशब्द जीव का बोधक है, तथापि उत्तर वाक्य-प्रतिपादित ब्रह्म के असाधारण धर्मों का समन्त्रय जीव में नहीं

हो सकता।

उपलब्धेरिधशानं ब्रह्मणो देह इष्यते । तेनासाधारणत्वेन देहो ब्रह्मपुरं भवेत् ॥

देह में ही बहा की उपलब्धि होती है, अतः देह को ब्रह्मपुर कहा जाता है, बहा का विकार होने से देह को ब्रह्मपुर नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म निर्वकार है। इस प्रकार 'ब्रह्मपुर' शब्द का घटकी भूत 'ब्रह्म' पद मुख्यार्थक सम्भव हो जाता है। अथवा 'ब्रह्म' पद गौणी वृत्ति के द्वारा जीव का बोधकं मानकर इस शरीररूप जीवपुर को ब्रह्मपुर कहा जा सकता है। तथापि जैसे महाराज वत्सराज के पुर (नगर) उज्जिथनी के किसी भाग में मैत्रादि का महल होता है, वैसे ही इस शरीर का हृदय पुण्डरीक ब्रह्म का सदन (उपलब्धि-स्थल) कहा जा सकता है। हृदयपुण्डरीक को ब्रह्म का ही सदन मानना होगा, क्योंकि उत्तरवर्ती ब्रह्म-गमक लिङ्गों (असाधारण धर्मों) के द्वारा वहाँ ब्रह्म का ही होना निश्चित

कर्मचितो लोकः श्रीयत पवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः श्रीयते' ( छा० दाशह ) इति च कर्मणामन्तवरफलत्वमुक्त्वा 'अथ । इहात्मानमनुविद्य अजन्त्येतां स सत्यान्कामां-स्तेषां सर्वेषु सोकेषु कामचारो भवति' इति प्रकृतदहराकाशविज्ञानस्यानन्तफलत्वं बदन् परमात्मस्यमस्य स्चयति । यद्प्यति दुक्तं, -न दहरस्याकाशस्यान्वेष्टव्यत्वं चिकि-बासितस्यत्वं च श्रतं; परविशेषणत्वेनोपादानादिति, अत्र ब्रमः - यद्याकाशो नान्वेष्टस्य-स्वेनोकः स्यात् 'याचाम्वा अयमाकाशस्तावानेषो उन्तर्हृद्य आकाशः' इत्याचाकाश-स्वरूपप्रदर्शनं नोपयुज्येत । जन्वेतद्व्यन्तर्वतिवस्तुसद्गावपदर्शनायैव प्रदर्श्यते । 'तं

### भामती

कपश्चिवभेविवकाया जीवे व्याख्यायन्ते । 🔳 चेह ब्रह्मको बाधकं प्रमाणं साधकं वाऽस्ति जीवस्य । ब्रह्म-पुरव्यपदेशश्चोपपादितो बह्योपलन्धिस्थानतया । अर्थकौकस्त्वं बोक्तम् । तस्मात् सति सम्भवे ब्रह्मान तिहिलक्षानां नाब्रह्मणि व्यास्यानमुचितिमिति ब्रह्मीय बहराकाशी न जीवभूताकाशाविति । अवणमने मनु-विश्व सहाानुभूय चरणं चारस्तेवां कामेवु चरणं भवतीत्वर्थः । स्वादेतव् वहराकाशस्याम्बेध्यस्व सिखे तत्र विचारो युभ्यते, न तु तदन्वेष्टभ्यम् , अपि तु तदाधारमन्यदेव किञ्चिवित्युक्तमित्यनुभाषते । 🔳 यवध्ये-सब् इति 🕸 । अनुभाषितं दूषयति 👅 💶 बुमः इति 🏶 । यद्याकाशाधारमन्यवन्वेष्टव्यं भवेशाहेबोपुरि

### भामती-व्याख्या

होता है। ब्रह्म के असाधारण धर्मों का जीव में किसी-न-किसी प्रकार तब समन्वय किया जा सकता था, जब कि यहाँ ब्रह्म का कोई प्रवल बाधक और जीव का साधक प्रमाण उपलब्ध होता, किन्तु यहाँ कोई वैसा प्रमाण उपलब्ध नहीं। 'ब्रह्मपुर' शब्द का ब्रह्मोपलब्धिपरस्वेन उपपादन किया जा चुका है। दहराकाश के समान एक स्वल्प या संकुल स्थान में ब्रह्म के रहने का भी उपपादन पहले "अर्भकौकस्त्वात्" ( ब्र. सू. १।२।७ ) इस सूत्र में कहा जा चुका । ब्रह्म के असाधारण धर्मों का समन्वय जब ब्रह्म में हो सकता है, तब ब्रह्म से भिन्न जीवादि में किसी न-किसी प्रकार आयोजन उचित नहीं, फलतः ब्रह्म ही दहराकाश है, भूताकाश या जीव नहीं।

दहराकाश की उपासना का अनन्त फल श्रुत है— "अथ य इहात्मानमनुविद्य त्रजन्ति, एतांश्च सत्यान् कामान् तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति" ( छा. व।११६ )। अनुविद्य का अर्थ है—'अनु प्रभाइ विदित्वा' अर्थात् श्रवण और मनन के प्रश्चात् ब्रह्मात्मत्त्र का अनुभव (साक्षात्कार) करके। भाष्यकार ने भी ऐसा ही कहा है—''शास्त्राचार्योपदेशमनुविद्य स्वात्मसंवेद्यत।मापाद्य' ( छां भा. पृ. ४४६ )। 'कामचारः' का अर्थ है - कामेषु [काम्येषु (विषयेषु) चारः ( उपलब्धः )] अर्थात् यथेष्ठ विषय की प्राप्ति या स्वातन्त्रय।

शहा-दहराकाश में अन्वेत्रणीयत्व सिद्ध हो जाने पर ही उसके विषय में विचार करना उचित या किन्तु दहराकाश में अन्वेष्ठव्यस्य प्रतिपादित न होकर उससे भिन्न उसमें रहनेवाले किसी अन्य तत्त्व को अन्वेष्टच्य और विजिज्ञास्य कहा गया है-- "तस्मिन् यदन्तः दन्वेष्टव्यं तद्विजिज्ञासितव्यम्"।

समाधान - उक्त शङ्का का अनुवाद करके भाष्यकार "यदप्येतद्" - इत्यादि वाक्य से अनुबाद करके निरास कर रहे हैं-- "अत्र बूमः"। अर्थात् दहराकाश ही अन्वेष्टव्य है, उससे अन्य नहीं, क्योंकि यदि अन्य कोई तत्त्व अन्वेषणीय होता, तब आगे चलकर श्रुति उसका व्युत्पादन करती, किन्तु व्युत्पादन किया गया है दहराकाश का-"यावान वा अयमाकाशः, तावानेषोऽन्तर्हृदय आकामः"। यह दहराकाश का निरूपण यह सिद्ध कर रहा है कि यही विचारणीय है।

चेद् बृयुर्यविदमस्मिन्ब्रह्मपुरं दहरं पुण्डरीकं दहरो अस्मिन्नन्तराकाशः कि तद्त्र विचते यदन्वेष्टन्यं यद्वाव विजिक्कासितव्यम् रत्याक्षित्य परिहारावसर आकाशौपम्योपक्रमेण चावापृथिव्यादीनामन्तःसमाहितत्वदर्शनात् । नेतदेवम् ; एवं हि सित यदन्तःसमाहितं चावापृथिक्यादि तदन्वेष्टन्यं विजिक्कासितव्यं चीक्तं स्यात् , तत्र वाक्यशेषो नोपपद्येत ।

भामती

च्युश्पादनीयमाकाश्रञ्युत्पादनं तु क्वोपयुज्यते इत्यर्षः । चोदयति ॐ न स्वेतदिष इति ॐ । आकाश्रक्यनमिष तदन्तवैत्तिवस्तुसःद्भावप्रदर्शनायेव । अथाकाशप्रयेव कस्मान्त अवतीत्यत आह ॐ तं चेव् ब्रूयुः इति ॐ । आचार्य्येण हि वहरोऽस्मिन्नत्तराकाशस्तिस्म्यदन्तस्तन्त्वयेष्ठन्यं तद्वाव विजिश्वासितस्यिपस्यपित्यपिवष्टेऽन्तेवासिनाऽऽक्षिसं, कि तदत्र विद्यते यवन्वेष्टन्यम् ? पुण्डरीकमेव तावत् सूक्ष्मतरं तदवरुद्धमाकाशं सूक्ष्मतमम्, तिस्मन् सूक्ष्मतमे किमपरमस्ति ? नास्त्येवेष्यर्थः । तत् किमन्वेष्टन्यमिति । तदिमन्नाक्षेपे परिसमासे
समाधानावसर आचार्यस्याकाशोपमानोपक्षमं वचः, उभे अस्मिन्द्यावापृथिवी समाहिते इति । तस्मात्
पुण्डरीकावरुद्धाकाशाश्यये द्यावापृथिन्यावेवान्वेष्टन्ये उपविष्टे, नाकाश इत्यर्थः । परिहरति ■ नेतदेवम् ■ ।
ॐ एवं हि इति ॐ । स्वादेतद् — एवमेवैतक्षो खल्वभ्युपगमा एव वोवस्वेन चोद्यन्त इत्यत्त आह ■ □
वाक्यशेषे इति ॐ । वाक्यशेषो हि वहराकाशात्मवेदनस्य फलवर्ष्वं ब्रूते, □ □ फलबत् तत् कर्त्तंव्यत्या
चोद्यते, यक्ष्य कर्त्तंच्यं तिवच्छतीति तवन्वेष्टव्यं तद्वाश विजिज्ञासित्यधिति दहराकाशविवयमविष्ठते ।
स्यादेतव् — द्यावापृथिन्यावेवात्मानो भविष्यतः, ताभ्यामेशस्मा लक्षयिष्यते, आकाशशब्दवत् । तत्माकाशा-

भामती-व्याख्या

शहा—विचारणीय तं। दहराकाशगत अन्य पदार्थं ही है किन्तु उसका आधार होने के कारण दहराकाश का निरूपण किया गया है, अन्यथा तदन्तर्भूत वस्तु का सद्भाव-क्योंकर सिद्ध होगा ?

यदि दहराकाश के अन्तर्वर्ती किसी अन्य पदार्थ का सद्भाव नहीं माना जाता, तव उत्तरवर्ती आक्षेप और उसका परिहार—दोनों असंगत हो जाते हैं, क्योंकि आचार्य का "दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः, तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्ट्यम्"—ऐसा उपदेश सुन कर शिष्य आक्षेप करता है—"कि तदत्र विद्यते यदन्वेष्ट्यम् ?" अर्थात् पहले तो हत्पुण्डरीक ही सूक्ष्मतर है और तद्गत आकाश तो उससे भी सूक्ष्मतम है, उस सूक्ष्मतम आकाश में अन्य पदार्थ क्या ? कुछ भी नहीं। तब वह अन्वेष्ट्य क्योंकर होगा !

उक्त आक्षेप के समाप्त हो जाने पर आचार्य ने आकाश की उपमा देकर दहराकाश का निरूपण करते हुए कहा है—''उभे अस्मिन् द्यावापृथिवी समाहिते"। इस प्रकार पुण्डरीकावच्छिन्न आकाश के आश्रित द्यु और पृथिवी को ही अन्वेष्टव्य कहा है,

बाकाश को नहीं।

समाधान—उक्त शङ्का का निराकरण करते हुए भाष्यकार ने कहा है—"नैतदेवम्"।
यदि थोड़ी देर के लिए दहराकाशगत चुलोकादि की अन्वेष्टव्यता को स्वीकार कर लिया जाता
है, तब यद्यपि इष्टापादन कोई दोष नहीं माना जाता, तथापि वैसा स्वीकार कर लेने पर
वाक्य-शेष में दहराकाश की आत्मरूता का अभिसूचन अनुपपत्न हो जाता है, क्योंकि "अय
च इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येतांश्च सत्यान् कामान्, तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति"—
यह वाक्यशेष दहराकाश में आत्मरूपता के वेदन (उपासना) का फल बता रहा है। जिस
पदार्थ का फल अभिहित होता है, वह पदार्थ कर्तव्य (अनुष्ठेय) होता है और जो अनुष्ठेय
होता है, उसी की इच्छा की जाती है—"तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्"। फलता
दहराकाशगत आत्मरूपता ही विचारणीय सिद्ध होती है।

'सिंदमन्कामाः समाहिताः', 'एव आत्माऽपहतपाच्या' इति हि प्रकृतं द्यावापृथिव्यादि समाधानाधारमाकाशमाकृष्य 'अथ य इहात्मानमनुविद्य अजन्त्येतां स्वा सत्यान्कामान्' इति समुख्यार्थेन चशब्देनात्मानं कामाधारमाश्रितां स्वा कामान्विद्यान्वाक्यशेषो दर्शयति । तस्माद्वाक्योपक्रमेऽपि दहर प्वाकाशो हृद्यपुण्डरीकाधिष्ठानः सहान्तःस्थैः समाहितैः पृथिब्यादिभिः सत्येश्व कामैर्विद्येय उक्त इति गम्यते । स चोक्तेश्यो हेतुभ्यः परमेश्वर इति ॥ १४ ॥

# गतिश्व-दाम्यां तथाहि दष्टं लिङ्गं च ॥ १५ ॥

वृहरः परमेश्वर उत्तरेभ्यो हेतुभ्य इत्युक्तम्। त पवीत्तरे हेतव इदानी प्रप-ब्रुव्यक्ते । इतक्ष परमेश्वर पद्य वृहरः, यस्माद् वृहरवाक्यशेषे परमेश्वरस्यैव प्रतिपादकी गतिश्व्यो भवतः — 'इमाः सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दृन्ति'

जारी ताबेव परामृद्येते इत्यत आह 
अस्मिन् कामाः समाहिताः 
प्रित्त प्रित्तः । 
एव आस्मापहतपाटमा इति 
। 
अमेग प्रकृतं सावापृण्यवीसमाधानाधारमाकाशमाकृद्यः । 
यावापृण्यवायिभाषाव्यवहितमधीति श्रेषः । नन् सत्यकामझानत्येतत् फलं, तदनन्तरं निर्वेशात्, न तु वहराकाशयेवनस्येस्यतः
आह 
समुख्यपार्थेन चशक्येन इति 
। अस्मिन् कामा इति च एव इति चैकवसनान्तं न द्वे यावापृण्यवि परास्त्रद्व्यव्हितीति वहराकाश एव परास्त्रकृष्य इति समुदायार्थः । तदनेन क्रमेण तस्मिन्यवन्तरित्यत्र तव अखोऽनम्तरतयाकाशमितलङ्ख्य हत्युण्डरीकं परामृश्वतीत्युकं भवति । तस्मिन् हृत्युण्डरीके
यवन्तराकाशं तवन्वेष्ट्यमित्यर्थः ॥ १४ ॥

उत्तरेभ्य इत्यस्य प्रपञ्चः । एतयेव वहराकाशं व्याः वताहो कष्टमिदं वर्तते जन्तुनां तस्वाववोध-विकलानां यदेभिः स्वाधोनमपि बह्य न प्राप्यते । तद्यथा चिरन्तननिरूढिनिविष्ठमलपिहितानां कलधौत-शकलानां पथि पतिसानामुक्यपुर्वरि सक्चरिद्धरपि वाग्येधंनायिद्धप्रविक्षण्डनिवहविश्वमेणैसानि नोपाबीयन्त

### भामती-व्याख्या

यह जो कहा गया कि द्युलोक और पृथिवी में ही आत्मरूपता पर्यवसित होगी, अतः इन्हीं के द्वारा आत्मा वंसे ही अभिलक्षित होगा, जैसे आकाश शब्द के द्वारा । इस प्रकार आकाश में आधृत द्यु और पृथिवी ही 'आकाश' पद से परामृष्ट (गृहीत ) होगे। वह कहना उचित नहीं, क्योंकि ''अस्मिन् कामाः समाहिताः'' ( इसी दहराकाश में समस्त कामनाएँ लगी हैं )। यह आत्मा निष्पाप है, इसी में स्वर्ग से लेकर पृथिवी तक के समस्त लोक अवस्थित हैं। द्यु पृथिक्यादि के इस निरूपण का व्यवधान होने पर भी उनके आधारभूत दहराकाश की अनुवृत्ति कर "एतांभ्र सत्यान् कामान्'' इस वाक्य में प्रयुक्त समुक्वयार्थक 'च' शब्द के द्वारा आत्मा और आत्माश्रित कामनाओं की विजेयता प्रतिपादित की गई है। तात्यर्थ यह है कि उक्त श्रुति में प्रयुक्त 'अस्मिन्' और 'एषः' इन एकवचनान्त शब्दों के द्वारा द्यु और पृथिवी—इन दो पदार्थों का परामशं सम्भव नहीं, अतः दहराकाश हो ग्राह्म है। इस प्रकार 'तस्मिन्' यहाँ 'तन्' पद अनन्तरोक्त आकाश को छोड़ कर पुण्डरीक का उपस्थापक है, अतः उस ( हत्पुण्डरीक ) में अवस्थित आकाश ( दहराकाश ) ही अन्वेष्टव्य सिद्ध होता है।। १४।।

चीदहवें सूत्र में उपन्यस्त 'उत्तरेश्यः'—इस पद का व्याख्या प्रपन्त ही "गितिशव्दाश्यां तथा हि हुएं लिङ्गें च"—इस सूत्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसी दहराकाश को इङ्गित करते हुए कहा गया है कि 'अत्यन्त खंद है कि तत्त्वज्ञान से विश्वत अज्ञानी जीखों के द्वारा स्वरूपभूत बहा की प्राप्ति वैसे ही नहीं की जाती, जैसे कि चिरन्तन मल की मोटी पर्त में

(छा॰ ८।३।२) इति । तत्र प्रकृतं दहरं ब्रह्मलोकरान्देनाभिष्ठाय तिह्नवया गितः प्रजाशन्द्वाच्यानां जीवानामभिष्ठीयमाना दहरस्य ब्रह्मतां गमयित । तथा शहरहः जीवानां सुषुप्तावस्थायां ब्रह्मविषयं गमनं दृष्टं श्रुत्यन्तरे 'सता सोम्य तदा संपद्यो भवित' (छा० ६।८।१) इत्येवमादौ । लोकेऽिय किल गाढं सुषुप्तमाचस्रते-'ब्रह्मीभूतो ब्रह्मतां गतः' इति । वाम ब्रह्मलोकशन्दोऽिय प्रकृते दृहरे प्रयुज्यमानो जीवभूताकाशः शङ्कां निवर्तयन्ब्रह्मतामस्य गमयित । नतु कमलासनलोकमिष ब्रह्मलोकशन्दो गमयेत्। गमयेद्राद ब्रह्मणो लोक इति षष्ट्रीसमासवृत्या न्युत्पाद्येत, सामानाधिकरण्यवृत्त्या

भामती-व्याख्या वेष्ठित सुवर्ण-खण्डों के ऊपर-ऊपर विवस्ते हुए भी पर बर के टुकड़े समझ कर उनका ग्रहण नहीं कर पाते ऐसा श्रुति कहती है ''इमाः सर्वाः प्रजा अहरहर्गंच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति" ( छां. ६।३।१ )। यद्यपि सुपुप्ति अवस्था में यह ( विद्वान् से लेकर अविद्वान् तक ) समग्र जीव-त्रगं प्रत्येक दिन हृदय कमल में अवस्थित दहराकाशसंज्ञक ब्रह्म की प्राप्त करके भी अनादि अविद्यारूप तमःपटल से दृष्टि अवरुद्ध होने के कारण 'अहं ब्रह्म'-इस प्रकार का ज्ञान नहीं कर पाता । 'ब्रह्मलोक' शब्द एवं 'ब्रह्मलोक की प्राप्ति' ये दोनों दहराकाश को ही बहालोक सिद्ध कर रहे हैं, भाष्यकार का यही कहना है-- 'इत्रश्च परमेश्वर एव दहरो यस्माद् दहरवाक्यशेषे परमेश्वरस्यैव प्रतिपादकी गतिशब्दी भवतः' इस भाष्य के द्वारा सूत्रस्थ गति ( ब्रह्मलोक प्राप्ति ) और शब्द ( 'ब्रह्मलोक' शब्द ) की व्यास्या की गई, अब 'तथा हि दृष्टम्'—इसकी व्याख्या की जाती है - "तथा ह्यहरहर्जीवानां सुपुप्त्यवस्थायां ब्रह्मविषयं गमनं दृष्टम्"। अर्थात् छोक और वेद में वैसा ही देखा जाता है। यद्यपि सुपुप्त जीव की बह्यारूपता में लोकिक कोई प्रमाणान्तर उपलब्ध नहीं, तथापि वैदिक प्रसिद्धि की स्थापना में कहा जाता है कि यह वैदिक प्रसिद्ध है कि लोक में भी वैसा ही माना जाता है। जसा अन्य श्रुतियों और लोक में प्रसिद्ध है, वैसा ही यह 'ब्रह्मलोक' शब्द भी दहराकाश के लिए प्रयुक्त होकर उसकी जीवरूपता का निराकरण करता है। सूत्र के 'लिङ्गं च'—इस शब्द की ब्याख्या आक्षेपपूर्वक प्रस्तुत की जा रही है—''ननु कमलासनलोकमपि ब्रह्मलोकशब्दो गमेयत्।'' इस आक्षेप का परिहार किया जाता हैं—"गमयेद यदि ब्रह्मणो लोक इति षष्ठीसमासवृत्त्या क्यूत्पाद्येत"। ''स्थपितिनिषादः स्याच्छब्दसामध्यति'' (जे. सू. ६।१।५१) इस सूत्र में यह स्थिर किया गया 🚪 कि 'निवादानां स्थपतिः'—इस प्रकार षष्ठी-तत्पुरुष की अपेक्षा तु व्युत्पाद्यमानो ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक इति परमेच ब्रह्म गमियच्यति । प्वदेव चाहरहः वृह्मलोकगमनं एष्टं ब्रह्मलोकशब्दस्य सामानाधिकरण्यवृत्तिपरिष्रहे लिक्कम् । न शहरहः रिमाः प्रजाः कार्यब्रह्मे सत्यलोकाख्यं गच्छन्तीति शक्यं कर्णयतुम् ॥ १५॥

ध्तेश्र महिम्नोऽस्यास्मिन्नुपलब्धेः ॥ १६ ॥

घृतेस हेतोः परमेश्वर प्वायं दहरः । कथम् ? 'दहरो ऽस्मिक्षम्तराकाशः' इति हि प्रकृत्याकाशोपम्यपूर्वकं तिमम्सर्वसमाधानमुक्त्वा तिस्मिन्नेव चात्मशब्दं प्रयुज्यापहतपाः प्रत्वादिगुणयोगं चोपदिश्य तमेवानितवृत्तप्रकरणं निर्दिशति—'अण य भात्मा । सेतुर्विघृतिरेषां लोकानामसंभेदाय' छा० ८।४।१ ) इति । तत्र विधृतिरित्यात्मशब्द्-सामानाधिकरण्यादिधारियतोच्यते; किवः कर्तर स्मरणात् । यथोदकसंतानस्य विधारियता छोके सेतुः क्षेत्रसंपदामसंभेदाय, प्रधमयमात्मेषामध्यात्मादिभेदिमिन्नानां लोकानां वर्णाश्रमादीनां च विधारियता सेतुरसंभेदायासंकरायेति । प्रवमिह प्रकृते दहरे विधारणलक्षणं महिमानं दर्शयति । अयं च महिमा परमेश्वर प्रव श्रुत्यन्तरादुपः लभ्यते 'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि स्थावन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः' इत्यादेः । तथान्यत्रापि निश्चिते परमेश्वरवात्रये श्रुयते 'एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एघ सेतुर्विधरण एषां छोकानामसंभेदाय' इति । एवं घृतेश्च हेतोः परमेश्वर प्रयायं वहरः ॥ १६ ॥

### भामती

मस्तीति तद्य्युक्तं सूत्रकारेण । तथाहि लोकवेदप्रसिद्धाहरहृषंह्यलोकप्रास्यभिषानयेव लिल्ह्नं कमलासन-लोकप्रासेविषसावसम्भवाद्वयावत्तंमानं षष्ठीसमासाञ्च्रां व्यावत्तंयदृहराकाशप्रासावेवावतिष्ठते, न च वहराकाशो ब्रह्मणो लोकः, किन्तु तद्ब्रह्मीत । ब्रह्म च तल्लोकश्चेति कर्मधारयः सिद्धो भवति । लोक्यत इति लोकः । हृत्युण्डरोकस्थः सल्वयं लोक्यते । यत् सलु पुण्डरोकस्थमन्तःकरणं तस्मिन्विशुद्धे प्रथ्याहृते-तरकरणानां योगिनां निर्मल इवोवके चन्द्रमसो विस्वमितस्वच्छं चतन्यं ज्योतिःस्वरूपं ब्रह्मावलोक्यत इति ॥ १४ ॥

सीत्रो धृतिशस्त्रो आववसनः । धृतेश्व परमेश्वर एव वहराकाशः । कुतः ? अस्य धारणस्रमणस्य महिम्नोऽस्मिन्नेवेश्वर एव श्वरयन्तरेषूपलन्धेः । निगवन्यास्यानमस्य आव्यम् ॥ १६ ॥

भागती-व्याख्या
'निषादश्चासी स्थपतिः'—इस प्रकार कर्मधारय समास मानना उचित है। 'ब्रह्मलोक' मब्द
में भी 'ब्रह्मणः लोको ब्रह्मलोकः'- ऐसा षष्ठी-तत्पुष्ठष समास न मान कर ब्रह्म च तल्लोकश्च
ब्रह्मलोकः'-ऐसा कर्मधारय ही मानना न्याय-संगत है। इसी न्याय का उपोइलक लिङ्ग प्रमाण
सूत्रकार ने प्रस्तुत किया है कि अहरहब्रह्मलोक-गमन यह सिद्ध कर रहा है कि यहां 'ब्रह्मलोकः'
बाब्द से कर्मधारयमूलक ब्रह्मख्य लोक का ग्रहण किया गया है। 'लोक्यत इति लोकः'—इस
ब्युत्पत्ति के अनुसार ब्रह्म को भी 'लोक' शब्द से अभिहित किया जा सकता है, क्योंकि वह
हत्पुण्डरीक में आलोकित है। हृदय कमल में जो अवस्थित अन्तःकरण है, उसके विशुद्ध
हो जाने पर जो लोग बाह्म करणों (इन्द्रियों) को उनके विषय से हटाकर आत्मप्रवण कर
लेते हैं, ऐसे योगिजनों के द्वारा निर्मल एवं स्थिर जल में स्वच्छ चन्द्र-प्रतिबिम्ब के समान
अपने अन्तःकरण में चैतन्य-ज्योतिस्वरूप ब्रह्म अवलोकित होता है।। १५।।

''धृतेश्च महिम्नः'' इस सूत्र में प्रयुक्त 'धृति' शब्द 'धृत्र धारणे' धातु 🛍 'स्त्रियां क्तिन्'' (पा. सू. ३।३।६४) इस सूत्र के द्वारा भावार्थक 'क्तिन्' प्रत्यय करने पर निष्पन्न हुआ है। दहराकाश में द्वु और पृथिव्यादि की धृति (वृक्तिता ) दहराकाश की परमेश्वर

### प्रसिद्धेश्व ॥ १७ ॥

इतम्य परमेश्वर एव 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः' इत्युच्यते। यत्कारणमाकाशः शुद्धः परमेश्वरे प्रसिद्धः। 'आकाशो व नाम नामकपयोर्निर्वहिता' (छा० ८।१।४), 'सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पधन्ते' (छा० १।९।१ ', इत्यादिप्रयोग- दर्शनात्। जीवे तु न कविदाकाशशब्दः प्रयुज्यमानो हत्त्यते। भूताकाशस्तु सत्याम- व्याकाशशब्दप्रसिद्धावुपमानोपमेवभावाद्यसंभवाक प्रहोतब्य इत्युक्तम् ॥ १७॥

भामिती

त चेयमाकाशशब्दस्य कृष्टीं लक्ष्यमाणीव भुस्य। दिगुणयोगाद् वृत्तिः साम्प्रतिको । यथा रथान्त्रनामा चक्रवाक इति लक्षणाः किस्स्वरयन्तिनिक्देति सूत्रार्थः । ये त्वाकाशस्यो ब्रह्मण्यपि मुख्य एव नभोवदित्याचक्षते, तैरन्यायश्चानेकार्यस्विति चानस्यलभ्यः शब्दाणं इति च मीमांसकानां मुद्राभेदः इतः । लभ्यते ह्याकाशशब्दाहिभुस्वादिगुणयोगेनापि ह्या । न च ब्रह्मण्येव मुख्यो नभति तु तेमेव गुणयोगेन वस्त्यंतीति वावयम् । लोकाधीनावधारणस्येन शब्दार्थसम्बन्धस्य वैदिकपवार्थप्रस्थयस्य तस्त्र्वं अस्वात् । तम् प्रावान्वा अयमाकाशस्तावानेवोऽन्तर्ह्वय आकाशः इति व्यतिरेकनिवंशाम्र लक्षणा युका । न हि

भामती-व्याख्या

सिद्ध कर रही है, क्योंकि विश्व की धृति परमेश्वर में ही प्रतिपादित है—"एतस्य वा प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसी विधृती तिष्ठतः" (वृह. ■ ३।८।७) । शेष भाष्य अत्यन्त सुगम है ।।१६।।

सूत्रकार ने जो 'आकाश' शब्द की प्रसिद्ध ब्रह्म में बताई है, वहाँ 'प्रसिद्ध' शब्द का अर्थ लक्षणा है। लक्षणा भी दो प्रकार की होती है—(१) साम्प्रतिकी और (२) निरूढ़ लक्षणा। जैसे 'रथाङ्ग' शब्द की चक्रवाक पक्षी में लक्ष्यमाण 'चक्र' शब्द से अविनाभूत चक्रवाक शब्द के योग से साम्प्रतिकी (आचुनिकी) लक्षणा होती है, वैसे ही 'आकाश' शब्द की स्वाभिधेय आकाशगत विभुत्व गुण के योग से ब्रह्म में आधुनिक लक्षणा नहीं, अपितु

अनादि तात्पर्यावगाहिनी निरूढ लक्षणा मानी जाती है।

जिन आचार्यों का कहना है कि 'आकाश' पद की नभ में जैसे मुख्य (अभिधा) वृत्ति होती है, वैसे ही ब्रह्म में भी मानी जाती है। वे आचार्य मीमांसकों की इन अनुल्लङ्कनीय मर्यादाओं का स्पष्ट उल्लङ्कन कर डालते हैं कि अन्यायभ्रानेकार्यंत्वम्' (अनेक अर्थों में एक शब्द की मुख्य वृत्ति मानना अनुचित है) और ''अनन्यलभ्यः शब्दार्थः'' [शाबर भा. पृ. ९२१ पर भाष्यकार ने कहा है कि जो अर्थ लक्षणादि अन्य वृत्तियों से लब्ध हो जाता है, उस अर्थ अभिधा वृत्ति नहीं मानी जाती ] आकाश की लक्षणा वृत्ति से ब्रह्म का बोध हो जाता है, व्यांकि लक्षणा का नियामक आकाशवृत्तिविभुत्ववत्त्वरूप शब्य-सम्बन्ध ब्रह्म में विद्यमान है. अतः ब्रह्म में 'आकाश' पद की अभिधा वृत्ति मानने की आवश्यकता नहीं। 'आकाश' पद की ब्रह्म में ही मुख्य वृत्ति और नभ में ब्रह्मवृत्ति विभुत्व गुण के योग से एक्षणा वृत्ति क्यों न ब्रह्म में ही मुख्य वृत्ति और नभ में ब्रह्मवृत्ति विभुत्व गुण के योग से एक्षणा वृत्ति क्यों न मान ली जाय ? इस प्रश्न का भी मण्डन मिश्र के शब्दों में इस प्रकार है — ''लोकाबगत-मान ली जाय ? इस प्रश्न का भी मण्डन मिश्र के शब्दों में इस प्रकार है — ''लोकाबगत-सामर्थः शब्दो वेदेऽपि वोधकः ( ब्र. सि. पृ. )। लोक-व्यवहार में 'आकाश' शब्द कभी भी ब्रह्म का अभिधायक नहीं माना जाता, अतः 'आकाश' शब्द की मुख्य वृत्ति ब्रह्म में क्योंकर बनेगी ?

क्यांकर बनागा । शहा — 'गङ्गायां घोषः' — इत्यादि स्थलों पर गङ्गा और तट पदार्थं का 'गङ्गा इव गङ्गा' — इस प्रकार साहश्यमूलक भेद निर्दिष्ट न होने के कारण 'गङ्गा' पद की तट में लक्षणा हो जाती है, किन्तु दहराकाण में आकाण का भेदमूलक साहश्य दिखाया गया है — "यावान् बाऽयमाकाशस्तावानेबोऽन्तहुंदय आकाणः" । अतः दहराकाशरूप ब्रह्म में आकाण का व्यतिरेक

# इतरपरामशीत्स इति चेन्नासंभवात् ॥ १८ ॥

यदि वाक्यशेपवलेन दहर इति परमेश्वरः परिगृह्येतास्तीतरस्यापि जीवस्य वाक्यशेषे परामर्शः — अध य एव संप्रसादो उस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिकपसंपद्य स्वेन क्रपेणामिनिष्णद्यत एव बात्मेति होवाच' (छा॰ ८।३।४) इति । अत्र हि संप्रसाद-शब्दः श्रुत्यन्तरे सुबुतावस्थायां हृष्टत्वात्तद्वस्थावन्तं जीवं शक्तोत्युपस्थापयितुं नार्था-

भामती

भवति गङ्गायाः क्ले विविधाते गङ्गाया गङ्गिति प्रयोगः । तर्तिकिषवानीं योगंमास्यां योगंनास्या यजेता-माबास्यायामबास्ययेथ्यसाधुर्वेषिकः प्रयोगः ? ■ च योगंमास्यमायास्याद्याद्याद्याद्यात्रेथिवि च युव्यौ । यण्णोक्तं यत्र द्यावनिष्णतार्थंप्रतीतिस्तत्र लक्षणा, यत्र पुनरन्यतोऽषं निष्चिते द्यावद्यश्चागस्तत्र वाचकत्वमेवेति । तद्युक्तम् , उभयस्यापि व्यभिचारात् -- सोभेन यक्षेतेति द्यावद्यः प्रतीयते, न चात्र कस्यचिल्लाधणिक-स्वमृते वाक्यार्थात् । न च 'य एवं विद्वान् योगंमासीं यज्ञते य एवं विद्वानमावास्याम्' इत्यत्र योगंमास्य-मावास्याद्याद्यवी न लाक्षणिकी । तस्माद्यात्किचित्रेतिविति ।। १०।।

सम्यक् प्रसीवत्यस्मिन् जीवो विषयेन्द्रियसंयोगजनितं कालुज्यं जहातीति सुषुति। सम्प्रसादो जीवस्यावस्थाभेवः न ब्रह्मणः। तथा करोरात्समृत्यानमपि करोराध्यस्य जीवस्य, न स्वमाध्यस्य ब्रह्मणः। तस्माद्यया पूर्वोक्तेर्वाव्यक्षेत्रवृत्वेद्वावगम्यते दहराकाकः, एवं वास्यक्षेवगताभ्यामेव सम्प्र-

### भामती-व्याख्या

(भेद ) प्रदर्शित हो जाने से ब्रह्म में 'आकाश' पद की लक्षणा कैसे हो सकेगी ?

समाधान—'सर्वत्र लक्षणा-स्यल पर लक्ष्यार्थ । पृथक् निर्देश नहीं होना चाहिए'— ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि ''दर्शपूर्णमासाध्यां स्वर्गकामो यजेत''—यहां पर ऐक 'आग्नेय' और दो 'ऐन्द्र'—इन तीन यागों के लिए 'दर्श' पद और आग्नेय, उपांशु एवं अग्नीषोमीय— इन तीन कमों के लिए 'पूर्णमास' शब्द लक्षणा वृत्ति से प्रयुक्त है। ''अमावास्यायामावस्थया यजेत'' (आप. प. २।१९) और ''पौर्णमास्यां पौर्णमास्या यजेत''—यहां पर 'अमावास्या' पद की अमावास्या काल-सम्बन्ध और 'पौर्णमास' पद की पौर्णमास काल-सम्बन्ध में जो लक्षणा की जाती है, वह उपपन्न न हो सकेगी, क्योंकि अमावास्या और पौर्णमासी शब्दों के द्वारा उक्त काल-सम्बन्ध पृथक् निर्दिष्ठ है। फलतः 'आकाश' पद की ब्रह्म में लक्षणा वृत्ति का कोई बाधक सम्भव नहीं।

यह जो कहा जाता है कि जहाँ पर शब्द के द्वारा अनिधात अर्थ की प्रतीति होती है, वहाँ लक्षणा और जहाँ अन्य प्रमाण से अनगत अर्थ में शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ वाचकता ( मुख्य वृत्ति ) हौती है। वह कहना भी संगत नहीं, क्योंकि उक्त दोनों नियमों में व्यमिचार उपलब्ध होता है—'सोमेन यजेत'' (तै. सं. ३।२।२) इत्यादि स्थलों पर सोमलतारूप अनिधात अर्थ की प्रतीति होने पर भी किसी पद को लक्षणिक नहीं माना जाता, केवल वाक्यार्थ ही लक्ष्यमाण होता है। 'य एवं विद्वान् पौर्णमासी यजते, य एवं विद्वानमावास्यां यजते'' (तै. सं. १।६।६।१) इत्यादि स्थलों पर 'यदाग्नेयोऽष्टाकपालः'' (तै. सं. २।६।३१३) इत्यादि वाक्यों के द्वारा अधिगत आग्नेयादि कर्मों में भी लक्षणा ही मानी जाती है, वाच्यता

या मुख्य वृत्ति नहीं ।। १७ ।।

'सम्यक् प्रसीदत्यस्मिन् जीवः'—ऐसी व्युत्पत्ति के द्वारा 'सम्प्रसाद' शब्द जीव की ही सुषुप्ति अवस्था का वाचक है, ब्रह्म की नहीं। शरीर से समुत्थान (विवेकज्ञान) भी जीव की ही होता है, अनाश्रयभूत ब्रह्म का नहीं। अतः जैसे पूर्वोक्त वाक्यशेषों के द्वारा दहराकाश की ब्रह्मरूपता अवगत होती है, वैसे ही वाक्यशेषावगत सम्प्रसाद और समुत्थान के द्वारा

श्तरम् । तथा शरीरव्यपाश्चयस्यैव जीवस्य शरीरात्समृत्थानं संभवति । यथाकाश्च्यपाः श्रयाणां वाद्यादीनामकाशात्समृत्थानं, तद्वत् । यथा चाद्योऽपि लोके परमेश्वरविषय भाकाश्चाय्दः परमेश्वरधर्मसमिन्याद्वारात् 'भाकाशो वै नाम नामकपयोनिर्वदिता' दृत्येवमादो परमेश्वरविषयोऽम्युपगतः, पयं जीवविषयोऽपि मविष्यति । तस्मादितर-परामशीत् 'दृहरोऽस्मिकन्तराकाश' दृत्यत्र स एव जीव उच्यत इति चेत् , नैतदेवं स्यात् ; कस्मात्? असंभवात् । निह जीवो बुद्धयाद्यपाधिपरिच्छेदामिमानी सन्नाका-शेनोपमीयेत । नचोपाधिधर्मानिममन्यमानस्यापद्वतपात्मत्वाद्यो धर्माः संभवन्ति । प्रपञ्चितं चतत्प्रथमस्त्रे । अतिरेकाशङ्कापरिहारायात्र प्रनुक्षपन्यस्तम् । पिट्यति खोपरिहात् 'अन्यार्थेश्च परामर्शः' ( त्र० १।३।२० ) इति ॥ १८ ॥

उत्तराञ्चेदाविर्भृतन्वरूपस्तु ॥ १९ ॥

इतरपरामर्शाचा जीवाशङ्का जाता साऽसंभवान्तिराहता । अथेवानी सृतस्येवासृतसेकारपुनः समुःथानं जीवाशङ्कायाः क्रियते — उत्तरस्माःप्राजापस्याङ्काः स्थात् । तत्र हि 'य मात्माऽपहतपाप्मा' इत्यपहतपाप्मत्वादिगुणकमात्मानमन्वेष्टस्यं विजिवासितव्यं च प्रतिद्वाय 'य एषोऽसिणि पुरुषो इद्दयत एष मात्मा' (छा॰ ८।अ४)

सायसमुरपानाभ्यां बहराकाशो जीवः कश्मान्नावगम्यते ? तश्मास्नास्ति विनिगमनेनि शक्कायः । अनासम्भ-बात् । सम्प्रसायसमुत्पानाभ्यां हि जीवपरामशों न जीवपरः, किन्तु तबीयतारिवककपत्रक्षभावपरः । तथा चैच परामशों ब्रह्मण एवेति ■ सम्प्रसायसमुखाने जीवलिङ्गम् , अपि तु व्याप्य एव तावभ्यांदित्यसे । आकाशोपमानावयस्तु ब्रह्माव्यभिचारिणका अञ्चपराश्चेत्यस्ति विनिगमनेत्यर्थः ॥ १८ ॥

रहराकाशमेव अक्रत्योपाच्यायते - यमारमानमन्बिच्य सर्वाश्च लोकानाव्योति सर्वाश्च कामान् तमारमानं विविविधमतो सुरासुरराजाविन्द्रविरोधमो समिरवाणी प्रजापति वरिवसितुमाजग्मतुः। आगस्य च द्वानिसतं वर्षाचि तत्परिधरणपरौ ब्रह्मचर्य्यं मूचतुः। अर्थतौ प्रजापतिश्वाच—कि कामाविहस्थो युवा-मिति । ताबूचतुः—य आस्माऽपहतपाध्मा तमावां विविविद्याय द्वति । ततः प्रजापतिश्वाच—य एवोऽक्षणि

भामती-व्यास्था वहराकाश की जीवरूपता ज्ञात होती है। किसी एक पन को सिद्ध करनेवाली विनिगमक युक्ति उपलब्ध नहीं—यह सूत्र में प्रदक्षित शङ्का का अर्थ है।

उक्त शक्का का निरास करते हुए सूत्रकार ने कहा है—"न, असम्भवात्"। इसका आशय यह ति सम्प्रसाद और समुखान के द्वारा जो जीव का परामशंकिया जाता है, वह उसके सोपाधिक स्वरूप का बोध कराने के लिए नहीं, अपितु उसकी तास्विक ब्रह्मरूपता का कान कराने के लिए ही है। फलतः सम्प्रसाद और समुखान का निर्देश ब्रह्मपरक ही है, क्योंकि ब्रह्म की अवगति में ही उसका पर्यवसान है—यह आगे कहा जायगा। आकाशोपमादि का निर्देश दहराकाश की ब्रह्मरूपता में विनिगमक है।। द।।

दहराकाश के प्रकरण में ही कहा गया है —"यमात्मानमन्विष्य सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान् तमात्मानं विविद्याली सुरासुरराजी इन्द्रविरोचनी समित्याणी प्रजापित विविद्याली सुरासुरराजी इन्द्रविरोचनी समित्याणी प्रजापित विविद्याली समित्याणी प्रजापित विविद्याली स्वाप्त होती है, उस आत्मा की विविद्याली सुरराज इन्द्र और असुरराज विरोचन दोनों अपने हाथों में समधादि उपहार लेकर प्रजापित की सेवा में पहूँचे। प्रजापित के चरणों में बत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य तत ■ पालन करते रहे। एक दिन प्रजापित ने पूछ जिया कि आपकोग किस कामना ■ यहाँ हमारी सेवा कर रहे हैं? तब वे दोनों बोले कि जो खात्मा समस्त पापों से विनिर्मुक्त है, उसको हम जानना चाहते हैं। प्रजापित ने उत्तर में

भागती

पुरुषो बृद्यते एव आत्माऽपहतपाप्मत्वाविगुषः, यद्विज्ञानात्सर्वं लोककामावासिः । एतदमृतमभयम् । अयेतच्छुश्वेतावप्रक्षीणकल्पवावरणतया छायापुरुषं जगृहतुः। प्रजापतिश्च पप्रचछतुः —अय योऽयं भग-बोऽच्यु बृध्यते यथादर्शे 💵 सञ्जावी कतम एतेव्यसावय चैक एव सर्वेव्यित ? तमेसयोः श्रुत्वा प्रश्ने प्रजापतिर्वताहो सुदूरमृद्भान्तावेतौ, अस्माभिरिक्षस्थान आत्मोपदिष्टः, एतौ च छायापुर्वे प्रतिपन्नी, तचि वयं भान्ती 🕶 इति अमस्ततः स्वात्मिन समारोपितपाण्डित्यबहुमानी विमानिती सन्ती बौर्मनस्येन वयाबदुपवेशं 🗷 गृह्णीवाताम् , इध्यनयोराशयमनुष्टय यथार्थं प्राष्ट्रियव्याम इत्यन्तिसन्त्रिमाम् प्रत्युवास । ज्ञाता आस्मानमवेक्षेयामस्मिन्यस्पद्ययस्तत्बृतमिति । तो च वृद्ध्या सन्तुष्ट्रद्वयो नाश्रुताम् । **=** प्रजापतिरेती विवरीतग्राहिणी मा भूताविध्याशयबान्यप्रच्छ -- किमत्रावर्यतमिति । ती होचतुः । यथैवा-बामितिचिरञ्जहाचर्यंचरणसम्पजातामतनसलोमाविमन्तावेवमावयोः प्रतिकपकं नसलोमाविमदुवशरावेऽप-क्यावेति । पुनरेतयोक्छायास्मविश्रममपनिनीवृत्रयेव हि छायापुरुव उपलमापायधर्मा भेदेनावनस्ममान आत्मलक्षणबिरहाम्नात्मेवेबमेवेबं बरीरं नात्मा, किन्तु ततो भिन्नमित्यम्बयम्यतिरेकाभ्यावेतौ जानीयाता-मिरयाद्ययान प्रजापतिकवाच । साध्वलङ्कृती सुवसनी परिष्कृती भृत्वा पुनववदारावे पश्यतमारमानम्, गण्या पश्यवस्तद अतमिति । ती च साध्यलक्कृती सुवसनी छिन्ननवलोमानी भूत्वा तथेव चक्रतुः ।

### भामती-व्याख्या

कहा — "य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते" अर्थात् यह जो आँख में प्रतिबिम्ब पुरुष दिखाई देता है, यह वह निष्पाप आत्मा है, जिसके ज्ञान से सभी लोकों की प्राप्ति होती है, यह अमृत और अभय पद है। प्रजापति के उस उपदेश के अनुसार इन्द्र और विरोचन दोनों ने उस छायापुरुष को आत्मा मान लिया और प्रजापति से फिर पूछा कि 'भगवन यह जो जल में, आदर्श (दर्पण) में और जो खड़ादि स्वच्छ पदार्थों में छायापुरुष दिखाई देता है, इन सबमें कोई एक ही वह आत्मा है ? अयवा सभी में एक ही । ?' उन दोनों के इस प्रश्न को सुनकर प्रजापति ने अपने मन में कहा कि बड़े खेद की बात । कि ये दोनों भ्रम में पड़ कर लक्ष्य से दूर चले गये। हमने अक्षिरूप उपाधि के माध्यम से आत्मा का उपदेश किया था, किन्तु ये लोग तो छाया पुरुष को ही आत्मा मान बैठे। अब इनको हम यदि यह कहते हैं कि आपलोग भ्रान्त ही गए। तब इन छोगों ने जो अपने में पाण्डित्य और बहुमान का आरोप (अभिमान) पर रखा है, उसको ठेस पहुँचती है और हममें दौर्मनस्य (हीन भावना या अश्रद्धा) उत्पन्न हो जाने के कारण ये हमारा कोई भी उपदेश न सुनेंगे। अतः इनके आशय के अनुरूप ही यथार्थ लक्ष्य का ग्रहण कराएँगे। ऐसा गृप्त भाव मन में रख कर प्रजापति ने उनकी सुनाकर कहा-बाप होग जल से भरे प्याले में आत्मा को देखें, वहाँ क्या दिखाई देता 🖁 ? कहिए। उन दोनों ने जल में जो देखा, उसमें ही सन्तुष्ट थे, अतः वे कुछ नहीं बोले । प्रजापित ने सीचा कि कहीं ये कुछ विपरीत ही ■ समझ बैठें, अतः पूछा-जल में क्या देखा ? उत्तर में वे दोनों बोले-जैसे हम लोग बहुत समय तक ब्रह्मचर्य वत पालन करते-करते बड़े-बड़े नख और बालों वाले हो गए हैं. दैसा ही जल में प्रतिबिम्ब देख रहे हैं । प्रजापित ने पूनः छाया में आत्मत्व-भ्रम को दूर करने की इच्छा से मन में साचा कि जैसे छायापुरुष उत्पत्ति-विनाशशाली घर्मों के भेद से भिन्न प्रतीयमान होने के कारण आत्मा नहीं, वैसे ही यह शरीर भी आत्मा नहीं, अपितु उससे भिन्न है -इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा ये (इन्द्र और विरोचन) दोनों वास्तविक आतमा को जान लें —ऐसी शुभाशंसा मन में रख कर प्रजापति ने कहा —यदि कोई दो यना पुरुष बढ़े नख और लोमादि कटा कर अपने को बहुमूल्य अलङ्कारों से अलंकृत एवं सज-ध

दर्पण के सामने खंडे होकर अपना प्रतिबिम्ब देखें. तो वे क्या देखेंगे ? इसका उत्तर उन दोन.

इति बुवन्नक्षिस्थं द्रष्टारं जीवमात्मानं निर्विशिति । 'पतं त्वेव ते भूयो उत्तुव्याक्यास्यामि' ( छा० ८।९।३ ) इति व तमेव पुनः पुनः परामृश्य य एव स्वप्ने महीयमानक्षरत्येष भारमा' ( छा० ८।१०।१ ) इति 'तचन्नेतत्सुतः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विज्ञानात्येष भारमा' ( छा० ८।६।३ ) इति च जीवमेवावस्थाम्तरगतं व्याच्छे । तस्यैव बापहतपाः

#### भामती

पुनक्ष प्रजापतिना पृष्टी तामेव छायामात्मन अचतुः। तद्रुपश्चर्य प्रजापितरही बताद्यापि न बतापान एनयोविश्वनः, तद्यथाभिमतमेवात्मतस्वं कथाभि ताचत्। कालेन कलमवे भीणेऽस्मह्र्यनसम्बर्भपौर्वापर्यालोचनयाऽऽश्मतस्वं प्रतिपत्स्येते स्वयमेवेति मश्वोचाय — एव आत्मेतवमृतमभयमेतव् ब्रह्मोति। तथीर्विरोचनो वेहानुपातिश्वाण्छायाया वेह एवात्मतस्वमिति मश्वो निजसवनमानत्य तथेवाषुरानुपविदेशः। वेवेन्द्रस्वप्राप्तिनजसकोऽच्वन्येव किञ्चिह्ररलक्षमवत्या छायात्मिन कारीरगुणवोचानुविष्वाणिन तं तं वेषं परिभावयन् नाहमत्र छायात्मवक्षेत्रे भोग्यं पद्यामीति प्रजापतिसमीपं पिनत्याचिः पुनरेवेषाय। आगतश्च प्रजापतिनाऽऽगमनकारणं पृष्टः पिष परिभावितं जगाव। प्रजापतिस्तु सुन्याख्यात्मव्यात्मस्वन्मक्षीणकक्ष्मवावरणत्या नाग्रहीस्तत् पुनरिप तत्प्रक्षयाय चरापराणि हात्रिक्षतं वर्षीण ब्रह्मावर्यम् प्रक्षीणकक्ष्मवावरणत्या नाग्रहीस्तत् पुनरिप तत्प्रक्षयाय चरापराणि हात्रिक्षतं वर्षीण ब्रह्मावर्यम् प्रक्षीणकक्ष्मवाव ते अहमेतमेवात्मानं भूयोऽनुव्याख्यास्यामीत्यवरेचत्। स च तथा वरित्वह्यचर्यः सुरेन्द्रः प्रजापतिम्पुपसाव । उपसन्नाय चारमे प्रजापतिव्याचिष्टे, अ आत्माऽपहत्याण्याविष्ठक्षणोऽक्षिणि वर्षातः

### भामती-व्यास्था

ने दिया कि भली-भाँति परिष्कृत और अलंकृत व्यक्ति अपना प्रतिबिम्ब भी वैसा ही देखेंगे। उस उत्तर को सुन कर प्रजापति ने अपने मन में कहा कि बड़े खेद का विषय है कि अभी भी इन दोनों का भ्रम दूर नहीं हुआ, अतः फिर प्रयत्न करना चाहिए कि अभिमत आत्मतत्त्व को जान लें। इनका कल्मष (ज्ञान-प्रतिबन्धक पाप) निवृत्त होने पर स्वयं ही हमारे उपदेश के पूर्विपर सन्दर्भ की आलोचना कर आत्मज्ञान प्राप्त कर लेगे - ऐसा सोच कर प्रजापित ने कहा-"एष आतमा, एतदमृतमभयमेतद् ब्रह्मेति"। इस उपदेश को दोनों ने सुना। उनमें से विरोचन ने छाया में देह का अनुवर्तन देख कर देह को ही आत्मतत्व मान लिया और अपने घर लौट कर अपनी असुर प्रजा को वैसा ही उपदेश दिया किन्तु देवराज इन्द्र का अपने घर पहुँचने से पहले मार्ग में ही प्रजापित के उपदेश की अनुचिन्तना करते-करते कुछ अन्तःकालुष्य क्षीण हो गया, उसने छायात्मा में शरीर के गुण-दोषों का अनुविधान देखा और उस पक्ष में दोषों की उद्भावना प्रबल हो गई और अन्तः प्रेरणा हुई कि छायापुरुष का पक्ष कल्याणप्रद नहीं, अतः पुनः प्रजापित की सेवा में सिमत्याणि होकर इन्द्र उपस्थित हो गया। प्रजापित के द्वारा पुनः आगमन का कारण पूछे जाने पर इन्द्र ने मार्ग में अपनी समस्त उधेड़-बुन की पूरी गाथा कह सुनाई। प्रजापति ने कहा कि आपका ज्ञान-प्रतिबन्धकीभूत अन्तः कालुष्य निवृत्त न होने के कारण आत्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके, अतः उस पाप का क्षय करने के लिए फिर और वत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य-व्रत पालन करें। प्रतिबन्धकीभूत पाप की निवृत्ति हो जाने पर पुनः आत्मतत्त्व का उपदेश करेंगे। इन्द्र ने वैसा ही किया। प्रजापति ने अपनी शरण में आए हुए इन्द्र को उपदेश दिया कि 'जो निष्पाप। दिरूप परमात्मा नेत्र में दिखाया था, वही स्वप्न में अपने विस्तृत पुत्र, पीत्र और स्त्री के साथ स्वप्नीचित भीग भोगता हुआ विहरण करता है।' प्रजापति के द्वारा निर्दिष्ट स्वप्त-पुरुष को भी आत्मा समझने में इन्द्र को भय बना रहा। यद्यपि यह (स्वप्नपुरुष) छायापुरुष के समान शरी के धर्मी का अनुवर्तन नहीं करता, तथापि शोक-भयादि विविध बाधाओं से वह भी उन्मुक्त नहीं — ऐसा इन्द्र के कहने पर प्रजापित ने कहा-यदि अब भी आप को ज्ञान नहीं हुआ, तब और

भागती

सोऽयं य एव स्वय्ने महीयमानो वनिताविभिरनेकथा स्वय्नोपभोगान् भुङजानो विहरतीति । अस्मिग्निप देवेग्द्रो भयं दवर्ष । यद्यप्यं छायापुरुषवग्न कारीरधर्मानृपतित्, तथापि शोकभयाविविवधवाधानृभवाज तत्राप्यस्ति स्वस्तित्रशसिरित्युक्तवित मधवति पुनरपराणि चर हात्रिश्चतं वर्षाणि स्वच्छं ब्रह्मचर्थमिवानी-मध्यक्षीणकल्मचोऽसीस्यूचे प्रजापतिः । अथास्मिन्नेवक्द्वारमुपसन्ने मधवति प्रजापतिष्वधान—य एव ।।।।।।।।
पहत्तपाप्माविगुणो विश्वतोऽक्षिणि च स्वय्ने च स एव यो विषयेग्द्रियसंयोगिवरहारप्रसन्नः सुषुप्तावस्थायानिति । अत्रापि नेग्द्रो निर्ववार । ॥॥ हि जायद्वा स्वप्नातो वाऽप्यहमस्मीति स्मानि भूतानि चेति विजानाति नेवं सुषुप्तः किञ्चविप वेवयते तथा चल्वयमचेत्रयमानोऽभावं प्राप्त इव भवति । तविह ।।
निर्वृत्तिरिति । एवमुक्तवित मघवति वताखापि न ।। कस्मवक्षयोऽभूत् । तत् पुनरपराणि चर ।।
विवृत्तिरिति । एवमुक्तवित मघवति वताखापि न ।। कस्मवक्षयोऽभूत् । तत् पुनरपराणि चर ।।
विवृत्तिरिति । वविष्ठितेत्रतेतिः । तवेश्वमस्य मघोनस्त्रिभः पर्यायेग्वर्यतीदुः वणवित्वंवाणि । चतुर्ये च पर्याये च वर्षाणित्यकोत्तरं शतं वर्षाणि बह्मचर्यं चरतः सहस्रासस्य सम्पेवरे । अथास्मे ब्रह्मधर्य-संपद्वन्यृत्वप्ति मधवते य एवोऽक्षणि ।। स्वयं च सुप्तावनृत्यूत एष क्षास्माऽपहत्तपाष्माविगुणो वर्षातः तमेव मधवन् मस्यं वे शरीरिमस्याविना विस्पष्टं स्थाचष्टं प्रजापतिः ।

अयमस्याभिसन्धिः—यावत् किञ्चित् सुत्तं दुःसमागमापायि तत् सर्वं शरीरेन्द्रियान्तःकरणः सम्बन्धि, न श्वाश्मनः । स पुनरेतानेव शरीरादीन् अनाद्यविद्यावग्सनावशावाश्मवेनाभिप्रतीतस्तव्गतेन सुत्तदुःसेन तद्वग्तमाश्मानमनुपम्यमानोऽनृतप्यते । ह्या श्वयमपहतपाप्मादिसकाणमुदासोनमाश्मानं देहादिभ्यो विविक्तमनुभवति, अपास्य शरीरवतोऽप्यशरीरस्य न देहादिधर्मसुक्षदुःसप्रसङ्गोऽस्तीति नानृतप्यते,

-भागती-व्याख्या बत्तीस वर्षं का ब्रह्मचर्य-वास धारण करें, क्योंकि आपके अन्तस्तल का मल और विक्षेप अभी तक निवृत्त नहीं हुआ है। इन्द्र ने वेसा ही किया। विधिवत् उपसन्न ( शरणागत ) इन्द्र को प्रजापति ने उपदेश दिया कि जो अपहतपाप्मत्वादि गुणों से युक्त आत्मा औख (जाप्रत अवस्था ) में और स्वप्त अवस्था में प्रविश्वत किया गया, वहीं यह आत्मा सुष्पि अवस्था में विषय और इन्द्रियों के सम्बन्ध से रहित हो जाने के कारण सुप्रसन्न हो जाता है। सुप्रित अवस्था की इस साधारण जन-सुलभ अनुभूति से भी इन्द्र को निर्वृत्ति ( सुख-शान्ति ) नहीं हुई । उसने कहा - 'जैसे जाग्रत् और स्वप्न अवस्था में 'अहमस्मि' एवं 'इमानि भूतानि'-ऐसी अनुभूति होती है, सुवृप्ति अवस्था में तो वह भी अनुभूति नहीं होती, क्योंकि इस अवस्था में पुरुष स्नो जाता विलुप्त-सा हो जाता है, तब यहाँ क्या सुख-शान्ति है?' ऐसा सुनकर प्रजापति ने कहा कि 'महान् खेद है कि अभी भी आपका कल्मष (पाप) समाप्त नहीं हुआ, अतः और पाँच वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें। इस प्रकार पहले तीन पर्यायों में इन्द्र के ३२ x ३ = १६ छान्नवे वर्ष बीत चुके थे, चौथे पर्याय में पाँच वर्ष, सब मिला कर एक सी एक वर्ष हो गए। तब जाकर उसके सकल कल्मण ( प्रतिबन्धक पाप ) प्रक्षीण हुए, प्रजापति का उपदेशामृत पान किया—'जो आत्मा जाग्रत्, स्वप्न और सुधुप्ति में अपहतपाप्मत्वादि गुणों से युक्त सर्वत्र अनुस्यूत प्रतीत होता है, हे इन्द्र ! ''मत्यं वा इदं श्वरारमात्तं मृत्युना तदस्या-मृतस्याशारीरस्यात्मनोऽचिष्ठानमात्तो वे सशरीरः त्रियात्रियाभ्यां न वे सशरीरस्य सतः त्रिया-प्रिययोरपहतिरस्ति, अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृष्ठता" (छां. न।१२।१)। तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी सुख और दुःख आगमपायी ( आने जानेवाला विनश्वर ) है, वह गण शरीर इन्द्रिय और अन्तःकरण से ही सम्बन्धित है, आत्मा से नहीं। वह आत्मा अनादि अविद्या-वासनाओं के आधार पर शरीरादि अनात्म पदार्थों को अपना ही स्वरूप मान कर शरीरादि के सुख-दुः सों को अपना ही सुख-दुः स मान कर सन्द्रप्त होता रहता है। वही आत्मा जब अपने को अपहतपाप्मत्वादि-स्वरूप उदासीन (तटस्य) और देहादि से असङ्ग अनुभव

प्मत्वादि दर्शयति—'एतदमृतमभयमेतद् ब्रह्म' इति । नाह करवयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो प्रवेमानि भूतानि' ( छा० ८।११।१,२ ) इति च सुषुप्तावस्थायां दोषमुपलभ्य 'पतं त्वेंय में भूयोऽनुभ्याख्यास्यामि नो प्रवान्यजैतस्मात्' इति चोषकभ्य, शरीरसंवन्वनिन्दापूर्वकं 'पष संप्रसादोऽस्माष्ट्यरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंप्रच स्वेन क्रपेणाभिनिष्णचते स उत्तमः' इति जीवमेव द्यारीरात्समुत्थितमुत्तमपुरुषं दर्शयति । तस्माद्दित संभवो जीवे पारमेश्वराणां धर्माणाम् । अतः 'दहरोऽस्मिक्षन्तराकाशः' इति जीव प्रवोक्त इति चेत्कश्चिद् ब्र्यात् । तं प्रति ब्रूयात् 'आविर्भृतस्वक्रपस्तु' इति ।

भासती

केवलमयं निजे चैतन्यानस्यवने रूपे व्यवस्थितः समस्तलोककामान् प्राप्तो भवति । एतस्यैव हि परमानम्बस्य गावा। सर्वे कामाः, दुःलं श्विद्धानिर्माणमिनि ग विद्वानाप्नोति । अशीलितोपनिववां व्यामोह इव बायते, तेवामनुष्रहायेवमुपाख्यानमवर्तयम् ॥ एवं व्यवस्थित उत्तराहाव्यसम्बर्भात् प्राजापत्याविक्षणि च स्वप्ने च सुष्ट्रो च वर्षाये एव सम्प्रसावोऽश्माव्छरीशवुत्यायेति जीवारमैवापहतपाप्माविगुणः अत्योक्यते । नो बल् परस्याक्षित्वमां सम्भवति, नापि स्वप्नाद्यस्थ्यायेगः, नापि वारीशात् समुत्यानम् । तस्माद्यतेतत् सर्वं सोऽपहतपाप्माविगुणः अत्योक्तः । जीवस्य चैतत् सर्वमिति स एवापहतपाप्माविगुणः अत्योक्त इति नापहपाप्माविभिः परं बह्म गम्यते । नमु जीवस्यापहतपाप्मस्याययो न सम्भवन्तीत्युक्तम् । वचमाद्भविष्यगितः । किमिव वचमं न कुर्यात् ? नास्ति वचमस्यातिभारः । च च मानाम्तरिवरोधः । नहि जीवः पाप्माविस्वभावः, किम्तु वाग्वुद्धिशरीरारम्भसम्भवोऽस्य पाप्माविः वश्वराखाये न भवति वम्भ इव धुमण्यकाभाव इति शक्कार्थः ।

### भामती-व्याख्या

करता है, वह शरीर रहते हुए भी अशरीर होकर देहादि के सुख-दु: खों से रहित और विविक्त मानता और सन्ताप से उन्भुक्त हो जाता है। वह अपने विश्वुद्ध चैतन्यानन्द स्वरूप में व्यवस्थित होकर समस्त लोकों और फलों को पा लेता है। इस परमानन्दधन की ही सुख-कणिकाएँ निखल कर्मों और उपासनाओं से जनित फलों में उपलब्ध होती । दु: ख अविद्या का कार्य होने के कारण विद्वान् पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकता।

अमीलितोपनिषदां व्यामोह इह जायते । तेषामनुप्रहायैदमुपाख्यानमवर्त्तयम् ॥

'श्रुत्युक्त इन्द्र, विरोचनादि का उपाख्यान सरस्र शब्दों में इस लिए हम (वाचस्पति मिश्र) ने कह दिया है कि जो स्रोग उपनिषत् ग्रन्थों का समुचित अनुशीस्त्रन नहीं कर पाते, उन्हें कई स्थलों पर व्यामोह (भ्रम) हो जाता है, जिससे ■ वास्तविक रहस्य तक नहीं पहुँच पाते।'

पूर्वपक्षी का आशय यह बिक अक्षि, स्वप्न और सुषृप्ति में जिस आत्मतत्त्व का वर्णन कर "एव सम्प्रसादो शरीरात् समुखाय'—इत्यादि वाक्यों से जिसकी विशेयसाएँ विणित की हैं, वह जीवात्मा ही अपहतपादमादि गुणोंवाला श्रुति-प्रतिपादित है, परमात्मा नहीं, क्योंकि परमात्मा का न तो अक्षिस्थान हो सकता है, न स्वप्नादि अवस्था से सम्बन्ध और न शरीर से समुत्थान । फलतः अपहतपादमत्वादि गुणों के द्वारा परब्रह्म की अवगति नहीं हो सकती । 'जीव में अपहतपादमत्वादि गुण समझस क्योंकर होंगे ?' ऐसी शब्द्धा नहीं कर सकते, क्योंकि श्रुति वचन के द्वारा उसका जीव में सामञ्जस्य हो जायगा । प्रमाण वचन क्या नहीं कर सकता 'नास्ति वचनस्यातिभारः' शब्द की प्रतिपादन और उपपादन की शक्ति असीम है, उसके लिए कुछ असम्भव नहीं । जीव में अपहतपादमत्वादि गुणों के प्रतिपादन का कोई प्रमाणान्तर विरोधी भी नहीं, क्योंकि किसी प्रमाण के द्वारा जीव में पादमादिस्वभावता सिद्ध

तुशन्दः पूर्वपक्षव्यावृत्यर्थः। नोत्तरस्माद्यि वाक्यादिह जीवस्याशङ्का संमवतीत्यर्थः। कस्मात्? यतस्तत्राप्याविर्भृतस्बद्धपो जीवो विवक्यते। आविर्भृतं स्वद्भपमस्येत्याविर्भृत-स्वक्रपः । भूतपूर्वगत्या जीववचनम् । पतदुक्तं भवति - 'य प्रवोऽक्षिणि' दरयिक्षलिक्षतं द्रष्टारं निर्दिश्योदराराचब्राह्मणेनैनं शरीरात्मताया न्युत्थाप्य 'पतं त्वेच ते' इति पुनःपुनः तमेच व्याख्येयत्वेनाकुष्य स्वप्नसुषुत्तोपन्यासक्रमेण 'परं ज्योतिरुपसंषद्य स्वन रूपेणामिनिष्पचते' इति यदस्य पारमार्थिकं स्वरूपं परं ब्रह्म तद्रपतयैनं जीधं स्याख हे, ■ जैवेन क्रपेण । यस्तरपरं उथोतिकपसंपस्तव्यं श्रुतं तरपरं मा । तचापहतपाप्मत्वादिः धमंकं, तदेव च जीवस्य पारमार्थिकं स्वक्षपं 'तस्वमित' इत्यादिशास्त्रेभ्यः, नेतरहुपा-चिकिरिपतम् । यावदेव हि स्थाणाविव पुरुषषुर्वि द्वैतलक्षणामविद्यां निवर्तयन्कृटस्थ-नित्यद्दक्त्यक्तप्रमात्मानमहं ब्रह्मास्मीति न प्रतिपद्यते, तावज्जीवस्य जीवत्वम् । यदा तु देहेन्द्रियमनोबुद्धिसंघाताद् व्युत्थाप्य अत्या प्रतिबोध्यते, नासि त्वं देहेन्द्रिय-मनोबुद्धिसंघातः, नासि संसारी, कि तहिं ? तचत्सत्यं स भात्मा चैतन्यमात्र-स्वकपस्तस्वमसीति, तदा कृटस्थनित्यदक्स्वकपमात्मानं प्रतिबुध्यास्माच्छरीराचिभ-

निराकरोति 🕸 तं प्रतिकूपात् , आविष्ट्रं नस्यक्पस्तु 🏶 । वयमभिसन्धिः — वौर्वापर्यपर्यालोच-नया तावकुपनिववां शुद्धवृद्धमुक्तमेकमप्रपर्श्च ब्रह्म तवितिरक्तं च तर्वं तिहवसों रज्जोरिव भुवक् इस्पन तात्पर्यमवगम्यते । तथा च जीवोऽध्यविद्याकत्थितवेहेन्द्रियाचुपहितं रूपं ब्रह्मणो न 🛮 स्वाभाविकः । एवं च नायहतयाध्मत्वावयस्तिस्मन्नविद्योपाधी सम्भवितः । आविभू तब्रहरूपे तु निरुपाधी सम्भवन्ती ब्रह्मण एव म जीवस्य । एवडम्ब ब्रह्मोवापहतपाध्माविगुणं श्रुत्युक्तमिति तदेव वहराकाक्षी न जीव इति । स्यादे-तत् — स्वरूपाविभावः चेत् ब्रह्मोव न जीवः, तींह विप्रतिविद्धिमदमभिषीयते, जीव वाविभू तस्वरूप माना आह 🏶 भूतपूर्वगरवा इति 🕸 । 🔳 उदशरावल्राह्मणेन इति 🏶 । यचैव हि मघोनः प्रतिविन्यान्युदशराव उपजनापायधर्मकाण्यास्मलक्षणविरहाज्ञात्मा, एवं वेहैन्द्रियाज्ञप्युपजनापायवर्मकं भारमेत्युवक्षरावदृष्टान्तेन

भामती-व्याख्या नहीं की गई, पाप्मादि तो जीव के वाक, बुद्धि और शरीर की क्रियाओं 🛮 उत्पन्न होते हैं,

शरीरादि का अभाव हो जाने पर पाप्मादि का भी अभाव हो जाता ।।

पूर्वपक्ष का निराकरण किया जाता है — "तं प्रति ब्रूयात्, आविभूँतस्वरूपस्तु" । आशय यह है कि पूर्वापरवाक्यों की आलोचना से उपनिषत् ग्रन्थों का तात्पर्य यही निश्चित होता 🖥 कि एकमात्र ब्रह्म शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और निष्प्रपञ्चैकस्वभाव सत्य है। उससे भिन्न समस्त प्रपञ्च ब्रह्म का वैसे ही विवर्त है, जैसे रज्जु का सर्प। जीव भी अविद्या-कल्पित देह, इन्द्रियादि उपाधियों से संविष्टित ब्रह्म का रूप है, स्वाभाविक नहीं, अतः उस अविद्योपाधिक जीव में अपहतपाप्सत्वादि गुण सम्भव नहीं। जब जीव अविद्या-रहित होकर ब्रह्म के रूप में अविभूत हो जाता है, तब वे गुण सम्भावित होकर ब्रह्म के ही कहे जाते हैं, जीव के नहीं। श्रुति ने अपहतपाप्मत्वादि गुण ब्रह्म के ही बताए हैं, अतः ब्रह्म ही दहराकाश है, जीव नहीं।

'बाविभूतस्वरूपः' का अर्थ है - बाविभूतं स्वरूपं यस्य, स आविभृतस्वरूपः - इस प्रकार अन्य पदार्थ ब्रह्म या परमेश्वर सिद्ध होता है, बतः 'आविभूतस्वरूपः परमेश्वरः'— ऐसा कहना था, किन्तु 'आविर्भृतस्वरूपो जीवः'-ऐसा क्यों कहा । इस प्रश्न का उत्तर है-"भूतपूर्वगत्या जीववचनम्"। ब्रह्म ही अपनी पूर्व (अविद्यावत्ता की) अवस्था में जीव कहलाता है, अतः ब्रह्म को ही पूर्वावस्थापत्ति के दृष्टिकोण से जीव कह दिया गया है। भाष्यकार ने जो कहा है कि "उदशरावबाह्मनेनैन शरीरात्मताया व्युत्थाप्य"। उसका आशय यह । कि इन्द्र को उदकादिगत प्रतिबिम्ब दिखा कर यह समझाया गया कि जैसे

मानात्समुत्तिष्ठन्स एव कूटस्थनित्यदृष्यस्वरूप आत्मा भवति, 'स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' ( मुण्ड० ३।२।९ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः । तदेव चास्य पारमार्थिकं स्व-रूपं येन श्ररीरात्समुत्थाय स्वेन रूपेणाभिनिष्णयते । रूथं पुनः स्वं च रूपं स्वेनैव च निष्णयत इति संभवति कृटस्थनित्यस्य ? सुवर्णादीनां तु द्रव्यान्तरसंपर्काद्मिभूतस्य-रूपाणामनभिव्यक्तासाधारणविशेषाणां सारप्रक्षेपादिभिः शोध्यमानानां स्वरूपेणाभिनिष्णत्तः स्यात् । तथा नक्षत्रादीनामहन्यभिभूतप्रकाशानामभिभावकवियोगे रात्री स्वरूपेणाभिनिष्णत्तिः स्यात् । न व तथात्मचैतन्यज्योतिषो नित्यस्य केनचिद्भिभवः संभवत्यसंसर्णित्वाद् व्योग्न इव, दृप्यदिरोधात्व । दृष्टिश्रुतिमतिविद्यातयो हि जीवस्य स्वरूपम् । तत्र श्ररीरादसमुत्थितस्यापि जीवस्य सद्या निष्पन्नमेव दृश्यते । सर्वो हि जीवः पद्यव्यव्यवन्यन्यन्तानो विज्ञानन् व्यवहर्रतः, अन्यथा व्यवहर्रातुपपनः । तच्चेच्छर्पातसमुत्थितस्य निष्पचत, प्रावसमुत्थानाद् दृष्टो व्यवहारो चिरुष्येत । अतः किमारस्मित्वं शरीरात्समुत्थानं, किमारियका वा स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिरितं ?

अत्रोच्यते, - प्राग्विचेकविद्यानोत्पत्तेः शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनोपाधिभि-रिविविकमिव जीवस्य दृष्ट्यादिज्योतिःस्वरूपं भवति । यथा शुद्धस्य स्फटिकस्य स्वा-च्छथं शौक्त्यं च स्वरूपं प्राग्विकेमद्रणाद्वक्तनीलाद्यपाधिभिरविविकमिव भवति ।

### भामती

भरीरात्मताथा व्युक्ष्यानं बाध इति । चोवयित ■ कथं पुनः स्वत्र रूपम् इति ■ । द्रव्यान्तरसंसृष्टं हि तैनाभिमूतं तस्माद्विविध्यमानं व्यव्यटे हेमतारकादि, कूटस्थनित्यस्य पुभरन्थेना—संसृष्टस्य कुतो विवेचनावभिग्यक्तिः । न ■ संसारावस्थायां जीवोऽनभिश्यकः, दृष्ट्यावयो ह्यस्य स्वरूपं, ते च संसारावस्थायो
भासन्त इति कथं जीवरूपं न भागण इत्यथं: । परिहरति अपाग्विवेकज्ञानोत्पत्तेः इति अ । अयम्थंः ।
■णण्याः कूटस्थनित्यस्यान्यसंसर्गो न वस्तुतोऽस्ति । अद्यपि च संसारावस्थायामस्य दृष्ट्याविरूपञ्चकोऽस्ति,
तथाध्यनिर्वाच्यानाद्यविद्यावद्याविद्याकिकृतिरेव देहेन्द्रियाविभिरसंसुष्टमिष संसुष्टमिष विविक्तमध्यविविक्त-

### भामती-ज्याख्या

प्रतिबिम्ब पदार्थं उत्पत्ति-विनाशशील होने के कारण आत्मा नहीं, वैसे ही देह, इन्द्रियादि भी उत्पाद और विनाशरूप धर्मवाले होने के कारण आत्मा नहीं माने जा सकते—इस प्रकार शरीरगत आत्मत्व की धारणा से इन्द्र को व्युत्थित किया ( ऊपर उठाया ) गया।

आक्षेपवादी आक्षेप करता है—''कर्ष पुनः स्वं च रूपं स्वेनैव निष्पद्यते ?'' आक्षेपवादी का आभिप्राप यह बिक जो पदार्थ किसी द्रव्यान्तर से विश्वित या संसृष्ट होकर अन्यया प्रतीत होता हैं, वह द्रव्यान्तर से विविक्त (पृथक) हो कर अपने रूप में आविर्भूत कहा जाता है, जैसे स्वर्ण खण्ड मिट्टी से एवं नक्षत्र सौर्य तेज से वियुक्त होकर अपने स्वरूप में आविर्भुत माने जाते है, किन्तु कूटस्थ नित्य असङ्ग आत्मा का द्रव्यान्तर से सङ्ग वा संसर्ग ही नहीं होता, किसके वियोग में आविर्भूत या अभिव्यक्त होगा ? संसारावस्था में जीव अनभिव्यक्त है— ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि चाक्षुवादि वृत्तियों में अभिव्यक्त चैतन्यरूप दृष्टि, श्रुति और विज्ञाप्ति आदि ही तो जीव का स्वरूप है। संसारावस्था में भी जीव उस रूप से अवभासित ही होता है, अनभिव्यक्त नहीं।

उक्त आक्षेप का परिहार किया जाता है—"प्राग् विवेकज्ञानोत्पत्तेः"। सारांश यह बिक यद्यपि इस कूटस्थ, नित्य, असङ्ग आत्मा का वस्तुतः अन्य द्रव्य से संसर्गं नहीं होता एवं संसारावस्था में वह दृष्टचादि-रूप से अवभासित भी है। तथापि अनिर्वचनीय अनादि अविद्या के सम्बन्ध से एवं अविद्या-द्वारा कल्पित देहेन्द्रियादि से संसृष्ट-जैसा, शुद्ध होता हुआ भी अशुद्ध-

प्रमाणजनितविवेकप्रहणासु पराचीनः स्फटिकः स्वाच्छयेन शौक्त्येन च स्वेन रूपे-णाभिनिष्पचत इत्युष्यते प्रार्गाप तथैव सन्। तथा देहाच्याध्यविधिकस्यैव सतो

भामती मिब बृष्ट्यादिक्यमस्य प्रयते । तथा च देहेन्द्रियादिगतैस्तापादिभिस्तापादिमदिव भवतीति । उपपादित-क्वेतहिस्तरेणाव्यासभाष्य इति नेहोपपाछते । यद्यपि स्फटिकादयो जपाकुसुमादिसन्निहिताः, सन्निधानञ्ज संयुक्तसंयोगात्मकम् , 💵 🍽 संयुक्ताः, तथापि न साक्षाज्जपादिकुसुमसंयोगिनः इत्येतावता दृष्टान्तता इति । 🔳 बेदनाः 🗰 हर्षभयशोकादयः । बार्शन्तिके योजयति 🔳 लगा देहादि इति 🔳 । सम्प्रसादोऽस्मा-•छरीरात्समृत्याय वरं ज्योतिक्यसम्पद्य स्वेन क्ष्येणाभिनिष्यद्यत इत्येतद्विभवते 🥵 श्रुतिकृतं विवेकविज्ञा-नम् इति 🔳 । तदनेन अवणममनघ्यानाभ्यासाद्विवेकज्ञानमुक्त्वा तस्य विवेकविज्ञानस्य फलं केवलास्म-क्पसाक्षात्कारः, स्वक्षेणाभिनिष्यत्तिः । स च साक्षात्कारी वृत्तिकयः प्रपञ्चमात्रं प्रविलाययन् स्वयमपि प्रपञ्जकपरवात् कतकफलवत् प्रलीयते । तथा च निर्मृष्टनिक्षिलप्रपञ्चकालमनुपसंसर्गमपराधीनप्रकाशमास्म-ज्योतिः सिद्धं भवति । तींववमुक्तं 🔳 परं ज्योतिवयसम्पद्ध इति 🐠 । 📰 चीपसम्पत्तावुसरकासायामपि

भामती-व्याख्या

जैसा प्रतीत होता है। फलतः देहेन्द्रियादिगत ताप के द्वारा संतप्त-जैसा हो जाता 📳। अध्यास-भाष्य में इस विषय का उपपादन विस्तार से किया जा चुका है, अतः यहाँ उसका पिष्ट-पेषण नहीं किया जाता।

यद्यपि स्फटिकादि पदार्थ जपाकुसुमादि उपाधियों से सिन्निहित हैं और सिन्निधान है-संयुक्तसंयोगात्मक [ जपाकुसुम साक्षात् स्फटिक से जुड़ा नहीं, अपितु जिस भूतल पर स्फटिक है, उसके समीप है, अतः स्फटिक-संयुक्त भूतल का संयोग जपाकुसुम के साथ है]। यद्यपि असंसृष्ट आत्मा की पररूपापत्ति और स्वरूपाभिव्यक्ति में जो दृष्टान्त दिया गया है— स्फटिकादि, वह जपाकुसुमादि से संसृष्ट ( संयुक्त ) होकर ही रक्त और जपाकुसुम के हट जाने पर अपने स्वच्छ शुस्लरूप में अभिव्यक्त होता है, अतः दृष्टान्त और दार्छान्त की एकरूपता उपपन्न नहीं होती । तथापि स्फटिक का जपाकुसुम के साथ स्वसंयुक्तसंयोगरूप परम्परा सम्बन्ध होने पर भी साक्षात् सम्बन्ध न होने के कारण स्फटिक भी साक्षात् असंसृष्ट है, अतः हष्टान्त और दार्धान्त में असंसृष्टता का समन्वय हो जाता 🖥 । 'वेदना' पद से विवक्षित हैं-हुई, भय और शोकादि। हष्टान्त-प्रदर्शन का दार्ष्टान्त में समन्वय किया जाता है—"तथा देहाचुपाध्यविविक्तस्यैव सतो जीवस्य"। "सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरुप-सम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते" (छां. ८।१२।३) इस श्रुति से प्रतिपादित विवेक-विज्ञान को ही गरीर से समुत्थान कहा गया है—''श्रुत्युक्तं विवेकविज्ञानं गरीरात् समुत्थानम्''। इसका निष्कर्ष यह है कि श्रवण, मनन और ध्यान का अध्यास करने से जो विवेक-विज्ञान उत्पन्न होता है, उसका ही फल है -केवलात्मसाक्षात्कार या स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति । वह वृत्तिरूप साक्षात्कार समस्त प्रपञ्च का प्रविलापन करता हुआ स्वयं भी प्रपश्चान्तर्गत होने के कारण वैसे ही समाप्त हो जाता है, जैसे कतक-रज (रीठे के फल का चूर्ण) जलगत पार्थिय कणों को नीचे बिठाता हुआ स्वयं बैठ जाता है। इस प्रकार निख्लिल प्रपन्त से रहित सर्वथा अनासक्त, स्वयंत्रकाश ब्रह्मज्योति उपसम्पन्न हो जाती है—यही श्रुति कह रही है— "परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणिभनिष्पद्यते" (छां. ८।१२।३) । यद्यपि स्वरूपाभिनिष्पत्तिरूप मानस वृत्ति के द्वारा आत्मगत आवरण की निवृत्ति हो जाने के पश्चात् ज्योति की उपसम्पत्ति होती है, अतः 'उपसम्पद्य अभिनिष्पद्यते'—ऐसा विपरीताभिधान उचित नहीं। तथापि 'क्त्वा' प्रत्यय का यहाँ केवल समानकर्तृता में ही वैसा ही प्रयोग किया गया है. जैसा कि 'मुखं

जीवस्य अतिकृतं विवेकविद्यानं ग्ररीरात्समुत्थानम् , विवेकविद्यानफलं स्वक्रपेणामिनि-ष्पचिः केवलात्मस्वकपावगतिः। तथा विवेकाविवेकमात्रेणैवात्मनोऽशरोरत्वं सदारीः रत्वं च, मन्त्रवर्णात् 'अशरीरं शरीरेषु' (का॰ १।२।२२) इति, 'शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते' (गी० १३।३१ ) इति च सशरीरत्वाशरीरत्वविशेषाभावस्मरणात् । तस्माद्विवेकविद्वानाभावादनाविर्मृतस्वकपः सन्विवेकविद्वानादाविर्मृतस्वकप इत्युच्यते, नस्वन्यादशावाविर्मावानाविर्मावो वाष्ट्रपण संभवतः स्वरूपत्वादेव । एवं मिथ्याद्वानः का एव जीवपरमेश्वरयोमेंदो न वस्तुकृतः, न्योमबदसङ्गत्वाविशेषात्। कुतश्चेतदेवं प्रतिपत्तस्यम् ? वतो 'य प्यो अझिणि पुरुषो इस्यते' इत्युपिद्द्य 'प्तद्मृतमभयमेतद् ब्रह्म' इत्युपदिशति। योऽिक्षिष प्रसिद्धो द्रष्टा द्रष्टृत्वेन विभाव्यते सोऽमृतामय-त्रक्षणाद् ब्रह्मणो अन्यक्षेतस्यात् , ततो अमृताभयब्रह्मसामानाधिकरण्यं न स्यात् । नापि प्रतिच्छायात्मा अयमिक्षलक्षितो निर्दिश्यते, प्रजापतेर्मुवाचावित्वप्रसङ्गात् । तथा द्विती-

स्वाप्रयोगो मुखं व्यावाय स्वपितीतिवग्मन्तव्यः । यवा च विवेकताक्षात्कारः शरीरात् समुत्यानं, न तु क्षरीरापादानकं गमनम्, 📶 तस्तक्षरीरस्यापि सम्भवति प्रारब्धकार्यकर्मक्षयस्य पुरस्तादिस्याह् 🛢 तथा विवेकाविवेकमात्रेण इति 🔳 । न केवलं 'स यो ह वै तत्पश्मं 📭 वेद ब्रह्मोद भवति' इत्यादिश्रुतिभ्यो बोबस्य परमारमनोऽभेदः, प्राजापस्थनावयसम्बर्भपर्यालोबनयाय्येवयेव प्रतिपत्तव्यपित्याह 🔳 कुतश्चेतदेवं प्रतिपत्तव्यम् इति 🖿 । स्यःदेतत् ---प्रतिच्छायात्मवच्जीवं परमात्मनो बस्तुतो भिन्नमध्यमृताभयात्मस्वेन प्राहियस्या पश्चाद् परमात्मानममृताभयादिमन्तं प्रजापतिर्पाहयति, न त्वयं बीयस्य परमात्मभावमाषष्टे छायात्मन इवेत्पत जातु 😸 नापि प्रतिच्छायात्मायमक्षिलकातः इति 🔳 । अक्षिलक्षितोऽप्यात्मैवोपवित्रयते

भामती-व्यास्या

व्यादाय स्विपिति ।' [ वाचस्पति मिश्र ने ही न्यायकणिका पृ ४१४ पर कहा है- "स्वापोत्तर-कालं हि मुखव्यादानम् । समानकर्तृकतैवाव्यभिचारिणी क्त्वाप्रत्ययार्थः, समानकर्तृकेऽर्थे वर्तमानाच्च धातोविधीयमानं य एव पूर्व प्रयुज्यते तत्रैव क्त्वाप्रत्ययं प्रयुज्जते छीकिकाः, यथा प्रयोगं चार्षप्रत्ययो भवति" 1।

'शरीरात् समुत्थानं' का जो शब्दार्थं होता है-शरीरापादानक ( शरीरमपादानं यस्य गमनस्य अर्थात् शरीर को छोड़ कर ) उत्क्रमण, वह शरीर में रहते हुए आत्मा नहीं कर सकता, किन्तु 💶 विवेक-साक्षात्कार ( शरीरादिम्यो भिन्नोऽहम् -ऐसे निभ्रय) को समुत्थान पदार्थ माना जाता है, तब शरीर के रहते हुए भी आत्मा शरीर से समुत्थित या अशरीर तब तक कहा जाता रहेगा, जब तक प्रारव्ध कर्म शेष है—''तथा विवेकाविवेकमात्रेणैवारमनोऽ-शरीरत्वं सशरीरत्वं च"। केवल "स ह व तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति"। मुण्ड, २।२।९) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा हो जीव और ब्रह्म की अभेद-प्रतिपत्ति नहीं हाती, अपितु प्रजापति के वाक्य-सम्दर्भों के पौर्वापर्य की आलोचना से भी वैसी प्रतिपत्ति की जा सकती है, इस प्रकार भाष्यकार कहते हैं — "कुतश्चेवं प्रतिपत्तव्यम्"।

शुद्धा-पहले अक्षिपुरुष के 🕶 में छाया (प्रतिबिम्ब) एवं छाया में अमृताभयरूपता निर्देश किया गया है। इसी प्रकार आगे चल कर स्वप्नपुरुष के रूप में ब्रह्म-भिन्न द्रष्टा ( जीव ) एवं जीव में अमृताभयरूपता का अनुमान प्रस्तुत किया गया है—स्वय्नद्रष्टा अमृता-भयस्वरूपः, परमात्मभिन्नत्वात्, अक्षिगतछायावत् । यदि प्रथम पर्याय में अक्षिगत छाया का निर्देश नहीं माना जाता, तब द्वितीय पर्याय-प्रदेशित स्थप्न-द्रशे में अमृताभयरूपता किस

दृष्टान्त से सिद्ध होगी ?

येऽि पर्याये 'य एष स्वप्ने महीयमानश्चरित' इति न प्रथमपर्यायनिर्दिष्टादिश्चपुरुषाद् द्रष्टुरन्यो निर्दिष्टः, एतं त्वेष ते भूयोऽनुन्याख्यास्यामि' इत्युपक्रमात्। किषाहमच स्वप्ने हस्तिनमद्राक्षं, नेदानीं तं पश्यामीति दृष्टमेव प्रतिनुद्धः प्रत्याचष्टे, द्रष्टारं 🖫 तमेव प्रत्यमिजानाति 'य प्रवाहं स्वप्नमद्राक्षं स प्रवाहं जागरितं पश्यामि' इति। तथा वृतीचे अपि पर्याचे 'नाह अल्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि इति सुषुप्तावस्थायां विशेषविद्यानाभावमेव दर्शयति, न विद्यातारं प्रतिपेधति ।

न विकास । तस्मावसिद्धो दृष्टाम्स इस्वर्थः । किन्न द्वितीयादिव्वपि वर्षायेव्वेतं त्वेष ते भूयोऽनुक्याच्या-स्यामीत्युपक्रमात् प्रथमवर्षायनिर्विशे न छायापुक्वोऽपि तु सतोऽम्यो द्वशास्त्रेति वर्शयस्यस्यवा प्रकापतेः प्रसारकस्वप्रसङ्गाविस्यत आह 🔳 तथा द्वितीयेऽपि इति सा। 📶 छायापुरुष एव व्योवः 📲 गाता भवति ? तया च छाषापुरुव एवेतमिति परामृश्यत इत्यत आह 🎟 किञ्चाहमश्च स्वध्ने हस्तिनम् इति 🔳 । 🔳 किञ्च इति ■ । समुक्तवाभिषानं पूर्वोपपिस्ताहित्यं ब्रूते, ताः ज्ञान्तराकरणद्वारेण । छायापुरुषोऽस्थायी स्थायी चायमात्मा चकास्ति, प्रत्यभिक्षानादिस्यर्थः । ■ नाह सन्वययेव इति ⊕ । अयं सुचुसः । असम्प्रतिक सुपुतावस्थायाम् । अहमारमानमहंकारास्परमारमानम् । न शानाति । केन प्रकारेण न जागाः तीस्यत आह 🔳 अयमहमस्मीमानि भूतानि 🔻 इति 🕸 । 🔳 🔤 बागृति स्वप्ने च इति 🐿 । न हि विज्ञातुर्विमातिविपरिस्तोपो विश्वते, अविनाशिस्यानिस्यनेनाविभाशिस्यं सिख्यक्षेतुं पूर्वता सुशोस्यतस्यास्य-

भामती-व्याख्या

समाधान - उक्त शङ्का का निराकरण करते हुए भाष्यकार कहते हैं - "नापि प्रतिच्छायात्माऽयमक्षिलक्षितो निर्दिश्यते"। आशय यह है कि अक्षिपुरुष के रूप में आत्मा प्रातच्छायास्माऽयमक्षिलक्षिती निद्श्यते"। आश्य यह है कि अक्षिपुरुष के रूप में आत्मा का ही निर्देश किया गया है, छाया (प्रतिबिम्ब) का नहीं, अतः छाया में दृष्टान्तता सिद्ध नहीं होतो। दूसरी बात यह भी है कि द्वितीयादि पर्यायों में पूर्व-निर्देश कि प्रतिशा की गई है—"एतं त्वेव ते भूयोऽनुष्यास्यास्यामि"। द्वितीयादि पर्यायों में आत्मा का पुनः निर्देश तभी उपपन्न होगा, जब कि प्रथम पर्याय में भी अक्षिपुरुष के रूप में आत्मा का हो निर्देश माना जाय, छाया का नहीं। छाया से भिन्न आत्मा का निर्देश यदि अक्षि में नहीं माना जाता, अपितु प्रजापति के द्वारा छाया को ही आत्मा बताया जाता है, तब प्रजापति में वञ्चकत्व प्रसक्त होता है, क्योंकि आत्मा के जिज्ञासुओं को छायारूप अनात्म पदार्थ में आत्मत्व का उपदेश निरी वश्चना है, भाष्यकार कहते हैं—"अन्यथा प्रजापतेमृंषावादित्व-प्रसङ्गात्"। 'छायापुरुष को जाव और उसी का 'एतम्' पद के द्वारा परामशं क्यों न मान लिया जाय ? इस प्रथन हा उत्तर है—किश्वादमदा स्वप्ने हित्तस्वराह्य नेदानी ते प्रशामीति लिया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर है —िकश्चाहमद्य स्वप्ने हस्तिनमद्राक्ष नेदानी तं पश्यामीति दृष्टमेव प्रतिबुद्धः प्रत्याच्छे द्वष्टारं तु तमव प्रत्यभिजानीते"। 'किन्त्र' पद का वहीं प्रयोग किया जाता है, जहाँ पूर्व-दिशत उपपत्ति के साथ उपपत्यन्तर का समुच्चयाभिधान किया जाय। प्रथम उपपत्ति है—शङ्कापूर्वक छाया-निर्देश का निरास और दूसरी उपपत्ति है—प्रत्यभिज्ञा। छाया-पुरुष अस्थायी है, किन्तु यह आत्मा प्रत्यभिज्ञा प्रमाण के द्वारा स्थायी सिद्ध होता है। "नाह खल्वयमेवं सम्प्रत्यात्मानं जानाति—अयमहस्मीति नो एवेमानि भूतानि"—इस श्रृति का अर्थ यह बि 'अयं सुषुप्रः, सम्त्रति सुषुप्रात्रस्थायाम्, अहमात्मानमहंकारास्पदमात्मानं न जानाति' अर्थात् यह सुषुप्र पुष्प सुषुप्ति अवस्था में अहङ्कारास्पद आतमा को नहीं जानता। आतमा को कैसा नहीं जानते ? इस प्रश्न का उत्तर है—''अयमहमस्मि इमानि भूतानि च'' अर्थात् जागरण और स्वप्न की अवस्थाओं में जैसा ज्ञान आत्मा और अनात्मा का होता है, सुषुप्ति में वैसा ज्ञान नहीं होता। "न हि विश्वातुविज्ञातंविपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्"—

यत्तु तत्र 'विनाशमेवापीतो मवति' इति तद्पि विशेषविद्यानविनाशामिप्रायमेव त विद्यात्विनाशामिप्रायम्, 'निष्ठ विद्यातुर्विद्यातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्' (वृ० ४।३।३०) इति अत्यन्तरात् । तथा चतुर्थेऽपि पर्याचे 'एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्या-स्यामि नो प्यान्यत्रेतस्मात्' इत्युपकम्य 'मध्वन् मर्त्यं वा इदं शरीरम्' इत्यादिना मप्यचेन शरीराद्युपाधिसंबन्धप्रत्याक्यानेन संप्रसादशब्दोदितं जीवं 'स्वेन क्रपेणामि-निष्पद्यते' इति ब्रह्मस्वक्रपापन्नं दर्शयम् परस्माद् ब्रह्मणोऽमृतामयस्वक्रपादन्यं जीवं वर्षाति ।

केचितु—परमात्मविवसायां 'पतं त्वेष ते' इति जीवाक्ष्णमन्याय्यं मन्यमाना पतमेष वाक्योपक्रमस्चितमपहतपाप्मत्वादिगुणकमात्मानं ते भूयोऽतुष्याख्यास्यान्मीति—कल्पयन्ति । तेषामेतमिति संनिहितावलम्बिनी सर्वनःमश्र्तिर्विप्रकृष्येत । भूयःश्रुतिस्रोपकृष्येत, पर्यायान्तरामिहितस्य पर्यायान्तरेऽहिमिघीयमानत्वात् । 'एतं त्वेष ते' इति प्रतिष्ठाय प्राक्चतुर्थोत्पर्यायाद्न्यमन्यं व्याचस्राणस्य प्रजापतेः प्रतारकत्वं प्रसज्येत । तस्माधदविधाप्रत्युपस्यापितमपारमार्थिकं जैवं कपं कर्तृमोक्तराग्रहेषादि-दोषकञ्जितमनेकानर्थयोगि तहिलयनेन तिहपरीतमपहतपात्मत्वादिगुणकं परमेश्वरं स्वकपं विद्याया प्रतिपद्यते, सर्पादिविलयनेनेव रज्ज्वादीन् । अपरे तु वादिनः पारमिष्ट-

### भागती

अस्यभिशानमुक्तम् । य एवाहं जागरित्वा सुप्तः स एवेतिह् जागर्मीति । आचार्यवेशीयमतमाह ■ केचित्

ा इति ॐ । यदि ह्येतिमत्यनेनानन्तरोक्तं चक्षुरिषष्टानं पुरुषं परामृत्य तस्यात्मत्वमुच्येत ततो न भवेक्छायापुरुषः, न त्वेतवस्ति । वाष्योपक्रमसूचितस्य परमात्मनः परामर्शात् , न स्नलु जीवात्मनोऽपहतपाप्मस्वाविपुणसम्भव इत्यर्थः । तदेतव् दूष्वयति ■ तेवायेतम् इति ॐ । सुबोधम् । मताम्तरमाह ■ अपरे तु

वादिनः इति ॐ । यदि ॥ जीवः कर्त्ता भोका च बस्तुतो भवेत् , व्याव्याप्ताः कर्मविषय उपरुष्येरन् । सूत्रकारवचनं ■ नासम्भवादिति कुष्येत । तत् सन्तु बहु बहुणो गुणानां जीवेऽसम्भवमाह । न वाभेवं

मामती-व्याख्या

इस श्रुति के द्वारा अविनाशित्व हेतु को सिद्धवत् मानकर सुषुप्ति से उठे व्यक्ति की यह प्रत्यभिज्ञा प्रस्तुत की गई विक 'जो मैं जागते-जागते सुषुप्ति में चल्ला गया था, वही पि फिर जाग गया हूँ'।

वेदान्त के किसी एकदेशी आचार्य का मत दिखाया जाता है — "केचित् तु"। अक्षिपुरुष-निर्देश के अनन्तर पठित "एतं त्वेव ते भूयोऽनुष्याख्यास्यामि"— इस श्रुति में 'एतं' पद के द्वारा उपक्रमस्य और बुभुत्सित परमात्मा का ही परामर्श करना चाहिए, अक्षिपुरुष-रूप जीव का नहीं, क्योंकि यदि अध्यवहित पूर्व-कथित चक्षुराधिष्ठानक पुरुष का परामर्श करके उसमें आत्मत्व का अभिधान वरते, तब छायापुरुष का अभिधान व होता, किन्तु व्यवहित छोण वाक्य के उपक्रम में ही निर्देष्ठ परमात्मा का 'एतं' पद से परामर्श किया गया है, जीवात्मा का नहीं, क्योंकि जीवात्मा में अपहतपाप्मत्वादि गुण सम्भव नहीं। कथित एकदेशी आचार्य के मत में दोषाभिधान किया जाता है — ''तेषामेतिमित सिन्निहितावलिक्वनी सर्वनामश्रुतिविप्रकृष्येत।" 'एतत्' पद समीपतर पदार्थ का परामर्शक होता है, व्यवहित या विप्रकृष्ट पदार्थ का 'एतं' पद से परामर्श सर्वथा अनुचित है।

मतान्तर का प्रदर्शन किया जाता है—"अपरे तु वादिनः पारमाधिकमेव जैवं रूपिमिति मन्यन्ते"। इन आचार्यों का आशय यह है कि यदि जीव वस्तुतः कर्ता और भोक्ता नहीं होता, तब जीवात्मा के छिए समस्त कर्म-विधान निरर्थक हो जायगा और वेदान्त-सूत्र में जो

कमेव जैवं रूपमिति मन्यन्ते अस्मदीयास केचित् । तेषां सर्वेषामात्मेकत्वसम्यन्दर्श-नप्रतिपक्षभृतानां प्रतिबोधायेदं शारीरकमारन्यम् । एक एव परमेश्वरः कूटस्थनित्यो विज्ञानघातुरिवचया मायया मायाविषदनेकघा विभाव्यते नान्यो विज्ञानघातुरस्तीति। यस्विदं परमेश्वरवाक्ये जीवमाशङ्कुश प्रतिषेधति सूत्रकारः - नासंमवान्' व॰ १।३।१८) इत्यादिना । तत्रायमभिप्रायः - नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वमावे कृटस्थनित्ये एकस्मिन्नसङ्गे परमात्मिन तद्विपरीतं जैवं क्यं व्योम्नीव तस्तमलादि परिकल्पितम्। तदात्मैकत्व-प्रतिपादनपरैर्वाक्यैन्यांयोपेतैद्वैतवादप्रतिषेधैक्षापनेष्यामीति परमात्मनो जीवादन्यत्यं द्रदयित । जीवस्य तु न परस्मादन्यत्वं प्रतिपिपादायपति कि त्वचुवद्त्येवाविद्या-कल्पितं लोकप्रसिद्धं जीवभेदम् । एवं हि स्वामाविककर्तृत्वभोक्द्यत्वानुवादेन प्रवृत्ताः कर्मेविधयो न विरुध्यन्त इति मन्यते । प्रतिपार्धं न शास्त्रार्थमात्मैकत्वमेव दर्शयति -'शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्' ( ब्र० १।१।३० ) इत्यादिना । वर्णितस्थास्माभिर्वि-उद्विद्वक्रदेन कर्मविधिविरोधपरिहारः॥ १९॥

### अन्यार्थश्च परामर्शः ॥ २०॥

अथ यो दहरवाक्यशेपे जीवपरामशीं दर्शितः - अथ य एव संप्रसादः ( छा० ८।३।४) इत्यादिः, स दहरे परमेश्वरे व्याच्यायमाने न जीवोपासनोपदेशो न प्रकृत-

भामती

नहाजो जीवामां बहागुजानामसम्भवो जीवेब्बित तेवामिश्रायः। तेवां वःदिनां शारीरकेजैवोत्तरं बसम्, तथ।हि—पौर्वापर्यपर्यालोचनया वेदान्तानामेकमहुयमात्मतत्त्वं, बीदास्विधद्योपथानकल्पिता द्वस्यत्र तात्पर्यमवगम्यते । 🔳 🔳 वस्तुसतो ब्रह्माची गुजाः समारोपितेषु जीवेयु सम्भवन्ति । नो बालु वस्तुसत्या रज्ज्या वर्माः सेव्यव्यादयः समारोपिते भूजक्ते सम्भविनः । न च समारोपितो भूजक्तो रण्ड्या सिन्नः । वागाम सूत्रव्याकोषः । अविद्याकत्पितञ्च कत्तुं त्वभोकतृत्वं यथा लोकतिञ्चभूपाधित्य कर्मविषयः प्रवृत्ताः इयेनाविविषयः 📭 निविद्धेऽपि 'न हिस्यात्सर्वा मृतानि' इति साध्यांक्षेऽभिषारेऽतिकान्तनिवेषं पुरुषमाधि-त्याविद्यावत्पुरुषाध्यस्याच्छास्त्रस्येत्युक्तम् । तविवमाह् 🖩 तेवां सर्वेवाम् इति 🔳 ॥१९॥ ननु बह्य चेदत्र

भामती-व्याख्या

कहा गया है--''नासम्भवात्'' ( ब्रा. सू. १।३।१८ )। वह भी असंगत हो जायमा, क्योंकि इस सूत्र-खण्ड के द्वारा ब्रह्म के अकर्तृत्वादि घर्मों का जीव में असम्भव प्रतिपादित है। ब्रह्म से जीवों का अभेद मानने पर ब्रह्म के गुणों का जीव में असंभव नहीं हो सकता। इस मत का निराकरण करते हुए कहा गया है—"तेषां प्रतिबोधाय शारीरकमारब्धम्"। सारांश यह बिक वेदान्त-वाक्यों के पौर्वापर्य की आलोचन करने पर उनका तात्पर्य एक, अद्वय आत्मतत्त्व में स्थिए होता है और अविद्यारूप उपाधि के द्वारा उसी में जीवभाव की कल्पना हो जाती 👢। ब्रह्म के वास्तविक गुणों का समन्वय काल्पनिक जीव में सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि रज्जू के वास्तविक ग्राह्मत्वादि गुण आरोपित सर्प में सम्भव नहीं होते। अनारोपित रज्जू से भिन्न भी नहीं होता, अतः 'नासम्भवात्' - इस सूत्रांश का विरोध उपस्थित नहीं होता । अविद्या-कल्पित कर्तृत्व-भोक्तत्व को लेकर लोक-प्रसिद्ध आत्मा के लिए कर्म-विधानों का वेसे ही औचित्य हो जाता है, जैसे "न हिस्यात् सर्वा भूतानि" (कूर्मपु. उत्तर. १६। ) इत्यादि वाक्यों के द्वारा निषद्ध साध्यरूप हिंसा के साधन-विधान—"श्येनेनाभिचरन् यजेत" ( षड्विश. १।८ ) इत्यादि । विधि-शास्त्रों की प्रवृत्ति तो अज्ञानी पुरुषों को लेकर मानी गई है-'अविद्यावद्विषयाणि शास्त्राणि च" ( शां. भां. १।१।१ )।। १९।।

यदि बहा ही दहराकाश है. तब 'सम्प्रसाद' पद के द्वारा जीव का परामर्श किस

विशेषोपदेश इत्यनर्थकत्वं प्राप्नोतीति, अत आह—अन्यार्थोऽयं जीवपरामर्शो न जीवस्वक्रपपर्यवसायी। कि तिहं ? परमेश्वरस्वक्रपपर्यवसायी। कथम् ? संप्रसाद्याद्योदितो जीवो जागरितन्यवहारे वेहेन्द्रियपञ्जराध्यक्षो भृत्वा तहासनानिर्मितांश्च स्वध्नाञ्चाङ्योवरोऽनुभूय आन्तः शरणं प्रेष्तुरुभयक्षपादिष शरीराभिमानात्समुत्थाय सुषुतावस्यायां परं ज्योतिराकाशशन्दितं परं ब्रह्मोपसंपद्य विशेषविश्वानत्वं च परित्यव्य स्वेन क्रेणामिनिष्पद्यते। यवस्योपसंपत्तव्यं परं व्योतिर्यंन स्वेन क्रेणायमिनिष्पद्यते । यवस्योपसंपत्तव्यं परं व्योतिर्यंन स्वेन क्रेणायमिनिष्पद्यते । एव आत्माऽपहतपाष्मत्वादिगुण उपास्य इत्येवमर्थोऽयं जीवपरामर्शः परमेश्वर-वादिनोऽप्युपपद्यते ॥ २०॥

अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम् ॥ २१ ॥

यद्प्युक्तम् 'द्रहरोऽस्मिक्षन्तराकाशः' इत्याकाशस्यात्पत्वं अयुमाणं परमेश्वरे नोपपद्यते, जीवस्य त्वाराग्रोपमितस्यात्पत्वमवकत्पत इति, तस्य परिद्वारो वक्तव्यः । उक्तो चाग परिद्वारः परमेश्वरस्यापेक्षिकमत्पत्वमवकत्पत इति 'अर्भकौकस्त्वासद्धय-पदेशाच्य नेति चेक्च निखाय्यत्वादेशं व्योमवच्यं ( त्र० १।२।७ ) इत्यत्र । च एवेह परिद्वारोऽतुसंघातव्य इति स्चयति । अत्येव चेदमत्पत्वं प्रत्युक्तं प्रसिद्धेनाकाशेनोपिनमानया 'यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्द्वय आकाशः' इति ॥ २१ ॥

# (६ अनुकृत्यधिकरणम् । स् ० २२-२३ ) अनुकृतेस्तस्य च ॥ २२ ॥

'न तत्र स्यों भाति न चन्द्रतारकं नेमा विषुतो भान्ति कुतोऽयमनिः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' ( मु० २।२।१० ) इति समामनन्ति। ■■ यं भानतमनुभाति सर्वं यस्य ■ भासा सर्वमिदं विभाति, स कि तेजोधातुः कश्चि-

भामिती
वक्तव्यं कृतं जीवपरामर्शेनेस्युक्तमिस्यत आह —अन्यार्थेश्च परामर्शः जीवस्योपाधिकत्त्वितस्य श्वह्मभाव
उपरेष्ट्वयः, न वासौ जीवमपरामृश्य उपरेष्ट्विमित तिसृष्ववस्थासु जीवः परामृष्टसः द्वासप्रविलयनं
तस्य पारमाथिकं ब्रह्मभावं वर्शयितुमित्यर्थः ।। २० ॥ निगवन्यास्यातेन भाष्येण व्यास्यातम् ॥ २१ ॥

भामती-व्याख्या लिए ? इस प्रश्न का उत्तर है— "अन्यार्थंश्च परामर्शः"। उपाधि-कल्पित जीव में ब्रह्मरूपता का उपदेश तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि जीव का परामर्श न किया जाय, अतः जाग्रदादि तीनों अवस्थाओं में जीव का परामर्श किया गया है कि जीवभाव का प्रविलयन और पारमार्थिक ब्रह्मभाव का सामज्जस्य किया जा सके।। २०।।

यह जो कहा गया है कि ''वहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः'—इस वानय के द्वारा प्रतिपादित वहरत्व (अस्पत्व) का समन्वय ब्रह्म में न्योंकर होगा ? इस प्रधन का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है—''अर्भकोकस्त्वात् तद्वचपदेशाच्च नेति चेन्न, निचाय्यत्वादेव व्योमवच्च'' ( ब्र. सू. १।२।७ ) अर्थात् व्यापकीभूत ब्रह्म का उपलब्धि हृदय अल्प है ।। २१ ।।

विषय — "न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्, नेमा विद्युतो भान्ति, कुतोऽयमग्नि । तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्" ( मुण्ड. २।२।१० ) ।

सन्देह - उक्त श्रुति से प्रतिपादित भासक पदार्थ क्या सूर्यादि से भिन्न कोई तेजोधातु

दुत प्राञ्च आत्मेति विचिकित्सायां तेजोघातुरिति तावत्प्राप्तम् । कुतः ? तेजोघातुः नामेव सूर्यादीनां मानप्रतिषेधात् । तेजास्वमावकं हि चन्द्रतारकादि तेजास्वमावक पच सूर्य भासमाने उहनि न भासत इति प्रसिद्धम् । गणा ना सूर्येण सर्वेमिद चन्द्रताः रकादि यस्मिन भासते. सोऽपि तेजःस्वभाव एव कश्चिदित्यवगम्यते। अनुभान-मपि तेजास्वमावक प्रतोपपद्यते, समानस्वमावकेष्वनुकारदर्शनात् , गच्छन्तमनुग-च्छतीतिवत । तस्मासेजोघातः कश्चित् ।

अभानं तेजसी बुष्टं सति तेजोऽन्तरे यतः। तेजो धारमन्तरं तस्मादनुकाराच्य गव्यते ॥

बलीयसा हि सौर्येण तेजसा मन्वं तेजअन्त्रतारकार्काभभूयमानं वृष्टं, न तु तेजसोऽन्येन । येऽपि विषायकाः प्रवीपस्य गृहछटादयो न ते मानामा प्रदीपं भारतियतुमीशते । अवते च 'तस्य भारत सर्वमिवं विभाति' इति । सर्वशब्दः प्रकृतसूर्याद्यपेषः । न चातुत्यक्ष्पेऽनुगानमित्यनुकारः सम्भवति । नहि गावो बहराहनुषाबन्तीति कृष्णविहङ्गानुषावनम्पपदाते गवाम्, अपि तु तारशसूकरानुषावनम् । तस्मात्राचि 'यरिमन् श्री: पृथिवी चान्तरिक्षमीतम्' इति ब्रह्म प्रकृतं तथाप्यमिभवानुकारसामध्यंलक्षणेन लिज्जेन 📟 💴 तेजो घातुरवगम्यते, म सु महा, ि स्नानुपपत्तेः । तत्र तं तस्येति 🗷 सर्वनामपवानि प्रदर्शनीयमेवावस्त्रक्यन्ति । न च तम्ब्रह्म्सः पूर्वोक्तपरामशीति नियमः समस्ति । न हि 'तेन रक्तं रागात्' 'तस्यापस्यम्' इत्यादी पूर्वोक्तं किञ्चिदहित । तस्मारत्रमाणान्तराप्रतीतमपि तेबोऽन्तरमलीकिकं वाद्यादु-पास्यत्वेन 🚃 ।

भामती-व्याख्या

पूर्वपक्ष--

अभानं तेजसो दृष्टं सति तेजोऽन्तरे यतः। तेजोधात्वन्तरं तस्मादनुकाराच्च गम्यते ॥

चन्द्र, नक्षत्रादि का अभिभव तज्जातीय सूर्यरूप तेज से ही देखा जाता है, अन्यजातीय धातु से नहीं। प्रदीपादि प्रकाश के आवरक जो गृह, घटादि पदार्थ देखे जाते हैं, वे अपने प्रकाश से प्रदीपादि का प्रकाश नहीं करते, किन्तु प्रकृत में "तस्य भासा सर्वमिदं विभाति"— ऐसा कहा गया है। यहाँ 'सर्व' पद के द्वारा लोक-प्रसिद्ध सूर्यादि समस्त भासक पदार्थों का संग्रह किया गया है। "तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्"-यहाँ जिस मूल भासक ज्योति का अनुभान या अनुकरण सूर्यादि में प्रतिपादित है, वह भास्यभूत सूर्यादि का समानरूप (सजातीय) ही होना चाहिए, विरूप (विजातीय) नहीं, जैसे कि एक गौ दूसरी गौ या वराहादि का ही अनुगम कर सकती है, काले पक्षियों का नहीं। अतः यद्यपि "यस्मिन् खीः पृथिवी चान्तरिक्षमोतम्" । मुण्डः २।२।४ ) इस वाक्य से प्रतिपादित ब्रह्म प्रकान्त है, तथापि अभिभव और अनुभानात्मक सामर्थ्यरूप लिङ्ग प्रमाण के द्वारा प्रकरण का बाध करके सजातीय भासक तेजो धातु की ही अवगति होती है, ब्रह्म की नहीं। अन्यथा लिङ्ग प्रमाण की अनुपर्णत हो जायगी। 'तत्र', 'तं' और 'तस्य'—ये सर्वनाम पद भी प्रदर्शनीय तेजो धातु के ही परामर्शक हो जाएँगे। 'तत्' शब्द पूर्वोक्त का ही परामर्शी होता है-ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि "तेन रक्तं रागात्" ( पा. सू. ४।२।२ ) और 'तस्यापत्यम्" ( पा. सू. ४।१।६२ ) इत्यादि सूत्रों में प्रयुक्त 'तत्' पद के द्वारा किसी पूर्व चित पदार्थ का ग्रहण नहीं किया जाता । अतः किसी प्रमाणान्तर से अध्तीत भी अलौकिक तजोडन्तर उपास्यत्वेन तदादि शब्दों के द्वारा अवगमित है।

इत्येवं प्राप्ते बूमः — प्राञ्च पवात्मा भिष्ठतुमहिति । कस्मात् ? अनुकृतेः । अनुकर-णमनुकृतिः । यदेतत् 'तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्' इत्यनुभानं, तत्प्राञ्चपरिप्रहेऽ-वकत्पते । 'भाक्षपः सत्यसंकल्पः' ( छा० ३।१४।२ ) इति हि प्राञ्चमात्मानमामनन्ति । न तु तेजोधातुं कंचित्स्यर्थादयोऽनुभान्तोति प्रसिद्धम् । समत्वाच्च तेजोधात्नां स्योदीनां न तेजोधातुमन्यं प्रत्यपेक्षास्ति, यं भान्तमनुभायुः । नहि प्रदीपः प्रदीपान्तर-मनुभाति ।

यद्ण्युक्तं -समानस्वभावकेष्वनुकारो इदयत इति । नायमेकान्तो नियमः,

भामती

इति प्राप्ते । उच्यते -

बह्माध्येव हि तरिलञ्जं न तु तेजस्यस्रोकिके । सस्माध्य सङ्गास्यस्यं ब्रह्म श्रेयं तु गम्यते ॥

तमेव भान्तमित्वत्र किमहौकिकं तेवः कर्रियश्वा सूर्यावीनामनुभानमृप्याद्यताम् , निष्या स्थासक्कृत्य इति श्वत्यन्तरसिद्धेन ब्रह्माणे भानेन सूर्यावीनां भानमृप्याद्यतामिति विद्याये न श्वतसम्भवेऽशुतस्य करुपना युज्यत इत्यप्रसिद्धं नासौकिकमृपास्यं तेजो युऽयते, अपि तु श्वतिप्रसिद्धं ब्रह्मेव नेयमिति,
तदेतदाह व्याव एथात्मा भवितुमहंति छ । विरोधमाह व्यावस्यक्ष्म इति व्यावस्यक्षः सूर्यादयक्षः सूर्यादयक्षः सूर्यं तेजोऽपेकः ते, नहान्धेनेते वृदयन्ते । तथा तदेव वाक्षुवं विवादस्यक्षित् वाह्यसौर्यादितेजवाष्यायितं
स्थादि प्रकाशयति नानाप्याधितम्, अभ्यकारेऽपि कपदर्शनप्रसङ्गादित्यत आह छ्यं भानतमनुभागुर इति ।
व हि तेजोऽम्तरस्य तेजोऽन्तरायेकां व्यासेषामः, किन्तु तद्भानमनुभागम् । न व लोकनभानमनुभागितः
सूर्यादयस्तिद्यमुक्तम् क नहि प्रदीप इति ॥ । पूर्वपक्षमनुभाष्य व्यक्षिचारमाह क्षत्र यद्यमुक्तम् इति ॥ ।

भामती-व्याख्या

सिद्धान्त-

ब्रह्मण्येव हि तल्लिङ्गं न तु तेजस्यलौकिके । तस्मान्न तदुपास्यत्वं ब्रह्म श्रेयं तु गम्यते ।।

"तमेव भान्तम्"—यहाँ क्या अलोकिक तेज की कल्पना करके सूर्यादिगत अनुभाव का उपपादन किया जाय ? अथवा "भारूप: सत्यसङ्कल्पः" (छां. २।१४।२) इत्यादि जाण श्रुतियों में प्रसिद्ध ब्रह्म के भाग जा ही सूर्यादि में अनुभान सम्पन्न किया जाय ? इस प्रकार का सन्देह उपस्थित होने पर श्रुत (श्रुति-प्रतिपादित ) पदार्थ की उपलब्ध सम्भव होते हुए अश्रुत पदार्थ की कल्पना उचित नहीं मानी जाती, अतः यहाँ अत्यन्त अप्रसिद्ध अलोकिक तेजा धातु को उपास्य मानना उचित नहीं, अपितृ श्रुति-प्रसिद्ध ब्रह्म-ज्योति ही ज्ञेय है, यही भाष्यकार ने कहा है— "प्राज्ञ एवात्मा भवितुमहीत"। अर्थात् जगत् की मौलिक जान ब्रह्म ज्योति ही है, क्योंकि "तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्"—इत्यादि श्रुतियों से प्रतिपादित अनुकरणीय भान की उपपत्ति उसी में ही सम्भव है। ब्रह्म ज्योति हो अनुप्राणित होकर सूर्यादि अगत् के अनुभासक माने जाते हैं। अलोकि तेजोऽन्तर के द्वारा सूर्यादि अनुप्राणित नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों समान तैजस पदार्थ हैं, अतः कौन किसकी अपेक्षा करेगा—इसमें विनिगमना सम्भव नहीं, भाष्यकार कहते हैं— "समत्वाच्च तेजोधातूनां सूर्यादीनां न तेजो-धातुमन्यं प्रत्यपेक्षाऽस्ति"।

यह जो शक्का होती है कि सूर्यादि को अपना प्रतिभान कराने में चक्षुरादिरूप तेजोऽन्तर की अपेक्षा देखी जाती है, क्योंकि अन्धे व्यक्ति सूर्यादि को नहीं देख सकते। उसी प्रकार चाक्षुष तेज भी बाह्य सूर्यादि प्रकाशों की सहायता से ही रूपादि का प्रकाशक होता

मिष्णस्वभावकेष्विप द्यनुकारो दश्यते । यथा सुतप्तोऽयःपिण्डोऽज्यनुकृतिर्शनं दहम्त-मजुबहति, भौमं वा रजो वायुं वहन्तमजुबहतीति । 'अजुकृतेः' इत्यजुभानमसुस्वत् । 'तस्य ष' इति चतुर्थं पादमस्य इलोकस्य स्वयति । 'तस्य मासा सर्वमिदं विमाति' इति, तद्धेतुकं भानं सूर्यादेश्व्यमानं प्राश्वमात्मानं गमयति । 'तद्देवा ज्योतिषां ज्योति-रायुर्होपासते असृतम् ( इ० ४।४।१६ ) इति हि पाइमात्मानमामनन्ति, तेजो अन्तरेण सर्यादितेजो विभातीत्यप्रसिद्धं विरुद्धं च, तेजो उन्तरेण तेजो उन्तरस्य प्रतिघातात्। बधवा-न स्थादीनामेव श्लोकपरिपडितानामिदं तद्धेतुकं विमानगुच्यते। कि तर्हि ? 'सर्वमिदम्' इत्यविशेषभ्रतेः सर्वस्यैवास्य नामक्पिक्रयाकारकपळजातस्य याऽमिन्यिकः सा बद्धाक्योतिः सत्तानिमिता । यथा सूर्यादिज्योतिः सत्तानिमित्ता सर्वस्य रूपजातस्या-भिव्यक्तिस्तइत्। 'न तत्र स्यों भाति' इति च 'तत्र'शब्दमाहरम्प्रकृतप्रहणं द्रश्यिति।

भामती

एसबुक्तं भवति --विं स्वक्यसाम्याभावमभिन्नेत्यानुकारो निराक्रियते, तवा व्यभिचारः। 📰 क्रियासा-स्थाभार्च, सोऽसिद्धः । अस्ति हि वायुरजसोः स्वरूपविसवृशयोरपि नियतविग्वेशवहनक्रियासास्यम् । बह्मचयःपिण्डयोस्तु यस्तपि बहुनिक्वया न भिस्नते तथापि ब्रच्यमेदेन क्रियामेदं कल्पियत्वा क्रियासादृद्यं व्यास्येयम् । तदेवमनुकृतेरिति विभव्य तस्य चेति सुत्रावययं विभवते 🖷 📭 व इति 🐞 । 🐞 चतुर्थम् इति 🔳 । 🔳 ज्योतिषाम् 🔳 सूर्यादीनाम् । 🔳 🎹 ज्योतिः 🖩 प्रकाशकमित्यर्थः । तेजोऽन्तरेनानिन्त्रियः भावमायमोम सूर्योवितेको विभातीत्पप्रसिद्धम् । सर्वशम्बस्य हि स्वरसतो निःक्षेवाभिधानं वृत्तिः । सा तेजोबातावलीकिके क्पमात्रप्रकाशके सक्कुवेत् । ब्रह्मणि तु निःशेववयस्यभासके 🛎 सर्वशस्य वृत्तिः सङ्कुचतीति । 🗷 तत्र शब्दमाहरन् इति 🔳 । सर्वत्र आस्वयं 🕶 💶 : पूर्वोक्तपरामशीं । 'तेन रक्तं रागाव'

भामती-स्थास्या

है, अन्यथा अन्धकार में भी चक्षु के द्वारा रूप-दर्शन क्यों नहीं होता ? उस शङ्का का निरास किया जाता है—"यं मान्तमनुभायुः"। यहाँ तेजोऽन्तर को तेजोऽन्तर की अपेक्षा का निरास वहीं किया जाता, अपितु उसके भान और अनुभान का । असीं के भासकत्व का अनुकरण ( अनुभासकत्व ) सूर्यादि में उपलब्ध नहीं होता, यही भाष्यकार कहते हैं-"न हि प्रदीपा प्रदीपान्तरमनुभाति"। पूर्वपक्षी के द्वारा कथित नियम में व्यक्षिचार प्रदेशित करते हैं— 'यदप्युक्तं समानस्वभावकेष्तनुकारो दृश्यते इति, नायमेकान्तो नियमः"। आशय यह है कि स्वरूप-साम्य न होने के कारण अनुकरण का निराकरण किया जाता है, तब व्यक्तिचार है और यदि क्रिया का साम्याभाव होने के कारण विश्व के पदार्थों में अनुकार का निरास किया जाता है, तब असिद्धि है, क्यों कि वायु और धूलिकणों में वैसा सादृश्य न रहने पर भी किया-साम्य उपलब्ध होता 🖢 । अग्नि और अयापिण्ड ने यद्यपि दहन क्रिया भिन्न नहीं, तथापि द्रव्य के भेद से क्रियाभेद की कल्पना करके क्रिया-साम्य की व्याख्या की जा सकती है।

'अनुकृतेः'—इस सूत्र-खण्ड की व्याख्या करके 'तस्य च'— इस सूत्रांश की व्याख्या की जाती है-"तस्य चेति चतुर्थं पादमस्य श्लोकस्य सूचयति।" "ज्योतिषां ज्योति।"-इस श्रति-वाक्य का अर्थ है - सूर्यादि ज्योतियों की प्रकासक ब्रह्मज्योति है। भाष्यकार ने जो कहा है—''तेजोऽन्तरेण सूर्यादितेजो विभातीत्यप्रसिद्धम्''। वहाँ तेजोऽन्तरेण का 'इन्द्रियत्वमना-पन्नेन'-ऐसा विशेषण लगाना आवश्यक है, क्योंकि इन्द्रियभावापन्न चक्षुरूप तेजो:न्तर ने सूर्यादि तेजोऽन्तर का विभान लोक-प्रसिद्ध है। बलौकिक तेजोघातु का ग्रहण करने पर निःशेषार्थाभिधायक 'सर्व' शब्द का रूपमात्र-प्रकाशक वर्थ में सङ्कोच करना पड़ता है, किन्तु बह्म का उपादान करने पर 'सर्व' शब्द की वृत्ति में किसी प्रकार का सङ्कोच नहीं करना

प्रकृतं ■ ब्रह्म 'यस्मिन्द्योः पृथियो चान्तरिक्षमोतम्' (मु० २।२।५) इत्यादिना । अनम्तरं च 'हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् । तष्ट्युश्चं ज्योतिचां ज्योतिस्तद्य-दास्मिवदो विदुः' इति । क्यं तज्ज्योतिचां ज्योतिरित्यत इदमुत्थितम्—'न तत्र सूर्यो भाति' इति । यद्य्युक्तं सूर्योदीनां तेजसां मानप्रतिचेधस्तेजोधाताधेवान्यस्मिन्नव-कृत्यते सूर्यं इवेतरेपामिति । वण तु स पव तेजोधातुरम्यो न संभवतीत्युपपादितम् । ब्रह्माण्यपि चेषां मानप्रतिचेधोऽवकरूपते । यतः यदुपलम्यते तत्सर्वं ब्रह्मणेव ज्योतिषो-

भामिती
इत्यादाविष श्रक्कते परिस्तन् प्रस्पयेऽवंभेवेऽग्वाद्यायमाने प्रातिपविकप्रकृश्यवंस्य पूर्ववृत्तत्वमस्तीति । तेनेति
तत्परामर्भान्न व्यक्तिवारः । तथा व तर्वनामश्रुतिरेव ब्रह्मोपस्थापयित । तेन भवतु नाम प्रकरणान्तिकृतं
वसीयः, श्रुतिस्तु लिङ्गाद् वलीयसीति । भौतिमित् ब्रह्मौव गम्यत इति । अपि वापेक्षितानपेक्षिताभिषानयोरविक्ताभिषानं युक्तं, वृष्टावंत्वादित्याह क्षमनन्तरं च हिर्वमये परे कोहो इति । अस्मिन् वावये व्योतिवा
व्योतिरित्युक्तं, ॥॥ क्षयं तज्ज्योतिवां ज्योतिरित्यपेक्षायामिवसुपतिश्वते क्षन तत्र सूर्व्यं इति । स्वातम्त्र्येष
तृष्यमानेऽनपेक्तितं स्वादवृष्टावंमिति क्ष सहाज्यवि चेवां भानप्रतियेषोऽधकल्यत इति क्ष । अयमभिप्रायः—

मामती-स्याख्या पड़ता ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं— "तत्र शब्दमाहरन् प्रकृतग्रहणं दर्शयति, प्राकृतं च ब्रह्म"। यह 'तत्' शब्द सर्वत्र पूर्वोक्त का ही परामशंक होता है, "तेन रक्तं रागात्" (पा॰ स॰ ४।२।१) इत्यादि स्वलों पर भी प्रकृति से पर-प्रयुक्त प्रत्यय के अर्थ-विशेष का अन्वास्थान करते नाम प्रातिपदिक रूप प्रकृति का अर्थ पूर्वोक्त है, अतः 'तेन' पद के द्वारा उसो रागादि का ग्रहण किया जाता है, अतः उक्त नियम में किसो प्रकार का व्यभिचार सम्भव नहीं। फलतः तदादि सर्वनाम शब्द ही ब्रह्म के उपस्थापक है। निरपेक्ष शब्द को ही श्रुति प्रमाण कहा जाता है। पहले यह समझा जाता 📟 कि ब्रह्म का प्रकरण होने के कारण प्रकरण प्रमाण ब्रह्म का उपस्थापक है, किन्तु भान-अनुभानरूप शब्द-सामर्थ्यात्मक लिङ्ग प्रमाण से अलौकिक तेजोधातु की कल्पना की जाती है। प्रकरण प्रमाण से पूर्वभावी होने के कारण लिङ्ग प्रमाण प्रकरण का बाधक होता है, अतः अलीकिक तेजोऽन्तर घातु को ही जगत् का भासक मानना होगा। अब यह निष्कर्ष निकाला जा सका 🖥 कि प्रकृत में परमेश्वर का प्रापक प्रकरण प्रमाण नहीं, अपितु श्रुति प्रमाण 🚪 अर्थात् "तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्", "तस्य भासा सर्वमिदं विभाति"-इत्यादि वाष्यों में प्रयुक्त 'तम्' और 'तस्य' इत्यादि सर्वनाम शब्द ही परमेश्वर के बोधक हैं, निरपेक्ष शब्द ही श्रुतिप्रमाण कहे जाते हैं। अतः लिङ्ग प्रमाण प्रकरण से प्रबस्त होने पर भी श्रुति से दुवंस्त है, अतः श्रुति प्रमाण-प्रापित ब्रह्म ही वह तेज है, जिसके प्रकाश से समस्त जगत् प्रकाशित है।

दूसरी बात यह भी है कि "न तत्र सूर्यों भाति" ( मुण्ड० २।२।१०) इस वाक्य से पूर्व "हिरण्मये परे कोशे विरजं बहा निष्कल, तच्छुश्रं ज्योतिषां ज्योतिः" ( मुण्ड० २।२।९ ) इस वाक्य में जो ब्रह्म को ज्योतियों की ज्योति कहा गया है, उसमें आकाङ्क्षा होती है कि 'क्यं ज्योतिषां ज्योतिवहां ?' इस आकांक्षा को शान्त करने के लिए "न तत्र सूर्यों भाति"— यह कहा गया है। स्व यदि इस वाक्य के हारा अलौकिक तेजोधातु का अभिधान किया जाता है, तम वह पूर्व वाक्य में अपेक्षित या आकांक्षित नहीं और यदि ब्रह्म का प्रतिपादन किया जाता है, तम वह आकांक्षिताभिधान है। अपेक्षित ( आकांक्षित ) और अनपेक्षित (अनाकांक्षित) से अपेक्षित का अभिधान न्यायोचित और इष्टार्थक होने के कारण ग्राह्म है किन्तु अलोकिक तेजोधातु का अभिधान अहष्टार्थक वान के बारण ब्राह्म है। "ब्रह्मण्यपि तेषां भान-

पक्तभ्यते, ब्रह्म तु नाम्येन ज्योतिषोपलभ्यते, स्वयंज्योतिःस्वक्रपत्वाद् ; मेन सूर्यादय-स्तस्मिन्मायुः। ब्रह्म श्रन्यद्वयनिक, नतु ब्रह्मान्येन व्यज्यते, 'ब्रास्मनैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते' (बृ० ४।३।६), 'अगुद्धो नहि गृह्यते' (बृ० ४।२।४) इत्यादि-श्रतिभ्यः ॥ २२ ॥

अपि च स्मर्थते ॥ २३ ॥

अपि चेहमूपत्वं प्रावस्यैवात्ममः समर्यते ममवद्गीतासु - "म तद्भासयते सूर्यो न शशाहो न गामका। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तदाम परमं मम ॥" ( गो० १५।६ ) इति, 'यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽश्विलम् । यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्' ( गी॰ १५।१२ ) इति व ।। २३।।

# ( । प्रमिताधिकरणम् । स्० २४-२५ ) बन्दादेव प्रमितः ॥ २४ ॥

 तत्र सुर्व्यो मातीति नेयं सतिससमी, यतः सुर्व्यादीनां तस्मिन् सस्यभित्रवः प्रतीयेत । अथि तु विषय-ससमी । तेम न तत्र बह्माण प्रकाशियतस्ये सूर्व्यादयः वाकाणा भान्ति, किन्तु ब्रह्मीव सुर्व्यादिषु प्रकाशियतक्षेत् प्रकाशकावेन भाति, 💶 स्वयम्प्रकाशम् 🖩 अगुद्धाः नहि गुद्धात इत्याविश्वतिस्यः इति 🔳 ॥ २२ ॥

 न तद्भासयते इति । बह्मणोऽप्राष्ट्रास्यमुकः, प्रवादिस्यवसम् । इत्यनेन तस्येव ग्राह-करवमुक्तमिति ॥ २३ ॥

# नाश्वसा मानभेबोऽस्ति परस्मिन् मानवजिते । भूतभन्येशिता बीचे नाशासी तेन संशयः॥

# गामती-ध्यास्या '

प्रतिषेघोऽवकल्पते"—इस भाष्य का अभिप्राय यह है कि—"न तत्र सूर्यों भाति"। इस श्रुति के 'तत्र' पद में 'सप्तम्या: त्रल्' (पा॰ सू०५।३।१०) इस सूत्र के द्वारा सप्तमी विभक्ति के स्थान में 'त्रल्' प्रत्यय विहित 📳। यहाँ सप्तमी विभक्ति यदि सित सप्तमी होती, तब 'तस्मिन् अलौ-किके भौतिके तेजिस ) 'सित सूर्यों न भाति' अर्थात् उस पूर्वपक्षोक्त अलौकिक तेज के रहने पर सूर्यादि प्रकाशित नहीं होते, अपितु दिन में तारों के समान अभिभूत हो जाते हैं—ऐसा अर्थ करके अलौकिक तेजोऽन्तर की कल्पना की का सकती थी। किन्तु वहाँ सति सप्तमी प्रकरण के अनुकूछ नहीं, अतः विषयसममी मानने पर तत्र ( ब्रह्मणि ) अर्थात् ब्रह्मरूप विषय का प्रकाशक सूर्य नहीं हो सकता, बहाप्रकाशकत्वेन सूर्यादि का भान सम्भव नहीं, प्रत्युत्त सूर्यादि ज्योतियों का बहा ही प्रकाशक है और वह (इहा) स्वयंप्रकाश है, किसी अन्य प्रकाश के द्वारा प्रकाशित नहीं, श्रुति कहती है- "अगृद्धो न हि गृह्यते" (बृ॰ उ॰ ४।२।४) ॥२२॥

भाष्यकार ने इस तेईसवें सूत्र में भगवद्गीता के जो दो वाक्य उद्धृत किए हैं, उनमें "न तः द्वासयते सूर्यो न शशास्त्रों न पायकः"—इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म में अग्राह्मत्व (अप्रकाश्यत्व) और 'यदादित्यगतं तेजो जगद् भासयते"—इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म में ग्राहकत्व ( प्रकाशकत्व ) प्रतिपादित 🛮 ॥ २३ ॥

विषय-"अङ्गुष्ट्रमात्रः पुरुषो मध्य बात्मनि तिष्ठति" (कठो० ४१२), अङगुष्ठमात्रः

'भन्नुष्ठमात्रः पुरुषो नाच आत्मनि तिष्ठति' इति अयते । तथा 'अन्नुष्ठमात्रः पुरुषो अयोतिरिवाधूमकः । ईशानो मूतमध्यस्य स पद्याच स उश्व पत्तो तत् (का॰ २१४। १३) इति च । तत्र योऽयमङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः अयते, स कि विद्यानात्मा, किंवा परमात्मेति संशयः । तत्र परिमाणोपदेशासाविद्यानात्मेति प्राप्तम् । न शानन्तायामविस्तारस्य परमात्मनोऽङ्गुष्ठपरिमाणमुपपचते । विद्यानात्मनस्तूपाचिमत्वात्संभवति कयाचित्कः

## भामती

किमङ्गुष्ठमात्रश्वस्यनुप्रहाय जीवोपासनापरसेतद्वाक्यमस्तु, तवनुरोधेन चेकानश्चितः कथिद्धद्वया-स्यायताम्, वाहोरिववीकानश्चस्यनुप्रहाय ब्रह्मपरमेतवस्तु, तवनुरोधेनाङ्गुष्ठमात्रश्चितः कथिद्धान्नीयताम् , तत्रान्यतरस्यान्यतरानुरोधिषवये प्रथमानुरोधो न्यास्य दृश्यङ्गुष्ठश्चस्यनुरोधेनेक्कानश्चितर्नेतस्या । अपि च युक्तं दृश्युच्डरीकवहरस्यानस्यं परमात्मनः, स्थानभेवनिर्वेकात् । तद्धि तस्योपलिष्यस्यानं वालग्राम् । व च प्रमान्नीयाः । न च तथेहाङ्गुष्ठमात्रश्चरया स्थानभेवो निर्विष्टः, परिमाणमात्रनिर्वेकात् । न च प्रमान्यस्य स्थानभेवो निर्विष्टः, परिमाणमात्रनिर्वेकात् । स्थात् । आस्मनीत्यत्र स्थानभेवोऽवग्यस्यते । आस्मक्षयत्रो श्वयं स्वभाववचनो वा जीववचनो ॥ ब्रह्मयचनो च स्थात् । तत्र । । । स्थानस्य स्थानभेवोऽवग्यत्र । स्थानक्षये च भवितुरनिर्वेकास्य न्यायते । परिमाणभेवस्य परिसम्ब

भामती-व्याख्या पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः '' (कठो० २।४।१३ ) इत्यादि श्रुतियों में 'अङ्गुष्ठमात्र' सब्द का अर्थ विचारणीय 📳।

संशय — उक्त श्रुतियों में जीवात्मा और परमात्मा का संशय इसिछए हो गया कि — नाजासा मानभेदोऽस्ति परस्मिन् मानविजते । भूतभव्येशिता जीवे नाजासी तेन संशयः ॥

अर्थात् यदि यहाँ परमात्मा (ब्रह्म) का ग्रहण किया जाता है, तब उसमें श्रुति-प्रतिपा-दित अङ्गुष्ठमात्रता रूप परिमाण विशेष का सामंजस्य नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म को परिमाणा-तीत माना जाता है और यदि जीव का ग्रहण किया जाता है, तब उसमें 'ईंशानो भूतभव्य-स्य'—इस प्रकार कियत भूत-भावी सकल प्रपन्त की ईिशता (शासकता) नहीं घटती। अतः यहाँ सन्देह हो जाता है कि क्या उक्त श्रुति-वाक्यों में कियत अङ्गुष्ठमात्र परिमाण के बल पर जीव का उपास्यत्वेन प्रतिपादन मानकर जीव में भूत-भावी जगत् की ईिशता का कथित समन्वय किया जाय ? अथवा मुख्य ईिशतृत्व के अनुरोध पर ब्रह्म का प्रतिपादन मानकर ब्रह्म में औपाधिक रूप से अङ्गुष्ठमात्रता का समन्वय किया जाय ?

पूर्वपक्ष — जहाँ दो वाक्यों में परस्पर अनुरोध की अपेक्षा होती है, वहाँ प्रथम वाक्य का अनुरोध पहले न्यायोचित माना जाता है, अतः अङ्गुधमात्रता का मुख्यस्य से सामञ्जस्य करने के लिए जीव का प्रतिपादन मान कर भूत-भाषा प्रपश्च की ईिशता का जीव में ही समन्यय किया जाना उचिततर है। इतना ही नहीं, यहाँ परमात्मा का प्रतिपादन मानने पर विगत दहराधिकरण से पुनरुक्ति भी हो जाती है, क्योंकि जंसे दहर (स्वल्प) परिमाण के हृदय में उपलब्ध होने के कारण ब्रह्म को दहराकाश कहा जा सकता है, वैसे ही अङ्गुधमात्र परिमाण के हृदय में उपलब्ध होने के कारण ब्रह्म को प्रतुष्ठमात्रः पुरुषः कहा जा सकता है, उपलब्ध-स्थान में उपलब्ध मान का व्यवहार शालग्राम में विष्णु-व्यवहार के समान लोक-प्रसिम है।

प्रकृत में 'अंगुष्ठमात्र' शब्द के द्वारा किसी उपलब्धि-स्थान का निर्देश नहीं, अपितु परिमाण-विशेष का उल्लेख किया गया है। 'मध्य आत्मनि'—इस वाक्य है द्वारा भी किसी

रपनया अक्रुष्ठमात्रत्वम् । स्मृतेस्य — अथ सत्यवतः कायात्पाशवद्धं वशं गतम् । अक्रुष्ठ-मार्ज पुरुषं निम्नकर्ष यमो बलात् ॥' (म० मा० ३।२९७।१७) इति । नहि परमेश्वरो बलायमेन निष्कर्ण्डं शक्यः । तेन तत्र संसार्यकृष्ठमात्रो निश्चितः, स प्रवेहापीत्येषं

भायती सम्मवतीति जीवास्प्रैवाङ्गुष्टमात्रः, सः सम्बन्तःकरणाष्ट्रपाधिकस्पितो भागः परमात्मनः सन्तःकरणञ्च प्रायेण हृत्कमलकोक्षस्थानं, हृत्कमलकोक्षस्य मनुष्याचामङ्गुष्टमात्र इति तदविष्ठको जीवारमाऽध्यङ्गुष्ट-मात्री वात हर बंदावर्वाविश्वक्षप्रशत्मिक्षात्रम् । अपि व बीबात्मनः स्वष्टमङ्गुडमाश्रत्वं स्मर्धाते — 'अङ्गुड-मात्रं पुरुषं मिन्यं यमो बलात् ।' इति । नहि सर्वेशस्य बह्यको यमेन बलाजिल्कर्यः करपते । यमो हि वर्गी--- 'हरिग्रवक्षगोऽस्थि न व्यापा प्रश्नवति संयमने भगापि विष्णुः' इति । तेनाङ्गुद्धमात्रस्वस्य गाः निश्चयाव् व्यक्तिक किञ्चिव् भूतअध्यं वाक्क जीवस्येशानस्यं व्याक्येयम् । एतद्वे तविति 🖷 प्रस्यक्षजीवरूपं वरामवासीति । तस्माज्जीवास्मैवाजोपास्य इति प्राप्तेऽभिषीयते

भामती-व्यास्या स्थान विशेष की अवगति नहीं होती, क्योंकि वहीं 'आत्म' शब्द या तो स्वभावार्थक होगा. या जीवार्यक. अथवा ब्रह्माभिधायी। उनमें स्वस्य भाव, स्वभावः'—इस व्युत्पत्ति के अनुसार स्वभाव एक ऐसा धर्म है, जो कि 'स्व' शब्द से अभिमत धर्मी (भविता) की अपेक्षा करता है. किन्तु किसी धर्मी का निर्देश न होने के कारण यह नहीं जाना जा सकता कि 'मध्ये स्वभावें —यहां किसके भाव 📶 मध्य विवक्षित है ? जीवात्मा और परमात्मा दोनों निरंश हैं. अतः उनमें मध्यता (मध्यभागता) का सामञ्जस्य नहीं हो सकता। फलतः 'मध्ये कात्मिन'—इस वाक्य के द्वारा किसी स्थान ( उपलब्ध-केन्द्र ) का निर्देश नहीं हो सकता। ही, 'अंगुष्ठमात्रः' पद के द्वारा परिमाणविशेष का उल्लेख अत्यन्त स्पष्ट है। अंगुष्ठमात्रतारूप परिमाणविशेष परमात्मा का सम्भव नहीं, अतः जीवात्मा ही 'अंगुष्ठमात्रः पुरुषः' कहा गया है, क्योंकि वह ( जीव ) ब्रह्म का अन्तः करणरूप उपाधि से कल्पित ( अविच्छन्न ) एक भाग । अन्तःकरणरूप आन्तर इन्द्रिय का हृदय गोलक । और मनुष्यों का हृदय प्रायः उनके अंगुठे के परिमाण का होता है, अतः उस (हृदय-कमलस्य अन्तःकरण ) से अविच्छिन्न जीव भी अंगुष्टमात्र वैसे ही कहा जाता है, जैसे अरत्नि मात्र (किनिष्टिका को सीधा रखते हुए मुद्धि-बन्धे हाथ के परिणामवाली ) बौस की पोरी से अविच्छन्न आकाश को अरितनमात्र।

इतना ही नहीं महाभारतगत सत्यवान् के उपाख्यान् में जीवात्मा को स्पष्टरूप से भ्रागुष्ठमात्र कहा गया है— ततः सत्यवतः कायात् पाशबद्धं वर्शगतः।

अंगुष्ठमात्र पुरुषं निभ्नकषं यमो बलात् ॥ (म. भार. ३।१९७।१७) अर्थात् यमराज ने पात्र में बन्धे हुए सत्यवान् के शरीर से अंगूठे मात्र के जीवात्मा को बलपूर्वक खींच कर निकाल लिया। ब्रह्म का किसी शरीर से खींच कर निकालना सम्भव नहीं, क्योंकि वहीं यमराज ने ही कहा - "प्रभवति संयमने ममापि विष्णु:"। अर्थात् परमेश्वर तो हमारा ( यम का ) भी नियमन करता है, वह किसी के भी नियन्त्रण नहीं, सर्वथा स्वतन्त्र है। फलतः अंगूष्ठमात्रता जीव में ही पर्यवसित होती है, उसके अनुरोध पर यत्किञ्चित् भूतादि पदार्थी की ईशानता (शासकता ) जीव में घटाई जा सकती है या ध्यान के लिए सर्वेशिता का निर्देश माना जा सकता है। दूसरी बात यह भी है कि "एदहैं तत्" (कठो. २।४।१३) इस वाक्य के द्वारा प्रत्यक्षतः जीव का परामर्श किया गया है, क्योंकि उसके पूर्व "येथं प्रेते विचिकित्सा"-इस प्रकार जीव के विषय में ही सन्देह प्रस्तुत किया गया है।

प्राप्ते नमः परमात्मैवायमङ्गुष्ठमात्रपरिमितः पुरुषो भवितुमहित । कस्मात् ? गृब्दात् , 'ईशानो भृतभव्यस्य' इति । नहान्यः परमेश्वराद् भृतभव्यस्य निरङ्गुशमीशिता । 'पतहे तत्' इति च प्रकृतं पृष्टमिहानुसंद्धाति । पतहे तद्यत्पृष्टं ब्रह्मेत्यर्थः । पृष्टं चेह अह्म 'भन्यत्र धर्माद्न्यत्राधर्माद्न्यत्रास्मात्कृताकृतात् । अन्यत्र भृताष्ट्य भन्याच्च यत्तरप्रस्मात्कृताकृतात् । अन्यत्र भृताष्ट्य भन्याच्च यत्तरप्रस्मात्कृति तहद् ( काव १।२।१४ ) इति । शब्दादेवेति, अभिधानभृतेरेवेशान इति पर्मेश्वरोऽयं ग्रम्यत इत्यर्थः । २४ ।।

कथं पुनः सर्वगतस्य परमात्मनः परिमाणोपदेश इस्यत्र श्रमः— इद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात् ॥ २५ ॥

सर्वगतस्यावि परमारमनो इद्ये अवस्थानमपेश्यानुष्ठमात्रस्वमिद्युच्यते ।

भामती प्रवनोत्तरस्वाबीवानअवजस्याविसेवतः । जीवस्य श्रह्मकपत्थप्रस्यायनपरं वकः ॥

इह हि भूतभव्यमात्रं प्रति निरङ्कुत्रवीशामस्यं प्रतीयते । प्राक्ष् पृष्टं वाच बह्य, काव्य धर्माद-व्यभाषमंत्रिस्यादिना । तदनम्तरस्य सम्बर्भस्य तत्प्रतिवचनतोषितेति एतद्वै तदिति ब्रह्माभिषानं युक्तम् । तथा चाङ्गुष्टमात्रतया यद्यपि जीवोऽवगम्यते, तथापि न तत्परनेतद्वास्यं, किम्स्वङ्गुष्टमात्रस्य जीवस्य ब्रह्मक्पताप्रतिपादनपरम् । एवं निरङ्कुशमीशानत्थं न सङ्कोष्ययितव्यम् । न च श्रद्धाप्रश्नोत्तरस्य हातव्या, तेन यथा तत्त्वमसीति विज्ञानात्मनस्यवस्यवार्थस्य तदिति परमात्मनेकत्वं प्रतिपाद्यते, तचेहाध्यङ्गुष्टपरि-वित्रस्य विज्ञानात्मन ईशानश्चत्या ब्रह्माभावः प्रतिपाद्यत इति युक्तम् ।। २४॥

🖷 सर्वगतस्थापि परश्रह्मको द्वयोऽवस्थानमपेक्ष्य इति 🔳 । जीवाभिप्रायम् । न बाग्धः परमाःसन

# भामती-स्याच्या

सिद्धान्त — 'अंगुष्ठमात्र' शब्द के द्वारा ब्रह्म का ही निर्देश मानना चाहिए, क्योंकि — प्रश्नोत्तरत्वाद ईशानश्रवणस्याविशेषतः । जीवस्य ब्रह्मकृपत्वप्रत्यायनपरं वचः ॥

"अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात् कृताकृताद् । अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद् वद" (कठो० १।२।१४) इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है- "अंगृष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाञ्चमकः । ईशानो भूतभव्यस्य स एवाच स उ क्व एतद्वै तत् ॥" (कठो॰ २।४।१३)। अर्थात् जिस अतीतानादि समस्त प्रपञ्च के नियन्ता परमेश्वर के विषय में प्रश्न किया गया है, वह निर्घूम ज्योति के समान देदीप्यमान अंगुष्ठमात्र हृदय 🖥 उपलब्ध होनेवाला यह पर बहा ही है -इस प्रकार प्रश्नोत्तररूप में प्रतिपादित बहा ही अंगुष्ठमात्र पुरुष है, व्योंकि उसमें ही निखिल प्रपन्त का निरंकुश शासकत्व 🛮 और ब्रह्मविषयक प्रश्न के उत्तर वाक्य के द्वारा प्रतिपादित है। ब्रह्मविषयक प्रश्न के उत्तर में ब्रह्म का ही प्रतिपादन उचिततर है। यद्यपि 'अंगुष्ठमात्र' शब्द के द्वारा सहजतः जीव प्रतीत होता है, तथापि यहाँ 'अंगुष्ठमात्र' शब्द जीवपरक नहीं, किन्तु अंगुष्ठमात्रक जीव की ब्रह्मरूपता के प्रतिपादन में उसका तात्पर्य निश्चित होता 🜓। इस प्रकार न तो निरंकुश ईशानता का संकोच करने की आवश्यकता रह जाती है और न प्रश्न और उत्तर वाक्यों की ब्रह्मपरता का परित्याग करना पड़ता 🖥। अतः जैसे 'तत्त्वमिस''-इस वाक्य के द्वारा त्वं पदार्थभूत जीव और तत्पदार्थरूप ब्रह्म की एकता ना प्रतिपादन किया जाता है, वैसे ही यहाँ भी अंगुष्ठ परिमाण के जीव की ब्रह्मरूपता का प्रतिपादन "ईशानो भूतभव्यस्य"—इस वाक्य के द्वारा किया जाना युक्ति-युक्त 🛮 ।। २४ ।। "सर्वगतस्यापि परब्रह्मां हृदयेऽवस्थानमपेक्ष्य"—इस भाष्य में सर्वगत ब्रह्म का

भाकाशस्येष 'वंशपवांपेक्षमरित्नमात्रत्वम् । नद्यञ्जलाऽतिमात्रस्य परमात्मनोऽज्ञुष्ठः मात्रत्वमुपपद्यते । न वान्यः परमात्मन इह प्रहणमहंतीशानशब्दादिस्य इत्युक्तम् । नतु प्रतिप्राणिमेदं हृदयानामनवस्थितत्वात्तद्येक्षमप्यज्ञुष्ठमात्रत्वं नोपपद्यत इत्यत उत्तरमुख्यते—मनुष्याधिकारत्वादिति । शास्त्रं द्यविशेषप्रवृत्तमपि मनुष्यानेवाधिकरोति, शक्तत्वाद्यित्वादपर्युद्दतत्वादुपनयनादिशास्त्राच्चेति वर्णतमेतद्धिकारत्वक्षणे (जै॰ ६११)। मनुष्याणां च नियतपरिमाणः काणा । औचित्येन नियतपरिमाणमेव वर्षाः मनुष्ठमात्रं हृदयम् । अतो मनुष्याधिकारत्वाच्छास्त्रस्य मनुष्यहृदयावस्थानापेक्षमङ्गष्ठमात्रत्वमुपपद्यं परमात्मनः । यद्प्युकं—परिमाणोपदेशात्स्मृतेस्र संसार्येषायमङ्गुष्ठमात्रः प्रत्येतस्य इति, तत्वत्रयुज्यते—'स आत्मा तत्त्वमसि' इत्यादिवत्संसारिण एव सतोऽ-

#### भामती

इह प्रहणमहंतीति न जीवपरयेतद्वावयमित्ययः । ■ मनुष्यानेव इति ■ त्रैवणिकानेवेति । ■ अधित्वावृ इति ■ अन्तःसंज्ञानां मोक्तमाणानां च काम्येषु कर्मस्यिकारं निषेषति । ※ क्षक्तत्वावृ इति ※ तिथ्यंग्वेवर्षीणामशक्तानामधिकारं निष्क्तंयति ※ उपनयनाविशास्त्राच्य इति ■ ब्रुहाणामनिषकारितां वर्षयिति ※ यदप्युक्तं परिमाणोपदेशात् स्मृतेश्च इति ※ । यद्येतःपरमात्मपरं किमिति तिंह श्रीय इहोज्यते । ननु परमारमेवोच्यताम् , उच्यते च जीवः, तस्माण्डीवपरभेवेति भावः । परिहरति ■ तस्मत्युक्यते

# भामती-व्याख्या

जो हृदय में अवस्थान कहा है, वह जीवभावापन्न ब्रह्म के अभिप्राय से कहा है, अन्यथा 'सर्वगतस्य हृदयेऽवस्थानम्'-ऐसा कहना परस्पर विरुद्ध पड़ जाता है, अतः यहाँ 'सर्वगतं यद् ब्रह्म जीवभावापन्नस्य तस्य हृदयेऽवस्थानम्'-ऐसी योजना विवक्षित है। "न चान्यः परमात्मन इह ग्रहणमहीति"-इस भाष्य का अर्थ है-"अंगुष्ठमात्रः पुरुषः' एतद्वाक्यं जीवपरं न भवति'', अर्थात् उक्त वाक्य के घटकीभूत 'अंगुष्ठमात्र' पद के द्वारा जीव का निर्देश होने पर भी पूरा वाक्य जीवपरक नहीं हो सकता, क्योंकि 'सर्वेशानत्व का जीव में सामञ्जस्य नहीं होता । "शास्त्रं मनुष्यानेवाधिकरोति"—इस भाष्य में 'मनुष्य' पद केवल त्रैवर्णिकपरक है, क्योंकि अपश्रुद्राधिकरण ( जै. सू. ६।१।२४ ) में निश्चय किया गया है कि "स्वाध्यायोऽ-ध्येतथ्यः"—इत्यादि विधि वाक्यों का ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य'—इन तीन वर्णों को ही अधिकारी माना गया है। श्रीत कर्म के अधिकारी व्यक्ति के ( ) अथित्व (कामनातत्त्व ) (२) शक्तत्व, (३) अनिषिद्धत्व, (४) उपनयनादि संस्कार-युक्तत्व-ये चार विशेषण माने गए हैं। उनमें अधित्व विशेषण के द्वारा अन्तःसंज्ञंक (स्थावरादि एवं निष्काम मुमुक्षु पुरुषों का काम्य कमों में अधिकार निवृत्त (निषिद्ध ) किया गया है, शक्तत्व विशेषण के द्वारा तियंक् (पशु-पहवादि ), देवगण एवं ऋषिगणों का कर्म में अधिकार विजित किया गया है, क्योंकि जैसे मनुष्य इन्द्रादि देवों के उद्देश्य से हिवरादिगत स्वत्व का त्याग (याग) कर सकते हैं, वैसे इन्द्रादि देवगण अपने उद्देश्य से स्वत्व का त्याग और परस्वत्वा पादन नहीं कर सकते । वसिष्ठादि ऋषिगण भी वार्षेयत्ररण के अवसर पर अपने से भिन्न वसिष्ठादि का वरण नहीं कर सकते। उपनयनादि संस्कारों द्वारा शूद्र।दि असंस्कृत मनुष्यों का कर्म में अधिकार समाप्त किया गया है। जैमिनि-सूत्रों के छठे अध्याय में अधिकार की विस्तृत चर्चा की गई है।

"यद्युक्तं परिमाणोपदेशात्"—इस भाष्य के द्वारा जो इस शक्का का अनुवाद किया गया है कि 'यदि उक्त वाक्य ब्रह्मपरक है, तब उसमें जीव का निर्देश क्यों किया गया ? ब्रह्म का ही निर्देश करना चाहिए था, किन्तु जीव का निर्देश अंगुष्ठमात्र' शब्द के द्वारा किया कुष्ठमात्रस्य ब्रह्मत्विमद्मुपविषयतं इति । द्विरूपं हि वेदान्तवाक्यानां प्रवृत्तिः, कवित्पर-मात्मस्वरूपनिरूपणपरा, कविद्विद्यानात्मनः परमात्मैकत्वोपदेशपरा । तदत्र विद्याना-त्मनः परमात्मनैकत्वमुपदिश्यते, नाकुष्ठमात्रत्वं कस्यचित् । प्रवमेवार्थं परेण स्फुटी करिष्यति —'अकुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां दृद्ये संनिविष्टः । तं स्वाच्छ-रोरात्मबृहेन्मुआदिवेषीकां धैर्येण । तं विद्याष्ट्युक्रमसृतम्' (का० २१६।१७ ) इति ॥२५॥

> (८ देवताधिकरणम् । स्० २६-३३ ) तदुवर्यपि बादरायणः संभवात् ॥ २६ ॥

मनुष्यात्रभुतिमंतुष्यद्वत्यापेक्षा मतुष्याधिकारत्वाच्छास्यस्येत्युक्तं, तत्मसङ्गेनेद्मुच्यते । बाढम् , मतुष्यानधिकरोति शास्तम् , नतु मतुष्यानेवेतीह ब्रह्महाने नियमोप्रच्यते । बाढम् , मतुष्यानधिकरोति शास्तम् , नतु मतुष्यानेवेतीह ब्रह्महाने नियमोप्रस्त । तेषां मतुष्याणामुपरिष्टाणे देवाद्यस्तानप्यधिकरोति शास्त्रमिति बाद्रायण
प्राचार्यो मन्यते । कस्मात् ? संभवात् । संभवति हि तेषामप्यधित्वाद्यधिकारकारणम् ।
तत्राधित्वं तावन्मोक्षविषयं देवादीनामिष संभवति विकारविषयविभृत्यनित्यत्वात्तोचनादिनिमित्तम् । तथा सामर्थ्यमिष तेषां संभवति, मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणकोकेभ्यो

शामती इति 🕸 । जीवस्य हि तस्वं परमात्मभावः, तहक्तस्यम् , म न तस्वीवसनस्थिषाय शक्यं वक्तुमिति जीव उच्यत इत्यर्थः ।। २५ ।।

देववींको ब्रह्मविज्ञानाधिकारिकता समन्वयस्याचेऽसङ्गतित्यस्याः प्रासिक्किनी सङ्गति वर्धीयतुं प्रसङ्गमाह अक् गृष्ठमात्रश्चतिः इति ७। स्यादेतद् — देवावीनां विविधिविधित्रानन्वभोगभागिनां वैराज्याभावाद्याचित्वं ब्रह्मविद्यायानित्यस्य साह क तत्राधित्वं तावन्त्रोक्षविवयम् इति छ। स्रयातिवय-योगस्य स्वात्वयः विवादिक्यायानित्ययः । ननु देवावीनां विप्रहासभावेनेन्त्रियार्थसिक्षकर्वजायाः योगस्य स्वात्वयत्रेतिक्यायाः सामध्याभावेन नाधिकार इत्यत आह छ ॥ सामध्यांभि तेवान्

भामती-व्याख्या

जाता है, अतः उक्त वाक्य जीवपरक ही है, ब्रह्मपरक नहीं। उस शङ्का का परिहार किया जाता है—"तत्प्रत्युच्यते"। आशय यह कि जीव के ब्रह्मत्वरूप वास्तविक स्वरूप का उपदेश विवक्षित है, वह जीव के स्वरूप का अभिधान न करके नहीं किया जा सकता, कि 'ब्रह्मुष्ठमात्र' शब्द के द्वारा जीव का अभिधान किया गया है।। २५।।

'इन्द्रादि देवताओं को भी ब्रह्मज्ञान में अधिकार है'—यह विचार यद्यपि इस समन्तयाध्याय में संगत नहीं, तथापि प्रासिक्षिक संगति को लेकर वह विचार किया गया है—ऐसा
भाष्यकार कह रहे हैं—''अंगुष्ठमात्रश्रुतिमंनुष्यहृदयापेक्षया, मनुष्याधिकारत्वाच्छास्त्रस्येत्युकाम्, तत्प्रसिक्षेंनेदमुच्यते।'' 'देवगण स्वर्ग के विविध आनन्दप्रद भोगों में लिप्त हैं, उन्हें
उससे वैराग्य न होने के कारण ब्रह्मविद्या में प्रवृत्ति क्योंकर होगी?' इस शस्त्रा का समाधान
है—"तत्राधित्वं तावत् मोक्षविषयं देवादीनामिष सम्भवति''। अर्थात् स्वर्ग-सुलादि में भी
स्वियत्व और उत्कर्षापकर्षभाव (न्यूनाधिकरूपता) आदि दोषों के कारण वेराग्य हो जाता है,
वैराग्य हो जाने पर मोक्षार्थिता सम्भव हो जाती है। 'देवगणों का बरीरादि न होने के कारण
इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष-सापेक्ष प्रमाणादि व्यवहार क्योंकर होगा ? एवं वेदाध्ययनादि सामर्थ्य का
अभाव होने के कारण ज्ञान में भी अधिकार कैसे होगा ? इस प्रमा का उत्तर है—"तथा

वित्रहवरवाचवगमात्। न च तेषां कश्चित्रप्रतिषेधोऽस्ति। नचोपनयनशास्त्रेणैषामधि-कारो निवत्यतः, अपनयनस्य वेदाध्ययनार्थत्वात् । तेषां व स्थयंप्रतिभातवेदत्वात् । अपि चैषां विद्याप्रहुणार्थे ब्रह्मचर्यादि दर्शयति - प्कशतं ह वै वर्षाण मधवान्प्रजापती ब्रह्मचर्यमुवास' ( छा० ८।११।३ ), 'सृगुर्वे वारुणिः। वरुणं पितरमुपससार। अधीह भगवो ब्रह्म' (तै० ३।१) श्रयादि । यद्पि कर्मस्वनिधकारकारणमुक्तम् - न देवानां वेचताम्तराभावात्' ( जै॰ ६।१।६ ) इति, 'न ऋषीणामार्वेयान्तराभावात्' ( जै॰ ६।१।७ ) इति । न तद्विचास्वस्ति । न हीन्द्रादीनां विचास्वधिकियमाणानामिन्द्राचहेरोन किचि-रकृत्यमस्ति । न च भुग्वादीनां भुग्वादिसगोत्रतया । तस्माहेवादीनामपि विद्यास्वधि-कारैः केन वार्यते ? देवाद्यधिकारे उप्यक्त गुष्ठमात्रश्रतिः स्वाक् गुष्ठापेक्षया बिरुध्वते ॥ २६ ॥

#### भासती

इति 🐗 । गा। 🗷 मन्त्राविभ्यस्तवकामस्त्रयोपरिष्टाइपपाविष्यते । तनु ज्ञुबबदुपनयनासम्भवेनाध्ययना-भावारीवामनविकार इत्यत आह क्षन जोपनयनशास्त्रेण इति । न ऋलु विविवद् गृदमुकाद्गुद्धमाणी वेदः कलवाकर्मश्रद्धावयोषहेतुः, अपि स्वध्ययमोत्तरकालं निगमनिवक्त-ध्याकरणादिविवितपवतवर्षसञ्जलेरियात-काराम्यास्त्र पुंतः स्मर्व्यमाणः स च मनुष्याणामिह बन्मनीव देवादीनां प्राचि भवे विधिववधीतीनान् आम्माय इह जम्मनि स्मर्थ्यमाणोऽत एव स्वयं प्रतिभातो वेदः सम्भवतीत्यर्थः । त व कर्मामधिकारै ब्रह्मविद्यानिविकारो भवतीस्याह 🖩 तद्यपि कर्मस्वनिधकारकारणमृष्क्रम् 🕫 🗇 ॥ वस्वावीनां हि 🔻 वस्वा-करतरमस्ति, नापि भुग्वादीनां भृग्दाद्यस्तरमस्ति । ॥॥ वस्तभग्रमतीनां सीजाविकारत्येनेदानीं देवविश्वाभावादित्वर्यः ॥ २६ ॥

## भागती-व्याख्या

सामर्थ्यमपि तेषां सम्भवति, मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणलोकेभ्यो विग्रहवस्वावगमात्"। मन्त्रादि के द्वारा देवों के विग्रहादि का प्रतिपादन विस्तारपूर्वक आगे किया जा रहा है। उपनयनादि संस्कारों की सावश्यकता देवताओं को नहीं. नयोंकि वेदाध्ययन के लिए बाह्मणादि का उप-नयन किया जाता । किन्तु वेदाध्ययन के बिना ही देवताओं को स्वभावतः वेदायं-ज्ञान होता है--- 'तेषां 🔳 स्वयं प्रतिभातवेदत्वात्'' । आशय यह 🖟 कि सविधि गुरु-मुख से वेद का अध्ययन कर लेनेमात्र से वेदार्थ का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, अपितु अध्ययन के प्रधात् निषण्टु, निरुक्त, व्याकरणादि की सहायता से जिस व्यक्ति ने पद-पदार्थ-संगति ना सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर लिया है. उस पुरुष के द्वारा स्मर्यमाण वेद अभिलिषत वेदार्थरूप कार्य का यथावत ज्ञान उत्पन्न करता । वह स्मर्यमाण वेद-मनुष्यों का तो इसी जन्म में अधीत होता है, किन्तु देवताओं 📶 पूर्वजन्म में अधीत वेद इस जन्म में स्मर्यमाण होकर कर्मावबोधक होता है। इसीलिए देवताओं का वेद स्वयं प्रतिभात कहा जाता है। कर्म में अधिकार न होने के कारण ज्ञान में भी अधिकार नहीं होता-ऐसा नहीं कह सकते, नयोंकि भाष्यकार कहते हैं- 'यदिप कर्मस्वनिधकारकारणमुक्तम्--'न देवानां देवतान्तराभावात्' (जै॰ सु॰ ६।१।६) । इति न तिद्वास्वस्ति"। अर्थात् जैसे कर्म में इन्द्रादि देवताओं के लिए ऐन्द्रादि कर्मों में अपने से भिन्न इन्द्रादि देवताओं की अपेक्षा होती है, वैसे ज्ञान । किसी प्रकार की वैसी अपेक्षा नहीं होती । वस्वादि देवों को वसुदेवताक कर्म में अधिकार इसलिए नहीं कि उनसे भिन्न वस्वादि देवताओं की सत्ता नहीं मानी जाती, किन्तु ज्ञान में सभी देवताओं को अधिकार निराबाध है।। २६॥

विरोधः कर्मणीति चेकानेकप्रतिपत्तेर्दर्धनात् ॥ २७ ॥

स्थादेतत् , विशेष्य विशेष्य प्रमान वृत्यादीकां विद्यास्य विकारो वर्ण्यत । विश्वह्वरवाहित्यगादियदिग्द्रादीनामिष स्वक्षपसंनिधानेन कर्माक्षभावो अधुपगम्येत । त्या व विरोधः कर्मवि स्थात् । नहीन्त्रादीनां स्वक्षपसंनिधानेन वागे अक्षभावो हत्यते । नव संभवति । वागेषु युगपदेकस्येन्द्रस्य स्वक्षपसंनिधानतानुपपचेरिति चेत् , नायमस्ति विरोधः, कस्मात् ? नमेकप्रतिपचेः । वकस्यापि देवतास्मनो युगपदनेक-

#### भागती

जन्माविवससम्बद्धात्रातीयमानोऽषंः जनानाम्तराविरोचे सायुपेवः, न तु विरोचे । जनानाम्तर-विद्धं विश्व विद्यास्वर्धात्वेयसम्बद्धाः, तर्याकानानः जन्म इत्याविवद्वप्यरिताणं जन्माविश्यांस्येयः । तथा च विद्याहाकमानान्यक्रकोनहितानांश्र्यांश्रहितो का सन्तो वेयतेत्यवेतनःवान्नेत्रास्याः क्याविद्ययिकार इति सञ्चार्यः ।

निराकरोति क्षेत्र, करवाष् ? विकेक्ककतिवरोः । सैव कुत व्यान काह क्ष्वर्धनात् । श्रुतिषु स्मृतिवृ व । तवा द्योकस्थानेककावनिर्धानभवर्धनाद्वा न युज्यते, वाववर्धनाद्वा ? तत्रावर्धनमित्रं, श्रुति-स्मृतिभ्या वर्धनात् । न हि विकास प्रवानेकावृद्धस्थावानयेन वृद्धमदुर्ध अवति । मा भूष्यागावीनामपि स्वगाँविसाधनस्यमदुष्टमिति । मनुष्यभरीरस्य मासाधितृसंयोगकस्यनियमात् असति पित्रोः संयोगे कुतः संभवः ?

#### भागती-ध्याच्या

शहा—मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास और पुराणादि के घटकी भूत वदों के द्वारा प्रतीयमान वस्तु-तस्य को तभी स्थीकृत किया जा सकता है, जा कि किसी अन्य प्रमाण का विरोध न होता हो, किन्तु देवताओं जा सरीरादि का प्रतिपादन प्रमाणान्तर से विरुद्ध है, अतः देव-विग्रहादि । प्रतिपादक बावयों को वैसे ही अर्थवादमात्र मानना होगा, जैसे—"यजमानः प्रस्तरा" (तै. सं. २१६१६१३) यह वाक्य । [ भाष्यकार ने स्पष्ट कहा है—"यच्चोक्तं स्मृत्युप-वारान्यार्थंदर्शनेविग्रहवती मुक्ते वेति । तम्र, स्मृतेर्मन्त्रार्थंवादमूलस्थात्" ( सावरभाष्य पृ. १६४३ )] जरीरादि से रहित वेवता का केवल इन्तादि व्या अथवा उसका यौगिक माना जा सकता है, को कि वेतन नहीं, बढ़मात्र है, अतः कर्म या ज्ञान में कहीं भी उसको अधिकार नहीं।

संसाधान - उक्त सन्धा निराकरण करने के लिए जाध्यकार कहते हैं - "नायमित विरोध:, कस्मात्? अनेकप्रसिपत्तेः"। एक देवता का समानकालिक अनेक कमी में उपस्थित हो जाना प्रमाज-विरुद्ध नहीं, क्योंकि एक देवता अनेक रूप धारण कर सकता है, वैसा ही श्रुतियों और स्मृतियों में देखा जाता है। आशय यह कि एक देवता की अनेकरूपापति विश्व विश्व अनेकरूपापति विश्व अनेकरूपापति के अनेक काय-निर्माण का अदर्शन होने के कारण नहीं मानी जा सकती? अथवा अनेकरूपापति में कोई प्रवस्त्र वाधक उपलब्ध होता है? प्रथम हेतु योगियों के अनेक-शरीर-निर्माण का अदर्शन असिद्ध है, क्योंकि श्रुतियों से लेकर स्मृतियों तक योगियों के अनेक शरीर-निर्माण की नायाएँ प्रसिद्ध हैं। जो पदार्थ आगम प्रमाण से सिद्ध है, वह केवल लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनुमोदित न होने के कारण असिद्ध नहीं हो जाता, जैसे कि आगमप्रमाण से प्रमाणित यागादिनत स्वर्ग-साधनता विद्या अहप्ट होनेमात्र से नितृत्त नहीं होती।

शक्का — एक देवता की अनेकरूपापत्ति में बाधक उपलब्ध होने के कारण वह सम्भव नहीं। अनेकरूपापत्ति की बाधक युक्ति यह । कि जो गरीय माता-पिता के संयोग से उत्पन्न होता है, वह शरीय माता-पिता के संयोग के बिना । वन जायगा ? यदि वह अपनी स्वक्रपप्रतिपत्तिः संभवति । कथमेतद्वगम्यते ? दर्शनात् । तता हि —'कित देवाः' इत्युपक्षम्य 'त्रयस्य त्री च शता त्रयस्य त्री च सहस्रा' इति निरुष्य 'कतमे ते' इत्यस्यां

भामती-व्याख्या

कारण-सम्पत्ति के बिना ही बन सकता है, प्रच बिना अग्नि के घूम और शब्दादि वे बिना ही शाब्दबोधादि कार्य होना चाहिए, किन्तु नहीं होता। इसी प्रकार अपनी सामग्री के बिना अनेक शरीरों की रचना नहीं हो सकती।

समाधान—देवता के शरीर में यदि शरीरतक्ष्म हेतु के द्वारा माता-पितृसंयोग-जन्यत्व सिद्ध किया जाता है, तो वैसा सम्भव नहीं, न्योंकि "यत्र यत्र अश्रीरत्वम्, तत्र तत्र मातापितृजन्यत्वम्"—यह नियम न्यक्षित्ररित है, जैसे कि जुनौ जादि स्वेदच और वृक्षादि उद्भिज्ञ शरीरों में शरीरत्व रहने पर भी मातापितृसंयोगजन्यत्व नहीं होता। फिर भी जपादानकारणीभूत पृथिन्यादि भूतों के विना इच्छामात्र के हारा भौतिक शरीर का निर्माण क्योंकर होगा? इस प्रकृत का उत्तर यह है कि योगजनों की इच्छा 'भूतजातमन्तरा शरीर जायताम्"—ऐसी नहीं होती अपितृ भूतवर्ग जनके क्या में होते हैं, जनका भूतों को सीधा आदेश होता है कि 'भूतानि शरीरमारभन्ताम्', फसतः वरस्वर संगुक्त पाँच भूतों के हारा अभीष्ट शरीरों की रचना वैसे ही हो जाती है, जैसे सर्वादि के विच को उतारनेवाले मान्त्रिक की इच्छा से विच के परमाणु सक्तिय होकर नीचे उत्तरने कम जाते हैं। मान्त्रिक को से से रोगों के शरीर में विच की तर्ज्ञ दिखाई वेती है, जतः वह उसका अधिष्ठाता (सन्वालक) हो जाता है, वैसे ही योगियों और देवताओं के हारा सभी भूत सन्वालित हो जाते हैं। जैसे शीक्षा, अभ्यक और मेचादि पारदशंक-पदार्थों को नानवीय दृष्ट पार कर जाती है, वैसे ही योगियों और देवताओं को दृष्ट पर्वतादि को जी पार कर दूर-दूर तक कैल जाती है। उनकी दृष्ट किसी भी पदार्थ से अववद्ध नहीं होती। जब कि साधारण दृष्ट मंगळ, प्रशीर शनीभ्ररादि गृहों तक पहुँच जाती है, तव योगिजनों की दृष्ट व्यवहित और विप्रकृष्ट पदार्थों को नयों न ग्रहण कर लेगी? 'देवादीनां सरीरं न व्यवहित गृह्णांति, शरीरत्वाद, अस्मदादिशरीरवत्'—यह अनुमान देवशरीर-प्रतिपादक जागम प्रमाण । बाधित है, जो होती विज्ञ में अभिमन्त्रत अञ्जनादि के प्रयोग से मनुक्यों में अन्तर्धांत की शक्ति वैसे ही होती है, जैसे नेत्र में अभिमन्त्रित अञ्जनादि के प्रयोग से मनुक्यों में अन्तर्धांत की शक्ति वैसे ही होती है, जैसे नेत्र में अभिमन्त्रित अञ्जनादि के प्रयोग से मनुक्यों में अन्तर्धांत की शक्ति या जाती है।

पृष्छायाम् 'महिमान प्वैषामेते त्रयांक्षशास्त्रेय देवाः' ( वृ० १।९।१,२ ) इति निर्वृवतं। भ्रुतिरेकेकस्य देवतात्मनो युगपदनेककपतां दर्शयति । तथा त्रयांक्षशतोऽपि पड-स्तर्भावकमेण 'कतम पको देव इति प्राणः' इति प्राणैककपतां देवानां दर्शयनी तस्यै-

#### भामती

हि निविदि कति 📶 इत्युपक्षम्य निविदेवोत्तरं दत्तं शाकस्याय यासवस्वयेम 🕸 📶 🖣 🖷 नगर त्री प सहस्र इति 🔳 । निविद्याम शस्यमानदेवतासंख्यावाचकानि मन्त्रपदानि । एसदुक्तं भवति---वैश्वदेवस्य मिकिमि कति देवाः वास्यमानाः प्रसंख्याता इति आकृत्येन पृष्टे यास्रवश्यस्योशारं वपण की च क्रातेस्यावि । यावरसंस्थाका वैध्वदेवनिविधि संस्थाता देवास्त एतावस्त इति । पुनश्च शाकस्येन कराये त इति संस्थेयेषु पृष्टेषु याज्ञवल्यस्योत्तरं महिमान एवेषामेते जयस्त्रिशस्येव देवा इति । अष्टी 💶 एकारस रहा द्वारशादिस्या इन्हम प्रकारितश्चेति त्रयस्त्रिशहेवाः । तत्रान्त्रिम पृथिवी च वायुमान्तरिसं पादित्यक्ष जीव पश्चमाम नसत्राणि चेति वसवः । एते हि प्राणिनां समंफलाश्रयेण सार्यकारणसङ्खात-क्षेण परिणमन्तो जगविवं सर्वं वासयन्ति, तस्माद्भसवः । कत्मे वद्भा इति वशमे पूर्वे प्राणाः । बुद्धि-क्रमें निव्याणि वहा, एकादशं च मन इति । तदेतानि प्राणाः, तद्वृत्तित्वात् । 🖥 हि प्रायणकारु उत्का-नम्तः पुरुषं रोवयन्तीति वृद्धाः । कतम वाविश्या इति हावश्रमासाः संवत्तरस्यावयवाः पुनःपुनः परिवर्त-मानाः प्रामभृतामायुं वि व कर्मफलोपभोगं वादाय यन्तीत्यादित्याः । वक्तिरिन्द्रः स हि वर्छ 💵 हीन्द्रस्य परमा ईशता तथा हि सर्वान् प्राणिनः प्रमापयति तेन स्तनयित्नुरशनिरिन्दः। यतः प्रजापतिरिति, बन्नसावमं 🖷 वन्नक्षं 📲 पश्चः प्रजापतिः । एत एव त्रयस्त्रिशहेवाः वन्नामग्निपृथिवीवाञ्चम्तरिक्षावित्य-Irul महिमानी न तती भिक्तते । वडेव तु देवाः । ते तु वडरिन पृथिवी चैकीक्रस्यान्तरिक्षं बायं चैकीक्रस्य विवं चावित्यं चैकीकृत्य भयो लोकास्त्रय एव देशा भवन्ति । एत एव 🖷 त्रयोऽस्रप्राणयोरम्सर्भवन्तोऽस्र-मानी हो को जना। । तावध्यव्यद्धों देव एकः । अतमोऽव्यद्धः । योऽयं बायः पवते । कथमयमेक

## भामती-व्यास्या

श्रुतियों के द्वारा देवताओं का अनेकरूप धारण करना प्रतिपादित है—"अनेकप्रतिपत्तेः" । वेश्वदेवदेवताक शस्त्र (अप्रगीत स्तोत्र ) के निवित्संज्ञक मन्त्र में "कित देवाः"—ऐसा प्रश्न उठा कर उत्तर दिया गया है कि "त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च सहस्रा" अर्थात् तीन हजार तीन सी छः। शाकल्य ने फिर प्रश्न उठाया—"कतमे ते?" याज्ञवल्यय ने उत्तर दिया—"महिमानः एवेषामेते त्रयस्त्रिशक्त्वेव देवाः" (बृह उ. ३।६।२)। अर्थात् यह तो देवशरीरों का विस्तार है, वस्तुतः देवता तेंतीस ही है—आठ वसु [(१) अग्नि, (२) पृथिवी, (३) वायु, (४) अन्तरिक्ष, (४) आदित्य, (६) द्यु, (७) चन्द्रमा और (८) नक्षत्र ], ग्याहर रुष्क (पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन ), बारह आदित्य (१२ मास ), इन्द्र और प्रजापति। अग्नि कादि आठों तत्त्व प्राणों को अपने में बसाते या वास के योग्य बनाते हैं, अतः उन्हें वसु कहते हैं। कथित एकादश इन्द्रिय महाप्रयाण के समय जीव को रुलाते (रोदन कराते) हैं, अतः वे च शब्द से अधिहित किए गए हैं। बारह मास पुरुष की आयु का आदान (क्षय) करने के कारण आदित्य कहे जाते हैं। अशनि (वज्ज) ही यहाँ इन्द्र है, क्योंकि वह इन्द्र का वह महान् ऐश्वर्य (च्च) है, जिसके द्वारा इन्द्र सभी प्राणियों की मृत्यु कर देता है। यज्ञ एवं यज्ञ के साधनीभूत पश्च ही प्रजापति हैं।

उपर चर्चित तेंतीस देवता जिन छः देवताओं के अन्तर्गत होते हैं, वे आठ वसुओं में से अग्नि और पृथिवी एवं अन्तरिक्ष और वायु को एक में मिला देने से छः सम्पन्न होते हैं। उन छहों में से भी अग्नि और पृथिवी, अन्तरिक्ष और वायु, खु और आदित्य का एकी-करण कर देने से तीन ही देवता रह जाते हैं। ये तीनों भी अन्न और प्राण—इन दोनों में

वैकस्य प्राणस्य युगपदनेकद्भपतां दर्शयति । तथा स्मृतिरिप —'आत्मनो वै शरीराणि वहूनि भरतर्षम ॥ योगी कुर्याहरूं प्राप्य तैश्र सर्वैमही चरेत् ॥ प्राप्तुयाहिषयान् कैश्चित्कैश्चितुरं तपश्चरेत्।। संक्षिपेच पुनस्तानि सूर्यो रिश्मिगणानिव।।' इत्येवंजा-तीयका प्राप्ताणिमाचैश्वर्याणां योगिनामपि थुगपवनेकशरीरयोगं वर्शयति, किमु वक्तव्यमाजानसिद्धानां देवानाम् ? अनेककपप्रतियत्तिसंमवाच्येकैका देवता बहुमी क्रपैरात्मानं प्रविभज्य नाम् यानेषु युगपदक्षभावं गच्छतीति । परैश्च न दृश्यतेऽ-न्तर्धानादिक्रियायोगादित्युपपद्यते । अनेकप्रतिपत्तर्दर्शनादित्यस्यापरा व्याख्या— विग्रह्वतामपि कर्माङ्गमावचोदनास्थनेका प्रतिपत्तिर्दश्यते । कचिदेको अपि विग्रह्वान-नेकत्र युगपदक्रभावं न गच्छति, यथा बहुभिर्मोजयद्भिनेंको बाह्मणो युगपद् भोज्यसे। किवचिको अपि विग्रहवाननेकत्र युगपदक्तमावं गच्छति, यथा बहुमिनमस्कुर्वाणैरेको

भामती

एताष्यद्वैः, यबस्मिन् सति सर्वभिवमध्यद्वीवृद्धि प्राप्नोतीति । तेनाध्यद्वै इति । कतम एक इति, स एकाष्यर्थः प्राण एको बहा । सर्वदेवात्मस्वेन बृहश्याद्वाह्य तदेव स्वविस्थाचवते परोक्षाभिषायकेन शब्देन, तस्मादेकस्येव देवस्य महिमदशासूनपदनेकदेवरूपतामाह श्रुतिः । स्मृतिश्र निगवन्यास्याता । अपि 🔻 पुषरजनानामध्युपायानुष्ठानवशास्त्राक्षाणिमाखैश्वर्याणां युगपक्षानाकायनिर्माणं अ्वते, तत्र कैव कथा देवागां स्वभावतिद्वानामित्याह 🕸 प्राप्ताचित्रवर्याणां योगिनाम् इति 🕸 । अणिमा लिवमा महिमा प्राप्तिः प्राकाम्यमीशिश्वं विश्वत्वं यत्रकामावसायितेश्येदवर्याचि । 🗷 अपरा 💷 प्राप्ता हित 🕸 । अनेकन्न कर्मान युगपवज्रभावप्रतिपत्तिरङ्गभावगमनं, तस्य वर्शनात् । तदेव परिस्फुटं दर्शीयतुं व्यतिरेकं सामाना क्विचित्कः इति 🛭 । न सलु बहुवु आर्द्धेष्वेको ब्रह्मको युगपवञ्चभावं गन्तुमहीत । एकस्यानेकत्र

## भामती-व्यास्पा

अन्तुर्भुत हो जाने पर दो देवता और उन दोनों का एकीकरण करने पर एक ही प्राणरूप देवता रहता है, जिसे अध्यर्ध ( वृद्धिगत, बृहत् अथवा बृहंियता ) हो जाने के कारण ब्रह्म है एवं परोक्षार्थंक 'त्यत्' पद के द्वारा अभिहित होता है। इस प्रकार श्रुति एक देवता की अनेकरूपता का प्रतिपादन करती है। स्मृतिकारों ने तो अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कहा है कि योगिगण अपने योग बल के द्वारा अपने अनेक शरीर घारण कर सम्पूर्ण पृथिवी पर विचरने लगते हैं। कतिपय शरीरों के माध्यम से विषयोपभोग और कतिपय शरीरों से उग्न तपभ्ररण करते हैं। अन्त में योगी अपने उन सभी शरीरों का वेसे हो उपसंहार कर लेता है, जैसे सायं काल में सूर्यं अपनी समस्त रिश्मयों को समेट लेता है।

(१) अणिमा (अपने शरीर को अत्यन्त सुक्ष्म कर लेना), (२) महिमा (शरीर को विशाल बना लेना), (३) लिघमा (शरीर को रुई से भी हल्का बना लेना), (४) प्राप्ति (पृथिवी पर बैठे-बैठे हाथ को इतना लम्बा कर देना कि चन्द्रादि को भी 🖫 ले), ( ५ ) ईिशता (सृष्टि और प्रलय की शक्ति का लाभ ), (६) विशता (समस्त जगत् के नियमन का सामर्थ्य), (७) प्राकाभ्य (इच्छा का अनभिषात) और (५) 💵 कामावसायिता (संकल्पित वस्तु का तुरन्त लाभ ) इत्यादि सिद्धियाँ जब कि एक साधारण मनुष्य को भी योगबल से मिल जाती हैं, तव आजान-सिद्ध देवताओं के लिए कहना ही क्या ?

"अनेकप्रतिपत्तेर्दर्शनात्"—इस सुत्रांश की अन्य व्याख्या प्रस्तुत की जाती है-'अपरा व्याख्या" । भरीरधारी प्राणियों में भी विविधता पाई जाती है कि कोई व्यक्ति एक ही समय अनेक कर्मों का अञ्ज नहीं बनता, जैसे विभिन्न स्थानों में अनेक यजमानों के द्वारा दिए जानेवाले ब्रह्म-भोजों में एक ब्राह्मण सर्वत्र भाग नहीं ले सकता और कहीं एक ही

जाह्मणो युगपन्नमस्कियते। तह्नदिहोद्देशपरित्यागात्मकत्वाद्यागस्य विश्रहवतीमण्येकां देवतामुद्दिश्य बहुवः स्वं स्वं द्रध्यं युगपत्परित्यक्यन्तीति विश्रहवस्वेऽपि देवतानां क किचित्कर्मणि विरुष्यते॥ २७॥

# श्रब्द इति चेनातः प्रमनात्प्रत्यश्वानुमानाभ्याम् ॥ २८ ॥

ा। नाम विप्रहचरने देवादीनामभ्युपगम्यमाने कर्मणि कश्चिद्विरोधः प्रसन्ति । शब्दे तु विरोधः प्रसन्ति । कथम् ? औत्पिक्तं हि शब्दस्यार्थेन संबन्धमाश्चित्य 'अनपेक्षत्वात्' इति वेदस्य प्रामाण्यं स्थापितम् । इदानीं तु विप्रहचती देवता अभ्युग-म्यमाना ययप्येश्वर्ययोगाधुगपदनेककर्मसंबन्धीनि हवींचि अञ्जीत, तथापि विप्रहयोगाद्यमप्रादिधज्जननमरणवती सेति नित्यस्य शब्दस्य नित्येनार्थेन नित्ये संबन्धे प्रतीयः

#### भागनी

युगपरक्षभावमाह ■ क्वचिक्वेक इति क्ष । यथेकं बाह्यणमुद्दिश्य युगपन्नमस्कारः विकास बहुभिस्तवा स्वस्थानस्थितामेकां देवतामृद्दिश्य बहुभियंजनानेनांनादेशावस्थितयुगपद्वविस्त्यज्यते, व्याचा तत्रासन्नि-हिताया अध्यक्षभावो भवति । अस्ति हि तस्या युगपहित्रक्षष्टानेकार्योपलम्भसामध्यंमिध्युपपादितम् ॥२७॥

गोरवाबिवश्यूर्वावमर्शाभावाद्यपाधेरप्येकस्याप्रतीतेः पाचकाविवद् आकाशाविशस्त्रवद् व्यक्तिवचना
प्रव बस्वाबिशस्त्राः तस्याश्च नित्यात्वात्त्या सह सम्बन्धो नित्यो भवेत् । विग्रहादियोगे तु सावयवस्त्रेन
बस्वाबीनामनित्यत्वात्ततः पूर्वं बस्वाविशस्त्रो न स्वार्थेन सम्बद्ध आसीत् क्वार्थस्येवाभावात् । तत्रश्लोत्पन्ने
बस्वाबी बस्वादिशस्त्रसम्बन्धः प्रादुर्भवन् देवदत्ताविशस्त्रसम्बन्धवस्युरुववृद्धिप्रभवं इति तत्पपूर्वको
बाष्यार्थप्रत्ययोऽपि पुरुववृद्धवाचीनः स्यात् । पुरुववृद्धिश्च मानान्तराचीनबन्भेति प्रानान्तराचेखया प्रामार्थ्य

## भामती-स्याख्या

बाह्मण अनेक देश-काल में किए जानेवाले कमों का अङ्ग बन जाता है, जैसे विभिन्न देशों में एक ही समय किये जानेवाले नमस्कार कमों का एक ही ब्राह्मण अङ्ग (उद्देश्य) बन जाता है। ठीक उसी प्रकार अपने नियत स्थान में अवस्थित एक ही देवता के उद्देश्य से बिभिन्न यजमानों के द्वारा विविध्य देशों में अनेक यागों का अनुष्ठान किया जा सकता है, क्योंकि देवता के उद्देश्य से द्रव्य (हिंव) का त्याग ही याग कहलाता है, उसके लिए देवता का यजमान के सिन्नहित होना आवश्यक नहीं, "असिन्नहित देवता भी उस त्यागात्मक याग मा अङ्ग (उद्देश्य या सम्प्रदान कारक) ना जाता है। देवता में यह सामर्थ्य स्वतः सिद्ध है कि वह अपने एक हा स्थान में अवस्थित होकर भी अनेक विष्रकृष्ट (दूर-दूर) देशों में किए जानेवाले यागों का साक्षात्कार कर त्यज्यमान हिव को स्वीकार कर ले—ऐसा उमर कहा जा चुका है।। २७।।

मा सूत्र में शङ्कावादी का आश्य यह है कि इन्द्रादि देवगण एक-एक व्यक्त्यात्मक होने के कारण उनमें 'अयं गौः-अयं गौः'—इस प्रकार गोत्व जाति के समान न कोई इन्द्र-त्वादि जाति का परःमशं होता है और न आकाशत्वादि के समान किसो अखण्ड उपाधि का जान होता कि 'आकृत्यधिकरण (जै. सू. १।३।३३) के अनुसार इन्द्रत्वादिजातिरूप नित्य अर्थ के साथ इन्द्रादि शब्दों का नित्य सम्बन्ध उपपन्न होकर अनपेक्षत्वहेतुक प्रामाण्य व्यवस्थित हो जाता, जैसा कि महर्षि जीमिन ने कहा है—"औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः, जान जानमुपदेशोऽव्यितरेक आर्थेऽनुपल्ब्छे तत्प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वात् (जै. सू. १।१।४)। अर्थात् शब्द का अपने वाच्यायं के साथ औत्पत्तिक (नित्य सम्बन्ध होता है, इसीलिए उपदेशात्मक वेद धमं न ज्ञापक है, क्योंकि वैदिक वाक्यों को धर्म का बोध कराने में अन्य किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती, किन्तु यदि मनुष्य के समान

माने यहैदिके शब्दे प्रामाण्यं स्थितं तस्य विरोधः स्यादिति चेत् .- नायमप्यस्ति विरोधः। कस्मात् ? अतः प्रभवात्। ना पव हि वैदिकाच्छव्दादैवादिकं जगत्म-भवति । नतु 'जन्माचस्य यतः' ( ब्र॰ १,१।२ ) इत्यत्र ब्रह्मप्रभवत्वं जगतोऽवचारितं. क्यमिइ शब्दप्रभवत्वमुख्यते ? अपि च यदि नाम वैदिकाच्छन्दादस्य प्रमवोऽभ्यः प्रमतः, कथमेतावता विरोधा शब्दे परिहतः ? यावता वसवी रुद्रा जादित्या विश्वे-देवा महत इत्येते उर्था अनित्या एचोत्पश्चिमस्वात । तदनित्यत्वे च ठहाचिनां वैदिकानां वस्वाविश्वव्यानामनित्यत्वं केन निधार्यते ? प्रसिद्धं हि स्रोके वेचव्त्तस्य पुत्र उत्पन्ने वहदत्त इति तस्य नाम क्रियत इति । तस्माद्विरोध एव शब्द इति चेत् , न, गवादि-शब्दार्थंसंबन्धनित्यश्वदर्शनात् । न कि गवादिव्यक्तीनामुरपत्तिमस्वे तदाकृतीनामन्य-त्पत्तिमस्यं स्थात् । द्रव्यगुणकर्मणां हि व्यक्तय प्रवीत्पचनते, नाकृतयः । आकृतिभिक्ष शब्दानां संबन्धः, न व्यक्तिभिः, व्यक्तीनामानन्त्यात्संबन्धप्रहणातुपपत्तेः। व्यक्तिपृत्यः यामानास्यप्याकृतीनां नित्यत्वाम गवादिशब्देशु कश्चिद्विरोघो दश्यते। तथा देवादि-व्यक्तिप्रभवाभ्युवगमे अव्याकृतिनित्यत्थाक कश्चिद्धस्वादिशब्देषु विरोध इति द्रष्टम्यम्। आकृतिविशेषस्तु देवादीनां मन्त्रार्थवादिश्यो विश्रह्यस्याद्यगमाद्वगन्तस्यः। स्थान-विशेषसंधम्धनिमित्ताश्चेन्द्रादिशब्दाः सेनापत्यादिशब्दवत् । ताम यो यस्तत्तरस्थान-मिचरोहित स स इन्द्रादिशब्दैरमिधीयत इति न दोषो भवति । न चेदं शब्दप्रमवत्थं ब्रह्मप्रभवत्ववदुपादानकारणाभिप्रायेणोच्यते । कथं तर्हि १ स्थिते वाचकात्मना नित्ये

वेबस्य व्याहम्येतेति ताकुार्यः । उत्तरम्'-'न'', ''अतः प्रभगत्'' वतुस्वादिजातिवादकाकुव्यात्तरवातीयां व्यक्तिं चिकीवितां बुद्धावालिक्य तस्याः प्रभवनम् । तिवदं तःप्रभवस्यम् । एतदुक्तं भवति —यसपि न गाम उपादनकारणं शस्त्राधीनां बह्योपादामस्यात् , तथापि निमित्तकारणमुक्तेन क्रमेण । न चैतावता हास्वार्थसम्बन्धस्यानिस्यस्यं असुरवादिकातेर्वा ततुपाश्चेर्वा यया कयाचित्राकृत्याऽक्कित्रस्य निस्यत्वादिति ।

# जामती-ज्यास्या

ही देवता का कोई उत्पत्ति-विनाशशील शरीर माना जाता है, तब मनुष्य के समान ही साथयथ होने के कारण वसु-रुद्रादि देवता भी अनित्य हो जाते हैं, उनके गाग वसु आदि शब्दों का वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध भी अनित्य हो जायगा, क्योंकि वसु आदि की उत्पत्ति से पूर्व प्रयुक्त वसु बादि शब्दों का सम्बन्ध अपने अविद्यमान अर्थ के साथ सम्बन्धित न हो सकेगा और वसु आदि के उत्पन्न हो जाने पर उनके साथ वसु आदि शब्दों का सम्बन्ध जरपन्न होता हुआ देवदत्तादि शब्दों के समान योजियता पुरुष की बुद्धि से प्रसूत होगा। इस प्रकार वसु आदि शब्द-घटित वाक्य से जिनत ज्ञान भी पुरुष-बुद्धि के अधीन हो जायगा । पुरुष की बुद्धि सदैव प्रमाणान्तर के द्वारा ही उत्पन्न होती है, अतः वैदिक वाक्यों का निर्पेक्षत्वात्मक प्रामाण्य क्योंकर सुरक्षित रह सकेगा

उक्त शक्ता का उत्तर दिया गया है—"न, अतः प्रभवात्"। 'अतः' शब्द का अर्थ है— वैदिकात् शब्दात् । वसु आदि शब्दों का सम्बन्ध जिन नित्यभूत वसुत्वादि जातियों के साथ है, उनकी अभिव्यक्ति के लिए वसु आदि शब्दों का उच्चारण करके प्रजापति वसु आदि शरीरों को उत्पन्न करता है, अतः व्यक्तिगत शब्द-प्रभवत्व ही जाति में उपचरित है, उसका अर्थं शब्दप्रभव-व्यङ्गधत्व अभिप्रेत है। यद्यपि यहाँ शब्दप्रभवत्व का अर्थं शब्दोपादानकत्व नहीं हो सकता. क्योंकि देवादि प्रपञ्च का उपादान कारण ब्रह्म है। तथापि 🔤 निमित्त कारण माना जाता है—''वेदशब्देभ्य एवादी पृथक्संस्थाभ्र निर्ममे'' ( मनु॰ १।२१ )। वेदिक शब्दे नित्यार्थसंबिन्धिन शब्देश्यवहारयोग्यार्थस्यिकिनिष्पत्तः। 'अतः प्रमवः' इत्युक्यते, क्यं पुनरवगम्यते शब्दात्प्रभवति जगदिति ? प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् । प्रत्यक्षं श्रुतिः, प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वात् । अनुमानं स्मृतिः, प्रामाण्यं प्रति सापेक्षत्वात् । ते हि शब्दपूर्वी सृष्टि दर्शयतः । एत इति वै प्रजापतिर्देवानस्जतासुप्रमिति मनुष्यानिन्द्य इति पितृ हितरःपवित्रमिति प्रहानाशव इति स्तोत्रं पिश्वानीति शक्षमिमिसोभगेत्यग्याः प्रजाः' इति श्रुतिः । तथा अन्यत्रापि 'स मनसा वावं मिथुनं सममवत्' ( वृ० १।२।४ ) इत्यादिना तत्र तत्र शब्दपूर्विका सृष्टिः श्राव्यते । स्मृतिरपि — 'अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा । आदौ वेदमयी दिन्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥' इति । उत्सर्गीअन्ययं वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा । आदौ वेदमयी दिन्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥' इति । उत्सर्गीअन्ययं वागु संप्रदायप्रवर्तनाः मको द्रष्टव्यः, अनादिनिधनाया अन्यादशस्योत्सर्गस्यान्यां वागु स्वयं वाग्व संप्रदायप्रवर्तनाः मको द्रष्टव्यः, अनादिनिधनाया अन्यादशस्योत्सर्गस्यान्याः

#### भामती

इममेवार्थमाक्षेपसमाधानास्यां विभजते 🔳 नमु जन्माद्यस्य यतः इति 🕸 । ते निगदञ्याख्याते ।

किमिदानीं स्वयम्भुदा बाङ् निर्मिता कालिदासादिभिरित कुमारसम्भवादि, तथा च तदेव प्रमा-जान्तरापेक्षवास्थत्वादमामान्यमापतितमित्यत आह क उत्सर्गोऽप्ययं वावः सम्प्रदायप्रवर्त्तनात्मक इति क । सम्प्रदायो गुर्वशिष्यपरम्पराऽष्ययनम् । एसदुक्तं भवति —स्वयम्भुवो वेदकत्ंस्वेऽपि न कालिदासादिवत्

## भामती-व्याख्या

शब्द सदातन हैं, उनके द्वारा तत्तज्जातीय पदार्थी का आकार जो प्रजापति की बुद्धि में अवतरित होता है, वंसे पदार्थ की सृष्टि वह करता । वसू आदि देवताओं की रचना मान लेने पर भी 🗪 और उसके अर्थं का सम्बन्ध अनित्य नहीं प्रसक्त होता, क्योंकि वसुत्वादि जाति या उपाधि के बाव वसु आदि शब्दों 💶 सम्बन्ध नित्य ही रहता है। पाचकत्वादि उपाधियाँ भी पाकत्वरूप नित्य धर्म से अविच्छिन्त होकर नित्य ही मानी जाती हैं। इसी बात की अभिव्यक्ति आक्षेप समाधानपूर्वक की जाती है—"ननु जन्माद्यस्य यतः"। [ अर्थात् जगत् । शब्द-प्रभवत्व को सुनकर आक्षेपवादी ने कहा कि पहले जन्मादि-सूत्र में विश्व को ब्रह्म से प्रभूत बताया गया है, 💶 उसमें शब्दप्रभवत्व क्योंकर बनेगा ? दूसरी बात यह भी 🖣 कि वसु आदि देवताओं को शब्द-जन्य मान लेने पर कथित विरोध का परिहार क्योंकर होगा ? 💶 आक्षेप के समाधान में कहा गया 🖟 कि घटादि के समान वसु आदि शरीरों की उत्पत्ति मान सेते पर भी घटत्वादि जातियों के साथ जैसे घटादि शब्दों का सन्बन्ध नित्य 🛍 रहता है, वैसे ही वसुत्वादि जातियों के शाथ 'वसु' आदि शब्दों का सम्बन्ध नित्य ही बन जाता । वसुत्वादि जातियों का प्रतिपादन मन्त्र, अर्थवादादि वाक्यों के द्वारा किया जाता । इसी प्रकार देवादि जगत् में शब्दप्रभवत्व का प्रतिपादन पूर्वोक्त ब्रह्मप्रभवत्व का विरोधी नहीं, क्योंकि ब्रह्म जगत् का उपादान कारण है और शब्दादि निमित्त कारण माने जाते हैं, उपादान कारण नहीं। वाचकात्मक, शब्द नित्य स्थिर है, उसके अनुरूप जाति की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्तियों का निर्माण किया जाना असंगत नहीं ]।

शहा—यह जो वेदों के विषय में कहा गया है कि "अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा। आदी वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥' यहाँ जिज्ञासा होती है कि नया प्रजापति ने वेदों की रचना वैसे ही की जैसे कालिदासादि महाकवियों ने कुमारसम्भवादि ग्रन्थों की रचना की ? यदि ऐसा ही तब वेदों में अनपेक्षत्वरूप प्रामाण्य नहीं रहता— खेदा न प्रमाणम्, प्रमाणान्तरसापेक्षवाक्यत्वात्, कुमारसम्भवादिवत्'।

समाधान - उक्त शङ्का का समाधान करने के लिए भाष्यकार कहते हैं - "उत्सर्गी-प्ययं वाच! सम्प्रदायप्रवर्तनात्मको द्रष्टव्यः"। अर्थात् स्वयम्भु भगवान् के द्वारा जो वेदों का

संभवात्। तथा 'नाम कपं च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम्। वेदशब्देभ्य पवादौ निर्ममे स महेश्वरः ॥ ( मनु॰ १।२१ ) इति । 'सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथकपृथक्। वेदशब्देभ्य पवादो पृथवसंस्थाश्च निर्ममे ॥' इति च । अपिच चिकीर्षितमर्थेनुतिर्दं-सान्य वाचकं शब्दं पूर्व समृत्वा पश्चात्तमर्थमनुतिष्ठतीति सर्वेषां नः प्रत्यक्षमेतत्। तथा प्रजापतेरिष स्रष्टुः सृष्टेः पूर्वे वैदिकाः समा मनिस प्राद्ध्वेभृद्धः, प्रसासद्धानः तथा प्रजापतेरिष स्रष्टुः सृष्टेः पूर्वे वैदिकाः समा मनिस प्राद्ध्वेभृद्धः, प्रसासद्धानः तानर्थान्ससर्जेति गम्यते। तथा च श्रुतिः - 'स भूरिति ज्याहरत्स भूमिमस्प्रतः' (तै० त्रा॰ २।२।४।२) इत्येधमादिका भूरादिशन्देग्ध पत्र मनिस प्रादुर्भूतेग्यो भूरादिसोः कानस्रष्टान्दर्शयित। किमारमकं पुनः शब्दमिमप्रेरयेदं शब्दप्रभवत्वमुख्यते है स्कोटः

## भामिती

स्वतम्त्रस्वमपि सु पूर्वसृष्टचनुसारेण । एतक्कास्माभिक्षपपादितम्, उपपादियव्यति पाग्ने भाष्यकारः । अपि चास्रतेऽप्येतद् वृदयते तद्दर्शनात् प्रावामपि कर्तृचां तचामाचोऽनुमीयत इत्याह क्षत्रपि च विकीवितमितिक ।

आश्चिपति 🔳 किमास्मकं पुनः इति 🍪 । अयमभितिन्यः—वावकक्षाव्यप्रमवस्यं हि देवानामस्यु-वितश्यम्, अवाचकेन 📶 बुद्धावनालेखनात् । तत्र न तावद् वस्वादीनां वकारादयो वर्णा वाचकास्तेषां प्रत्युचवारणमन्यत्वेनाशक्यसङ्गतिग्रहत्वात् , अगृहीतसङ्गतेश्च वाचकत्वेऽतिप्रसङ्गात् ।

अपि चैते प्रत्येकं 🔳 वाक्यार्थमभिवधीरम् मिलिता वा ? न ताबत् प्रत्येकम्, एकवर्णीक्चारणानम्तर-मर्गप्रस्थयादर्शनात् , वर्णान्तरोज्वारणानवंक्यप्रसङ्गाच्छ । नापि मिलिताः, तेवामेकवस्तुप्रयुज्यमानानां

# भामती-आख्या

उत्सर्गं ( सृष्टि या रचना ) प्रतिपादित है, वह कुमारसम्भवादि के समान नूतन रचना नहीं, अपितु सर्वेज प्रजापति ने पूर्वं कल्प में अनादि प्रचलित वेदों का स्मरण करके ऋषियों को अपन कराया, उन्हों ने उत्तरभावी गुरु-शिष्य-परम्परारूप सम्प्रदाय ॥ प्रवर्तन किया। पा रहस्य का उपपादन हम ( वाचस्पति मिश्र ) ने कर दिया । और भाष्यकार भी आगे चलकर करेंगे।

आज-मल भी शब्द-स्मरणपूर्वक घटादि की रचना देख कर पूर्वकाल में भी वैसा ही अनुमान किया जा सकता है—"अपि च चिकी वितमर्थमनुतिष्ठंस्तस्य वाचकं शब्दं पूर्व स्मृत्या पञ्चात् तमर्थमनुतिष्ठतीति सर्वेषां नः प्रत्यक्षम्"। अर्थात् 'घटं कुरु'-ऐसा कुलाल सुनता अरेर 'घट' शब्द के द्वारा उसके वाच्यभूत घटजातीय पदार्थों का स्मरण कर घटादि को मूर्ते रूप देता । इसी प्रकार सृष्टि के समय प्रजापित के मन में वंदिक शब्द प्रादुर्भत होते हैं, उनके अनुरूप पदार्थों की रचना होती है, जैसा कि श्रुति कहती है —''स भूरिति व्याहरन् भूमिमस्जत" (तै. बा. २।२।४।२)।

शब्द में अवासकत्व की शङ्का-जगत् में जो शब्द प्रभवत्व का प्रतिपादन किया गया है, वह किस प्रकार के शब्द को ज्यान में रखकर कहा गया है ? देवताओं में उनके वाचक शब्दों न जन्यता माननी होगी । अवाचक शब्दों के द्वारा उनके आकार का बुद्धि में उल्लेख सम्प्रव नहीं। वसु आदि देवताओं के जो वाचक वकरादि वर्ण हैं प्रत्येक उच्चारण में उनका भेद हो जाने के कारण उनका किसी अर्थ के साथ सङ्गति ग्रहण सम्भव नहीं। जिस शब्द का जिस अर्थ के साथ सङ्गति-प्रहण नहीं होता उसके द्वारा उसका स्मरण करने में अतिप्रसङ्ग उपस्थित होता है। दूसरी जिज्ञासा यह भी होती है कि क्या वर्ण-समूह में प्रत्येक वर्ण वाक्यार्थ का अभिधायक होता है अथवा मिलकर ? प्रत्येक वर्ण के उच्चारण के अनम्तर बाक्यार्थं की प्रतीति नहीं देखी जाती, अन्यथा अन्य वर्णों का उच्चारण व्यर्थं हो जाता है। बर्गी का एक काल में समृहित होना सम्भव नहीं, क्योंकि प्रत्येक क्षण में उत्पन्न और विनष्ट

मामती

विकास वा प्रतिक्षणमपवर्गवतां निषः साहित्यसम्भवाभावात् । न व प्रत्येकसमुवायास्यामम्यः सम्भवति । न व द्वव्यवसाहित्याभावेऽपि वर्णानामान्वेयावीनामिव संस्कारद्वारकमस्ति साहित्य-मिति साम्प्रतं, विकल्पासहरवात् । ज न वावत् प्रवमः कल्पः, किल्पूर्वं नामान्वेयाविकन्यमिव, वितोऽविवित्तसङ्गतिरचंघोहेतुरिनित्यवत् । उच्चरितस्य विभरेणागृहीसस्य गृहीतस्य वाऽगृहीतसङ्गतेर-वितोऽविवित्तसङ्गतिरचंघोहेतुरिनित्यवत् । उच्चरितस्य विभरेणागृहीसस्य गृहीतस्य वाऽगृहीतसङ्गतेर-वितोऽविवित्तसङ्गतिरचंघोहेतुरिनित्यवत् । उच्चरितस्य विभरेणागृहीसस्य गृहीतस्य वाऽगृहीतसङ्गतेर-वितः । तस्माविवते विवित्तसङ्गतिर्विवित्तसम्यत्यस्यास्त्रागवनम्यव्यः । न च तदा तस्यावनमी-विदः । व्यव्याप्त्राग्वयम्यः तद्ववत् संस्कारः स्थायमाञ्जितस्यवंप्रत्ययास्त्राग्वयमाविवति —संस्कारावसायावर्य-व्यव्यः, व्यव्यवस्याप्त्र तद्ववत् सम्बव्यमानो द्वरुत्तरं सम्बव्यमानो स्थायमान्वस्य साम्भ्यंनात्मनो, भ च तदेवार्य-व्यव्यः, विवादित् प्रतिवित्तवत् सम्ववित्रम्यो स्थायमान्वस्य सामभ्यंत्यस्य सामभ्यंनात्मनो, भ च तदेवार्य-व्यवस्यमस्यम्यस्यमान्वस्यः सम्ववस्यस्यमान्वस्यः । न हि विवादित्यस्यमान्यस्य सामभ्यान्तरम् । न हि विवादित्यस्यमान्तर्यः स्वादितः स्वतिवित्तर्यः । नावि वह्नमञ्चतः प्रकाक्षनक्रकः । अवि व व्युश्कमेणोष्वरितिभ्यो वर्षेभ्यः सैवादित स्वृतिविवेशं वासनेत्यर्यप्रस्ययः प्रस्वयेत्, न वास्ति । तस्मान्त सप्रधिविति वर्षा

भामती-व्याख्या होनेवाले वर्णों का परस्पर मिलन सम्भव नहीं, प्रत्येक या मिलकर इन दो प्रकारों को छोड़कर वणीं की बोधकता का कोई अन्य प्रकार सम्भव नहीं, जैसे दशपूर्णमासगत आग्नेय आदि कमी 🖥 अपने जितत संस्कारों के माध्यम से समूहीकरण या मिलन होता है, वैसा वर्णी का मिलित होना सम्भावित नहीं, क्योंकि कथित संस्कार के विषय में यह जिज्ञासा होती है कि उसका स्वरूप गा है ? क्या वह आग्नेय आदि कमों से जनित अहष्ट के समान कोई संस्कार पदार्थं । ? प्रापा स्मृति-जनक भावनासंज्ञक संस्कार ? प्रथम कल्प उचित नहीं, स्योंकि [ परम्प संस्कारों की उत्पत्ति वहाँ ही मानी जाती है, जहाँ मुख्य कार्य की उत्पत्ति से पहले 🗖 अवगत कारणत्व अन्यथा अनुपपन्न हो, जैसे "यजेत स्वर्गकामः"— इत्यादि वान्यों के द्वारा यागगत स्वर्ग-साधनता स्वर्गोत्पत्ति के पूर्व ही अवगत है, क्षणिक याग में कालान्तर-भावी स्वर्गे की साधनता उपपन्न नहीं हो सकती, अतः याग-जन्य अदृष्टक्य संस्कार की कल्पना की जाती है, किन्तु ] मब्द, शब्द 🕨 सहायक अङ्ग-कलाप एवं शब्द की संगति का तक ज्ञान न हो, तब तक शब्द ॥ शाब्द-वोधरूप मुख्य कार्य की साधनता का ज्ञान सम्भव नहीं, क्योंकि किसी बधिर व्यक्ति के द्वारा अगृहीत शब्द एवं अगृहीतसंगतिक शब्द शाब्द ज्ञान का जनक नहीं होता, फलतः गान्य बोध की उत्पत्ति से पूर्व शब्द में उसकी साधनता एवं जानाव संस्कार में अञ्जता का ज्ञान नहीं हो सकता। शाब्द बोध की उत्पत्ति के द्वारा उसमें अञ्चता का ज्ञान मानने पर अन्योऽन्याश्रयता प्रसक्त होती है कि अदृष्टात्मक संस्कार के द्वारा शाब्द बोध और शाब्द बोध के द्वारा संस्कारों का ज्ञान होगा।

हितीय कल्प भी संगत नहीं, क्योंकि भावनात्मक संस्कार स्मृति का जनक और आत्मा का गुण माना जाता है, वह शाब्द-बोधादिरूप अनुभवों से जितत होता है, उनका जनक नहीं हो सकता। द्रव्य में अनेक शक्तियाँ होती हैं, किन्तु एक शक्ति से दूसरा कार्य नहीं हो सकता, जो अग्नि में दहन-शक्ति और प्रकाशन-शक्ति—ये दोनों शक्तियाँ हैं, किन्तु दहन-शक्ति से प्रकाशन और प्रकाशन-शक्ति से दहन की उत्पत्ति नहीं मानी जाती, ऐसे ही स्मृति की जनक भावना शक्ति से अनुभव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। दूसरी जो यह भी विक व्युत्क्रम जिल्ला उससे भी शाब्द बोध की उत्पत्ति होनी चाहिए, किन्तु होती नहीं। अतः गकारदि वर्णेरूप जब्द कभी भी अर्थ-ज्ञान का जनक नहीं हो सकता। मित्याह । वर्णपदे हि तेषामुत्पन्नमध्वंसित्वान्नित्येभ्यः शब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां ॥॥॥ इत्यनुपपन्नं स्यात् । उत्पन्नभ्वंत्सिनश्च वर्णाः, प्रत्युचारणमन्यथा चान्यया च प्रतीयमानः

भागती

अर्थबीहेतकः, नापि तथितिरिकः स्कोटात्मा, तस्यानुभवानारोहात् । अर्थवियस्तु कार्यात्तवयमे परस्परा-भयप्रसङ्ग इत्युक्तप्रायस् । सत्तामात्रेण तु सस्य नित्यस्थार्थकीहेतुनावे सर्वदाऽर्थप्रत्यवीत्पादप्रसङ्गी निर्दे भाग हेतोः सदातनस्थात् । तस्माद्वाचकाच्छ्रध्याद्वाच्योत्याद इत्यनुवयस्रमिति ।

अत्राचार्व्यदेशीयमसमाह क स्कोटमिस्याह इति 🔳 । मृष्यामहे न वर्णाः 🚾 इति, न 📥 इति शु ॥ मृध्याभः । सदमुभवानन्तरं विवितसङ्गतेरर्ववीसमृत्यादात् । न व वर्षातिरिकास्य तस्यामुजवी मास्ति । गौरित्येकं पर्व गामानय सुक्लामित्येकं बाक्यमिति मानावर्णपदातिरिक्तकपदवाक्यावयतेः सर्व-बनीनस्वातः । न चायशस्ति वाषके एकपरवाश्यानुभवः सभ्यो मिन्मेति वश्युम् । शस्योपाविकः । उपाधिः सत्वेकमोग्राह्यता 💷 त्यात् , एकार्यवीहेतुता वा ? 🗷 ताववेकमोगोवराणां ववसविरपताता-नामेकनिर्भासः प्रत्ययः समस्ति । तथा सति पश्यविष्यकाञ्चा इति न बातु स्यातु । नाप्येकार्थथीहेतृता, तखेतुस्बस्य वर्णेषु व्यासेषात् । तखेतुस्वेत तु साहित्यक्तत्वनेऽभ्योभ्याभवत्रसङ्गः—साहित्यात्तखेतुस्यं तखेतुः श्वाच्य ताहित्यनिति । तस्माश्यमवावितोऽनुपाधिक्ष पश्वाच्यगोचर एकनिर्मातो वर्णातिरिक्तं वायक्रमेक-मबसम्बति स स्फोट इति, 🖟 च व्यमयः प्रस्थेकं व्यक्षयन्तोऽपि न ब्राविस्थेन निवादयन्ति, 👣 🗊 निवाद

# भागती-स्याख्या

वणों से अतिरिक्त स्फोटात्मक शब्द भी अर्थ-ज्ञान का उत्पादक नहीं हो सकता, क्योंकि वैसा कोई माद्य अनुभव में नहीं आता। अर्थ-ज्ञानरूप कार्य के द्वारा स्फोट का ज्ञान मानने पर अश्योऽन्याश्रय दोष प्रसक्त होता है। अज्ञायमान स्कोट को सत्तामात्र से अर्थ-ज्ञान का जनक मानने पर सर्वदा अर्थज्ञान होना चाहिए, क्योंकि स्फोट की नित्य सत्ता मानी जाती अगैर अर्थ-ज्ञान की उत्पत्ति में अन्य किसी सामग्री की अपेक्षा भी नहीं मानी जाती। वाचक शब्द के द्वारा वाच्यार्थ के बाग की उत्पत्ति उपपना ( तर्क-संगत ) नहीं।

स्फोटबाद - उक्त शस्त्रा के समाधान में 'स्फोटमित्याह"। उसका कहना है कि तो सत्य ही । कि वर्णात्मक शब्द अर्थ-बोध-जनक नहीं किन्तु 'स्फोटात्मक गण अर्थ-बोधक नहीं'-यह नहीं माना जा सकता, क्योंकि स्फोट जा अनुभव होने ज अनन्तर ही उस व्यक्ति को तुरन्त शाब्द-बोध हो जाता है, जिसको शब्द और वर्थ का संगति-ग्रह हो चुका होता !!! यह जो कहा गया कि वर्णों से अतिरिक्त स्फोटरूप शब्द अनुभव में नहीं 🔤 । वह कहना संगत नहीं, क्योंकि नाना वर्णों से अतिरिक्त 'गौरित्येकं पदम्'—इस प्रकार एक 💵 और 'गामानय शुक्लामित्येकं वाक्यम्'—इस प्रकार एक वाक्य की अनुभूति तो सर्वमत-सिद्ध है। पा तक कि कोई बाधक प्रमाण उपलब्ध न हो, तब तक इस एक पद और एक वाक्य की अनुभृति का अपलाप नहीं किया जा सकता । 'एक ज्ञान की विषयता या मुख्य एक अर्थ के शान की जनकता होने के कारण वर्णों में ही एकपदता और एकवाक्यता की औपाधिक प्रतीति होती है, वर्णों से अतिरिक्त एकपद या एकवाक्य की कोई सत्ता सम्भव नहीं —ऐसा नहीं कह सकते, नयोंकि जैसे धव, खदिर और पछाश नाम के अनेक वृक्षों में एकता गा निर्भास नहीं होता, अन्यया 'घवखदिरपलाशाः'-इस प्रकार बहुवचन का प्रयोग संगत न हो सकेगा। वैसे ही गकार, अकार और विसर्गरूप अनेक वर्णों में एकता का भान नहीं होता। एकार्थं-ज्ञान की हेतुता तो वर्णों में स्फोटवादी ही नहीं मानता। एकार्थ-ज्ञान की हेतुता के द्वारा एकता की कल्पना करने पर अन्योऽन्याश्रय दोष प्राप्त होता है। इस प्रकार अवाधित और अनीपाधिक एकपदतादि की प्रतीति ही वर्णों से अतिरिक्त स्फोटात्मक शब्द को सिद्ध

मामती

स्वात् । अपि प्र रत्नतत्त्वज्ञानवव् थवास्यं द्वित्रिचतुष्पञ्चवद्दर्शनव्यनितसंस्कारपरिपाकसिववचेतोत्त्रव-वन्मिन वर्षः विश्वाः वकास्ति विशवं पदवावयतस्यमिति प्रागुरपद्मायास्तवनन्तरमर्थविय उदय इति गोत्तरेवामानर्थवयं व्यनीनाम् । नापि प्राचां, तदभावे तञ्चनितसंस्कारतस्यरिपाकाभावेनामुग्रहाभावात् । वाष्ट्राः वेततः केवसस्याजनकत्वात् । न च पद्मस्यययत् प्रस्पेकमध्यक्तामर्थवियमाधास्यम्सि प्राञ्चो वर्षाः, चरमस्तु तस्यविवः स्फुटतरामिति युक्तम् । व्यक्ताव्यक्तावभातिसायाः प्रस्यक्षज्ञाननिवनात् । स्कोटज्ञानस्य च प्रस्यक्षस्यात् । अर्थवियस्त्वप्रस्यक्षाया भानास्तरवन्मनो व्यक्त एकोपजनो च वा प्राणाः पुनरस्भुद इति न सम्। समाधिः । तस्मान्नित्यः स्कोट एथ वाचको न वर्षा इति ।

भागती-व्याख्या

कर रही । उस स्फोट को पद या वाक्य का घटकीभूत प्रत्येक वर्ण अभिव्यक्त करता है किन्तु एक वर्ण सद्यः स्फुटरूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकता कि एक वर्ण के उच्चारण मात्र । अभिव्यक्त स्फोट अभिलिषत अर्थ विधिक हो जाता । अपितु जैसे रक्ष्त तस्व अनेक ।। विशिक्षण और परीक्षण से निखरता है, वैसे हो पदतस्व और वाक्यतस्व नाम का स्फोट भी । यथावसर दो, तीन, चार, पाँच या वर्णों के उच्चारण से जितत संस्कारों से युक्त अन्तिम वर्ण के उच्चारण की परिपाटी ही उक्त स्फोट को वह अन्तिम निखार देती है, जिसके अनन्तर अर्थावबोध का उदय होता है, अतः पद के द्वितीयादि वर्णों का उच्चारण निर्थंक नहीं होता । इस प्रकार पूर्व वर्ण भी व्यर्थ नहीं होते, क्योंकि पूर्व-पूर्व वर्ण के उच्चारण से जितत संस्कारहूप सहायक के विना उक्त स्फोट का परिपाक ही निष्यन्न नहीं होता, वा केवल अन्तिम वर्ण की अनुभूति उस स्फोट को अभिन्यक्त नहीं कर सकती ।

शहा-जैसे पदादि के घटकीभूत वर्ण ममाः स्फोट की उत्तरोत्तर स्फुटाभिव्यक्ति करते हैं, वैसे ही सीघे-सीधे अर्थावबोध की उत्तरोत्तर स्फुटोत्पत्ति कर सकते हैं, अतः

मध्यपाती स्फोट की कल्पना व्यथं है।

समाधान — स्फोट तत्त्व प्रत्यक्ष है और अर्थ-ज्ञान अप्रत्यक्ष [जैसा कि शबरस्वामी ने कहा है— "अप्रत्यक्षा बुद्धिः" ( शाबर. पृ. ३४) ]। उत्तरोत्तर स्फुटता प्रत्यक्षभूत पदार्थ पर ही अनुभूत होती है, परोक्ष पदार्थ पर नहीं, अतः वर्णोच्चारण के द्वारा अभिध्यक्त स्फोट ही अर्थ-ज्ञान का जनक होता है, वर्ण नहीं। इस प्रता वाच्यार्थ की वाचकता स्फोटात्मक

स्फोटकपाद्मिधायकारिकयाकारकफळळक्षणं जगद्भिधेयभूतं प्रमवतीति।

वर्णा पव प्रशब्दः' इति भगवानुपवर्षः । नन्त्पन्नप्रश्वंसित्वं वर्णानामुकं, तन्न, त प्रवेति प्रत्यभिन्नानाम् । सारश्यात्प्रत्यभिन्नानं केशादिष्विवेति चेत् , नः प्रत्यभिन्नानस्य प्रमाणान्तरेण वाधानुपवर्षः । प्रत्यभिन्नानमाकृतिनिमित्तमिति चेत् – न, व्यक्ति-प्रत्यभिन्नानाम् । यदि हि प्रत्युक्तारणं गवादिव्यक्तिवद्य्या मन्या वर्णव्यक्तयः प्रतीवेरं-स्तत आकृतिनिमित्तं प्रत्यभिन्नानं स्थात् , नत्वेतव्स्ति, वर्णव्यक्तय पव हि प्रत्युक्तारणं प्रत्यभिन्नानं स्थात् , नत्वेतव्स्ति, वर्णव्यक्तय पव हि प्रत्युक्तारणं प्रत्यभिन्नायम्ते । द्विगौद्यव्य उच्चारित इति हि प्रतिपत्तिनं तु ॥ गोद्यव्यान्तानाम्ति

मामती

सदेतदाचार्य्यदेशीयमतं स्वमतमुपपाययमपाकरोति वर्णा एव तु व्या इति 🐠 । एवं हि वर्णातिरिकः स्कोटोऽभ्युपेयेत, यदि वर्णामां वाचकरवं न सम्भवेत् , स वानुभवपद्धतिमध्यसीत । द्विचा वाचाचकरवं वर्णामां, स्विकत्वेनाशक्यसङ्गतिम्हृत्वाद्धा, व्यस्तसमस्तप्रकारद्वयाभावाद्धाऽभ्योयते । न ताव-स्थ्रयमः कवपः, वर्णामां क्षणिकरवे भागाभावात् । मनु वर्णामां प्रश्चुण्यारणमन्यस्यं सर्वेचनप्रसिद्धम् । न, प्राप्तिकारमुभविषरोधात् । न वासस्यय्येकरवे ज्वासादिवत्सावृद्यनिवन्यनमेतत् प्रश्यभिक्षानिति साम्प्रतम् । सावृद्यनिवन्यनस्वमस्य वसवद्वाचकोपनिपाताद्धाऽश्रस्योयेत, वविज्ञवासावी व्यभिचारदर्शनाद्धा ? तत्र वविद्यभिचारवर्शनेन तदुरप्रेकारयानुष्यते वृद्धैः स्वतःप्रामाध्ययादिभिः—

उरप्रेक्षेत हि यो मोहादसातमपि बाधनम् । स सर्वव्यवहारेषु संशयास्मा क्षयं वर्षेत् ।। इति ।

प्रपश्चितं चैतदस्माभिन्यांयक्षणिकायाम् । ॥ चेदं प्रत्यभिक्षानं गत्मादिकातिविषयं, न गादिन्यकिः विषयं, तासां प्रतिनरं भेवोपलम्मात् । जत एव क्षव्यभेदोपलम्भाद्यस्तुभेद उन्नीयते—सोनक्षमांऽचीते न

# भामती-व्याक्या

शब्द में ही पर्यवसित होती | 1

सिद्धान्त और स्फोटवाद का निरास-मीमांसा-सूत्रों के वृत्तिकार भगवान उपवर्ष कहना है कि "वर्णा एव तु शब्दः"। वर्णों व अतिरिक्त स्फोट का अभ्युपगम तब किया जा सकता था, कि वर्णों में अर्थ की वाचकता कि होती। वर्णों की अवाचकता से ही स्फोट का कथिव्यत् अनुमान किया जा सकता था। वर्णों में अवाचकता का उपपादन तीन प्रकार से किया जा सकता था—(१) वर्णों में अणिकत्व होने या (२) वर्णों का अर्थ के साथ संगतिग्रह न हो सकने अथवा (३) व्यस्त (प्रत्येक) वर्ण और समस्त (मिलित सभी) वर्ण में वाचकता सम्भव न हो सकने के कारण। इनमें प्रथम कि उचित नहीं, क्योंकि वर्णों की आणिकता कोई प्रमाण नहीं। प्रत्येक उच्चारण के भेद से गकारादि वर्णों का भेद नहीं माना जा सकता, क्योंकि 'सोऽयं गकारः'—इस प्रकार को प्रत्यभिक्षा वर्ण कि अभेद को निर्मा वर्ण के कारण 'सेयं दीप-शिक्षा क्षण-भेद से भिन्न होने पर भी सभी ज्वाला-सन्तानों में वाचकारादि को सेयं दीप-ज्वाला'—इस प्रकार की प्रत्यभिक्षा उपपन्न हो जाती है, वेसे ही गकारादि को सेद होने पर भी उनमें 'सोऽयं गकारः'—ऐसी प्रत्यभिक्षा उपपन्न वर्णे न हो जारादि का सेद होने पर भी उनमें 'सोऽयं गकारः'—ऐसी प्रत्यभिक्षा उपपन्न वर्णे न हो जारादि का सेद होने पर भी उनमें 'सोऽयं गकारः'—ऐसी प्रत्यभिक्षा उपपन्न वर्णे न हो जारादि का सेद होने पर भी उनमें 'सोऽयं गकारः'—ऐसी प्रत्यभिक्षा उपपन्न वर्णे न हो जारादि का सेद होने पर भी उनमें 'सोऽयं गकारः'—ऐसी प्रत्यभिक्षा उपपन्न वर्णे न हो जारादि का सेद होने पर भी उनमें 'सोऽयं गकारः'—ऐसी प्रत्यभिक्षा उपपन्न वर्णे न हो जारादि का सेद होने पर भी उनमें 'सोऽयं गकारः'—ऐसी प्रत्यभिक्षा उपपन्न वर्णे न हो जारादि का सेद होने पर भी उनमें 'सोऽयं गकारः'—ऐसी प्रत्यभिक्षा उपपन्न वर्णे न हो जारादि का सेद होने पर भी उनमें 'सोऽयं गकारः'—ऐसी प्रत्यभिक्षा उपपन्न वर्णे न हो जारादि का सेद होने पर भी उपपन्न वर्णे न हो कहा है—

उत्प्रेक्षते च यो मोहादज्ञातमिप बाधनम्।

स सर्वव्यवहारेषु संशयात्मा क्षयं व्रजेत् ॥ ( )
अर्थात् दीप-ज्वालादि के समान वर्णो म भी साहश्यमूलक प्रत्यभिज्ञा की उपपत्ति करने पर
आत्मादि नित्य पदार्थों में भी प्रत्यभिज्ञा का अन्यया-नयन हो जायगा, मा आत्मिनित्यत्वादि
में संशय हो जायेगा और गीता की यह उक्ति लागू हो जायगी—"संशयात्मा विनश्यित"

विति । ननु वर्णा अप्युच्यारणभेदेन भिषाः प्रतीयन्ते देवदस्ययदस्ययोरध्ययनध्वनिः अधणादेय भेदप्रतीतेरित्युक्तम् । अप्राभिधीयते,—सित वर्णविषये निश्चिते प्रत्यभिष्ठाने संयोगविमागामिन्यक्रयत्वाद्वर्णानामभिन्यक्षकवैषिष्यनिमित्तोऽयं वर्णविषयो विषित्रः प्रत्ययो । स्वक्रपनिमित्तः । अपि च वर्णन्यक्तिभेदवादिनापि प्रत्यभिष्ठानसिद्धये वर्णाकृतयः कल्पयितन्याः । तासु च परोपाधिको भेदप्रत्यय इत्यभ्युपगन्तस्यम् । तद्वरं वर्णस्यक्षिक्षेव परोपाधिको भेदप्रत्ययः स्वक्रपनिमित्तं च प्रत्यभिष्ठानमिति कल्पनालाध्यम् । एष यत्र च वर्णविषयस्य भेदप्रत्ययस्य वाधकः प्रत्ययो पाष्ट्रागः

## मामती

विल्जुसमेति युक्तम् । यतो बहुषु गकारमुच्चारयस्यु निपुणमनुभवः परीच्यताम् । जा कालाक्षी च स्वित्तिसत्तीं चेक्षमाणस्य व्यक्तिभेवप्रचायां सस्यायेव तवनुगतमेकं सामान्यं प्रथते, ताता वि गकाराविषु भेदेन प्रथमानेक्वेव गत्वमेकं तवनुगतं चकास्ति, कि वा यचा गोस्वमाखानतः एकं सिम्नवेद्यपरिमाणसंस्थानस्यवस्युप्यधानभेवाद्वित्रनदेशिवाल्पिव महविष वीर्धिव वामनिव तथा वव्यक्तिराज्ञानतः एकाऽचि व्यक्षकः भेदालद्वर्मानुपातिनीव प्रचत इति भवन्त एव विवाङ्कुर्वम्तु । तथा गम्यक्तिमेदमञ्जीकृत्यापि यो गत्वस्यवरोपधानमेदकल्पनाप्रयासः स वरं गम्यक्तावेशस्तु किमभ्तर्गदुना गत्वेशाश्युवेतेन । यथाहः —

तेन यरप्रार्थ्यते जातेस्तद्वर्णादेश सप्स्यते । व्यक्तिसम्बद्धं तु नावेभ्य इति गरवाविधीर्युंचा ।।

## भामती-व्याख्या

(गी॰ ४।४०)। इस विषय का विस्तार से वर्णन न्यायकणिका में । पृ० १६७ पर ) किया

शृङ्का—यद्यपि गकार वर्ण नाना हैं, तथापि उनमें 'गत्व' जाति एक होने के कारण उक्त प्रत्यिभज्ञा हो जातो है। गकारादि व्यक्तियों में भेद उच्चारियता पुरुषों भे भेद से स्पष्ट उपलब्ध होता है, या एव अध्येता पुरुषों या भेद प्रतिलक्षित होता है—'सोमशर्माऽधीते न विष्णु शर्मा'।

समाधान जहाँ बहुत व्यक्ति एक ही गकार का उद्यारण कर रहे हों, वहाँ यह गंभीर विचार करना है कि जैसे कालाक्षी और स्वस्तिमती नाम की गो व्यक्तियों में भेद प्रतीत होने पर भी उनमें अनुगत एक 'गोत्व' जाति प्रथित होती है। वैसे ही क्या गकार व्यक्तियों का भेद होने पर भी 'गत्व' नाम की एक जाति प्रतीत होती है? अथवा जैसे 'आकाशत्व' जाति की कहा से भूत्य व्यक्ति को घट, मट, मठादि उपाधियों के भेद है एक ही व्यक्ति गाता रूपों में अवभात होता है, वेसे ही 'गोत्व' जाति की कल्पना से रहित व्यक्ति एक ही गकार व्यक्ति में व्यक्षक नाना उपाधियों के भेद से भेद का भान करता है? इस प्रश्न का ठीक उत्तर तो आप (विचारकगण) ही जानें, हमारा तो यह कहना कि गकार व्यक्तियों का भेद मानकर उनमें कल्पित 'गत्व' जाति में जो एकत्व माना जाता है, वह एकत्व गकार व्यक्ति में ही मान लेना चाहिए, मध्य में 'गत्व' की कल्पना से सा लाभ ? श्री कुमारिल भट्ट भी यही कहते हैं—

तेन यत्प्रार्थ्यते जातेः तद् वणदिव लप्स्यते।

व्यक्तिलभ्यं च नादेभ्य इति गरवादिधीर्वृथा ॥ (म्लो॰ वा॰ पृ० ५१६)

अर्थात् गत्वादि जाति की क्ल्पना से जो प्रत्यिभज्ञा की उपपत्ति की जाती है, वह वर्ण व्यक्ति की एकता से ही उपपन्न हो जाती है और व्यक्तियों में जो भेद अवभासित होता है, वह नाद (वायवीय संयोग-विभागरूप उच्चारण) के भेद से निभ जाता है, जैसा कि महर्षि जैमिनि

# भिज्ञानम् । कथं होकस्मिन्काले बहुनामुच्चारयतामेक पव सन्गकारो युगपदनेककपः

न च स्वस्तिमस्यादिवद् गृथ्यक्तिभेदप्रस्पयः स्कुटः प्रस्युच्चारणमस्ति । 📟 सति दश गकारानु-वचारवक्वेत्र इति 💵 🎟 स्यात्, 🗷 स्याव् वशक्रस्य उवचारवव् वकार्रामति । न चैव जात्वभिप्रायोऽभ्यासो **ा शतक्ररव**स्तित्तिरीनुपायुक्क देववन्त इति । **ा** हि सोरस्ताडं क्रन्वतोऽपि पकाराविव्यक्ती लोकस्यो-क्वारकाम्यासप्रस्ययस्याविनिवृत्तेः । चीवकः प्रस्यभिज्ञानवाषकम्त्थापयति 💣 कयं ह्रोकस्मिन् काले बहुनामुख्नारयताम् इति 🔳 । यद्यगपद्विरुद्ध वर्मसंसर्गवत् तन्नामा । 💵 गवाश्याविद्विशक्षेकशक्केशरगळ-कम्बलाविमान् । युगपब्दात्तानुदात्ताविविश्वद्यधर्मसंसर्गवाश्चायं वर्णः, तस्माक्षाना भवितुमहुति । न बोदा-त्तावयो व्यक्षकषर्माः, न वर्णधर्मा इति साम्प्रतम् । व्यक्षका द्यस्य वायवः । तेषामध्यावकत्वे कर्ष तद्धर्माः वारामा 📭 । इवं नावाम वक्तव्यं, न हि गुणगोचरमिन्द्रियं गुणिनमपि गोचरयति, मा अवस धानरसम्बोत्राणां गम्धरसङ्ख्याोवराणां तहुन्तः पुविब्युवकाकाक्षा गोचराः । एवं व मा नाम सहाध-

भामती-व्याख्या

कहते हैं- "नादवृद्धिपरा" ( जै॰ सू॰ १।१।१७ )। बतः गत्वादि जाति की कल्पना व्यर्थ है। जैसे स्वस्तिमती आदि गोध्यक्तियों का भेद-भान नितान्त स्फुट है, वैसा गकारादि व्यक्तियों का प्रत्येक उच्चारण में भेद स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। गकारादि व्यक्तियों का भेद मानने पर 'दश गकारानुदचारयत् चैत्र:'-ऐसा अनुभव होना चाहिए किन्तु वहाँ जो 'दशकृत्व उदचार-यद् गकारम्'- ऐसा अनुभव होता है, वह नहीं होना चाहिए था। उच्चारणगत अभ्यास (आवृत्ति) के द्वारा उच्चार्यमाण गकार व्यक्ति की एकता अक्षुण्ण रहती है। गस्य जाति के माध्यम से यह उच्चारणाध्यास सम्पन्न वयों नहीं हो सकता, जैसे 'दशकृत्वः तित्तिरीमृपा-युङ्क देवदत्तः - यहाँ पर एक तित्तिरि व्यक्ति का कई वार उपयोग नहीं हो सकता, अतः तित्तिरिजातीय पिक्कयों का उपयोग माना जाता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि प्रथमतः उच्चारण शब्द का ही होता है, जात्यादिका नहीं। दूसरी बात यह हैं कि कितना भी छाती पीट-पीट कर रोना-धोना कर लिया जाय किन्तु वर्णोच्चारण की आवृत्ति का अनुभव निवृत्त नहीं किया जा सकता।

आक्षेपवादी वर्णगत एकत्व की साधिका प्रत्यिभन्ना का बाध प्रस्तृत करता है--- "कथ" ह्येकस्मिन् काले बहूनामुच्चारयतामेक एव सन् गकारो युगपदनेकरूपः स्यात्"। आशय यह है, जैसे गो और बश्व क्रमशः द्विशफ (कटे खुरबाले) और एकशफ, केशर (सटा) और गल-कम्बल (सास्नाः) आदि विरुद्ध धर्मों के सम्बन्धी होने के कारण परस्पर भिन्त हैं। वर्ण भी उदात्त और अनुदात्तादि विरुद्ध धर्मवान् होने के कारण अनेक होते 🚪। 'उदात्तादि धर्म वर्ण के न होकर उसके व्यञ्जकी भूत व्यनि के धर्म हैं'-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वर्णों की व्यञ्जक जो ध्विन है, वह वायुरूप है, वायु का श्रोत्र से ग्रहण नहीं होता, अतः बायु के धर्मभूत उदात्तादि का श्रावण प्रत्यक्ष क्योंकर होगा ? परिशेषतः उदात्तादि विरुद्ध धर्मों को वर्ण का ही धर्म मानना होगा, अतः गकारादि वर्ण अनेक होते हैं, एक नहीं।

सिद्धान्ती का अभिप्राय यह 🛘 कि किसी गुण का विषय करनेवाले करण (इन्द्रिय) से उस गुण के आधारभूत द्रव्य का नियमतः ग्रहण नहीं होता, जैसे कि झाण, रसन और श्रोत्र के क्रमशः गन्ब, रस और शब्दरूप गुण ही बिषय होते हैं, उन गुणों के आधारभूत पृथिवी, जल और आकाश द्रव्य नहीं, उसी प्रकार वायवीय व्वित के धर्मभूत उदात्तादि धर्मी का श्रोत्र के द्वारा ग्रहण होने पर उसके धर्मीभूत वायुद्धव्य का ग्रहण न होना अनुचित नहीं।

स्थात् ? उदास्त्रधातुदास्त्रध स्थिति स्थात्वासिक स्थात् । अथया, — स्थात् ? उदास्त्रधातुदास्त्रध स्थात् स्थात् स्थात् स्थात् । कः पुनर्यं स्विनिर्मा ? यो दूरादाः कर्णयतो वर्णविवेकमप्रतिपद्यमानस्य कर्णप्रयमवतरित । प्रत्यासीदतस्य पदुमृदुः स्थादिमेदं वर्णे स्वासक्षयति । तिस्वन्धना स्थोदास्त्रध्ये विशेषा न वर्णे स्वरूपिबन्धनाः,

भामती

# भामती-ज्याख्या

बाय के धर्मभूत उदात्तादि का ही सब्द में समारोप हो जाता है। उदात्तादि विषद्ध धर्म वर्णसप शब्द के स्वाभाविक धर्म न होने के कारण वर्णगत नानात्व सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्यिभक्षारूप प्रत्यक्ष प्रमाण 🖟 वर्ण में एकत्व निश्चित है। 📺 जैसे एक ही मुखरूप बिम्ब का मणि, कुपाण, दर्पणादि उपाधियों में प्रतिफलित विविध आकार के प्रतिबिम्बों क भेद वे भेद अवभासित होता है, वैसे ही व्यङ्गचभूत वर्ण में व्यंजकीभूत व्यनिगत उदातादि विरुद्ध भर्मों 📟 विश्रम मात्र हो जाता है —ऐसा समाधान प्रस्फुरित होने पर भी भाष्यकार आक्षेपवादी के आक्षेप को मान जर भी उक्त आक्षेप का परिहार का रहे हैं—"अथवा **ध्वितकृतो**ऽयं प्रत्ययभेदो न वर्णकृत इत्यदोषः"। 'अथवा' का के द्वारा पूर्वपक्ष का निरा-करण करते हुए भाष्यकार का आशय यह है कि यदि गुण और गुणी द्रव्य का एक ही इन्द्रिय हारा ग्रहण मान भी लिया जाता है, तब भी प्रकृत में कोई दोष नहीं, क्योंकि शब्द की व्यंजकोभूत ध्वनियाँ भी माना के समान ही श्रावण होती हैं। प्रश्नोत्तर के रूप में वर्णों से अतिरिक्त व्यनि का स्वरूप आविष्कृत करते हैं -- "कः पुनर्य व्वनिनीम ? यो दूर।-दाकर्णयतो वर्णविवेकमप्रतिपद्यमानस्य कर्णपथमवतरित"। यदि कहा जाय कि ध्वनि भी वर्णात्मक है. इस दोष के कारण व्यक्तिविशेष स्फूटित नहीं होती, केवल वर्णत्व जाति की ही वहाँ प्रतीति होती 📗। तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि ध्वनियों में अनुनासिकत्वादि के भेद से अनेकत्व होता है, अतः गकारादि वर्णों के समान उनमें प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती, र्वतः एकत्व सिद्ध न हो सकने के कारण ध्वनियों में शब्दत्व ही उपपन्न नहीं होता। अतः ध्वनि या तो अवर्णात्मक शब्द है, आपा शब्द से भिन्न ही 🖣 फिर भी शब्द की व्यंजक और भावण है। दोनों रीति से 'अच्' प्रत्याहार-घटक अकारादि स्वरों और हकारादि व्यंजनों में उनकी व्यंजकीभूत व्यनियों के अनुनासिकत्वादि धर्म ही प्रतीत होते हैं, शब्द में वे स्वाधाविक (अनीपाधिक) नहीं होते। अनुनासिकत्वादि परस्पर-विरुद्ध धर्म जिस ध्वनि तत्त्व के

वर्णानां प्रत्युच्चारणं प्रत्यिभद्वायमानत्वात् । पवं च सति सालम्बना उदात्ताविप्रत्यया भविष्यन्ति । इतर्थां हि वर्णानां प्रत्यभिद्वायमानानां निर्भेदत्वात्संयोगिवमानकता उदात्ताविचिशेषाः कल्पेरन् । संयोगिवमानानां चाप्रत्यक्षत्वात्र तदाश्रया विशेषा वर्णेष्वध्यवसातुं शक्यम्त इत्यतो निरात्तम्बना पवेत उदात्ताविप्रत्ययाः स्युः । अपि च नैवत्तविभिनिवेष्टव्यमुद्गत्तादिभेदेन वर्णानां प्रत्यभिद्वायमानानां मेदो भवेदिति । निर्मयस्य भेदेनान्यस्याभिद्यमानस्य भेदो भवितुमहंति । नहि व्यक्तिभेदेन जाति भिषां मन्यन्ते । वर्णेभ्यश्चार्यप्रतीतेः संभवातस्पोटकल्पनाऽनर्थिका । न कल्पयाम्यहं स्पोटम् । प्रत्यक्षमेव त्वेनमधगच्छामि, पक्षकवर्णप्रहणाहितसंस्कारायां बुद्धौ झिटिति प्रत्यवमासन्वादिति चेत्-न, ज्यान अपि बुद्धेवर्णविषयत्वात् । एक्षकवर्णग्रहणोत्तरकाता हीयमेका

#### भामती

निह तेषु प्रत्यभिक्षानमस्ति । येषु तु वर्णेषु प्रत्यभिक्षानं न तेषासभुनासिकस्वावयो धर्मा इति नानिस्याः ।

एवं च ति 

एवं च ति 

एवं च ति 

एवं नानास्तु नामा 

परस्तवाध्ययोच इत्यथंः । तदनेन प्रवन्धेन चिकत्येन वर्णानामसम्यसभूति
प्रह्तया यववाधकत्वमापादितं वर्णानां तदपाकृतम् । ध्यत्तसमस्तप्रकारह्यासम्भवेन 

यवासिस्ति

तिन्दाधिकीर्षुदाह 

वर्णेम्यक्षार्थप्रतितेः इति 

। किर्पयतु तावव् गौरित्येकं पविमिति धियमायु
हति 

। निराकरोति 

न, अध्या अपि बुद्धेः इति 

। निरुपयतु तावव् गौरित्येकं पविमिति धियमायु
धमान् । जिल्ला पूर्वानुभूतान् नकारादिनिकक्षणमयभावयेत् । वा गकारादिनिक्तं गव्यमिव

वराहाविभ्यो विलक्षणम् ? यदि गकाराविविकक्षणमयभावयेत् । स्वाराविक्वितः प्रत्यवे न स्यात् ।

न हि वराहधीर्महिवक्वितं थराहमवगाहते । ध्वतस्वयेकं प्रत्येकमभिन्यक्षयम्तो व्यन्यः प्रयस्नभैविस्ताः

# भामती-स्यास्या

स्वाभाविक हैं, उन्हें सनित्य और नाना माना जाता । ध्वनियों में एकत्व-साधनी प्रत्यभिका उदय ही नहीं होता, जिन (वर्णों) में प्रत्यभिक्ता होती है, उनके अनुनासिकत्वादि धर्में

वहीं माने जाते, अतः वे अनित्य नहीं होते ।

"एवं च सित सालम्बना एवैते उदात्तादिप्रत्ययां"—इस भाष्य का आध्य यह है

"यदि वादी का यह आग्रह मान भी लिया जाय कि वायुरूप धर्मी का श्रोत्र ड ग्रहण न हो

सकने पण उसके अनुनासिकत्वादि धर्मों का श्रोत्र से ग्रहण नहीं हो सकता। तथापि प्रकृत

कोई दोष नहीं, क्योंकि ध्विन तत्त्व को अवर्णात्मक वि और श्रावण ही माना जाता है,

ा ध्विनगत धर्मों की प्रतीति सालम्बन हो जाती है। भाष्यकार ने इस प्रवन्ध के द्वारा

वर्णों में आरोपित अणिकत्व-प्रयुक्त संगतिग्रहाभाव का अपाकरण कर दिया है। वर्णों में

माना और समस्त—इन दो प्रकारों के सम्भव न हो सकने के कारण जो अवाचकत्व प्रसक्त
किया गया, उसका निराकरण किया जाता है—"वर्णेभ्यश्चार्थप्रतीतेः संभवात स्फोटकत्यनाऽ
विद्यान्तो उसका निराकरण करता है कि "न कल्ययामि स्फोटम्, प्रत्यक्षं व्वेनमवगच्छामि"।

सिद्धान्ती उसका निराकरण करता है—"न, अस्या अपि बुद्धवर्णविषयत्वात्"। स्फोटवादी

से पूछा जाता है कि आप जो निरूपित करते हैं—"गौरित्येकं पदम्"। यह प्रतीति क्या

पूर्वानुभूत गकारादि वर्णों को सामूहिकरूप से ग्रहण करती है अथवा जैसे वराह ड सिक्त

गवय का 'गवयोऽयम'—यह प्रतीति ग्रहण करती है, वैसे ही पूर्वोक्त प्रतीति क्या गकारादि

वर्णों से अतिरिक्त किसी स्फोट तत्त्व का? यदि गकारादि से भिन्न किसी अन्य तत्त्व का

अवगाहन करती है, तब उस प्रतीति में गकारादि वर्णों का भान नहीं होता ।

महिष्य से भिन्न वराह को विषय करनेवाली प्रतीति में महिष्य का भान नहीं होता।

बुद्धिगौरिति समस्तवणंविषया, नार्थान्तरविषया। कथमेतद्वगम्यते ? यतोऽस्यामिष बुद्धौ गकाराद्यो वर्णा अनुवर्तन्ते, न तु दकाराद्यः। यदि ग्रस्या बुद्धेर्गकाराद्दिम्यो-ऽर्थान्तरं स्फोटो विषयः स्यात्ततो दकाराद्य इव गकाराद्योऽध्यस्या बुद्धेर्थावतर्त् । । तथास्ति । तस्माद्यमेकवुद्धिर्वर्णविषयैव स्मृतिः। नन्वनेकत्वाद्धर्णानां नैकबुद्धि-विषयतोषप्यत इत्युक्तं - तत्मित्वम्मः—संभवत्यनेकस्याप्येकबुद्धिविषयत्वम्, पङ्किः वंनं सेना शतं सहस्रमित्यादिवर्शनात्। या तु गौरित्येकोऽयं शब्द इति बुद्धिः, ॥ बहुष्येव वर्णेष्वेकार्थावच्छेदनिबन्धनौपचारिकी वनसेनादिवृद्धिवदेव । अन्नाह् — यदि

#### भामती

वुरुवस्थानकरणनिष्पाद्यस्याग्यायावयम्तः सादश्योषधानभेवादेकमध्यभागमपि नानेव भागवदिव भास-विस्त मुक्तमिवेकं नियतवर्णपरिमाणस्थानसंस्थानभेवमपि मणकुपावदर्वशावयोऽनेकमनेकवर्णपरिमाणस्था-सर्तस्थानभेदम् । एवख किएता एवास्य गान् वर्षा इति चेत् , तस्किमिवानी वर्णभेदानसरयपि बायके निष्यति वक्तुमध्यवसितोऽसि ? एकधोरेव नानात्वस्य वाधिकेति चेत् , हम्तास्यां नाना वर्णाः अवना इति नामात्वावभास एवेक्तवं व्याव्य वाधते । अववा वनसेनादिबुद्धिवदेकत्वनानात्वे न विरुद्धे । नो कल् सेनाधनवृद्धी गजपदातिनुरगादीनां चम्पकाञोकिक्ष्वाकावीनाद्य भेदमपद्यावमाने उदीवेते, अपि तु जिम्मा-नामेव सत्तां केनिवदेकेनोपाधिनाऽविष्ठिञ्चानामेकत्वमापाद्यतः । न चौपाधिकेनैकत्वेन स्वाभाविकं नानात्वं विषयते, नह्यीपचारिकमिन्तवं माणवकस्य स्वाभाविकनरत्वविरोधि । तस्मात्वस्यकवर्णनुमववितत्वनित

## भामती-व्याख्या

शहर—प्रत्येक ध्विन एक पदतत्त्व की अभिव्यक्ति करती हुई उसे अनेक और सावयवपान दर्शाती है, क्योंकि ध्विनयाँ स्वयं बाह्य और आभ्यन्तर प्रयत्न के भेद से भिन्न होती हैं।
'गञ्जा, जीष्ण्यम् , वृक्षः' के समान विसदृश (विजातीय) पदों की व्यञ्जकीश्रुत ध्विनयों के
सान होने पर भी ताल्वादि तुल्य स्थान एवं वाग्रूप समान करण से निष्पाद्य होती हैं। अस
एव वे (ध्विनयाँ) अपने व्यञ्जनीय पदतत्त्व में परस्पर विसदृश अनेक पदों की सदृशताएँ
आरोपित करती हैं, सादृश्यरूप उपाधि के भेद से भिन्न प्रतीत होती हैं। जैसे मणि, कृपाण,
दर्पणादि उपाधियाँ नियत वर्ण, परिमाण और संस्थान विशेषवाले एक ही मुख को अनेक वर्ण,
परिमाण और संस्थान के भेद से भिन्न-जैसा झलकाती हैं, वेसे ही कथित व्यञ्जकीश्रुत
ध्विनयाँ एक ही पदतत्त्व को अनेक रूपों में अभिव्यञ्जित करती हैं। इस प्रकार
स्फोट तत्त्व के वर्णरूप अवयव कित्यतमात्र हैं, उनके आधार पर ही स्फोट की प्रतीति वर्णरूपित होती ।

समाधान — व नया किसी बाधक प्रमाण के न होने पर भी अनुभूयमान वर्णों को मिध्या कहने पर आप (स्फोटवादी) तुले हुए हैं ? पदादिगत एकत्व-प्रतीति की ही नानात्व की बाधका मानने पर वर्णगत नानात्व की प्रतीति को एकत्व का बाधक क्यों नहीं मान लिया जाता ?

अथवा जैसे बन और सेना आदि की प्रतीतियों में औपाधिक और अनौपाधिक रूप से एकत्व और नानात्व का समन्वय देखा जाता है, वैसा ही वर्णों की प्रतीति में भी सम्भव है, क्योंकि 'एकं वनम्, एका सेना'—ये दोनों बुद्धियाँ क्रमणः गज, वाजी और पदाति (पेदल) के नानात्व एवं घम्पक, अशोक और किंशुकादि वृक्षों के भेद (नानात्व) का बाध करके उत्पन्न नहीं होती हैं। अपिनु उनके नानात्व को अक्षुष्ण रखती हुई किसी एक उपाधि व अविष्ठन्न गजादि और चम्पकादि नाना पदाशों ने पार्च । आपादन करती हैं। व तो

वर्णा प्रमास्तरियेनेकबुद्धिविषयतामापचमानाः पदं स्युस्ततो गारा राजा कपिः पिक इत्यादिषु पद्विशेषप्रतिपत्तिर्नं स्यात् । त पव हि वर्णा इतरत्र चेतरत्र च प्रस्यवन्त्रास्तन्त इति । । व वदामः न सत्यपि समस्तवर्णप्रत्यवमशें यथा क्रमानुरोधिन्य पव पिपीलिकाः पंक्तिनुद्धिमारोहन्ति, पवं क्रमानुरोधिन पव वर्णाः पद्बुद्धिमारोह्यन्ति । तत्र वर्णानामविशेषेऽपि क्रमविशेषकृता पद्विशेषप्रतिपत्तिनं विष्ण्यते । वृद्धन्यवहारे चेमे वर्णाः क्रमाचनुगृहीता गृहीतार्थविशेषसंबन्धाः सन्तः स्वव्यवहारेऽप्येकैकवर्णः प्रहणानम्तरं समस्तप्रत्यवमित्तिन्यां बुद्धौ तादृशा एव प्रत्यवमासमानास्तं तमर्थमन्तः मिचारेण प्रत्यायिथ्यन्तीति वर्णवादिनौ सवीयसी कहपना, स्कोटवादिनस्तु दृष्ट्हानि-

भामती

भावनानिषयस्वव्यव्यक्ति निल्तिस्वर्णावगाहिनि स्मृतिश्वान एकिस्मिन् भासमानानां वर्णानां तदेकविज्ञान-विषयत्या वैकार्यधोहेतुत्या वेकस्वमीयभारिकमवगस्तव्यम् । न चैकार्यधीहेतुत्वेनैकस्वयेकस्वेन चैकार्यधी-हेतुभाव इति परस्पराध्यम् । नह्यर्थप्रस्पयात् पूर्ववेतावन्तो वर्णा एकस्मृतिसभारोहिणो न प्रचन्ते । न च तस्त्रधानम्तरं वृद्धस्यार्थधोनोंक्षीयते, तहुक्तवनाच्य तेवायेकार्यधियं प्रति कारकस्थयेकमवगस्येकपरस्थाप्यव-सानमिति नाम्योग्याध्यम् । न चैकस्मृतिसमारोहिणां क्रमाक्रमविपरोतक्रतप्रयुक्तानामभेवो वर्णानामिति यथाकप्रकृति प्रयुक्तेस्य एतेभ्योऽर्थप्रसम्भ इति चाव्यम् , उक्तं हि—

यावासी यावृशा व व पदार्थप्रतिपादने । वर्णाः प्रजातसामध्यासी तचेवाववीथकाः ।। इति ।

ननु पङ्क्तिबुद्धावेकस्यामक्रमायामपि वास्तवी शास्त्रवीनामस्ति पङ्किरिति तथेव प्रवा युक्ता,

भामती-व्याक्या

औपि धिक एकत्व स्वाभाविक नानात्व का विरोधी होता बारे न माणवक में गौण अग्नित्व धर्म स्वाभाविक मनुष्यत्व का ही बाधक होता है। कल्तः प्रत्येक वर्ण के बनुभव से अनित संस्कारों के द्वारा उत्पादित समस्तवर्णावगाहिनी एक ही स्मृति में भासमान नाना वर्णों में स्मृतिरूप एक ज्ञान की विषयता अथवा एकार्थज्ञान की हेतुता होने के कारण एकत्व का औपचारिक भान मानना वाहिए। वर्णों में एकार्यज्ञान-हेतुत्व पिकत्व की कल्पना से अन्योऽन्याश्रयता की जो प्रसक्ति दी गई, वह उचित नहीं, क्योंकि एकार्थज्ञान-हेतुत्व के विना ही वर्णों में स्मृतिरूप एकज्ञान की विषयता के द्वारा एकत्व का भान हो जाता है। नाना वर्णों का भान होने पर गृहीतसंगतिक वृद्ध पुरुषों के द्वारा अथविवोध उन्नीत नहीं होता —ऐसा नहीं, किन्तु होता है, अतः एकार्थज्ञान की वर्णों में एक कारणता का बोध करके एकपदस्व का अध्यवसान (निभ्रय) होता है, अतः किसी प्रकार का अन्योऽन्याश्रय प्रसक्त नहीं होता।

शहा—वाक्य के घटकीभूत नाना वर्णों की एक स्मृति हो सकती है, किन्तु उनका कम एक ही रहे—यह आवश्यक नहीं, ब्युत्क्रम भी हो सकता है, अतः ब्युत्क्रम से स्मर्यमाण

वर्णों के द्वारा भी आंध्रस्त्रित अर्थावबोध होना चाहिए।

समाधान - उक्त शङ्का का समाधान करते हुए श्रो कुमारिल भट्ट ने कहा है-

वर्णाः प्रज्ञातसामध्याः ते तथैवावबोधकाः ॥ ( क्लो. वा. पृ. ४२७ )

सर्यात् संगति ग्रंथा काल में जिस कम विशेष से युक्त वर्ण अर्थ प्रत्यायन में समर्थ माने जाते हैं, वे उसी क्रम से युक्त होकर अवबोधक माने जाते हैं, व्युत्क्रम से नहीं।

शहा -बहुत-से शास्त वृक्षों की पंक्ति एक है। यद्यपि उक्त पंक्ति में स्वतः कोई

रदृष्टकरुपना च, वर्णास्रेमे क्रमेण गृह्यमाणाः स्फोर्ट व्यक्षयन्ति स स्फोटोऽर्थं व्यनकीति

मामती

न च तबेह वर्णानां निस्पानां विभूनां पारित वास्तवः कमः, प्रत्ययोपाधिस्तु भवेत्, स चैक इति कुतस्यः

■ एवामिति चेत्, मः एकस्यामिष स्मृतौ वर्णकपवस्कमवस्युर्वानुभूततापरामर्थात् । तथाहि—जाराराजैति प्रयोः प्रययस्योः स्मृतिथियोस्तस्येऽपि वर्णानां कमभेवात्पवसेवः स्फुडतरं चकास्ति । तथा ■
नाकमिवपरीतकमप्रयुक्तानानविकोषः स्मृतिबुद्धावेकस्यां वर्णानां कमप्रयुक्तानाम् । यथाहः—

पवाववारणोपायान् बहूनिण्छस्ति सूरयः । कमन्यमातिरिक्तस्वस्वरवाक्यश्रुतिस्मृतीः ॥ इति ।

शैवमतिरोहितार्थम् । विक्नावमत्र सूर्वितं, विस्तरस्तु तस्वविन्वाववगन्तःय इति । अलं वा

## भामती-ध्याख्या

नहीं, तथापि उस पंक्ति वटकीभूत मान वृक्ष अनेक अनित्य और अविभु हैं, अतः उनमें क्रम माना है, उनकी उसी क्रम से पंक्ति-बुद्धि में प्रथा (भान) भी उचित है। किन्तु वर्ण नित्य हैं, अतः उनका कालिक और विभु हैं, अतः उनका देशिक क्रम सम्भव नहीं। उनका स्वाभाविक क्रम न होने पर भी प्रतीतिरूप उपाधि का क्रम माना जा सकता था, किन्तु स्मृति-गा प्रतीति भी एक ही मानी जाती है, तब वर्णों में क्रम का भान क्योंकर होगा ?

समाधान — यद्यपि उनकी स्मृतिरूप प्रतीति एक है, तथापि अनुभूतियौ नाना और क्रिमिक हैं, अतः स्मरण ज्ञान में जैसे वणों के समान ही उनके क्रम की अनुभूतता परामृष्ट होती है, जैसे— 'जारा' और 'राजा' इन दोनों पदों की स्मृतियौ दो हैं, उनमें वणों का जाए स्मृतिजनकी भूत अनुभव के सम्पर्क से प्रतिभात होता जा एव उन दोनों पदों का भैद जरवन्त स्फुटरूप में प्रस्फुरित होता जिल्हा का दोनों पदों का भेद केवल क्रम-भेद पर ही आवृत जिल्हा क्यों का वणों का कोई भेद नहीं। फलतः स्मृति एक होने पर भी अनुक्रम और विक्रम से उच्चरित वणोंवाले पदों में अविशेषता न रह कर विशेषता जा जाती है, जैसा कि श्री कुमारिल भट्ट कहते हैं—

पदावधारणोपायान् बहूनिच्छन्ति सूरयः।

क्रमन्यूनातिरिक्तत्वस्वरवाक्यस्मृतिश्वतीः ॥ ( शलो. वा. पृ. द2६ )
[वणों का भेद न होने पर भी पदो का भेद नयोंकर होगा ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता
कि 'जारा', 'राजा'—इत्यादि पदों के भेद-बोधक बहुत से उपाय होते हैं, जैसे—(१) अश्वअश्वकणींदि में क्रम का न्यूनाधिकभाव, (२) इन्द्रशत्रुः' इत्यादि स्थल पर बहुवीहि समास
है ? जा विशे तत्युद्ध ? इस संशय का निर्णायक स्वर-भेद है, क्योंकि बबुवीहि और
तत्युद्धादि समासों के स्वर-भेद का प्रतिपादन व्याकरण में किया गया है । (३) 'पचते'
इत्यादि पद सुबन्त ( चतुद्धंन्त ) हैं ? अधवा क्रिया-पद ? इस प्रश्न के उत्तर में वाक्य
'एकवाक्यतापम्न पदान्तर के प्रयोग ) को निर्णायक माना है, अर्थात 'पचते दक्षिणां देहि'—
ऐसे वाक्यों में 'पचते' पद चतुद्धंन्त और 'ओदनं पचते'—इत्यादि वाक्यों में क्रिया-पद है ।
(४) 'अश्वस्त्व देवदत्त' इत्यादि स्थलों पर 'अश्वः' पद घोड़े का वाचक न होकर क्रिया-पद
चिना ? इस प्रश्न का उत्तर स्मृति ( ध्याकरणरूप स्मृति प्रमाण ) से दिया जाता है कि
'दुओश्व गतिवृच्योः' धातु का लुङ् लकार में मध्यमैकवचनान्त प्रयोग है । (४) 'उद्भदा
यजेत'—इत्यादि स्थलों पर 'उद्भिदा यागेन' इस प्रकार सामानाधिकरण्य श्रुति के द्वारा
'उद्भित' पद में याग-वाचकता निर्णीत होती है ]। शेष भाष्य सुगम है । पूर्वोत्तर मीमांसासम्मत शब्दतत्त्व का यहाँ दिग्दर्शनमात्र किया गया है, इस विषय का विस्तार तत्त्विष्टु

गरीयसी व्यापना स्यात् । अधापि नाम प्रत्युच्चारणमन्ये उन्ये वर्णाः स्युः, तथापि प्रत्यिमहालम्बनमावेन वर्णसामान्यानामवश्याम्युपगन्तस्यत्याचा वर्णस्वर्थपतिपादन-प्रक्रिया रचिता सा सामान्येषु संचारियतस्या । तत्रक्ष नित्येभ्यः शब्देभ्यो देचादि- स्यक्तीनां प्रमव इत्यविरुद्धम् ॥ २८ ॥

अत एव च नित्यत्वम् ॥ २९ ।।

गाननाम् कर्तुरस्मरणादिभिः स्थिते वेदस्य नित्यत्वे देवाविध्यक्तिप्रमवास्युप-गमेन तस्य विरोधमाशङ्कृष 'अतः प्रभवाव्' एति परिद्वत्येदानीं तदेव वेदनित्यत्वं स्थितं द्रवयति —अत पण । नित्यत्वमिति । अत पव नियताकृतेदेवादेजंगतो वेद-शब्दप्रमवत्वाद्धेदशब्दे नित्यत्वमिप प्रत्येतस्यम् । तथा च मन्त्रवर्णः —'यद्भेन वाचः वद्वीयमायम्तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम्' ( ऋ० सं० १०।७१।३ ) इति स्थितामेव वाचमनुविक्षां दर्शयति । वेदस्यासक्षेषमेव स्मरति —'युगान्ते उन्तर्हिनान्वेदान्सेतिहा-सान्महर्षयः । सिमरे तपसा पूर्वमनुष्ठाताः स्वयंसुवा' इति ॥ २९ ॥

भामती

भैयायिकैविवादेन, सम्स्वनित्या एव वर्णास्तवापि गत्वाद्यवण्डेदेनैव सङ्गतिग्रहोऽनावित्य व्यहवारः निवासी-स्याह स अवापि नाम इति स ॥ २८ ॥

ननु प्राच्यायेव मीयांसायां वेदस्य नित्यस्थं सिद्धं सत् कि पुनः साध्यत इत्यत आह ■ स्वतन्त्रस्य कर्तुरस्मरणावेव हि स्थिते वेदस्य नित्यस्वे इति ● । बद्धानित्याऽजगदुत्पस्महित तस्याप्युत्पत्तिमस्येन सापेक्षस्वात् । तस्माधित्यो 🚮 जगदुत्पत्तिहेतुत्वाव् , ईव्वरविति सिद्धयेव नित्यस्यमनेन वृदीकृतम् । स्रोवमितरोहितार्यम् ॥ २९ ॥

मामती-व्याक्या

के आरम्भ में ही किया गया है। नैयायिकों के साथ विवाद न करके यदि वर्णात्मक सब्द को अनित्य भी मान लिया जाय, तब भी कोई दोष नहीं, क्योंकि गकारादि वर्णों में प्रत्यिभ- जायमान गत्वादि जातियों को सभी नित्य माकते हैं। उन्हीं जातियों में गोत्वादि की वाचकता या वाचकतावच्छेदकता मान कर अनादि व्यवहार का निर्वाह किया जा सकता है—ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं—"अथापि नाम प्रत्युच्चारणमध्येऽन्ये वर्णाः स्युः, तथापि या वर्णेष्वर्थ- प्रतिपादनप्रक्रिया रचिता, णा सामान्येषु सन्वारियतव्या" ॥ २६॥

श्री शबरस्वामी ने कहा है—"यञ्चेत पदसंघाताः पुरुषकृता दृश्यन्ते इति । परिहृते तदस्मरणादिभिः" (शाबर. पृ. ९९) म भाष्य को ध्यान में । कर कहा गया है— 'स्वतन्त्रस्य कर्त्तुरस्मरणादिति स्थिते वेदस्य नित्यत्वे"। अर्थात् पूर्व मीमांना के वेदापौरुषेय-त्वाधिकरण में ही वेदों की नित्यता सिद्ध कर दी गई थी, इस उत्तर मीमांसा के देवताधि-करण में पूर्वेक्षी की ओर से वेद-नित्यत्व का विरोध उठाते हुए कहा गया कि जिन विग्रहधारी देवताओं को ज्ञान में अधिकार दिया जाता है, । अनित्य । और उनकी उत्पत्ति वैदिक शब्दों से मानी गई है, कादाचित्क कार्य का कारण भी कादाचित्क या अनित्य ही होता । अतः वेदों को नित्य मानना तर्क-संगत नहीं। इस विरोध का परिहार करते हुए सिद्धान्ती ने कहा—''अतः प्रभवात्"। अर्थात् जातिरूप नित्य शब्द से व्यक्तिरूप अनित्य देवताओं का गाम (जन्म) माना जाता है। अनित्य कार्य का कारण भी अनित्य होता है—ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि अनित्य । प्रत्युत यह नियम अवश्य है कि अनित्य कारण से जगत् की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती, अन्यथा उत्पादक-परम्परा-कर्यना-प्रयुक्त अनवस्था प्रसक्त होगी।

# समाननामरूपत्वाचावृत्तावप्यविरोधो दर्श्वनात्स्मृतेश्र ॥ ३०॥

भथापि स्यात्—यदि पश्वादिग्यक्तिवद्देवादिग्यक्तयोऽपि संतस्यैवोत्पद्धरिष्ठरुष्टि स्येरंश्च ततोऽभिधानामिधेयाभिधातृन्यवद्वाराधिच्छेदात्संबन्धनित्यत्वेन विरोधः शब्दे परिद्वियेत । यदा तु खलु सकलं त्रेलोक्यं परित्यक्तनामक्रपं निर्लेपं प्रक्षीयते, प्रभवति वाभिनवमिति श्रृतिस्टृतिवादा वदन्ति, तदा कथमविरोध इति ? तत्रेद्ममिधीयते — समाननामक्रपत्वादिति । तदापि संसारस्थानादित्वं तावदभ्युपगन्तन्यम् । प्रतिपाद-

#### भामती

वास्त्रापवोत्तरस्वात् सूत्रस्वं वास्त्रापवानि पर्वति क्षत्रथापि स्याव् इति । अभिषामाभिष्येयाविक्छेवे हि सम्बन्धनिस्यत्वं भवेत् । ए-भन्न्यापकान्येतृपरम्पराविक्छेवे वेदस्य निस्यत्वं स्यात् । निरम्वयस्य तु 
बाततः प्रविक्षयेऽस्यन्तासत्वधापूर्वस्योत्पावेऽभिषामाभिष्येयावत्यन्तमृच्छिन्नाविति किमाम्यः सम्बन्धः स्यात् ? व व वीवास्तद्वासमाधातिताः सन्तीति वाच्यव्, अन्तःकरणाव्याधिकत्पिता हि ते तद्विक्छेवे न स्यातुम्हन्ति । व च ब्रह्मणस्तद्वासमा, तस्य विद्यात्मनः शुद्धस्वभावस्य तदयोगात् । ब्रह्मणश्च सृष्ट्यादावन्तःकरणाव्यस्तवविद्यन्ताः वीवाः प्रादुर्भन्वस्तो न पूर्वकर्माविद्यावासमावन्तो भवितुमहन्ति, अपूर्वत्वात् । तस्माद्विक्द्यमिवं शक्ष्यावासम्बन्धवेदनित्यस्य सृष्टिप्रलयाभ्युषगमेनेति । अभिधातुमहणेनाच्यापकाच्येतारावृक्तो । वाङ्कां निराकतुं सूत्रमवतारयति च तत्रेवसमिष्ययते समामनामकपस्थाव् इति च , बद्धिष महाप्रलयसमये नाम्यसम्याः समुदाधरवृक्तयः सन्ति, तथापि स्वकारणेऽनिर्वाच्यायामविद्यायां कीनाः सूक्ष्येण शक्तिक्ष्येण कर्मविक्षेपकाविद्यावासनाभिः सहावितक्षम्त एव । तथा च स्मृतिः—

## भामती-स्यास्या

फलतः जगत्प्रभवत्यरूप हेतु के द्वारा केवल कथित विरोध का परिहार ही नहीं किया जाता, अपितु प्रसाधित वेद-नित्यस्व का दृढीकरण भी किया जाता है—''अत एव च नित्यत्वम्''। इससे यह अनुमान पर्यवसित होता है—''नित्यो वेदः, जगदुत्पत्तिहेतुत्वाद्', ईश्वरवत्'।।२९॥

यह तीसवाँ सूत्र जिस शङ्का का समाधान है, वह शङ्का प्रस्तुत की जाती है—"अथापि स्यात्"। यदि वाचक और वाच्य—दोनों अविच्छित हैं, तब उनका सम्बन्ध भी नित्य होगा। इसी प्रकार अध्यापक और अध्येताओं की परम्परा का अविच्छेद होने पर वेद में नित्यत्व रहेगा। यदि बौद्ध-सिद्धान्त के अनुसार जगत् का निरन्वय विनाश, अत्यन्त असत् जगत् का उत्पाद एवं वाचक और वाच्य दोनों जा अत्यन्त उच्छेद माना जाता है, ता वाच्यवाचक-भावरूप सम्बन्ध का आधार क्या रहेगा? अध्यापक और अध्येताओं की परम्परा का विच्छेद मानने पर वेद का आश्रय कौन रहेगा? अध्ययनवासनाओं से युक्त जीवों की सत्ता भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि जीव तो अन्तः करणरूप उपाधि से कल्पित होते हैं, अन्तः करण का अभाव होने पर वे क्योंकर अवस्थित रह सकेंगे? बह्य में भी वे अध्ययन-संस्कार नहीं रह सकते, क्योंकि नित्य, शुद्ध, बुद्ध और असङ्ग ब्रह्म में उनके अवस्थान की सम्भावना ही नहीं। बह्म से सृष्टि के आरम्भ में तूतन अन्तः करणादि उपाधियाँ उत्पन्न होती है, उनसे अवच्छित्र होकर उत्पन्न होते हुए जीव पूर्व कर्माजित वासनाओं से युक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वे नूतन हैं, पूर्व जन्म में थे ही नहीं। फलतः शब्दार्थ-सम्बन्ध और वेद का नित्यत्व मानना सृष्टि-प्रस्थ की प्रक्रिया से अत्यन्त विरुद्ध ही है। माष्य में 'अभिधातृ' शब्द के द्वारा अध्यापक और अध्येता—इन दोनों का ग्रहण किया गया है।

उक्त शङ्का का निराकरण करने के लिए अग्रिम सूत्र का अवतरण किया जाता है— "तत्रेदमिश्चीयते समावनामरूपत्वादिति"। यद्यपि महाप्रलय में अन्तःक्रणादि सिक्रय नहीं यिष्यति वाचार्यः संसारस्यानादित्यम् - 'उपपचते वाप्युपसम्यते व' ( इ० २।१।३६ ) इति । अनादौ च संसारे यथा स्वापत्रवोधयोः प्रस्तयप्रभवश्रवणेऽिप पूर्वप्रवोधवदुत्तर- प्रबोधेऽिप व्यवहाराम्न कश्चिद्वरोधः पर्व कल्पान्तरप्रभवप्रस्वययोरपीति द्रष्टव्यम् । स्वापत्रबोधयोश्च प्रख्यप्रभवौ श्र्यते - 'यदा सुनः स्वप्नं न कंबन पश्यत्यथास्मिन्प्राण प्रवेकधा भवति तदैनं वाक्सवैर्वामिनः सहाप्येति चश्चः सर्वे कपः सहाप्येति श्रोत्रं सर्वेः श्रव्हैः सहाप्येति मनः सर्वेधानैः सहाप्येति स यदा प्रतिबुध्यते यथाऽग्नेष्र्यं छतः सर्वा विश्रो विस्फुलिका विप्रतिष्ठेरन्नेवमेवैतस्मादात्मनः सर्वे प्राणा यथायतनं

भागती

क्षासीविदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् । अप्रतन्धंमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ इति ।

ते चार्वीच प्राप्य परवेश्वरेच्छाप्रचोदिताः, यथा कूर्मदेहिनिलीनाम्यङ्गानि ततो निःसरन्ति, यथा वा वर्षायो प्राप्तमृद्भावानि मण्डुक्दारीराणि तद्वासनावासिततया घनधनाधनासारावसेकपुहितानि पुनर्मण्डूक्देहभावमनुभवन्ति । तथा पूर्ववासनावद्यास्पूर्वसमाननामकपाच्युत्पद्यन्ते । एतपुक्तं भवति—
यद्यपीव्यरात्प्रभवः संसारमण्डलस्य, तथापीश्वरः प्राच्यभृत्कर्माविद्यासहकारी तवनुरूपमेव सुनति । न व सर्गप्रलयप्रवाहस्यानावितामन्तरेणेतदुपण्डते इति सर्गप्रलयाभ्युपपमेऽपि संसारानाविता न विरुष्यत इति । तविवयुक्तम् अ उपपद्यते, वाष्युपलभ्यते च आगमत इति ॥ स्यादेतव् — भवत्वनाविता संसारस्य, तथापि महाप्रलयान्तरिते कृतः स्मरणं वेदानामित्यत आह अ अमादौ च संसारे यथा स्वापप्रवोधयोः इति ॥ । यद्यपि प्राणमात्रावदेवतातिः श्रेवते सुवृत्वप्रवत्यसस्ययोविद्येवः, तथापि कर्मविक्षेपसंस्कार-

भामती-उपास्था

होते, तथापि अपने कारणीभूत अनादि और अनिर्वचनीय अविद्या में कर्म-प्रवर्तक भ्रान्तिज वासनाओं के साथ सूक्ष्मरूपेण अवस्थित रहते ही हैं, जैसा कि स्मृतिकारों ने कहा है—

वासीदिदं तमोभूतमप्रशासमस्थाणम् । अप्रतक्र्यमिविश्चेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ (मनु. १।५)

( अर्थात् यह समस्त जगत् अपने मूल कारण तमोरूप अज्ञान में विलीन, अप्रज्ञात (अप्रत्यक्ष), अलक्षण (अनुमेय), तर्क की पहुँच से बाहर, शब्द के द्वारा भी अज्ञेय और प्रसुप्त (कार्याक्षम) के समान था ]। वे (प्रसुप्त जगत् के घटकीभूत अन्तः करणादि पदार्थ) अपनी प्रसुप्तावस्था की अविध (सीमा) पार कर परमेश्वर की इच्छा से अनुप्राणित हो मृष्टिकालीन नाम-रूप के समान नाम-रूप में वैसे हो प्रकट हो जाते हैं, जंसे कछुए के शरीर में सिमटे अज्ञ समय पाकर शरीर से बाहर निकल आते हैं, अथवा वर्षा के समाप्त होने पर मेढकों के सूखे एवं पृथिवी की दरारों में चिपके शरीर घनघोर वर्षा के समय सजीव से होकर टरटराने लगते हैं। आश्रय यह है कि यद्यपि इस संसार मण्डल का प्रभव ईश्वर से होता है, तथा ईश्वर प्राणियों की अविद्या, कामना और वासनाओं की सहायता से संसार की प्रत्येक इकाई को वही नाम और रूप देता है, जो विगत करूप में प्रचलित नाम-रूप के समान ही होता । मृष्टि-प्रलय-प्रवाह की अनादिता के तिना यह सब कुछ सम्भव नहीं, अतः संसार की मृष्टि एवं प्रलय मान लेने पर भी अनादिता विरुद्ध नहीं, केवल इतना ही नहीं, "उपपद्यते चाप्युपलक्ष्यते चागमतः"। मान लेते हैं —संसार की अनादिता, किन्तु महाप्रलय का मध्य में अववधान मा जाने पर पूर्वाधीत वेदों का स्मरण क्योंकर होगा? इस प्रश्न का उत्तर है— "अनादी च संसारे यथा स्वापप्रबोधयोः"। यद्यपि सुष्टुप्ति में केवल प्राण रहता है और प्रलय में वह भी नहीं, तथापि कर्म-विक्षेपक संस्कारों से युक्त अविद्या का अवस्थान सुष्टुप्ति और प्रलय-में वह भी नहीं, तथापि कर्म-विक्षेपक संस्कारों से युक्त अविद्या का अवस्थान सुष्टुप्ति और प्रलय-

विप्रतिष्ठग्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः (कौ० ३।३ ) इति । स्यादेतत् – स्वापे पुरुषान्तरस्यवहाराविच्छेदात्स्वयं च सुप्तप्रवुद्धस्य पूर्वप्रवीधन्यवहारानुसंघानसंभवादः विरुद्धम् । महाप्रलये तु सर्वन्यवहारोच्छेदाजन्मान्तरस्यवहारवच्च करूपान्तरस्यवः हारस्यानुसंघातुमशक्यत्वाद्धैषम्यमिति । नैष दोषः, सत्यपि सर्वन्यवहारोच्छेदिनि महाप्रलये परमेश्वरानुष्रहादोश्वराणां हिरण्यगर्मादीनां करूपान्तरस्यवहारानुसंघानो पप्तः । यद्यपि प्राष्ठताः प्राणिनो न जन्मान्तरस्यवहारमनुसंद्धाना हृष्यन्त इति, तथापि न प्राष्ठतवदीश्वराणां भियतस्यम् । पण हि प्राणित्वाविशेषेऽपि मनुष्यादि-स्तम्बपर्यन्तेषु हानेश्वरादिप्रतिबन्धः परेण परेण भूयान्भवन्दद्यते, तथा मनुष्यादि-

# मामती

सहितलयलक्षणाविद्यावदीवतासान्येन स्वापप्रलयावस्थयोरभेव इति ब्रष्टव्यम् । भनु नापर्यायेण सर्वेवां सुनुशावस्था, केवाज्ञिस्तवा प्रयोधान्त्, तेभ्यक्ष सुसोत्थितानां प्रहणसम्भवात् प्रायणकालविप्रकर्वशेश्व वासनोक्लेवकारणयोरभावेण सत्यां वासनायां स्मरणोपपत्तेः शब्दार्थसम्बन्धवेदव्यवहारामुच्छेवो युज्यते । महाप्रलयस्थ्यव्ययिष्य प्राणभून्मात्रवर्ती प्रायणकालविप्रकर्षी च संस्कारमात्रोच्छेवहेत् स्तः, इति कुतः
सुनुस्वरपूर्वप्रवोधव्यवहारवदुसरप्रश्रोधस्यवहार इति चोवयति क्ष स्यावेतत् स्वायः इति क्ष । परिहरति
नेव वोषः । सत्यपि व्यवहारोच्छेविनि इति क्ष । अयमभिसिष्यः—न तावस्प्रायणकालविप्रकर्षो
सर्वसंस्कारोच्छेवकौ, पूर्वाभ्यस्तस्मृत्यनुसन्धानाज्जातस्य हर्षभयशोकसम्प्रतिपत्तेः । मनुव्यजन्मवासनानां
सर्वसंस्कारोच्छेवकौ, पूर्वाभ्यस्तस्मृत्यनुसन्धानाज्जातस्य हर्षभयशोकसम्प्रतिपत्तेः । मनुव्यजन्मवासनानां
सानेकजात्यस्तरसहस्रव्यवहितानां पुनर्गनृव्यवातिसंवर्तकेन कर्मणाऽभिज्यक्तयभावप्रसङ्गात् । तस्मानिकुइषियामिष ।।। सत्यपि प्रायणकालविप्रकर्षावौ पूर्ववासमानुवृत्तिः, तत्र केव कथा परमेववरानुप्रहेष सर्वज्ञानवैराग्येश्वर्यातिद्यसम्पन्नानां हिर्ण्यगर्भप्रभृतीमां महावियाम् । यथा वा आ स्व मनुष्येभ्य । स्व

भामती-ध्याख्या

दोनों में समानरूप न रहता है, इसी समानता को लेकर स्वाप और प्रलय का अभेद व्यवहत

शहा — खण्ड प्रलय में एक ही समय सभी प्राणियों की सुषुप्ति अवस्था नहीं आती, किन्तु कुछ प्राणियों की सुषुप्ति में भी अन्य प्राणी जागते रहते हैं, उनसे ही सुप्तोत्थित प्राणी वेदों का ग्रहण कर सकते हैं, वासनाओं न नाशक काल का व्यवधान न होने के कारण संस्कार और स्मरण की परम्परा विच्छित्न नहीं होती, शब्दार्थ-सम्बन्धरूप वेद-व्यवहार का अनुच्छेद रह जाता । किन्तु महाप्रलय में सभी प्राणियों का एक साथ प्रायण हो जाने के कारण संस्कार-मात्र का उच्छेद हो जाता है, अतः प्रलय से पूर्व जैसी स्वाप-प्रबोध की धारा थी, वैसी प्रलय के पश्चात् क्योंकर सम्भव होगी ? भाष्य के शब्दों में वही शङ्का है — स्यादेसत् स्वापे पुरुषान्तरव्यवहारानुच्छेदात्"।

समाधान — उक्त शक्का का परिहार करते हुए भाष्यकार कहते हैं— "नैष दोषः"।
सस्यिप सर्वव्यवहारोच्छेदिनि महाप्रलये परमेश्वरानुप्रहाद हिरण्यगर्भादीनां कल्पान्तरव्यवहारानुसम्भानोपपत्तः"। अभिप्राय यह । कि प्रायण (मृत्यु) और काल का व्यवधान — ये दोनों समस्त संस्कारों के उच्छेदक नहीं होते, अन्यथा योगसूत्रोक्त पुनः मनुष्यजाति-संवर्तक कमी के द्वारा संस्कारों की अभिव्यक्ति क्योंकर होगी? — कि निकृष्ट योनी के प्राणियों के मरण और प्रलय मा ज्याम रहने पर भी संस्कार अक्षुष्ण रहता है, तब ईश्वर के कृपापात्र धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐक्वर्यस्प अतिशय से युक्त हिरण्यगर्भादि महान् आत्माओं की बात ही क्या ? अथवा मनुष्यों से लेकर कीट-पतञ्जादि निकृष्ट प्राणियों में ज्ञान का निकृष्ट ही क्या ? अथवा मनुष्यों से लेकर कीट-पतञ्जादि निकृष्ट प्राणियों में ज्ञान का निकृष्ट

ष्वेव हिरण्यगर्भपर्यं तेषु झानेश्वयां ग्रीस्थिति परेण परेण भ्यसी अवतीत्वेत्ष्य । तिस्मृतिवादे प्यस्कृत्युभ्यमाणं न शक्यं नास्तीति विवृत्य । तिस्मृतिवादे प्यस्कृत्युभ्यमाणं न शक्यं नास्तीति विवृत्य । तिस्मातीतकरपादुष्टित-प्रकृष्टितानां स्वत्रमात्री हिरण्यगर्भादीनां वर्तमानकरपादी प्रादुर्मवतां परमेश्वरा-स्वयुद्धितानां सुप्तप्रतिबुद्धव्यक्तरपान्तरच्यवहारा सुसंधानोपपक्तिः । तथा च भ्रतिः—'यो ब्रह्माणं विवृद्धाति पूर्वं यो वे वेदां अपहिणोति तस्मै । तं ह देवमारमबुद्धिप्रकाशं मुमुश्चवें शरणमहं प्रपये ( श्वे० ६१८८ ) इति । स्वरिक्त च ग्रीमकादयः 'मचुष्यकृष्टाः प्रस्वितिमर्श्वाधिमर्दाशतय्यो हष्टाः' इति । प्रतिवेदं चैवमेव काण्डप्यादयः स्मर्यन्ते । भ्रतिरप्यपिद्धानपूर्वकमेव मन्त्रेणानुष्ठानं दृष्टायति—यो ह्या अविदित्तार्थेयण्यन्ते । भ्रतिपद्यते विवाद् परि । प्रतिपद्यते । सर्वाचुः परि । प्रतिपद्यते । सर्वाचुः परि । प्रतिपद्यते । सर्वाचुः परि । प्राणिनां च स्वानुः परि ) इत्युपकस्य 'तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्याद् इति । प्राणिनां च सुक्रप्रात्ते धर्मो विधायते । दुःक्रपरिहाराय वाध्यः प्रतिष्यते । दृष्टानुभविकस्य द्वानुः ।

भामती प्रकर्वोऽपि सम्भाव्यते । तथा च तर्वभिवदम्तो वेवस्मृतिवादाः श्रामाव्यमप्रत्यूहमस्मृवते । एवं चात्र अवतौ हिरव्यगर्भादीमां परमेश्वरानुगृहीतानामृपपद्यते कश्यान्तरसम्बन्धिनिक्तिव्यवहारानुसम्बानमिति । सुगममन्यत् ।

स्यादेतत् — अस्तु कस्यान्तरव्यवहारानुसम्धानं तेवामस्यां तु सृष्टाकन्य एव वेवाः, णाण एव वैधामयाः, अस्य एव वर्षाध्यमाः । धर्माच्यानयांऽर्धक्षाधर्मात् । अन्यंश्येविक्तोऽर्धक्षानीव्तितोऽपूर्वत्वात् सर्गस्य । सस्मास्त्रसम्भ कस्यान्तरच्यवहारानुसन्धानेन, अधिक्षित्करस्यात् । तथा च पूर्वव्यवहारोच्छेया-च्छावार्षसम्बद्धक्ष विकास प्रसन्धेयातामित्यत च अप्राणिनां च सुक्षप्राप्तये इति छ । यथावस्यु-स्वभावसामध्ये हि सर्गः प्रवर्तते, न च स्वभावसामध्यंमध्यवयितुमहंति । न हि जातु युक्तं तस्येन जिहा-स्यते, द्वाःवं जोवादिसस्यते । न च जातु वर्माधर्मयोः सामध्यंविष्यांयो भवति, न हि मृत्यिच्यात् पढः,

भामती-स्थास्था
( स्यूनत्व ) देखा जाता है, वैसे ही मनुष्यों से लेकर भगवान हिरण्यगर्भ तक उत्तरोत्तर ज्ञान
प्रकर्ष भी सम्भावित है, जा। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणों में असकृत् श्रूयमाण
उत्तरोत्तर ज्ञानादि का प्रकर्ष मानकर वेद-सम्प्रदाय का प्रामाण्य व्यवस्थित किया जा
सकता है।

शृद्धा—मान लेते बिक कल्पान्तराधीत वेद का स्मरण हिरण्यगर्भादि को होता है किन्तु इस वर्तमान सृष्टि में वेद और उनके अर्थ बना हो है, वर्णाश्रमादि भी भिन्न हैं, धर्म से पाप और अधर्म से पुण्य का प्रसव होता है। आज हिंसादि अनर्थभूत कमें अभीष्ट और श्रीत-स्मातं कमंख्य उपादेय पदार्थ भी अनिष्ट और अनुपादेय माने जाते हैं। सृष्टि की विख्याणता नितान्त प्रसिद्ध है। बता कल्पान्तराधीत वेद का स्मरण यहाँ किस काम चा? इस प्रकार पूर्वप्रचलित व्यवहार का उच्छेद हो चाने में शब्दार्थ-सम्बन्ध एवं वेद—दोनों अनित्य क्यों न होंगे?

समाधान — उक्त शब्द्धा ना निराकरण करते हुए भाष्यकार कहते कि "प्राणिनां सुखप्राप्तये धर्मो विधीयते, दुःखपरिहाराय चाधमंः प्रतिषिध्यते"। जाता यह कि वस्तुओं के स्वभाव और सामर्थ्य अनुरूप ही सृष्टि प्रवृत्त होती है। वस्तु के स्वभाव और सामर्थ्य अन्ययांकरण कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुख को सुखरूपेण त्याज्य और दुःख को दुःखरूपेण कभी उपादेय नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार धर्म और अधर्म भी जपने स्वभाव और सामर्थ्य के विपरीत नहीं किए जा सकते। क्या कभी मृत्तिका-पिण्ड से पट और

बविषयौ च रागद्वेषौ भवतः, न विलक्षणविषयावित्यतो धर्माधर्मफलभूतोत्तरा सृष्टिर्निष्पद्यमाना पूर्वसृष्टिसदश्येव निष्पवते । स्मृतिक्ष भवति —

तेषां । यानि कर्माणि प्राक्सष्ट्यां प्रतिपेदिरे।

तान्येव व प्रपद्मते खुज्यमानाः पुनः पुनः ॥ (म.मा. शां. १२।८५)

हिसाहिस मृदुक्तरे धर्माधर्मावृतानृते।

तक्राविताः प्रपचनते तस्माचनस्य रोचते ॥' (म.मा.शां. २५।७) इति ।

प्रतीयमानमिष चेदं जगच्छक्त्यवशेषमेव प्रलीयते। शिकमूलमेव च प्रमवितः

दत्तरचाऽऽकिस्मिकत्वमसङ्गत्। न वानेकाकाराः शक्तयः शक्याः करुपियतुम्। प्रवाद्याः

विच्छिद्य विच्छिद्याच्युद्भवतां भूरादिलोकप्रवाहाणां देवतिर्यक्षमनुष्यलक्षणानां

माणिनिकायप्रवाहाणां, वर्णाश्रमधमंफलव्यवस्थानां चानायौ संसारे नियतत्वमिन्द्रयविषयसंबन्धनियतत्ववत्परत्येतव्यम्। न हीन्द्रियविषयसंबन्धादेव्यवहारस्य प्रतिसर्गमन्यथात्वं वच्छेन्द्रियविषयकत्यं शक्यमुत्रप्रेक्षितुम्। जाम सर्वकरणानां तुत्त्यध्यवहारत्यात्करणान्तरव्यवहारानुसंधानक्षमत्वाच्येश्वराणां समाननामकणा एव प्रतिसर्गः
विशेषाः प्रादुर्भवन्ति। समाननामकणत्वाचावृत्ताविषः। समाननामकणतां

गतिस्मृती दर्शयतः - सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकर्वयत्। दिवं च पृथिवी

वास्तरिक्षमधो स्वः' (श्रृष्ट० सं० १०११०१३) इति। यथा पूर्वस्मिन्करूपे सूर्याचन्द्रमःप्रभृति जनत्वरुक्तं तथास्मिन्नणि कर्णे परमेश्वरोऽकरुपयवित्यर्थः। तथा 'अमिर्वा

चाताणा । अस्तादो देवानां स्यामिति। च पतममये क्षत्तिकाभ्यः पुरोडाशमष्टाकपालं
निरवपत्' (तै० ना० ३।१।४।१) इति नक्षत्रेष्टिचिधौ योऽग्निनिरवपद्यस्मै वाऽन्तयः
निरवपत्योः समाननामकपतां दश्येवतिरवेवंजातीयका भृतिरिहोदाहर्तव्या।

# भामती

तम्तुम्यो बाजा । तथा पान वस्तुसामध्येनियमाभावात् सर्वं सर्वस्माद्भुवेदिति विवासुरिय दहन-माहुत्य विवासामुपशमधेत् , बाजानी व। तोयमाहृत्य शीतातिमिति । तेन सृष्ट्यन्तरेऽवि अह्महत्यादिरन-पहितुरेवार्षहेतुः यागादिरित्यानुपूर्व्यं सिद्धम् ।

एवं च ॥ एव वेवा अस्मिन् कर्षे त एव कस्यान्तरे त एव चैवामर्थास्त एव च वर्णाश्रमाः।

बृष्टसाबम्यंसम्भेवे सहैबन्यंकस्पनमनुमानागमविषद्मम् ।

जागमाइचेह भूयांसी भाष्यकारेण वशिताः । श्रुतिस्मृतियुराणाक्यास्तहुपःकोपोऽन्यया भवेत् ॥

# मामदी-व्याख्या

तन्तुओं से घट उत्पन्न होता ? यदि हो जाय, तब वस्तुओं के सामध्यं का कोई नियम नहीं रह जाता, फिर तो अग्नि । प्यास और हिम से ठिठुरन दूर होनी चाहिए। फलतः अन्य मृष्टियों के समान ही इस मृष्टि में भी ब्रह्महत्यादि कर्म अनर्थ के एवं अश्वमेधादि याग अर्थ हो ही जनक होते हैं—यह सिद्ध हो जाता है। जो देद कल्पान्तर में प्रचलित था, वही इस कल्प भी है, वे ही उनके अर्थ और वे ही वर्णाश्रम हैं। । पदार्थों की समानधर्मता जब जहष्ट पदार्थों व बाधित नहीं, पा उनके वेधम्यं की कल्पना अनुमान और आगमादि प्रमाणों से बाधित हो जाती है।

लागमाञ्च भूयांसी भाष्यकारेण दर्शिताः। श्रुतिस्मृतिपुराणाख्याः तद्वचाकोपोऽन्यथा भवेत्।। स्मृतिरपि-

ऋषीणां नामधेयानि याम वेदेश इष्टयः। शुर्वर्यम्ते प्रस्तानां तान्येवैभ्यो द्वात्यजः ॥ यथार्तुं ज्वृतुतिकानि नानाकपाणि इश्यन्ते तानि तान्येव नणा भाषा युगादिषु ॥ यथाभिमानिनो उतोतास्तुल्यास्ते सांप्रतेरिह । देवा देवैरतीतिहिं इपैर्नामिभरेव च ॥ (वायुपु. ९।५७-६५)

इत्येवंजातीयका द्रष्टस्या ॥ ३० ॥

मध्वादिष्वसंभवादनधिकारं जैमिनिः ॥ ३१ ॥

मा देवादीनामपि ब्रह्मविद्यायामस्त्यधिकार इति यत्प्रतिद्यातं तत्पर्यावर्त्यते । वेवादीनामनिषकारं जैमिनिराचार्यो मन्यते । कस्मात् ? मध्वादिश्वसंमवात् । अहा-विद्यायामधिकाराभ्युपगमे हि विद्यात्वाविशेषान्मध्वाविद्यास्वप्यधिकारोऽभ्युपगम्येत । न चैवं संमवति । कथम् ? 'नसौ वा नादित्यो देवमधु' ( 📭 ३।१।१ ) इत्यत्र मसुच्या आदित्यं मध्यप्यासेनोपासीरन् । वेवादिषु श्रापासकेष्वभ्युपगम्यमानेष्वादित्यः कमन्यमा-वित्यमुपासीत ? पुनक्षावित्यव्यपाश्रयाणि पश्च रोहितादीन्यमृतान्युपक्रम्य वसवी वहा

मामिती

तस्मात् सुष्ठकः 🖨 समामनामकपश्याक्यावृत्ताविष अविरोध इति 😥 । 'अग्नियां अकामवत' इति भाविनी वृत्तिमाश्रिस्य यज्ञमान एवान्नियच्यते । नद्युग्नेदेवताम्तरमग्निरस्ति ॥ ३० ॥

बहाविद्यास्वधिकारं देवर्वीणां मुवानः प्रकृत्यो जायते — कि सर्वासु बहाविद्यास्वविद्येषेण सर्वेवा रिका कासुचिदेव केवाञ्चित् ? यद्यविद्योषेण सर्वासु, तसी मध्वाविविद्यास्वसम्भवः । 🖝 कवम् ? 🕬 📲 🖷 वेबर्माध्वस्यत्र हि समुख्या आवित्यं मध्यध्यासेगोपासीरम् 🖀 । उपास्योपासकभावो हि मेदाचिष्ठानी न स्वारमस्यावित्यस्य वेवतायाः सम्भवति । न वावित्यान्तरमस्ति । प्राचामावित्यामार्मासम् कस्ये श्रीजाबि-कारस्वात् । @ वुमक्षावित्यव्ययाभयाणि पञ्च रोहिताबीम्युपकम्य इति @ । अवमर्थः-असी वा आवित्यो

# मामती-स्याख्या

यह जो कहा गया 🛮 कि ''अग्निवी धारागणा ।'' यहाँ अग्नि देवता के उस भावी जन्म को ज्यान में रख कर कहा गया । कि 💌 अग्नि देवता अपने भाषी जन्म में अग्नि नाम का यजमान बनता है, तब वह उक्त कामना एवं कामना के अनुरूप कर्म करता है, जिसमें देवता उस यजमान 📱 भिन्न होता हुआ भी अग्नि नामवाला ही होता है ॥ ३० ॥

जो वादी ब्रह्मविद्या में देवताओं और ऋषियों को अधिकार प्रदान कर रहा है, उससे यह पूछा जाना चाहिए कि क्या सभी प्रकार की ब्रह्म-विद्याओं में सभी को अधिकार 🖁 ? कसी बहा-विद्या में ही किसी को ही अधिकार है ? यदि सभी में सभी को अधिकार है, तब मध्वादि-विद्याओं में असम्भव हो जाता है, क्योंकि "असी वा आदिस्यो देवमधु" (छां. ३।१।१) यहाँ मनुष्य तो आदित्य देवता की मधु-बुद्धि से उपासना कर सकता है, किन्तु स्वयं बादित्य देवता किस अन्य आदित्य की उपासना करेगा ? उपास्योपासकमाव सर्वेच उपास्य और उपासक के भेद की अपेक्षा करता है, अतः आदित्य देवता ही उपासक और वहीं उपास्य क्योंकर होगा ? उपास्यभूत आदित्य से भिन्न और कोई आदित्य देवता है ही नहीं। पूर्व कल्प के जो आदित्यादि देवता इस समय मनुष्यरूप में हैं, वे देवतारूपता 🔳 अधिकार सो बैठे हैं, वे देवता ही नहीं माने जा सकते। ''पुनुश्चादित्यव्यपाश्रयाणि पञ्च रोहितादीन्यमृतान्यपक्रम्य''—इत्यादि भाष्य ।।।।

नादित्या महतः साध्यास पञ्च देवगणाः ज्ञामेण तत्त्वसृतमुपजीवन्तीत्युपविदय 'स य

भामती देवमिनिति देवानां जोवनाम्मध्वव मणु । भ्रामरमधुसाक्य्यमाहास्य श्रुतिः । 'तस्य अधुनो सौरेव तिरब्रीमंबंकः । बन्तरिक्षं मध्वपूपा' । क्रांकिक्या हि मधुनोऽपूपः पटस्मम्तरिक्षमाकाशं तजावस्थानास् । वानि 🔳 सोमाञ्चवयःत्रभृतीन्यन्तौ हूमस्रै तान्याबित्यरहिमभिरान्तसंबलितैरत्यस्रवाकान्यमृतीभावमायसा-म्याबित्यमण्डलम्ह मन्त्रमयुपैनीयन्ते । पणा हि अपराः पुष्पेभ्य आहृत्य मकरभ्वं स्वस्थानमानयस्थेव-मृङ्गनत्रभ्रमराः प्रयोगसमवेतार्थस्मारणाविभित्रभृंखेवविहितेत्रयः कर्मभुतुयेत्रय आहृत्य तक्षिव्यभ्यमकरम्ब-मावित्यमण्डलं लोहिताभिरस्य प्राचीनरिक्षमनाबीभिरानयन्ति, तबभूतं वसव उपजीवन्ति । अवास्यावित्य-मधुनो बक्तिनाभिः एरिमनाडीभिः शुक्लाभियंनुर्वेदविहितकर्यनुसुमेम्य बाह्त्यान्ती हुतं सोमादि पूर्ववद-मृतभावमायमं यजुर्वेदमम्ब्रभ्रमरा आदिस्यमंग्डलमानयन्ति, तदेतवमृतं रहा उपजीवन्ति । तथास्यादि-त्यमधून। त्रतीचीभी रहिमनाडीभिः कृष्णाभिः सामवेदविहिसकमँकुसुबेभ्य बाहृत्यामौ हुतं का पूर्वबद्दमृतभावमापन्नं साममन्त्रस्तोत्रश्रमरा आदिस्यमण्डलमानयन्ति, तदमृतमादिस्या उदीचीभिरतिकृष्णाभिः रिश्मनाडीभिरवर्ववेदविहितेस्यः वयास्याविध्यभृषुन हुतं सोमादिपूर्ववरमृतभावमायम्ममयवािङ्गरसमन्त्रश्रमरा, तपाश्वमेषवाचः स्तोम-कर्मकृतुमावितिहासपुराणमन्त्रभ्रम्रा बादित्यमण्डलमानयन्ति । बाद्या वाद्यःस्तोवे । पारिप्तवं इंसन्तीति अवणादितिहासपुराजमम्त्राणामध्यस्ति प्रयोगः । सदमृतं 🚾 उपबीदन्ति । 📼 🕕 या श्रावित्यमधून 💌 रहिननाड्यो गोप्यास्ताभिक्यासमञ्जनराः प्रणवकुसुमाबाहृत्यावित्यमध्यस-

भामती-व्याख्या का जामा यह है कि ''असी वादित्यो देवमधु'--इस वाक्य के द्वारा आदित्य को देवताओं का मधु इस लिए कहा गया 📗 कि वह देवताओं 🕨 मोद का हेतु है, जैसा कि इस वाक्य का भाष्य करते हुए भाष्यकार ने कहा है—''देवानां मोदनान्मध्विव मधु असी आदित्या' (छां. पृ. १३२)। भ्रामर [ भ्रमर अर्थात् मधु-मिक्सियों के बनाए गए शहद ] की समानता श्रुति ने दिखाई है—तस्य मघुनो छोरेव तिरभ्रीनवंशः, अन्तरिक्षं मध्वपूपः"। अर्थात् जैसे किसी तिरखे वौसादि के सहारे मधु-मिक्सया बाहद का छत्ता लगाती है, ऐसे स्वर्गरूप तिरछे बीस में लगा हुआ यह अन्तरिक्ष (आकाश ) मधु का अपूप (छता ) और उसमें अवस्थित आदिस्य शहद है। जितने भी सोम-रस, आज्य ( घृत ) और दुग्धादि हिंद द्रव्य अम्नि अाहुत होते हैं, वे अमृतक्प से परिणत होकर रिष्मरूपी मधुपों ( मधु-सन्दय करने वाली मिक्खियों ) के द्वारा बादित्य-क्षण्डल में पहुँचाए जाते हैं। जैसे शहद की मिक्खियाँ फूलों 🗓 मकरन्द (पुष्प-रस) लाकर शहद के छत्ते में सन्तित करती है, वैसे ही ऋचारूपी मक्खियाँ कर्मह्मपी पुष्पों से कर्म-फलह्म अमृत लाकर आदित्य-मण्डल में सन्वित करती हैं। मन्त्रों का छक्षण किया जाता है — "प्रयोगसमवेतार्थस्मारकाः मन्त्राः", अतः कर्म के प्रयोग (अनुष्ठान ) में विनियुक्त आदित्यादि देवताओं का मन्त्र हो स्मरण दिलाते हैं, [ जैसा कि भाष्यकार ने कहा है - "मन्त्रस्य हि एतत् प्रयोजनं यत् स्मारयति क्रियां साधनं वा" ( शाबर. पृ. १४१८) ]। आदित्य-मण्डल की (१) पूर्व दिशा में अवस्थित लाल रश्मियों के द्वारा सन्तित अमृत का उपभोग वसुसंज्ञक देवगण, (२) दक्षिण दिशा की श्वेत किरणों 🖥 द्वारा आनीत यजुर्वेदीय कर्म-फलक्ष्प अमृत का उपभोग रुद्रगण, (३) पश्चिम दिशा की कृष्ण किरणों के द्वारा बाह्त सामवेदीय कर्मों के फलरूप अमृत का सेवन आदित्यगण एवं (४) उत्तर दिशा की अत्यन्त कृष्ण रिश्मयों के द्वारा जानीत अध्यवंवेदीय कर्म के फलरूप अमृत एवं इतिहास पुराणादिरूप रश्मियों के द्वारा आनीत अश्वमेघ और वाचस्तोमसंज्ञक कर्मों के फलरूप अमृत का आसेवन महद्गण करते हैं। अश्वमेध और वाचः स्तोम नाम के एकाह क्रतु ने "पारिष्ठवं पतदेवमसृतं वेद वस्तामेवैको भूत्वा अनिनेव मुखेनैतदेवासृतं रह्ना तुष्यति' शत्यादिना वस्वाच पजीव्याम्यमृतानि विज्ञानतां वस्वादिमहिमप्राप्ति दश्यति। वस्वादयस्त कानम्यान्यस्वादीनमृतोपजीविनो विजानीयुः ! कं वा अयं वस्वादिमहिमानं प्रेप्सेयुः ! तथा अग्निः पादी वायुः पाद आदित्यः पादी दिशः पादः' ( छा० ३।१८।२ ), 'बायुर्वाय संवर्गः? (छा० धा३।१) 'बावित्यो ब्रह्मात्यादेशः' (छा० ३।११।१ ) इत्यादिषु देवतात्मी-पासनेषु न तेषामेव देवतात्मनामधिकारः संमवति । तथाः 'इमावेव गोतममरद्वाजी बायमेव गोतमो उयं भरहाजः ( पू॰ २।२।४ ) इत्याविष्युचिसंवन्धेवृपासमेव न तेवामे-वर्षीणामधिकारः संमवति ॥ ३१ ॥

कृतका देवादीनामनधिकारः ?

#### भासती

नानयभ्ति, तबमृतमुपत्रीवस्ति साव्याः । 💷 एता जावित्यव्यपाधयाः पञ्च रोहितावयो रहिमनाहरू ज्ञादिसम्बद्धाः क्रवेणोपविष्येति योजना । एतदेवामृतं बृष्ट्वोपसम्य यथास्यं समस्तैः करणैर्यसस्तेज-इण्डियसासस्यबीर्थ्यासास्यमृतं तबुपलस्यादित्ये तृष्यम्ति । तेन सल्बस्तेन विवास सस्यादीनां भोदने विवयवावित्यो भवाः । एतवुक्तं भवति--- न केवलमुपास्योपासकभाव एकस्मिन् विक्यते, अपितु जातुज्ञेय-जारक प्राप्यप्रायक्षभावक्षेति । 🖷 तवास्मिः पादः इति 🐠 । अधिवैवतं जल्वाकान्ने ब्रह्मदृष्टिविवानार्थ मुक्तम् । बाकाप्रका हि सर्वनतस्यं कपाविहीनस्यं च ब्रह्मणा साक्ष्यं, तस्य चैतस्याकाशस्य ब्रह्मणस-नारः वादा अन्यादयोऽन्तिः वाद इत्यादिना दक्षिताः । यदा ि गीः वादा भ गवा वियुक्त्यन्ते, एवन-स्मावयोऽपि शाकाक्षेत्र सर्वगतेनेस्याकाकास्य पावास्तवेवमाकाक्षस्य अतुव्यवी सहावृद्धि विकास स्वक्षेत्र बार्य संबर्गगुणकमुपास्यं विधातुं महीकरोति । 🤛 वायुर्गाव संवर्गः 👙 तया स्वच्येणैवावित्यं महायुष्ट्योपास्यं विचातुं महीकरीति 🖿 आवित्यो बह्मोत्यादेशः 🖶 उपदेशः । अतिरोहितार्थमम्बतु ।। ३१ ॥

भामती-स्याख्या

शंसन्ति" का विधान किया गया है, अर्थात् 💶 तक उस कमं का समय पूरा न हो, तब 📭 वेद, पुराण वर्मशास्त्र और इतिहासादि जो भी ब उत्तर हो निरन्तर पारिप्लव (अव्यवस्थित) रूप से बोलते रहना चाहिए। इस प्रकार कर्मानुष्ठान-काल 🖥 वेद-मन्त्रों के समान इतिहास और पुराणादि के वाक्य भी विनियुक्त हैं। आदित्यरूप मधु की गोप्य अध्वैगामी रिश्मयों के द्वारा जो प्रणवरूपी फूलों से जो अमृत लाया जाता है, उसका साध्यगण उपभोग करते हैं। इस प्रकार आदित्य की पाँच प्रकार की ऋगादि-सम्बन्धित रिश्मयों के द्वारा आनीत अमृत वसु आदि देवगणों को मुदित करता है, अतः अमृत के आधारभूत आदित्य गोलक को देव-मधु कहा जाना सर्वथा उचित है। कहने का अभिप्राय यह है कि केवल उपास्य-उपासकभाव ही एक उत्प में विरुद्ध नहीं होता, [ अपितु ज्ञातु-ज्ञेयभाव और प्राप्य-प्रापकभाव भी विरुद्ध होता है। अर्थात् आदित्य-मण्डल में वसु आदि देवताओं के द्वारा जो मघुरूपता का ज्यान किया जाता है, उसका फल बताया गया है - वसु आदि देवताओं के स्वरूप की प्राप्ति, किन्तु वसु आदि देवता ही उपासक और उपास्य एवं प्रापक और प्राप्य नहीं हो सकते ]।

उसी प्रकार अग्नि, वायु, वादित्य और दिशा में आकाशहर गा के पादों की भावना का इस लिए ज्यान विहित । कि जैसे गी । पाद गी से बाहर नहीं होते, वैसे ही अग्नि आदि पदार्थ भी आकाश 🛘 बाहर नहीं। वायु में संवर्गक्रपता की और आदिस्य 🖣 अहा की भावना का उपदेश किया गया 🜓। यहाँ भी उन्हीं उपास्यभूत देवताओं को अधिकार क्योंकर होगा ? "इमावेव गोतमभरद्वाजी जयमेव गोतमोऽयं भरद्वाजः" ( बृह. च. २।२।४ ) यहाँ पर दो कर्ण, दो नेत्र, दो नासिका और एक बाणी-इन सात इन्द्रियों में सप्त ऋषियों का

# ज्योतिषि भाव। ।। ३२॥

यविदं ज्योतिर्मण्डलं चुस्यानमहोरात्राभ्यां बम्भ्रमज्ञगद्यभासयति, तस्मिनादि-त्यावयो देवताययनाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते । लोकप्रसिद्धेर्याक्यशेषप्रसिद्धेश्च । न ख ज्योतिर्मण्डलस्य हृद्यादिना विष्रहेण खेतनतयाऽर्थित्यादिना वा योगोऽवणन्तं शक्यते, सृदादियद्येतनत्वावणमात् । यतेनाम्भ्यादयो न्याज्याताः । स्यादेतद्,—

भामती

यचुक्येत नाविसेचेण सर्वेवां वेववींणां सर्वांसु ब्रह्मविश्वास्विषकारः किन्तु यथासम्भवनिति । तत्रेवम्वितष्ठते स्योतियि भाषाक्व स्त्रेकिको ह्याविस्याविशस्त्रययोगप्रस्ययो ज्योतिर्मञ्डलाविषु वृष्टी न वित्तः ।
वैतस्यं, मह्येतेषु वेववत्ताविकत्तवमुक्त्या वृश्यस्ते बेहाः । क्षस्यवेतम्मन्त्रार्थवावेतिहासपुराणकोकेम्य इतिक्ष ।
तत्र जगुम्माते विकाणमन्त्रहस्तमिति थ, काशिरिन्त्र इविति च । काशिर्मृष्टः । तथा 'तुविग्रीवो वयोवरः
सुवाप्तरम्बसो गाँ । इन्त्रो वृजाणि किन्नते' इति विग्रहवत्त्वं वेवताया मन्त्रार्थवावा अभिववन्ति । गाँ ।
हिवर्गोक्तनं वेवताया वर्शयन्ति । अश्वोन्त पिव च प्रश्चितस्यस्यावयः । तथेशनाम्—'इन्त्रो जिन क्ष्य इन्त्रः'
वृश्विद्या इन्त्रो अपामिन्त्र इत्यवंतानाम् । इन्त्रो वृश्यम् ॥ इन्मेषिराणामिन्तः विशे योगे हत्य इन्तः'
इति । गाँ 'ईशानगस्य कातः स्वर्गुवामोशानमिन्त्र संस्थुव' इति । तथा वरिविस्तारं प्रति वेवतायाः

भामती-व्याख्या

ध्यान विहित है। इस ऋषि-सम्बन्धी उपासना में उन्हीं ऋषियों को अधिकार कैसे हो सकेगा ?।। ३१।।

'सामान्यतः सभी देवताओं और सभी ऋषियों को सभी प्रकार की बहा-विद्याओं में अधिकार नहीं, किन्तु यथासम्भव उपास्य और उपासक का जहाँ भेद है, वहाँ ही अधिकार दिया ना सकत। है—''ज्योतिषि भावाच्च''। अर्थात् प्रत्यक्षतः अनुभूयमान ज्योतिर्मण्डल को ही आदित्य नाम । अभिहित किया जाता है, 'आदित्य' शब्द से जनित प्रतीति भी उसी लौकिक ज्योतिर्मण्डल को ही विषय करती है किन्तु यह ज्योतिर्मण्डल चेतन नहीं जड़मात्र है। इसमें देवदत्तादि के समान किसी प्रकार की चेष्टा नहीं पाई जाती। यह किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कर्म नहीं कर सकता।

शहा—मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण और लोक-प्रसिद्ध के द्वारा देवताओं ने विग्रहवत्त्व और चैतन्यादि का प्रतिपादन किया गया है, जैसे कि "जगूक्साते दक्षिणिमन्द्र-हस्तम्" (ऋ. सं. १०१४७११) अर्थात् हे इन्द्र ! हमने आपका दक्षिण हाथ पकड़ा है। 'इमे चिदिन्द्र रोदसी अपारे यत् संगृम्णा मघवन् काशारित् ते।'' (ऋ. सं. ३१३०१४) अर्थात् हे मघवन् ! तू यदि इन द्यु और पृथिवी को पकड़ता है, तब ये तेरी मुट्टी में समा जाते हैं। "तुविग्रीवो वपोदर। सुबाहुरन्धसो मदे। इन्द्रो वृत्राणि जिष्नते" (ऋ. सं. ६१९७६) अर्थात् स्थूल ग्रीवा, मोटे पेट और विशाल बाहुवाले इन्द्र ने सोमरस से मद-मत्त होकर वृत्रासुर का बध कर डालां। ये मन्त्र देवताओं के विग्रह गा प्रतिपादन करते हैं। हिन का भक्षण भी वे कहते हैं—''अद्धीन्द्र। पित्र च प्रस्थितस्य" (ऋ. सं. १०११६६७) अर्थात् हे इन्द्र ! प्रस्थित (यजमान के द्वारा प्रदत्त) सोमरस पान करो। देवताओं पा ऐश्वर्यं भी प्रतिपादित हैं—''इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या इन्द्रो छपामिन्द्र इत् पर्वतानाम्। इन्द्रो वृधामिन्द्र इन्प्रेधिराणामिन्द्र। क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः॥" (ऋ. सं. १०१९१०)। अर्थात् एक्त्रो स्वर्ग, पाताल, वृधा (स्थावर) मेधिर (जङ्गम) के योग-क्षेम में समर्थं साराः इन्द्र हिन-समिपित करने के योग्य है। इसी ''ईशानमस्य जगता स्वर्दशमीशानिमन्द्र तस्थुषः'' (ऋ. सं. ७३२१२२)। अर्थात् इन्द्र! आप इस स्थावर और जङ्गम जगत् के शासक और

मन्त्रार्थेवादेतिहासपुराणलोकेम्यो देवादीनां विष्रहवस्वाचवगमाद्यमदोष इति, नेत्युच्यते, निह ताचल्लोको नाम किचित्स्वतन्त्रं प्रमाणमस्ति । प्रत्यक्षादिभ्य एव प्रशिवारितविशेषेभ्यः प्रमाणेभ्यः प्रसिद्धवन्नर्थो लोकात्मसिष्यतीत्युच्यते। न जात्र प्रत्यक्षादीनामभ्यतमं प्रमाणमस्ति । इतिहासपुराणमपि पौरुषेयत्वास्प्रमाणा

भामती

प्रसार्व गणकणाम फलदानं दर्शयति आहुतिजिरेव देवान् हुतादः त्रीजाति तस्ये धीता इवमुर्ज द यच्छन्ति' इति । 'तुम एवेनमिनाः 👓।। पश्चिमस्तर्थयति' इति च । धर्मशास्त्रकारा अन्याहः-

ते तुतास्तपंबनयेमं सर्वकामफलेः शुभैः । इति ।

पुराजवजाति ■ भूगांति देवताविष्ठहादिगञ्चकप्रपञ्चमाचवते । कौकिका अपि देवताविष्ठहादि-पञ्चकं स्मरन्ति चोपचरिन्त च । तथाहि - यत्रं वण्डहस्तमालिचन्ति, वरुणं पाशहस्तम् , इन्द्रं वण्डह-स्तम् । कथयन्ति 🖫 देवता हथिर्भुत इति । तथेशमामिमामाहुः -- देवप्रामी देवक्षेत्रमिति । तथास्याः प्रसारं च प्रसम्नायास फसवानमाष्ट्रः —प्रसम्नोऽस्य पञ्चपतिः पुत्रोऽस्य नाता । प्रसम्नोऽस्य वनदो चनमनेन कश्चमिति । तबेतत् पूर्वपक्षी बूचयति 🖩 नेत्युच्यते । न हि ताबस्लोको नाम इति 🕸 । न 📺 प्रत्यकादिव्यतिरिको लोको नाम प्रमाणान्तरमस्ति, किन्तु प्रत्यकादिमुला लोकप्रसिद्धिः सत्यतामधनुते, तदभावे स्वम्बप्रस्थराबम्मलाभावाहिष्कवते । न चात्र विग्रहावी प्रत्यकाबीनामन्यतममस्ति प्रमाणम् । न चेतिहासाविमूळं भवितुमहंति तस्यावि वीववेयत्वेन प्रत्यकाखपेक्षणात् । प्रत्यकाबीनां चात्राभावावित्याह इतिहासपुरावमिष इति । भनुकं मन्त्रार्थवादेभ्यो विश्रहाविपञ्चकप्रसिद्धिरित्यत आह । अर्थवादा

भामती-स्पास्या

स्वर्देश ( दिष्य इष्टि-सम्पन्न ) हैं, हम आप की स्तुति करते हैं। यह मन्त्र भी देवताओं 🖣 ऐश्वयं का प्रकाशक है। देवता अपने उपासक पर प्रसन्न हो वर-प्रदान करता है-"आइति-भिरेव देवान् हुतादः प्रीणाति तस्मै प्रीता इषमूर्जं च यच्छन्ति" (तै. सं. ५।४।४।१) अर्थात देवतागण यजमान पर ॥॥॥ होकर उसको अन्न और बरु प्रदान करते हैं। इसी प्रकार "तम एवेनमिन्द्र: प्रजया पश्चिमस्तपंयति"-यह मन्त्र भी तृप्ति बादि भा अभिधायक है।

धर्मशास्त्रों में भी कहा है-"ते तृप्ताः तर्पयन्त्येन सर्वकामफलैः शुभैः"। पुराणों में तो देवताओं के विग्रहादि-पन्तक पर पुष्कल प्रकाश डाला गया है। [(१) विग्रह (शरीर). (२) हिवर्भक्षण, (३) ऐश्वर्य, (४) प्रसन्नता और (५) फल-दातृत्व—ये देवता के विग्रहादि-पद्मक कहे जाते हैं ] लोकिक-व्यवहार में भी देवताओं को विग्रहादि से युक्त ही माना जाता है, जैसे कि यमराज का चित्र लोग बनाते हैं—एक विकराल पुरुष आँखे फाड़े खड़ा है, उसके एक हाथ में सुदृढ़ मोटा दण्ड है। वरुण देवता के हाथ में पाश, इन्द्र के हाथ में वज्र दिखाया जाता । छोग कहते भी हैं कि देवगण हिव का भक्षण करते है। देवता के प्रभुत्व का वर्णन करते हैं — 'देवग्रामोऽयम्', 'देवक्षेत्रमिदम्'। इसी प्रकार देवता की प्रसन्नता और फल-दावता का बखान भी किया जाता है-'प्रसन्नोऽस्य पशुपतिः', 'पुत्रोऽस्य जातः'। प्रसन्नोऽस्य धनदः, धनमनेन लब्धम्'।

पूर्वपक्षी कथित पक्ष पर दोषाभिधान करता है—''नेत्युच्यते, न हि तावल्लोको नाम किञ्चित् स्वतन्त्रं प्रमाणमस्ति' । आशय यह है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों के आधार पर ही टिकी लोक-प्रसिद्धि वयार्थ मानी जाती है, स्वतन्त्र नहीं । जिस लोक-प्रसिद्धि में प्रत्यक्षादि का बल नहीं होता, वह एक अन्ध-परम्परामात्र रह जाती है, इतर प्रमाणों के द्वारा वह विप्लुत ( बाधित ) हो जाती है । देवता के विग्रहादि में प्रत्यक्षादि प्रमाण सम्भावित नहीं । इतिहासादि को भी देव-विग्रहादि का साधक नहीं मान सकते, क्योंकि इतिहासादि ग्रम्थ पुरुष-रचित होने के कारण प्रत्यक्षादि-सापेक्ष ही होते हैं और विग्रहादि में प्रत्यक्षादि का न्तरं मूलमाकाक्षति । अर्थवादा अपि विधिनैकवाक्यत्वात्स्तुत्वर्थाः सन्तो न पार्थग-श्यंन देवादीनां विप्रहादिसङ्गावे कारणभाषं प्रतिप्यन्ते । मन्त्रा अपि अत्यादिविनि-युक्ताः प्रयोगसमवायिनोऽभिधानार्था न कस्यचिद्यंस्य प्रमाणमित्यावस्ते । तसमाद-

#### भामती

स्वि हित है। विष्युव्वेद्येनेकवाक्यतामायव्यमाना अर्थवादा विविवयप्रावास्यक्ष्यवावरा न स्वार्थे । प्राप्त प्रविव्यम्हित । 'यत्यरः । स सन्धार्थ' इति । वाव्यक्ष्यायविदः, प्रमाणान्तरेज पु । स्वार्थेदि समर्थाते । वाव्यक्ष्यायविदः, प्रमाणान्तरेज पु । स्वार्थोदि समर्थाते । वाव्यक्ष्यायविदः वाव्यक्षयायविदः । वाव्यक्ष्यायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयायविद्यक्षयेति विद्यक्षयेत्वविद्यक्षयेति विद्यक्षयक्षयेति विद्यक्षयक्षयेति विद्यक्षयक्षयेति विद्यक्षयक्षयेति विद्यक्षयक्षयेति विद्यक्षयेति विद्यक्षयेति विद्यक्षयक्षयेति विद्यक्षयेति विद्यक्षयक्षयेति विद्यक्षयेति विद्यक्यक्षयेति विद्यक्षयेति विद्यक्षयक्षयेति विद्यक्यक्षयेति विद्यक्षयेति विद्यक्षयेति विद्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक

भामती-भाष्या

अभाव 👢 यही कहा बाता है-"इतिहासपुराणमपि पौरुषेयत्द्वात् प्रमाणान्तरं मूलमाकां-क्षति"। यह जो कहा 💵 कि । 🖙 और अर्थवाद वाक्यों के द्वारा विग्रहादि-पञ्चक अवगत होता है, उसका खण्डन किया जाता है-"अर्थवादा अपि विधिनैकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थाः"। महिष जैमिनि ने अर्थवादवाक्यों के स्वतन्त्र प्रामाण्य का निराकरण करते हुए कहा है-"विधिना त्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः" (जे सू. १।२।७) अर्थात् विधि-वाक्य के साथ एकवाक्यतापन्न होकर अर्थवाद वाक्य विधेय की प्रशंसा और निषेष्य पदार्थ की निन्दामात्र में पर्यवसित होते हैं, स्वाभिषेय अर्थ में प्रमाण ही नहीं होते, क्योंकि सर्व-सम्मत स्याय कि "यत्परः शब्दः, स शब्दार्थः"। अर्थात् जिस पदार्थं में जिस 📼 💵 तात्पर्यं अवसित होता है, वह सब्द उसी अर्थ का अभिधान किया करता है, का अर्थ का नहीं। यदि लाग अर्थ किसी प्रमाणान्तर से समियत होता है, 📭 वह प्रमाणान्तर ही उस अर्थ म प्रमाण माना जाता है, अर्थवाद वाक्य नहीं, जेसे "वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता" (ते. सं. २।१।१) ा। अर्थवाद वाक्य के द्वारा ध्वनित वायु 🕶 शीक्रगामित्व प्रत्यक्ष प्रमाण से समर्थित है, नारः प्रस्थका प्रमाण ही उन वर्ष । प्रमाण माना जाता है, वर्षवाद जाइप नहीं। किन्तु अर्थवाद के द्वारा ध्वनित जिस विग्रहादि-पञ्चकरूप अर्थ न कोई प्रमाणान्तर भी नहीं, 🔤 वर्ष केवल वर्षवाद-वास्य से प्रमाणित हो सकता था। • कि वर्षवाद वास्य का उसमें तात्पर्य ही नहीं, तब वह उससे प्रमाणित क्योंकर होगा। एक ही अर्थवाद वाक्य विषेयार्थ की प्रशंसा भी करे और विग्रहादि पञ्चक का प्रतिपादन भी-ऐसा मानने पर वाक्य-भेद हो जाता है-"अर्थभेदाद वाक्यमेदः" ( शाबर. पृ. ७८६ )। वाक्य-भेद एक ऐसा दोष है, जिसे जाता क नहीं होने देना चाहिए-"सम्भवत्येकवान्यत्वे वाक्यभेदम्ब नेष्यते" ( श्लो. वा. पु. १३५ )।

मात्र है।
इसी प्रकार मन्त्र वाक्य भी विग्रहादि को प्रमाणित नहीं कर सकते, त्र्योंकि वे स्वयं
भूति, लिङ्गादि प्रमाणों के द्वारा वैसे ही किसी अर्थ । विनियुक्त होते हैं, जैसे "द्रीहिभियंजेत"—यहाँ तृतीया विभक्तिरूप श्रुति के द्वारा त्रीहि का याग में विनियोग होता है। वे किसी
अर्थ में प्रमाण ही नहीं माने जाते। 'मन्त्राः कर्मसु कर्थ विनियुज्यन्ताम्'—इस प्रकार की
कैमर्थाकांका में ॥ ॥॥॥ सम्भव होने पर अदृष्ट-कल्पना जिसत नहीं होती। द्वाराष्ट्र प्रकार तो

फलतः देवता म विग्रहादिमत्ता अन्यार्थपरक अर्थवाद वाक्य से प्रमाणित होगी —यह मनोरथ

भाषो देवादीनामधिकारस्य ॥ ३२ ॥

भावं तु वादरायणोऽस्ति हि ॥ ३३ ॥

तुशब्दः पूर्वपक्षं व्यावर्तयति । बाद्रायणस्वावार्यो भाषमधिकारस्य देवादीगामिष मन्यते । यद्यपि मध्वादिविद्यासु देवतादिव्यामिश्वास्वसंमवोऽधिकारस्य, तथाप्यस्ति हि शुद्धायां त्रह्मविद्यायां संभवः । मर्थित्वसामध्याप्रतिषेचाद्यपेक्षत्वाद्धिः
कारस्य । न च कविद्यसंभव इत्येतावता यत्र संभवस्तत्राप्यधिकारः संभवति । सनुष्याणामिष न सर्वेषां त्राह्मणादीनां सर्वेषु राजस्यादिष्वधिकारः संभवति । तत्र यो
न्यायः सोऽत्रापि भविष्यति । त्रह्मविद्यां च मक्त्य भवति दर्शनं श्रोतं देवाद्यधिगाम्म स्वकम्—'तद्यो यो देवानां प्रत्यकुष्यत । यव तद्भवस्थर्याणां तथा
मनुष्याणाम्' (वृ० १।४।१०) इति । 'ते होचुद्धंन्त तमात्मानमन्विष्यकामो यमात्मानमन्विष्य सर्वाक्ष कोकानाप्नोति सर्वाक्ष कामान्' इति । 'इन्द्रो ह वै देवानामिभप्रवत्राज्य विरोचनोऽसुराणाम्' (छा० ८।९१२) इत्यादि च । स्मात्मिषि गन्धवयाव्यवस्यसंवादादि । यदप्युक्तं—ज्योतिवि भाषाच्येति । ज्या त्रमः— ज्योतिरादिविषया अपि
आदित्यादयो देवतावचनाः शब्दाक्षेतनावन्तमैश्यर्याद्यपेतं तं तं देवतात्मानं समर्पयन्ति, मन्त्रार्थवादादिषु तथान्यवहारात्। अस्ति क्षेत्रवर्ययोगादेवतानां ज्योतिराद्या-

भामती

कल्पनोचिता । दृष्टसः प्रकारः प्रयोगसमदेतार्थस्मरणं, स्मृत्या चानृतिष्ठन्तिः कल्पनृष्ठातारः पदार्थान् । भौक्षणिकी चार्थपरता पदानामित्यपेक्षितप्रयोगसमदेतार्थस्मरणतात्पर्याणां सम्त्राणां नानचिगते विप्रहादा-विप तात्पर्यं युज्यत इति न तेभ्योऽपि तत्सिद्धिः । तस्माद् वेदताविष्रहण्यादिभावप्राहकप्रमाणाभावात् प्राहा वष्ठप्रमाणगोचरतास्येति प्राहम् ।। ३२ ।।

एवं प्राहेऽभिषीयते — भावन्तु बाबरायणोऽस्ति हि —

मामती—गास्या
यही । कि मन्त्रों से कर्मानुष्ठान में अपेक्षित क्रिया और उसके साधनीभूत देवतादि का
स्मरण करके ही कर्मानुष्ठान सम्भव होता है। पदों में पदार्थंपरता का होना एक औत्सर्गिक
नियम है, अतः मन्त्र वाक्य का प्रयोग-समवेतार्थं के स्मरण को छोड़ कर विग्रहादि-पञ्चकरूप
अनिधिगतार्थं में तात्पर्यं नहीं माना जा सकता, अतः मन्त्रादि के द्वारा भी देव-विग्रहादि की
सिद्धि नहीं हो सकती। फलतः सद्भाव-साधक प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणों के द्वारा जब विग्रहादि
की सिद्धि नहीं हो सकी, विश्व अनुपलिष्यस्प छठे प्रमाण के द्वारा उनका अभाव ही सिद्ध
होता है।। ३२।।

कथित पूर्व पक्ष का निराकरण किया जाता है—"भावं तु बादरायणोऽस्ति हि"।
सूत्रस्थ 'तु' शब्द के द्वारा पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति करते हुए आचार्यवर बादरायण का कहना है
कि ब्रह्मविद्या में देवताओं के अधिकार का सद्भाव है। यह जो कहा गया कि लोक-प्रसिद्ध ज्योतिमंण्डल में ही 'आदित्य' पद का प्रयोग होता है, ज्योतिमंण्डल चेतन नहीं, जड़मात्र है,
अतः आदित्य उपासना कर ही नहीं सकता कि उसे अधिकार दिया जाय। वह कहना संगत
नहीं, व्योंकि प्रसिद्ध ज्योतिमंण्डल को आदित्य न कह कर उसके अधिष्ठातृ देव को आदित्य
कहते हैं, वह चेतन है, जड़ नहीं। मन्त्र और अर्थवादादि वाक्यों में वैसा ही व्यवहार देखा
जाता है। 'मन्त्रार्थवादादि'—यहाँ 'आदि' शब्द के द्वारा इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र का

रमिश्वावस्थातुं, यथेष्टं च तं तं विग्रहं ग्रहोतुं सामर्थ्यम् । तथा हि भ्रयते सुन्नस्थ्यार्थवादे—मेघातिथेमेंवेति । 'मेघातिथि ह काण्वायनमिन्द्रो मेषो भ्रवा जहार' (षिंद्वश् ना० १११) इति । समर्यते च – आदित्यः पुरुषो भ्रवा कुन्तीमुपजगाम ह' इति । सृदादिष्विप चेतना अधिष्ठातारोऽभ्युपगम्यन्ते 'सृदन्नवीशपोऽन्नुवन्' इत्या-दिदर्शनात् । ज्योतिरादेस्तु भ्रवधातोरादित्यादिष्वचेतनत्यमभ्युपगम्यते । चेतना-स्विष्ठातारो देवतात्मनो मन्त्रार्थवादादिष्यवहारादित्युक्तम् । यद्ध्युक्तं – मन्त्रार्थः वाद्योरम्यार्थत्वाक्त देवताविमहादिशकाशनसामर्थिमिति । अत्र न्नमः ययात्रत्ययौ हि सद्भावासद्भावयोः कारणं, नान्यार्थत्वमनन्यार्थत्वं वा । तथाव्यस्यार्थमपि प्रस्थितः पथि पतितं स्थापार्थस्यते वित्वते ।

अत्राह - विषम उपन्यासः । तत्र हि तृणपर्णादिविषयं प्रत्यक्षं प्रमुत्तमस्ति, येन तद्दस्तित्वं प्रतिपद्यते । तत्र पुनर्विष्युद्देशैकवाक्यभावेन स्तुत्यथेंऽर्थवादे न पार्थग-थ्येन वृत्तान्तविषया प्रवृत्तिः वाक्याऽष्यवसातुम् । नहि महावाक्येऽर्थप्रत्यायकेऽवा-पारमाणान्य पृथक्षप्रत्यायकत्वमस्ति यथा 'न सुरां पिवेत्' इति नष्विति वाक्ये पद्-त्रयसंबन्धातसुरापानप्रतिषेघ पयैकोऽर्थोऽवगम्यते, न पुनः सुरां पिवेदिति पद्द्रयः

भामती

गुक्षान्ते । मन्त्राबीनां व्यवहारः प्रवृत्तिस्तस्य वर्शनादिति । पूर्वपक्षमनुभावते । अ यदप्रमःम् इति ﴿ । एकवेशिमतेन तावत्परिहरति ﴿ ■ ब्रूमः इति ﴿ । तरेतत् पूर्वपिष्णमृश्याप्य वृत्यति ■ अत्राह ﴿ पूर्वपक्षी । शाक्षी सन्तियं गतिः ॥ यत्तात्पर्यावीनवृत्तिश्वं नाम नह्यस्यपरः शाब्दोऽस्यत्र प्रमाणं भवितुः महीति । नहि विवित्रिनिर्वेजनपरं स्वेतो वावतीति बाक्यम् , इतः सारमेयवेगववृगमनं गर्मायतुमहीत । न च नज्वति महावाक्येऽवास्तरवाक्यार्थो विधिकपः शक्योऽवगन्तुम् । । ■ च प्रस्थयमात्रास्तोऽध्यर्थोऽस्य भवति,

भामती-व्याख्या

पहण किया गया है। 'मन्त्रादि-व्यवहार' का अर्थ है—मन्त्रादि वाक्यों की अर्थ-बोचन में प्रवृत्ति, बा अनुभव-सिद्ध ।।

पूर्व-पक्ष का अनुवाद किया जाता है-"'यदप्युक्तं मन्त्रार्थंवादयोरन्यार्थंत्वान्न देवता-विग्रहादिशकाशनसामध्यम्"। इस पूर्वपक्ष । वेदान्त के एकदेशी आचार्य के मत से परिहार किया जाता है-"अत्र बुमः"। इस एकदेशी आचार्य के 📰 का पूर्वपक्षी के माध्यम से खण्डन किया जाता है—''अत्राह पूर्वपक्षी''। यह शाब्दी मर्यादा है कि जिस शब्द का जिस अर्थ में तात्पर्य है, उस शब्द की उसी अर्थ में वृत्तिता (अभिषेयता) मानी जाती है, अत एव अन्यपरक शब्द अन्य अर्थ में प्रमाण नहीं हो सकता, जैसे कि 'श्वेतो धावति'—इस वाक्य में 'श्वेतः' पा के दो अर्थ होते हैं—(१) स्वेत कुछवाला व्यक्ति और (२) 'स्वा इतः'—ऐसा छेद करने पर कुता इधर - ऐसा अर्थ होता है। उसी प्रकार 'धाव गतिशुद्धचोः' धातु से निष्पन्न 'धावति' क्रिया पद के भी दो अर्थ होते हैं (१) धोता है और (२) दौड़ता है। 'स्वेत मुष्ठवाला (श्वित्री) व्यक्ति अपना कुछ धोता है'-इस अर्थ के बोधक 'श्वेसो धावति'-इस पाना के द्वारा 'कुत्ता इधर दोड़ रहा है'-ऐसा अर्थ नहीं किया का सकता। इसी प्रकार 'नातिरात्रे षोडिशानं गृह्णाति'—इस महावाक्य का बोडिशिग्रहण-कर्त्राव्यतारूप अवास्तर वाक्यार्थं में तात्पर्यं पर्यवसित नहीं हो सकता। 'किसी वाक्य को सुनने के अनन्तर किसी अर्थ की जैसे-तैसे प्रसीति हो गई'-एतावता उस अर्थ में उस वाक्य का तात्पर्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रतीति भ्रमाश्मक भी हो सकती हैं। शब्द प्रमाण ही वक्ता के तात्वयं की अपेक्षा करता है, प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति जलाहरण के उद्देश्य से

संबन्धात्सुरापानविधिरपीति । अत्रोच्यते —विषम उपन्यासः । युक्तं यत्सुरापान-प्रतिषेधे पदान्वयस्यैकत्वादवान्तरवाक्यार्थस्याप्रहणम् । विष्युदेशार्थवादयोस्त्वर्थवाद-

गामन्त्रम्य भ्रान्तस्यात् । न युनः प्रत्यक्षाबीमानियं गतिः । नद्युबकाहरणार्थिना बटवर्शनायोन्मीस्तिः पद्मधंदपटी ■ पटं ना केवलं नोपलभते । तदेवमेकदेशिनि पूर्वपश्चिमा दूबिते परमसिद्धान्तवाद्याह अधनी-ज्यते । बिषम उपन्यासः इति 🔳 । अयमभिसन्धिः—सोके विशिष्टार्थंप्रत्यायमाय पदानि प्रयुक्तानि तदन्त-रेण न स्वायंमात्रस्मरणे प्रयंबस्यन्ति । निह स्वार्णस्मरणमात्राय लोके पदानां प्रयोगो बृष्टपूर्वः । अस्यार्षे तु दृश्यते । न चैतान्यस्मारितस्यार्थानि साक्षाहाक्यार्थं प्रत्यायितुमीशते इति स्वार्थस्मारणं बाक्यार्थम्-तयेऽवान्तरच्यापारः कल्पितः पदानाम् । न च यदर्थं यत् तत् तेन विना पर्यवस्यतीति न स्वार्थमात्रा-भिधानेन पर्यवसानं पदानाम् । न च नञ्चति वाक्ये विधानपर्यवसानम् । तथा सित नञ्चदमनर्थकं स्यातु । यषाहः---

साक्षाचवि कुर्वन्ति पदार्वप्रतिपादनम् । बर्णास्त्रपापि नैसिस्मन् पर्यवस्यन्ति निष्फले ॥ बारवार्यमितये नि प्रवृत्ती नान्तरीयकम्। पाके ज्वालेव काष्टानां पदार्चप्रतिपादनम् ॥ इति ।

सेयमेकस्मिन्धास्ये गतिः । यत्र तु बाक्यस्येकस्य बाक्वान्तरेज ।। स्वापाः कोकानुसारसो भूतार्थ-

भासती-स्थास्था

घट देखने के लिए औल खोलता है. वह पुरोऽवस्थित घट और पट—दोनों या केवल पट को क्या नहीं देखता?

इस प्रकार पूर्वपक्षी के द्वारा एकदेशी का खण्डन हो जाने के पश्चात् परम सिद्धान्त-वादी कहता है—''अत्रोच्यते विषम उपन्यासः''। अभिप्राय यह है कि लोक में जिस विशिष्ट अर्थं की प्रतीति कराने के लिए पद प्रयुक्त होते हैं, उसके विना पद केवल स्वार्थमात्र के स्मरण में पर्यवसित नहीं होते, क्योंकि केवल (असंसृष्ट ) पदार्थ का स्मरण दिलाने के लिए पदों का प्रयोग नहीं देखा जाता, वाक्यार्थरूप विशिष्टार्थं की प्रतीति कराने के लिए तो स्वार्थ-स्मारकत्वेन पदों का प्रयोग देखा जाता है, क्योंकि पद अपने स्वार्थ का स्मरण न दिला कर साझात् वाक्यार्थं का बोध नहीं करा सकते । पदों के ही दो व्यापार माने जाते हैं—(१) पदार्थं स्मारण और (२) स्मृत पदार्थों के द्वारा वान्यार्थ का अवबोधन । फलतः पदार्थ-स्मारण पदों का अवास्तर व्यापार है। पदों का परम तात्पर्य वाक्यार्थ-बोधन है, उसके विना केवल स्वार्थाभिधानमात्र से पदों का पर्यवसान नहीं माना जाता । नत्र-घटित वाक्य का विधानरूप वान्यार्थेकदेश में तात्पर्य सम्भव नहीं, अन्यथा नत्र् पद का प्रयोग ही निरर्थक हो जाता है, जैसा कि वार्तिककार ने कहा है-

साक्षाद् यद्यपि कुर्वन्ति पदार्थप्रिनिपादनम्। वर्णास्तथापि नैतरिमन् पर्यवस्यन्ति निष्फले ।। वाक्यार्थमितये तेषां प्रवृत्ती नान्तरीयकम् । पाके ज्वालेव काष्ठानां पदार्थप्रतिपादनम् ॥ ( क्लो. वा. पृ. ९४३ )

[ पद यद्यपि साक्षात् पदार्थी ना अभिधान ही करते हैं, तथापि उतने मात्र से उनका तात्पर्य समाप्त नहीं होता, अपितु वान्यार्थ-बोध कराने के लिए पदों का पदार्थ-प्रतिपादन व्यापार वैसा ही नान्तरीयक (अनिवार्य) है, जैसा कि ओदनादि के पाक का निष्पादन करने के लिए चुल्हे में छगी लकड़ियों का अग्नि प्रज्वलित करना]। यह तो एक वाक्य की प्रक्रिया है। स्थानि पहानि पृथगन्ययं युक्ताग्तविषयं प्रतिपद्यानग्तरं कैमर्थ्यवरोन कामं विधेः स्ताषकरवं प्रतिपद्यन्ते । यथा हि—'वायव्यं श्वेतमालमेत भृतिकामः' इत्यत्र विध्युदेशवर्तिनां वायव्यादिपदानां विधिना संबन्धः, नैयं 'वायुर्वे लेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन
भागधेयेनोपधावित प्रवेनं भूति गमयितं इत्येषामर्थवादगतानां पदानाम् । न हि
भवति वायुर्वा आलमेतेति श्लेपिष्ठा देवता वा आलमेतेत्यादि । वायुस्वभावसंकीर्तनेन
त्यवान्तरमन्वयं प्रतिपद्यैवं विशिष्टदैवत्यमिदं कर्मति विधि स्तुविन्त । तद्यत्र सोऽवास्तरवाष्यार्थः प्रमाणान्तरगोचरो भवति, तत्र तद्युवादेनार्थवादः प्रवर्तते ।

प्रमाणान्तरविच्छस्तत्र गुणवादेन । यत्र तु तदुभयं नास्ति । विधि प्रमाणन्तरामाः

भामती

च्युत्वली च सिद्धायामेकेकस्य वाचान तत्तिहिशिष्टायंत्रस्यायनेन वर्यवसितवृत्तिनः पक्षात् कुतिश्चद्धेतोः प्रयोजनांन्तरावेकायामस्ययः कर्य्यते । वाचा 'वायुवें केविष्ठा देवता वायुवेव स्वेन भागमेयेनोवधावति स एवेनं भूति गमयित वायव्यं रवेतमालभेत' इस्पत्र । इह हि यदि न स्वाध्यायाम्ययमिविषः वाचानामान्ययम् वाच्यं वेवराशि पुरावार्यतामनेव्यत्ततो भूतार्थमात्रपर्यवसितार्थवादा विष्युद्देशेन नेकवास्यतामगमिव्यन् । तस्मात् स्वाध्यायविध्यवात् कैमध्यांकाङ्कायां वृत्तान्तादिगोचराः सन्तरस्वरत्यायनद्वारेण विधेयप्रावास्यं लक्षयन्ति, न पुनरविविध्यतस्वार्य एव तस्त्वक्षणे प्रभवन्तिः तथा सति लक्षणेव न भवेत् । अभियेयावि-गाभावस्य तद्वीजस्याभावात् । वा एव गङ्गायां घोष इत्यत्र गङ्गाशस्यः स्वाधंसम्बद्धमेव तीरं लक्षयति न तु समुव्रतीरं, तत्कस्य हेतोः, स्वार्यप्रत्यासस्यभावात् । न चैसस्तर्वं स्वार्थावध्यायां कल्पते । अत एव यत्र प्रमाणान्तरविद्यार्था अर्थवादा वृद्यन्ते, यवादित्यो वे यूपो यजनानः प्रस्त इत्येवनादयः ।

भामती-व्यास्था

जहाँ एक वाक्य 📭 वाक्यान्तर 🖫 सम्बन्ध होता है, वहाँ छोक व्यवहार के आधार पर सिद्धार्थ-बोधकता की सिद्धवत् मान कर प्रत्येक वाक्य अपने विशिष्टार्थ के अवबोधन में पर्यवसित हो जाता है, किन्तु पश्चात् किसी विशेष आकाङ्क्षा को लेकर एक वाक्यार्थ का दूसरे वाक्यार्थं के साथ सम्बन्ध जोड़ा जाता है, जैसे 'वायव्यं खेतमालभेत भूतिकामः, वायुवें क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेनभागधेयेनोपधावति स एवंनं भूति गमयति" (त. स. २।१।१) यहाँ "वायव्यमालभेत भूतिकामः"-इतना विधि वाक्य और शेष अर्थवाद वाक्य है। ''स्वाध्यायोऽध्येतव्यः'' (ते. आ. २।१५) यह विधि वास्य यदि 'स्वाध्याय' पद से अभिहित अर्थवादादि-घटित सकल वेद-राशि में पुरुषार्थ-पर्यवसायिता अवगमित न करता, तब भूतार्थ-मात्र का प्रतिपादन कर अर्थवाद वाक्य चरितार्थ हो जाते और विधि वाक्य के साथ एक-बाक्यतापन्न नहीं होते । अतः स्वाध्यायाध्ययन-विधि के द्वारा 'किमर्थमिदमर्थवादवाक्यम् ?' इस प्रकार की उत्थापित कैमध्यिकांक्षा में अर्थवादवाक्य एक अपने किसी वृत्तान्तान्वाख्यान के माध्यम से वायुदेवताक कर्मादिरूप विधेयार्थ की प्रशासा कर देते हैं कि 'प्रशस्तमिदं कर्म, तस्मादवश्यं कर्तव्यम् । अर्थवाद वाश्य अपने अभिधेयार्थं का प्रतिपादन करके ही कथित प्राशस्त्य के लक्षक होते हैं, अन्यथा नहीं, जैसा कि वार्तिककार कहते हैं—'अभिभेयाविनाभूते-प्रतीतिर्लक्षणोच्यते' (तं. वा. पृ. ३५४) अत एव 'गङ्गायां घोषः'-यहौ पर 'गङ्गा' पद अपने प्रवाहरूप अभिधेय ( शक्य ) अर्थ से सम्बन्धित तट का ही सक्षक होता है, समूद्र-तटादि का नहीं, ऐसा क्यों ? इस लिए कि समुद्र-तट के साथ गङ्का के शक्यार्थ का सम्बन्ध नहीं होता। यह सब कुछ स्वार्थ की आववक्या करके अर्थवाद वान्य नहीं 📲 सकते। अत एव जहाँ अर्थवाद वास्य प्रमाणान्तर से विरुद्ध अर्थ का अभिधान करते हैं, जैसे—"मादित्यो वै यूपः" (तै ना. २।१।५), "यजमानः प्रस्तरः" (तै. सं. भामती

पया प्रमाणान्तराविरोषः यथा च स्तुःयर्थता ततुभयसिद्धवर्थं गुणवादिस्त्वति च तत्सिद्धिरिति वासूत्र-यज्जैमिनिः । ज्ञणात्मः सोऽषोऽर्थवादानां प्रमाणान्तरिवरुद्धस्तत्र गुणवादेन प्राप्तस्यस्यक्षणेति स्रक्षिद्धः स्रक्षणा । यत्र तु प्रमाणान्तरसंवादस्तत्र प्रमाणान्तरादिवार्यवादादिष सोऽर्थः प्रसिव्यति । ह्योः परस्परा-नवेश्वयोः प्रस्थक्षानुमानयोरिवेकत्रार्थे प्रवृत्तेः । प्रमात्रवेशवा स्वनुवादकस्यं, ज्ञाना द्याय्यस्यक्षः प्रथमं यथा प्रस्थक्षादिभ्योऽर्थमशणक्रति च तत्राव्नायसस्तत्र व्युत्पस्याद्यवेशस्यात् , न तु प्रमाणावेशया द्वयोः स्वार्वे-

### भामती-स्यास्या

२।६।४।३) इत्यादि स्थलों पर प्रमाणान्तर के अविरोघ एवं विघेयार्थ के प्राशस्त्य का सम्पादन जैसे हो सके, वैसा मार्ग अपनाने के लिए महर्षि जैमिनि ने सङ्केत किया है—"गुणवादस्तु" (जै. सू. १।२।१०), "तित्सिद्धः" (जै. सू. १।४।२३) अर्थात् प्रमाणान्तर से विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करनेवाले अर्थवाद वाक्यों की गौणी वृत्ति अपनाकर विधि वाक्यों के साथ एकवाक्यता की जा सकती है, जैसे कि प्रस्तर (एक मुट्टी भर कुशा) की वेदी में बिछाकर उसके ऊपर जुहू आदि पात्र रसे जाते हैं। उस प्रस्तर को यजमान इसिछए कह दिया गया कि उससे यजमान के कार्य (यागानुष्ठान) की सिद्धि होती है, अतः प्रस्तर उतना ही श्रेष्ठ और उपादेय है, जितना कि यजमान। [ जैसे 'सिहो माणवकः'—यहाँ सिहं' पद की स्वशक्यार्थंगत शूरत्वरूप गुण के सम्बन्ध से माणवक में वृत्ति (प्रवृत्ति ) मानी जाती है, ब्रतः इस वृत्ति का नाम गीणी वृत्ति कहा जाता है। वसे ही 'यजमानः प्रस्तरः'— यहाँ पर यजमान में जो याग-साधनत्व गुण है, उसके सम्बन्ध से 'यजमान' पद की प्रस्तर में प्रवृत्ति का नाम गौणी वृत्ति है। तत्सिक-पेटिका में इतना ही प्रदर्शित किया गया । और अर्थवादाधिकरण में जो अर्थवाद-वाक्यों की विधि-वाक्य के साथ एकवाक्यता सिद्ध की गई है, वह यहाँ लक्षितरक्षणा के द्वारा सम्पन्न होती है, क्योंकि "अभिषेयाविनाभूते प्रतीति-लंक्सणोच्यते" (तं वा वा पृष् ३४४) इसके अनुसार 'यजमान' पद का जो अभिधेय ( शक्य ) अर्थ है—यजमानत्व, उससे अविनाभूत है—याग-साधनत्व और याग-साधनत्व का अविनाभूत प्रशस्तत्व है, जिसकी आघारता यहाँ प्रस्तर में विवक्षित है। "प्रश्तरं बहिष उत्तरं सादयति" (तै. सं. २।६।४) इस विधि वावय के द्वारा प्रस्तर का विधान किया जाता है, विधेयार्थ की प्रशंसा करके ही अर्थवाद वाक्य विधि वाक्य से एकवाक्यतापन्न होते हैं, अतः यहाँ 'यजमान' पद के द्वारा लक्षित की लक्षणा प्राशस्त्य में होने के कारण लक्षितलक्षणा कही जाती है। वस्तुतः जैसे 'द्विरेफ' पद की लक्षणा दो रकारों से घटित 'भ्रमर' पद में होती है और 'भ्रमर' पद का अभिधेय भौरा होता है, अतः 'हिरेफो गुञ्जित'—यहाँ लक्षित-लक्षणा मानी जाती है. वैसे हो प्रायः सर्वत्र अर्थवाद वाक्यों की 'प्रशरतम्', पद में लक्षणा करके 'प्रशस्तत्वाद विधे-यम्'-ऐसी पदैकवाश्यता विविधात होती है, फलतः लक्षितलक्षणा पर्यवसित हो जाती है ]।

जहाँ पर अर्थवाद वाक्यों का प्रत्यक्षादि प्रमाणानार से संवाद (समर्थन) प्राप्त होता है, वहाँ पर विवक्षित पदार्थ में प्रमाणान्तर के समान ही अर्थवाद वाक्य भी प्रमाण माना जा सकता है, क्योंकि किसी-किसी वस्तु की सिद्धि में प्रत्यक्ष और अनुमान—दोनों प्रमाण परस्पर निरपेक्ष होकर जैसे प्रवृत्त हो जाते हैं, वैसे ही प्रमाणान्तर और अर्थवाद वाक्य—दोनों ही एक ही अर्थ के साधक माने जाते हैं किन्तु प्रमाता की दृष्टि में वेसे स्थल पर अर्थवाद वाक्य वाद वाक्य को अनुवादक माना जाता है, क्योंकि प्रमाता व्यक्ति जब तक अव्युत्पन्न (अगृहीतशक्तिक) है, तब तक शब्द के द्वारा अर्थावबोध नहीं कर सकता, प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा वह जैसे पदार्थों की अवगित करता है, वैसे शब्द के द्वारा नहीं, वहाँ

#### भागती

जनपेक्षत्थावित्युक्तम् । नम्बेवं मानाम्तरंविरोयेऽपि कस्माव् गुणवावो भवति पाणाः वाग्वविरोधे मानाम्तरंविष्ठ वाग्वविरोधे क्षानाम्तरं विषयः प्रवाद्याचेत्राः क्ष्माद्यावेवाववृद्धाम्ता नाम्वविष्ठ वाग्वविर्वे वाग्वविर्वे वाग्वविर्वे वाग्वविर्वे विषयः प्रवाद्याचे वाग्वविर्वे वाग्वविष्वे वाग्वविर्वे वाग्वविष्वे व

भामती-व्याख्या

ब्युत्पत्ति की ही अपेक्षा होती है, प्रमाणान्तर की नहीं, क्योंकि दोनों प्रमाण परस्पर निरपेक्ष होकर ही प्रमेय-प्रवण माने जाते हैं, यह कहा जा चुका ।

शहा—प्रमाणान्तर का विरोध रहने पर भी वाक्यों की अत्यन्त अप्रमाण न मानकर गौणी वृत्ति क्यों अपनाई जाती है ? प्रमाणान्तर के विरोध पर ■ को गौणी वृत्ति अपनाने के लिए क्यों विवध किया जाता है, प्रमाणान्तर का ही विरोधी शब्द के द्वारा वैसे ही जान क्यों नहीं मान लिया जाता, जैसे अद्वैतविषयक प्रत्यक्षादि प्रमाणों का बाध होता ? अथवा प्रमाणान्तर-विरुद्ध अर्थवाद वाक्यों में जैसे गुणवाद माना जाता है, वैसे प्रत्यक्षादि से विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादक वेदान्त वाक्यों में गुणवाद क्यों नहीं लाग किया जाता ?

समाधान - लौकिक व्यवहार के आधार पर शब्दों की द्विविध प्रवृत्ति मानी जाती है—(१) द्वार (साधन) रूपेण और (२) तात्पर्यतः । जैसे एक ही वाक्य में पदों के पदार्थ और वाक्यार्थ - दोनों ही विषय माने जाते हैं, द्वाररूपेण पदार्थ और तात्पर्यरूपेण वाक्यार्थ। अर्थात् मद अपने पदार्थ-स्मरण के द्वारा वाक्यार्थ के बोचक होते हैं। वैसे ही दो वाक्यों की एकवान्यता में भी माना जाता है, जैसे — 'इयं देवदत्तीया गीः क्रेतव्या' और 'एषा बहुक्षीरा' यहाँ पर बहुक्षीरत्वादि का प्रतिपादन द्वारमात्र है, परमतात्पर्य तो क्रयण की कर्तव्यता में ही होता है। उनमें द्वारभूत पदार्थों का यदि प्रमाणान्तर से विरोध उपस्थित होता है, तब गौणादि वृत्तियों के द्वारा शब्दों का अन्यया-नयन किया जाता है, 'विषं भक्षय'-इस वाक्य का तात्पर्यं 'मा अस्य गृहे भुङ्क्व'-इस वाक्य के विषयीभूत अर्थ में ही प्रमाणान्तर का विरोध उपस्थित होता है, वहाँ पौरुषेय वाक्य तो अत्यन्त अप्रमाण हो जाते हैं, किन्तु वेदान्त-थाक्यों का पौर्वापर्य की आलोचना से द्वैत प्रपञ्च-रहित ब्रह्म तत्त्व में ही परम तात्पर्य निश्चित होता है। अपीरुषेय होने के कारण वेदान्त वाक्यों का प्रामाण्य स्वतःसिद्ध है, अतः इस प्रमाणभाव से गिरा कर प्रत्यक्षादि द्वैतविषयक प्रमाण वेदान्त-वाक्यों का अन्यया-नयन नहीं कर सकते, प्रत्युत वेदान्त के अनुरोध पर प्रत्यक्षादि प्रमाणों का केवल व्यावहारिक सत्ता के बोधन में ही तात्पर्य पर्यवसित होता है। "आदित्यो वै यूपः" (तै. ब्रा. २।१।५) यह वाक्य आदित्य में यूपत्व ( यूपरूपता ) का विधायक नहीं, अपितु यूप की स्तुति ही करता है कि यूप पर घृत का लेप कर देने से घूप में वह आदित्य के समान तेजस्वी और चमकीला हो जाता है। इस प्रकार प्रमाणान्तर विरुद्धार्थक अर्थदाद वाक्यों का गौणी वृत्ति के द्वारा

सामती

यथा देवताविग्रहावी 💵 द्वारतोऽपि विवयः प्रतीयमानो न शन्यस्यन्तुम् । न च गुणवादेन नेतुं, 📑 हि मुख्ये सम्भवति गौजमाध्ययेदतिप्रसङ्गात् । 🔤 सत्यनिवगतं विग्रहमिष प्रतिपादयद् वान्यं भिर्श्वतेति बेत्। अद्या भिन्नमेवैतद्वाषयं, तथा सति तात्पर्यंभेवोऽपीति चेत्, न, द्वारतोऽपि तदवगती तात्पर्यान्तरक-ह्यनाया अयोगात् । न च पच पस्य च तात्पर्यं तस्य तत्राप्रामाण्यं सथा सति विकिष्टपरं वादयं विदी-वजेष्वप्रमाणमिति विशिष्टपरमपि न स्यात्, विशेषणाविषयत्वात् । विशिष्टविषयत्वेन तु तवाक्षेपे वरस्पराश्रयस्यम् । आक्षेपाहिद्येषणप्रतिपत्ती सस्यां विशिष्टविषयस्यं विशिष्टविषयस्याच्य तदालेषः । तस्माद्विशिष्टप्रत्ययपरेभ्योऽवि परेभ्यो विशेषणानि प्रतीयमानानि तस्यैव वाज्यान विषयस्थेनानिश्छताय्य-भ्यूपेयानि यथा, तथान्यवरेभ्योऽध्यर्ववाबवाक्येभ्यो देवताविप्रहादयः प्रतीयमाना असति प्रमाणान्तरविरोधे न युक्तास्यक्तं, न हि मुख्यार्थसम्भवे गुजवावी युज्यते । न च भूतार्थमव्यपीदवेयं बच्ची मानास्तरापेक्षं स्वार्थे येन मानान्तरासम्भवे भवेदप्रमाणमित्युक्तम् ।

स्थादेतत् — तास्यव्याक्येऽपि यदि वाक्यभेदः कथं तद्दार्थेकःवादेकं वाक्यम् । न, तत्र तत्र ययास्वं तसरपद्यार्थविशिष्टकपद्यार्थप्रतीतिपर्यावसानसम्भवात् । स तु पदार्थान्तरविशिष्टः पदार्थं एकः स्वचित्र

हारभूतः क्विष्यु हारीत्येतावाम् विशेषः।

### भामती-व्याख्या

सामञ्जस्य किया जाता है।

जहाँ पर अर्थवाद वाक्यों का कोई प्रमाणान्तर विरोधी नहीं होता, वहाँ द्वारभूत अर्थ में भी गीणी वृत्ति नहीं अपनाई जाती, जैसे देवता-विग्रहादि के प्रतिपादक अर्थवाद वाक्य। ऐसे स्वल पर मुख्यार्थं का परित्याग नहीं किया जाता, क्योंकि प्रमाणान्तर-विरोधरूप निमित्त के विना मुख्यार्थं का त्याग कर देने पर अतिप्रसङ्ग उपस्थित होता 📳 अर्थवाद वान्य यदि प्रमाणान्तरानिधगत देव-विग्रहादि के भी प्रतिपादक माने जाते हैं, तब वाक्यभेदापत्ति क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ऐसे स्थल पर वाक्य-भेद माना ही जाता है। यदि वानय-भेद है, ता उन वानयों के तात्पर्य का भी भेद क्यों नहीं ? देवता-विग्रहादि की सिद्धि गा अर्थवादों के द्वारभूत अर्थ के द्वारा हो जाती है, तब उनमें तात्पर्य मानना व्यर्थ है। द्वारभूत अर्थं में जिस वान्य का तात्पर्य नहीं, उसका उसमें प्रामाण्य नहीं होगा ? यदि यही प्रामाण्य नहीं माना जाता, तब विशिष्टार्थ-परक वाक्य के अविषयीभूत विशेषणात्मक अर्थ में भी प्रामाण्य क्योंकर होगा ? 'विशिष्टार्थपरकं वाक्यं विशेषणविषयकम्, विशिष्टार्थविषयक-त्वात्'-ऐसा अनुमान करने पर अन्योऽन्याश्रयता होती है, क्योंकि आक्षेप या अनुमान के द्वारा विशेषण की प्रतिपत्ति होने पर विशिष्टविषयकत्व और विशिष्टविषयकत्व के द्वारा विशेषणविषयकत्व की सिद्धि होती है। अतः विशिष्टार्थपरक वाक्यों के द्वारा प्रतीयमान विशेषणभूत अर्थों में जैसे उन वाक्यों की विषयता मानी जाती है, वैसे ही अन्यपरक अर्थावाद वाक्यों के द्वारा प्रतीयमान विग्रहादि का प्रमाणान्तर से विरोध न होने पर परित्याग नहीं किया जा सकता । मुख्यार्थं की उपपत्ति होने पर गीण अर्थ नहीं अपनाया जाता-यह कहा जा चुका है। भूतार्थविषयक अपीरुषेय वाक्य भी मानान्तर-सापेक्ष नहीं होते कि उनका मानान्तरानपेक्षत्वात्मक प्रामाण्य समाप्त हो जाता।

तात्पर्यं की एकता होने पर भी यदि वाक्य-भेद भाना जाता है. 💶 महर्षि जैमिनि ने उनमें जो एकत्व का प्रतिपादन किया है—"अर्थेकत्वादेकं वाक्यं साकाइक्षं चेद्विभागे स्यात्" (जै. सू. २।१।४६)। वह उपपन्न क्योंकर होगा ? इस शक्का का समाधान यह है कि वहीं पर भी तत्तत्पदार्थ-विशिष्ट एकपदार्थं की प्रतीति में पर्यवसान माना जा सकता है। वह पदार्था-न्तर से विशिष्ट पदार्थं कहीं द्वारभूत होता 🛮 और कहीं द्वारी ( मुख्य ) — यह अन्य बात है।

वाद् गुणवादः स्यात् , बाहोस्वित्प्रमाणान्तराविरोधाद्विष्मानवाद् इति प्रतीतिशर्णेविद्यमानवाद् आश्रयणीयो न गुणवादः । पतेन मन्त्रो व्यास्यातः । अपि च विधिमिरेवेग्द्रादिदैवत्यानि हवींषि चोद्यद्भिरपेक्षितमिन्द्रादीनां स्वरूपम् । न हि स्वरूपरहिता
इन्द्राद्यश्चतस्यारोपयितुं शक्यन्ते । नच चेतस्यनाद्भवाये तस्यै तस्यै देवतायै हविः
प्रदातुं शक्यते । श्रावयति च - यस्य देवतायै हविर्गृहीतं स्थातां ध्यायेद्वषट्करिष्यन्'
(पे० ब्रा० ३।८।१) इति । नच शब्दमात्रमर्थस्वद्भपं संभवति शब्दार्थयोभेदेशत् । ॥॥

#### भामती

नम्बेवं सत्योदमं भुक्तवा ग्रामं गच्छतीत्यश्रापि वाक्यभेदप्रसङ्गः । अन्यो हि संसर्गं ओदनं भुक्तवेति, अन्यस्तु ग्रामं गच्छतीति । न एकत्र प्रतोतेरपय्यंवसानाद्, भुक्तवेति हि समानकस्ंकता पूर्वंकालता च प्रतीयते । न चेयं प्रतीतिरपरकालिकयान्तरप्रत्ययमन्तरेच पर्यंवस्यति । तस्माचावति पद्यस्मुहे पवाहिताः पद्यायंस्मृतयः पर्यंवस्यन्ति तावदेकं वाक्यम् । अर्थवादवाक्ये चेताः पर्यंवस्यन्ति, विनेव विधिवाक्यं विशिष्टार्थप्रतीतेः । न च द्वाभ्यां द्वाभ्यां पदाभ्यां विशिष्टार्थप्रत्यययव्यवसानात् पञ्चयद्य-ववित वाक्ये एकिस्मिन्नात्यत्रसङ्गः । नानात्वेऽपि विशेषणानां विशेष्यस्येकत्वात्, गाम च सङ्गुलस्य प्रधानभूतस्य गुणभूतविशेषणानुरोधनावर्त्तन।योगात् । प्रधानभेदे प वाक्यभेद एव । तस्माद्विधिवाक्यावर्य-वादवाक्यमन्यदिति वाक्ययोरेव स्वस्ववाक्यार्थप्रत्यस्य सितव्यापारयोः पञ्चात् कुतिअदपेक्षायां परस्पराम्वय इति सिद्धम् ।

#### भामती-ग्याख्या

शहा—विभिन्नार्थं के प्रतिपादक वाक्यों की एकवाक्यता नहीं मानी जाती है, तब 'ओदनं भुक्तवा ग्रामं गच्छित'—इत्यादि स्थल पर भी वाक्य-भेद होना चाहिए, क्योंकि 'ओदनं भुक्तवा'—इसका अर्थ अन्य है और 'ग्रामं गच्छित'—इसका अन्य ।

समाधान - उक्त स्थल पर एक अर्थ में प्रतीति का पर्यवसान नहीं होता, क्यों कि 'भुक्त्वा' — ऐसा कहने पर दो क्रियाओं की समानकर्तृता और भोजन क्रिया में पूर्वकाल्सा प्रतीत होती है, जैसा कि आचार्यं पाणिनि कहते हैं—''समानकर्तृकयोः पूर्वकाले क्त्वा' (पा. सू. ३।४।२१)। अतः यह प्रतीति अन्यकाछीन क्रियान्तर की प्रतीति के विना सम्भव नहीं। फलतः जितने पद-समूह में पदीं के द्वारा उपस्थापित पदार्थों की स्मृतियाँ पर्यवसित होती हैं, उतने समूह को एक वाक्य कहते हैं। अर्थवाद वाक्य में उक्त पदार्थ-स्मृतियाँ पर्यवसित हो जाती हैं, क्योंकि विधि-वाक्य के विना ही विशिष्टार्थ की प्रतीति उपपन्न हो जाती है। 'इस प्रकार तो दो-दो पदों के द्वारा विशिष्टार्थ की प्रतीति पर्यवसित हो जाती है, अतः पाँच-छः पदवाले एक वाक्य में भी नानात्व (वाक्य-भेद) होना चाहिए'—इस आपत्ति का परिहार यह है कि उक्त स्थल पर विशेषणों के अनेक होने पर भी विशेष्य एक ही है। वह प्रधानभूत है, अतः सकृत् श्रुत है, उसकी आवृत्ति गुणीभूत पदार्थों के अनुरोध पर नहीं हो सकती, अपितु 'प्रतिप्रधानं गुणावृत्तिः' — इस न्याय के आधार पर गुण (अङ्ग ) रूप प्राथी की बावृत्ति होती है, [ जैसा कि महिष जैमिनि का सङ्केत है—"शेषस्य हि परार्थंत्वाद् विधानात् प्रतिप्रधानभावः स्यात्" (जै. सू. ११। ।४)। भाष्यकार भी कहते हैं--- "न च प्रचानं प्रतिगुणं भिद्यते, प्रतिप्रधानं हि गुणो भिद्यते" ( शाबर. पृ. ६६७ )। वार्तिककार की भी स्पष्ट उक्ति है-

प्रधानं नीयमानं हि तत्राङ्गान्यपक्षवंति ।

बङ्गमाकृष्यमाणं तु नाङ्गान्तरमसङ्गतेः ॥ (तं. वा. पृ. ४८६ ) ]

दो प्रधान पदार्थ एक वाक्य के द्वारा प्रतिपादित नहीं होते, क्योंकि प्रधान पदार्थों का भेद होने

### भामिती

क्ष्मीय विधिनिरेतेन्द्रावित्वेत्रस्यानि इति ■ । वेत्रतामृद्दिस्य हित्यतम्यस्य च तद्वित्रयस्यत्वात्रात्रः
इति यागद्यरोरम् । न च चेतस्यमालिक्षिता देवतोद्वेद्धं द्वाच्या, न ■ कपरहिता चेतित द्वाच्यते
आतिक्षितुनिति यागविधिनेय तद्रपापित्राचा यावृत्तमम्यपरेभ्योऽपि मन्त्रार्थविदेभ्यस्तद्रपमदगतं तद्यमुपेयते।
क्यान्तरकव्यनायां मानाभावात् । मन्त्रार्थवादयोरस्यन्तथरोक्षवृत्तिप्रसङ्गाच्य । ■ हि 'वास्यो त्वात्यस्तौक्यान्तरकव्यनायां मानाभावात् । मन्त्रार्थवादयोरस्यन्तथरोक्षवृत्तिप्रसङ्गाच्य । ■ हि 'वास्यो त्वात्यस्तौक्यात्यस्वक्यमव्योदेक्षायां 'यस्य पिता पितानहो चा तोमं न पित्रेत् स वास्य' इति तिद्वावय्
वास्यस्वक्यमवगतं वास्यस्तोमितवस्यपेक्षितं सदिधिप्रमाणकं भवति, गणा चा स्वर्गस्वक्यमलोक्षितं
स्वर्गकामो यजेतिति विधिनापेक्षितं सवर्थवादतोऽदगम्यमानं विधिन्नमाणकम् , तथा देवताक्यमिष ।
लन्नुद्देशो क्यक्षानमपेवते न पुनः क्यससामिष्, देवतायाः समारोपेणापि च क्ष्यक्षानमुप्यव्यते इति

भामती-स्याख्या

पर वान्य-भेद हो ही जाता है। फलतः विधि वान्य से अर्थवाद वान्य भिन्न है। विधि नी। अर्थवादरूप दोनों भिन्न वान्य अपने-अपने वान्यार्थों का बोध जब करा चुकते हैं, तब उत्थापित आकाङ्क्षा के द्वारा दोनों का परस्पर अन्वय होता है यह सिद्ध हो गया।

"अपि च विधिभिरेवेन्द्रादिदैवत्यानि हवींषि चोदयद्भिरपेक्षितमिन्द्रादीनां स्वरूपम्"— इस भाष्य का पाप यह । कि देवता के उद्देश्य से द्रव्य (हवि) का निर्देश करते हुए व्रव्यगत नाम का मानस त्याग ही याग कहलाता है। ["यजितचोदना व्रव्यदेवताकियं समुदाये कृतार्थत्वात्" (जै. सू. ४।२।२७) की व्याख्या में भाष्यकार ने कहा है—"व्रव्यं देवतामुद्दिश्य त्यज्यते, तस्य च क्रिया, यया क्रियया तयोः सम्बन्धो भवति"। वार्तिककार ने याग और होम का स्वरूप बताते हुए कहा है -देवतोद्देशेन स्वस्वत्यागमात्रं यागः, वेवतोष्टिह्त्यज्यमानस्वत्वद्रव्यप्रक्षेपो जुहोतिः" (तं. वा. पृ. ९-१)]। देवता को तजी छद्देश किया जा महा। है, जब कि मन में उसका आलेख (रेखाङ्कन) हो। रूप-रहितं पदार्थं का चित्त में आलेख कभी नहीं हो सकता, अतः याग-विधि के द्वारा ही देवता का रूप स्वीष्ट्रत किया जाता है, जो विधेय-स्तुतिपरक अर्थवाद वाक्यों से अवगत होता है। उससे भिन्न रूपान्तर की कल्पना ने कोई प्रमाण नहीं। किसी प्रकार यदि रूपान्तर की कल्पना करते हैं, तब देवता के स्वक्ष्प का रेखाञ्कन करनेवाले नान और अर्थवाद वास्य जाना उपेक्षित और निरर्थक से हो जाते हैं। जैसे "ब्रात्यो जा ब्रास्यस्तोमेन यजेत" [अपने कमों और संस्कारों से रहित द्विज वात्य कहलाता है, उसके लिए प्रायध्रित के रूप में व्रात्यस्तोम नाम । एकाह क्रतु का विधान 'लाटघायन' ( ८।६ ), 'ताष्ठघ' ( १७।२।१ ) और 'कात्यायन' ( १७।४।१ ) इत्यादि शास्त्रों में किया गया है। सब त्रात्य बार प्रकार के माने गए हैं—(१) हीनाचार, (२) निन्दिन, (३) किनष्ठ और (४) ज्येष्ठ। ब्रात्यस्तोम सी चार ही होते हैं। उनमें से प्रथम स्तोम का अधिकारी हीनाचार, द्वितीय का निन्दित, तृतीय का किन्छ और बतुर्थं का ज्येष्ठ अधिकारी माना जाता है ]। इन त्रात्यस्तोमों के विधि वाक्य को अपना कर्म-विधान सम्पन्न करने के लिए "यस्य पिता पितामहो वा सोमं न पित्रेत्, स वारया''-इत्यादि वाक्यों से प्रतिपादित जात्य के स्वरूप की अपेक्षा है, अतः उस जात्य के स्वरूप = विधि-वाक्य ही मौलिक प्रमाण माना जाता है। अथवा जैसे "स्वर्गकामो यजेत"— इस विधि ने द्वारा अलोकिक स्वर्ग-स्वरूप अपेक्षित है। वह किसी अर्थवाद । यागात होने पर भी विधिप्रमाणक ही माना जाता है। वैसे ही अर्थवादादि से अवगत देवता-स्वरूप न विधिप्रमाणक ही माना जाता है।

शहा-यह जो कहा गया कि यागरूप स्वत्व-स्थाग किसी देवता के उद्देश्य से किया

यादृशं मन्त्रार्थवावयोरिन्द्रावीनां स्वक्षपमयगतं न तत्तादृशं शुम्ब्प्रमाणकेन प्रत्याख्यातुं युक्तम् । इतिहासपुराणमपि ध्यावयातेन मार्गेण संभवनमन्त्रार्थवादमूल्यात् प्रभवति देखताविष्रद्वादि साध्यितुम् । प्रत्यक्षादिमूलमपि संभवति — भवति द्वास्माक्ष्मप्रत्यस्मपि चिरंतनानां प्रत्यक्षम् । तथा च व्यासावयो देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवहरन्तीति स्मर्थते । णान् ब्र्यादिवानींतनानामिव पूर्वेषामपि नास्ति देवादिभिव्यंषद्वतुं साम्बर्धामिति, स जगद्वेचिष्ठयं प्रतिवेधेत् । इदानीमिव च नान्यदापि सार्वभौमः क्षित्रयोऽ स्तीति प्र्यात् । तत्रक्ष राजस्याविचोदनोपरुन्ध्यात् । इदानीमिव च कालान्तरेऽप्यः व्यवस्थितप्रायाध्वर्णाश्चमधर्मान्त्रतिज्ञानीते । तत्रक्ष व्यवस्थाविधायि शास्त्रमन्धकं स्यात् । तस्माद्धमोत्कर्षवशाच्चिरंतना देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवज्ञह्वरिति दिल्प्यते । अपि च स्मरन्ति—'स्वाध्यायादिष्ठदेवतासंप्रयोगः' (यो० स्० २।४४) इत्यादि ।

भासती

समारोपितमेव क्यं देवतायाः मन्त्रार्थवादेवक्यते । सत्यं, क्यज्ञानमपेवते । तक्वान्यतोऽसम्भवाग्मन्त्रार्थ-वादेश्य एव, तस्य तु क्यस्यासित वावकेऽनुभवाक्ष्यं तथामावं परित्यज्यान्यथात्वमननुभूयमानमसाम्प्रतं कल्पियतुम् । स्माद्विष्यपेक्षितमन्त्रार्थवादे रन्यपरेरिप देवताक्ष्यं बृद्धावृपनिवीयमानं विधिन्नमाणकमेवेति युक्तम् । स्यादेतत् — विष्यपेक्षायामन्यपरादिप वाक्यादवगतोऽर्थः स्वीक्रियते, तदपेक्षेत्र तु नास्ति, व्याक्ष्यस्य देवताभावात् , तस्य च मानान्तरवेद्यत्वादित्यत आह स न व वाक्ष्यमात्रम् इति छ । न विभाग्यवादतो विग्रहाविसिद्धिरिप रिवतिहासपुराणस्रोकस्मरणेभ्यो मन्त्रार्थवादमूलेभ्यो वा अस्यक्षादि-भूलेभ्यो वेस्याह छ इतिहास ॥ छ । विलब्धते ॥ युज्यते । मिगवस्थाव्यातमन्यत् । तदेवं मन्त्रार्थ-

भामती-स्याख्या

जाता है, उसके लिए देवता-स्वरूप की अपेक्षा होती है। वहाँ यह शक्का होती है कि अपेक्षित देवता का स्वरूप वस्तुसत् न होकर भी यदि आरोपित मान लिया जाता है, हा भी देवता दिस्स का ज्ञान सम्पन्न हो जाता है, अतः वास्तविक देव-स्वरूप की क्या आवश्यकता ?

समाधान — यह ठीक कि देवता के रूप-ज्ञान की अपेक्षा है, वह ज्ञान अन्य प्रकार सम्भव न होकर मन्त्र और अर्थवाद वाक्यों से उत्पन्न होता है। मन्त्रादि से प्रकाशित देवता के स्वरूप का जब कोई बाधक प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, तब उसे वास्तविक न मान आरोपित मानना सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार मन्त्र और अर्थवाद वाक्यों के द्वारा बुद्धि वेद-स्वरूप का जो चित्रण किया जाता है, वह विधिप्रमाणक ही है, अर्थवादादिजाएना नहीं, क्योंकि अर्थवादादि वाक्यों का तात्पर्य कर्म की प्रशंसा में ही होता है, देवता-स्वरूप-प्रकाशन म नहीं।

यह जो "यस्य देवताय हिवर्गृहीतं स्यात् तां मनसा घ्यायत्" (ऐ बा. ३।६।१)—इस वाषय में निर्देष्ट देवता-ध्यान का स्वरूप बताते हुए देवस्वामो ने कहा है—'देवतासम्बन्धिनः शब्दस्यंव घ्येयत्वम्, श्रुतिसमवायात् । आग्नेयम्, ऐन्द्रमित्यादौ श्रुत्यंव देवताप्रतिपादकस्यंव तिद्धतेन ध्येयत्वम्, नार्थे (सङ्कषं पृ. २०५)। इससे शब्दात्मक देवता की ही प्रतीति होती है, उसका निराकरण किया जाता है—''न च शब्दमात्रमधंस्वरूपं सम्भवति, शब्दाधंयो-धंदात्"। केवस्र मन्त्र और अर्थवाद वान्यों से ही देवता के विग्रहादि की सिद्धि नहीं होती, अपितु इतिहास, पुराण, लोक-प्रसिद्धि से भी होती है—''इतिहास-पुराणमिप व्याख्यातेव मार्गेण सम्भवन्यन्त्रार्थवादम्लत्वात् प्रभवति देवताविग्रहादि साधियतुम्''। ''चिरम्तना देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवजङ्गिरित शिल्ड्यते"। यहाँ 'शिल्ड्यते' का अर्थ है—युज्यते। अर्थात् मार्गे प्रसिद्धि है कि व्यासादि महर्षियों में योगज धर्म का इतना उत्कर्ष था कि वे देवगणों

योगोऽप्यणिमाधैश्वर्यप्राप्तिफलः स्मर्थमाणो । शक्यते साहसमात्रेण प्रत्याक्यातुम् । भृतिस्य योगमाहारस्यं प्रख्यापयित—'पृथ्वयन्तेजोऽनिल्ले समुत्थिते पञ्चारमके थोगगुणे प्रवृत्ते । न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्' (श्वे०२।१२)
हित । त्रम्वीणामपि मन्त्रब्राह्मणदिश्चां सामर्थ्यं नास्मदीचेन सामर्थ्यंनोपमातुं
युक्तम् । तस्मात्समूलमितिहासपुराणम् । लोकप्रसिद्धिरपि न सति संभवे निरालस्वनाऽष्यवसातुं युक्ता । तस्मादुपपन्नो मन्त्राविश्यो देवादीनां विष्यहवस्वाधवगमः ।
ततस्मार्थित्वादिसंभवादुपपन्नो देवादीनामपि ब्रह्मविद्यायामधिकारः । क्रममुक्तिदर्शनाः
स्यप्येवमेवोपपद्यन्ते ॥ ३३ ॥

#### भामती

नावावितिक्षे वेबतावित्रहाची गुर्वाविष्रजावव् वेवतापूजात्मको यागी वेबताप्रसावाविद्वारेण सफलीऽवकल्पते अवेतनस्य ॥ पुजानप्रतिपाद्यमानस्य सवमुपपस्तिः । न चैवं यक्तकांणी वेबती प्रति गुणभावाव् वेबतातः फलोत्पावे यागभावनायाः भूतं फलवस्यं यागस्य च ॥। प्रति तत्फलोशं वा ॥।॥ भूतं करणस्यं वागन्यम्य । वागन्यमानायाः भूतं फलवस्यं यागस्य च ॥। प्रति तत्फलोशं वा ॥।॥ भूतं करणस्यं वागन्यम्य।

#### भामती-व्याख्या

ने साथ प्रत्यक्ष वयवहार करते थे। वह अत्यन्त युक्ति-संगत । शेष भाष्य अत्यन्त सुबोध है। इस प्रकार मन्त्र और अर्थवादादि के द्वारा देवता के विग्रहादि-पश्चक की सिद्धि हो जाने पर गुरु आदि के समान ही देवताओं की विधिवत् जो पूजा की जाती । वही याग है। उससे देवगण प्रसन्त होकर यजमान को फल देते हैं। शब्दात्मक जड़ देवता की पूजा से सफलता उपपन्त नहीं हो सकती।

शका—यदि देवता अपना यागरूप पूजा से प्रसन्न होकर पत्न देता है, तब देवता प्रधान और पूजारूप याग अङ्ग (गोण) हो जाता है, अतः 'यजेत स्वर्गकामः'—यहाँ पाण पान पावना में जो फल-वत्त्व एवं याग में उस भावना या स्वर्गादि फल का जो करणत्व श्रुत है, वाधित हो जाता है। क्षित प्रजिधातुरूप प्रकृति का अर्थ याग और 'त' प्रश्यय का भाट्टमतानुसार अर्थ भावना किया जाता है। क्षितरूप भावना में याग करण और स्वर्गादिफल साध्य या कमें मान कर यागकरणक स्वर्गादिसाध्यक भावना या यागेन स्वर्ग भावयेत्—ऐसा वाधि किया जाता है, उसके अनुसार भावना में स्वर्गादि-जनकत्वरूप करणत्व एवं याग विस भावना या स्वर्गादि को करणता पर्यवसित होती है। देवताओं को स्वर्ग का दाता मान लेने पर वह सब असंगत हो जाता है।

समाधान—[ जंसे 'कुठारेण काष्ठ छिन्दात्'—यहाँ पर काष्ठ-छेदनरूप कार्य की करणता या प्रधानता अवगत होती है, करणत्व का अर्थ होता है—जनकरव, जनकरव का छक्षण है—अव्यवहितपूर्ववृत्तित्व । यद्यपि कुठार और काष्ठ-छेदन के मध्य में उद्यमन-निपातन-रूप व्यापार का व्यवधान आ जाने से कुठार में काष्ठ-छेदन का अव्यवहितपूर्ववृत्तित्व नहीं रहता, तथापि व्यापार को व्यवधायक नहीं माना जाता, क्योंकि सञ्यापार कुठारादि । ही करणता मानी जाती है, अतः व्यापार-गुक्त कुठारादि में कार्याव्यवहितपूर्ववृत्तित्व होना चाहिए, वह प्रकृत में उपयन्त हो जाता है। वैसे हो ] स्वगांदि की करणता भावना में और भावना की करणता याग में श्रुत है। स्वगोंत्यत्ति और मावना के मध्य में परमापूर्व एवं भावना और याग के मध्य में देवता-प्रसन्ततादि का व्यवधान रहने पर भी न तो भावनागत स्वगीदि-जनकरवरूप करणता वाणा होती है और न यागगत भावना-जनकरवरूप प्रधानता।

# ( ९ अपज्ञूदाचिक्रणम् । छ० ३४—३८ )

शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्स्रच्यते हि ॥ ३४ ॥

यथा मनुष्याधिकारनियममपोच देवादीनामपि विचास्वधिकार उनामाये क्रिजात्यधिकारनियमापवादेन शुद्धस्याप्यधिकारः स्यादित्येतामाश्रद्धां निवर्तयितुमिद्-मधिकरणमारभ्यते । तत्र शुद्धस्याप्यधिकारः स्यादिति तावत्मासम्, अर्थित्यसाम- स्यायोः संमवात् , 'तस्माच्छ्द्रो यक्रे अनवक्रुप्तः' (तै० सं० ७।१,१।६) इतिवत् 'शृद्धो

#### भामती

कृषिकर्मण इव वास्त्र । स्थापितमसाधनस्यम् । आग्नेयाचीनामिकोश्यश्चियरमापूर्वावान्तर-व्यापाराणां भवन्मते स्वर्गसाधनस्यम् । तस्मात् कर्मणोऽपूर्वावान्तरन्यापारस्य व देवताप्रसावावान्तर-व्यापारस्य वा फलवस्वात् प्रधानस्वमुभयस्मिन्नपि पक्षे समानम्, म तु देवताया विद्यहाविमस्याः प्राधान्य-मिति न घर्ममीमांसायाः सूत्रमि । सन्यपूर्वस्वाद्यस्कर्मं प्रधानं पृणस्य देवताश्चतिरिति विरुम्यते । तस्मात्सिको वेवतानां विद्यापारम्यविकारः ॥ ३३ ॥

अवान्तरसङ्गीतं कृषंन्निषकरणतात्पर्यमाहं क यथा भनुष्याधिकारं इति क्षः। सङ्गाबीधमाह प्राच इति क्षः। निर्मृष्टनिष्किलदुःसानुषङ्गे शाहबतिक आमन्दे । माम चेतनस्पाधिता नास्ति, वेनाधिताया अभावाञ्छतो नाधिकियेत । माध्यस्य बह्यशाने सामध्यां नाजः। हिविषं हि सामध्यं निजं धानम्तुकं च । तत्र हिजातीनामिव शृहानां भवणादिसामध्यं निजनप्रतिहतम् । अध्ययनाधानाभावादाग-

#### भामती-व्याख्या

का जनक होता । अथवा जैसे आप (मीमांसकों) के मत में दर्शपूर्णमाससंज्ञक आम्मेयादि छा कमं उत्पत्ति अपूर्व और परमापूर्व के द्वारा स्वर्गक्ष्य फल के जनक माने जाते हैं। वैसे ही हमारे (वेदान्तियों के) मत में यागरूप कमं देवता-प्रसन्तता के द्वारा अपने अका साधन माना जाता है, फलतः दोनों मतों में कमं की फलोत्पादकता और प्रधानता समानरूप में सुरक्षित है, देवता की प्रधानता यहाँ भी नहीं मानी जाती, अतः पूर्व मीमांसा के "अपि वा मन्दपूर्वत्वाद यज्ञकमं प्रधानं गुणत्वे देवताश्रुतिः" (जै. सू. ९१११९ । इस सूत्र का किसी प्रकार का भी विरोध उपस्थित नहीं होता। [ "देवता वा प्रयोजयेदतिथिवद् भोजनस्य तदर्यत्वात्" (जै. सू. ६१११६) इस सूत्र के द्वारा देवता को कमं का प्रयोजक मान कर प्रधानता देने की आशस्त्रा उठाई गई, उसका निराकरण करते हुए सुत्रकार ने कहा—"अपि वा मन्दपूर्वत्वाद यज्ञकमं प्रधानं स्याद् गुणत्वे देवताश्रुति"। अर्थात् "यजेत स्वर्गकामः"— एम शब्द के द्वारा याग को ही स्वर्गस्थ फल का जनक अत एव प्रधान माना गया है, देवतादि अन्य पदार्थ उसी कर्म के अङ्ग या गुण माने जाते हैं। इस सिद्धान्त का विरोध यहाँ तब होता, अब कि देवता को फल का जनक एवं प्रधान माना जाता है। यहाँ तो केवल इतना सिद्ध किया जाता है कि देवताओं का विगुद्ध ब्रह्म-विद्या में पूर्ण अधिकार ।। ३३।।

संगति — पूर्वाधिकरण से इस अधिकरण की संगति दिखाते हुए इस अधिकरण का अयोजन प्रस्तुत किया जाता है — 'यथा मनुष्याधिकार नियममयोद्य' ।

पूर्वपक्ष — ब्रह्म-विद्या में शूदों का अधिकार है—"तत्र शूद्रस्याध्यधिकारः स्यात्" । दुःख का सम्बन्ध जिसमें लेशमात्र भी नहीं, ऐसे विशुद्ध शाश्वतिक आनन्द की कामना किस चेतन पुरुष को नहीं होती ? यदि वह शूद्र में न होती, तब अवश्य ब्रह्मविद्या के अधिकार ॥ सूर् विद्यायामनवक्त्यः' इति च निषेधाश्रवणात्। यच्च कर्मस्वनिधकारकारणं शुद्रस्याः निमारवं, न तक्तियास्विधकारस्यापवादकं लिङ्गम्। न ब्राह्वनीयादिरहितेन विद्या

न्तुकसामध्याभावे सत्यनिषकार इति चेत् , हन्ताचानाभावे सत्यग्न्यभावादिग्नसाध्ये कर्मां मा भूविष-कारः, न च बद्धविद्यायामिकः साधनमिति किमित्यनाहिताग्नयो नाचिकियन्ते ? व चाप्ययनाभावात-श्साधनायामनिषकारो ब्रह्मविद्यायामिति साम्प्रतम्, यतो युक्तं वदाहवनीये जुहोत्याहवनीयस्य होमाधि-करणस्या विभागासङ्गुपस्यालीकिकसयानारभ्याचीतवाक्यविहितादाचानदन्यतोऽनचिगमादाधानस्य 🔻 द्विजा-तिसम्बन्धितया विधानात् । तःसाध्योऽन्निरस्नोकिको न बूद्रस्यास्तीति नाहवनीयाविसाध्ये कर्मीन सूद्रस्या-थिकार इति । न च लया ब्रह्मविद्यायामलोकिकमस्ति साधनं यच्छुवस्य न स्थात् । अध्ययननियम 📫 चेत् । स, विकल्पासष्ट्रस्वात् — तद्य्ययनं पुरुवार्थे वा नियम्पेत, गा। धनावंने प्रतिप्रहादि । क्रस्वर्थे वा, 💴 ब्रीहीनबहुन्तीस्यवधासः । 🖩 तावत् ऋस्वर्षे, नहि स्वाध्यायोऽध्येतस्य इति कश्चित् कतुं प्रकृत्य

भागती-ग्यास्या

को बिश्चत रहना पड़ता। शूद्र में ब्रह्म-ज्ञान का सामर्थ्य नहीं —यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि सामर्थ्यं दो प्रकार 💵 होता है—(१) स्वाभाविक और (२) आगन्तुक (यत्न-साध्य)। श्रवणादि की स्वाभाविक शक्ति शूद्रों में भी वैसी ही हैं, जसे दिजाति में । 'अध्ययन-साध्य वेद-प्रहुणादि की आगन्तुक शक्ति न होने के कारण शूद्रों को ब्रह्मविद्या में अधिकार नहीं'-ऐसा भी नहीं कह सकते, वयोंकि गुरुमुखाच्चारणानुच्चारणरूप अध्ययन को शक्ति भी स्वाभाविक है, केवल अग्न्याधान के द्वारा आग्नमत्ता नहीं, अतः शुद्र को अग्नि-साध्य यागादि कमों में अधिकार न दिया जाय, किन्तु ब्रह्मविद्या में अग्नि को कोई अपेक्षा नहीं, अतः जिन्होंने अग्नि का आधान नहीं किया, ऐस शूद्रों का ब्रह्म-विद्या में अधिकार वयों नहीं ? "यदाह्वनीये जुह्नित" (तं. बा. १।१।४०।४) यह वाक्य होमाधिकरणत्वेन अम्ति का विधान करता है, अतः समस्त कर्मकाण्ड में अनाहितांग्न का अधिकार नहीं - यह तो ठाक है, क्योंकि यह अग्नि लीकिक अग्नि न होकर दृष्टादृष्ट संस्कारात्मक अलोकिक अग्नि । एवं अनारश्याधीत [ किसी एक कर्म के प्रकरण में पाठत न होकर सामान्यतः विहित | होने के कारण समस्त कमी का अङ्ग है, [ जेसा कि भाष्यकार कहते हैं - "सर्वकर्मार्थं वाधानम्। सर्वकर्मार्थं यदिन-द्रष्यम्" ( शाबर. पृ. १०३८ )। वार्तिककार भा कहते हैं — "अनारभ्यवादेनाहवनीयः सर्व-होमार्थं इति तद्रहितकर्मान्तराभावादाहिताग्नेर्राधकारः" (तं. वा. पृ. ७९८) ]। आधान कर्म का विधान भी तीन वर्णों के लिए ही किया गया है—"वसन्ते ब्राह्मणाउनीनादधीत, ग्रीक्मे राजन्यः, शरदि वैश्यः" (ते. ब्रा. (।१।२।६।७)। इस प्रकार कर्म-कलाप में सूद्र का अधिकार न होने पर भी ब्रह्मांवद्या में किसी प्रकार का वैसा अलोकि पदार्थ अपेक्षित नहीं कि उसमें शूद्र को अधिकार न होता।

शहा—विधिपूर्वक अध्ययन में त्रैवर्णिक का ही अधिकार है और अध्ययन के विना वेदार्थ-ज्ञान सम्भव नही, क्योंकि 'अध्ययनेनीवार्थज्ञानं भावयेत्'—इस प्रकार चियम स्वीकार किया जाता है, नियम-जन्य अपूर्व भी वेदार्थानुष्ठान का अङ्ग माना जाता है, शूद्र अध्ययन नहीं कर सकता, अतः वह अध्ययन के नियम से जनित अपूर्व से विख्यत होने के कारण किसी

भी वेदार्थ के अनुष्ठान का अधिकारी नहीं माना जा सकता।

समाधान उक्त नियम का आकार नया (१) अध्ययनेनेव पुरुषार्थं भवेत् - ऐसा है ? अथवा ( २ ) अध्ययनेनैव यागानुष्ठानं भावयेत्—ऐसा ? जैसे ''व्रीहीनवहन्ति"—यहाँ पर जबधातेनैव वैतुष्यं भावयेत्—ऐसा नियम माना जाता है, उस नियम से जन्य पाष्ट के विना

वेदितुं न शक्यते । भवति च लिक्नं श्दाधिकारस्योपोद्वलकम् । संवर्गविद्यायां हि

पठ्यते, गणा वर्शयूर्णमासं प्रकृत्य त्रीहीनवहन्तीति । न धानारम्याधीतमध्यस्यभित्रदितं क्रतुसम्बन्धितया क्रतुन्यस्थापयित, येन बाक्येनेव क्रतुना सम्बन्धेताध्ययमं, न हि ह्या जुह्वाख्यभित्रदितकतुसम्बद्धमेवं स्थाना हित । तस्मान्नेव क्रत्वचं नियमो नापि पुठ्वाचें । पुठ्येच्छाभेनप्रवृत्तिहि पुठवाचों भवति, यथा फलं तसुपायो वा । ततुपायेऽपि हि विधितः प्राक् सामान्यक्षयः प्रवृत्तिः पुठ्येच्छामेनक्ष्यनेव । इतिकर्तव्य-तालु तु सामान्यतो विक्षेवस्य प्रवृत्तिविधिपराधीनेव । मह्यनिधायकरणभेव इतिकर्तव्यतालु छटते । तस्माहिष्यधीनप्रवृत्तितयाऽङ्गानो क्रत्वयंता । अतुरिति हि विधिविषयेण विधि परामृत्रति विधियमम् । तेनाव्यते विवयीक्रियस इति क्रत्वयंः । च वाध्ययने वा स्वाध्यायो च तद्यंत्रानं वा प्राग् विधेः पुठ्येच्छाधीनप्रवृत्तियंन पुठवाथंः स्यात् । यवि वाध्ययनेनेवार्याववोषद्धपं नियम्येत ततो मानान्तरिवरोधः । तस्र्यस्य विनात्यध्ययनं पुस्तकाविपाठेनाप्यधिगमात् । तस्मात्सुवर्णं भार्यमितिववध्ययनादेव फलं कर्यनीयम् । तथा चाध्ययनिवधेरिनायाक्षयमात् । तस्मात्सुवर्णं भार्यमितिववध्ययनादेव फलं कर्यनीयम् । तथा चाध्ययनिवधेरिनयामकरवाच्छ्वस्याध्ययनेन वा पुत्तकाविपाठेन चा सामक्यंमस्थिति सोऽपि बद्धाविद्यायामिषक्तरः । मा भूवाऽध्ययनाथावास्यवास्य बह्याविद्यायामिषकररः, संवर्गविद्यायो व्

भामती-स्थाख्या

प्रकृत (दर्शपूर्णमास) कमं सम्पन्न नहीं होता, क्यों कि ''त्रीहीनवहन्ति"—यह वाक्य दर्शपूर्णमास के प्रकरण में पठित है, किन्तु ''स्वाध्यायोऽध्येतव्यः'' (शतः ब्रा. ११।४।६) यह वाक्य किसी कि क्रतु के प्रकरण में पठित न होने के कारण किसी क्रतु के लिए अध्ययन का नियम नहीं करा सकता। अनारम्याचीत अध्ययन भी सामान्यतः क्रतु का उपस्थापक हो सकता था, यदि उसका क्रतु के साथ अव्यभिचरित सम्बन्ध होता, किन्तु ''यस्य पर्णमयी जुहूमंवित'' (तै. सं. ३।४।७।२) यहाँ जुहू अनारभ्याधीत होने पर भी क्रतु का अव्यभिचरित सम्बन्धी होने कारण क्रतु का जैसे उपस्थापक है, वैसा अध्ययन नहीं।

पुरुषार्थं में भी अध्ययन का नियम नहीं किया जा सकता, क्योंकि 'युरुपार्थ' शब्द ॥ वही पदार्थ अभिहित होता है, जिसमें पुरुष की अपनी इच्छा से प्रवृत्ति हो, जैसे-स्वर्गादि फल और उसका साधन यागादि । यागादिरूप साधन में विधि से पूर्व पुरुष की सामान्यतः प्रवृत्ति होती है। यागादि साधन पदार्थ के इतिकर्तंत्र्यभूत (प्रयाजादि अङ्ग-कलापरूप सहायक ) व्यापार में तो प्रवृत्ति विधि के पूर्व नहीं, अपितु विधि के अधीन ही होती है, क्योंकि किस व्यापार का कीन साधन (करण) है - इस प्रकार का विशेष ज्ञान जब तक न हो, तव तक इतिकत्तंथ्य में प्रवृत्ति नहीं होती, वह विशेष ज्ञान विधि वान्य से ही होता है। अतः अङ्गभूत पदार्थों में विधितः प्रवृत्ति होने के कारण क्रत्वर्थता मानी जाती 🛮 । 'क्रत्वर्थता' पद में क्रतु (याग) अपनी विधि का विषय है, अतः विधि के विषयीभूत अङ्ग-कलापरूप विषयों का उपलक्षक है, उसके लिए जो अध्ययित हो, उसे क्रत्वर्थ कहते हैं। अध्ययन या स्वाध्याय विषया अर्थ-ज्ञान इनमें से कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं, जिसमें विधि के पूर्व अपनी इच्छा से पुरुष की प्रवृत्ति होती हो, जिससे कि वह पुरुषार्थं कहा जा सके। यदि "अध्ययनेनैवार्थज्ञानं भावयेत्" — ऐसा नियम माना जाता है, ता प्रमाणान्तर से विरोध आता है, क्योंकि वेदार्थ का ज्ञान विधिपूर्वक अध्ययन के विना अपने-आप पुस्तकों के पढ़ने 🖥 भी उपपन्न हो जाता है। फलतः ''स्वाध्यायोऽध्येतव्यः''—इस विधि को नियम विधि न मान कर ''सुवर्णं भार्यम्'' (तै. बा. २।२।४।१) इस विधि के समान अपूर्व विधि मान कर अध्ययन के द्वारा ही अर्थज्ञान-पल की कल्पना करनी होगी। अध्ययन (गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण) का स्वामाविक सामर्थ्यं तो भूव में भी 👢 अतः हहाविद्या में उसका अधिकार क्यों न होगा ?

जानभूति पौत्रायणं ग्रुभ्रषुं राद्रशब्देन परामृशति—'श्रह हारेत्वा शृद्र तसैव सह गोमिरस्तु' ( छा॰ ४।२।३ ) इति । विदुरप्रभृतयश्च श्रुद्रायोनिप्रमवा अपि विशिष्टः विद्यानसंपन्नाः समर्थन्ते । तस्मादिधिकियते श्रुद्रो विद्यास्थिति । एवं प्राप्ते ब्रुमः—न शूद्रस्याधिकारः, वेदाध्ययनाभाषात् । अधीतवेदो हि विदितवेदार्थो वेदार्थेष्वधि-क्रियते । न च शूद्रस्य वेदाध्ययनमस्ति, उपनयनपूर्वकत्वाद्वदाध्ययनस्य । उपनयनस्य

अविष्यति । अह हारेत्या जुद्र इति जुद्रं सम्बोध्य तस्याः प्रवृत्तेः । अ चैव जूदशस्यः कवाचिरवयवध्युत्य-स्याङ्गात्रे वर्णनीयः । अथयवप्रसिद्धितः समुवायप्रसिद्धेरनपेकतया बलीयस्त्वात् । तस्माधवाऽनधीयानस्येष्टी निवादस्वपतेरविकारी वजनसामध्यविवं संवर्गविद्यायो क्रूबस्याधिकारो भविष्यतीति प्राप्तम् ।

एवं प्राप्ते हमः-न शूहस्याधिकारो वेदाध्ययनाभावादिति । अयमभिसन्धः- यद्यपि स्वाध्या-योऽच्येतस्य इत्यव्ययनविधिनं किञ्चित्कसवत्वर्मारस्यान्नातः, नाध्यव्यभिवरितकतुसम्बन्धपदार्थनसः, न हि जुह्वाविवत्स्वाच्यायोऽध्यभिवरितकतुसम्बन्धस्तथापि स्वाच्यायस्याच्ययनसंस्कारविधिरच्ययनस्यापेक्षि-तोपायतामवगमयम् कि पिण्डिपतृयज्ञवत् स्वर्गं वा सुवर्णं नार्थीमितिववार्थवादिकं 💌 छलं सहप्रयाखा विनियोगभञ्जेन स्वाध्यायेन।बीयीतेस्येवमधंः कश्पतां ? किंवा परस्परयाऽप्यन्यतोऽपेक्षितमधिगम्य निर्वृणी-रिवति विवये, व वृष्टद्वारेण परम्परयाऽध्याम्यतोऽपेचितप्रतितम्मे च ययाश्रुतिविनियोगो वसी च सम्भवस्या श्रुतिविनयोगभक्त्रेनाध्ययमादेवाश्रुतादृष्टफलकस्पःोचिता । वृष्टश्च स्वाध्यायाध्ययनसंस्कारस्तेन हि पुरुषेच

#### भामती-भ्यास्था

यदि अध्ययन न होने के कारण सभी प्रकार की ब्रह्म-विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं, तब "वायुर्वाव संवर्गः" ( छां. ४।३।१ ) इत्यादि वाश्यों से प्रतिपादित संवर्ग-विद्या ॥ अधिकार अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वहाँ "अह हारेत्वा शूद्र! तर्वव सह गोभिरस्तु" ( छां- ४।२।३ ) इस प्रकार रैक्वाचार्य ने जानश्रुति को 'शूद्र' शब्द से सम्बोधित करके कहा है कि 'हे शूद्र ! ये ॥ 'रथ, काञ्चनमय हार एवं गोएँ तू अपने पास ही रख। यह 'शूद्र' शब्द जो 'शुचा द्रवित'—इत्यादि अवयवार्थ के द्वारा क्षत्रियादि वर्णों का बोधक माना जाता है, वह उचित नहीं, ६ मोंकि अवयव-शक्ति की अपेक्षा समुदाय ( रूढ़ ) किति पाण होती है। फलतः 🖈 निषाद-स्थपति को अध्ययनादि के विना ही इष्टि विशेष में विशेष वचन के आधार पर अधिकार है, वैसे ही संवर्ग-विद्या में शूद्र का अधिकार माना जायगा।

सिद्धान्त—उक्त पूर्व-पक्ष का खण्डन करते हुए भाष्यकार कहते हैं—"न शूद्रस्याधि-कारः, वेदाध्ययनाभावात्"। आशय यह है कि यद्यपि "साध्यायोऽध्येतव्यः"—यह अध्ययन-विधि न तो किसी फल के साधनीभृत कर्म के प्रकरण में अधीत है और न अध्ययन का कर्म के साथ अध्यभिचरित सम्बन्ध ही है। तथापि यहाँ एक यह संशय उपस्थित होता 📳 कि क्या यह स्वाच्याय (अपनी शाखा) के अध्ययनरूप संस्कार का विधायक वाक्य अध्ययन में इष्ट-साधनता का बोध कराता हुआ पिण्डपितृयज्ञ अथवा स्वर्ण-धारण-विधि के समान अर्थवाद-प्रतिपादित स्वर्गादि फलों की कल्पना करके अध्ययनेन स्वाध्यायः संस्कार्यः'-ऐसा विनियोग भङ्ग करते हुए 'स्वाघ्यायेनाधीयीत''—इस प्रकार के साध्य-साधनभाव का गमक माना जाय ? अथवा परम्परया बन्य युक्तियों के द्वारा अवगत पदार्थ को ही अपना कर निराकाङ्क हो जाय ? अक्षरावाप्ति पदार्थ-व्युत्पत्त्यादि परम्परा के द्वारा पदार्थ-ज्ञानरूप दृष्ट फल का लाभ जब अध्ययन से हो जाता है, तब अध्ययन का स्बर्गादिरूप अदृष्ट फल नहीं माना जा गणता एवं 💶 "ब्रह्मयनेन स्वाध्यायं भावयेत्"— ऐसा यथाश्रुत साध्य-साधनभाव उपपन्न हो जाता है, तब इस विनियोग का भङ्ग करना भी उचित नहीं। अध्ययन-संस्कार दृष्टफलक इसलिए है वर्णत्रयविषयत्वात्। यस्वधित्वं न तद्सति सामध्यें अधिकारकारणं भवति। सामध्येमपि । सौकिकं केवलमधिकारकारणं भर्वात. शास्त्रीये श्रं शास्त्रीयस्य सामध्ये-स्यापेक्षितत्वात्, शास्त्रीयस्य च सामध्येस्याध्ययनिराकरणेन निराक्तत्वात्। यष्वेदं 'शुद्रो यक्ने अनवक्लप्तः' इति 'तन्त्यायपूर्वकत्वाद्विद्यायामध्यभवक्लप्तस्यं चोतयित,

#### भामती

सम्प्राप्यते प्राप्तत्व फलवरकमंत्रद्वावबोधमभ्युवयिनःश्रेयसप्रयोजनमृपत्रनयित, न तु सुवर्णधारणादौ वृष्टहारेण वरम्परयाप्यस्त्यपेक्षितं पुरुवस्य, तस्माहिपरिवृष्य साक्षाद्वारणादेव विनियोगभञ्जेन कलं कवते ।
यदा चाष्य्यनसंस्कृतेन स्थाध्यायेन कलवरकमंत्रद्वावबोधी भाष्यमानोऽम्युवयिनःश्रेयसप्रयोजन इति
स्थापितं तथा यस्याप्ययेनं तस्यैव कर्मश्रद्वावबोधोऽभ्युवयिनःश्रेयसप्रयोजनो नाम्यस्य, यस्य बोयनयनसंस्कारस्तस्यैबाध्ययनं, स बिजातीनामेवेत्युपनयनाभावेनाध्ययनसंस्काराभावात् पुरतकाविषठितस्थाप्यायक्रम्योऽर्थावबोषः श्रृद्वाणां न बाल बाल इति सास्त्रीयसायव्याभावात स्था बह्यविद्यायामिषकृत
इति सिद्यम् ।

🔳 यक्षेत्रनवनस्त्राः 🐞 इति यक्षप्रहणमृपसक्षणार्थमः । विद्यायामनवन्त्रमः इत्यपि प्रष्टस्यम् ।

#### भामती-व्याख्या

कि उसके द्वारा पुरुष की अपनी शाखा प्राप्त होती है। [(१) उत्पत्ति, (२) विकृति. (३) संस्कृति और (४) आप्ति—इन चार प्रकारों के जनक कर्म संस्कार कर्म हैं - जंसे आघान संस्कार से अग्नि की उत्पत्ति, अवघात से व्रीहि की विकृति होती । और प्रोक्षण कर्म 🛮 त्रीहि संस्कृत होते हैं। वैसे ही अध्ययन संस्कार से स्वाध्याय (अपनी शास्ता) की आप्ति ( प्राप्ति या कण्ठस्थता ) होती है ] । प्राप्त स्वाध्याय अध्युदय के हेतुभूत कर्म ( धर्म ) के ज्ञान भीर निःश्रेयस के साधनीभूत ब्रह्म-ज्ञान को जन्म देता है। सुवर्ण-धारणादि कर्म किसी 💵 क हारा पुरुषार्थ का उत्पादन परम्परया भी नहीं करते, अतः 'धारणेन सुवणं भावयेत्' ऐसा यथाश्रत विनियोग भङ्ग करके 'सुवर्णधारणेन भ्रातुव्यस्य दुवैर्णत्वं भावयेत्'- ऐसा साध्य-साधनमाव माना जाता है, किन्तु प्रकृत में उसकी कोई आवश्यकता नहीं [ "सुवर्ण हिरण्य भार्यम्" तस्माद् दुर्वणींऽस्य आतृत्यो भवति" (तै. ब्रा. २।२।४।६) इस वाक्य के विषय में सन्देह किया गया । कि इस वाक्य के द्वारा विहित सुवर्ण-धारण क्या करवर्ध है ? अथवा पुरुषार्ध ? सिद्धान्त-सूत्र है—"अप्रकरणे तु तद्धर्मस्ततो विशेषात्" (जै. सू. ३।४।२०)। अर्थात उक्त वाक्य किसी कर्म के प्रकरण में नहीं अप्रकरण-पठित (अनारभ्याधीत) है, अतः कमें के प्रकरण में पठित वाक्य की अपेक्षा इस अनारभ्याधीत वाक्य का यह अन्तर 🛔 🜆 इसके द्वारा विहित सुवर्ण-धारण क्रत्वर्ध नहीं, अपित पुरुषार्ध है, फलतः आर्यवादिक भ्रातृत्य ( मत्रु ) की दुर्वणंता ही सुवर्ण-धारण का फल है, जैसा कि भाष्यकार ने कहा है—"तस्माद दुवंगोंऽस्य भ्रातृव्यो भवतीत्येवमादिना एवंजातीयकानां फलेन सम्बन्धः" (शाबर. पृ. ९४५)]।

जब कि 'अध्ययन के द्वारा संस्कृत (प्राप्त ) स्वाध्याय अध्युदयफलक कर्मावबोध और निःश्रेयसफलक ब्रह्मावबोध का साधन है'- ऐसा स्थापित (निर्णीत ) हो गया, तब जिस व्यक्ति ने अध्ययन किया है, उसी को अध्युदयार्थक कर्मावबोध और निःश्रेयसार्थक ब्रह्मावबोध होगा, अन्य को नहीं। अध्ययन वही कर सकता है, जिसका उपनयनसंस्कार हो गया हो, उपनयन संस्कार केवल त्रेवणिक पुरुषों का ही बिहित है, अतः उपनयन और अध्ययन से बिद्धत श्रूबों को जो अपने-आप पुस्तकादि के पढ़ लेने मात्र से अर्थावबोध होता है, यह अभीष्ट फल नहीं। सकता। इस प्रकार आगन्तुक शास्त्रीय सामर्थ्यं न होने के कारण श्रूब ब्रह्म-विद्या अधिकारी नहीं माना जा सकता—यह सिद्ध हो गया।

व्यापाण साधारणस्वात्। यत्पुनः संवर्गविषायां शुद्रशब्दश्रवणं तिली मन्यसे, तिश्वकं, न्यायाभावात् । न्यायोक्ते हि लिक्दर्शनं चोतकं भवति । न नान न्यायोऽस्ति । कामं चायं शूद्रशब्दः संवर्गविचायामेवैकस्यां शूद्रमधिकुर्यात् , तिह्रपयत्वात् , न

भामती

सिक्षवसभिषानस्य न्यायपूर्वकरवात् भ्यायस्य बोभयत्र साम्यात् । हिलोयं पूर्वपक्षमनुभाषते 🖷 यत् पुनः संवर्गविद्यायाम् इति 🕾 । दूषयति 🔳 न तस्तिङ्गम् 🔳 । हुतः ? क्षम्यायाभावात् 🐞 । 🖪 तावण्डूदः संवर्ग-विद्यायां साक्षाच्योद्यते : यथैतया निषादश्यपति याजयेविति निषादस्यपतिः किन्त्वभैवादगतोऽयं शुक्रशब्दः ■ चान्यतः सिद्धमर्थमथद्योतयति ■ 🏿 प्राप्यतीत्यव्यरमीमांसकाः । अस्माकं स्वन्यपरादिष वाक्यावसति बायके प्रमाणाग्तरेणायाँऽवगम्यमानो विधिना चापेक्षितः स्वीक्रियत एव । स्यायश्राहिसक्षर्ये उक्ती । न च विच्यपेक्षाऽस्ति, द्विजाध्यिकारप्रतिलम्मेन विघेः पर्यवसानात् । विध्युवृवेद्यगतस्व म्यायोऽपोस्रते वजनवलान्त्रिवादस्यपतिबक्त त्वेव विष्णुद्देशगत इत्युक्तम् । तस्मान्नार्यवादमात्राण्ड्वाधि-कारसिद्धिरिति भावः । अपि 🔻 किमर्थवादयलाद्विद्यामान्नेऽधिकारः शुद्रस्य कल्प्यता संवर्गविद्याया वा ? सवाहिखामात्र इस्याह क्ष कार्म वायम् इति क्ष । । हि संवर्गविद्यायामर्थवादः श्रुतो विद्यामात्रेऽधिका-

### भागती-स्यास्या

"तस्माच्छूद्रो यज्ञेऽनबक्लृमः ( असमर्थः )" (तै. सं. ७।१।१।६ ) इस वाक्य में 'यज्ञ' बह्म-विद्या का भी उपलक्षक है, अतः 'ब्रह्मविद्यायामनवक्लृमः'—ऐसा निषेध-वाक्य भी सम्पन्न हो जाता है, न्योंकि शूद्र की यज्ञानवन्त्रृप्ति का नियामक जो हेतु है—सामध्यामाव, वह कर्म-विद्या और ब्रह्म-विद्या—दोनों में समान है।

द्वितीय पूर्वपक्ष का अनुवाद किया जा रहा है--''यत्पुनः संवर्गविद्यायां मूद्रशब्दश्रवणं लिङ्गं मन्यसे"। इस पूर्व पक्ष का भी खण्डन किया जाता है-"न तिल्लङ्गम्, न्यायाभावात्"। इष्टान्त-साधक युक्ति का दार्शन्त में अभाव है, क्योंकि निवादस्थपति-इप्टि में निवादस्थपति णा ''एतया निषादस्थपित याजयेत्'' (मै. सं. २।२।४) इस विधि के द्वारा साझात् विधान किया गया है ["वास्तुमध्ये रौद्रं चरुं निर्वयेद्, यत्र रुद्रः प्रजाः शमयेत्"—इस नागा के द्वारा विहित रौद्र इष्टि के प्रकरण में कहा गया है —"एतया निषादस्थात याजयेत्"। "स्थपति-निषादः स्यात्, शब्दसामध्यित्'' (जै. सू. ६।१।५१) इस सूत्र के द्वारा सिद्धान्त स्थापित किया गया है कि निषाद नाम की शूद्र जाति का स्थपति (राजमिस्त्री) उस इष्टि का अधिकारी 📘 ]। संवर्ग-विद्या के प्रकरण में किसी शूद्र का विधि वाक्य प्रत्यक्षतः उपलब्ध नहीं होता, किन्तु अर्थवाद वास्य में 'सूद्र' शब्द आया है। वह आप प्रमाण । ज्ञात पदार्थ का अवद्योतनमात्र (अनुवादमात्र ) करता है, अज्ञात-ज्ञापक या विधायक नहीं —ऐसा धर्म-मीमांसकों का मत है। हमारा (ब्रह्म-मीमांसकों का) यह कहना कि अन्यार्थंक वाक्य के हारा अवगत वह पदार्थ भी विधि वाक्य के द्वारा स्वीकृत होता है, जिसका कोई बाधक प्रमाण उपलब्ध न हो। प्रकृत में वैसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि विधि-वाक्य द्विजातिरूप अधिकारियों को लेकर पर्यवसित हो जाता है। यदि साक्षात् विधि वाक्य में 'शूव्र' शब्द का चल्लेख होता, ता प्रत्यक्ष वचन के द्वारा निसर्ग-सिद्ध द्विजाति के अधिकार का अपवाद हो सकता था किन्तु वैसा प्रकृत में कोई वाक्य उपलब्ध नहीं, केवल एक अर्थवाद के आधार गद्राधिकार की सिद्धि नहीं हो सकती।

यह भी यहाँ जिज्ञासा होती है कि उक्त अर्थवाद के बल पर समस्त विद्याओं न मूब्राधिकार की कल्पना की जाती है ? अथवा केवल संवर्ग-विद्या में ? प्रथम कल्प का निरास किया जाता है- "काम चायं शूद्रशब्दः संवर्गविद्यायामेवैकस्यां शूद्रमधिकुर्यात्, तद्विषयत्वात्, सर्वासु विद्यासु । अर्थवादस्थत्वासु न कचिव्ययं शुद्रमधिकर्तुमुत्सहते । शुक्यते वायं शूद्रशब्दोऽधिकृतविषयो योजयितुम् । कथमित्युच्यते ? 'कंबर वनमेत्तत्सन्तं सयुग्वानः

#### भामती

रिणमुपनयति, अतिप्रसङ्गात् । अस्तु तर्हि संवर्गविद्यायामेव श्रृद्धस्याधिकार स्टब्स् आह् व वर्षवावस्यव्या इति व । तत्किमेतच्छूत्रपर्व प्रमत्तगीतं, न चैतव् युक्तं तुस्यं हि साम्प्रवायिकमिरयस आह । अश्वव्यते
वायं शृह्यस्य इति व । एवं किलात्रोपाख्यायते—जानश्चितः पौत्रायणो बहुवायी अञ्चावेयो बहुपाच्यः
प्रियातिथिवंभूव । व तेयु तेषु प्रामनगरभ्युङ्गाटरेषु विविधानामम्नपानातां पूर्णानितिधिम्य आवस्यान्
वार्णाच्या । सर्वत एत्येतेव्यावसयेषु ममान्तपानमध्यिन उपयोक्यन्त इति । अथाम्य राक्षो बानसीण्डस्य
पुण्यारिमसन्तोषिताः सन्तो देवर्षयो हंसच्चमास्याय तवनुग्रहाय तस्य निवाधसमये दोषा हम्यंतलस्यस्योपरि मालामाबच्याजग्मुस्तेषामग्रेसरं हंसं सम्बोध्य पृष्ठतो वजन्नेकसमो हंसः साव्भुतमम्युवाच ।
वार्णाचिति । तमेवमुक्तवन्त्रग्रामी हंसः प्रत्युवाच—कं वर ! एनमेतस्यनं सयुग्वानमिव रेव्यमास्य ।
अयमर्थः-वर इति सोपहासमवरमाह । वरो वराकोऽयं जानश्चितः । किस्त्याक्षेपे, यस्मादयं
वराकस्तस्मात्कमेनं किम्भूतमेतस्यस्यं प्राणिभात्रं रेक्यमिव सपुग्वानमास्य । युग्वा गन्त्री ककटी तया सह

#### भागती-व्यक्त्या

न सर्वांसु विद्यासु" । उक्त वर्यंवाद वाक्य केवल संवर्ग-विद्या में श्रुत है, अतः समस्त विद्याओं में अधिकार का प्रयोजक नहीं हो सकता, अन्यथा अतिप्रसङ्घ उपस्थित होता है। वस्तुता उत्ता वाक्य अर्थवाद होने के कारण संवर्ग-विद्या में भी शुद्राधिकार का विधायक नहीं हो सकता—"अर्थवादत्वात्तु न क्वचिद्ययं शूद्रमधिकर्त्तुमृत्सहते ।" यहाँ 'शूद्र' मान्य यदि किसी विद्या । भी गा के अधिकार का नियामक नहीं हो सकता, तब क्या यह निरथंक और प्रमत्त-गीतमात्र है ? इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है — 'शक्यते चायं शूद्रशब्दोऽधिकृत-विषयो योजियतुम्"। छान्दोग्योपनिषत् में ऐसा उपाख्यान आया है कि पुत्रनाम के राजा का पीत्र और जनश्रुति का पुत्र जानश्रुति राजा था, जो ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक दान एवं अतिथियों का भोजनादि से पूर्ण सत्कार किया करता था। उसने अपने राज्य के नगरों और गौवों के चौराहों पर अतिथियों के लिए विविध अन्न-पानादि से परिपूर्ण वर्मशालाएँ वनवाई थीं। अञ्च-पानार्थी सभी ओर से आकर उन धर्मशालाओं में अन्न-पानादि का पूर्ण उपयोग किया करते थे। उस दानवीर राजा के सद्गुणों से सन्तुष्ट होकर देवता और ऋषिगण हुंसों का रूप धारण कर राजा को अनुगृहीत करने के लिए जब वह गरिमयों के समय रात्रि में अपने महल की खुली छत पर सो रहा था, तब आकाश मार्ग से ऊपर-ऊपर उड़ते जा रहे थे। उन हंसी की पंक्ति के आगे उड़नेवाले हंस की पीछे उड़नेवाले हंस ने कहा भी भरलाक्ष । ['भल्लाक्ष' शब्द का मूल शब्द है-भद्राक्ष, जिसका अर्थ होता है- स्वस्थनेत्रवाला । यहाँ कटाक्ष-पूर्ण उक्ति या विपरीत-लक्षणा से अन्धे व्यक्ति का बोधक है, इस प्रकार अग्रगामी हंस को पृष्ठगामी हंस कहता कि है अन्धे ! ] सामने यह जो चुलोक को छूता हुआ ज्योति:स्तम्भ दिखाई दे रहा है, यह महाराज जानश्रुति का यशःपुञ्ज है, इसके बीच से मत निकलना नहीं तो भस्मीभूत हो जाओगे। इसके उत्तर में अग्रगामी हुंस ने प्रष्टगामी हंस को कहा-'कंवर ! एनमेतत्सन्तं सयुग्वानिमव रैनवमात्थेति यो नु कथं सयुग्वा रैनव इति" [ 'वर' शब्द भी 'अल्लाक्ष' 💶 के समान कटाक्षपूर्ण सम्बोधन या विपरीत-लक्षणा के द्वारा अवर या 'नीच' जर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अग्रगामी हंस पृष्ठगाभी को वैसा ही उत्तर देता है कि 'हे नीच हंस!] किस ऐसे साधारण राजा की बात करता 🛊 ? तूने क्या इसे शकट (बैलगाड़ी) पर चलनेवाला

मिस रैकमात्थ' ( छा० ४।१।३ ) इत्यस्मादंसवाक्यादात्मनो उनादरं श्रुतवतो जानश्रुतेः पौत्रायणस्य ग्रुगुत्पेदे, तासुवी रैकः शृद्दशब्देनानेन स्चयांवभ्वात्मनः परोक्षवतास्या-

भामती

वर्तत इति समुग्वा रेक्वस्तमिव कमेनं प्राणिमार्त्रं जानश्चितिमास्य । रेक्वस्य हि ज्योतिरसङ्गं व त्वेतस्य प्राणिमात्रस्य । तस्य हि भगवतः युष्यक्षानसम्यक्षस्य रेश्वस्य बह्मविदो घर्वे श्रेलोक्योदरवित्राणभूग्मात्र-वर्मोऽन्तर्भवति न पूना रेक्बचर्मकक्षां कस्यविद्धमेंऽवगाहत इति । अथैव हंसवचनावात्मनोऽस्यम्तिकवं-मृत्कर्वकाष्ट्रां च रेक्वस्थोपश्चत्य विवश्यमानसो जानश्चतिः कितव इवाक्षपराजितः पौनःपुन्येन निःव्यसन्तु-हेलं कथमपि निशीयमतिवाहयाम्बभूव । ततो निशान्तिपिशुनमनिभृतवन्दाश्वृन्दप्रारव्यस्तुतिसहस्रसंबित्ति मञ्जलतुरवंनिर्वोषमाक्रव्यं सस्पतलस्य एव राजेकपदे यन्तारमाह्नयादिदेश-वयस्य रेक्वाह्नयं ब्रह्मविदमेकरात सगुरवानमतिविधिकेषु तेषु येषु विधिनमयनिकुश्चनदीपुलिनादिप्रदेशेव्यन्विव्य प्रयत्नतोऽस्मभ्यमावश्चेति । स च तत्रान्त्रिक्यन् क्वाबदितिविविक्ते देशे शकटस्याधस्तात् पामानं कव्ययमानं बाह्यकायनमहास्रीत्। बुष्ट्वा च रेक्बोऽयं भवितेति प्रतिभावानुपविश्य सविनयमप्राक्षीत् स्वमित । भगवन् सबुग्वा रेक्ब इति । नान 🔳 रेशवभावानुमति च तेस्तेरिाङ्गतेर्गार्हस्थ्येच्छा चनायां घोछीय यन्ता राज्ञे निवेदयामास । राजा तु । निशम्य गर्वा वट्शतानि निष्कं च हारं चाइवतरीरयं चावाय सस्वरं रेक्वं अतिकारुमे । 📰। अ वाभ्युवाद हे रेक्स गर्वा वट्शतानीमानि निष्कत्र हारश्रायमस्वतरीरच एतदादस्य, अनुसाधि 📲 भगबित्रति । अधैवमुक्तवन्तं प्रति साटोपं च सस्पृहं चोवाच रेक्वः—अह हारेश्वा जुड़ तबैव सह गौभिर-

#### भामती-स्थास्या

महातेजस्वी रैक्ट ऋषि गमा लिया है ? यह रैक्व कैसे हो सकता है ? कही वह ब्रह्मवेत्ताओं का आदर्श महापुरुष पुण्यातमा महात्मा रैक्व और कहाँ यह एक साधारण राजा ? वस्तुतः आज महर्दि स्व के यशः सूर्य की एक रश्मि की भी बराबरी किसी का यशःपुत्र नहीं कर सकता। अग्रगामी हंस की उक्ति के द्वारा जानश्रुति ने अपना अपकर्ष और रैक्व का उत्कर्ष सुना, असह्य आधात से जानशुति का मन आहत हो गया, रातभर, नींद नहीं आई, बड़े-बड़े नि:श्वासों और फूत्कारों के साथ करवटे बदल-बदल कर किसी प्रकार रात बिताई। रात बीतने की सूचना देनेवाले बन्दी और चारणगणों के द्वारा उच्चारिस विरुदाविषयों के घोष से मिश्रित प्रभाती स्वर-लहरियों को सुन कर राजा ने विस्तरे पर बैठे-ही-बैठे एकदम सारथी या धावक को बुलाकर आदेश दिया कि मित्रवर ! रैक्व नाम के शकट-धारी (बैलगाड़ीवाले) ब्रह्म-वेत्ता को वन की सघन झाड़ियों, पर्वत-कल्दराओं, नदी के बालुकामय आदि एकान्त प्रान्तों में खोज कर हमें बताओं। सारिथ ने खोजते-खोजते देखा कि एक व्यक्ति निर्जन स्थान पर बैलगाड़ी के नीचे बैठा अपने शरीर की खाज खुजाता है। उस ब्राह्मण को देखा 'यही रैक्व होगा'-ऐसी सम्भावना कर के सारिष ने बैठ कर विनयपूर्वक पूछा-हे भगवन् ! शकटधारी रैक्व आप ही हैं ? प्रश्नोत्तर एवं चिह्न-चक्रों से यही, रैक्व हैं —ऐसा जान लिया और प्रसङ्गतः यह भी जानकारी प्राप्त कर ली कि रैक्व की गृहस्थ बनने की लालसा एवं वनाया [ ''असनायोदन्यधनायाबुभुक्षापिपासागर्बेषु'' (पा. सू. ७।४।३४) इस सूत्र के द्वारा निष्पन्न 'धनाया' शब्द ■। अर्थ—धनिक बनने की इच्छा ] है। सारिथ ने अपनी यह समस्त जानकारी महाराज को दे दी। राजा ने वह सब सुना और छः सौ गौएँ, एक निष्क (सोने का कण्ठा), एक मोतियों का हार, खज्जर-जुता रथ —यह भेंट-पूजा की सामग्री लेकर रैक्व की ओर प्रस्थान किया। वहाँ पहुँच कर रेक्व से प्रार्थना की—हे रैक्व ये छा सो गोएँ, एक निष्क, एक हार और खज्जरवाही रथ आप स्वीकार करें और हमें ब्रह्म-ज्ञान का उपदेश करें। रैक्व ने उत्तर दिया—"बह हारेत्वा शृद्ध! तवैव सह गोभिरस्त्वित" पनायेति गम्यते, जातिश्रू स्थानधिकारात् । कथं पुनः श्रुद्रशब्देन श्रुगुत्पन्ना स्व्यत इति । उच्यते – तदात्रवणात् । श्रुचमभिदुद्राव, श्रुचा वार्डभिदुद्रुवे, श्रुचा गा रेकम-भिदुद्रावेति श्रुद्रः, अवयवार्थसंमवाद्रुद्ध्यर्थस्य वासंभवात् । दृश्यते चायमर्थोऽस्यामा-व्यायिकायाम् ॥ १४ ॥

#### भामती

सिवति । अहेति निषातः साढोषमामन्त्रणे । हारेण युक्ता इत्वा गन्त्री रयं। हारेत्वा गोभिः सह तर्वेवास्तु किमेलम्मात्रेण सम वनेनाकल्पवित्ति गाहंस्व्यस्य निर्वाहानुपयोगिनेति भावः । अहर त्वेति तु पाठोऽन-वंकतया । गोभिः सहत्यत्र प्रतिसम्बन्ध्यनुपावानेन वाचार्य्यद्भितः । तवस्यामाच्यायकायां । ज्ञाह्मवादेन जानश्चती राजन्योऽप्यवयवन्ध्यत्यया वस्तुं, स हि रेक्वः परोक्षकतां विवयापियवुरात्मनो जानश्चतिः शृह्मेति सुर्च सूच्यामास । ज्ञाक्यं पुनः जूद्रवाक्येन शृगृत्यका सूच्यत इति । उच्यते ? जात्वक्षात् । तह्याव्यत्य अवनश्चतिः ।शृचं प्राप्तवानित्यर्थः । अ शृचा जानश्चतिः । अहत्वक्षे शृचा जात्वस्यः । ज्ञानश्चतिः । अवनश्चतिः । अवनश्वतिः । अवनश्चत

भामती-ज्याख्या

(छां. ४११३)। अर्थात् हे शोकातुर राजन्! यह निष्कादि समस्त सामग्री आप के पास ही रहे। यहाँ 'अह' वार्मपूर्वक सम्बोधन में प्रयुक्त हुआ है। हारेत्वा ( 'हारेण युक्ता इस्वा इस्वरी' अर्थात् हारादि के साथ यह रथ और गीएँ हम (जानश्रृति ) इनको लेकर क्या करेंगे? गृहस्य जीवन का निर्वाह इतने से नहीं हो सकता। उक्त श्रृति-वाक्य जो कहीं 'अहरेस्वा'—ऐसा पाठ उपलब्ध होता है। वहाँ यद्यपि 'अह' और 'र' दोनों पद सम्बोधनार्थ-कत्वेन सार्थक हैं, तथापि 'स्वा' पद अनर्थक होने के कारण उक्त श्रृति-वाक्य के भाष्य नि भाष्यकार के हारा निरस्त कर दिया गया है। दूसरो बात यह भी कि 'गोभिः'—यह पद भी प्रतिसम्बन्धी का ग्रहण न होने से साकाक्ष रह जाता है और जब वहाँ 'अह हारेत्वा'—ऐसा पाठ मानकर रथार्थक स्त्रीलिङ्ग 'इस्वा' पद का छेद किया जाता है, । 'गोभिः सह इत्वा तवैव'—ऐसा अन्वय सम्पन्त हो जाने से 'गोभिः' पद साकाङ्क भी नहीं रह जाता। [ इस समय उक्त श्रृति-वाक्य के उस भाष्य की आनुपूर्वी ऐसी उपलब्ध होती है—"अहेत्ययं निपालो विनिग्रहार्थीयोऽन्यत्र इह त्वनर्थकः, एवशब्दस्य पृथक्प्रयोगात्'' (छा. भा. पृ. २०२)। अर्थात् 'अह' शब्द तिरस्कारपूर्वक सम्बोधन में अन्यत्र प्रयुक्त होकर सार्थक माना जाता है, किन्तु यहाँ वह अनर्थक है, क्योंकि रैक्व ने जो कह दिया है—तवैव। वहाँ एवकार के प्रयोग से ही जानश्रृति का तिरस्कार सिद्ध हो जाता है ]।

इस उपाख्यान में यद्यपि जानश्रुति क्षत्रिय है, तथापि अवयवार्थ को लेकर 'शूद्र' शब्द के द्वारा अभिहित किया जा सकता है, क्यों कि वह रेक्व अपनी परोक्षज्ञता को प्रकट करने किए जानश्रुति के शोक की सूचना 'शूद्र' पद के द्वारा देता है। जानश्रुति के हृदय में उत्पन्न शोक 'शूद्र' गा के द्वारा कैसे सूचित होता है ? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है—''तदाद्रव-णात्''। उसकी व्याख्या है—''शुचमिषदुद्राव जानश्रुतिः'। अभिदुद्राव का अर्थ है—प्राप्तवान्। या 'शुचा दुद्रवे जानश्रुतिः' वर्षात् शोक के द्वारा अभिभूत हुआ। अथवा 'शुचा दुद्राव' शोक-सन्तप्त जानश्रुति रेक्व की शरण में गया। इस प्रकार सूत्रकार ने ''तदाद्रवणात्''—यहाँ 'तत्' पद के द्वारा शुक् (शोक) या जानश्रुति अथवा रेक्व का ग्रहण किया है। [''शुचेदंश्र्य' (उणा. २।१९) इस सूत्र के द्वारा 'शुच शोके' धातु से 'रक्' प्रत्यय, चकार को दकार का स्रादेश एवं उकार को दीर्घ करने पर 'शूद्र' शब्द की निष्पत्ति पाणिनि ने मानी है, जिसका

श्वत्रियत्वगतेश्रोत्तस्त्र चैत्ररथेन लिङ्गात् ॥ ३५ ॥

रतक्ष न जातिश्रुदो जानश्रतिः। यत्कारणं प्रकरणनिक्षपणेन क्षत्रियत्वमस्योत्त-रत्र चैत्ररथेनामिप्रतारिणा क्षत्रियेण समिन्याद्वाराव्छिकादगम्यते। उत्तरत्र हि संवर्ण-विद्यावाक्यशेषे चैत्ररथिरिमप्रतारी क्षत्रियः संकीत्यते—'अथ ह शौनकं च कापेयम-विद्यावाक्यशेषे चैत्ररथिरिमप्रतारी क्षत्रियः संकीत्यते विभित्ते' (छा० ४१३१५) इति । मिप्रतारिणं ■ काक्सोर्मेन परिविच्यमाणौ बह्यचारो विभित्ते' (छा० ४१३१५) इति । चैत्ररथित्वं चामिप्रतारिणः कापेययोगाद्वगन्तव्यम् । कापेययोगो हि चित्ररथस्याव-गतः 'पतेन वित्ररथं कापेया अयाजयन्' (ताण्डधका० २०११२१५) इति । समाना-म्यानां च प्रायेण समानान्यया याजका भवन्ति । 'तस्माञ्चेत्ररथिनांमैकः सत्रपति-

#### मामती

कृषा म जातिशूबो जानश्चितः यस्कारणं प्रकरणिक्षये क्रियमणे सित्रयस्यस्य जानश्चित्रस्यस्य । जैत्ररचेन सित्रुविति ध्याचकाणः प्रकरणं निरूपयित अउत्तरत्र संवर्गविद्यावाक्यक्षेत्रं । जैत्ररचेनाभित्रतारिणा निश्चितकात्रयस्त्रेन समानायां संवर्गविद्यायां समिभन्याहारास्त्रिक्षात्
तिन्यक्षात्रियमाणो जानश्चितः अत्रियो निश्चीयते । प्रकृष्टि श्रीनकञ्च कापेयमभित्रतारिणञ्च काक्षतेनि
स्वेन परिविध्यमाणो जहा चारो विभिन्न इति प्रसिद्धयाजकत्वेन कापेयेनाभित्रतारिणा योगः ।
जहाजारिभिक्षया जाल्याक्षुत्रस्वमवगन्यते । निह जातु ब्रह्मचारो कृदान्तं भिक्षते । याजकेन जापेयेन
योगाजाज्योऽभित्रतारो । अत्रियस्य जाल चेत्ररचित्वात् । तस्माच्छेत्ररचिनामैकः सञ्चपितरज्ञायतेति
वचनात् । जैत्ररचिरधं जान कापेयेन याजकेन योगात् । ण एतेन वे चित्ररचं कापेया अयाजपितिकः
वचनात् । चेत्ररचिरधं जान कापेयेन याजकेन योगात् । ण एतेन वे चित्ररचं कापेया अयाजपितिकः

भामती-व्याख्या

अर्थ है— शोचक या शोक-कर्ता। श्री रामानुजाचार्य ने यही व्युत्पत्ति अपनाई है, किन्तु सूत्रकार का आश्रय वैसा नहीं प्रतीत होता, क्योंकि 'तदाद्रवण' शब्द के द्वारा जो 'शुचाद्रवण' सूचित किया गया है, उसके अनुसार 'तमाद्रवणम्' और 'तेनाद्रवणम्'—ये दो प्रकार सम्भव है। 'तेन'—यह तृतीया कर्ता और करण में हो सकती है, इस प्रकार सब तीन सम्भक होते हैं—(१) शोकमादुद्राव (प्राप्तवान्) जानश्रुतिः, (२) शुचा कर्या दुद्रुवे (प्राप्तः) जानश्रुतिः और (३) शुचा करणेन रंक्वं दुद्राव (प्राप्तवान्) जानश्रुतिः । अर्थात् शोककर्मक, या शोककर्तृक अथवा शोककरणक आद्रवण के निमित्त से जानश्रुति को शूद्र कह दिया गया है ]। यहाँ कर्म कारक प्रथम प्रकार में शोक, द्वितीय प्रकार में जानश्रुति और तृतीय प्रकार में रंक्व है, अतः 'तं प्रति'—इस अर्थ के द्योतक 'तत्' पद के द्वारा इन्हों तीनों ना प्रहण किया गया है ।। ३४ ।।

इस कारण से भी जानश्रुति जातितः शूद्र नहीं सिद्ध होता, कि प्रकरण के आधार पर जानश्रुति में चित्ररथ के समिश्याहार से क्षत्रियत्व सिद्ध होता । संवर्ग-विद्या के जान में प्रसङ्ग आया है कि—"अथ ह शौनकं च कापेयमिश्रप्तारिणं च काक्षसीन परिविध्यभाणी ब्रह्मचारी विभिक्षे" (छां. ११३१४) अर्थात् जब शुनक-पुत्र कापेय और कक्षसेन के पुत्र अभिप्रतारी ये दोनों एक साथ भोजन करने बंठे थे, उनके छिए अन्न परोसा जा रहा था, तव एक ब्रह्मचारी ने भिक्षा मौगी। अभिप्रतारी चैत्ररथ के वंश का था, "एतेन वै चित्ररथं कापेया अयाजयन्" (ताण्डच. ब्रा. २०११२१४)। अर्थात् इस द्विरात्र यज्ञ का कापेय गणों ने नैत्ररथ से अनुष्ठान कराया। कापेय याजक और चैत्ररथ यजमान था। यहाँ यह ध्यान देने की बात दे कि कोई ब्रह्मचारी सूद्र से भिक्षा नहीं मौग सकता, अभिप्रतारी क्षत्रिय था, क्योंकि उसके छिए कहा गया है—"तस्माच्बेत्ररथी नामैकः क्षत्रपतिरजायत"। अभिप्रतारी चेत्ररथी

रजायत' इति व क्षत्रपतित्वाबगमात्क्षत्रियत्वमस्यावगन्तव्यम् । तेन क्षत्रियेणामिन् मतारिणा सा समानायां विद्यायां संकीर्तनं जानश्रुतेरिण क्षत्रियत्यं स्वयति । समानामेष हि प्रायेण समभिन्याहारा भवन्ति । क्षत्रुप्रेषणाद्यैश्वर्ययोगाच्य जानश्रुतेः क्षत्रियत्यावगितः । सतो न शुद्रस्याधिकारः ॥ ३५ ॥

संस्कारपरामक्रीत्तदभावाभिलापाच्च ॥ ३६ ॥

ााण न स्वाहिकारः, यद्विद्याप्रदेशेष्यनयनादयः संस्काराः परामृश्यन्ते — 'तं होपनिन्ये' (श्र० का० १११५१३१३)। 'अधीहि मगद इति होपससाद' (छा० अ१११) 'ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा गप इ वै तत्सर्यं वश्यतीति है इ सिम्त्पाणयो मग्दन्तं विष्पळादमुपसकाः' (प्र०१११) इति च। 'तान्द्वानुषनीयैव'

भामली

कार्यवानां याज्यो भवति यवि चैत्ररचिः स्थात्, समानाश्वयानां हि प्रायेण समानाश्वया याजका भवति । सम्मान्चेत्ररचित्यावभित्रतारी काक्षसेनिः क्षत्रियः । सरसमिशस्याहाराच्य जानश्रुतिः क्षत्रियः सम्भास्यते । कृताः क्षत्रियो जानश्रुतिरित्याह क्ष क्षत्रुप्रेयणाद्धेश्वर्थयोगाच्य । क्षत्रुप्रेयये चार्चसम्भारे च ताबृधि तस्य वदाम्यप्रवस्येदवर्यं प्रायेण क्षत्रियस्य वृष्टं युचिष्ठिरादिवदिति ।। ३५ ।।

म केवलमुपनीताष्ययमविभिषराभर्शेन न श्रृहस्याधिकारः किन्तु तेषु विद्योपदेशप्रदेशेषूपनयम-संस्कारपरामर्शात् श्रृहस्य तदभावाभिषानाद् ब्रह्मविद्यायामनधिकार इति । नम्यनुपनीतस्याधि ब्रह्मीपदेशः भूषते तान् हानुपनीयवेति । तथा श्रृहस्यानुपनीतस्यैवाधिकारो भविष्यतीस्यत आह @ तान् हानुपनीयै-

#### भामती-स्यास्या

था—यह बात इसके याजक कापेय के सम्बन्ध से अवगत हीती है, क्योंकि याजकगण प्रायः अपने समान वंशवालों को यजन कराते हैं। यह अभिप्रतारी चित्ररथ से अन्य होकर ही कापेयगणों का यजमान हो सकता है। इससे यह सिद्ध हो जाता बै कि अभिप्रतारी चैत्ररथी होने के कारण अत्रय था। इसका सम्बन्ध जिस संवर्ग-विद्या से जोड़ा गया है, उसी विद्या से जानश्रुति भी जुड़ा हुआ है। इस प्रकार समिभिन्याहाररूप लिङ्ग (सामर्थ्य) प्रमाण के द्वारा जानश्रुति का क्षत्रिय होना निश्चित होता बै। केवल इतने से ही नहीं, क्षत्ता (अपने सारिष्य) को रेक्व के अन्वेषण के लिए भेजता है, युधिष्ठिर के समान सेकड़ों गीएँ, काञ्चन और मणिमय हारों का दान करता है, अतः निश्चितरूप से जानश्रुति क्षत्रिय था— "क्षत्रृपेषणाद्यंश्वर्ययोगाच्च जानश्रुतेः क्षत्रियत्वावगितः"। फलतः जानश्रुति क्षत्रिय था— "क्षत्रृपेषणाद्यंश्वर्ययोगाच्च जानश्रुतेः क्षत्रियत्वावगितः"। फलतः जानश्रुति को 'श्रुद्र' शब्द गौणी तृत्ति (शोकव्यरूप गुण के सम्बन्ध) से ही कह सकता है, मुख्य वृत्ति से नहीं कि वैदिक विद्या में श्रुद्र का अधिकार सिद्ध हो जाता।। ३४।।

"अष्टवर्णं ब्राह्मणमुपनयीत तमध्यापयीत"—इत्यादि वाष्यों से सूचित उपनीत व्यक्ति के अध्ययन-विधान का परामर्श ही श्रूद्राधिकार का विरोधी नहीं, अपितु अनेकत्र ब्रह्म-विद्या के उपदेश-प्रदेशों में उपनयनादि संस्कारों का परामर्श किया गया है, वे संस्कार श्रूद्र के होते नहीं, आग ब्रह्म-विद्या में श्रूद्र का अधिकार नहीं—"इतश्च न श्रूद्रस्याधिकारः, यद बिद्याप्रदेशे-पूपनयनादयः संकाराः परामृश्यन्ते—"तं होपनिन्ये" (श्रतः ब्रा. १ ।५।३।१३ ), "अधीहि भगव इति होपससाद" (छां. ७।१।१)। तम् उपनिन्ये (उपनीतवान् ) यहाँ उपनयन और अधीहि भगव'—यहाँ अध्ययनाध्यापन का उल्लेख किया गया है, क्योंकि 'अधीहि'—इस मन्त्र-पद से विवक्षित है—अध्यापय।

शहा - उपनथन संस्कार से रहित व्यक्ति को भी ब्रह्म-विद्या का उपदेश किया गया है-"तान् हानुपनीयेवेतदुवाथ" (छां. ४।११।७) अर्थात् महाराज अश्वपति ने प्राचीन-

( छा० ५।११।७ ) इत्यपि प्रद्शितैवोपनयनप्राप्तिमैवति । सूद्रस्य संस्काराभावोऽभि-लप्यते, 'सूद्रश्चतुर्थो धर्ण पकजातिः' ( भनु० १०।४ ) इत्येकजातित्वस्मरणात् । 'न सूद्रे पातकं किचिन्न च संस्कारमहैति' (मनु० १०।१२।६ ) इत्यादिभिश्च ॥ ३६ ॥

तदमावनिधीरणे च प्रवृत्तेः ॥ ३७ ॥

इतस्य न राद्रस्याधिकारः। यत्सत्यवचनेन श्रुद्रत्याभावे निर्धारिते जाबालं गौतम उपनेतुमनुशासितुं च प्रवसृते, 'नैतव्ज्ञाहाणो विवक्षमहिति समिधं सोम्याह-रोपत्या नेप्ये न सत्यादगाः' (छा० ४।४.५ ) इति भ्रुतिलिङ्गात् ॥ ३७॥

📶 प्रविज्ञतेवोपनयनप्राप्तिः 🍙 । प्राप्तिपूर्वंकत्वात् प्रतिवेधस्य येवामूपनयनं प्राप्तं तेवामेव तिस्रविष्यते । तच्य द्विजातीनानिति द्विजातय एव निविद्धोपनयना अधिक्रियम्ते न शूद्ध इति ॥ ३६ ॥

सत्यकामी 🛮 वे बाबालः प्रमीतिपत्कः स्वां मातरं बवालामप्ष्यत् । शहमाचार्यकृते वृद्धान्य्यं चरिष्यामि, तद् सबीतु अवती किङ्गोत्रोऽहमिति । साऽनवीत् — स्वन्जनकपरिचरणपरतया नाहमज्ञासियं यब्ंगोत्रं तबेति । स स्वाचार्य्यं गौतममुपससाद । उपसद्योवाच — हे भगवन् ब्रह्मवर्ध्यमृपेयां स्वयोति । स होवाच, नाविज्ञातमोत्र उपनीयतः इति किङ्गोत्रोऽसीति । अयोवाच सध्यकामो नाह वेद स्वं गोत्रं, मा मातरं बबालामपृच्छं, सापि न बेदेति । ततुपधृत्याभ्यघाव् गौतमः— नाहिबन्मन आर्जवं युक्तमीवृशं वयस्ते-नाह्मित्र श्रव्रत्वसम्भावनास्तीति स्वां द्विजातिजन्मानमुपनेव्य दृश्वपनेतुमनुशासित् च जावासं गौतमः प्रवृत्तः । तेनापि श्रद्धस्य नाविकार इति विज्ञायते 🕾 न सत्यादगाः इति 🕾 । न सत्यमतिकान्तवा-नसीति ॥ ३७ ॥

भामती-स्यास्या

शालादि ऋषियों का उपनयन किए बिना ही उन्हें वैश्वानर-विद्या का उपदेश किया। उसी प्रकार उपनयन संस्कार-रहित शूद्र का भी ब्रह्म-विद्या में अधिकार मानना होगा।

समाधान-मह।शालादि बाह्मण थे, अतः उनका उपनयन प्राप्त था, किन्तु उनकी अपेक्षा राजा की जाति हीन थी, श्रतः हीन जाति के द्वारा उच्च जाति का उपनयन निषिद माना गया । शूद्र का उपनयन प्राप्त ही नहीं कि उसका निषेध होता, निषेध सदैव प्राप्तिपूर्वक ही हीता है। यदि शूद्र का उपनयन प्रसक्त होता, तब भी उसका वहाँ निषेध नहीं होता, क्योंकि शूद्र की अपेक्षा क्षत्रिय जाति हीन नहीं, उन्नत मानी गई है। फलतः ब्रह्म-विद्या मे यदि अनुपनीत का अधिकार है, तो दिजाति का हो, शूद्र का नहीं ॥ ३६॥

छान्दौग्य उपनिषत् (४।४।१) में एक उपाख्यान आता । कि सत्यकाम नाम का एक बालक था, उसके पिता का देहान्त हो चुका था। वह अपनी 'जबाला' नाम की माता से कहने लगा कि मैं आचार्य के पास ब्रह्मचर्य धारण करना चाहता हूँ, अतः आप यह बता दें कि मैं किस गोत्र का हूँ जवाला ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे पिता की सेवा में तल्लीन रही, तुम्हारा गोत्र न जान सकी । सत्यकाम आचार्य गौतम की शरण में गया और प्राथंना की कि भगवन् मैं आप से ब्रह्मचर्य-दीक्षा लेना चाहता हूँ । गौतम ने कहा — जिसके गोत्र का ज्ञान नहीं होता, उसका उपनयनादि नहीं किया जाता, अतः तुम्हारा गोत्र क्या है ? सत्यकाम ने उत्तर दिया कि मैं अपना गोत्र नहीं जानता । मैंने अपनी 'जबाला' नाम की माता से पूछा था, वह भी नहीं जानती थी । आचार्य गौतम ने सत्यकाम से कहा कि तुम्हारे-जैसा निश्छल और स्पष्ट वक्ता अबाह्मण नहीं हो सकता, अतः तुम्हारा उपनयन काण करेंगे। शीघ्र ही आचार्यं ने सत्यकाम का उपनयन करके वेदाघ्यपन करना आरम्भ कर दिया। इस कथानक से भी यही सिद्ध होता । कि शूद्र का अधिकार वेद-विद्या में नहीं। उक्त श्रुति में जो गौतम

## अवणाध्ययनार्थप्रतिषेषात्स्मृतेश्र ॥ ३८ ॥

ता न शूद्रस्याधिकारः। यदस्य स्मृतेः अवणाध्ययनार्धप्रतिपेधो मवित !
वेदश्रवणप्रतिषेधो वेदाध्ययनप्रतिषेधस्तदर्थद्वानानुष्ठानयोश्च प्रतिषेधः शृद्रस्य स्मर्थते ।
अवणप्रतिषेधस्तावत् 'अधास्य वेद्मुपशृष्वतस्यपुजतुभ्यां अोत्रप्रतिप्रणम्' इति ।
'पद्य ह वा पतच्छ्मशानं यच्छुद्रस्तस्माच्छूद्रस्तमीपे नाध्येतच्यम्' इति च । णा प्याध्ययनप्रतिषेधः। यस्य हि समीपेऽपि नाध्येतच्यं भवित, स कथमभुतमधीयीत ?
भवित च वेदोद्धारणे जिद्धाच्छेदो धारणे शरीरभेद इति । अत पय वार्थाद्येद्धानानुः
धानयोः प्रतिषेधो भवित ─ 'न शृद्राय मति द्यात्' इति, 'व्रिजातीनामध्ययनिष्ठया
दानम्' इति च । येषां पुनः पूर्वकृतसंस्कारयशाविदुरधर्मस्याध्यम्भृतीनां द्वानोत्पत्तिस्तेषां न शक्यते फलप्राप्तिः प्रतिषेद्धं, वानस्यैकान्तिकफलद्वात् । 'आध्येद्धतुरो
धर्णान्' इति चेतिहासपुराणाधिगमे चातुर्वण्यस्याधिकारसमरणात् । वेदपूर्वकस्तु
नास्त्यधिकारः शृद्राणामिति स्थितम् ॥ ३८ ॥

# (१० कम्पनाधिकरणम्। स० ३९)

कम्पनात् ॥ ३९॥

अवस्तिः प्रासिक्षकोऽधिकारिविचारः । प्रकृतामेवेदानीं वाक्षार्थविचारणां प्रवर्तियिष्यामः । 'यदिदं किञ्च जगत्सवं प्राण एजति निःस्तम् । महस्र्यं वज्रमुचतं य पति ब्रिड्डरमृतास्ते भवन्ति' (का० २१६१२) इति । एतद्वाक्यं 'एजू कम्पने' इति धात्व- धांचुगमाञ्जक्षितम् । अस्मिन्वाक्ये सर्वमिदं जगत्प्राणाश्चयं स्पन्यते, महच्च किचिद्गय- कारणं वज्रश्विद्वतमुचतं, तिव्वानाच्चामृतत्वप्राप्तिरिति श्र्यते । तत्र कोऽसौ प्राणः, कि तद्भयानकं वज्रमित्यप्रतिपत्तेविचारे कियमाणे प्राप्तं तावत्प्रसिद्धः पच्छृत्विचायुः प्राण इति । प्रसिद्धेरेव जाशनिर्वज्ञं स्यात् । वायोक्षेदं माहारम्यं संकीत्यंते । कथम् १

भामती

मिनवन्यास्यातेन भाष्येण व्यास्यातम् । अतिरोहितार्थंमध्यत् ॥ ६८ ॥

प्राणवच्छश्रुतिबलाद्वास्यं प्रकरणं 🖷 भङ्गस्या वायुः पञ्चवृत्तिराध्यारिमको 🐃 💵 🖂 प्रतिवाद्यः ।

भामती—व्याख्याः ने सत्यकाम से कहा । कि 'न सत्यादगाः'', उसका अर्थ है हे सत्यकाम ! तू ने सत्य का अतिक्रमण नहीं किया ।। ३७ ॥

इस अड़तीसर्वे सूत्र में विशेषतः स्मृति-वाश्यों के द्वारा श्रूप्त के श्रवण, अध्ययन, वेदार्थ-ज्ञान एवं वेदार्थानुष्ठान का निषेध दिखाया गया है, जो कि अत्यन्त स्पष्ट और सुवोध है। श्रूप्त के लिए कहा गया है कि "पद्युः ह वा एतच्छ्मण्यानं यच्छूद्रः"। अर्थात् सूत्र एक पद्युः (पाद-युक्त या चलता-फिरता) श्रमणान है।। ३८।।

बिचय — "यदिदं किन्ध जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतम्, महुद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति" (कठो० २।६।२)। इस वाक्य में जगत् को कम्पायमान करनेवाला प्राण विचारणीय है।

संशय-उक्त प्राण क्ला है ? या वायु ? अथवा ईश्वर ? पूर्वपक्ष-'श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या'-इन छः प्रमाणों में

सर्वमिदं जगत्पञ्चवृत्तौ वायौ प्राणशब्दिते प्रतिष्ठायैजिति । वायुनिमित्तमेव च महद्भयानकं वज्रमुचम्यते, वायौ हि पर्जन्यभावेन विवर्तमाने विद्युत्स्तनयित्तुवृष्ट्यशनयो विवर्तमा इत्याचस्रते । वायुविद्यानादेव चेदममृतत्वम् । तथा हि अत्यन्तरम् — वायुदेव व्यष्टि विद्युः समिष्टरप् पुनर्मृत्युं जयित य एवं वेद' इति । तस्माद्वायुरयिम् प्रतिपः त्तव्य इति ।

पर्व प्राप्ते नुमा नहीं वेद्मिह प्रतिपत्तव्यम्। कुतः ? पूर्वोत्तरालोचनात्।

भामती तपाहि-प्राणवास्त्रो मुख्यो बाबाबाच्यात्मिके, बज्जकव्यक्षाक्षमी । जञ्जनिक्य बायुपरिचामः । बायुरेच हि बाह्यो धूमज्योतिःसल्लिसंबिलतः पक्षंग्यभावेन परिणतो विद्युत् स्तनियल्नुबृष्ट्यवानिमावेन विवसंते । सर्व जगरित सवायुकं प्रतीयते, तथापि सर्वशस्य आपेषिकोऽपि न स्वाभिषेयं बहाति किन्तु सङ्ग्रु-वितवृत्तिभंवति । प्राणवकाशकौ तु बह्यविषयत्वे स्वायंमेव स्ववतः । तस्मात् स्वार्यस्यागद्वरं वृत्तिसन्द्रोपः, स्वार्यंतिशावस्थानात् । अमृतशब्दोऽपि अरणाभाववस्यमो न सार्वकालिकं तदभावं जूते, ज्योक्जीवितयापि तबुपपत्ते। । यथा अमृता देवा इति । तस्मात् प्राणवक्तधृत्यनुरोबाहायुरेवात्र विवक्तितो न ब्रह्मेति प्राप्तम् ।

एवं प्राप्ते जन्मते — कनम्पनात्क सवायुकस्य अगतः कम्पनात्, परमात्मेव शन्दात् प्रमित इति भन्यूकःलुस्यानुवश्यते । ब्रह्मको हि विभ्यदेतज्वनत् क्रुःश्चं स्वव्यापारे नियमेन प्रवर्तते न सु मर्यादामति-नाति । एतवुक्तं भवति---न स्रुतिसङ्कोदमात्रं शुरवर्षपरित्यमे हेतुरिय तु पूर्वपरवाश्येकवास्यताप्रकर-

भासती-स्वास्या

श्रुति प्रमाण सबसे प्रबल माना जाता है, अतः 'प्राण' और 'वज्र'—ये दोनों सब्द श्रुति प्रमाण होने के कारण वाक्य और प्रकरण के नाग हैं। फलतः यहाँ 'कम्पन' नाम के द्वारा पश्च वृत्त्यारमक प्राण अथवा बाह्य वायु का अभिधान करना उचित है, क्योंकि 'प्राण' सब्द आध्यात्मिक (शरीरान्सवंतीं ) वायु को मुख्यरूप से कहता है। 'वज्र' मार्म भाग अशनि का सामा है और अशनि वायु का परिणाम है, क्योंकि बाह्य वायु ही धूम, ज्योंकि और जर्ज ने संविद्यत होकर वर्षों के रूप में परिणत होकर विद्युत् , मेघ, वृष्टि और अशनि के रूप ने विवित्ति हो जाती है। यद्यपि 'सर्व जगत्' मार्म के द्वारा वायु-सहित संसार प्रतीत होता है, तथापि 'सर्व' शब्द अपने अभिघेयार्थं का सर्वथा त्याग न करके संकुचित अर्थं का बोधक ही जाता है। 'प्राण' और 'वज्ज' शब्द यदि ब्रह्मपरक माने जाते हैं, तब क्रवार्य का सर्वधा त्याग कर डालते हैं। सर्वथा स्वार्थ-त्याग से तो संकुचित अर्थ का बोधन ही बाजा है, क्योंकि संकुचित अर्थ ने स्वार्थ का कुछ भाग अवस्थित ही रहता है। 'अमृत' कब्द भी मरणाभाव का उसकी उपपत्ति हो जाती है, जैसे कि देवगणों को अमर कहा जाता है, वे सदा अमर नहीं, केवल चिरजीवी होने के कारण ही अमर कह दिए जाते हैं। इस प्रकार 'प्राण' और 'वज' इन शब्दों के अनुरोध पर वायु ही उक्त श्रुति में विवक्षित है, बह्य नहीं।

सिद्धान्त — 'कम्पनात्' सूत्र 🖫 द्वारा वायु-सहित समस्त जगत् का कम्पन विवक्षित है। समस्त जगत् को कैंपानेवाला तो परमात्मा ही है। 'कम्पनात्'-यह हेतुवाक्य है, इसका अभ्यय इसी पाद के "शब्दादेव प्रमितः"—इस चौबीसर्वे सूत्र के साथ वैसे ही होता है, जैसे कि एक मेंडक लम्बी छलींग भर कर अपने दूर बैठे साथी है जा मिलता है। [ "इकी गुणवृद्धी'' (पा. सू. १।१।३) इस सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने कहा है—''यथा मण्डूका उत्प्लुत्योत्प्लुत्य गच्छन्ति, तद्वदिधकारः''। शब्द जड़ होने पर भी आकांक्षा के आधार पर व्यवहितान्वयी हो जाता है, जैसा कि प्रदीपकार ने कहा है — "वृद्धिशव्दस्येहाकांक्षावशादुप-

पृथीं तरयोहि प्रन्थमागयोर्वहीच निर्दिष्यमानमुचलभामहे । इहिच कथमकस्माद्ग्तराले वायुं निर्दिश्यमानं प्रतिपद्यमिष्टि ? पूर्वत्र ताचत् 'तदेव गुक्तं तद् ब्रह्म तदेवासृतमुच्यते । तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन' (का० २।६।१) इति ब्रह्म निर्दिष्टं, तवेथेहापि, संनिधानात्, जगत्सवे प्राण पजतीति च लोकाश्रयत्वप्रश्यभिद्यानाजि-विष्टिमिति गम्यते । प्राणशम्दो अययं परमात्मन्येच प्रयुक्तः, 'प्राणस्य प्राणम्' ( बृ० थ।४।१८ ) इति वर्शनात् । पजयित्रत्वमपीदं परमात्मन पवीपपद्यते न वायुमात्रस्य । तथा चोक्तम्—'न प्राणेन नापानेन मत्यों जीवति नामा । इतरेण तु जीवन्ति यस्मि-मोताबुपाधितौ' ( का॰ २।५।५ ) इति । उत्तरत्रापि 'भयावस्थामिस्तपति भयात्तपति स्यः। भयादिग्द्रस वायुस मृत्युर्धावित पञ्चमः (का० २।६।३) इति ब्रह्मेव निर्देश्यते न वायुः। सवायुकस्य जगतो भयदेतुत्वाभिधानात्। तदेवेद्दापि सिमधाः नात् 'महस्यं वज्रमुचतम्' इति च भयदेतुःवप्रत्यभिश्वानान्निर्दिष्टमिति गम्यते। वज्रशब्दोऽप्ययं भगदेतुत्वसामान्यात्मयुकः। यथा हि चज्रमुद्यतं ममैव शिरसि निपते-चचहमस्य शासमं न कुर्यामित्यनेन भयेन जनो नियमेन राजादिशासने प्रवर्तत पविमदमिनवायुक्तपंदिकं जगदस्मादेच ब्रह्मणो विभ्यन्नियमेन स्वध्यापारे प्रवर्तत इति भयानकं श्रकोपमितं बह्य । तया 🗷 ब्रह्मविषयं अश्यम्तरम् — भीषा उस्माद्वातः पवते । भीषीदेति स्याः । भीषा उस्मादिनक्षेन्द्रद्य । मृत्युर्धावित पश्चमः' (तै० ८।१ ) इति । असृतस्वफलअवजादिप ब्रह्मैबेद्मिति गम्यते । ब्रह्मबानाद्यसृतस्वप्राप्तिः । 'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नाम्यः पम्या विचतेऽधनायं ( स्वे० ६।१५ ) इति मन्त्रवर्णात् । यस् वायुविद्यानात्कचिदमृतत्वमिमिहितं, तदापेक्षिकम् । तत्रैव प्रकरणान्तरकरणेन

भागती
वाध्यां संबक्तिः श्रुतिसङ्कोषः । तिवस्तुनं । पूर्वापरयोगंग्यभागयोगंद्रेव निवश्यमानभुवलभामहे,
इहैव क्यनगरराते वायुं निवश्यमानं प्रतिवद्येमहि इति । तवनेन वान्यं कवाश्यता दक्षिता । अप्रकरणावपीति प्रतिक प्रतिक्षमानं प्रतिवद्येमहि इति । तवनेन वान्यं कवाश्यता दक्षिता । अप्रकरणावपीति प्रतिक प्रतिक्षमानं प्रकरणम् । दत् चलु पृष्टं तवेव प्रधानं प्रतिवक्तःयमिति तस्य प्रकरणम् । पृष्टावग्यस्मित्त्व्यमाने शास्त्रमप्रमाणं भवेदतम्बद्धप्रलापिश्वात् । अपस् वायुविकाः नात् वविक्युत्रस्वमिति हतमापेस्मिति । अपपुनमृत्युं अपतीति श्रुत्या द्यापमृत्योविकाय उन्हो न । परममृत्युविकाय दश्यापेविकार्यः

स्थानम्"। हेतु वान्य को प्रतिज्ञा वान्य की आ कांक्षा होती है, प्रतिज्ञा-वान्य यदि दूर हो, तब मण्डूकप्लुति-श्याय है हेतु वान्य उसके साथ जुड़ता है ]। इस प्रकार 'शब्दादेव प्रमितः (परमारमा), कम्पनात्' ऐसा पूरा वाक्य सम्पन्न हो जाता है। ब्रह्म के भय से नियम्तित होकर यह जगत् अपने व्यापार में नियमतः प्रवृत्त होता है और अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता। आशय यह है कि केवल श्रुति का संकोच श्रुत्यर्थ के परित्याग का नियामक नहीं, अपितु पूर्वापर की एकवाक्यता और प्रकरण—इन दो प्रमाणों से संवित्त श्रुति-सङ्कोच, भाव्यकार ने यही कहा है—"पूर्वापरयोग्नंयभागयोर्ब्रह्मीव निर्दिश्यमानमुपलभामहे, इहैव कथमन्तराले वायुं निर्दिश्यमानं प्रतिपद्यमिह"। इतने भाष्य के द्वारा वाक्यकवाक्यता प्रदिशित की गई है। "प्रकरणादिण"—इस भाष्य से प्रकरण दिखाया है, क्योंकि जो पदार्थ पूछा जाता है, वही प्रधानतया प्रतिपाद्य होता है—यही प्रकरण का स्वरूप है। जिज्ञासित पदार्थ से भिन्न अर्थ का अभिधान करने पर शास्त्र असम्बद्धाभिधायी होने के कारण अप्रमाण हो जायगा। 'यत्तु वायु-विज्ञानात् क्वचिदमृतत्वमभिहितम्, तदापेक्षिकम्।" अर्थात् "वायुरेव व्यव्विद्युः समष्टिरप पुनर्मृत्युं जर्यात य एवं वेद"—इत्यादि श्रुतियों के द्वारा जो वायु के

परमात्मानमभिधाय 'अतो उन्यदार्तम्' ( हु॰ ३।४ ) इति वाय्वादेरातैत्वामिधानात् । प्रकरणाद्व्यत्र परमात्मिनश्चयः, 'अन्यत्र धर्माद्व्यत्राधर्माद्व्यत्रास्मात्कृताकृतात् । अन्यत्र मृताब्व भव्याब्य यत्तत्पश्चसि तद्वदः' (का॰ १।२।१४ ) इति परमात्मनः पृष्टत्वात् ॥ ३९ ॥

(११ च्योतिरधिकरणम् । स॰ ४० ) ज्योतिर्दर्शनात् ॥ ४० ॥

'प्य संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समृत्याय परं ज्योतिष्ठपसंपद्य स्वेन क्षेणामिनिष्पद्यते' (छा० ८।१२।३) इति भ्यते । तत्र संश्रुट्यते—िकं ज्योतिःशृष्ट्ं चक्षुर्विषयतमोऽपहं तेजः, किंवा परं ब्रह्मित । किं तावत्प्राप्तम् ? प्रसिद्धमेव तेजो ज्योतिःशृष्ट्मिति । कुतः ? तत्र ज्योतिःशृष्ट्रस्य कढत्वात् । 'ज्योतिश्चरणामिधानात्' ( म् स्॰
१।१।२४) इत्यत्र हि प्रकरणाज्ज्योतिःशृष्ट्ः स्थार्थं परित्यज्य ब्रह्मणि चत्ते । न चेष्ट
तह्मित्वस्मार्थंपरित्यांने कारणं दृद्यते । तथा च माडीकण्डे — अध तत्रत्रत्समाण्ड-

भामता तस्य तन्नैय प्रकरणान्तरकरणेन हेतुना । त केवलमण्डस्या तदापेक्षिकमपि तु परमारमानमभिषायातोऽन्य-वार्समिति बाव्यादेरासंस्वाभिषानात् । नद्यासाँऽभ्यासादनासाँ भवतीति भावः ॥ ३९ ॥

ात्र हि ज्योतिःशान्यस्य तेजसि मुख्यस्यात् ज्ञाणि वायन्यस्यात् व्यापाः श्रुतेवंलोयस्यात् पूर्ववच्छृतिसञ्ज्ञोयस्य वात्राभावात् , प्रत्युत बह्यज्योतिःवक्षे क्रवाश्चतेः पूर्वकालार्थायाः पीडनप्रसङ्गात् । समृत्यानश्चतेश्च तेज एव ज्योतिः । तथाहि — समृत्यानमृद्यानमृत्यते, न तु विवेकविज्ञानम् । उत्पननश्च

भागती-भाग्या

विज्ञान से अमृतस्य की प्राप्ति बताई है, वह अमृतत्व आपेक्षिक [ मनुष्य-लोक की अपेक्षा वायु-लोक का चिरस्थायित्व मात्र ] है, वायु-विज्ञान से केवल अपमृत्यु पर विजय-प्राप्ति का उल्लेख है, परम मृत्यु पर विजय नहीं, क्योंकि वहीं पर प्रकरणान्तरूप करण (हेतु) के द्वारा परमात्मा का अभिधान करके वाय्वादि के आर्तत्व ( मृतत्व या नश्वरत्व ) का अभिधान किया गया है — "अतोऽन्यदार्तम्" ( वृह. उ. २।४ )। ऐसा कभी सम्भव नहीं कि आर्त ( मृत ) पदार्थ उपास्यमान | अभ्यस्यमान ) हाकर अमृत बन जाय ।। २९ ॥

विषय —''एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्याय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेत रूपेणा-भिनिष्यद्यते'' ( छां. ६।१२।३ ) यहाँ ज्योतिःशब्द विचारणीय है ।

संशय - उक्त श्रुति-वाक्य में 'ज्योतिः' पद के द्वारा भौतिक तेज विवक्षित 🛊 ? अथवा

पर ब्रह्म ?

पूर्वपक्ष — जोति:शब्द भौतिक तेज में रूढ या मुख्य और बह्य में गौण माना जाता है, अतः निरपेक्ष शब्दरूप श्रुति प्रमाण से भौतिक तेज और प्रकरण प्रमाण से बह्य विवक्षित प्रतीत होता है। प्रकरण प्रमाण से श्रुति-प्रमाण प्रवल होता है, अतः पूर्विषकरण के समान यहाँ श्रुति का संकोच सम्भव नहीं, प्रत्युत बह्यरूप ज्योति का ग्रहण करने पर 'उपसम्पव्य'— यहाँ पूर्वकालार्थक 'वत्वा' प्रत्यय बाधित हो जाता है, क्योंकि बह्य ज्योति की प्राप्ति के अनन्तर अन्य कोई क्रिया होती ही नहीं, किन्तु आदित्यादि ज्योति (अजिरादि मार्ग) के द्वारा बह्यलोकादि की प्राप्ति के अनन्तर मुक्ति का लाभ होता है।

रीरावुत्कामत्यथैतैरेच रिमिमकर्षमाक्रमते' (छा० ८।६।५) इति मुमुक्षोरादित्यप्राप्तिः रिमिहिता । तस्मात्यसिखमेच तेजो ज्योतिःशब्दमिति ।

प्यं प्राप्ते बमः — परमेव बहा ज्योतिःशन्तम् । कस्मात् १ वर्शनात् । परा हीह प्रकरणे वक्तव्यत्वेनानुवृत्ति र्द्धयते, 'य बात्माऽपहतपाप्मा' ( छा० ८।७।१ ) इत्यपहतः पाप्मत्वाविग्रुणकस्यात्मनः प्रकरणादावन्वेष्टव्यत्वेन चिजिहास्तितव्यत्वेन च प्रतिहाः नात् । 'पतं त्वेच ते भृयोऽजुन्याक्यास्यामि' (छा० ८।९।३) चानुसंघानात् । 'अश्ररीरं

#### भामती

तैश्र:विदेशियराविमार्गेजीवववते । आहित्यक्षाविराचयेक्षया वरं ज्योतिर्भवतिति । तहुवसम्पद्य तस्य समीवे भूम्बा स्वेन क्येणाभिनिज्ववते, कार्यब्रह्मकेप्रासी क्रवेच मुख्यते । ब्रह्मज्योतिःवसे तु ब्रह्म भूम्बा का वरा स्वक्यिनिक्यितः ? 

ब वेहाविविविक्तवह्मस्वक्यसानारकारो वृत्तिक्योऽभिनिक्यितः । सः हि ब्रह्मभूमात् व्यानाना न तु वराचीना । सेयमुवसम्बद्धित क्ष्याश्चरेतः पीडा । तस्मालिस्थाः श्वृतिभः प्रकरणवायनारोव एवात्र क्योतिरिति प्राप्तम् । एवं प्राहेऽभिधीयते — क्ष्यरयेव च्या क्योनिःशब्दम् । कस्मात् ? वर्शनात् ।

हीह प्रकरणे अनुवृत्तिवृद्धते क्ष । यत् च्या प्रतिकायते पान मध्ये वरामुद्यते यवशेवसंह्मियते स एवं प्रचानं प्रकरणार्थः । तस्मतःवातिनस्तु सर्वे तदनुगुणतया नेतन्याः । न तु श्वृत्यनुरोधमात्रेण व्यानानाम् इति हि लोकस्थितः । अन्ययोवाश्चयाजवाक्ये जानिताशेवोवकमे तस्प्रतिसमाचानोपः संहारे च तदन्तःवातिनो विक्लुवराश्च पान इत्यादयो विधिश्चरयनुरोधन पृथम् विधायः प्रसम्भरन् ।

#### भामती-स्थास्या

दूसरी वा यह भी वि उक्त श्रुति में जो समुत्थान कहा गया है कि 'अस्मात् वरित्त समुत्थाय', वह समुत्थान 'ज्योति' पद के द्वारा तेज का ग्रहण करने पर ही उपपन्न हो सकता है, क्योंकि वहाँ समुत्थान का अर्थ उद्गमन ही है, विवेक-विज्ञान नहीं। अचिरादि को अपेक्षा आदित्य को परं ज्योति कहा जाता है, अतः जीव का सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर का त्याग कर आदित्य की उपसम्पत्ति प्राप्त अरता है, उसके पश्चात् स्वरूपाभिनिष्पत्ति (ब्रह्मरूपतापत्ति) होती है। किन्तु 'ज्योति' शब्द से ब्रह्म का ग्रहण करने पर तत्त्वज्ञानी का शरीर ने समुत्थान न हो सकेगा, जेसा कि श्रुति कहती है—''न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति'' (बृह. उ. ४।४।६)। इसी प्रकार "परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वरूपेणाभिनिष्पद्यते"—यह ज्योति, रुपसम्पत्ति और स्वरूपाभिनिष्पत्ति का पौर्वापयंभाव भी संगत नहीं रह जाता, क्योंकि ब्रह्मरूप ज्योति की उपसम्पत्ति मी स्वरूपाभिनिष्पत्ति ही है, अतः 'स्वरूपमिभिन्ष्यद्य स्वरूप-मिभिन्ष्यद्यते'—ऐसा व्यवहार संगत क्योंकर होगा? देहादि से विविक्त ब्रह्मस्वरूप के वृत्त्यास्मक साक्षात्कार को अभिनिष्पत्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह ब्रह्मारूपतापत्तिरूप मुक्ति के पूर्व क्षण में होती है, पश्चात् नहीं। फलतः (१) ज्योतिः शब्द, (२) करवा प्रत्यय और (३) समुत्थान शब्द—इन तीन श्रुति प्रमाणों (रूट शब्दों) के द्वारा प्रकरण प्रमाण का बाथ करके भौतिक तेज हो ज्योति पद का अर्थ सिद्ध होता वि ।

सिखान्त—"परमेव ब्रह्म ज्योतिःशब्दम्" अर्थात् परम ब्रह्म ही ज्योतिः शब्द नि द्वारा विविक्षित है, न्योंकि इस प्रकरण में उसी की अनुवृत्ति ना दर्शन होता । जो प्रतिज्ञा या प्रकरण के उपक्रम में विवत, मध्य में परामृष्ट और उपसंहार में विणत होता है, वही प्रकरण ना मुख्यार्थ माना जाता है और प्रकरण-पाती अन्य सभी पदार्थ उसी प्रधान के अनुसारी या अङ्ग माने जाते हैं, केवल श्रुति के अनुरोध पर प्रकरण से पृथक् नहीं किए जाते—ऐसी कोकमर्यादा है। अन्यथा उपौग्रयाज के प्रकरण में पठित "विष्णुक्पांशु यष्टव्योऽजामित्वाय, प्रजापतिरुपांशु यष्टव्योऽजामित्वाय, अग्नीषोमावृषांशु यष्टव्यावजामित्वाय"—इन तीन वाक्यों वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः' ( छा० ८।१२।१ ) इति वाशरीरताये ज्योतिःसम्पत्ते-रस्याभिभानात् , ब्रह्मभावाच्याम्यज्ञाशरीरतातुपपत्तेः, 'परं ज्योतिः', 'स उत्ताः

#### भामती

तत् किमियानीं तिस्रः साह्नस्योपसयः कार्या द्वावशाहीनस्येति प्रकरणानुरोधात् समुवायप्रसिद्धिवस्तस्याः महर्गणाभिषानं परिस्यज्याहीनशस्यः कथमप्यवयवन्युत्पस्या साह्नं ज्योतिष्टोममभिषाय तत्रैव द्वावशोपसत्ताः विवसाम् ? ■ हि क्रास्त्रविधानान्न कुतिब्बियि हीयते ऋसोरित्यहोनः शक्यो वक्तुम् । भैवम्, अवयव-प्रसिद्धः समुवायप्रसिद्धिवं लोगसीति खुत्या प्रकरणवाषनान्न द्वावशोपसत्तामदीनगुण्युक्ते क्योतिष्टोये

#### भामती-व्याख्या

के द्वारा प्रतिपादित तीनों कर्म उपांशुयाज से भिन्न मानने पहेंगे। जिमिन-दर्शनस्य द्वितीय अध्याय के दितीय पाद का चौथा अधिकरण है—उपांशुयाजाधिकरण। शबरस्वामी ने विषय-वाक्य की आनुपूर्वी दिखाई है—"जामि वा एतद्यज्ञस्य क्रियते यदन्वश्ची पुरोडाशावृपांशुयाज-मन्तरा यजित । विष्णुश्पांशु यष्ट्रव्योऽजामित्वाय, प्रजापितश्पांशु यष्ट्रव्योऽजामित्वाय, अजापितश्पांशु यष्ट्रव्योऽजामित्वाय, अजापितश्पांशु यष्ट्रव्योऽजामित्वाय"। तैत्तिरीयसंहिता में यजित तक वाक्य मिलता है, विष्णुश्पांशु यष्ट्रव्याद इस समय उपलब्ध नहीं। तथापि अजामित्वाय-पर्यन्त एकवाक्यता मान कर प्रायः सभी आचार्यों ने यही विचार प्रस्तुत किया है कि उपक्रम और उपसंहारादि म समनुगत पदार्थों को यदि मुख्यार्थ मान कर प्रकरणस्थ अन्यान्य पदार्थों को उसका अङ्ग नहीं माना जाता, तब उपांशुयाज-प्रकरण के उपक्रम (आरम्भ) में जो जामिता (आलस्य या उबा देना) दोष उठा कर उपसंहार में अजामित्वाय कह कर उसकी निवृत्ति बताई गई। उससे ऐसी एकवाक्यता पर्यवसित हो जाती है कि मध्यपाती उक्त तीनों वाक्य स्वतम्त्र कर्म के विधायक न होकर उपांशुयाज के अन्तरा-विधान की प्रशंसामात्र करते माने गए हो।

शक्का — यदि एकवावयतापन्न प्रकरण का भञ्ज या बाध किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता, तब ज्योतिष्टोमनामक एकाह कर्म के प्रकरण में जो कहा गया है कि "तिस्र एवं साह्यस्योपसदो द्वादणाहीनस्य" (तै. सं. ६।२।६।१)। उपसत् होमविशेष की संज्ञा है। 'ज्योतिष्टोमादि एकाह कर्म । तीन हो उपसत् किए जाएँ और अहीन कर्म में 'द्वादण' [जिस सोमयाग में एक ही दिन सोम का अभिषव किया जाता है, उसे एकाह या साह्य कहते हैं और जिसमें कई दिन सोमरस का अभिषव होता है, वह अहीन या अहर्गण कहलाता है। एकाह और अहीन जा अपने अपने उक्त अर्थों में रूढ़ माने जाते हैं। यह प्रकरण ज्योति-ष्टोमरूप एकाह कर्नु का है, अतः इसके प्रकरण में पठित द्वादण उपसत् भी इसी कर्म । करने पड़ेंगे और 'अहीन' शब्द की अवयवार्थं को लेकर ज्योतिष्टोम-वाचकता भी मानी जा सकती है, जैसा कि शवरस्वामी ने कहा है— "अहीनब्देन ज्योतिष्टोमं वस्यामः, कुतः? न हीयते इत्यहीनः। दक्षिणया क्रतुकरणैर्वा फलेन वा न हीयते, तेन ज्योतिष्टोमोऽहीनः" (काबर. पृ. द६३)।

समाधान—अनयवार्यं की अपेक्षा रूढार्थं जान माना जाता है। यद्यपि प्रकरण प्रमाण से द्वादश उपसत् ज्योतिष्टोम जा प्राप्त हैं, तथापि 'अहीन' शब्दरूप श्रुति प्रमाण के द्वारा प्रकरण का जान हो जाता है. अतः उक्त वाक्य ज्योतिष्टोम में द्वादश उपसत् जा विधान नहीं कर सकता। इस प्रकरण ने विच्छिन्न कर देने पर भी उक्त वाक्य अहीन या अहांण कमों में भी द्वादश उपसत् का विधान नहीं कर सकता, क्योंकि अन्य प्रकरण में पठित वाक्य के द्वारा जान कमें में अञ्चों का विधान न्यायोचित वहीं माना जाता। परिशेषतः 'तिस्ना उपसतः कार्याः'—इस विधि की स्तुति ही "द्वादशाहीनस्य"—इस वाक्य का तात्प्यं

भामती

वाक्नोति विचातुम् । नान्यतोऽवक्कष्टः सन्नहर्गणस्य विचले परप्रकरणेऽन्यधर्मावधेरन्यायस्वात् । साम्मान्
प्रवश्यवायविचित्तं स्वरणस्य पुनरन्तरम्थानक्षेत्रात् । तेनानवक्कृष्टेनेव द्वावशाहीनस्येति धाक्येन
साह्रस्य तिस्र उपसवः कार्या इति विधि स्तोतुं द्वावशाहिविहिता द्वावशोपसत्ता तत्प्रकृतित्वेन च सर्वाहीनेवु
भाता निवीताविववनूष्यते । तस्मावहोनधुत्या प्रकरणवाधेऽपि च द्वावशाहीनस्येति वान्यस्य प्रकरणावपान्नी उपोतिष्टोनप्रकरणाव्नातस्य । पूषास्तनुमन्त्रणमन्त्रस्य यक्तिस्त्रकृत्वलात् प्रकरणवाधेनापकर्षं स्तवगस्या,
पौष्णावी च कर्मणि तस्यार्थवश्यविद्यां स्वपकृष्टस्याचिराविमार्गोपवेशे फलस्योपायमार्गप्रतिवावदेऽतिविवादे
एव तन्त्रसाव इति वाक्यस्याविश्ववेकदेशमात्रप्रतिपावकस्य निव्वयोनस्थात् । न च द्वावशाहीनस्येतिवस्वचोक्तारमध्यानसावनानुष्ठानं स्तोतुमेव सम्प्रमाव इति वचनमचित्रादिमार्गमनुववतीति युक्तम् , स्तुतिसक्षणाया स्वाधिमयसंसर्गतारपर्यपरिश्वागप्रसङ्गात् । द्वावशाहोमस्येति तु वाक्ये स्वार्धासंसर्गतास्यम्
प्रकरणविष्केवस्य प्राप्तानुवावमात्रस्य चाप्रयोजनस्वमिति स्तुत्यचाँ कच्यते । च चत्रहोषमयास्तमुवायप्रसिद्धिमुक्तक्व्वव्यवप्रतिद्विमुपाधिस्य साह्नस्येच द्वादशोपसत्तां विधातुमर्हति, त्रित्वद्वावशस्यभेविकस्यप्रसकृत्त् । न च सत्यां गती विकल्पो ग्याय्यः। साह्नाहीनववयोक्ष प्रकृतक्योतिष्ठीमाभिषायिनोरानर्गरविकस्यप्रसकृत्त् । प्रकरणारेव तववगतेः । इत् तु स्वार्थसंसर्गतारपर्यं नोक्तवोवप्रसङ्ग इति यौर्वापर्यविक्तिन्त्रमया

पर्यविसत होता है। द्वादशाहरूप अहीन कमं में द्वादश उपसत् का विधान किया गया है, सभी अहीन कमों की द्वादशाहरूप अहीन कमं में द्वादश उपसत् का विधान किया गया है, सभी अहीन कमों की द्वादशाह कमं प्रकृति है, अतः उसके विकृतिभूत सभी अहीन कमों में द्वादश उपसत् 'प्रकृतियद् विकृतिः कार्या'—इस अतिदेश वाक्य से ही प्राप्त हो जाते हैं, इस लिए भी ज्योतिष्टोम-प्रकरण-पठित वाक्य के द्वारा द्वादश उपसदों का विधान वहाँ अपेक्षित ही नहीं, अतः इसका प्रकरण से अपकर्ष (विच्छेद) भी अनावश्यक है। ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पठित पूषानुमन्त्रण मन्त्रों का उत्कर्ष जो लिङ्ग प्रमाण से प्रकरण का बाध कुरके किया जाता है, वह अगतिक-गति है। पूषदेवताक कमों में उसकी आवश्यकता और सार्थकता भी है। "एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय"—इस वाक्य का यहाँ से विच्छेद करके अचिरादि मार्ग-प्रतिपादक प्रकरण में उन्नयन सम्भव नहीं, क्योंकि अचिरादि का "तेऽचिषमेवाभि-सम्भवन्ति"—इत्यादि इपदेश जैसा विश्वद (स्पष्ट) है, वैसा ''एष सम्प्रसादः''—यह नहीं, क्योंकि यहाँ तो उस मार्ग के तेजोरूप एकदेश का ही ग्रहण किया गया है, जिसका कोई

विशेष प्रयोजन नहीं।
जैसे "द्वादशाहीनस्य"—यह वाक्य तीन उपसदों के विधान की स्तुति है, वैसे ही

उ मध्यान-भावना की स्तुति करने के लिए "एष सम्प्रसादः" इसका उपयोग भी नहीं किया
जा सकता, क्योंकि वैसा करने पर इस वाक्य को अपने स्वार्थ का सर्वथा त्याग करना पड़ेगा।
"द्वादशाहीनस्य"—इस वाक्य का अन्यत्र उन्नयन करने पर द्वादशाह-पठित वाक्य के द्वारा
विहित द्वादशोपसत्ता का अनुवादमात्र करना होगा, जो कि निष्प्रयोजन और निरर्थक मात्र
है, अतः उसमें स्तुतिपरता अगत्या मानी जाती है। ज्योतिष्टोमगत उपसद होमों में ही त्रित्व
और द्वादशस्य—दोनों का विधान करने पर विकल्प प्राप्त होता है, जो कि मार्गान्तर के
जन्म होने पर उचित नहीं माना जाता। फिर भी त्रित्व और द्वादशस्य—दोनों का विधान
करने पर ज्योतिष्टोम के वाचक 'साह्न' और 'अहीन'—दोनों पद निरर्थक हो जाते हैं, क्योंकि
केवल प्रकरण के बल पर भी दोनों धर्म प्राप्त हो जाते । किन्तु प्रकृत में 'ज्योतिः' पद गा
बह्याज्योति में तात्यर्थ मान लेने पर बानर्थक्य प्रसक्त नहीं होता, पौर्वापर्थं की विचारणा से
सहकृत प्रकरण प्रमाण के द्वारा पूर्वकालसारूप अर्थ में रूढ़ 'क्त्या' प्रत्यय का परित्याग करके
बह्याज्योति है। ज्योतिपदास्यद विणीत होती ।।

पुरुषः' ( छा० =1१२।३ ) इति च विशेषणात् । यत्तुक्तं मुमुक्षोरादित्यप्राप्तिरमिहितेति । मासाचात्यन्तिको मोक्षो गत्युत्कान्तिसंबन्धात् । न शात्यन्तिके मोक्षे गत्युत्कान्ती स्त इति वक्ष्यामः ॥ ४० ॥

# 

'आकाशौ वै नाम नामकपयोनिर्वहिता ते यदन्तरा तद् ब्रह्म तदमृतं स आत्मा' ( छा॰ ८।१४।१ ) इति श्रयते । तत्किमाकाशश्च्यं परं ब्रह्म, किंवा प्रसिद्धमेव भूताकाः

#### भामिती

प्रकरणानुरोषाद्वित्वारि पूर्वकालतामपि परिश्याय प्रकरणानुगुण्येन ज्योतिः परं ब्रह्म प्रतीयते । यत् तूर्कं मुमुक्षोरावित्यप्राप्तिरिक्षिति, नासावात्यन्तिको मोक्षः, किन्तु कार्यब्रह्मलोकप्राक्षः । न च कममुक्त्य-प्रिप्रायं स्वेन क्षेणामिनिव्यक्षत इति वचनं, नहोतत् प्रकरणोक्तबह्मतस्विवद्वयो गत्युत्कान्ती स्तः । तथा च श्रुतिः—'न तस्मात् प्राणा उत्कामित अत्रैव सयवनीयन्ते' इति । न च सब्द्वारेण कममुक्तिः । अधिराविमार्गस्य हि कार्यब्रह्मलोकप्रापकत्वं न तु ब्रह्मभूयहेतुभावः, जीवन्य तु निक्षाधिनित्यशुद्धबृद्धब्रह्मभाव-साक्षात्कारहेतुके मोक्षे कृतमिवराविमार्गण कार्यब्रह्मलोकप्राप्त्या ? अत्रापि ब्रह्मविवस्तवुपपत्तेः । तस्मान्न ज्योनिशावित्यमुवसम्बद्ध सम्प्रसावस्य जीवस्य स्वेन क्ष्मेण पारमाणिकेन ब्रह्मणाऽभिनिव्यक्तिस्थिति श्रुतेरत्रापि क्लेकाः । झिष च परं उत्रोतिः च उत्तमः पुरुष इतीहैवोपरिष्टाद्विशेषणात्तेवसो क्यावस्यंतुक्ष-विवयस्वेनावस्थापनाउच्योतिव्यक्त्यस्य परमेव ब्रह्म ज्योतिः न तु तेक इति सिद्धम् ।। ४० ।।

#### भामती-व्याख्या

भाष्य में जो कहा गया है कि "अथ यत्रैतस्माच्छरीरादुत्क्रामित, अथैतेरेव रिष्मिभि-रूव्वमाक्रमते" (छा, दा६।४) इति मुनुक्षोरादित्यप्राप्तिरिमिहिता"। वह अत्यन्तिक मोक्ष नहीं, अपितु हिरण्यगर्भ-लोक-प्राप्तिमात्र है। प्रकृत का का किप्ताय क्रम-मुक्ति में नहीं माना जा सकता, क्योंकि 'स्वेन रूपेणाभिनिष्यद्यते'— इस वाक्य का स्वारस्य क्रम-मुक्ति में सम्भव नहीं। प्राकरणिक ब्रह्मतत्त्व के वेत्ता पुरुष की न शरीर कि उत्क्रान्ति होती है और न लोकान्तर में गित, क्योंकि श्रृति स्पष्ट कहती है—"न तस्य प्राणा उत्क्रामित्त अत्रैव समवनी-यन्ते" (बृह, उ. ४।४।६)। अचिरादि मार्ग के द्वारा क्रम-मुक्ति होती है—ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अचिरादि मार्ग केवल हिरण्यगर्भ के लोक का ही प्रापक होता है, ब्रह्मरूपतापित्त का नहीं होता। जीव को तो नित्य, शुद्ध, बुद्ध ब्रह्म तत्त्व का साक्षात्कार कर लेने प्रभित्त की वार्म के कार्य ब्रह्म-लोक-प्राप्ति की क्या आवश्यकता? ब्रह्म-साक्षात्कार से ही परम मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। कार्य ब्रह्म के लोक में भी ब्रह्मवेत्ता ही मुक्त होता है। फलतः 'आदित्यरूप ज्योति को प्राप्त होकर यह सम्प्रसाद (जीव) ब्रह्मरूपण अभिनिष्यन्त होता है'—ऐसा मानना समुचित नहीं, क्योंकि वहाँ भी श्रुति की अनुपपन्तता बनी ही है। दूसरी बात यह भी कि 'परं ज्योतिः', 'स उत्तमः पुरुषः'—ऐसे विशेषणों के द्वारा भौतिक ज्योति की ब्यावृत्ति करके ब्रह्म ज्योति का ही निरूपण आगे किया जा रहा है, अतः यहाँ पर ब्रह्म ही विवक्षित ज्योति है, भौतिक तेज नहीं ॥ ४०॥

विषय—"आकाशो वै नाम नामरूपयोनिवहिता, ते यदन्तरा तद् बा तदमृतं स आतमा" ( छां. दारेश रे ) इस श्रुति में 'आकाश' शब्द विचारणीय ■। श्रीमिति विचारे भूतपरित्रहो युकः, काकाशशन्यस्य तस्मिन्कदत्यात्, नामकपनिर्वहः जस्य बावकाशदानहारेज तस्मिन्योजयितुं शक्यत्वात्, काष्ट्रस्वादेश स्पष्टस्य ब्रह्माः क्षित्रस्याभवणादिति । यवं प्राप्त इत्रमुच्यते –परमेउ ब्रह्मोहाकाशशन्यं भवितुमर्द्दति । कस्मात् ? अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात् । 'ते यदत्तरा तद् ब्रह्म' इति हि नामकपाभ्यामः र्थान्तरभूतमाकाशं व्यपदिशति । न च ब्रह्माजोऽन्यक्षामकपाभ्यामर्थान्तरं संभवति, सर्वस्य विकारजातस्य नामकपाभ्यामेव व्याकृतत्वात् । नामकपयोरिप निर्वहणं निरक्कुशं न ब्रह्मणोऽन्यत्र संभवति, 'अनेन जीवेनात्मनानुप्रविद्य नामकपे व्याकरः

#### सामती

वसन्याकासारिककृषित्वा महाकिकृष्यंगावाकायः वरमास्मित व्युत्पावितं, तवापि तह्वत्र वरमास्मिकिकृष्यंगामावासाम्व्यान्वं हृणस्य भूताकायेऽध्यवकायवानेगोपपसेरकस्मास्य करिपरित्यापस्या-वोषात् । नामस्ये वस्तरा बहोति च नाकायस्य नामस्ययोगिवंहितुरस्तरालस्वमाहापि तु अद्यानस्तेन भूताकायो नामस्ययोगिवंहिता । नहा चैतयोग्नरालं मध्यं सारमिति यावत् । च तु निवंदिव बहा जान्यालं वा निवंदि । सस्माश्यांसद्धेर्भूताकायमेवाकायो न तु बहोति प्राप्तम् । एवं प्राप्त उच्यते — कपरमेवा-कार्य बहा करमात् ? वर्षान्तरस्वाविष्यपवेशात् क । नामस्यमात्रनिवंहिकित्वाकायम्वयते । भूता-वाच विकारत्येन नामस्यान्तः वाति सत् कष्माश्मानमुद्धतेत् । न हि सुविधितोऽपि विकानी स्वेन स्कन्येनास्मानं बोद्युत्सहते । न व नामस्यश्चतिरविक्षेत्रतः प्रवृत्ता भूताकायवर्षं नामस्यान्तरे सङ्कोष्यवित् । ति स्वानिकृत्वं निरङ्कुत्वामवर्गतं बहा किङ्गं कथित् विकान परतन्त्रे नेतुमु-

#### भाभती-ध्याख्या

संग्रय-उक्त श्रुति 🗏 पठित 'बाकाश' 📭 भूताकाश का बोधक है ? अधवा

पूर्वपद्य — यद्यपि "आकाशास्तिल्लि ज्ञात्" (त. सू. १।१।२२) इस सूत्र में यह निर्णय है दिया गया है कि उक्त श्रुति में बहा के संकीतित लिज्जों (धर्मों) के आधार पर 'आकाश' परमात्मा का बोधक है। तथापि यहाँ वैसा ब्रह्म-लिज्ज-दर्शन न होने के कारण 'आकाश' की नामा है, क्योंकि वह नामा प्रपन्त को रहने के लिए प्रवान करता है। 'आकाश' पर श्रुताकाश में रूढ़ है, रूढि अर्थ का अकस्मात् (विना किसी कारण के) परित्याग उचित नहीं। 'नामरूप अस्तरा ब्रह्म'—इन श्रुव्दों के द्वारा नाम-रूप के निर्वाहक आकाश की अन्तरालता विविधात नहीं, अपितु ब्रह्म की, अर्थात् नाम-रूप के निर्वाहक आकाश ही है, ब्रह्म नाम और रूप अन्तराल (प्रध्य) में अवस्थित सारभूत वस्तु है। आकाश की त्रिंता ब्रह्म नहीं और अन्तरालभूत जो ब्रह्म है, वह नाम-रूप का निर्वेहिता नहीं। अतः लोक-प्रसिद्ध और रूढि अर्थ के अनुसार 'आकाश' शब्द भूताकाश का ही वोधक है, ब्रह्म का नहीं।

सिद्धान्स—'आकास' कवर से यहाँ ब्रह्म ही विवक्षित है, क्योंकि 'अर्थान्तरत्यादि-व्यवदेशात्" अर्थात् नामरूपात्मक समग्र प्रपन्न की निर्वाहक वस्तु को 'आकाश' शब्द कहता है। भूताकाश तो स्वयं विकाररूप होने के कारण नाम-रूप । अन्तः पाती है, अतः वह अपना निर्वाहक क्योंकर होगा ? कितना भी कुशल नट हो वह कभी अपने कन्धे पर अपने-आप को बिठा नहीं सकता। 'नामरूप' शब्द सामान्यता सगम्य 'प्रपंच का बोधक है, आकाशेतर प्रपन्न में संकुचित नहीं किया जा सकता। जगत्-निर्वाहकत्व एक ऐसा धर्म है, जो ब्रह्म का ही लिज्ज (धर्म) है, उसे सीच-साँच कर भी पराधित आकाश ने घटाना सम्भव नहीं। वाणि' ( छा० ६।३।२ ) इत्यादिबहाकर्तृकत्वश्रवणात् । नतु जीवस्यापि प्रत्यक्षं नामः कपविषयं निर्धोद्धत्वमस्ति । बादमस्ति, अभेदस्तिवद्द विवक्षितः । नामकपनिर्वद्दणाः भिभानादेव च अष्टुत्वादि बद्धालिक्षमभिद्दितं भवति । 'तद् बहा तद्मृतं च आत्मा' ( छा० ८।१४ ) इति च ब्रह्मवादस्य लिक्कानि । 'आकाशस्तिक्षकात्' ( ब्र० १।१।२२ ) इत्यस्यैवायं प्रपञ्चः ।। ४१ ॥

# ( सुबुद्रयुत्कान्त्यधिकरणम् । स्० ४२-४३ )

सुषुप्तयुत्कान्त्योर्भेदेन ॥ ४२ ॥

श्यपदेशादिश्यनुधर्तते । बृहदारण्यके षण्ठे प्रपाठके 'कतम भारमेति योऽपं विश्वानमयः प्राणेषु श्रयम्तज्योतिः पुरुषः' ( बृ० ४।३।७ ) दृत्युपक्रस्य भूयानात्मविषयः प्रपक्षः कृतः । तरिक संसारिस्वक्रपमात्राम्याक्यानपरं वाष्यम् , उतासंसारिस्वक्रप-

भामती

चितम् । अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविदय वामक्षे व्याकरवाशीति च सःस्रष्ट्र्त्वनित्रस्वर्धं वान्याना व जीवस्य व्याकर्तृत्वे ब्रह्मण एव व्याकर्तृत्वमुक्तम् । एवं च निवंहितुरेवान्तराक्रसोववरोरम्यो निवंहिताऽ-ग्यथ्वान्तराक्रमित्यर्थभेवकव्यनापि न युक्तः । त्या च ते नामक्ष्ये यदाकाशमन्तरेऽस्ययमर्थान्तरम्यपदेश ज्यवस्रो नामान्त्रम् । तस्मादर्थान्तरव्यवदेशास्त्रम् । तव् वाच तदमृतमिति व्यवदेशाद् ब्रह्मेवाकाश-शमिति सिद्धम् ।। ४१ ॥

### जाविमध्यावसानेषु संसारिप्रतिपादनात् । तस्वरे प्रश्वसम्बर्भे ॥ तत्रेव विकास

संसार्ग्यं ताबबारमाऽह्युहारास्यवं त्राणाविषरीतः सर्वजनसिद्धः। तमेव च योऽयं विज्ञानमयः प्राणिषस्याविश्वतिसम्बर्भं शाबिमध्यावसानेध्वामुकातीति तदनुवादपरो भवितुमहंति । एवं च संसार्ग्यात्मैव कञ्चिवयेषय महान्, संसारस्य चामाविस्वेनानाविश्यावद्य उच्यते, न 🏾 तदतिरिक्तः कश्चिवत्र निस्य-

#### भागती-ध्याच्या

दूसरी बात यह भी शिक "अनेन जीवेनात्मनानुप्रविष्य नामरूपे व्याकरवाणि" (छां. ६।३।२) इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित नामरूपात्मक शास का लष्टृत्व बहा का ही छिड़ प्रतीत होता है, वयोंकि बहारूप जीव में नाम-रूप का व्याकर्तृत्व कहा गया, वह वस्तुतः बहा में ही है। इस प्रकार नाम-रूप के निर्वाहक बहा में ही जब अन्तराखता सम्भव हो जाती है, ता निर्वाहक अन्य और अन्तराख अन्य हो — ऐसा मानना युक्ति-युक्त नहीं। इस प्रकार बात्मरकन्धरूदता-याय भी प्रसक्त नहीं होता, क्योंकि नाम-रूपात्मक प्रपन्न का निर्वाहक जो बहााकाश है, वह उससे फिन्न है। अर्थान्तर-व्यपदेश के समान ही "तद् बहा तदमृतम्"—ऐसा व्यपदेश भी बहा का ही गमक है। ४८।।

विषय—"योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तज्योंितः पुरुषः" (बृह्. उ. ४।३।७) इस श्रुति का 'विज्ञानमय' शब्द विचारणीय है।

संशय - उक्त श्रुति में 'विज्ञानमय' शब्द जीव का बोधक है ? अथवा बहा का ?

पूर्वपक्ष—

आदिमध्यावसानेषु संसारिप्रतिपादमात्। तत्परे ग्रन्थसन्दर्भे सर्वं तत्रैव योज्यते।। प्रतिपादनपरिमिति संशयः । कि तावस्मासम् ? संसारिस्वरूपमात्रविषयमेषेति । कुतः ? उपक्रमोपसंहाराभ्याम् । उपक्रमे 'बोऽयं विकानमयः प्राणेषु' इति शारीरिक्तक्षात् । उपसंहारे ख 'स वा प्रष महानज योऽयं विकानमयः प्राणेषु' ( कृ॰ ४।४।२२) इति तद्परित्यागात्, मध्येऽपि बुद्धान्ताच्चस्थोषम्यासेन तस्येव प्रपञ्चनादिति ।

पवं प्राप्ते ब्रमः, - परमेश्वरोपदेशपरमेवेदं वाक्यं न शारीरमात्राव्यानपरम् । कस्मात् ? सुधुप्ताबुक्ताव्यो च शरीराद्भदेन परमेश्वरस्य व्यपदेशात् सुधुप्तौ तावत् 'अयं पुरुषः प्राप्तेनास्मना संपरिष्वको न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम्' ( वृ० ४।६।२१ ) इति शारीराद्भदेन परमेश्वरं व्यपदिशति । तत्र पुरुषः शारीरः स्यात्तस्य वेदित्रवात् ।

#### भामती

मुद्धवृद्धमुक्तस्वभावः प्रतिपाद्यः । यत् सवृप्युरकात्य्योः प्राज्ञेनाःश्रना संपरिध्वकः इति भेवं मध्यसे, नासौ भेवः, किन्त्वयमात्मशब्दः स्वभावयवनस्तेन सुवृप्युरकान्यवस्थायां विशेषविवयाभावात्संविध्वितप्रज्ञेन प्राज्ञेनात्मना स्वभावेन परिध्वको न किञ्चिद्धदेश्यभेवेऽपि भेवबदुपचारेण योजनीयम् । यथाद्वः—प्राज्ञः संपिष्टितप्रज्ञः' इति । प्राप्ताया शब्दाः कार्यकरणसङ्घातात्मकस्य जमतो जीवकर्माजिततया तद्भोष्यतया च योजनीयाः तस्मारसंसार्थ्यवानुद्यते न तु परमात्मा प्रतिपाद्यत इति प्राप्तम् ।

एवं गाम उच्यते 'सुबुद्युस्क्रान्स्योभेंदेन' व्यवदेशादित्यनुवसंते । अयमभिसन्यः — मि संसारिणोऽ-णाः परमात्मा नास्ति, तस्मात् संसार्व्यास्मवरं योऽयं विज्ञानमयः प्राणेठिवति वाक्यम् ? जाहोस्थिवह संसा-रिव्यतिरेकेण परमात्मनोऽसङ्कोर्तनात्संसारिणआदिमध्यावसानेध्वमर्शास्त्रसार्य्यास्मवरं ? ॥ ताबस्संसार्थ्यातः

### भामती-ध्यास्या

आरम्भ में पिठत 'विज्ञानमय' शब्द, मध्य में स्वप्नावस्था का वर्णन एवं महानजः वा निर्देश—यह मा कुछ जीब में हो घटता है, क्योंकि संसारी बात्मा हो अहङ्कारास्पद और प्राणादि से युक्त लोक-प्रसिद्ध है। "योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु"—यह वाक्य उसी संसारी का अनुवादमात्र करता है। वही संसारी बात्मा जड़वर्ग की अपेक्षा महान् एवं संसार के अनादि होने के कारण जीवात्मा भी अनादि और अज है, उससे भिन्न कोई नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वस्प तत्त्व यहाँ प्रतिपाद्य नहीं हो सकता। यह जो सुषुप्ति और उत्क्रान्ति बवस्था में प्राज्ञात्मा से सम्परिष्वक्त (युक्त) कहा गया है, वह उससे भिन्न माना जाता है, वह उचित नहीं, क्योंकि वहाँ 'आत्मा' शब्द स्वभाव का वाचक । इस प्रकार सुषुप्ति और उत्क्रान्ति की अवस्था में विशेष विषय न रहने के कारण यह जीव घनीभूत प्रज्ञावाले आत्मा (स्वभाव) से युक्त अत एव किन्बिज्ज होता । जोत्र और उसके स्वभाव का भेद न होने पर भी भेद-जैसा औरचारिक व्यवहार हो जाता है, जैसा कि कहा गया है—"प्राज्ञः सम्पिष्डतप्रज्ञ'। पत्यादि शब्द भी कार्यकारण-संघातात्मक संसारी में ही घट जाते हैं, क्योंकि जीव के कर्मो-द्वारा अजित होने के कारण जगन् जीव का भोग्य और जीव उसका पति या भोक्ता होता । फलतः उक्त वाक्य के द्वारा संसारी आत्मा का ही अनुवाद किया जाता है, परमात्मा का प्रतिपादन नहीं।

सिद्धान्त-पूर्वं सूत्र से 'व्यपदेशात्' पद की अनुवृत्ति करके ''सुषुत्प्युत्कान्त्योभेंदेन व्यपदेशात्''—ऐसा महावाक्य सम्पन्न होता है। आशय यह । कि क्या संसारी से फिन्न परमात्मा नहीं है, जिससे कि "योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु''—यह वाक्य जीवपरक माना जाता है ? अथवा यहाँ (प्रकृत में ) परमात्मा का संकीर्तन न होने एवं संसारी आत्मा का ही उपक्रम, अभ्यास और उपसंहार में उल्लेख होने के कारण उक्त वाक्य संसारी आत्मा

बाह्याभ्यन्तरचेदनप्रसङ्गे सित तस्प्रतिषेघसंभवात् । प्राद्यः परमेश्वरः, सर्वहृत्वस्थलक्षणया प्रश्नयां निस्यमिवयोगात् । तथोत्क्रान्ताविप 'अयं शारीर आत्मा प्राङ्गेनास्मनान्याद्वह उत्सर्जन्याति' ( खू० ४।३।३५ ) इति जीवाद्भादेन परमेश्वरं व्यपिद्धित । तत्रापि शारीरो जीवः स्यात् , शारीरस्वामित्वात् प्राह्मसृत स पव परमेश्वरः । तस्मात् सुदु-स्युत्कान्त्योभेदेन व्यपदेशात्परमेश्वर पवात्र विवक्षित इति गम्यते । यतुक्तमाद्यन्तम् विवक्षित इति गम्यते । यतुक्तमाद्यन्तम् विद्यानमयः प्राणेषु' इति न संसारिस्वद्धपं विवक्षितं कि तिर्दृ श्वन् संसारिस्वद्धपं परेण ब्रह्मणाऽस्येकतां विवक्षति । यतो 'ध्यायतीव लेलायतीव' इत्यवमाद्युत्तरव्य-प्रवृत्तिः संसारिधर्मनिराकरणपरा लक्ष्यते । तथोपसंहारेऽपि यथोपक्रममेवोपसं-हरति—स वा एव महानज आत्मा योऽयं विद्यानमयः प्राणेषु' इति । योऽयं विद्यानमयः प्राणेषु संसारी लक्ष्यते स वा एव महानज आत्मा परमेश्वर पवास्माभिः प्रतिपादित इत्यथैः । यस्तु मध्ये बुद्धान्ताद्यवस्थोपन्यासारसंसारिस्वद्वविवक्षां मन्यते, स

### भागती

रिकास विभागामा तरप्रतिपायका हि जत्तक व्याना ईक्षतेर्नातम्बं गितसामान्याविस्थाविभिः सूत्रसम्बर्भेव्यपा-विसाः । न वात्रापि संसाम्बंतिरिक्तपरमारमस्कु सिनाभावः, सुष्युध्युश्कास्थोस्तरसक्क सिनात् । न व्यान्नसम्बर्धस्य परमारमनो जीवाद्भू तेन सक्क सित सम्भवे राहोः शिर इतिवदीपणारिकं युक्तम् । व्यान्नसम्बर्धः अज्ञाप्रकर्षशास्त्रिति निकटवृक्तिः कष्यिक्यक्षतिवयो व्याल्यातुमुण्यितः । न व प्रज्ञाप्रकर्षोऽसम्बर्भुष्यवृक्तिविदितसमस्त्रवेदितव्यारसर्विवदोऽन्यत्र सम्भवित । न चेत्रवम्भूतो जीवात्मा, तस्मात् सुषुरस्यु-स्कान्त्योभवेन जीवात् प्राज्ञस्य परमारमनो व्यावदेशाकोऽयं विज्ञानमय इत्याविना जीवात्मानं लोकतिद्य-मनूष्य तस्य परमारमभावोऽनिष्णतः प्रतिपाद्यते । न च जीवारमानुवादमात्रपराण्येतानि वर्षाति । अनिष्णतार्थायबोष्यपरं हि द्याब्दं प्रमाणं न स्वनुवादमात्रनिष्ठं भवितुमहेति । अत एव च संसारिणः परमारमभावविधानायादिमध्यावसानेष्यनुवाद्यतयाऽद्यभशं उपपद्यते । एवं च महस्वं चावस्यं च सर्व-णतस्य निस्यस्यारमनः सम्भवाद्यापिककं कल्पयिष्यते । यस्तु मध्ये श्रुद्धास्ताद्यवस्थीपस्यासादिति नानेनाव-

### भामती-व्यास्या

गा बोधक माना जाता है ? प्रथम कल्प उचित नहीं, क्यों कि जीव से भिन्न परमात्मा के प्रिल्पादक सैकड़ों भूति वाक्य हैं, जिनका उपपादन ''ईक्षतेनीशब्दम्'' ( ब्र. सू. ११११), 'गितसामान्यात्'' ( ब्र. सू. ११११० ) इत्यादि सूत्रों में किया गया है । यहाँ ( प्रकृत में ) भी संसारी से अतिरिक्त परमात्मा के उल्लेख का अभाव नहीं, क्यों कि सृष्कि और उल्लानित में उसी का उल्लेख किया गया है । जब कि जीव से वस्तुतः भिन्न परमात्मा का प्राञ्चक्य से निरूपण हो सकता है, तब 'राहो। शिरः' के समान कथित अभेद में भेदोपचार की क्या आवश्यकता ? 'प्राञ्च' शब्द का रूढ़ अर्थ है —प्रकृष्ट ज्ञानव न, वैसा परमेश्म्यर ही है, जीव नहीं, क्यों कि जीव में सर्वज्ञता नहीं बल्यज्ञता या अपकृष्ट ज्ञान है । ततः जीव के लिए 'प्राञ्च' शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं । फलतः ''योऽयं विज्ञानमयः''—इस वाक्य के द्वारा लोक-प्रसिद्ध जीव का अनुवाद करके सुषुप्ति और उल्लान्ति में समनुस्यूत प्राञ्चरूपता ( परमात्मरूपता ) का विधान किया जाता है, क्यों कि जीव की ब्रह्मरूपता वन्य किसी प्रमाण से अधिगत नहीं । आगम प्रमाण का प्रामाण्य अनिधगतार्थ को बोधकता में ही निहित है, केवल अनुवादपरता में शास्त्रों की सार्थकता नहीं हो सकती । परमात्मरूपता का विधान करने के लिए ही प्रकरण के आदि, मध्य और अन्त में जीव का अनुवाद किया जाना अत्यन्त उचित और उपपन्न है । 'महान् अजः'—ऐसा जो जीव के लिए व्यवहार किया गया है, वह

प्राचीमपि विशं प्रस्थापितः प्रतीचीमपि विशं प्रतिष्ठेत । यतो । वुडाम्तास्वस्थोपन्यासेगायस्थावस्यं संसारित्यं वा विवस्ति, कि तर्हि ? अवस्थारहितत्वमसंसारित्यं च ।
कथमेतव्यगम्यते ? यत् 'अत ऊर्ध्व विमोक्षायेथ बृहि इति पदे पदे पृष्किति । ना
'अनम्बागतस्तेन भवत्यसङ्गो द्वायं पुरुषः ( दृ० ४।३।१४,१५ ) इति पदे पदे प्रतिविक्ति ।
'अनम्बागतं पुण्येनानम्बागतं पापेन तीजों हि तदा सर्वान् शोकान्द्रद्यस्य अवति' ( पण् ४।३।२२ ) इति न । तस्माव्संसारिस्यक्षप्रतिपादनपरमेवैतद्वाक्यमित्यवनम्तअयम् ॥ ४२ ॥

## पत्यादिशब्देभ्यः ॥ ४३ ॥

इतश्चासंसारिस्वरूपप्रतिपाद्नपरमेवैतद्वाक्यमित्यवगम्तव्यम् । यद्विभन्याक्षे पत्याद्यः शब्दा असंसारिस्वरूपप्रतिपाद्नपराः संसारिस्वभावप्रतिवेधनाश्च भवन्ति । 'सर्वस्य वशी सर्वस्वशानः सर्वस्याधिपतिः' इत्येवंजातीयका असंसारिस्वभावप्रति-पादनपराः 'स न साधुना कर्मणा भूयाको पवासाधुना क्रनीयान्' इत्येवंजातीयकाः

### भामती

स्थायस्थं विवस्थते । अपि स्ववस्थानामुप्यकापायवर्मकश्चेन तदितिरक्तनवस्थारहितं परभारमानं विवसीतः विपरितनवाक्यसम्बर्भाकोषनाव् इतिक ॥ ४२ ॥

सर्वस्य वसी क्षाः वानस्यं सर्वस्य कातः प्रभवस्यवम्, व्यूहाबस्यानसमर्थं इति । जत एव सर्वस्येशातः सामन्यंत्र झयमुक्तेत सर्वस्येष्टे तिवश्कानुविद्याताञ्चलतः । अत एवः सर्वस्याविपतिः सर्वस्य नियन्ताऽन्तर्यानीति यावत् । विश्व च एवम्भूतो हुस्तन्तर्योतिः पुरुषो विद्यानमयो व साधुना कर्मणा भूयानुस्तृष्टो भवतीत्येवनाकाः श्रुतयोऽसंसारिणं परमास्थानमेव बतिपावयन्ति । तस्माज्वीवात्मानं जानान्त-

### भामती-ज्याच्या

भी उस परमात्मरूपता का ही उपोद्बलक है। "यस्तु मध्ये बुद्धान्ताद्यवस्थोपन्यासात्"— इत्यादि भाष्य का विश्व यह कि चना प्रकरण के मध्य में जो "एवमेवायं पुठव एतादु-भावनुसंचरित स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च" ( वृह. उ० ४।३।१८ ) इस प्रकार स्वप्न और विश्व ( जाग्रत ) विश्व को उत्स्वित किया गया है, उस से अवस्थावत्ता का प्रतिपादन विवक्षित महीं, अपि तु जैवी अवस्थाओं की उत्पत्ति-विनाशरूपता के द्वारा जीव से भिन्न अवस्था-रहित परमात्मा विवक्षित है, क्योंकि ' अनन्यागतं पुण्येनानन्यागतम् ( वृह० उ० ४।३१३ ) इत्यादि उत्तरभावी वाक्यसन्दर्भ की आलोचना से वैसा ही सिद्ध होता ।। ४२।।

"सर्वस्य वशी, सर्वस्येशानः, सर्वस्याधिपतिः" (वृह० उ० ४।४।२२) इत्यादि वाक्यों के घटकीभूत अधिपति"—इत्यादि शब्दों के द्वारा भी परमात्मा के प्रतिपादन में तात्पय पर्यवस्ति होता है। 'सर्वस्य वशी' यहां 'वश' शब्द का अयं है—सामर्थ्य । वह ईश्वर समस्त विश्व का प्रभु है, इस जगत् के ब्यूहन् (विभाजन या सर्जन) और अवस्थान (पाछन) ॥ समर्थ है। ॥ एव "सर्वस्येशानः" अर्थात् उक्त सामर्थ्य के आधार पर यह विश्व का गागन करता है। ईश्वर की इच्छा का अनुसरण जगत् का पत्ता-पत्ता करता है। इसी लिए परमात्मा "सर्वस्याधिपतिः" विश्व का नियन्ता या अन्तर्यामी कहा जाता है। इतना अकुछ करने पर भी वह विश्वानमय पुरुषोत्तम न तो साधु (पुण्य) कर्म ॥ लेपस्यमाव ( ॥ ) होता है और न असाधु कर्म ( पाप ) से निकृष्ट होता है। इस । के श्रुति-वचन संसारातीत परमात्मा का ही प्रतिपादन करते हैं। फरताः "योऽयं विश्वानमय।"—

संसारिस्वभावप्रतिषेघनाः तस्मादसंसारी परमेश्वर इहोकः इत्यवगम्यते ॥ ४६ ॥ इति श्रीमञ्ज्ञंकरमगवत्पादकृतौ शारीरकमीमांसामाण्ये

प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३॥

भामती

रसिद्धमनूच तस्य ब्रह्मभावप्रतिपादमपरो योऽयं विज्ञानमय इत्यादिर्वानयसम्बर्भ इति सिद्धम् ॥ ४३ ॥ इति भीनद्वाचस्पतिमिश्चविर्वितकारीरकभगवश्यादभाव्यविभागे भाषायां

प्रवास्थाच्यायस्य तृतीयः पादः ॥

मामती-व्यास्या

इत्यादि वाक्य-सन्दर्भ प्रमाणान्तर से अनिधगत जीव में ब्रह्मरूपता का अवद्योतक सिद्ध होता ।। ४३।।

भामतीव्याख्ययां तृतीयः पादः समाप्तः

# प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः।

# (१ आनुमानिकाधिकरणम् । स० १-७) आनुमानिकमप्येकेषामिति चेत्र शरीररूपकविन्यस्तगृही-तेर्देशयति च ॥ १ ॥

श्राजिशासां प्रतिश्वाय श्रह्मणो लक्षणमुक्तम्—'जन्माद्यस्य यतः' (त्र० १।१।२ ) इति । तस्त्रस्यणं प्रधानस्यापि समानमित्याशङ्क्य तदशब्दत्वेन निराकृतम् 'ईस्रतेनी-शब्दम्' (त्र० १।१।५ ) इति । गतिसामान्यं च वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मकारणवादं प्रति न प्रधानकारणवादं प्रतीति प्रपश्चितं गतेन ग्रन्थेन ।

१वं त्विदानीमवशिष्टमाशङ्कयते - यदुक्तं प्रधानस्याशब्दत्वम् , तदसिखम् । कासुचिच्छाखासु प्रधानसमर्पणामासानां शब्दानां अयुमाणत्वात् । अतः प्रधानस्य कारणत्वं वदसिखमेव महद्भिः परमिष्टिमः किपलप्रभृतिभिः परिगृहीतमिति प्रसज्यते;

स्यादेतद् — बहाजिज्ञासौ प्रतिज्ञाय बहाजो लक्षणमुक्तं जन्म। बस्य यत इति, तण्डेवं लक्षणं न प्रयानावो गतं येन व्यक्षिणारावलकाणं स्थात्, किन्तु ब्रह्माण्डेवेतीसतेर्नाशस्त्रमिति प्रतिपादितम् । गतिगामाम्याः वेदान्तवाच्यानौ ब्रह्माकारणवादं प्रति विद्यते, न प्रथानकारणवादं प्रतिति प्रविद्यतमधस्तिनेन
सुप्रसम्बर्भेण, तिस्कमविशिष्यते यदर्थमुक्तरः सन्दर्भं आरभ्यते । न च महतः परमञ्यक्तिसत्यादीनां प्रथाने
समम्बयेऽपि व्यक्षित्रारः । नहाते प्रयानकारणस्यं जगत आहुः । अपि तु प्रयानसद्भावमात्रम् । न च
तस्सद्भावमात्रेण जन्माद्यस्य गा इति ब्रह्मलक्षणस्य किञ्चिद्योयते । तस्मादनर्थक जक्तरः सन्दर्भं इत्यतः
आहं छ ब्रह्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय इति छ । न प्रथानसद्भावमानं प्रतिपादयन्ति महतः परमञ्चक्तिस्यादयः
किन्तु जनत्कारणं प्रधानमिति । महतः परमित्यत्र हि परशब्दोऽविष्ठकृष्टपूर्वकालस्यमाह । गाम कारणस्यम्,

### भामती-ध्यास्या

संगति - महर्षि बादरायण ने 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' ( ब्र. सू. १।१।१ ) इस सूत्र के द्वारा प्रतिज्ञात जिज्ञासा के विषयीभूत ब्रह्म का लक्षण किया—''जन्माद्यस्य यतः'' (म. सू. १।१।२) । उक्त लक्षण सांख्याभिमत प्रधानादि अलक्ष्यभूत पदार्थों में अतिप्रसक्त नहीं ''ईक्षतेर्नाशब्दम्'' ( ब्र. सू. १।१।५ )। उसके अनन्तर उसी परीक्षा का विस्तार करते हुए यह सिद्ध किया कि वेदान्त-वाक्यों की गतिसामान्यता (पर्यवसायिता) ब्रह्मकारणतावाद में ही है, प्रघानादिकारणतावाद में नहीं। शास्त्र का समग्र कलेवर है—(१) उद्देश, (२) लक्षण और (३) परीक्षा । तीनों प्रथम अध्याय के तीन पादों के हारा ही सुसम्पादित हो चुके, अब और नया शेष रह गया, जिसके लिए परभावी सूत्रों का महान् आतान-वितान प्रस्तुत किया महिष ने ? "महतः परमन्यक्तम्" (कठो. १।३।११ ) इत्यादि वेदान्त-त्राक्यों का सांस्य-सम्मत प्रधान (प्रकृति ) तत्त्व में समन्वय होने पर भी उक्त ब्रह्म-रुक्षण की प्रधानादि में अतिव्यापि नहीं होती, क्योंकि इन वेदान्त-वाक्यों के द्वारा प्रधानकारणतावाद का प्रतिपादन नहीं किया गया, अपितु प्रधानादि का केवल सद्भाव कथित 🖥। आकाशादि के समान प्रधानादि के सद्भाव से ब्रह्म-लक्षण पर कोई आँच नहीं आती, अतः उत्तरभावी ग्रन्थ ( सूत्र-सन्दर्भ ) निरर्थक क्यों न मान लिया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर भाष्यकार दे रहे हैं-"ब्रह्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय ब्रह्मणो लक्षणमुक्तमित्यादि"। इसका आशय यह है कि "महतः परमव्यक्तम्''—इत्यादि वाक्य केवल प्रधानादि के सद्भावमात्र का प्रतिपादन ही नहीं करते, अपितु उनकी मार उद्घोषणा है कि "प्रधानं जगतः कारणम्" । 'महतः परम्'-- यहाँ 'पर'

तचावसेषां शन्दानामन्यपरत्वं न प्रतिपाचते तावत्सवंशं ब्रह्म जगतः कारणमिति प्रतिपादितमप्याकुलीभवेत् । अतस्तेषामन्यपरत्वं दर्शिवतुं परः संदर्भः प्रवर्तते । आसुमानिकमप्यसमानिकपितमपि प्रधानमेकेषां शास्त्रिनां शब्दवदुपलभ्यते । कारके हि पठचते—'महतः परमन्यक्तमन्यकात्पुरुषः परः' (१।३।११) इति । तत्र य पश्च यद्यामानो यत्क्रमाभ्य महत्वयक्तपुरुषाः स्मृतिप्रसिद्धास्त पवेह प्रत्यभिश्वायन्ते । तत्राव्यक्तमिति स्मृतिप्रसिद्धः, शब्दादिहीनत्वाच्य व्यक्तमन्यमिति व्युत्पत्तिसंभवात् , स्मृतिप्रसिद्धं प्रधानमभिष्ठीयते । तस्य शब्दवस्त्रादशन्दस्वमनुपपन्नम् । तदेव च जगतः कारणं भ्रतिस्मृतिन्यायप्रसिद्धिभ्य इति चेत् ।

भामती

अवावेकामिस्पादीनां तु कारणस्थाभिषानमतिस्फुटम् । एवद्य लक्षणव्यभिचारापसावऽव्यभिषाराय युक्त उत्तरसुत्रसम्बर्भारम्भ इति ।

पूर्वपक्षयति ■ तत्र य एव इति छ । सांस्थत्रवादरूढिमाह ■ तत्राव्यक्तम्' इति छ । सांस्य-स्मृतिप्रसिद्धेनं केवलं विदरवयवप्रसिद्धवाप्ययमेवाघोऽवगम्यत इत्याह ''न व्यक्त इति । शान्तधोरमूढ-शब्दाविहीनश्वाच्येति । श्रुतिकक्ता स्मृतिम्न सांस्थीया । स्यायम—

### भामती-व्याख्या

शब्द अव्यवहितपूर्वकालत्व का बोधक है, अव्यवहितपूर्वकालत्व ही कारणत्वपदार्थ है। "अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सख्पाः" ( श्वेताः ४५ ) इत्यादि वाक्यों में तो जगत्कारणत्व-प्रतिपादन अत्यन्त स्फुट ▮। इस प्रकार उक्त ब्रह्म के जगत्कारणत्वरूप लक्षण की अतिव्याप्ति प्रधानादि में अवश्य प्रसक्त है, उसकी निवृत्ति के लिए उत्तरभावी सूत्र-सन्दर्भ नितान्त आवश्यक और सार्थक है।

संशय—''महतः परमव्यक्तमध्यक्तात् पुरुषः परः'' (कठो. १।३।११) इस वाक्य में 'महत्' शब्द प्रधान का वाचक है ? अथवा अस्फुटित शरीरादि कार्य का ?

पूर्वपक्ष-"तत्र य एव यन्नामानो यत्क्रमाश्च महदव्यक्तपूरुषाः स्मृतिप्रसिद्धाः, ते एवेह प्रत्यभिज्ञायन्ते"-इस भाष्य के द्वारा भाष्यकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सांस्थदर्शनकारों ने जिस नाम और जिस क्रम से अपने मौलिक पदार्थों का प्रतिपादन किया है, वे पदार्थ उसी नाम और क्रम से प्रकान्त वेदान्त-वाक्यों में प्रत्यभिज्ञात हो रहे हैं। वे पदार्थ हैं— 'महद्', 'अव्यक्त' और 'पुरुष'। ' तत्राव्यक्तमिति स्मृतिप्रसिद्धेः" इस भाष्य के द्वारा 'अव्यक्त' शब्द पर प्रकाश डालते हुए यह कहा गया कि सांख्यमतानुसार 'अब्यक्त' शब्द जिस शब्दादि के मूलकारणीभूत प्रकृतिरूप अर्थ में रूढ माना जाता है, वह केवल रूढ़ नहीं यौगिक भी है, प्रोंकि 'न व्यक्तम्, अव्यक्तम्' इस प्रकार का अवयवार्थ भी वहाँ घट जाता है, शान्त, घोर और मुढ (स्थूल) शब्दादि रूप प्रवन्त को व्यक्त (प्रकट) कहते हैं, उसका कारण तत्त्व मूक्ष्म होने से अध्यक्त कहा जाता है । अध्यक्तादि के साघक प्रमाण जो बताए हैं—
"श्रुतिस्मृतिन्यायप्रसिद्धिक्थः" । उन में (श्रुति के रूप में "महतः परमध्यक्त" (कठो. १।३।११) इस वाक्य को ही यहाँ भाष्यकार ने इङ्गित किया है, क्योंकि वहाँ 'अव्यक्तम्' पद की विशद व्याख्या, प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि सत्त्व, रज और तम'-इन तीन गुणों की साम्यावस्था को अव्यक्त इसीलिए कहा जाता । कि उसमें शब्दादि प्रपश्च व्यक्त (स्थल) रूप में न होकर अध्यक्त (सूक्ष्म) ही रहता है। (२) स्मृति प्रमाण के रूप में "कारणमस्त्यव्यक्तम्" (सां० का० १६) इत्यादि सांख्यशास्त्र का उल्लेख किया गया और (३) न्याय ( युक्ति ) के रूप में उद्घत किया गया है-

नैतदेवम् । व द्योतस्कादकं वाक्यं स्मृतिप्रसिद्धयोमंहद्क्यकयोरस्तित्वपरम् ।
व हात्र याहरां स्मृतिप्रसिद्धं स्वतन्त्रं कारणं त्रिगुणं प्रधानं ताहरां प्रत्यभिवायते ।
शब्दमात्रं द्यात्रक्यकमिति प्रत्यभिवायते । च च शब्दो व व्यक्तमध्यकमिति यौगिकत्वादम्यस्मित्रपि स्कृते सुदुर्लक्ष्ये च प्रयुज्यते । न चायं किस्मिश्चिद्धरः । या 
प्रधानवादिनां कृतिः सा तेषामेव पारिमाधिकी सती न चेदार्थनिक्षपे
कारणभावं प्रतिपद्यते । न च क्रममात्रसामान्यात्समानार्थमितपित्तर्भवस्यसित तद्रप्प्रत्यभिवाने । न द्यात्रक्याने गां पश्यक्षभ्योऽयमित्यमृहोऽच्यवस्यति । प्रकरणनिक्षपणायां चात्र न पर्परिकृतिपतं प्रधानं प्रतीयते; शरीरं द्यात्र रथक्रपक्तिन्यः
स्तमस्यकश्चरेन परिगृह्यते । कृतः । प्रकरणात्परिशेषाच । तथा श्चनस्तरातीतो । व

### सामती

'मेदानां परिमाणाःसनन्दयाण्छक्तितः प्रवृत्तेशः । कारणकार्याविभागादविभागाद्वेशक्यस्य ॥ कारणकार्यावभक्तम्' इति ।

म महतः परमध्यक्तमिति प्रकरणपरिशेषाध्यामध्यक्तमवं सरीरगोणरम्, झरीरस्य सामाधीरमूडकपसम्याचात्मकत्वेमाध्यकत्वानुपपत्तेः। तस्मात्वधानवेदाव्यक्तमुख्यत इति प्राप्ते, उच्यते— क्षांन्येच नहोतत्काठकं वास्यम् इति क्षा लोकिकी हि प्रसिद्धी विवर्षेदार्थनिर्णये निमित्तं,

> भामती-क्याख्या भेदानौ परिमाणात् समन्त्रयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च । कारणकार्यविभागादविभागाद् वेश्वरूप्यस्य ॥ (सां• का• १५)

['महदादिविशेषा अध्यक्तकारणकाः, परिमाणात्' इस प्रकार अध्यक्त तत्त्व में जगत् की कारणता सिद्ध की गई । परिमाणात् का अर्थ परिमितत्वात् या नियतत्वात् है। जंसे नियत मृत्तिका से नियत होने के कारण मृत्कारणक होता है, वैसे ही महदादि कार्य अध्यक्त से नियत होने के कारण अध्यक्तकारणक है। इसी प्रकार अध्यक्त का कार्य में अव्वय यह सिद्ध करता होने के कारण अध्यक्तकारणक है। मृत्तिका की शक्ति से जितत घटादि कार्य जैसे मृत्कारणक है, वैसे ही अध्यक्त की शक्ति से प्रकट हुआ महदादि कार्य अध्यक्तकारणक है। मृत्कारणक है, वैसे ही अध्यक्त की शक्ति से प्रकट हुआ महदादि कार्य अध्यक्तकारणक है। यह विश्व (महदादि स्थूल जगत्) सृष्टि के समय जिस तत्त्व से विभक्त (आविभूत ) और यह विश्व (महदादि स्थूल जगत्) सृष्टि के समय जिस तत्त्व से विभक्त (आविभूत ) और प्रस्ता परमध्यक्तम्"—यह वाक्य अपने प्रकरण और पाक्यशेष के आधार पर शरीर का प्रतिपादक है'—ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि शरीर भी उस व्यक्तस्य स्थूल कार्य के अन्त-गति है, जिसे अपने से भिन्न किसी अध्यक्त की अपेक्षा है, अतः शरीर को अध्यक्त नहीं जा सकता।

सिखान्त—भाष्यकार ने सूत्रस्य सिद्धान्त का विश्वदीकरण किया है—''नैतदेवम्''। न ह्येतत्काठकं वाक्यं स्मृतिप्रसिद्धयोमंहदय्यक्तयोरिस्तत्वपरम्''। इस भाष्य का जिमप्राय यह है कि वेदार्थ-निर्णय में अवश्य ही लोक-प्रसिद्धि या यथेष्ट समादर किया गया है, जैसा शबरस्वामी कहते हैं—''य एव लौकिकाः शब्दास्त एव वैदिकाः, ते एव चेवामर्थाः'' (शाब्य. पृ. २९१) किन्तु अय्यक्तादि शब्दों की प्रधानादि अर्थों में लौकिकी प्रसिद्ध नहीं, यह तो एक दर्शन के पक्षपाती आचार्यों की अपनी उन्हा है, वह अनादि प्रसिद्ध नहीं, पौरुषेयी कल्पनामात्र है। उसे वेदार्थ निर्णय में वैसे ही निमित्त नहीं मा ना बाता, जैसे वैद्यों कल्पना अर्थि विद्या कल्पत औषध-विशेष के बोधक 'चन्द्रप्रभा' आदि शब्द, क्योंकि वह ती एक

आत्मशरीरादीनां रथिरथादिरूपकक्तिं दशैयति —'आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धि ब सार्राथ विद्धि मनः प्रमहमेव च ॥ इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोबरान् । आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः॥' (का० १।३।३,४) इति ।

भामती

ततुपायश्वात् । यणाहुः —''य एव लौकिकाः सन्धास्त एव वैदिकास्त एव खेषामर्थाः'' इति : ■ तु परीक्ष-काणां पारिभाषिकी, पोरुषेयो हि ■ त वेदार्थनिर्णयनियन्यनिरिद्धो निमित्तम् औषघाविद्यतिद्धित्वत् । तस्मात् कृष्टितस्तावन्न प्रयानं प्रतीयते । योगकदृत्तस्यम्यापि तृत्यः । तदेवमध्यक्तश्चतावस्ययासिद्धायां प्रकरणपरिद्योषाभ्यां सरीरगोवरोऽयमस्यक्तशब्दः । यथा अस्य तद्गोचरत्वमृपपद्धते, तथाऽग्रे दर्शयिष्यति । तेषु सरीराविषु मध्ये विषयास्तदृगोचरान् विद्धि । यथाऽद्योऽष्ट्यानमालस्य चलति, एवमिन्द्रियह्याः स्वगोचरमालम्बयेति । वाच्या भोक्तेत्याहुर्मनोविष्य । कथम् ? इन्द्रियमनोयुक्तम् योगो ■ भवति ।

भामती-व्याख्या
ऐसी परिभाषा है, जिसे सर्वलोक-प्रसिद्धि नहीं कहा जा सकता, ऐसे ही प्रधान के अर्थ में
'अव्यक्त' शब्द का प्रयोग सांख्याचार्यों को एक अपनो परिभाषा है, उसके आधार पर वैदिक
'अव्यक्त' शब्द की 'प्रधान' अर्थ में रूढ़ि नहीं मानी जा सकती। 'न व्यक्तमव्यक्तम्'—इस
प्रकार का योगार्थ तो अन्यन (शरीरादि अर्थों में) भी घटाया जा सकता है। इस प्रकार
अव्यक्त शब्द इप श्रुति अन्यया-सिद्ध हो जाने के कारण निर्णायिका नहीं हो सकती, अतः
प्रकरण और परिशेष के द्वारा शरीर को बोबकता 'अव्यक्त' शब्द में निर्णीत होती है—ऐसा
भाष्यकार आगे चल कर दिखायेंगे।

इन्द्रियाणि ह्यानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् । बात्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमंनीषिणः ॥ (कठो. १।३।४)

इस श्रुति में 'तेषु' का अर्थ है —शरीरादिषू मध्ये। रूपादि को चक्षुरादि इन्द्रियों का विषय इस छिए कहा जाता है कि जैसे अश्र्व किसी मार्ग का अवलम्बन कर चलता है, वेसे ही इन्द्रियगण रूपादि विषयों का अवलम्बन किया करते हैं, जेसा कि भाष्यकार ने भी कहा है—"गोचरान् मार्गान् रूपादीन् विषयान् विद्धि" (कठो. पृ. ६२)। 'आत्मा विषयों पा भोक्ता है'—ऐसा मनीषिगण कहा करते हैं। निष्क्रिय आत्मा में भोग क्रिया का सम्पादन करने के छिए 'इन्द्रियमनोयुक्तं यथा स्याक्तथा'—ऐसा कहा गया है अर्थात् इन्द्रिय और मन सम्बन्ध से आत्मा गन्धादि का भोक्ता होता है, [जैसा कि भाष्यकार ने भी प्रकारान्तर से उक्त श्रुति-वाक्य की व्याख्या करते हुए कहा है —"शरीरेन्द्रियमनोभिः सहितं संयुक्त-मात्मानं भोक्तित संसारीत्याहुर्मनीषिणः। न हि केवलस्यात्मनो भोक्तृत्वमस्ति, बुद्धचाद्युपाधि-कृतमेब तस्य भोक्तृत्वम् " (कठो. पृ. ६२)]।

भाष्यकार ने जो वहा है—''शरीर हात्र परिगृह्यते, कुतः ? प्रकरणात् परिशेषाच्च''। वहाँ प्रकरण का स्वरूप है—''प्रधानस्यावाक्षावतां वचनं प्रकरणम्''। [ आकौंक्षावान् व्यक्ति की आकांक्षा प्रश्न के रूप में परिणत होती है, अतः श्री शबरस्वामी ने जैमिनि-सूत्रों के अपने भाष्य ( पृ० ६१७ ) में प्रकरण का छक्षण बताया है—''प्रश्नोपक्रमा प्रकरणम् ]। प्रकृत में

विष्णु का परम पद अधिगन्तव्या (प्राप्तव्य ) प्रधान प्रतिपाद्य वस्तु है—

इन्द्रियेश्यः परा ह्याची अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः ॥ महतः परमध्यक्तमभ्यक्तात पुरुषः परः।

पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काशा सा परा गतिः ॥ ( कठो. १।३।११ )

तैस्रोन्द्रियादिमिरसंयतैः संसारमधिगण्छति । संयतैस्त्यध्वनः पारं तद्विष्णोः परमं पदमामोतीति दर्शयित्वा, कि तद्ध्वनः विष्णोः परमं पदमित्यस्यामाकाङ्कायां, तेभ्य पा प्रकृतेभ्य इन्द्रियादिभ्यः परत्वेन परमात्मानमध्वनः पारं विष्णोः परमं पदं दर्शयित— 'इन्द्रियेभ्यः परा द्यर्था अर्थेभ्यस्य परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महाग्परः॥ महतः परमव्यक्तमध्यकात्पुकषः परः। पुरुषाच परं किचित् वा काष्ठा सा परा गतिः॥ (का० १।३।१०,११) इति । तत्र य पवेन्द्रियादयः पूर्वस्यां रथकपककरपनायामभ्या-दिभावेन प्रकृति परिगृद्धन्ते प्रकृतहानामकृतप्रकियापरिहाराय। तत्रेन्द्रियमनो-बुद्धयस्तावत्पूर्वत्रेह च समानद्यन्त्य पच। अर्था ये शन्दादयो विषया इन्द्रियहयगोचर-त्वेन निर्दिष्टास्तेषां चेन्द्रियेभ्यः परत्वम्, 'इन्द्रियाणां प्रहत्वं विषयाणामतिष्रहत्वम्'

भामती

वृज्यियार्चमनःसन्निक्वेण द्यात्मा गन्धादीनां भोकः । प्रधानस्याकांकावतो वचनं प्रकरणमिति गन्सव्यं विष्णोः परमं पदं प्रधानमिति तदाकांकामवतारयति क तैथेन्द्रियादिभिष्संयतैरिति क्षः। असंयमाभिषानं क्यतिरेकमसेन संयमावदातीकरणम् । परकाव्यः बेष्ठवचनः ।

नन्दान्तरस्थेन यदि श्रेष्ठस्वं तदेन्द्रियाणामेव बाह्योभ्यो गन्दाविभ्यः श्रेष्ठस्वं स्थाविस्यत साह ■ सर्चा वे क्षव्यास्य इति ■ । नान्तरस्थेन श्रेष्ठस्वमपि तु प्रधानतया, तस्य विवसाधीनम् , प्रहेम्पश्चे-निर्विभ्योऽतिप्रहृतयाऽर्घानां प्राधान्यं श्रुस्या विवक्षितिमितीन्द्रियेभ्योऽर्घानां प्राधान्यात् परस्वं भवति । प्राध-विद्वावाक्षक्षःभोत्रमनोहस्तस्यचो हीन्द्रियाणि श्रुस्याष्टी प्रहा उक्ताः । गृह्णन्ति वशीकुर्वन्ति सद्वेतानि

### भागती-व्याख्या

कथित परम पद के विषय वें आकांक्षा होती विक 'कथं तदिधगम्यते ? उसका उत्तर भाष्यकार ने दिया है—''तैश्चेन्द्रियादिभिरसंयतेः संसारमधगच्छिति, संयतैस्त्वध्वनः पारं तिद्वष्णोः परमं पदमाप्नोति''। 'इन्द्रियसंयमसत्त्वे परमपदप्राप्तिसत्त्वप्'—इस प्रकार अन्वय-सिद्ध संयमगत परमपद-प्राप्ति की हेतुता को विमल (अध्यभिचरित) सिद्ध करने के लिए ''असंयतेन्द्रियः संसारमधगच्छिति''—ऐसा व्यतिरेकोपन्यास किया गया है।

"इन्द्रियेभ्यः परा अर्थाः"-यहाँ 'पर' शब्द श्रेष्ठता का वाचक है, बाह्य पदार्थों की अपेक्षा जान्तरिक पदार्थों की श्रेष्ठता सहज-सिद्ध है, बतः गन्धादि बाह्य विषयों की अपेक्षा झाणदि इन्द्रियों को श्रेष्ठ या पर न कह कर "इन्द्रियेश्यः पराः अर्थाः" —ऐसा नयों कहा गया ? ।। प्रश्न । उत्तर है -- "अर्था ये सन्दादय इत्यादि" । आसय यह है कि यहाँ बाह्य की अपेक्षा आन्तरिक पदार्थं की श्रेष्ठता विविक्षत नहीं, किन्तु अप्रधान पदार्थं की अपेक्षा प्रधान पदार्थं की परता (श्रेष्ठता ) श्रुति-सम्मत है। गुण-प्रधानभाव नियत नहीं, अपितु विवक्षा के अधीन होता है [जैसे कि ग्रह और अतिग्रह का प्रसङ्ग उठाते हुए कहा गया है-- 'कित ग्रहाः कित अतिग्रहा इति । अष्टी ग्रहा अष्टावितग्रहा इति । ये तेऽष्टी ग्रहा अष्टावितग्रहाः, कतमे ते इति । (१) प्राणो व ग्रहः सोऽपानेनातिग्राहेण गृहीतः, (२) वाग्वै ग्रहः स नाम्नातिग्राहेण गृहीतः; (३) जिह्वा व ग्रहः, स रसेनातिग्राहेण गृहीतः; (४) चक्षुव ग्रहः स कपेणतिग्राहेण गृहीतः; (१) श्रोत्रं वे ग्रहः, स शब्देनातिग्राहेण गृहीतः, (६) मनो वे ग्रहः, ॥ कामेनातिग्राहेण गृहीतः, (७) इस्तो वै ग्रहः, स कर्मणातिग्राहेण गृहीतः, (८) त्वग्वै ग्रहः, स स्पर्शेनातिग्राहेण गृहीतः (बृह. उ. २।२।१-९)। यहाँ 'प्राण' पद से झाण और अपान' पद से गन्ध का ग्रहण किया गया है, इस प्रकार झाणादि आठ इन्द्रियों को ग्रह सीर गन्धादि बाठ विषयों को अतिग्रह कहा गया है। 'ग्रह' का अर्थ है—ग्राहक ( बाकर्षक या बन्धन )। घाणादि इण्द्रियों में जीव की बासिक्त इसी लिए 🔭 वह गन्धादि विषयों का उपमोन

( कु० ३।२ ) इति श्रुतिप्रसिद्धः । विषयेभ्यश्च मनसः परत्यं, मनोमूलत्वाद्विषयेन्द्रियस्य-वहारस्य । मनसस्तु परा बुद्धिः, बुद्धि द्यावद्यमोभ्यजातं मोकारमुपसपैति । 'बुद्धेरात्मा महान्परः', यः व 'बारमानं रिधनं विद्धि' इति रिधत्वेनोपिक्सिः । कुतः ? मारम-शुम्दात् । भोषतुश्च भोगोपकरणात्परत्वोपपत्तेः । महत्त्वं बास्य स्वामित्वातुपपत्तम् । मथवा - मनो महान्मतिर्वद्या पूर्बुद्धिः स्यातिरीध्वरः'। पत्रा संविधितिस्रीव स्तृतिस्य

### भामिती

पुरवपशुमिति । न चैतानि स्वरूपती बशीकर्तुमीशते, यावदस्मे पुरवपश्चे गम्बरसनामरूपशस्यकामकर्म-स्वर्धाक्षोपहरस्ति । व्या एव गम्बाबयोऽष्टावतिप्रहाः, ततुवहारेण प्रहाणां प्रहस्वोपपत्तेः । तदिवमुक्तम्— इत्त्रियाणां प्रहस्वं विषयाणामतिप्रइस्वमिति श्चितिप्रसिद्धेरिति 🛭 । प्रहस्वेनेश्वियैः साम्येऽपि ननसः स्वगतेन विशेषेणार्वेभ्यः परश्वमाह 🔳 विषयेभ्यश्य मनसः परश्वमिति 🔳 । कस्मात् पुनान् रचिस्वेनोपिससो गृह्यते इत्यत आह 🔳 आत्मकाव्याविति 🔳 । तत्प्रध्यभिज्ञानावित्यर्थः । श्रेष्ठत्वे हेतुमाह 🖷 भोक्तुक्वेति 🤀 । तबनेन जीवारमा स्वामितया महामुक्तः । अथवा अतिस्मृतिभ्यां हैरच्यगर्भी वृद्धिराश्मकाक्नेनोव्यत । ■ व्याति श्री । ■ पूरिति श्री : भोग्यजातस्य बुद्धिरिधकरणमिति बुद्धिः पूः, नाम सर्वासां बुद्धीनां

### भामती-व्याख्या

फरता है, अतः विषयों को अतिग्रह ( शुद्द या साक्षात् बन्धन ) कहा गया है, इस प्रकार ] इन्द्रियों की अपेक्षा गन्धादि विषयों का प्राधान्य सिद्ध होता है। प्रधान होने के कारण विषयों हान्द्रयों की अपेक्षा पर (श्रेष्ठ) कहा है। (१) न्नाण, (२) जिह्ना, (३) वाक्, (४) चक्षु, (४) श्रोत्र, (६) मन, (७) हस्त और (८) त्वक् इन आठ इन्द्रियों को ग्रह इसी लिए कहा कि 'गृह्णिन्त वशीकुवंन्ति पुरुषम्'—इस ब्युत्पत्ति के अनुसार इन्द्रियगण जीव को अपने वश में कर लेते हैं। इन्द्रियों में साक्षात् नियोजकता नहीं, अपि तु गन्धादि विषयों का उपहार देकर ही न्नाणादि पुरुष के आसञ्जक या मोहक होते हैं, अत एव गन्धादि आठ विषयों को अतिग्रह ग्रहत्व (बन्धकता) के सम्पादक हात ह, अत एवं गन्धाद आठ विषया का आतंग्रह ग्रहत्व (बन्धकता) के सम्पादक कहा । यही भाष्यकारने कहा है—"इन्द्रियाणां ग्रहत्वं विषयाणामितग्रहत्वमिति श्रुतिप्रसिद्धेः"। अन भी इन्द्रिय होने के कारण अन्य इन्द्रियों के समान ही ग्रह ही है, तथापि
विषय की अपेक्षा उस की परता (श्रेष्ठता) का कारण यह । कि "मनोमूलत्वाद विषयेन्द्रियव्यवहारस्य"। विषय और इन्द्रियों का सिन्नकर्षाद मन के ही आधीन है, अतः विषय की अपेक्षा
भी मन को पर (श्रेष्ठ) कहा है। मन से बुद्धि पर और बुद्धि से भी श्रेष्ठ जो आत्मा कहा गया
है, वह वही भोक्ता आत्मा है, जो कि "आत्मानं रिथनं विद्धि" (कठो० १।३।४) यहाँ पर 'रथी' महान् परः'—इन दोनों वाक्यों में एक ही 'आत्म' शब्द का प्रयोग होने से एक ही भोक्ता पुरुष की प्रत्यभिज्ञा होती है। भोक्ता की श्रेष्ठता में हेतु-प्रदर्शन किया जाता है—'भोक्तुश्च भोगोपक-रणात् परत्वेपपत्तेश्च'। जीवात्मा भोक्ता है, उसी के लिए सभी भोग्य पदार्थों एवं भोग के साधनों का निर्माण हुआ है, अतः उसका भोग्यादि से श्रेष्ठ होना स्वाभाविक है। इस प्रकार जीवात्मा सभी भोग्य-वर्ग का स्वामी होने के कारण महान् कहा गया है — "बुद्धेरात्मा महान् परः"। अथवा श्रुतियों और स्मृतियों के द्वारा हिरण्यगर्भ की बुद्धि को 'आत्मा' शब्द के द्वारा अभिहित किया गया है—''अथवा सांख्याचार्य 'महानात्मा' शब्द ने द्वारा 'महत्तत्त्व' का ग्रहण किया करते हैं, उसमें जैसी महत्ता (व्यापकता) विवक्षित है, वैसी जीव की व्यष्टि बुद्धि में नहीं, अतः हिरण्यगर्भ भो समष्टि बुद्धि का ग्रहण करना अधिक व्याय संगत है, क्योंकि ''मनो महान् परिपठ्यते ॥' इति स्मृतेः, 'यो ब्रह्मणं विद्धाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मैं' (श्वे॰ ६१८) इति च श्रृतेः,या प्रथमजस्य हिरण्यगर्भस्य बुद्धिः सा सर्वासां बुद्धीनां परा प्रतिष्ठा । सेह प्रहानात्मेत्युच्यते । सा च पूर्वत्र बुद्धिः सा सर्वासां बुद्धीनां परा प्रतिष्ठा । सेह प्रहानात्मेत्युच्यते । सा च पूर्वत्र बुद्धिः सा सर्वासां बुद्धीनां सती हिर्कणहोपदिश्यते, तस्या अध्यस्मदीयाभ्यो बुद्धिभ्यः परत्वोपपत्तेः । पत्रास्मस्तु पक्षे परमात्मविषयेणेच परेण पुरुषप्रहणेन रथिन बात्मनो प्रहणं द्रष्टन्यम् , परमार्थतः परमात्मविष्वानात्मनोभवामावात् । तदेवं शरीरमेवैकं परिशिष्यते । इतराणीन्द्रयादीनि प्रकृतान्येच परमपदिद्शिष्या समनुकामनपरिशिष्यमाणेनेहान्त्येनाव्यक्तराव्येन परिशिष्यमाणं प्रकृतं शरीरं दर्शयतीति गम्यते । शरीरन्द्रियमनोबुद्धिचिषयवेदनासंयुक्तस्य स्विष्याचतो मोक्तः शरीरादीनां रथादिकपक्तरूपनया संसारमोक्षगतिनिक्रपणेन

### भामसी

स्थमनिहरण्यमभंगुद्धपेकनीडतया हिरण्यमभंगुद्धेगंहरवं थ, आपनावात्मस्यं च । ॥॥ एय बुद्धिमात्रात् पृथमकरणमृष्यग्नम् । नन्वेतिहमन् पक्षे हिरण्यमभंगुद्धेराहमस्याग्न रियन आहमनो भोक्युरत्रोपादानमिति ॥ रणमात्रं परिशिष्यतेऽपि ॥ रणवानपीत्यत आह ७ एतिहमस्तु पक्ष इति छ । यथा हि समारोपितं प्रतिविम्यं विम्यान्न वस्तुतो भिद्यते. तथा न परमाहमनो विश्वानात्मा वस्तुतो भिद्यते इति परमाहमैय रणवामिहोपात्तस्तेन रणमात्रं परिशिष्टमिति । अय रणाविक्यककरणनाया शरीराविवृ कि प्रयोजनिमत्यत आह छ शरीरेग्द्रियमनोखुद्धिविषयवेदनासंयुक्तस्य होति छ । वेदना सुवाचनुभवः । प्रत्यर्थमक्कतिति प्रस्थात्मेह जीवोऽभिषतस्तस्य ब्रह्मावगितः । न च जीवस्य ब्रह्मत्वं मानाम्तरसिद्धं, येनात्र नाममोऽपेक्ष्ये-

मामती-व्याख्या

मतिर्ब्रह्मा पूर्वुद्धिः स्थातिरीश्वरः । प्रज्ञा संवित् चितिश्चेंव स्मृतिश्च परिपठचते ॥" इस स्मृति-वाक्य के द्वारा उसी में महत्त्व, चंतन्य ( आत्मत्व ) प्रतिपादित है। इस श्रुति में हिरण्यगर्भ की बुद्धि को 'पूर' इसी लिए कहा । कि उसी में समस्त जीवों की व्यष्टि बुद्धियाँ वैसे ही अवस्थित होती हैं, जैस पुर या नगर में अनेक घर होते हैं। भोग्य-वर्ग का अधिकरण होने नारण भी इस बुद्धि को पुरी कहते हैं। यह बुद्धि आपक (व्यापक) है, अतः आत्मा कही जाती 🛮 । जीवों की व्यष्टि बुद्धियों से प्रथक और उनका कारण होने से पर ( श्रेष्ट ) मानी जाती है। यदि - यही रथरूप बुद्धि आत्मा है, तब इससे भिन्न रथी आत्मा कीन होगा। इस मा का उत्तर दिया गया है-एतिस्मिस्तु पक्षे रिथनः परमात्मनो यहणम्"। भोक्ता पुरुष के रूप में परमात्मा का ग्रहण इस लिए किया जाता । कि जैसे समारोपित प्रतिबिम्ब वस्तुतः बिम्ब से भिन्न नहीं होता, वैसे हो परमात्मा से वस्तुत विज्ञानात्मा ( जीव ) भिन्न नहीं होता, अतः रथवान् ( रथा ) के रूप में वहाँ परमात्मा का ग्रहण अनुचित नहीं। शरीरादि में रथादि-रूपक की कल्पना का प्रयोजन भाष्यकार कहते है—''शरीरेन्द्रियमन।बुद्धिविषयवेदनासंयुक्तस्य हाविद्यावती भाक्तः शरीरादीनां रथादि इपककल्पनया प्रत्यगात्मब्रह्मावगतिरिह विविधाता" । 'वेदना' शब्द का अर्थ है-सुखादि का अनुभव [ बीद साहित्य में वेदना के तीन भेद माने गये हैं- "(१) सुखा वेदना, (२) दुक्खा वेदना, (३) असुखदुक्खा भावना" किसी व्यक्ति को देखकर उसके मित्र को सुख एवं शत्रु को दुःख की अनुभूति होतो है, किन्तु एक उदासीन (रागद्वेष-रहित ) व्यक्ति को सुस-दु:स से रहित अनुभूति होती ]। 'प्रत्यगात्मा' शब्द से यहां जीवारमा विवक्षित है. शब्द की व्युत्पत्ति है—'अर्थमर्थ प्रति प्रत्यर्थम्, प्रत्यर्थमञ्जति अवगच्छतीति प्रत्यक्, प्रत्यक बासी आत्मा प्रत्यगातमा' [प्रति' शब्द के द्वारा कहीं प्रतीप (विपरीत) अर्थ भी लिया जाता है. यहाँ हिरण्यगभं और जीव का व्यप्टि-समिष्टिभाव ध्वनित करने के लिए सर्वज्ञता

प्रत्यगात्मब्रह्मावगतिरिङ्क विविक्षिता। तथा 💌 'एच सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । दृदयते त्वप्रथया बुद्धया सुक्षमया सुक्षमदिशिमिः । ( मा १।३।१२ ) इति वैष्णवस्य परमपदस्य दुरवगमस्वमुक्त्वा तद्वगमार्थं योगं दर्शयति—'यच्छेद्वाः क्रमनसी प्राश्चंस्तचच्छेज्ञान आत्मनि । ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तचच्छेज्ञान्त भारमनि ॥' (का० १।३।१३) इति । एतदुक्तं भवति – वाचं मनसि संयच्छेत् वागादि-वाद्यन्त्रियन्यापारमुत्सुन्य मनोमात्रेणावतिष्ठेत । मनोऽपि विषयविकस्पाभिमुखं विकल्पदोषद्शैंनेन ज्ञानशब्दोदितायां बुद्धायध्यवसायस्वभावायां घारयेत्। तामपि वृद्धि महत्यात्मनि भोक्तर्यम्यायां वा बुद्धौ स्वस्मतापादनेन नियच्छेत्। महान्तं त्वा-त्यानं शान्त आत्मनि प्रकरणवित परस्मिनपुच्चे परस्यां काष्ठायां प्रतिष्ठापयेदिति च। तदेवं पूर्वापराक्षोचनायां नास्त्यत्र परपरिकृतिपतस्य प्रधानस्यावकादाः ॥ १॥

सूक्ष्मं तु तदहैत्वात् ॥ २ ॥

उक्तमेतत्प्रकरणपरिशेषाभ्यां शरोरमध्यक्तशब्दं न प्रधानमिति। इदमिदानी-माशङ्काते - कथमव्यक्तशब्दाईत्वं शरीरस्य ? यावता स्थूलत्वातस्पष्टतरमिदं शरीरं व्यक्तशब्दार्हमस्पष्टवचनस्रवव्यक्तशब्द इति । अत उत्तरमुच्यते - सूक्ष्मं रिवह कारणा-रमना शरीरं विवश्यते, सूक्ष्मस्याव्यकशब्दार्हस्वात् । यद्यपि स्थूलमिदं शरीरं न स्वयमः व्यक्तशब्दमहीत, तथापि तस्य त्वारम्भकं मृतस्थममध्यकशब्दमहीत । प्रकृतिशब्दश्च विकारे दृष्टः। यथा 'गोमिः श्रीणीत मत्सरम्' ( ऋ० सं० ९।४६।४ ) इति । श्रुतिश्च—

तेत्वत ब्राह 🏶 🗝। चेति 🔳 । वार्गित छान्दसो द्वितीयालोपः । शेवमितरोहितार्थम् ॥ १ ॥

पूर्वपक्षिणोऽनुशयबोजिनिराकरणपरं सूत्रम् अ सूधमं तु तबहीरवात् । प्रकृतेविकाराणासन-स्यस्वात् प्रकृतेरव्यक्तस्यं विकार उपस्थाते । यथा गोभिः श्रोणीतेति गोशब्यस्तिश्वकारे प्रयसि । अध्यक्तात् कारणाद् विकाराणामनम्यश्वेनाध्यक्तशब्दाहृत्वे प्रमाणनाह् 🖷 तथा च श्रुतिः इति 🖫 । वस्याकृतमध्य-

भामती-आख्या

और एकार्थज्ञता या अल्पज्ञता का प्रसङ्ग उपस्थित करने के लिए 'प्रति' शब्द से प्रत्येक, अर्थ का ग्रहण किया गया है ]। इसो जीव में ब्रह्मरूपता का प्रतिपादन यहाँ विविक्तत है। जीव में ब्रह्मत्व का प्रतिपादन किसी प्रमाणान्तर से नहीं किया गया कि यहाँ उसकी विवक्षा न होती यह कहा जा रहा है — "तथा च तदनगमार्थं यांगं दर्शयित"। "यच्छेद वाक् मनिस"— यहाँ पर "यच्छेद वाचं मनिस" -ऐसा प्रयोग होना चाहिए था, किन्तु छान्दस (वैदिक) प्रयोगों की निरक्कशता को व्यान में रखकर दितीया विभक्ति का लोप माना जाता । शेष भाष्य स्पष्टार्थक है ॥ १ ॥

पूर्वपक्षी के हृदय में निहित सिद्धान्ती के वक्तव्यपर असन्तोष का निराकरण करने पूर्विया के ह्वय में निहत सिखान्ता के वितान्ति वितानि ने निर्मान्ति के सिखानि ने निर्मान्ति के सिखानि के लिए सूत्र प्रस्तुत किया जाता है — "सूक्षं तु तदहंत्वात्" । 'अन्यक्त' शन्द से जो शरीर का ग्रहण किया जाता है. उसमें पूर्व जिज्ञासा करता है कि यह शरीर तो व्यक्त (स्थूल) है, इसको अन्यक्त (सूक्ष्म) वयोंकर कहा जा सकता है है इस जिज्ञासा का उत्तर है — 'सूक्ष्मं तु' अर्थात् शरीर के आरम्भक सूक्ष्म भूत वस्तुतः अन्यक्त हैं। वे सूक्ष्म भूत शरीर के आरम्भक या शरीर की प्रकृति एवं शरीर उनका विकार है। प्रकृति और विकार का अभेद माना जाता है। प्रकृति और विकार का अभेद होने के कारण प्रकृति के वाचक शब्द का विकार में भी व्यवहार हो जाता है, अतः सूक्ष्म भूतरूप प्रकृति के वाचक 'अव्यक्त' शब्द का व्यवहार शरीरह्मप विकार में वैसे ही हो जाता है, जैसे गो के विकारभूत ( गव्य ) दूच के लिए 'गो'

तज्ञेवं तक्कंक्याकृतमासीत्' ( वृष्ट १।४।७ ) इतीद्मेव व्याकृतनामकपिमम् जगत्माग-वस्थायां परित्यकव्याकृतनामकपं वीजशक्त्यवस्थमव्यक्तशब्दयोग्यं दर्शयित ॥ २ ॥

तद्धीनत्वाद्धवत् ॥ ३ ॥

अत्राह्-यदि जगिवदमनिमध्यकनामक्यं बीजात्मकं प्रागवस्थमध्यकशब्दान्
हमस्युपगम्येत, तदात्मना च शरीरस्याप्यध्यक्तशब्दाहेत्वं प्रतिश्वायेत, स एव तिहैं
प्रधानकारणवाद एवं सत्यापयेत । अस्यैव जगतः प्रागवस्थायाः प्रधानत्येनाभ्युपगमादिति । अत्रोच्यते - यदि वयं स्वतन्त्रां, कांचित्प्रागवस्थां जगतः कारणत्येनाम्युपगच्छेम, प्रसञ्जयेम तदा प्रधानकारणवादम् । परमेश्वराधीना त्वियमस्माभिः
प्रागवस्था जगतोऽभ्युपगम्यते, न स्वतन्त्रा । सा चावश्याभ्युपगन्तव्या । अर्थवती

सामती

क्तिमित्यमर्थान्तरम् ॥ नन्वेवं सित प्रधानवेवाभ्युपेतं भवति, सुख-बुःखमोहात्मकं हि जगदेवस्भूतावेव कारचाक्कृतिकुमहैति कारणात्मकत्वात्कार्यस्य । यण्च तस्य मुखात्मकत्वं तत्तत्त्वम् , यण्च ताः बुःखात्म-कत्वं तहकः, प्रधानमेयाभ्युपेतिमिति ।। २ ।।

शकुःनिराकरणार्थं सूत्रम्—तदधीनत्वादर्थंवत् ।

प्रवानं हि सांख्यानां सेश्वराजामनीरवराजां वेश्वरात् क्षेत्रक्षेत्र्यो वा वस्तुतो शिम्लं शक्यं निर्व-गा । बह्मणस्त्रियमविद्या शक्तिर्मायाविशस्त्रवाच्या न काम तस्त्रेनान्यस्त्रेन वा निर्वनतुम् । इवमेवास्या जन्यक्तर्यं यवनिर्वाच्यत्वं गाग । सोऽयमध्याकृतवायस्य प्रधानवादाद्भेवः । अविद्याशक्तेश्वेश्वराधीनस्यं तदाअयस्यात् । न व द्रव्यमात्रमक्षकं कार्यायास्त्रमिति शक्तेर्यंवत्त्वं, तदिवमृक्तमधंविति । स्वादेतत्—

भामती-व्याख्या

शब्द का व्यवहार—"गोभि: "श्रीणीत मत्सरम्" (ऋ॰ पं० ९।४६।४) सोम लता के रस को मत्सर कहते है, क्योंकि वह कुछ मद-कारक होता है, उसको दूघ में मिलाने का यहाँ विधान किया गया है। यद्यपि 'श्रीज् पाके' बातु के लोट् लकार के मध्यमपुरुष-बहुवचन में 'श्रीणीत' शब्द बना है, तथापि यहाँ पकाने में 'श्रीज्' का प्रयोग न होकर मिलाने, (मिश्रण करने) में माना जाता है ]। प्रकृति में 'अध्यक्त' शब्द के व्यवहार का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है—"श्रुतिश्च" तद्धेदं तह्यंव्याकृतं मासीत् (वृह् ठ० १।४।७)। अव्याकृत और अव्यक्त — पद पर्याय हैं।। २।।

शहा—यदि इस स्थूल शरीरादि जगत् की प्राग्धावी (सूक्ष्म) अवस्था को अध्यक्त कहा जाता है, तब यही तो सांख्य-सम्मत प्रधानकारणवाद है अर्थात् सुखदुःखमोहात्मक जगत् उसी प्रकार के प्रधान या प्रकृतितत्व से हो उत्पन्न हो सकता है, व्योंिक कार्य और कारण का अभेद (एकस्वभावता) निश्चित । कारणतत्त्व में जो सुखरूपता है, वही सत्य गुण है, जो दुःखरूपता है, वही रजोगुण है, और जो उसमें मोहात्मकत्व है, वही तमो गुण है—इस प्रकार कारण तत्त्व त्रिगुणात्मक प्रधान पदार्थ ही मानना होगा।

समाधान—उक्त शङ्का समाधान करने के लिए यह सूत्र रचा गया है—
"तदधीनत्वात्" वेदान्त-सिद्धान्त में वह कारण तत्त्व अविद्धा शक्ति है, जो कि शक्तिमान्
ईश्वर से भिन्न नहीं एवं उस के अधीन है, किन्तु सांख्य चाहे निरीश्वरवादी (कापिल) हो
या सेश्वरवादी (पातञ्जल) हो, दोनों के मतों में प्रतिपादित प्रधान तत्त्व ईश्वराधीन महीं
माना जाता, अपि तु जीव और ईश्वर से भिन्न वस्तुसत् और स्वतन्त्र माना जाता किसी
के अधीन नहीं। वेदान्ताभिमत अविद्या शक्ति वह मायापदार्थ है, जिसका न सत्त्वक्षप ।
निर्वचन हो सकता है, च असत्त्वरूप से, अतः वह अनिर्वचनीय । यही (अनिर्वचनीयत्व

हि सा। न हि तया विना परमेश्वरस्य स्रष्टृत्वं सिद्धवित, शक्तिरहितस्य तस्य प्रवृत्यतुपपत्तेः। मुक्तानां च पुनरजुत्पत्ति कुतः? विद्यया तस्या बीजशक्तर्यहात्।

भामती

यदि बृह्यणोऽविद्याशक्त्या संसारः प्रतीयते हुन्त मुक्तानामिष पुनवस्यावप्रसङ्गः, तस्याः प्रधानवस्यावयस्व्यात्, तिह्नाशे ■। समस्तसंसारोच्छेदस्तन्मूलाविद्याशकः समुच्छेवादित्यत बाह ॐ मुक्तानाख पुनः ■
स्वानवदिद्यां सर्वं जीवेष्वेकामाचक्षमहे येनैवमुपालभेमिह किन्त्यियं प्रतिजीवं भिद्यते। तेन यस्यैव
जीवस्य विद्योत्पन्ना तस्यैवादिद्याऽपनीयते न जीवान्तरस्य, भिन्नाधिकरणयोदिद्याविद्यायिशेषात् ,
तस्कुतः समस्तसंसारोच्छेदप्रसङ्गः। प्रधानवादिनां स्वेष दोषः। प्रधानस्यौकत्वेन तसुच्छेदे सर्वोच्छेवोऽनुच्छेदे वा न कस्यचिदित्यनिर्मोक्षप्रसङ्गः। प्रधानभेवेऽपि चेस्तदिवेकस्यातिस्वसणाविद्यात्रसस्यनिवन्धनी
वन्धमोची तर्हि इतं प्रधानेन ? अविद्यासदसद्भावास्थामेव तदुपपक्तः। न जाविद्योपधिभेवाधीनो जीवमेवो
जीवभेवाद्यीनवाविद्योपधिभेव इति परस्यराध्यादुभयासिद्धिरिति साम्प्रतम् , अनादित्वाद्वीजाङ्कुरवदु-

### भामती-व्याख्या

ही ) इस का अव्यक्तत्व है। वेदान्त के अव्याकृतकारण वाद से सांख्य के अव्यक्तकारणवाद का यह महान् अन्तर है। 'अविद्या ईश्वर के अधीन है। इसका अर्थ है 'अविद्या ईश्वर के आशित' है [ यहाँ ईश्वराश्रित का ईश्वरविषयक या ईश्वराधिष्ठित अर्थ है, क्योंकि वाचस्पति मिश्र अविद्या को जीव के आश्रित मानते हैं, जिस का निक्र्यण पहले ही किया जा चुका है ]। स्वतन्त्र जड़ पदार्थ कोई कार्य करने के योग्य नहीं होता, अतः ईश्वराधिष्ठित अविद्या तस्व ही अर्थवान् कहा जाता है—"अर्थवन्"।

शका — यदि ब्रह्म की अविद्या शक्ति से संसार का प्रजनन माना जाता है, तब मुक्त पुरुषों का पुनर्जन्म होना चाहिए, क्यों कि प्रधानतत्त्व के समान ही अविद्या तत्त्व भी अक्षुण्य बना रहता है। यदि विद्या से अविद्या तत्त्व का उच्छेद मान लिया जाता है, तब समस्त संसार का उच्छेद हो जायगा, क्यों कि संसार के मूलकारणीभूत एक मात्र अविद्या तत्त्व का समुच्छेद हो जाता 🖥।

समाधान—उनत शङ्का का निराकरण भाष्यकार करते हैं—"मुक्तानां पुनरनुत्यितः"। मुक्तानां पुरुषाणां बन्धस्य अनुत्पत्तिः। मुक्त पुरुषों के बन्धन की पुनः उत्पत्ति
नहीं होती, क्योंकि विद्या के द्वारा उस की बीजभूत अविद्याशक्ति नष्ट हो जाती है। आशय
यह है कि हम वेदान्तिगण) प्रधान तत्त्व के समान अविद्या की सभी जीवों में एक ही नहीं
मानते कि उसके नष्ट हो जाने पर सभी जीवों की एक-साथ मुक्ति प्रसिखत होती, किन्तु
प्रत्येक श्रीव में अविद्या भिन्न-भिन्न होतो है, अतः जिस जीव में विद्या का उदय होता है,
उसी जीव की अविद्या का अपनयन होता है, अन्य जीवों की अविद्या का नहीं, क्योंकि भिन्नभिन्न अधिकरणों में रहनेवाली विद्या और अविद्या का कोई विरोध नहीं होता, तब एक अविद्या
का उच्छेद हो जाने पर समस्त संसार का उच्छेद क्योंकर प्रसक्त होगा? यदि कहा जाय
कि प्रधानतत्त्व के होने पर भी प्रकृति और पुरुष की अविदेकख्यातिरूप अविद्या की सत्ता
और असत्ता पर बन्ध और मोक्ष निर्भर हैं, तब उस प्रधान तत्त्व की क्या आवश्यकता?
अविद्या के सदसद्भाव से ही बन्ध और मोक्ष की उपपत्ति हो जाती है।

शङ्का — अविद्यारूप उपाधि का भेद (नानात्व) होने पर जीवों का भेद एवं जीवों का भेद सिद्ध होने पर अविद्या का भेद सिद्ध होगा—इस प्रकार अन्योऽन्याश्रय दोष प्रसक्त क्यों न होगा? व्यविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्तशब्दिनवृद्देया परमेश्वराश्रया मायामयी महासुसिः, यस्यां स्वक्रपप्रतिबोधरहिताः शेरते संसारिणो जीवाः । तदेतद्व्यक्तं कविदाकाशः शब्दिनिर्देष्टम्—'पतिस्मन्तु खल्यक्षरे गार्थाकाश बोतश्च प्रोतश्च' (वृ० ३।८।११) इति श्रुतेः । कविद्यस्ररशब्दोदितम् , 'अक्षरात्परतः परः' (मु० २।१।२ ) इति श्रुतेः । कविद्यस्ररशब्दोदितम् , 'मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्' (श्वे० ४।१०) इति मन्त्रवर्णात् । अव्यक्ता हि सा माया, तस्वान्यत्वनिक्रपणस्याशक्यत्वात् । तदिदं 'महतः परमव्यक्तम्' इत्युक्तम् , अव्यक्तप्रभवत्वान्महतः, यदा हैरण्यगर्भां बुद्धिर्महान् , यदा तु जीवो महान् , तदाप्यव्यक्ताधीनत्वाज्जीवभावस्य 'महतः परमव्यक्तम्' इत्युक्तम् । अविद्या ह्यव्यक्तम् । अविद्यावस्त्रनेव जीवस्य सर्वः संव्यवहारः सततो वर्तते । महतः परस्वममेदोपवाराचिद्वकारे श्रुरोरे परिकल्यते । सत्यपि शरीरविन्द्रयादीनां तिह्यकारत्वाविशेषे शरीरस्यैचाभेदोपचाराद्वयक्तमःदेन प्रहणम् , इन्द्रियादीनां स्वश्रक्तिरत्वाविशेषे शरीरस्यैचाभेदोपचाराद्वयक्तमःदेन प्रहणम् , इन्द्रियादीनां स्वश्रक्तिरवात्वात्वात्यारिशिष्टत्वाच्च शरीरस्य ।

भामती

अयसिकोः । अविद्यास्वमात्रेण चैकत्वोपचारोऽज्यक्तमिति, चाव्याकृतमिति चेति । नन्वेवमिवद्येव अमहीज-मिति कृतमोद्द्यरोगस्यत बाह् ■ पर्यदेवस्यध्या इति छ । नह्यचेतनं चेतनानिष्वद्वितं कार्याय पर्यासमिति स्वकार्यं कर्त्तुं परमेद्दवरं निमित्ततयोपादानतया चाध्यते, प्रपञ्चविश्वमस्य होद्द्यराधिष्ठानस्वमहिविश्वमस्येव रच्छविद्यानस्वं तेन वयाऽहिविश्वमो रज्जूपादान एवं प्रपञ्चविश्वम ईद्द्वरोपादानस्तस्माज्जीवाधिकरणा-चाला निमित्ततया विषयतया चेद्द्वरमाध्यत इतीद्द्यराध्ययेत्युच्यते, न त्वाधारतया, विद्यास्वभावे बह्माच तदनुपपत्तेरिति, अत एयाह ■ यस्यां स्वरूपप्रतिवोधरहिताः श्रेरते संसारिको जीवाः इति ■ ।

### भामती-व्याख्या

समाधान — जिस बीज 🖥 जो वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी वृक्ष से उसी बीज की उत्पत्ति मानने पर ही बन्योऽन्याश्रयता की प्रसक्ति मानी जाती है, बन्यान्य बीजों से अन्यान्य वृक्षों की उत्पत्ति मानने पर अन्योऽन्याश्रयता नहीं होती, क्योंकि बीज और वृक्ष का अनादि प्रवाह माना जाता है। ठीक उसी प्रकार अविद्या और जीवों का भेद (अनेकत्व) अनादि होने के कारण उभय को सिद्धि सम्भव हो जाती है। (श्री मण्डन मिश्र ने भी इसी प्रकार की अन्योऽन्याश्रयता-प्रसक्ति का समाधान किसी पुरातन आचार्य के मत से किया है—"अन्ये तु अनादित्वादुभयोरिवद्याजोवयोवीजाङ्करसन्तानयोरिव नेतरेतराश्रयस्वमप्रकृतिभावमावह-तीति वर्णयन्ति, तथा चोक्तम् अविद्योपादानभेदवादिभिः-- "अनादिरप्रयोजना चाविद्य।" ( इ. सि. पू. १० ) ]। यद्यपि अनिद्याएँ अनेक हैं, तथापि उन सबका अविद्यात्वेन संग्रह विवक्षित होने के कारण 'अव्यक्तम्'—इस प्रकार एकवचनान्त 'अव्यक्त' पद के द्वारा अभिधान किया गया है। 'अव्यक्त' शब्द का अर्थ है —अव्याकृत । यदि अविद्या ही जगत् की बीज शक्ति है, तब ईश्वर की क्या आवश्यवता? इस प्रश्न का उत्तर है — "परमेश्वराश्रया मायामयी महासुप्तिः"। ऐसा कभी सम्भव नहीं कि केवल जड़ पदार्थ किसी चेतन से अधिष्ठित (सन्वालित) त होकर ही समग्र कार्य का सम्पादन कर ले, अतः जड़रूप अविद्या अपना कार्य सम्पादन करने के लिए निमित-कारण या उपादानकारण के रूप में परमेश्वर का आश्रय लेती है। प्रवश्वकृष विश्वम की अधिष्ठानता ईश्वर में वैसी है, जैसी सर्प-विश्वम की अधिष्ठानता रज्जू में, अत एव जैसे सर्प-भ्रम का उपादानकारण रज्जू है, वैसे ही प्रपन्ध-विभ्रम का उपादान कारण ईश्वर । फलतः जीवरूप आधार में रहनेवाली अविद्या निमित्त या विषय के रूप में ईश्वर को अपनाने के कारण ही ईश्वराश्रया कही जाती है, ईश्वर वस्तुतः अन्ये तु वर्णयन्ति - द्विविधं हि शरीरं स्थूलं स्क्ष्मं स । स्थूलं यदिदमुपत्त-भ्यते । स्क्ष्मं यदुत्तरत्र वक्ष्यते - 'तदन्तरप्रतिपत्ती रहित संपरिष्यकः प्रदनिद्धपार-भ्याम्' ( वृ० ३।१।१ ) इति । तत्त्रोभयमपि शरीरमविशेषात्पूर्वत्र रथत्वेन संकीर्तितम् । हि तु स्क्ष्ममन्यक्तशब्देन परिगृद्यते, सूक्ष्मस्याव्यक्तशब्दार्हत्वात् । तद्धीनत्वात्त बन्ध-मोक्षव्यवहारस्य जीवात्तस्य परत्वम् । यथार्थाधीनत्वादिन्द्रियव्यापारस्येन्द्रियेभ्यः परस्वमर्थानामिति ।

भामती

यस्यामविद्यायां सत्यां क्षेरत इति लय उक्तः, संगारिण इति विक्षेप उक्तः । ॐ क्षण्यकाधीनस्वाण्जीय-भावस्य इति ■ । यद्यपि जीवाव्यक्तयोरनावित्वेनानियतं पौर्वापर्यं तथाप्वव्यक्तम् पूर्वत्वं विविक्षस्वेत-कुक्तं ■ सत्यिष द्वारोरविविन्द्रयादीनाम् इति ॐ । गोवजीवर्वपदववेतव् द्रष्टव्यम् ।

आचार्यदेशीयमतमाह 🛞 अन्ये तु इति 🕸 । एतद् दूष्यति 🕾 तैस्तु इति 🕸 । प्रकरणवाश्चिष्य-

भामती न्याख्या अविद्या का आधार नहीं बन सकता वयोंकि विद्यात्मक ब्रह्म (ईश्वर ) में अविद्या का रहना सर्वथा अनुपपन्न है। इसी भाव को ध्वनित करने के लिए भाष्यकार ने कहा है—"यस्या स्वरूपप्रतिबोधरहिताः शेरते संसारिको जीवाः"। 'यस्याविद्यायाम्'—यहाँ सित सप्तमी है, अतः 'जिस अविद्या के रहने पर'—ऐसा अर्थ विवक्षित है। जीवों का जो अपना वास्तविक

अतः 'जिस अविद्या के रहने पर'—ऐसा अर्थ विवक्षित है। जीवों का जो अपना वास्तविक ब्रह्मरूप है, उसे विस्मरण करके 'शेरते' अर्थान् सुषुप्ति में शीन रहते है – इससे लयावस्था और 'संसारिणः'— इस विशेषण के द्वारा 'विक्षेप' अवस्था का अभिधान किया गया है।

दो अनादि पदार्थों को प्रत्येक में दूसरे की अधीनता विवक्षित होती है, जैसे-'बीजाधीनो वृक्षः' और 'वृक्षाधीनं बीजम्'। भाष्यकार ने जो कहा है ''अव्यक्ताघीनत्वा-जीयभावस्य"। वहाँ भी अव्यक्त (अविद्या) और जीवभाव—दोनों अनादि पदार्थ हैं, पौर्वापर्यं रूप को लेकर जीवभाव में अव्यक्ताधीनत्व नहीं कहा जा सकता, तथापि अव्यक्त में पूर्वकालत्व की विवक्षा करके जीवभाव में अव्यक्ताधीनत्व कह दिया है। भाष्यकार ने जो कहा है—"सत्यिप शरीरविदिन्द्रियादीनां तिद्विकारत्वाविशेषे शरीरस्यैवाभेदोपचारादव्यक्त-शन्देन ग्रहणम्, इन्द्रियाणां स्वशब्देरेव गृहीतत्वात्, परिशिष्टत्वाच्च शरीरस्य"। यह सब गोबलीवर्दंग्याय को ध्यान में रख कर कहा है [ जैसे 'गामानय वलीवर्द चानय' - ऐसे आज्ञा-वाक्य को सुन कर श्रोता 'गो' पद के द्वारा नर गी (बैरु) से अतिरिक्त मादा गीओं (गायों) का ग्रहण कर लेता है, क्योंकि यद्यपि 'गी' पद नर और मादा दोनों प्रकार के गोमण्डल को कहता है, तथापि नर गो का पृथक् 'बलीवदं' पद से उल्लेख होने के कारण मादा गोएँ ही शेष रहती हैं, अतः 'गामानय' - यहाँ 'गो' पद से मादा गौओं का ग्रहण न्यायोचित है। वैसे ही "इन्द्रियेभ्यः परा हार्थाः, अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः, बुद्धेरात्मा महान् परः, महतः परमव्यक्तम्' - यहाँ पर यद्यपि 'अव्यक्त' शब्द शरीर, इन्द्रिय और शब्दादि समस्त विकार-वर्ग का बोधक है। तथापि इन्द्रियादि का पृथक् उल्लेख होने के कारण अविशष्ट शरीर का ही ग्रहण 'अन्यक्त' पद से करना अत्यन्त संगत है ]।

वृत्तिकारादि आचार्यों के मत । उक्त दोनों सूत्रों की व्यवस्था का प्रदर्शन किया जाता है—"अन्य तु वर्णयन्ति"। [ उनका कहना है कि शरीर दो प्रकार का होता है—(१) स्थूल और (२) सूक्ष्म। प्राणियों का यह दृश्यमान शरीर स्थूल शरीर । और सूक्ष्म शरीर आगे चल कर कहा जायगा—"तदन्तरप्रतिपत्ती रंहति सम्परिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम" ( स. सू. ३।१।१) अर्थात् यह जीव देहान्तर की प्राप्ति के अवसर पर भावी स्थूल शरीर

49

तैस्त्वेतहक्तव्यम् — अविशेषेण शरीरहयस्य पूर्वत्र रथत्वेन संकीर्तितत्वात्समान्त्रयोः प्रकृतत्वपरिशिष्टत्वयोः कथं सृक्ष्ममेव शरीरिमह गृह्यते, न पुनः स्थूलमपीति ! नाम्नातस्यार्थं प्रतिपत्तुं प्रभवामः, नाम्नातं पर्वत्रयोक्तुम् । आम्नातं चाव्यक्तपदं सूक्ष्ममेव प्रतिपादियतं शक्नोति नेतरत् , व्यक्तत्वाक्तस्यति चेत् , न, पक्ष्वाक्यताः भीनत्वात्र्यप्रतिपत्तेः । ग होमे पूर्वोत्तरे आम्नातं पक्षवाक्यतामनापद्य कंचिद्धं प्रति-पाद्यतः, प्रकृतहानाप्रकृतिकयाप्रसङ्गात् । न चाकाङ्गामन्तरेणक्षवाक्यताप्रतिपत्तिः

भामिती
योषभयत्र तुस्यत्वाम्मेकप्रहणनियमहेतुरस्ति । ज्ञाङ्कते ह् आम्नातस्यार्थम् इति 📰 । अव्यक्तवयये स्थूलवारीरभ्यावृत्तिहेतुर्थंकक्ष्वात्तस्येति शङ्कार्थः । तिराकरोति ''नैकश्रवयतायीनस्थात्' इति । प्रकृतहाय्यप्रकृतप्रक्रियाऽप्रसङ्गिनैकवात्रयत्वे सम्भवात न वाश्यभेवो युज्यते । म श्वाकाङ्कां विनेकवाश्यस्यमुभयक्षः
प्रकृतमित्युभयं श्राह्यस्वेनेहाकाङ्कितायस्योकाभिषायकप्रापं पदं शरीरह्यपरम् । न च मुख्यम वृत्याऽतत्यरिमस्योवचारिकः 🖪 भवति । यथीपहान्त्वाशिकारकरणाकाङ्कार्या काक्ष्यवं श्रयुक्यमानं द्वावस्यंहम्तृपर

भामती-व्याख्या के आरम्भक सूक्ष्म भूतात्मक सूक्ष्म शरीर से संबंखित होवार स्वर्गीति लोकों को जाता है, क्योंकि 'वेत्य यथा पश्चम्यामाहृतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति' (छां. ५१११) इस प्रकार के अस्न और 'पश्चम्यामाहृतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति' (छां. ५९११) इस प्रकार के उत्तर से उसी सूक्ष्म शरीर का वर्णन किया गया है। इन दोनों शरीरों का श्रृति ने रथ के रूप में वर्णन किया है। उन दोनों में सूक्ष्म शरीर का 'अध्यक्त' शब्द के द्वारा ग्रहण किया गया है, क्योंकि वह व्यक्त (स्थूल) नहीं अतः 'अध्यक्त पदास्पद है। इसी सूक्ष्म शरीर अधीन जीव के प्राथमिक हैं, अतः यह जीव की अपेक्षा 'पर' (श्रेष्ठ) ।।

उक्त वृत्तिकार के मत में दोषाभिषान किया जाता है -- 'तै त्वेतद वक्तव्यम्' । आशय यह कि प्रकरण और परिशेष दोनों शरीरों के लिए समान हैं, अतः उनमें से किसी एक का ग्रहण क्योंकर होगा ?

याहा -श्रुति-घटक 'अव्यक्त' शब्द का समुचित अर्थ हमें करना चाहिए, उस पर 'स्थूल शरीर का अव्यक्त पद के द्वारा अभिधान क्योंकर हो गया ?' ऐसा आक्षेप नहीं किया, जा सकता, फलत: 'अव्यक्त' शब्द व्यक्तेतर केवल सुक्ष्म शरीर का ही अभिधायक ▮।

समाधान—उक्त शङ्का का निराकरण करने के लिए भाष्यकार ने कहा है—"न, एकवाक्यताधीनत्वादर्धप्रतिपत्तेः"। अर्थात् "क्षरीरं रथमेव तुं" (कठो. ११३१३) और महतः परम गक्तम्" (कठो. ११३११) इन पूर्वापरोक्त दोनों वाक्यों की एकवाक्यता के विना 'अर्थ कर' शब्द का सहसा अर्थ नहीं किया जा सकता। 'अर्थक्त' शब्द का केवल सूक्ष्म शरीर अर्थ करने पर प्रकृत शरीमात्र (सूल और सूक्ष्म—दोनों शरीरों) का हान (अग्रहण) और अप्रकृत (केवल सूक्ष्म शरीर) का ग्रहण प्रसक्त होता है, जतः ऐसे अप्रसङ्ग (प्रसङ्ग की निवृत्ति) के द्वारा पूर्वोत्तर वाक्यों की जब एकवाक्यता हो सकती है, तब वाक्य-भेद युक्ति-संगत नहीं माना जाता, जैसा कि वार्तिककार ने कहा है—"सम्भवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदो न युज्यते" (क्लो. वा. पृ. १३१)। दो वाक्यों की एकवाक्यता परस्पर की आकांक्षा के विना नहीं होती, आकांक्षा प्रकृत की होती । और प्रकृत । शरीरमात्र (उभय शरीर), जा दोनों शरीर ही यहाँ अध्यक्तपदास्पद्देन आकांक्ष्तत हैं, कलतः केवल सूक्ष्मशरीर का वाक्षक 'अध्यक्त' पद दोनों शरीरों का बोधक है। 'अध्यक्त' पद यदि शरीर-द्वय का गुख्य (अभिधा) वृत्ति से वाचक नहीं होता, एताक्ता औपचारिक (अक्षणा वृत्ति से शरीर-द्वय का बोधक)

रित । तत्राचिशिष्टायां श्ररीरद्वयस्य प्राह्मत्वाकाङ्कायां यथाकाङ्कं संबन्धे उनभ्युवनम्यमान एकवाक्यतेव बाधिता भवति, कृत आभ्नातस्यार्धप्रतिपित्तः ? न चैयं मन्तम्यम् — दुःशोधत्वात्स्र्मस्यैच श्ररीरस्येह प्रहणं, स्थूलस्य तु दृष्टवीभत्सत्या सुशोधस्वाद्महणमिति । यतो नवेह शोधनं कस्यचिद्विचक्ष्यते । न ह्यत्र शोधनविधायि किष्यिरास्थातमस्ति । अनन्तरनिर्दिष्टत्वाषु कि तद्विष्णोः परमं पदमितोद्दिमह विवक्ष्यते । तथादिवमस्मात्यरमित्रमस्मात्यरमित्युक्त्वा 'पुरुवास परं किचित्, स्याह । सर्वधापि स्थातुमानिकनिराकरणोपपस्तित्या नामास्तु, न नः किष्विच्छ्यते ॥ ३ ॥

भामती

विज्ञायते । यथाहुः ---

कारेभ्यो रच्यतामन्निमित बालोऽपि नोवितः । उपघातप्रधानस्थानन दवाविभ्यो न रसति ॥ इति ।

नन् न शरीरहयस्यात्राद्धाङ्का, किन्तु दुःशोषत्वात् सुक्ष्मस्येव शरीरस्य, न तु वाद्कीशिकस्य स्यूलस्य, तिह बृष्टवीशस्यस्या सुकरं वैराग्यविवयस्येन शोषयितु। सस्यत् आह न नैयं मन्तन्यम् इति । विक्लोः परमं पदमयगन्नितुं परं पद्माणा प्रतिवाद्यान्येन प्रस्तुतं न वैराग्याय शोधनिमत्यर्थः । शकः । विक्लोः परमं पदमयगन्नितुं परं पदमान प्रतिवाद्यान्येन प्रस्तुतं न व वैराग्याय शोधनिमत्यर्थः । शकः । विकायेन भवतु सुक्षमञ्चारीरं परिशोध्यं तथापि न साव्याधिमतमत्र प्रथानं परिष्यभ्येषस्याह । स्मर्थवापि व इति । । । ।

मामती-व्याख्या

भी नहीं हो सकता—ऐसा नहीं, अपितु उपचारतः अश्वस्यार्थं के संग्राहक पदों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि अन्न के घातक प्राणीमात्र के निवर्तन की आकांक्षा से प्रयुक्त 'काकेश्यो रक्ष्यतामन्नम्'—इस वाक्य में 'काक' पद काककुक्कुरादि साम असोप-चातक प्राणियों का संग्राहक माना जाता है, जैसा कि श्री कुमारिल भट्ट कहते हैं—

काकेम्यो रक्ष्यतामन्त्रमिति बालोऽपि चोदितः । उपचातकप्रधानत्वाम्न स्वादिभ्यो न रक्षति । (तं. वा. पृ. ७१३)

वाश्यपदीकार भी कहते हैं—

काकेभ्यो रक्ष्यतां सर्विरिति बालोऽपि चोवितः। उपचातपरे वान्ये न श्वादिभ्यो न रक्षति॥ (वान्य. पृ. ४२)

राह्या—प्रकृत में दोनों शरीरों की आकांक्षा नहीं, अपितु केवल सूक्ष्म शरीर ही अपेक्षित है। क्योंकि शरीरों का शोधन (अनात्मत्व-निश्चय) ही यहाँ अपेक्षित है, सूक्ष्म शरीर शोधन या विवेक ही विशेष दुष्कर है, पाट्कीषिक शरीर का शोधन कठिन नहीं माता से प्राप्त लोस्त और मांस तथा पिता से प्राप्त स्नायु, अस्थि और मज्जा—दन छः पदार्थों को षट्कोश कहते हैं, स्यूल शरीर के ये ही मौलिक पदार्थ हैं, अतः स्थूल शरीर खाट्कीशिक कहा जाता है, इसमें अनात्मत्व-निश्चय सुकर है ], क्योंकि यह तो देखने में ही इतना बीभत्स लगता है कि साधारण व्यक्ति की भी इससे वैराग्य ऐवं इसमें अनात्मत्व का निश्चय सहज में ही हो जाता है।

समाधान—उक्त शङ्का का निरास करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि "न चैंबं मन्तव्यम्, यता नैवेह शोधनं कस्यिवद् विवध्यते"। अर्थात् यहाँ पर शरीर-शोधन का कोई प्रसङ्ग ही नहीं और न शोधन का विवायक कोई पर है। सर्वोपिर अवस्थित वैष्णव परम पद का बोध कराने के लिए एक सोपान के बण में ही शरीर का ग्रहण किया गया बे वैराग्यो-प्यादनार्थ शोधन की यहाँ कोई अपेक्षा नहीं। अथवा इस विवाद को समाप्त करते हुए यदि

### ब्रेयत्वावचनाच ॥ ४ ॥

क्षेत्रस्वन स सांस्यैः प्रधानं स्मर्यते गुणपुरुवान्तरक्षानारकैवस्यमिति वद्भिः। न हि गुणस्वकपमक्षात्वा गुणेभ्यः पुरुषस्यान्तरं शक्यं बातुमिति। कविष्यं विभूतिविशेष-प्राप्तये प्रधानं वयमिति स्मरन्ति। न चेदमिहास्यक्तं व्यात्वेनोच्यते। पदमात्रं हास्यक्त-श्रम्यः। नेहास्यकं वातस्यमुपासितस्यं चेति वाक्यमस्ति। न चातुपदिष्टपदार्थकानं पुरुष्यार्थमिति शक्यं प्रतिपत्तम् । तस्मादिष नास्यकशस्त्रेन प्रधानमित्रधीयते। सस्माकं तुरुष्यकपकक्त्रसश्चीराद्यत्रसर्णेन विष्णोरेष्य परमं पदं दश्यितुमयमुपन्यासः इत्यनवद्यम् ४॥

वदतीति नेत्र प्राज्ञो हि प्रकरणात् ॥ ५ ॥

अवाह सांस्थः — 'बेयत्वावचनात्' इत्यसिद्धम् , कथम् ? अयते इश्वसरत्राध्यक्तश्वन्ते दितस्य प्रधानस्य क्रेयत्वचनम् — 'अश्वन्दमस्पर्शमक्षपम्ययं तथाऽरसं नित्यमगम्ध्रयक्ष यत् । अनाध्यनसं महतः परं ध्रुवं निचान्य तं मृत्युमुक्षात्ममुक्यते ॥' (का०
२।३।१५) इति । वण्ण हि यादृशं शब्दार्विहीनं प्रधानं महतः परं स्मृतौ निकपितं,
तादृशमेव निचान्यत्वेन निर्दिष्टं, तस्मात्मधानमेवेदं, तदेव बाव्यक्तशब्दनिर्दिष्टमिति ।
वाज्यम्यः — नेह प्रधानं निचान्यत्वेन निर्दिष्टम् । प्राक्षो होह परमात्मा निचान्यत्वेन
निर्दिष्ट इति गम्यते । कुतः ? प्रकरणात् । प्राक्षस्य हि प्रकरणं विततं वर्तते, 'पुरुवान्न
परं किष्वत् सा वाणा सा परा गतिः' इत्यादिनिर्देशात्, प्रथ सर्वेषु भृतेषु गृदोत्मा
न प्रकाशते इति च तुक्ततत्ववचनेन तस्येव क्रेयत्वाकाङ्गणात् । 'यच्बेद्वाद्धानसी
प्राक्षः' इति च तुक्ततत्ववचनेन तस्येव क्रेयत्वाकः क्रियत्वादि । चेतनात्मविक्रानाद्धि मृत्युमुक्षात्ममुक्यत इति तेषामभ्युपगमः । सर्वेषु वेदान्तेषु प्राक्रस्यैवात्मनोऽश्वादिधर्मत्वमभित्रस्यते । तस्मान्न प्रधानस्यात्र श्रेयत्वमस्यक्तशब्दनिर्दिष्टसं
वा ॥ ५ ॥

भामती

इतोऽपि नायमध्यक्षद्मध्यः सांस्याभिमतप्रधानपरः । सास्यैः क्षसु प्रधानाद्विधेद्रेन पुरुषं निःश्रेयसाय सातुं वा विभूत्ये वा प्रधानं श्रेयत्वेनोपक्षित्यते, न चेह जानीयाविति वोपासीतेति वा विविविभक्तिश्चति-रस्ति, अपि त्वस्यक्रपदमात्रं, न चेतावता सांस्थरमृतिप्रत्यभिज्ञानं भवतीति भावः ॥ ४ ॥

सेयस्वावचमस्वासिद्धिभाशक्रुव तरिसद्धिप्रदर्शनार्थं सूत्रम् । तिगदस्यास्यातमस्य भाष्यम् ॥ ५ ॥

भामती-स्थाख्या यह मान भी लिया जाता है कि परिशोधनीय सूक्ष्म शरीर ही यहाँ अव्यक्त पदास्पद है। तथापि सांख्याभिमत प्रधान तत्त्व सर्वोपिरि सिद्ध नहीं होता ॥ ३॥

'अध्यक्त' शब्द की सांख्याभिमत प्रधानपरकता के निराकरण में एक युक्ति यह भी
कि जैसे सांख्याचार्य ''गुणपुरुषान्तरज्ञानान् कैंबस्यम्'' इत्यादि वाक्यों के द्वारा त्रिगुणात्मक
प्रधान का कहीं मोक्षार्थ-ज्ञेयत्वेन और कहीं ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थ-उपास्यत्वेन स्मरण किया करते हैं,
किन्तु अध्यक्त पदार्थ का कहीं भी वैसा स्मरण नहीं करते, ■ 'अध्यक्त' शब्दमात्र के सुनने
से प्रधान तत्त्व की प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती ।। ४।।

बय्यक्तगत ज्ञेयत्व के अवचन (अनिभिधान) की आशिष्ट्रित असिद्धि का निराकरण करने के लिए सूत्रकार कहता है—"वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्'। इस सूत्र का भाष्य इतना सुगम है कि पढते ही अर्थावबोध हो जाता है कि "अनाधनन्तं महतः परं ध्रवं

# बन्यक्तशुब्दस्य शरीरपरत्वम् । हिन्दीसहितमामतोसंचितम्

त्रयाणःमेन चैवग्रुपन्यासः ः इनश्र ॥ ६ ॥

इतश्च न प्रधानस्याव्यक्तशृब्द्याच्यत्वं ज्ञेयत्वं वा । यस्मात्त्रयाणामेव पदार्था-

वरप्रवानीयक्रमा हि मृत्युनचिहेतःसंवावधाक्यप्रवृत्तिरासमाप्तेः कठवस्लीनां स्वयते । मृत्युनंबि-केतसे कुषितेन वित्रा प्रहिताय तुष्टस्त्रीन् वरान् प्रवदी, निचित्रेतास्तु प्रथमेन वरेण वितुः सीमनस्यं वर्षे, हितीयेनाग्निविद्यां, तृतीयेनात्मविद्याम् , बराणामेष धरस्तृतीय इति वचनात् । न सु 💵 वरप्रवाने प्रधानगोचरे स्तः प्रधनप्रतिवसने । तस्मात्कठवल्लीव्यक्तिकीदपरमात्मपरैव वाक्यप्रवृत्तिनं त्वप्रकान्तप्रधान-परा भवितुमहंतीस्याह 🔳 इतम न प्रधानस्याध्यक्तशब्दधाच्यस्यम् इति 🖷 । हन्त 🗷 इवं प्रवच्यामि गुद्धां

भामती-व्याख्या

निचाय्य तं मृत्युमुखात् प्रमुच्यत" (कठो॰ २।३।६४) इत्यादि वाक्यों में जो अध्यक्त तत्त्व 💶 निचाय्यत्वेन ( ज्ञेयत्वेन ) उल्लेख माना जाता है, वह संगत नहीं, वयोंकि वहाँ प्राज्ञातमा (परमेश्वर) का प्रकरण है, अतः वही ज्ञेयत्वेन श्रुल है, अव्यक्ततत्त्व नहीं ॥ ५॥

इस अधिकरण का विषय-वाश्य जिस उपनिषत् का है, उसकी किसी भी बल्ली ( उपाध्याय ) में सांख्याभिमत प्रधानतत्व का प्रतिपादन उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि समग्र कठ उपनिषत् नचिकेता और यम का संवादात्मक ग्रन्थ है, जिस का आरम्भ यम के द्वारा वर-प्रदान के रूप में होता है-

तिस्रो रात्रीर्यंदवासीगृंहे मेऽनश्नन् ब्रह्मश्वतिथनंमस्यः। नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेऽस्तु तस्मात्प्रति त्रीन् वरान् वृणीश्व ॥

[ यम देव ने कहा हे निवकेता ? तू विना कुछ खाए-पिए मेरे द्वार पर तीन रात पड़ा रहा है, अतः तीन रात्रियों के बदले मुझ से तीन वर मॉग ले, जिस से कि मैं उऋण हो सकूँ और मेरा कल्याण हो ]। यह निचकेता वही है, जिसकी घृष्टता पर उस का पिता वाजश्रवस (अन्नदानादि में अगृणी उद्दालक ऋषि) क्रुद्ध होकर उस (निचकेता) को यमराज के पास प्रेषित कर देता है और यमराज उस पर प्रसन्न होकर बर देता है। निवकेता पहला वर माँगता है—"शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद् वीतमन्युगीतमः" [मेरे ( निचकेता के ) पिता उद्दालक का उद्देग और क्रोध शान्त हो जाय एवं मेरे (निचकेता के) प्रति उसका पूर्ववत् सौमनस्य (वत्सलभाव ) जागृत हो ]। द्वितोयः वर के द्वारा अग्नि-विज्ञान मौगता है - 'स त्वमान स्वर्थमध्येषि मृत्यो प्रबूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यम् [ हे यम ! ना स्वर्ग-प्राप्ति की साधनभूत अग्नि का ज्ञान रखते हैं। मैं श्रद्धा और विनय के साथ प्रार्थना करता | कि वह विज्ञान मुझे प्रदान करें ]। तृतीय वर में आत्मविद्या की माँग रखी-

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तोत्येके नायमस्तीति चंके । एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाऽहं बराणामेश वरस्तृतीयः।।

[ मनुष्य के भर जाने पर जो यह सन्देह किया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि आतमा नहीं मरता, अपि तु जनमान्तर में भी वही बना रहता है और कुछ लोगों का कहना कि मनुष्य के मर जाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता। ऐसे सन्देहास्पद आत्मा ना तत्त्वावबोध मुझे कराएँ । प्रधान ( सांख्याभिमत प्रकृति ) के विषय में न तो कोई वर-प्रदान ही किया गया है और प्रश्नोत्तर ही उपलब्ध होते हैं, अतः कठोपनिषत् के प्रतिपाद्य तीन ही विषय हैं -अग्नि, जीव और परमात्मा । इन से अतिक्ति किसी प्रधानादि विषय को लेकर वहाँ वावयों की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती—'यस्मात् त्रयाणामेव पदार्थानामग्नि-जीवपरमात्मनां वरप्रदानसामध्यति' । 'हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं पा। सनातनम्'

नामग्निजीवपरमात्मनामस्मिन्ग्रन्थे कडवल्लोषु घरप्रदानसामर्थ्याद्वकतम्यतयोपम्यासो हर्यते । तिद्वषय एव च प्रस्तः । नातो अन्यस्य प्रश्न उपन्यासी वाऽस्ति । तत्र तावत् 'स त्वर्मांन स्वग्यंमध्येषि मृत्यो प्रबद्धि तं श्रद्धानाय महाम्' (का० १।१।१३) इत्य-क्तिविषयः प्रश्तः । 'येयं प्रते विविकत्सा मनुष्ये उस्तोत्येके नायमस्तीति चैके । एत-द्वियामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः॥' (का० १।१।२०) इति जीवविषयः प्रश्नः । अन्यत्र धर्माद्न्यत्राधर्माद्न्यत्रास्मात्कृताकृतात् । जन्यत्र भूताच्य भव्याच्य यसरपश्यसि तद्वद् ॥' (का रारा १४) इति परमात्मविषयः । प्रतिबचनमपि 'लोका-दिर्मान तमुबाच तस्मै या इष्टका याचतीर्वा यथा वा । (का० १।१।१५) इत्यनि-विषयम्। 'इन्त त इदं प्रवश्यामि गुद्धं 💶 सनातनम्। यथा 🗷 मरणं प्राप्य गाणा मबति गौतम ॥ योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । स्थाणुमन्ये उत्तसंयन्ति यथाकर्म थथाश्रतम्' (का॰ २।५।६,७) इति । व्यवहितं जीवविषयम् । 'न जायते म्रियते वा विपश्चित्' (का ११२। ८) इत्यादिबद्धप्रपञ्चं परमात्मविषयम्। नैवं प्रधानविषयः प्रदेनोऽस्ति, अपृष्टत्वाष्चानुपन्यसनीयत्वं तस्येति । अत्राह् - योऽयमाः रमविषयः प्रश्नो येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीति, किं स प्रवायम् 'अन्यत्र धर्माद्म्यत्राधर्माद्' इति पुनरजुक्रध्यते ? किवा ततो उन्यो उयमपूर्वः प्रकृत उत्थाण्यत इति ? किंचातः स प्वायं प्रश्नः पुनरजुक्रप्यत इति यद्यच्येतः द्वयोरात्मविषययोः प्रस्नयोरेकतापत्तरिंगविषय आत्मविषयम् द्वावेष प्रदर्गावित्यतो न वक्तव्यं त्रयाणां

भामती 📆 सनातनिमध्यमेन त्र्यवहितं जीवविषयं यथा तु भरणं प्राप्यातमा भवति गौतभस्याविप्रतिथवनमिति योजना । अत्राह चोवकः कि जीवपरमास्मनोरेक एव प्रदनः 🖿 वान्यो जीवस्य येथं प्रेते ममुख्य इति प्रदनोऽन्यक्ष परमारमनोऽन्यत्र धर्माविस्याविः ? एकस्वे सुत्रविरोधः ' त्रयाणाम् इति'' । भेदे सु सीमनस्या-बाध्यस्यास्मज्ञान[बष्यवरत्रयप्रदानानन्तर्भावोऽन्यत्र धर्मावस्यादेः 📰 💶 । तुरीयवराम्तरकस्पनार्था 💵

भामती-स्थास्या

(कठो॰ २।२।६) यह परमात्मपरक वाक्य जीवविषयक प्रश्न और प्रतिवचन का व्यवधायक है, इसका स्पष्टीकरण भाष्यकार करते हैं — "इतिव्यवहितजीवविषयम्" । उसका तात्पर्य यह है कि "इत्यमन परमात्मिवषयकप्रतिवचनस्य प्रतिज्ञावाक्येन व्यवहितं जीवविषयकं प्रतिवचनम्- 'यथा तु मरणं प्राप्यातमा भवति गीतम इत्यादि [ अर्थात् पहने जीवविषयक प्रश्न है - ''येयं प्रते विचिकित्सा" (कठा, १११२०)। इसके अनन्तर परमात्मविषयक प्रतिवचन का प्रतिज्ञा-वाक्य है - 'हन्त ते कथांथप्यामि'' (कठो. २।२।६) और इसके प्रभात् है जीवविषयक प्रांतयचन --यथा तु मरणं प्राप्यातमा अवित गौतम्" (कठो. २।२।६) । इस प्रकार जीवविषयक प्रश्न और प्रतिवचन निरम्तर (अव्यवहित) न होकर सान्तर (व्यवहित ) हो जाते हैं ।

शहा - भाष्यकार ने जो कहा है ''अत्राह''। वहाँ प्रश्न उठता है - 'क: ?' उसका उत्तर है—'आक्षेता' अर्थात् आक्षेपवादी शङ्का करता है कि क्या जीवात्मा और परमात्मा को लेकर एक ही प्रश्न किया गया है ? अथवा 'येयं प्रेतं मनुष्य'' यह जीवविषयक प्रश्न अस्य है और 'अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्'—यह परमात्म-विषयक प्रश्न अन्य ? यदि अन्य प्रश्न नहीं, अपितु एक ही है, तब निकिता के सब मिला कर दो ही प्रश्न बनते हैं, तीन नहीं, किर तो 'त्रयाणामेव चेवमुपन्यासः'' ( ब्र. सू. १।४।६ ) इस सूत्र का विराध उपस्थित होता है, न्योंकि इस सूत्र में तीन प्रश्नों का होना निर्दिष्ट है। यदि आत्मविषयक प्रश्न से परमात्म-

प्रश्नोषम्यासाविति । अधाम्यो उयमपूर्वः प्रश्न उत्थाप्यत इत्युच्येत, ततो यधैय वरः प्रदानव्यतिरंकेण प्रश्नकत्वनायामदोषः, एवं प्रदनव्यतिरंकेणापि प्रधानोपन्यासकत्प-भायामदोषः स्यादिति । अत्रोच्यते नैयं वर्यामह धरप्रदानव्यतिरेकेण प्रश्नं कञ्जि-रकरपयामः, वाक्योपक्रमसामध्यति । वरप्रदानीपक्रमा हि शृत्युनविकेतःसंवाददपा वाक्यप्रवृत्तिरासमाप्तेः कटवरुलीनां लक्ष्यते । मृत्युः किल निचकेतसे पित्रा प्रहिताय त्रीम्बराग्प्रद्वी । निवकताः किल तेषां प्रथमन वरेण पितुः सीमनस्यं वन्ने, द्वितीयेनाः किविद्याम् , तृती येनात्मविद्याम् , येयं प्रते दित 'वराणामेव वरस्तृतीयः' (का० १।१।२० ) इति लिङ्गात् । तत्र यद्यन्यत्र धर्मावित्यन्यो अयमपूर्वः प्रवन उत्थाप्येत, ततो वरप्रवानव्यतिरेकेणापि प्रदनकल्पनाहाक्यं वाध्येत । ननु प्रष्टव्यभेदाद्पूर्वीऽयं प्रदनो मधितुमहिति। पूर्वो हि प्रद्मो जोवविषयः, येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्ति-मास्तीतिविधिकित्सामिधानात्। जीवश्च धर्मादिगोचरत्वाकान्यत्र धर्मादिति प्रश्न-महिति प्रावस्तु धर्माचतीतत्वादन्यत्र धर्मादिति प्रदनमहिति । प्रानब्छाया च न समाना स्थते, पूर्वस्यास्तित्वनास्तित्वविषयत्वादुत्तरस्य धर्माद्यतीतवस्तुविषयत्वात् । तस्मारमस्यभिश्वानाभावात्मद्रनभेदः। त पूचस्यैवोत्तरत्रानुकर्षणमिति चेत्, त, जीव-प्राज्ञयोरेकत्वाम्युपगमास् । भवेत्प्रप्रस्यभेदात्प्रश्नभेदो यथन्यो जीवः प्राज्ञातस्यास् । त स्वम्यत्वमस्ति । तस्वमसीत्यादिश्रत्यन्तरेभ्यः । इह च 'अन्यत्र धर्माव्' इत्यस्य प्रश्तस्य प्रतिवचनं 'न जायते ज्ञियते वा विपश्चित्' इति जन्ममरणप्रतिषेधेन प्रतिपाच-मामं शारीरपरमेश्वरयोरभेदं दर्शयति । स्ति हि प्रसङ्ग प्रतिषेधो भागी भवति । प्रसङ्ख्या जन्ममरणयोः शरीरसंस्पर्शाच्छारीरस्य अवति, न परमेश्यरस्य । तथा-'स्थप्नान्सं जागरितान्तं चोभौ चेनानुपायित । महान्तं विश्वमारमानं मरवा घीरो न शोचित ॥ (का॰ २।४४) इति स्वज्नजागरितदृशो जीवस्येव महस्वविभुत्वविशेष-पारम सननेन शोकविष्क्षेत्रं दर्शयक प्रामादन्यो जीय इति दर्शयति । प्राम्हिशानासि

भामती

तृतीय इति श्रुतिवाधप्रसङ्गः । वरप्रवानानन्तभवि प्रश्नस्य तहत् प्रधानास्यानस्यानस्यानस्यानस्यानस्य

परिहर्रात अत्रोषपते नैवं यथिमह इति छ। वस्तुतो जीवपरमात्मनोरभेदात् प्रष्टञ्चाभेदेनैक एव प्रक्षमः । अत ्व प्रतिवसमयध्येकं, सूत्रं त्ववास्तवभेदाभिष्ठायम् । वास्तवश्च जीवपरमात्मनोरभेदस्तत्र

भामती-व्यास्त्रा

विषयक प्रश्ने को भिन्न माना जाता है, तब चार प्रश्न हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मविषयक प्रश्न का (१) सीमनस्य-प्राप्ति, (२) अग्नि और (३) जीव -- इन तीन विषयों के वर-प्रदान में अन्तर्भाव नहीं हो सकता। परमात्मविषयक ज्ञान को चौथा वर-प्रदान मानने पर ''वराणामेष वरस्तृतीयः''—यह श्रुति-वाक्य विरुद्ध या बावितार्थक हो जाता है। यदि तीन वरों से भिन्न परमात्मविषयक चतुर्थ वर-प्रदान की कल्पना की जाती है, तब उसी प्रकार प्रधान (प्रकृति) के प्रतिपादन को भी उक्त चार वर-प्रदानों से अतिरिक्त पाँचवा वर-प्रदान माना जा सकता है। फलतः 'महतः परमध्यक्तम्'—इत्यादि पदाविल का पर्यवसान साक्याभि-धान प्रधान (प्रकृति) तत्त्व के प्रतिपादन में क्यों नहीं माना जा सकता ?

सामान साध्यकार उक्त शङ्का का समाधान करते हैं—"अत्रोच्यते नैवं वयमिह वर-प्रदानव्यतिरेकेण प्रक्तं कंचित् कल्पयामः"। आशय यह ते कि जीव और परमात्मा का वस्तुतः अभेद होने के कारण दोनों का एक ही प्रक्त में समावेश हो जाता है, अस एव शोकविच्छेद इति वेदान्तसिद्धान्तः। तथा उम्रे " 'यदेवेह तद्मुत्र यद्मुत्र तद्निषह। मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥' (काः २।४।१०) इति जीवप्राधः मेद्रहिमपचद्ति । तथा जीवविषयस्यास्तित्वनास्तित्वप्रश्नस्यानन्तरम् 'अन्यं वरं निक्रितो वृणीष्व' इत्यारम्य मृत्युना तैस्तैः कामैः प्रलोभ्यमानोऽवि निक्रिता यदा • चचाल, तदैनं मृत्युरभ्युदयनि अयसविमागप्रदर्शनेन विद्याविद्याविभागप्रदर्शनेन च 'विद्याभीष्सिनं निचकेतसं मन्ये ब त्वा कामा बहवो उलोलुपन्त' (का० १।२।४) इति प्रशस्य प्रश्नमपि तदीयं प्रशंसन्यदुवाच — तं दुर्दर्शे गूढ्मचुप्रविष्टं गुहाहितं गह्ररेष्ठं पुराणम् । अभ्यातमयोगाधिगमेन देवं मत्वा धोरो हर्षशोकौ जहाति ॥ (का० १।२।१२) इति, तेनापि जीवप्राह्मयोरभेद् एवेह विविक्षत इति गम्यते । यत्प्रदर्गनिमिसां व प्रशंसां महती सुरयोः प्रत्यपद्मत निविक्षेताः, यदि तं विहाय प्रशंसानन्तरमन्यमेष प्रश्नमुपिक्षपेवस्थान एव सा सर्वा प्रशंसा प्रसारिता स्वात्। तस्मात् 'येयं प्रेते'

भागशी

तत्र श्रुरयुष्म्यासेन भगवता भाष्यकारेण विश्तः । अतवा जीवविषयस्यास्तिस्वनास्तिस्वप्रश्नस्येश्याविश्व । येथं त्रेत इति हि नविकेतसः प्रक्रममुष्धुस्य सल्लकामविष्यमलोशं बास्य प्रतीस्य मुखुविद्याभीवितनं नविदेशसं मन्य इत्याबिना निवकेतसं तक्ता प्रक्रमणि तबीयं प्रशंसन्नस्मिन् पक्ते ब्रह्मेबोलरम्बाच । 🕸 तं बुदंशंम् इति 🔳 । यदि पुमर्जीवास्त्राक्षी भिश्चेत जीवगीचरः प्रश्नः प्रश्नगोधरं चोसर्गमिति कि केम सञ्जूष्णेत ? अपि च यहिषयं प्रश्तमुपश्रुत्य मृत्युनैव प्रशंसिती अधिश्रेता यदि तमेव मुयः पुष्छेतद्वसरे चावदव्यात् ततः प्रशंसा बृष्टाचां स्यातु प्रवनान्तरे स्वसावस्थाने प्रसारित सत्यवृष्टार्था स्याविश्याह अवश्रदनः इति । बरिनन् 🖛 । क्षेत्रमितरोहितार्थम् ॥ ६ ॥

भामती-म्यास्या प्रतिवचन भी एक ही है। सूत्रकार ने जो तीन प्रश्नों का निदेश किया है, वह जीव और परमात्मा के औपाधिक भेद की मन में रख कर किया 📗। जीव और परमात्मा का वास्तविक अभेद है-यह भगवान् भाष्यकार ने 'तत्त्वमिस'' (छां. ६।८।७) इत्यादि श्रुति प्रमाणों का उपन्यास करके सिद्ध किया है। 'तथा जीवविषयस्यास्तित्वप्रश्नस्येत्यादि" भाष्य के द्वारा यह स्पष्ट किया गया 🏿 कि नचिकेता के ''येयं प्रेते विचिकित्सा''—इस प्रश्न को सुन कर यम देव ने चिरजीवन, पुत्रपीत्र, विविध धन-धान्यादि के विविध प्रलोभन दिए 'विद्या-भीष्सनं नचिकेतसं मन्ये' - इत्यादि वाक्यों के द्वारा नचिकेता की प्रशंसा की, इतना ही नहीं. निवकेता के जीवविषयक प्रश्न की भी प्रशंसा की और उसके उत्तर में परमातमा (ब्रह्म) का स्वरूप प्रस्तुत किया-"तं दुर्दुर्श गृढमनुप्रविष्टम्" (कठो. १।२।१२)। यदि जीव से प्राज्ञातमा ( बहुर ) भिन्न है, तब जीवविषयक प्रश्न के उत्तर में प्राज्ञ की चर्चा संगत व्योंकर होगी ? दूसरी बात यह भी है कि जिस विषय का प्रश्न सुनकर यम ने निचकेता की प्रशंसा नी यदि उसी विषय का प्रश्न वह दुबारा करता है और उसका उत्तर सुनने की उत्सुकता दिखाता है, तब उसकी प्रशंसा दृष्टार्थंक होती है, अन्यथा विषयान्तर का प्रश्न करने पर प्रशंसा अदृष्टार्थंक हो जाती है-ऐसा भाष्यकार कह रहे है-यत्प्रश्निमित्तां च प्रशंसां महतीं मृत्योः प्रत्यपद्यत निवकेताः" । 'यत्प्रश्न' पद में सप्तमी समास है—'यस्मिन् (विषये) प्रश्वः यत्प्रश्वः अर्थात् जिस विषय का प्रश्न सुनकर यमदेव ने निचकेता की महती प्रशंसा की, अस विषय को छोड़ कर अन्यविषयक प्रश्न की कल्पना की जाती है, तब वह प्रशंसा नितान्त अनुचित हो जाती है। फलतः जीवविषयक 'येयं प्रेते'—इस प्रश्न का ही 'अन्यत्र धर्मात्'—यहाँ अनुवर्तन होता है। शेष भाष्य अत्यन्त सुगम है।। ६।।

इत्यस्येच प्रदनस्येतद्नुकर्षणम् 'अन्यत्र धर्माद्' दित । प्राप्त च्छायावैस्रक्षण्यमुकं, तद्दृषणम् , तदीयस्येव विशेषस्य पुनः पृच्छयमानस्थात् । पूर्वत्र हि देहादिम्यतिरिक्तस्यात्मनोऽस्तिरवं पृष्टम् , जार्ण तु तस्यैवासंसारिरवं पृच्छयत दित, यावद्रध-विद्या न निवर्तते तावद्धमादिगोचरत्वं जीवस्य जीवत्वं च न निवर्तते । तिष्ठकृतौ तु नाण पा तत्त्वमसीति अत्या प्रत्याय्यते । न चाविद्यावस्ये तद्पगमे च वस्तुनः कश्चिः विशेषोऽस्ति । यथा कश्चित्संतमसे पिततां कांचिद्रच्जुमीहं मन्यमानो भीतो वेपमानः पत्तायते, तं चापरो व्यान्मा भैषीनीयमही रण्जुरेवेति । स च तदुपश्चत्याहिकतं भयमुत्त्वजेद्वेपयुं पळायनं च । न त्यहिबुद्धिकाते तद्पगमकाते च वस्तुनः कश्चिद्विशेषः स्थात् । तथैवैतद्पि द्रष्टव्यम् । नाण 'न जायते च्चियते वा' इत्यवमाद्यपि भवत्यस्ति त्वप्रकृत्यस्य प्रतिवचनम् । सूत्रं त्वविद्याकिरतिविद्याद्यसेवापेक्षया योजयितस्यम् । एकत्वेऽपि द्यात्मविषयस्य प्राप्ताव प्रायणावस्थायां देहस्यतिरिक्तास्तित्वमात्रविचिकिः त्रस्तात् कर्तृत्वादिसंसारस्वभावानपोहनाच्च पूर्वस्य पर्यायस्य जीवविषयत्वमुत्प्रकृत्यते । उत्तरस्य तु धर्मादत्ययसंकीर्तनात्पात्रविषयत्वमिति । ततस्य युक्ताऽनिजीवपरमात्म-कल्पना । प्रधानकल्पनायां । न वरप्रदानं न प्रक्ष्तो न प्रतिचचनमिति वैषम्यम् ॥ ६ ॥

### महद्व ॥ ७ ॥

यथा महच्छन्दः सांस्यैः सत्तामात्रेऽपि प्रथमजे प्रयुक्तो न तमेव वैदिकेऽपि प्रथमजे प्रयुक्तो न तमेव वैदिकेऽपि प्रथमजेऽभिधक्ते । 'बुद्धरात्मा महान्परः' (का॰ ११३१९०), 'महान्तं विभुमात्मानम्' (का॰ ११२१२२), 'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्' (श्वे॰ ३१८) इत्येवमादावात्मशब्द-प्रयोगादिस्यो हेतुस्यः । तथाऽन्यक्तशब्दोऽपि न वैदिके प्रयोगे प्रधानमभिधातुमहीते। अवास्त्यानुमानिकस्य शब्दवक्त्वम् ॥ ७॥

### भामती

अनेन सांस्पप्रसिठेवैविकप्रसिद्धवा विरोधान सांस्पप्रसिद्धिवैंद आवर्तव्येत्युक्तम् । सांस्पाणी महत्तर्थं सत्तामात्रं पुरुषार्थकियासमं सत्तत्य भागा सत्ता तम्मात्रं महत्तर्थिति । या या पुरुषार्थकिया शब्दासुपमोगसञ्जा च सःवपुरुषाम्पतास्पातिलक्षणा च सा सर्वा महति बुद्धौ समाप्यत इति महत्तर्थं सत्तामात्रमुभ्यत इति ॥ ७ ॥

### भामती-व्यास्पा

पहले सूत्रों में कहा गया था कि 'अध्यक्त' शब्द की सांख्याचार्य-प्रसिद्ध रूढि वेदान्त में अनुप्युक्त है, और इस सूत्र के द्वारा यह कहा जाता है कि 'अध्यक्त' शब्द की सांख्य-मत-प्रसिद्ध वैसे ही वेदान्त-प्रसिद्ध से बाधित है, जैसे 'महत्' शब्द की [फलतः यह अनुमान यहाँ विवक्षित है—'अध्यक्तशब्दो न सांख्यस्मृतिप्रसिद्धार्थगोचरः, वेदिक शब्दत्वात्, महुच्छब्दवत् ] । सांख्य दर्शन-प्रयुक्त 'महत्' शब्द का अर्थ है—'सत्तामात्र' : बौद्धदर्शनकारों ने परमाधंसत् का लक्षण करते हुए कहा है—''अर्थिक्रयासमर्थ यत् तदत्र परमाधंसत्'' (प्र. वा. पृ० १७५) । अर्थिक्रया नाम है प्रयोजन या पुरुषार्थ का, वह सांख्य-हष्ट्या भोग और मोक्ष भेद से दो प्रकार का होता है—(१) शब्दादि समस्त विषयों का उपभोग और (२) प्रकृति-पुरुष की विवेक-ख्याति । दोनों प्रकार की अर्थिक्रया बुद्ध ही किया करती है—

सर्वं प्रत्युपभोगं यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः। सैव च विश्वनष्टि पुनः प्रधानपुरुषान्तरं सूक्ष्मम्।। (सां. का. ३६)

# (२ चमसाधिकश्णम् । ६०८—१०) चमसवद्विशेषात् ॥ ८॥

पुनरिष प्रधानवाद्यशब्दस्यं प्रधानस्यासिक्षित्याह । कस्मात् ? मन्त्रवर्णात् — 'भजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्नाः प्रजाः स्रजमानां सहपाः । अजो होको जुषमाणोऽतुशेते जहारयेनां भुकभोगामजोऽन्यः' (श्वे० ४।५) इति । अत्र हि मन्त्रे लोहितशुक्लकृष्णशुक्दे रजःसस्वतमांस्यभिधीयन्ते । लोहितं रजः, रज्जनात्मकत्वात् । शुक्लं सस्यं,
प्रकाशात्मकत्वात् । कृष्णं तमः, भावरणात्मकत्वात् । तेषां साम्यावस्थाऽवयवधमैर्व्यपिवृश्यते लोहितशुक्लकृष्णेति । न जायत इति चाजा स्यात् , 'मूलप्रकृतिरिवकृतिः'

### मामती

व्याद्याच्या वर्षाप क्षावायां कदस्तवाय्यव्यात्मविद्याधिकारान्त तत्र वितितुमहृति । सस्माधूहेरसम्भ-व्यापि वर्सयितव्यः । तत्र कि स्वतन्त्रं प्रधानमनेन मन्त्रवर्णेनानूद्यतामृत पारवेश्वरी मायाशक्तिस्तेजोऽ-वंत्रव्याक्रियाकारणमृज्यताम् ? जि तावत् प्राप्तं ? प्रधानमेवेति । तथाहि यावृद्धं प्रधानं सांक्यैः स्मर्थते तादक्षमेवास्मिन्नन्यूनानतिरिक्तं प्रतीयते, ॥ हि प्रधानस्थाणा प्रकृतिनं जायत दृत्यज्ञा च एक। च स्नोहित-त्वुक्तकृत्वा च । यद्यपि लोहितस्वाव्यो वर्षा न रजःप्रभृतिषु सन्ति, तथापि सोहितं कुसुम्मावि रक्षयति

### भामती-व्यास्या

इस प्रकार सांख्य-सम्मत महत् पदार्थं ही सत् या अर्थंकियाकारी सिद्ध होता है। यह सत्ता या सत्त इस लिए कहलाता [ कि वह प्रकृतिगत सत्त्वगुण का विकार है ]। किन्तु "बुद्धेरात्मा महान् परः" (कठो० ११३११०) इत्यादि श्रुति वाक्यों में 'महत्' पद का अर्थं बुद्धि नहीं अपि तु चैतन्य पुरुष है, क्योंकि 'आत्म' सब्द के प्रयोग का सामञ्जस्य जड़ात्मिका बुद्धि में सम्भव नहीं ।। ७ ॥

विषय —"अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्" ( खेता॰ ४।४ ) इस श्रुति का 'अजा' शब्द विचारणीय है।

ास्य - उक्त श्रुति में प्रयुक्त 'अजा' को लेकर सन्देह होता । कि यद्यपि 'अजा' सब्द लोक-वेद-व्यवहारतः छाग (वकरी) । कृ है [लोक और वेद में बकरी के लिए यद्यपि कीवस्त 'छागी' सब्द का प्रयोग अधिक हुआ है, तथापि शांखायन (७।१०) और शतप्य (३।३।३।४) आदि ब्राह्मण प्रन्थों में टाबन्त 'छागा' । भी प्रयुक्त हुआ है ]। तथापि अध्यात्मविद्या का प्रकरण होने के कारण यहाँ 'अजा' । छागी का बोधक नहीं हो सकता, जा। कृ का परित्याग कर एवं यौगिक शक्ति का सहारा लेकर किसी अर्थं का आविष्कार करना होगा। तब 'न जायते इत्यजा'—ऐसी व्युत्पत्ति के अनुसार 'अजा' सब्द के द्वारा सांख्यसम्मत प्रधान (प्रकृति) का ग्रहण किया जाय? अथवा तेज, जल और पृथिवी की संविष्ठतावस्थारूप पारमेश्वरी शक्ति (माया)?

प्रवेपस — यहाँ 'अजा' शब्द से सांख्य-सम्मत प्रधान तस्य का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सांख्याचार्यों ने प्रधान तस्य का जो स्वरूप अपने दर्शन में अभिहित किया है, ज्यों-का त्यों उक्त श्रुति । प्रतीत होता है। वह प्रधानरूप प्रकृति अनादि है, उत्पन्न नहीं होतो, असः अजा (जन्म-रहिता) कही जाती है, एक है और लोहितशुक्लकृष्णरूपा है। विपाद विपाद विपाद को हितशुक्लकृष्णरूपा है। विपाद विपाद

इत्यभ्युपगमात् । नम्बजाशम्बस्छागायां बढः। बाढम्, सा तु बढिरिह नाभयितुं शक्या, विचानकरणात् । ॥ च बहीः प्रजासीगुण्याम्बिता जनयति । तां प्रकृतिमज

भामती

रजोऽपि रञ्जयतीति स्नोहितम् । एवं प्रसमां पायः सुरतं सरवमपि प्रसस्मिति सुरसम् । एवमावरकं वेषावि कृष्णं तमोऽध्यावरकमिति कृष्णम् । परेणापि जाध्याकृतस्य रचक्षेण स्नोहितस्यवियोग आस्वेषाः, किन्तु तस्कार्यस्य तेणोऽस्वस्य रोहितस्यवि कारण जपवरणीयम् । कार्यसाक्यवेण ॥ कारणे कस्पनीयं तदस्माकमपि तृत्यम् । 'अजौ द्योको सुवमाणोऽनुवाते सहारोगा मुक्तभोगामकोऽम्यः' हति स्वारमभेवधव-णात् सांक्यस्मृतरेवाण मन्त्रवर्ण प्रस्यभिक्षानं ज त्वव्याकृतप्रक्रियायाः । तस्यामैकारम्याम्पुपगयेनारथभेवा भावात् । तस्मात् स्वतन्त्रं प्रथानं नाशक्यमिति प्रासम् । कर्तवा ॥ । स्वारमभेवायमिति । अवस्थाः प्रयानस्येकस्य तस्यरकस्ताति तेषां चर्मा कोहितस्यावयस्तिरिति । अप्रभारमेगुण्यान्यताः इति छ । सुन्नशुःसमोहात्मिकाः । तथाहि स्वारमभेवायेषु जर्मवायां भैत्रस्य तुष्णं तत् ॥ हेतोस्तं प्रति सरवसमृद्ध-

भामती-व्याच्या

देते हैं। जैसे स्वच्छ जल मुक्ल कहलाता है, वैसे सत्त्वगुण भी स्वच्छ होने से मुस्क कहा जाता । इसी प्रकार प्रकाश के अवराधक मेवादि को कृष्ण कहते हैं, तमागुण भी सत्वादि का अवरोधक है, अतः कृष्ण कहा गया है। रजागुणादि में लाहितस्वादि उपचार कवरु साक्याचार्यों को ही नहीं करना पड़ता, अपि तु बेदान्तियों 📶 भी अपनी अध्यक्ति माया में लोहितत्वादि का उपचार मानना पड़ता है, क्योंकि माया मे श्री स्वरूपतः लाहितत्वादि 💵 योग सम्भव नहीं, अपि तु उसके कार्यभूत तेज, जा और पृथिवी में बतमान लोहितत्वादि मायारूप कारण में उपचरित होते हैं। अथवा तेज आदि कप कार्य ( जन्य ) पदार्थों में कोहितत्यादि को देखकर उनके जनको भूत प्रधानतत्त्व में वस्तुतः कोहितत्वादि के सस्य की कल्पना ( अनुभिति ) ही जातो है; स्योंकि उपादान कारण और कार्य का वेदान्त-मत में माक्रम माना जाता है। यह सब कुछ हम सांस्थवादी भा कर सकते 📮। उक्त श्रुति 👖 वेदान्त-सिद्धान्त की प्रत्यमिज्ञा नहीं होती, क्योंकि वेदान्ती 'आत्मा' एक ही मानते हैं, किन्तु उक्त श्रुति में बद्ध और मुक्त बात्माओं का भेद ( बात्मनानात्व ) प्रतिपादित है-'अजो ह्यका जुबमाणोऽनुमेते जहारयेनां भुक्तभोगामजोऽन्यः" ( स्वेता० ४।५ ) । अतः उक्त श्रुति म सांस्य-दर्शन का हो प्रत्यभिज्ञान होता है, वेदान्त-सम्मत बय्याकृतवाद का नहीं। फलतः स्वतम्त्र । किसी बेतन तत्त्व से अधिष्ठित न होकर ) प्रधान (प्रकृति ) ही जगत् का कारण है, ब्रह्म नहीं और 'ईक्षतेनिशाव्यम्" ( ब्र॰ सू० १।१।५ ) इस सूत्र के द्वारा जो प्रकृति को अशंब्द ( प्रमाण-रहित ) कह कर सांस्थ-मत का खण्डन किया गया, वह अनुचित है, व्यक्ति श्रुतिरूप शब्द प्रमाण के द्वारा संस्य-मत प्रमाणित 📳।

"तेवां साम्यावस्थाऽवयवधर्मेलों हित्तशुक्छकुष्णेति व्यपदिश्यते"—इस भाष्य का अर्थ
कि यद्यान उक्त श्रुति में प्रधानादि खब्दों के द्वारा प्रकृति का प्रतिपादन नहीं किया
गया, तथापि रजांगुण, सत्त्वगुण और तमांगुण की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है, वह
एक उसके रजांगुणादि अवयव । उनके जा लोहितत्वादि धर्म हैं, उनको प्रवृत्ति-निमित्त
मानकर प्रकृति का लाहितशुक्छकुष्णा' सब्द के द्वारा अभिधान किया गया है। "सा च बह्नीः
श्रेगुण्यान्विता जनयति"। उस अजा (प्रकृति) का प्रत्येक प्रजा (काय) सुख, दु.ख और मोह—
इन तीन गुणों से समन्वित होती है। इस तथ्य का स्पष्टीकरण इस दृष्टान्त के द्वारा हो जाता ।
कि 'मैत्र' नाम के पुरुष की रूपयोवन-सम्पन्न 'नर्मदा' नाम की पत्नी है, उसको देखकर उसका
पति सुख-विभोर हा जाता है, व्योंकि अपने पति के लिए वह सुखरूप (सत्त्वात्मक) है।

एकः पुरुषो जुषमाणः शीयमाणः सेवमानो वाऽनुशेते। तामेवाविषयाऽऽत्मत्वेनोपगम्य सुस्रो दुःस्रो मूढोऽहमित्यविवेकितया संसरित। स्या पुनरतः पुरुष उत्पन्नविवेकिताने विरक्तो जहात्येनां प्रकृति भुक्तभोगां कृतमोगापवर्गा परित्यजति, मुच्यत इत्यर्थः। तस्माच्छुतिमूळेव प्रधानादिकस्पना कापिलानामिति। एवं प्राप्ते ब्रमः—नानेन मन्त्रेण श्रुतिमस्त्रं सांस्यवादस्य शक्यमाश्रीयतुम्। न स्रयं मन्त्रः स्वातम्त्रेण कंचिदिप वादं

मामती
वात् । तथा च तत्सवरनीनां दुःखं वात्र हेतोस्ताः प्रति रजःसमुद्भवात् । तथा चेत्रस्य तामविन्दतो
मोहो विवादः स व्य हेतोस्तं प्रति तमःसमुद्भवात् । नर्मदया च सर्वे वाव ध्याख्याताः । तिर्वः
भेगुष्यान्वितत्वं प्रजानाम् । अनुकोत इति व्याख्ये व सावेवाविद्यया इति छ । विषया हि विवादः
प्रकृतिविकारास्त्रेगुण्येन सुखदुःखमोहात्मान इन्द्रियमनोऽहन्द्वारप्रणालिकया बुद्धिसस्वमपसंक्रामन्ति । तेन
तव्युद्धिसस्वं प्रधानविकारः सुखदुःखमोहात्मकं शक्याविद्यपेण परिषमते । वितिशक्तिस्त्वपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमापि बुद्धिसस्वावारमनो विवेकमबुष्यमाना बुद्धिवृत्येव विषय्यसिमाविद्यया बुद्धिस्यान् सुखावीन्
बात्मन्यभिमन्यमाना सुखाविमतीव वभूव । तविवमुक्तं सुखी दुःखी भूदोऽहमित्यविवेकितवा संसरस्येकः ।
सस्वपुक्वान्यताख्यातिसमुन्भून्तिनिविल्लवासनाविद्यानुवन्यस्यस्यो बहारयेनां प्रकृति तविव्यमुक्त् । अन्यः
पुनः इति छ । भुक्तभोगामिति व्याख्ये छक्तसभोगापवर्गाम्छ । शब्दानुपलव्यभेगिः । गुणपुक्वान्यताख्यातिरपवर्गः । अपवृत्यते हि व्या पुन इति ।

एवं प्राप्तेर्डीभवीयते न ताववजो ह्येको जुवमाणोऽनुशेते जहारयेनां भुक्तभोगामजोऽन्य इस्पेतदारम-

### भामती-व्याख्या

उसी को देखकर उसकी सपितयाँ दुःखी होती हैं, क्योंकि उनके प्रति वह रजोगुणात्मक है। चैत्रादि पड़ोसी व्यक्तियों को जिन्हें वह स्त्री प्राप्त नहीं होती, दूर से देख-देख कर मोह होता है, क्योंकि उनके प्रति वह तमोरूप होती । इसी प्रकार प्रत्येक प्राकृत पदार्थ त्रिगुणात्मक ।

श्रुतिगत 'अनुशेते' शब्द की ब्याख्या की जा रही है—'तामेवाविद्ययाऽऽत्मत्वेनोपगम्य सुखी दु:खी मूढोऽह्यामत्यविवेकितया संसरित''। अर्थात् प्रकृति के विकारभूत शब्दादि विषय त्रैगुण्यसमन्वित होने के कारण सुख-दु:ख-मोहात्मक होते हैं। वे इन्द्रिय, मन और अहंकार के माध्यम ने बुद्धिगत सत्त्व में संक्रान्त हो जाते हैं, अतः बुद्धिगत सत्त्व सुख-दु:ख-मोह-समन्वित होने के कारण शब्दादिरूपेण परिणत होता है। इसके विपरीत चैतन्य पुरुष सुखादि ने असंक्रान्त होने के कारण अपरिणामी होता है किर भी बुद्धिगत सत्त्व से विवेक-ज्ञान न होने के कारण विदात्मा बुद्ध-सत्त्व को अपना स्वरूप और उसके सुखादि को अपना ही धर्म मानकर अपने को सुखादिमान् मान लेता है। जो पुरुष सत्त्व और पुरुष की विवेक-स्थाति के द्वारा निखिल वासनाओं से युक्त अविद्या के सम्बन्ध का विच्छेद कर डालता है, वह पुरुष इस प्रकृति का परित्याग कर देता है, भाष्यकार यही कह रहे हैं—"अन्यः पुनरजः पुरुषः"। श्रुतिगत "भुक्तभोगाम्"—इस विशेषण की व्याख्या है—"कृतभोगापवर्गाम्"। शब्दादि विषयों की उपलब्ध का नाम भोग एवं सत्त्व और पुरुष की अन्यता (भेद) की स्थाति का नाम अपवर्ग है। यहाँ मोक्षार्थक 'अपवर्ग' पद मोक्ष के साधनीभूत सत्त्वपुरुषान्यतास्थाति के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्योंकि इस अन्यतास्थाति के द्वारा ही पुरुष अपवृक्त (मुक्त) होता है।

सिद्धान्त —पहली बात तो यह । कि "अजो होको जुषमाणोऽनुशेते, जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः"—यह वाक्य आत्मनानात्व का प्रतिपादक नहीं, अपितु छोक-सिद्ध आत्मनानात्व का अनुवाद करके बन्ध और मोक्ष का प्रतिपादन करता है। वह अनुद्यमाव

समर्थयितुमुत्सहते, सर्वत्रापि यया कयाचित्कल्पनयाऽजात्वादिसंपादनोपपत्तेः सांक्य-वाद पवेहाभिमेत इति विशेषावधारणकारणामावात् । चमसवत् । यथा हि 'अर्वा-विवलस्थमस अर्थबुक्नः' (बृ० २।२।३ ) इत्यस्मिन्मन्त्रे स्वातन्त्रयेणायं नामासौ चमसोऽभिमेत इति न शक्यते निक्षपयितुम् । सर्वत्रापि यथाकथंचिद्यांग्विसत्वादि-कल्पनोपपत्तेः । पविमहाप्यविशेषः 'अजामेकाम्' इत्यस्य मन्त्रस्य । नास्मिन्मन्त्रे प्रधानमेवाजाऽभिमेतेति शक्यते नियम्तुम् ॥ ८॥

तत्र तु 'इदं तच्छिर पा ह्यवांग्विलस्थमस अध्यंबुध्नः' इति वाक्यशेषासमस-

विशेषप्रतिपत्तिभवति । इत पुनः केयमजा प्रतिपत्तव्येति ? सप्त ब्रूमः—

ज्योतिरुपकमा तु तथा द्यधीयत एके ॥ ९ ॥ परमेश्वरादुरपन्ना ज्योतिःत्रमुक्ता तेजोवचलक्षणा चतुर्विधस्य भूतन्नामस्य प्रकृतिभतेयमजा प्रतिपत्तन्या । तशब्दोऽचधारणार्थः । भृतत्रयत्वक्षणेवेयमजा चिह्नेया,

परमध्यरादुरप्रभा ज्यातिम्बुका वजावस्तास्य पर्यातिम्बुका वजावस्तास्य पर्यातिम्बरादुरप्रभा प्रदार्थित्य । प्रदार्य । प्रदार्थित्य । प्रदार्य । प्रदा

भामती

भेदप्रतिपादनपरमपि तु सिद्धमारमभेदमनूख बन्धमोक्षी प्रतिपादयतीति । स नानूदितो भेदः —

'एको देवः सबंभूतेषु गृहः सबंध्यापो सर्वभूतान्तराश्मा'

हरथाविषुतिभित्राश्मेकस्वप्रतिपादमपराभिविरोधास्काल्पनिकोऽवतिष्ठते । लगा न सांस्वप्रक्रियायाः प्रश्यभिज्ञानिमध्याया पर्यासं, तविद्रमुक्तं प्रश्यभिज्ञानिमध्याय पर्यासं, तविद्रमुक्तं एत्रहता —''ब्रमसवदिक्षेवाविति'' ॥ ८ ॥

उत्तरसूत्रमवतारियतुं शक्कृते क्षतत्र त्विवं तिक्कर इतिक । सूत्रमवतारयित क मा वृतः क । सर्वशासाययमेकं त्रक्षेति स्थितौ शासाम्तरोक्तरोहिताविगुणयोगिनी तेजोबन्मश्रमा वरायुजायकस्वेद-कोद्भिण्जवतुर्विवभूतग्रामप्रकृतिभूतेयमका प्रतिपत्तन्या । रोहितशुश्यकुण्णामिति रोहिताविकपतया तस्या

### भागती-भ्यास्या

आत्मनानात्व "एको देवः सर्वभूतेषु गूढः" ( श्वेता. ६।११ ) इत्यादि आत्मैकत्व-प्रतिपादक श्रुति-वाक्यों से बाधित होकर काल्पनिक मात्र रह जाता है। फल्रतः उक्त श्रुति में सांख्य-प्रक्रिया का प्रत्यभिज्ञान सम्भव नहीं, अतः अजा-घटित वाक्य चमस-घटित वाक्य के समान अनिश्चितार्थंक होने के कारण स्वतन्त्र प्रकृतिवाद का निर्णायक नहीं हो सकता, सूत्रकार यही कर रहे हैं—"वमसवदिवशेषात्"।। द।।

उत्तरभावी सूत्र का अवतरण प्रस्तुत करने के लिए सन्देह किया जाता है—"तत्र तिवदं तिच्छर एव हार्वाग्विलभ्रमस उद्वंबुद्दः"। अर्थात् दृष्टान्त-स्थल पर वाक्य-शेष हारा शिरःकपालक्ष्य वसस-विशेष का निश्चय किया जाता है किन्तु उक्त श्रुति म 'अजा' गा वेदान्त-सम्मत विशेष अर्थं का समर्पक क्योंकर होगा? उक्त सन्देह के समाधान में उत्तरभावी सूत्र को अवतरित किया जाता है—"अत्र बूमः"। दार्शन्त-स्थल पर निर्णायक "यदने रोहितं रूपम्" (छां. ६।४।९) यह वाक्यशेष यद्यपि अन्य कासा का है, तथापि शासान्तराधिकरण में कहा गया है—"एकं वा संयोगरूपचोदनास्थाविशेषात्" (जं. सू. २।४।२।९) अर्थात् विभिन्न शासाओं के समान-प्रकरण-पठित वाक्यों की एकवाक्यता में किसी प्रकार का अयवधान नहीं माना जाता। प्रकृत है सभी शासाओं ना मुख्य प्रतिपाद्य बहुत वस्तु है। उसी की एक लोहतादि गुण-योगिनी, तेजोजलान्नस्वरूप, जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज्ञ नाम के चतुर्विध प्राणियों की जनवी ज्योति (साया शक्तः) यहाँ अभिहित है—

तद्यां यत्कृष्णं तद्वसस्य इति, तान्येवेह तेजीवकानि प्रस्यिश्वायन्ते रोहितादिशब्द-सामान्यात्। रोहितादीनां च शन्दानां क्वविशेषेषु मुख्यत्वाद्वाक्तत्वाच्च गुणविषय-। असंदिग्धेन च संदिग्धस्य निगमनं न्याच्यं मन्यन्ते। तयेहापि 'ब्रह्मवादिनो वदन्ति। क्विकारणं ब्रह्मः ( श्वे॰ १।१ ) इत्युपक्तस्य 'ते च्यानयोगानुगता अपश्यन्देवा-त्मशक्ति स्वगुणैनिंग्ढाम्' ( श्वे॰ १।३ ) इति पारमेश्वर्याः शक्तेः समस्तजगिह्मधायिन्या वाक्योपक्रमेऽवगमात्। वाक्यशेषेऽपि 'मायां । प्रकृति विद्यान्यायिनं तु महेःवरम्' इति 'यो योनि योनिमधितिष्ठत्येकाः' ( श्वे॰ ४।१०,११ ) इति च तस्या प्रवाचगमाध

भामती

पुरुवस्य व सुद्धस्य नामुद्धा विकृतिभवेत्

इत्याशयथतीयं श्रुतिः : वृष्क्रिति श्रींककारणंश्च यस्य ब्रह्मणो बगदुत्पत्तिस्तत् किकारणं ब्रह्मोश्यर्थः । वे ब्रह्मविदो न्यानयोगेनाश्मानं गताः प्राप्ता अवस्यक्षिति योजना । ■ यो योगि योगिम् इति ■ । अविद्या

सामती—आस्या
स्रोहितशुक्लकृष्णाम्" (श्वेता. ४१५)। यदि इत ज्योति को अशब्द या स्रप्तामाणिक माना
जाता है, "तब यदग्ने रोहित रूपम्" (छां. ६।४११) इत्यादि वाक्यों में श्रुत तत्त्व का बाध
और अश्रुत (प्रधान) तत्त्व की कल्पना करनी पड़ेगी। अग्नचादि में म्म मुख्यतः स्रोहितत्वादि
का समन्वय हो जाता है, तब रखनात्मक रजोगुणादि की कल्पना संगत नहीं कही जा सकती,
यहो ॥॥ कुछ ज्यान में रख कर भाज्यकार कह रहे हैं—"राहितादीनां शब्दानां रूपविशेषेषु
मुख्यत्वात्"। 'अजा' शब्द समुदाय (रूढि) शक्ति के द्वारा इसी मायारूप ज्योति का
अभिधायक है, अतः रूढि शक्ति का परित्याग करके अवयव-शक्ति के द्वारा अर्थान्तर का
प्रतिपादक नहीं हो सकता। माया रूप रूढ वर्ष का परित्याग करके 'न जायते इत्यजा'—
ऐसा अवयवार्ष का साश्रयण करने पर "रूढियोंगमपहरति"—इस सहज-सिद्ध नियम का
उल्लंघन होगा। प्रसिद्ध माया को अजा (छागी) के रूप में प्रस्तुत जो रूपकालङ्कार
अभिनीत किया गया है, उसका सामञ्जस्य करने के लिए 'अजा' के रूढ अर्थ का प्रहण
करना आवश्यक है, क्योंकि रूढ वर्ष अवयवादि की किता। निरपेक्ष होकर शीझ उपस्थित
हो जाता है।

दूसरी बात यह भी है कि प्रकरण के अनुरोध पर उक्त सभी श्रुतियों का समन्वय हमारे वेदान्स-दर्शन के अनुरूप ही होता है, यह कहा जा रहा है—"तथेहापि ब्रह्मवादिनों वदन्ति"। निश्चितार्थक वाक्य की सहायता से सन्दिग्धार्थक वाक्य का नयन किया जाता है। प्रकृत में सन्देह किया गया—"किकारणं ब्रह्म ?" अर्थात् जगत् का कारण जो ब्रह्म कहा जाता है, वह किकारणकं (किसहायकं ) अर्थात् वह ब्रह्म शुद्ध है, क्या कार्य व स्वतः कारण नहीं होता, अतः किस तस्य की सहायता से अशुद्ध जगत् व कारण वनता है ? इस प्रश्न उत्तर में कहा गया है—"ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्ति स्वगुर्णीनगूढाम्" (श्वेताः ११३)। अर्थात् ब्रह्मवेत्ताओं ने अपने ध्यानरूप योग के द्वारा उस देवी शक्ति (माया)

ज्यारका काचिरप्रकृतिः प्रधानं नामाजामन्त्रेणाम्नायत इति शक्यते धकतुम्। प्रकर-णात् सेव देवी शक्तिरव्याकृतनामकपा नामकपयोः प्रागवस्थानेनापि मध्त्रेणाम्नायत इत्युच्यते । तस्याश्च स्वविकारविषयेण त्रैकप्येण त्रैकप्यमुक्तम् ॥ ९ ॥

कथं पुनस्ते अजोबकात्मना श्रेकण्येण त्रिकपा आतिपसुं शक्यते ? यावता न तावरोजो अवम्ने प्वजाकृतिरस्ति । न च तेजो धम्नानां जातिश्रवणाद्जातिनिमित्तो अप्य-

जाशब्दः संभवतीति । जत उत्तरं पठित -

कल्यनोषदेशाच्य मध्यदिवद्विरोधः ॥ १०॥

नायमजाकृतिनिमित्तोऽजाश्च्यः। नापि यौगिकः। किं तर्हि ? कश्पनोपवेशोऽ-यम् । अजाकपकक्लिस्तेजोबन्नसभागायाभ्यराचरयोनेठपविश्यते । यथा हि नो यहब्द्धया काथिवजा रोहितशुक्तकृष्णवंणी स्याद्वहुवर्करा सक्तपवर्करा च, तां च किया जुपमाणो अनुशयीत, किया चैनां भुकभोगां जहात्, पविषयमि तेजीवकः लक्षणा भूतप्रकृतिसिधणां बहु सक्रपं श्रराचरत्रक्षणं विकारजातं जनयति, अविदुषा च क्षेत्रहेनोप्रभुज्यते, चितुषा च परिश्यज्यन इति । न चेदमाशिकृतव्यम् - एकः क्षेत्रहोऽ-

भामनी

क्षक्तियोंनिः सा च प्रतिजीवं नानेश्युक्तमतो बीप्सोयपद्मा । होवमसिरोहितार्थम् ॥ ९ ॥

भूत्राभ्तरमबतारियत् वासूते 🚳 कथं पुनः इति 🚳 । अजाकृतिर्कातिस्तेओवानेषु नास्ति । न स रोजोबसानी जन्मस्रवनायजन्मनिमिलोऽप्यवासब्यः सम्भवतीत्याह 🐡 म च तेबोऽबसानाम् इति 🖶 ।

सूत्रमवतारयति 🗷 वत उत्तरं पठति 🕸 । मनु 🖼 छागा कोहितशुक्लकुरुजेबान्यादृशीनामपि जागानामुपलम्भावित्यत आह् 📠 पणनाए। इति 🔳 । बहुवर्करा बहुवावा । 🖬 विगवन्यास्यातम् ।।१०१।

### भामती-स्थास्या

का दर्शन किया, जिसका सहयोग पा कर बहा इस त्रिगुणात्मक प्रपक्ष का कारण बन जाता है। "योनि योनिमधितिष्ठत्येकः" ( स्वेता॰ ४।११ ) इस श्रुति में 'योनि-योनिम्'-ऐसा वीप्सा का प्रयोग मा लिए किया । कि जो अविद्या शक्ति जगत् की योनि कही जाती है, वह जीब के भेद में भिन्न होती है, एक नहीं। शेष भाष्य सुबोध है।। ९॥

वसर्वे सूत्र को अवतरित करने ने लिए शङ्का की जाती है-"कथं पुनः"। शङ्कावादी ना आशय यह । कि यहाँ 'अजा' शब्द का प्रवृत्ति-निमित्त 'अजात्व' जाति है ? अथवा अवयवार्थं ? तेज, जल और पृथिवी में 'अजात्व' आकृति (जाति ) नहीं रहती, अतः 'अजा' शब्द को 'जातिप्रवृत्ति-निमित्तक नहीं कह सकते । जन्माभावरूप अवयवार्थ भी 'अजा' शब्द का प्रवृत्ति-निमित्त नहीं हो सकता—''न च तेजोऽबन्नानां जातिश्रवणात्''। अर्थात् श्रुतियों के द्वारा तेज आदि की जाति (जन्म) का प्रतिपादन किया है, 📺 न जायते'—ऐसा अवयवार्यं भी वहाँ सम्भव नहीं।

उक्त शङ्का का निराकरण सूत्र के द्वारा किया जाता है- "अत उत्तरं पठित-कल्पनोपदेशाच्य मध्वादिवदिवरीधः"। अर्थात् यहाँ 'अजा' 💶 न तो जातिप्रवृत्तिनिमित्तक बार न यौगिक, अपितु रूपक-कल्पना के द्वारा प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि लोक में सभी अजाएँ ( बकरियाँ ) लोहित मुक्लकृष्णात्मक नहीं होतीं, तथापि यहच्छा से जो बकरी वैसी चित्रा होती है, उसी का प्रकृत में रूपक प्रस्तुत किया गया है। बहुबकरा का अर्घ है कि बहुत बच्चोंवाली बकरी ॥ १०॥

नुशेते उन्यो जहातीत्यतः चेत्रबमेदः पारमाधिकः परेषामिष्टः प्राप्नोतीति । न हीयं सेत्रबमेदप्रतिपिपाद्यिषा, किन्तु बन्धमोक्षव्यवस्थाप्रतिपिपाद्यिषा त्येषा । प्रसिद्धं तु मेदमनूष बन्धमोक्षव्यवस्था प्रतिपाधते । भेदस्तूपाधिनिमिस्रो मिध्याबानकिष्यतो न पारमाधिकः, 'पक्षी देवः सर्वभूतेषु गृद्धः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा' इत्यादिः अतिभ्यः । मध्यादिवत् , प्या बादित्यस्यामधुनो मधुत्वम् ( छा० ३।१ ), वाचमाः सेनोधंतुत्वम् । दृ० ५।६ ), धृत्रोकादीनां चानग्नीनामग्नित्वम् ( दृ० ८।२।९ ) इत्येषं जातीयकं कर्य्यते, प्रवमिद्मनजाया बजात्वं कर्ण्यत इत्यर्थः । तस्मादिवरोधस्तेजोऽ वन्नेष्वजाशस्त्रयोगस्य ॥ १० ॥

# (३ संख्योपसंग्रहाधिकरणम्। स् ०११-१३) न संख्योपसंग्रहादपि नानामावादितिरेकाच ॥ ११॥

प्यं परिद्वते उत्यजामन्त्रे पुरन्यसमान्मन्त्राः सांख्यः प्रत्यवतिष्ठते । 'यस्मिन्पञ्च पञ्चजना भाषाणाण प्रतिष्ठितः । तमेव गाप आत्मानं विद्वान्त्रह्यामृतोऽमृतम्' । वृः ४।४।१७) इति । अस्मिन्मन्त्रे पञ्च पञ्चजना इति पञ्चसंख्याविषयाऽपरा पञ्चसंख्या भ्रयते, पञ्चशब्दद्वयदर्शनात् । त यते पञ्चपञ्चकाः पञ्चविश्वतिः संपद्यन्ते । तथा पञ्च-

भामती

अवान्तरसङ्गतिमाह क एवं परिहृतेऽपि इति क । पश्च जना इति हि समासार्थः पश्चसंस्थया सम्बन्धते । न च विक्संत्ये संज्ञायामिति समासविधानान्मनुजेषु निरूढोऽयं पश्चजनज्ञव्द इति वाष्यम्, सथा सिति गा मनुजा इति स्थात् । एवं चारमित पश्चमनुजानामाकाज्ञस्य च प्रतिष्ठानिर्मित निस्ता-रपर्थम्, सर्वस्येव प्रतिष्ठानात् । तस्माद्र्वेरसम्भवात्तस्यागेनात्र योग आस्येयः । ज्ञापक कथि ज्ञास्ति व्यास्येया । तत्रापि च गा प्राणावयो वाष्यज्ञेषगता विवन्धन्ते च तवितिरक्ता अन्य एवं च केचित् ?

### भामती-ब्याख्या

अवान्तर संगति—'अजा मन्त्र' में सांख्य-मतोद्भावन निराकृत हो जाने पर भी जन्म मन्त्र के माध्यम से सांख्य-सिद्धान्त का उद्भावन किया जाता है।

विषय — "यस्मिन् पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः" ( बृह. स. ४।४।१७ । यह वान्य विचारणीय है ।

संशय-उक्त श्रुति सांख्यामिमत पश्चिविष्यति तत्त्व की प्रतिपादिका । अथवा प्राणादि पीच पदार्थों की ?

पूर्वेपक्ष —'पन्त पञ्चजनाः' यहाँ पर 'जन' शब्द 'मनुष्य' में रूढ न होकर 'जायते इति जना'—इस प्रकार कार्य मात्र का नाचक है, अतः 'जन' शब्द का स्वार्य में तात्पर्य न होने के कारण 'पञ्च पञ्चकाः'—इस अर्थ में तात्पर्य पर्यवसित होता है, जिसका अर्थ है पाँच पंचक या पनीस तत्त्व।

यद्यपि "दिनसंख्ये संज्ञायाम्" (पा॰ सू॰ २।१।५०) इस सूत्र के द्वारा संख्या-वाचक शब्द के साथ संज्ञा ( रूढ ) शब्दों का ही समास होता है, अतः 'सप्तर्षयः' के समान 'पंचजन' शब्द भी पंचभूत-जनित मनुष्य की संज्ञा ही है, केवल संख्या का वाचक नहीं। तथापि वैसा मानने पर 'पंच पंचजनाः' इस वाक्य का वर्ष होता है—'पंच मनुष्या।'। तब पूरे वाक्य मा अर्थ होगा—'आत्मा में पांच मनुष्य और एक आकाश—ये छः पदार्थ ही प्रतिष्ठित हैं। ऐसे अर्थ भें श्रुति का कभी तात्पर्य नहीं हो सकता, वयोंकि आत्मा में तो समस्त विश्व

विश्वतिसंख्यया यावन्तः संस्थेया माकास्थ्रयन्ते तावन्त्येय च तत्त्वानि सांख्यैः

तम् पौर्वापर्यवर्यालोकनया काण्यमाध्यान्दनवाक्ययोविरोवात् । एकत्र हि व्योतिवा पश्चनमनेनेतरत्र । न व बोडिश्यहणायहणविडकक्यसम्भवः, अनुष्ठानं हि विकल्प्यते न वस्तु । बस्तुतरवक्षण वर्ष नामृष्ठानक्षणः, विध्यभावात् । तस्मारकानिविदेव तस्वानीह पञ्च प्रश्येकं पञ्चसंक्यायोगीनि पञ्चवित्रतितस्वानि भवन्ति । सांक्येव प्रकृत्यादीनि पञ्चविद्यति तस्वानि स्मर्थन्ते इति तान्येवानेन मन्त्रेकोक्यन्त इति नाशक्षं प्रवानशिद । न वाधारत्येनात्मनो व्यवस्थानात् स्वात्मनि वाधारायेयभावस्य विरोधाद् वाकाशस्य व व्यति-रेवात् त्रयोविद्यतिर्जना इति वाणा पञ्च पञ्चनाः इति वाक्यम् , सत्यप्याकाशास्मनोर्व्यातिरकेने मूलप्रकृतिभार्यः सत्यरजस्तमोभः पञ्चविद्यतिसंख्योपपत्तेः । तथा व सस्याकाशास्मन्यां सस्विद्यतिसंख्यायां पञ्चविद्यति तस्वानीति क्वसिद्धान्तव्याकोप इति वेत् । न. मूलप्रकृतिस्वमात्रेणेकीकृत्य सश्वरकस्तमिति वक्षविद्यान्तव्याकोप इति वेत् । न. मूलप्रकृतिस्वमात्रेणेकीकृत्य सश्वरकस्तमिति वक्षविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्यानितस्वाविद्यानितस्याविद्यानितस्यानितस्वाविद्यानितस्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्वाविद्यानितस्यानितस्यानितस्याविद्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्यानितस्या

भामती-व्याख्या

प्रतिष्ठित है, केवल छः पदार्थ ही नहीं। फलतः 'पंवजन' शब्द को रूढ न होकर यौगिक ही मानना होगा। 'जन' शब्द को कथंचित् तत्त्वार्थक माना जा सकता है।

फिर भी यदि सन्देह हो कि क्या वाक्य-शेषगत प्राणादि पाँच पदार्थ यहाँ विविधात हैं ? अथवा उनसे भिन्न कोई अन्य तत्त्व ? प्राणादि पाँच पदार्थों का ग्रहण करने पर काष्य शास्त्रीय उपनिषद् और माध्यन्दिन शास्त्रीय उपनिषद् के वाक्यों में विरोध उपस्थित होता है, क्योंकि एक उपनिषद् में ज्योति को लेकर पाँच संख्या की पूर्ति की गई ॗ और दूसरी उपनिषद् में अस (पृथिवी) को लेकर [उत्तरभावी सूत्रों में इस ाा विश्लेषण आ रहा है ]। "अतिरात्रे षोडिशनं गृह्णाति" (मै. सं. ४।७।६) "नातिरात्रे षोडिशनं गृह्णाति" () इसके समान दोनों विरोधी अर्थों का विकल्पात्मक समन्वय यहाँ नहीं किया जा सकता. क्योंकि क्रिया या प्रयोग में विकल्प होता है, वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता। पान में वस्तु तत्त्व का प्रतिपादन किया जाता है, अनुष्ठान का नहीं, क्योंकि अनुष्ठान वा बोधक कोई विधि वाक्य यहाँ उपब्ध नहीं। परिशेषतः कोई ऐसे पाँच तत्त्वों का अभिधान करना होगा, जिनमें प्रत्येक तत्त्व पत्थात्मक हो। इस प्रकार सब मिलाकर पचीस तत्त्व पाना। हो जाते हैं। सांख्य-दशान च प्रकृत्यादि पत्थविशति तत्त्व प्रतिपादित हैं। वे हो उक्त श्रुति में अभिहित है, अतः प्रधान (प्रकृति) तत्त्व को अशब्द (अप्रामाणिक) नहीं कहा जा सकता।

शहा—'१ मूल प्रकृति + ७ महदादि + १६ विकृति + १ पुरुषं वा आत्मा' इन सांख्याभिमत पचीस तस्त्रों का प्रतिपादन "यस्मिन् पञ्च पञ्चलना वालामा प्रतिष्ठितः" (बृहु॰ उ॰ ४।४।१७) इस श्रुति के द्वारा सम्भव नहीं, क्योंकि इस श्रुति में आत्मा को पचीस तस्त्रों का आधार माना गया है, पचीस तस्त्रों के अन्तर्गत नहीं, क्योंकि आधार-आयेयभाव एक (अभिन्न) तस्त्र में सम्भव नहीं, अतः पचीस आधेय तस्त्रों में से पुरुष या आत्मा को निकाल देने पर चौबीस तस्त्र शेष रहते हैं एवं आकाश को भी पचीस से भिन्न गिनाया गया है, अतः आकाश को भी निकाल देने पर तिईस तस्त्र ही शेष रह जाते हैं, अतः 'पन्य पन्यजनाः' का अर्थ तेईस करना होगा, जो कि न तो सम्भव अशेर न सांख्य-पक्ष का उपस्थापक।

समाधान— आत्मा ओर आकाश को घटा देने पर भी मूल प्रकृति के स्थान पर सत्त्व, रज और तम— इन तीन गुणों की गणना कर लेने पर पचीस तत्त्वों का लाभ हो जाता । । आत्मा और आकाश को आधेय पचीस तत्त्वों से निकाल कर सभी तत्त्वों का बाविय करने पर सब सत्ताईस तत्त्व हो जाते हैं, तब मांख्य-सिद्धान्त से विरोध उपस्थित क्यों नहीं

संख्यायन्ते — 'मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदायाः प्रकृतिविकृतयः सप्त । वोडश्वक्ष्म विकारो

■ प्रकृतिने विकृतिः पुरुषः' (सांस्थका० ३) इति । तया अतिप्रसिद्धया पञ्चिष्यति-संख्यया तेषां स्मृतिप्रसिद्धानां पञ्चिष्यतितस्वानागुपसंप्रहारप्राप्तं पुनः अतिमस्वमेष प्रधानादीनाम् ।

ततो बूमः, - न संस्थोपसंप्रहादपि प्रधानादीनां अतिमस्यं प्रत्याशा कर्चन्या।

मामती

गार्गे । भूलप्रकृतिः प्रजानम् । नासावम्यस्य विकृतिरिष तु प्रकृतिरेव तविवसुकः ■ मूला इति । महत्वहृद्धारः पञ्चतम्मात्राणि प्रकृतिश्च विकृतिश्च । तथाहि—महत्तस्यमहृद्धारस्य तत्त्वाभारस्य प्रकृतिः मृत्रप्रभूतेस्तु विकृतिः । एवमहृद्धारतस्य महत्तो विकृतिः, प्रकृतिश्च तवेव तामसं सत् पञ्चतन्मात्राणाम् । तदेश तात्तिकः सत् प्रकृतिरेकावशेनित्रयाणाम् । पञ्चतम्मात्राणि चाहृद्धारस्य विकृतिराकाशावीनां पञ्चानां प्रकृतिस्तविवसुक्तं महवाद्याः प्रकृतिविकृतयः सस् । चोडलकश्च विकारः चोडलसंख्याविक्षन्तो गणो विकार स्थ । पञ्चभूताम्यतम्मात्राण्येकावशेन्त्रयाणीति चोडशको गणः । यद्यपि पृथिक्यावयो गोघडावीनां प्रकृतिस्तवापि त ते पृथिक्याविश्यस्तरवान्तरमिति न प्रकृतिः । तस्वान्तरोपावानस्यं चेह प्रकृतिस्वमिननतं नोपावानमात्रस्वमित्यविरोधः । पुरुवस्तु कूटस्वनित्योऽपरिणामो न कस्यविरशकृतिनीपि विकृतिरिति ।

एवं प्राप्तेऽभिषीयते - 🕸 न संस्थोपसंग्रहावपि प्रचान।दीशां श्रुतिमस्वाशक्तुः कर्तस्या । कस्मा-

### भामती-स्याख्या

होता ? इस प्रश्न गा उत्तर यह है कि सत्त्वादि तीन गुणों का मूळप्रकृतित्वेन एकख्प में संग्रह कर नेने पर पचीस तत्त्वों की उपपत्ति हो जाती है, उसके पृथग्माव की विवक्षा होने पर श्रुति-प्रतिपादित सत्ताईस संख्या की भी उपपत्ति हो जाती है। सांख्याचार्यों ने अपने पचीस तत्त्व इस प्रकार गिनाए हैं—

भूलप्रकृतिरविकृतिर्मेहदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त । षोडशकश्च विकारो न प्रकृतिर्ने विकृतिः पृष्ठषः ॥ ( सां॰ का॰ ३ )

'मूलप्रकृति' शब्द से 'प्रधान' तत्त्व विवित्रत है, जो कि अन्य किसी तत्त्व का विकार नहीं, केवल प्रकृति हो है -यह 'मूल' पद के द्वारा कहा गया है। महत्तत्त्व, अहंकार, शब्दादि पौच तन्मात्राएँ -ये सात तत्त्व किसी की प्रकृति भी । और किसी के विकार भी अर्थात् महत्तत्त्व अपने से पृथक् तत्त्वरूप अहंकार की प्रकृति और प्रधानसंज्ञक भूल प्रकृति का विकार है; अहंकार सत्त्व महत्तत्त्व का विकार और ग्यारह इन्द्रियों के सहित पाँच सन्मात्राओं की प्रकृति है, अन्तर केवल इतना है कि तामस अहंकार पाँच तन्मात्राओं एवं सास्विक अहंकार इन्द्रियों का जनक होता है: पाँच तन्मात्राएँ अहंकार के विकार एवं आकाश।दि पाँच महाभूतों की प्रकृति (जनक) हैं, यह कहा गया - "महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। षोडशक्रम्म विकार:"। षोडश संख्या से अवच्छिन्न समूह केवल विकार है, पद्म महाभूतों और एकादश इन्द्रियों के सभूह को 'षोडशकः' कहा गया । यद्यपि प्रथिष्यादि भूत भी षट, पट और वृक्षादि शरीरों के जनक होने 🖹 उनकी प्रकृति भी हैं, अतः उन्हें विकृतिमात्र नहीं कहा जा सकता । तथापि घटादि को पृथिव्यादिरूप ही माना जाता है, उनसे भिन्न बस्य तक्ता नहीं, फलतः पृथिव्यादि भूत अपने 📱 भिन्न किसी तत्त्व की प्रकृति न होने के कारण विकृतिमात्र हैं । यहाँ प्रकृतित्व का लक्षण तत्त्वान्तरोपादानत्व ही विवक्षित है, उपादानत्वमात्र नहीं । पुरुष तत्त्व कृटस्य, नित्य, अपरिणमी होने 🛮 कारण न तो किसी तत्त्व की प्रकृति (परिणामी उपादान कारण) हो सकता 🖟 और 🖪 किसी 📶 विकृति (परिणाम) यही कहा गया है—"न प्रकृतिनं विकृतिः पूरुषः"।

कस्मात् ? नानाभावात् । नाना द्योतानि पंचिवशितस्तरवानि । नैषां पंचशः पंचशः साधारणो धर्मोऽस्ति, बेन पञ्चिधिशतेरन्तराले पराः पड्च पञ्चसंस्था निविशेरन्। न ब्रोकनिबन्धनमन्तरेण नानाभृतेषु द्वित्वाविकाः संख्या निविदान्ते । अधोच्येत प्रव्यविद्याः तिसंख्यैवेयमवयवद्वारेण सक्यते, यणा 'पृष्टव सा। च वर्षाण न ववर्ष शतकतुः' इति द्वादशयार्षिकीमनावृष्टि कथयन्ति, तद्वदिति । तद्यि नोपपश्चते, वयमेवास्मिन्पक्षे दोषो

### भामती

भानामाबात् । नामा द्योतानि पञ्चविद्यतितस्थानि नेवां पञ्चतः पञ्चतः सावारणवर्गोऽस्ति 🖶 🗷 🔻 सरवरबस्तमोमहदहकूरराणानेकः किया 💷 गुजी वा ह्रव्यं 💌 बातिर्वा धर्मः पञ्चतन्मात्राविभ्यो न्यावृत्तः सरवाविषु चानुवतः कमिदस्ति : नावि पुचित्यसेबीवायुझाचानां, नावि रसनचसुस्वक्थोत्रवाचां, नावि पाणिपादपायूपस्थमनसां, येनैकेनासामारणेनोपगृहीताः 💶 पाणा अवितुमहंन्ति । पूर्वपक्षेकदेशिनमृत्या-प्यति 🔳 अवोच्येत पञ्चविशतिसंस्यैवेयम् इति 🔳 । यश्वि परस्या संस्थायामवान्तरसंस्या द्वित्वाविका नास्ति, तथापि तत्पूर्वं तस्याः सम्मवात् पौर्वापर्यक्षक्षनया प्रत्यासस्या परसंक्योपकक्षणार्वं पूर्वसंस्थोपन्यः स्यत इति । दुषयति 🚳 अयमेशास्मिन् पक्षे दोवः इति 🚳 । न 🖣 वश्चलन्दो जनसन्देन समस्तोऽसमस्तः

भामती-व्याख्या

सिद्धान्त-सांख्याश्विमत पचीस संख्या का यथाकथि वत् उपसंग्रह ( खाभ ) कर लेने पर भी प्रधानादि पदार्थों में श्रुतिमत्त्व (शाब्दत्व या श्रुतिप्रमाण-सिद्धत्व) सम्भव नहीं, क्योंकि 'नानाभावात्"। सारांश यह है कि ''यश पश्चजाः'' इस शब्द ने बान सामझस्य स्थापित करने के लिए सांख्यीय पचीस तत्त्वों को इस प्रकार पांच पञ्चकों में विभाजित करना होगा—(१) सत्त्व, रामः, महत् अहंकार । (२) पृथिवी, जल, तेज, वायु, झाण । (३) रसन, चक्षु, त्वक्, श्रोत्र, वाक्। (४) पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, मन। (४) सन्दादि-तन्मात्रा-पञ्चक । किन्तु पन्तकों के रूप में यह विभाजन तभा सम्भव होगा, जब कि प्रत्येक पंचक के घटकीभूत पांचों तस्वों में रहनेवाला कोई एक साधारण धर्म हा। वह यहाँ सम्भव नहीं, क्योंकि पाँचों तत्वों में नाना (अनेक ) धम रहते हैं, अतः प्रत्येक पंचकता का अवच्छेद-कीभूत कोई किया या गुण या द्रव्य या जाति अथवा कोई धर्म ऐसा उपलब्ध नहीं होता, दूसरे पंचक के घटक तत्वों में अवृत्ति और कवल स्वकीय तत्त्वों में वर्तमान हो । फलतः पंच-पंचकों की उपपत्ति नहीं हा सकता।

पूर्वपक्ष के किसी एकदेशा की और से निशेष पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया जाता है— "अथोच्येत पंचविशति सख्यवेयंमवयवद्वारा सहयते"। यद्यपि यहाँ पचिशति संस्था का वाचक पद न होने के कारण मुख्य वृत्ति से महासंख्या का छाभ न होने पर भी अवास्तर संख्या-वाचक पद की महा संख्या में रूक्षणा हो जाती है, जंसे — "पंच सह च वर्षाण न वयर्षं शतकतुः" इस वाक्य के द्वारा बारह वर्ष की अनावृष्टि का जहाँ प्रतिपादन किया जाता है, वहीं पंच और सप्तरूप अवान्तर संख्याओं के द्वारा द्वादशरूप महा संख्या का नाम किया जाता । वैसे ही "पंच पंचजनाः"—यहाँ पर भी 'पंच-पंच' सब्द की लक्षणा पंचिवशित में की जाती है। यद्यपि शतत्वादि महासंख्या के आधार में द्वित्वादि अवान्तर संख्या नहीं रहती, अतः दोनों सहचरित न होने के कारण उनमें लक्ष्य-लक्षणभाव सम्भव नहीं। तथापि लक्ष्य-रुक्षणभाव के लिए नियत सहचार की ही अपेक्षा नहीं, ही, कोई सम्बन्ध अवश्य अपेक्षित है। महासंख्या की अवान्तर संख्या कारण होती है, अतः महासंख्या की उत्पत्ति के पूर्व उसी आधार । अवान्तर संख्या अवश्य रहती है, फलतः अवान्तर संख्या से जनित होने के कारण अवास्तर संख्या-वाचक गाम की महासंख्या ने ज्यागा सुकर है।

यस्तक्षणाश्चयणीया स्यात्। परश्चात्र पंचशब्दो जनशब्देन समस्तः पञ्चजना इति, पारि-भाषिकेण स्वरेणेकपद्रत्वनिश्चयात्। प्रयोगान्तरे च 'पञ्चानां त्वा षञ्चजनानाम्' (तै० १।६।२।२) इत्येकपदैकस्वयेकविमक्तिकत्वावगमात्। समस्तत्वाच न वीप्सा 'पञ्च

भामती

चन्तुमित्याह छ परमात्र पञ्चमन्व इति सा । तनु भवतु समासस्तथापि किमिश्यत आह ■ समस्तरवाच इति सा। अपि च बीप्सायां पञ्चकद्वयप्रहणे दशैव तस्त्रानीति न सांख्यस्मृतिप्रस्यभिक्षान-मित्यसमासमभ्युपेश्याह क च पञ्चकद्वयप्रहणं पञ्च पञ्च इति । न चैका पञ्चसंख्या पञ्चसंख्यान्तरेण विक्रोव्यम् संख्याप्त संख्यायाः उपसर्जनतयाः विक्रोवजेनासंयोगावित्याह

भामती-स्थास्या

उक्त पूर्वपक्ष में दोषाभिधान किया जाता है—''अयमेवास्मिन् पक्षे दोषः''। अर्थात् मुख्य वृत्ति का परित्याग कर ज्ञाणा वृत्ति का आश्रयण भी एक दोष ही है। वस्तुतः यहाँ द्वितीय 'पंच' कवद स्वतन्त्र नहीं, अपितु 'जन' शब्द के साथ समस्त है—'पंचजनः', अतः 'पंच' और 'पंचजनाः' शब्द समानार्थक न होने के कारण उनके सह प्रयोग को वीप्सा नहीं कह सकते 'समस्तत्वाच्च न वीप्सा। शाष्यकार ने समास के समर्थन में कहा है—''भाषिकेण स्वरेणकपदत्वितश्चयात्''। भाषिक स्वर का स्पष्टीकरण श्रीशबरस्वामी ने प्रश्नोत्तर के द्वारा किया है—''कः पुनर्भाषिकः स्वरः ? उच्यते—

छन्दोगा बह्वचाश्चेव तथा बाजसनेयिनः।

उच्चनीचस्वरं प्राहुः स वैभाषिक उच्यते ॥ (शाबर. पृ. २२६२)

बध्ययन-काल । प्रयुक्त मन्त्र-स्वर को प्रावचिक स्वर एवं विनियोग-कालीन बाह्मण ग्रन्थों

प्रयुक्त मन्त्र-स्वर को भाषिक स्वर कहते हैं। श्रीशबरस्वामी का भी यही कहना । कि
साम, ऋक् और यजुर्वेद के विनियोगदर्शी वैयाकरणों ने जो उदात्तादि स्वरों का विधान
किया है, वही भाषिक स्वर है। उक्त मन्त्र में प्रथम 'पंच' शब्द बाद्युदात्त और द्वितीय 'पंच'
शब्द सर्वानुदात्त है। 'जनाः' शब्द अन्तोदात्त इस लिए है कि 'पंच' शब्द के साथ आकार
समास हुआ है, अतः "समासस्य" (पा. सू. ६।१।२२३) इस सूत्र के द्वारा नकारस्य आकार
। उदात्त स्वर का विधान किया एवं 'अनुदात्तं पदमेकवर्जम्" (पा. सू. ६।१।१५८)
। सूत्र ने 'पंचजनाः' इस समस्त पद के अन्तिम आकार को छोड़कर शेष सभी स्वरों को
अनुदात्त कर दिया। आ प्रकार समास के विना न तो नकारस्य आकार उदात्त होता और
न समस्यमान द्वितीय 'पंच' शब्द सर्वानुदात्त । समास का घटकीभूत 'पंच' शब्द 'जन' शब्द
का विशेषण है, अतः अपने पूर्व-प्रयुक्त 'पंच' ॥ के साथ अन्वित नहीं हो सकता, ॥ वोप्सा
की उपपत्ति क्योंकर होगी? ]

यदि वीप्सा की उपपत्ति किसी प्रकार कर भी ली जाय, गा भी दो पंचकों को मिला देने पर दश ही तत्त्व बनते हैं, अतः पंचिवशित तत्त्ववादी सांख्य के सिद्धान्त की यहाँ प्रस्थिभिक्षा नहीं हो सकती — "न च पंचकद्वयग्रहणं पंच पंच"। एक पंच संख्या को अन्य पंच संख्या जा विशेषण नहीं बना सकते, क्योंकि संख्यादि गुण द्रव्यादि ए गुणी पदार्थों के विशेषण होते हैं, परस्पर उनका विशेष्य-विशेषणभाव सम्बन्ध नहीं होता, जैसा कि महिष जैमिनि ने कहा है — "गुणानां परार्थत्वादसम्बन्धः समत्वात् स्यात्" (जै. सू. ३।१।२१)। यद्यपि शुक्लादि शब्दों के समान पंचादि शब्द भी द्रव्यादि के उपस्थापक होते हैं, तथापि संख्योपसर्जनक पा के ही वाचक माने जाते हैं, जा उपसर्जनीभूत संख्या को अन्य संख्या का विशेष्य नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि संख्यादि गुण साक्षात् द्रव्य के परिच्छेंदक होते

पंच' इति । न च पञ्चकद्वयप्रहणं पंच पंचेति । नच पंचसंक्थाया एकस्थाः पंचसंख्यया परया विशेषणं पंच पंचका इति, उपसजनस्य विशेषणेनासंयोगात् । नन्यापन्नपञ्चसंख्याका जना पव पुनः पंचसंख्यया विशेष्यमाणाः पंचविश्वतिः प्रत्येष्यस्ते । यथा पंच पंचपूल्य इति पंचिष्यतिपूलाः प्रतीयन्ते, तह्नत् । नेति नृषः, युक्तं यत्पञ्चपूलीशुब्दस्य समाहाराभिष्रायत्वात्कतीति सत्यां भेदाकाङ्क्षायां पञ्च पंचपूल्य इति विशेषणम् , इह तु पंच जना इत्यादित एव भेदोपादानात्कतीत्यसत्यां स्थानी

एकस्याः पञ्चसंस्यायाः इति ■ । तदेवं पूर्वपक्षेकदेशिनि दूषिते परमपूर्वपक्षिणमुरणपयित ॐ नन्या-प्रमयसंस्याका जना एव इति ■ । अत्र तावद्वृद्धौ सत्यां न योगः सम्भवतीति वचयते, तथापि यौगिकं पञ्चजनशब्दमभ्यपेत्य दूषयि ■ युक्तं यत् पञ्चपूलीश्वस्य इति ■ । पञ्चपूलीत्यत्र यश्वपि पृणक्तवैकार्य-सम्वायिनी पञ्चसंक्यावच्छेविकास्ति तथापीयं समुदायिनोऽविच्छिन्तिः, न समुदायं समासपदगम्यमतस्ति-स्मिन् कृति ते समुदाया इत्यपेक्षायां पदान्तराभिहिता पञ्चसंक्या सम्बद्धते पञ्चिति । पञ्चजना मण्ड तु पञ्चसंक्ययोत्पत्तिशिष्ट्या जनानामविच्छक्रस्वात्तम्बयस्य ■ पञ्चपूलीवदश्वश्वतीतेनं पदान्तराभिहिता

भामती-व्याख्या हैं, क्रिया या गुणादि के नहीं, भाष्यकार शबरस्वामी कहते हैं—''गुणस्तु विशिनष्टि साधनं साक्षाद् ब्रव्यं क्रियां प्रति उपकरोति'' (शाबर. पृ. ६९५)। यही भाष्यकार कह रहे हैं— ''न एकस्याः पंचसंख्यायाः''।

पूर्वपक्ष के एकदेशी को दूषित करके परम पूर्वपक्ष का उत्थापन किया जाता है-"नन्वापन्नपं चसंख्याका जना एवं पुनः पंचसंख्यया विशेष्यमाणाः पंचविषातिः प्रत्येष्यान्ते"। यद्यपि आगे चल कर 'पंचचन' शब्द को इन्द्र मान कर यौगिक नहीं माना गया है। तथापि यहाँ 'पंचजन' शब्द को योगिक मान कर पूर्वपक्ष पर दूषणाभिधान किया जाता है-"युक्तं यत् पंचपूलीशब्दस्य समाहाराभिप्रायत्वात्" [ 'पंचानां पूलानां समाहारः पंचपूली' । "द्विगोः" (पा. सू. ४।१।२१) इस सूत्र के द्वारा अदन्त 'पंचमूल' शब्द से कीप का विधान हो जाता है। खेत में पके गेहैं, जो अ।दि को काट-काट कर जो मुद्रा बौधते जाते हैं, उसका नाम पूछ या पूला 💄। पाँच मुद्रों की एक गाँठ का नाम पंचपूली है। वैसी पाँच पंचपूलियों में पंचीस मुट्ठे हो जाते हैं]। यहाँ सिद्धान्ती का कहना यह है कि 'पन्धपूरु' और पश्चजन'- दोनों पा अदन्त हैं। यदि दोनों समाहार के वाचक होते, तब पञ्चपूर्ली के समान ही 'पञ्चजनी'-ऐसा प्रयोग होना चाहिए था, किन्तु वैसा नहीं, अतः यह मानना होगा कि 'पञ्चपूछी' जा अर्थ जैसे पंचपूछ समाहार है, वैसे पन्धजन का पन्धजन-समाहार अर्थ नहीं। कति समाहाराः के समान 'कति पंचपूल्यः'-ऐसी आकांक्षा में 'पंच पंचपूल्यः' - ऐसा प्रयोग सम्भव 🐍 क्योंकि समाहार-घटक 'पंच' नाः समाहार के घटकी भूत पूलों का विशेषण (परिच्छेदक) है, समाहार का नहीं अर्थात् समाहार पदार्थ एक या अपृथक् है और उस समाहार की घटकी भूत प्रत्येक इकाई पृथक् है, अतः उसमें पृथक्त और पंचत्व—दोनों रहते हैं। इस प्रकार 'पंचत्व' संख्या पृथक्त धर्म हे साथ पूलारूप एक ही अर्थ में रहने के कारण पृथक्त-कार्थसमवायिनी है, समाहारगत अप्रयन्त्वेकार्थसमवायनी नहीं [वेशेषिकादि दित्वादि संख्या को पर्याप्ति सम्बन्धेन प्रत्येक में नहीं मानते, किन्तु समवायेन या मानतः प्रत्येक न अवस्थित मानते हैं ]। समाहारगत संख्या की आकांक्षा को पूरा करने के लिए द्वितीय 'पंच' पद का प्रयोग आवश्यक है-'पंच पंचपूल्यः' किन्तु 'पंचजनाः'-यहाँ पर एक ही आकांक्षा है-'कति जनाः ?' उस आकांक्षा की शान्ति तो समास-घटक 'पंच' नष्ट से ही हो जाती है, भेदाकाङ्खायां न पंच पंचजना इति चिशेषणं भवेत्। भवदपीदं विशेषणं पंचसंख्याया
प्रमाभवेत् । तत्र चोको दोषः । तस्मात्पंच पंचजना इति न पंचविशतितस्वाभिष्रायम् ।
अतिरेकाच न पंचविशतितस्वाभिष्रायम् । अतिरेको हि भवत्यात्माकाशाभ्यां

भागता
संब्धा सम्बच्धते । स्यादेतत् — संबधेयानां जनानां ता भूष्क्रमान्तरवाष्यसंक्ष्यावष्क्रेदः पञ्चसंव्यायास्तु
समावष्क्रेदो अविद्यति, न हि साध्यविष्ठःनेत्यत बाह् । अवद्योदं विद्येषणम् इति 🕲 । उक्तोऽत्र दोषः ।
नद्भुषसर्जमं विद्येषणे युज्यते, पञ्च काद एव तावस्तंत्र्ययोपसर्जनसंक्ष्यामाह विद्येषतस्तु पञ्चवना । । ।
समाते । विद्येषणापेक्षायां तु न समातः स्यादसामर्थ्यान्तिह अवति चा । प्राव्युक्ष्य इति समासोऽिष
कृत्तिरेव ऋदस्य राज्य पुरुष इति सापेक्षत्वेनासामर्थ्यान्तिहस्ययः । ॥ अतिरेकाष्ट्य इति 🔳 । अस्युक्षयः

भाषती-व्याद्या

द्वितीय 'पंच' शब्द का प्रयोग क्योंकर होगा? यद्यपि द्वव्यार्थक पद का विशेषण असमस्त भी होता है और उसके द्वारा अभिहित संख्या भी उस द्वव्य की परिच्छेदिका मानी जाती है। तथापि जनपदार्थ की उत्पत्ति ( जिप्ति ) के जनकीभूत 'पंचजन'—इस शब्द के पूर्वपद से उपिद्ध ( प्रतिपादित ) होने से पंचत्व संख्या समीपतर है, अतः इसी के द्वारा जन पदार्थ का परिच्छेद होगा, पदान्तराभिहित संख्या के द्वारा नहीं [ उत्पत्ति-शिष्ट पदार्थ सदैव उत्पन्न-शिष्ट की अपेक्षा प्रवल माना जाता है, जैसे कि चातुर्मास्य नाम की इष्टि के प्रथम पर्व में 'तिये प्रयसि दृष्यान्यित सा वैश्वदेवी आभिक्षा'—इस वाक्य के द्वारा आमिक्षाद्रव्यक याग का विधान किया गया। खीलते दूध में दही डाल देने से दृष फट के दो भागों में विभक्त हो जाता है—(१) पनीर या छेना और (२) पानी। पनीर को 'आमिक्षा' और पानी को 'वाजिन' कहते हैं। आमिक्षा-याग-विधान के अनन्तर 'वाजिम्यो वाजिनम्"—यह वाजप पठित है, इसमें यह सन्देह कि इस वाक्य के द्वारा पूर्वोक्त आमिक्षा-याग में वाजिनस्य द्वियान्तर का विधान किया गया है? अथवा इस वाक्य के द्वारा वाजिनद्रव्यक कर्मान्तर का? सिद्धान्त में वार्तिकवार ने कहा है—

वामिक्षोत्पद्यमानेन कर्मणा सह युज्यते।

ततो वाक्यान्तरोपात्तमुत्पन्नेन तु वाजिनम् ॥ (तं॰ वा॰ पृ० ५३७)

जिस वाक्य में आमिका-याग को उत्पत्ति (विधि) होती है, उसी वाक्य में पूर्वपद के द्वारा आमिक्षा का अभिधान होने से आमिक्षा उत्पत्ति-शिष्ट है और उस वाक्य से उत्पन्न (विहित) कमें के उद्देश्य से वाक्यान्तर के द्वारा वाजिन द्रव्य का विधान किया जाता है, अतः वाजिन उत्पन्न-शिष्ट है। उत्पत्ति-शिष्ट प्रवल होने से पहले हो कमें के साथ अभ्वित हो जाता । एक द्रव्य से युक्त कमें में वाजिनरूप द्रव्यान्तर को अवकाश नहीं मिल पाता, अतः "वाजिम्यो वाजिनम्"—यह वाक्य कर्मान्तर का विधायक ।।

शहा — 'पञ्चजन' यहाँ 'पञ्चत्व' संख्या का परिच्छेद्य (संख्येय) जो जनपदार्थ है, वह ग्रन्य (समासावटक) पद के द्वारा प्रतिपादिन संख्या का परिच्छेद्य यदि नहीं हो सकता, तब उसकी परिच्छेदकीभूत पंचत्व संख्या को पदान्तराभिहित पंचत्व संख्या का परिच्छेद्य मान लेना चाहिए. क्योंकि वह किसी संख्यान्तर से परिच्छेद्य नहीं, फलतः पंच पंचकाः'—

ऐसा प्रयोग सम्भव हो जाता है।

समाधान —भाष्यकार उक्त शक्का का अनुवाद करते हुए निराक्षरण का स्मरण दिखा रहे हैं—"भवदिप इदं विशेषणं पंचसंख्याया एव भवेत्, ता चोक्तो दोषः"। अर्थात् यह कहा जा चुका दिक्त "उपसर्जनस्य विशेषणेनासंयोगात्"। "पंचजनाः'—इस समस्त पद विशेषणेनासंयोगात्"।

पंचविश्वतिसंख्यायाः । आत्मा ताविदह प्रतिष्ठां प्रत्याघारत्वेन निर्दिष्टः, यस्मिन्निति सप्तमीस्चितस्य 'तमेव मन्य आत्मानम्' इत्यात्मत्वेनातुकर्षणात् । आत्मा च चेतनः पुरुषः । स च पंचविशतायन्तर्गत प्वेति न तस्येवाधारत्वमाधेयत्वं च युज्यते । अर्थाग्तरपरित्रहे च तस्वसंख्वातिरेकः सिद्धान्तविरुद्धः प्रसज्वेत तथा 'आकाशम प्रतिष्ठितः इत्याकाशस्यापि पंचविद्यातावन्तर्गतस्य न पृथगुपादानं न्याय्यम् । अर्थान्तः रपरिव्रहे कोकं दूषणम्। कयं च संख्यामात्रभवणे सत्यभ्रतानां पंचित्रितितस्थाना मुपसंग्रहः प्रतीचेत ? जनशन्दस्य तत्त्वेष्वस्रदत्वात् । वर्षान्तरोपसंग्रहेऽपि संस्यो-पपत्तेः । कथं तर्हि पंच पंचजना इति ? उच्यते — 'दिक्संच्ये संज्ञायाम्' (पा० स्० २।१।५०) इति विशेषणस्मरणात्संबायामेव पंचशब्दस्य जनशब्देन समासः। ततस्य

मात्रम् । यदि सस्वर्वस्तमाति प्रधानेनेकीकृत्यात्माकाशौ तस्वेभ्यो भ्यातिरिचयेते, तवा सिन्द्रान्तभ्याकोपः । 💶 📱 सस्वरज्ञस्तमांसि विथो भेदेन विवचयन्ते, तथापि वस्तुतस्वव्यवस्थापने अत्धारत्वेनारमा निष्कृष्यताः माधेयान्तरेभ्यत्सवाकाञ्चरपाधेयस्य व्यतिरेचनमनर्थंकमिति गर्मायतभ्यम् । 🐞 वय्क्च संख्यामात्रथवने सति इति 🔳 । विक्संक्ये संज्ञायाभिति संज्ञायां समासःभरवात् पञ्चजनशःहस्ताववयं कविशिरुदः । न 🗷 रुढौ सत्यामययवप्रसिद्धेर्गहणं सापेक्षस्वात् , निरपेक्षस्वाच्च 🕫 हैः । तद्यवि रूढौ मुख्योऽपंः प्राप्यते nn: स एव प्रहीतव्योऽच स्वसी न वाक्ये सम्बन्धार्हः पूर्वापरवाश्यविरोधी वा ततो कट्यपरित्यामेनेव भुस्यम्तरेणार्थान्तरं कल्पविश्वा वाक्यभुपपादनीयम् । यथा द्येनेनाभित्ररन् यजेतेति द्येनशब्दः **द्यु**नि-

भामती-व्याख्या

शब्द विशेषण और 'जन' शब्द विशेष्य है। विशेषणी भूत 'पंच' शब्द का अन्य पंच विशेषण से सापेक्ष ही जाता है, सापेक्ष पद असमर्थ माना जाता है और समास सदेव समर्थ पदों में ही होता है, जैसा कि "समर्थः पदिविधः" (पा॰ सू॰ २)१।१) इस सूत्र में भाष्यकार ने कहा है—''सापेक्षमसमर्थं भवति'' ( महाभाष्य० पृ० २।११ ) । जैसे कि 'ऋदस्व राजपुरुषः' यहीं पर विशेषणीभूत 'राज' शब्द का 'ऋढ' विशेषण होने के कारण 'पुरुष' पद के साथ उस का समास नहीं होता, अपि तु ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः'—ऐसा वाक्य ही रह जाता है।

सूत्रस्य 'नानाभावात्' भव्द की व्याख्या करने के प्रधात् 'अतिरेकात्' पद की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है—''अतिरेकाच्च न पंचविंशतितत्त्वाभिप्रायम्' । यस्मिन् पंच पंचजनाः' आकाशश्च प्रतिष्ठितः" यहाँ 'पंच पंचजनाः' —इस वाक्य के द्वारा पचीस तत्त्वों का ग्रहण करने भीर आकाश की पृथक् गिनती करने पर अभिमत पचीस संख्या से अतिरिक्त छन्बीस तत्त्व हो जाते हैं और 'यस्मिन्' शब्द से आधारभूत आत्मा 🔳 आहित पचीस तत्त्वों से पृथकरण करने पर सत्ताईस तत्त्व हो जाते हैं। 'अतिरेकात्' यह हेत्वन्तर यहाँ पृथक् प्रयत्न-साध्य नहीं, अपि तु 'नानात्वात्'— इस हेतु की खोज में किए जानेवाले प्रयत्न से ही अतिरेक्ताच्च' इस का लाभ भी हो जाता है, अतः यह हेतु-प्रयोग केवल अध्युच्चयमात्र है [ एक तथ्य की गवेषणा में अपने-आप अनुनिष्यन्न पदार्थों को अध्युच्चय कहा गया है - 'अध्युच्चयो यदिदमिह भवतीति विज्ञानेऽपरमि भवतीति विज्ञानम्" ( शाबर पृ० १७९१ ) ] ।

"कर्थ च संख्यामात्रश्रवणे सत्यश्रुतानां पंचविष्ठतित्त्वानामुपसंग्रहः प्रतीयेत्" इस भाष्य का आशय यह | कि 'पंचजनाः'—यहां पर ''दिक्संख्ये संज्ञायाम्'' (पा. सू. २। १:५०) इस सूत्र के द्वारा तमास सम्पन्न किया गया है। इन सूत्र का कहना 🖢 कि दिशा और संख्या वाचक शब्दों का उत्तर पदों के साथ तभी समास होता है, जब कि समस्त पद किसी पदार्थं की संज्ञा हो, जैसे - 'दक्षिणाग्निः', 'सप्तर्षयः'। इसी प्रकार, पंचजन' शब्द भी किसी स्टत्याभिप्रायेणीय के चित्रपंचजना नाम विवस्यन्ते, न सांख्यतस्वाभिप्रायेण । ते कती-त्यस्यामाकांक्षायां पुनः पंचेति प्रयुज्यते । पंजजना नाम ये केचिचे पर्चेवेत्यर्थः । सप्तर्थयः सप्तेति यथा । ११ ॥

के पुनस्ते पंचजना नामेति ? ततुच्यते -

प्राणादयो वाक्यशेषात् ॥ १२ ॥

'यस्मिन्पञ्च पञ्चजनाः' इत्यत उत्तरस्मिन्मन्त्रे ब्रह्मस्वरूपनिरूपणाय प्राणाद्यः पञ्च निर्दिष्टाः—'प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चश्चरुत श्रीत्रस्य श्रोत्रमन्नस्यान्नं मनसो वे मनो विदुः' इति । तेऽत्र वाक्यशेषगताः संनिधानात्पञ्चजना विवस्यन्ते । कथं

भामती

विशेषे निरुद्धवृत्तिस्तदपरित्यागेनेव निपर्यादानसावृश्येमस्थंबाविकेन क्रतुविशेषे वर्तते, तथा पञ्चलन-वान्बोऽवयबार्थयोगानपेक एकस्मिन्नपि वर्त्तते यथा सप्तविशक्दो वसिष्ठ एकस्मिन् सप्तयु च वर्त्तते । न चैव तस्वेषु रुद्धः पंचीवशित्तसंस्थानुरोधेन तस्वेषु वर्त्तियतम्यः । रुद्धौ सस्यां पंचीवशितरेव संस्थाया अभाषासु कवं तस्वेषु वर्त्तते ॥ ११ ॥

एवछ्य के विश्व वि

भामती-स्थाख्या

कर्य की संज्ञा माननी होगी। संज्ञा शब्द रूढ होता है, यौगिक नहीं, अतः 'जन' कब्द की अवयव-व्युत्पत्ति के द्वारा तत्त्वपरता उचित नहीं, अपितु अवयवार्थ-सापेक्ष यौगिक शब्द की अपेक्षा तिवरपेक्ष रूढ शब्द के द्वारा किसी मुख्य अर्थ का ग्रहण करना होगा। यदि उस अर्थ का प्रकृत वाक्य के साथ कोई सम्बन्ध नहीं बनता, या पूर्वोत्तर वाक्यों से विरोध होता है, प्र रूढि शक्ति का परित्याग न करते हुए अन्य वृत्ति के द्वारा अर्थान्तर की कल्पना करके वाक्य का उपपादन करना होगा, जैसे "'श्येनेताभिचरन् यजेत'' (वर्ड्विश. शेट) यहाँ 'श्येन' शब्द 'बाज' पक्षी में रूढ है, अतः उस अर्थ का परित्याग न करते हुए ''यथा वै श्येनो निपत्यादत्ते एवमयं द्विषन्तं श्रातृव्यं निपादत्ते' (वर्ड्विश. शेट) मा अर्थवाद में प्रतिपादित श्येन के स्वभाव का साम्य अपना कर 'श्येन' शब्द यागविशेष का वाक्क माना जाता है। उसी प्रकार 'पंचजन' शब्द भी अवयवार्ध-निरपेक्ष किसी एक अर्थ मा वाक्क वैसे ही हो सकता है, जैसे कि 'सप्तिष' वि वसिष्ठादि सात ऋषियों का भी बोचक होता । और अकेले वसिष्ठ का भी। 'पञ्चजन' शब्द तत्त्वों में कहीं रूढ नहीं माना जाता कि पञ्चविशात संख्या के अनुरोध पर वह सांख्याभिमत तत्त्वार्धक मान लिया जाय। 'पंचजन' शब्द शा रूढ है, तब 'पंच' शब्द को पृथक् संख्या-परक नहीं माना जा सकता, तब संख्या के सम्बन्ध से तत्त्वार्धक क्योंकर होगा। १११।

क्व कि पंचजन' शब्द तत्त्वार्धक नहीं हो सकता, तब 'के ते पंचजनाः'—ऐसी आकांका होने पर क्या वाक्य-शेषगत प्राणादि का ग्रहण किया जाय? अथवा सांख्याध्मित पंचित्रशित तत्त्वों का ? ऐसा संशय होने पर निर्णय-सूत्र प्रस्तुत किया गया है—''प्राणादयो वाक्यशेषात्''। अर्थात पंचित्रशित तत्त्वों की अप्रामाणिकता स्थिर हो चुकी है और प्राणादि वाक्यशेषात्' । अर्थात पंचित्रशित तत्त्वों की अप्रामाणिकता स्थिर हो चुकी है और प्राणादि वाक्य-शेष में प्रतिपादित हैं, अतः प्राणादि का परित्याग करने में श्रुत-हानि और तत्त्वों की

पुनः प्राणादियु जनशब्दप्रयोगः ? तस्वेषु वा कथं जनशब्दप्रयोगः ? समाने तु प्रसिद्धय-तिकमे वाक्यशेपवद्यात्प्राणाद्य एव ब्रहीतव्या भवन्ति । जनसंबन्धाच्य प्राणाद्यो जनशब्दभाजो भवन्ति । जनवस्तमध्य पुरुषशब्दः प्राणेषु प्रयुक्तः—'ते वा पते पंस ब्रह्मपुरुषाः' ( छा० ३।१३।६ ) इत्यत्र । 'प्राणो ह पिता प्राणो ह माता' (छा० ७।१५।१) इत्यादि च बाह्यणम् । समासबलाच समुदायस्य कदत्वमविरुद्धम् । कथं पुनरसति

भामती

न वैयं वस्तुस्यक्यकथाऽपि तूपासनानुष्ठानविधिमैनसैवानुत्रश्च्यमिति विधिश्यवणात् 🔳 कर्य प्राणादिषु जनशब्दप्रयोग इति 🕸 । जनवाचकः शब्दो जनवाब्दः, पंचजनशब्द इति यावत् । तस्य कर्ष प्राणाविष्यक्षमेषु प्रयोग इति व्याख्येयम् । अभ्यया तु प्रत्यस्तमिताययवार्थे समुदायसभ्यार्थे सनाव्यार्थी नास्तीस्यपदर्वनुयोग एव । क्डथपरित्यागेनैव वृश्यन्तरं वर्शयति @जनसम्बन्धावन इति@ । जनसम्बन्धावः, पश्चमनशस्त्रभाजः । मनु सरयामवयवप्रसिद्धी समुवायशक्तिकत्त्वनमनुपपन्नं, सम्भवति च पश्चविकस्यां तस्वे-व्यवययप्रसिद्धिरिश्यत आह् 🖷 समासवलाच्य इति 🔳 । स्यावेतत्—समासवलाच्येद्रहिरास्थीयते, हण्त प

भामती-व्याख्या

कल्पना में अश्रुत कल्पना प्रसक्त होती है, अतः प्राणादि पंचक का ही 'पञ्चजनाः' शब्द से प्रहुण करना च।हिए। यह जो आक्षेप किया गया था कि काण्व और माध्यन्दिन साला के वाक्य-शेषों का परस्पर विरोध है, क्योंकि एक वाक्य-शेष में ज्योति को लेकर पंच संख्या पूरी की गई और दूसरे में अन्न (पृथिवी) को लेकर। उसका समाधान यह 🖡 कि समानबस्रवाले दो वाक्यों का विरोध उपस्थित होने पर विकल्प मान सिया जाता है, जैसे— "अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति" ( मै० सं० ७६ ) और "नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति"—यहां षोडशी का ग्रहण किया भी जा सकता है और नहीं भी। दोनों अवस्थाओं । कर्म विगुण नहीं होता। प्रकृत में भी वस्तु-स्वरूप का कथन नहीं कि विकल्प असम्भव हो जाता। यहाँ उपासनानुष्ठान का विधि-वाक्य उपलब्ध होता है-"मनसैवानुद्रष्टव्यम्" ( वृह० ४।४।१९ )।

"कथं पुनः प्राणादिषु जनसब्दप्रयोगः"- इस भाष्य का सर्थं इस प्रकार है-'जनवाचकः शब्दो जनशब्दः अर्थात् 'पञ्चजन' शब्द का यहाँ जनशब्दत्वेन ग्रहण किया गया है। प्रस्तुत प्रश्न की पूरी व्याख्या इस प्रकार हो जाती है कि जो शब्द 'जन' का वाचक है, उसका जन से भिन्न प्राण। दि अर्थों में प्रयोग क्यों कर होगा ? अर्थात् नहीं हो सकता। अन्यथा [ भाष्यस्य 'जन' शब्द से 'पञ्चजन' शब्द ग्रहण न कर केवल उसके अवयवरूप 'जन' शब्द का ग्रहण करने पर ] ''कर्य पुनः प्राणादिषु जनशब्दप्रयोगः ?''—यह आक्षेप असंगत या अनुक्तोपालम्भमात्र हो जःता है, क्योंकि सिद्धान्ती की ओर से कभी नहीं कहा गया कि केवल 'जन' शब्द का प्रयोग प्राणादि में होता है, अपि तु सिद्धान्ती ने तो अवयवार्य का सर्वथा परित्याग करके केवल समुदायभूत 'पञ्चजन' शब्द को प्राणादिपरक माना है, अतः 'प्राणादिरूप समुदायार्थ में अवयवरूप 'जन' शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता'-यह आक्षेप पर्यवसित होता है, जो कि अनुचित है। प्रकृत में रूढि शक्ति का परित्याग न करते हुए वृत्त्यन्तर ( लक्षणा वृत्ति ) का निमित्त प्रदक्षित किया जाता है—''जनसम्बन्धाच्य प्राणादयो जनगब्दभाजो भवन्ति''। यहाँ भी 'जनशब्दभाजः' का अर्थ 'पञ्चनशब्दभाजः'— ऐसा ही करना चाहिए।

जब कि पञ्चिविशति तत्वों में अवयवार्थता छोक-प्रसिद्ध (वलृप्त) है, तब समुदाय शक्ति की कल्पना क्यों ? इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है—''समासवलाच्च समुदायस्य रूढस्वमविरुद्धम्"। लोक-प्रसिद्धि की उपेक्षा करके यदि रूढार्थ की कल्पना की जाती है, 📭

प्रथमप्रयोगे इहिः शक्याऽऽश्रयितुम् ? शक्योद्धिस्वित्त्याह — प्रसिद्धार्थसंनिधाने सप्रसिद्धार्थः शब्दः प्रयुज्यमानः सप्रभिव्याहारासहिषयो नियम्यते, यथा 'उद्भिदा यजेत', 'यूपं क्षिनित्त', 'वेदि करोति' इति । तथाऽयम्पि पंचजनशब्दः समासान्याः स्थानाद्यगतसंभाभायः संश्याकांशी वाक्यशेषसम्भिव्याहतेषु प्राणादिषु वर्तिच्यते । क्षिम्सु देवाः पितरो गन्धर्वा मसुरा रक्षांसि व पंच पंचजना स्थाक्याताः । जाने

मामती
वृद्धस्ताँह तस्य प्रयोगोऽप्रवक्षणांविवद् वृक्षाविषु । ■ लोकप्रसिद्धधभावाश कृढिरिस्याक्षिपति ■ कर्षं
वृगरसतीति ■ । जनेषु ताबत् पञ्चजनशब्दस्य प्रयमः प्रयोगो लोकेषु ■ दृश्यसित प्रयमप्रयोग इत्यसिद्धजिति स्थवीयस्त्यानिविध्यास्युपेत्य प्रथमप्रयोगाभावं समाधले ■ अक्योद्भिवादिवद् इति ■ । आवाद्यंदेशीयाशं मतभेदेव्यपि ■ पञ्चावशितस्तत्त्वानि सिव्यन्ति । पश्मार्थतस्तु पञ्चजना वाक्यक्षेदगता एवेस्यासयवानाह ■ केश्चित् तु इति ⊕ । क्षेत्रमतिरीहितार्थम् ॥ १२-११ ॥

भामती-स्यास्या

जैसे 'अध्वक्तणं' सब्द की प्रसिद्ध वृक्षादि में होती है, वंसे ही 'पञ्जन' शब्द की प्रसिद्ध पञ्चिति तत्त्वों में क्यों है ? एवं जिस अर्थ में जिस शब्द का प्रयोग लोकप्रसिद्ध नहीं, ज्ञा अर्थ में उस सब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि शाब्दिक मर्यादा के प्रसर पार्खी बाचारों का कहना है कि 'लोकाव गतसामध्ये: शब्दो वेदेऽपि बोधकः" ( त कि पृ. ५२ ) का बाक्षेप का समाधान कोई आचार्य इस प्रकार करता है— 'शक्या उद्भिदादिवत्"। [ जास्य यह ] कि एकमात्र लोक-व्यवहार ही शब्द-शक्ति का निर्णायक नहीं, अपितु प्रसिद्धार्यक पदों का समिष्ठियाहार या सिन्धान भी तात्पर्य-निश्चायक होता है, जैसा कि महिष जैमिनि ने "प्रसिद्धसिन्धधानम्" ( जै. स्. ९।४।२४ ) ऐसा कह कर सुचित किया है। सबरस्थामी भी कहते हैं— 'प्रसिद्धस्य सन्निधी यदिभधीयते, तत्तथैव' ( शबर॰ पृ० १७८० ) वार्तिककारने भी कहा है—

पदमज्ञातसन्त्रिकं प्रसिद्धेरपृथक्षृत्रति । निर्णीयते निरूढं तु न स्वार्थादपनीयते ॥ (सं. वा. पृ. ३२५)

"उद्भिता यजेत पशुकामः" (तै० व० १९।७।३) यहाँ सम्देह किया गया है कि उद्देश्य से किसी साधन (द्रुव्य ) का समर्पक ? पूर्वपक्षी ने कहा कि लोक-व्यवहार से उद्भित्त," पद याग के साधनोधूत किसी द्रुव्य में रूढ प्रतीत नहीं होता, अतः 'उद्भित्तत भूमिरनेन'-इस योग-व्युत्यत्ति से अवगत सनित्र (फावड़ा) आदि का विधान ज्योतिष्टोमनामक कर्म में करना चाहिए। सिद्धान्ती ने कहा कि अप्रसिद्धार्थक पद के अर्थ का निर्णय प्रसिद्धार्थक पद की सन्निधि से होता है। प्रकृत में 'यजेत' शब्द का अर्थ है—'यागेन भावयेत' अतः पूरा कि 'उद्भिता यागेन भावयेत'—ऐसा बनता । दोनों तृतीयान्त पदों का अभिन्न अर्थ में तास्पर्य पर्यवसित होता है। 'याग' शब्द कर्म में प्रसिद्ध है, अतः 'उद्भित्त' पद भी कर्मनिशेष की संज्ञा । जैसे प्रसिद्धार्थक 'याग' पद की स्विधि से 'उद्भित् पद भी कर्मनिशेष का बोधक है, वैसे ही सिन्निहित वावय शेष के आधार पर 'दञ्चकन' शब्द प्राणादिपरक निर्णीत होता । । कितिपय आचार्यों ने देन, पितर, गन्धवं, असुर और राक्षस'—इन पाँचों का ग्रहण 'पंचजन' कहा है। कहीं-कहीं 'पांचजन्यया विधा'' ( ऋ. सं. दार्थ शेष ) इस प्रकार 'प्रवा' गा वाचक कहा है। कहीं-कहीं 'पांचजन्यया विधा'' ( ऋ. सं. दार्थ शेष ) इस प्रकार 'प्रवा' गा वाचक

बरवारो वर्णा निषाव्यंवमाः परिगृहीताः। कविच्य 'यरपंचजन्यया विशा' ( ऋ॰ सं॰ ८।५३।७) इति प्रजापरः प्रयोगः पंचजनशब्दस्य दृश्यते। तत्परिग्रहेऽपीह न किश्चिहिरोधः। आचार्यस्तु न पञ्चिधिशतेस्तस्वानामिह प्रतीतिरस्तीस्येषंपरतया 'प्राणादयो वाक्यशेषात्' इति जगाद्॥ १२॥

भवेयुस्तावत्त्राणादयः पंचजना माध्यंदिनानाम् , बेडम्नं प्राणादिष्वामनित । काण्वानां तु कथं प्राणादयः पंचजना भवेयुर्येडम्नं प्राणादिषु नामनन्तीति ! अत उत्तरं

पठति-

ज्योतिवैकेषामसत्यन्ने ॥ १३ ॥

वस्त्यपि काण्वानामक ज्योतिचा तेषां पश्चसंख्या पूर्येत । तेऽपि हि 'वस्मिन्
पा पश्चजनाः' दृत्यतः पूर्वस्मिन्मन्त्रे ब्रह्मस्वकपिकपणायेव ज्योतिरघीयते—'तवेद् धा
ज्योतिषां ज्योतिः' इति । कथं पुनवभयेषामिष तुस्पविद् ज्योतिः पद्यमानां ज्ञाणाज्ञातया पश्चसंख्यया केषांचिद् गृह्यते केषांचिक्षेति ? अपेक्षाभेदावित्याह । माध्यंविनानां
हि समानमन्त्रपितिप्राणादिपश्चजनसामाधास्मिन्मन्त्रान्तरपितते ज्योतिष्यपेक्षा भवति ।
तिक्साभाज् काण्वानां भवत्यपेक्षा । अपेक्साभेदाच्य समानेऽपि मन्त्रे ज्योतिषो पा
तिक्साभाज् काण्वानां भवत्यपेक्षा । अपेक्साभेदाःचोर्डाचां प्रहणाप्रहणे, तहत् । तदेवं
णामहणे । यथा समानेऽप्यतिरात्रे श्रवनभेदाःचोर्डाचां प्रहणाप्रहणे, तहत् । तदेवं
णामहणे । यथा समानेऽप्यतिरात्रे श्रवनभेदाःचोर्डाचां प्रहणाप्रहणे, तहत् । तदेवं
न तावत् भृतिप्रसिद्धिः काचित्रप्रधानिवययास्ति । स्मृतिन्यायप्रसिद्धो तु परिहरिग्येते ॥ १६ ॥

( ४ कारणत्वाधिकरणम् । स्० १४-१५ )

कारणत्वेन चाकाञ्चादिषु यथाव्यपदिष्टोक्तेः ॥ १४ ॥

प्रतिपादितं श्रह्मणो सक्षणम् । प्रतिपादितं च ब्रह्मविषयं गतिसामान्यं वेदान्तः वाक्यानाम् । प्रतिपादितं च प्रधानस्याशन्दत्वम् ।

भामती

अय समन्वयस्त्रकृषे केयमकाव्दे विरोधाविरोधिकातः ? भविता हि व्याः स्वानमविरोधकावकः विस्तित स्वाह अप्रतिपादितं बह्यको स्थाणिति । अयमर्थः नानैकप्ताकागततस्त्राव्याकोषकायः वाक्याधीवगमे पर्ववसिते सति प्रमाणान्तरिकरोधेन वाक्याधीवगतेरप्रामाध्यमाप्तकुर्धाविरोधकाव्याकोकः प्राप्तप्रमाध्यम्यवस्थापममविरोधकावार्यः, प्राप्तिकृषं तु तत्र सृष्टिविधयाणां वाक्यानां परस्यत्विरोधप्रति-पादकम्, न तु व्यक्षाधाः । तस्त्रयोधमं च तत्रैव प्रतिपादिक्यते । ज तु वाक्यानां सृष्टिप्रतिपादकानां परस्य-

भामती-स्थास्या

'पञ्च जनाः' शब्द देखा जाता है। इस प्रकार आवार्यजनों का मत-भेद रहने पर भी 'पंच जन' शब्द से पन्किति तत्त्वों की कभी भी सिद्धि नहीं हो सकती। परमार्थतः वाक्यशेषगत प्राणादि ही यही पन्कजन हैं, इस आशय को मन में रख कर कहा है — 'केश्चितु इत्यादि"। शेष भाष्य सुगम है।। १२-१३॥

संगति —इससे पहले (१) ब्रह्म का रुक्षण किया गया, (२) सभी वेदान्त-वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय प्रतिपादित हुआ एवं (३) सांख्याभिमत प्रधानतत्त्व की अशब्दता (अनाग-मिकता) सिद्ध की गई। संस्थापित सिद्धान्तों पर उद्भावित कतिपय विरोधों का समाधान इस अधिकरण में किया जाता । यहाँ जो यह शक्का होती है कि इस समन्वयाच्याय के तत्रेदमपरमाशृङ्खते—न जन्मादिकारणत्वं ब्रह्मणो ब्रह्मविषयं वा गतिसामान्यं वेदान्तयाक्यानां प्रतिपत्तं श्रुक्यम् । कस्मात् ? विगानदर्शनात् । प्रतिवेदान्तं ग्रान्याम् सृष्टिकपळभ्यते, कमादिविचित्रयात् । तथा हि—कचित् , आत्मन आकाशः संमूतः (ते० २।१) इत्याकाशादिका सृष्टिराम्नायते । कचित्रजआदिका—तत्तेजोऽस्वजतः इति । कचित्रप्राणादिका –स प्राणमस्जत प्राणाच्छ्रद्धाम् (प्र०६।४) इति कचित्रक्रमेणैव लोकानामुत्पित्रराम्नायते—स इमाँग्लोकानस्जत । अम्भो मरीचोमर्यमारः (पे० ७० ४।१।२) इति । तथा कचिद्रसत्पृत्विका सृष्टिः पठयते—असद्वा सम्मा आसीत्ततो च सद्जायतः (ते० २।७) इति । 'असदेचेदमप्र आसीत्तत्वरासीः सत्मम् मत्त्वत्वर्थः (ते० २।७) इति । 'असदेचेदमप्र आसीत्तत्वरासीः पत्तममवतः (छा० ३।१९।१) इति च । कचिद्रसद्वादिनराकरणेन सत्पूर्विका प्रक्रिया प्रतिकायते—तद्वेक आहुरसदेचेदमप्र आसीत्' इत्युपक्षस्य 'कृतस्तु बजु सोम्यैयं स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेतित सत्त्वेच सोम्येदगप्र आसीत् (छा० ६।२।१,२) इति । कचित् स्वयंकर्तृकेच व्याक्रिया जगतो निगचते—तद्वेदं तर्ह्यंच्याकृतमासीत्तकाः मक्रपाभ्यामेव व्याक्रियते' (वृ० १।४।७) इति । पवमनेकघा विप्रतिपत्तवेदतुनि ख विकरपस्यानुपपत्ते वेदान्तवाक्यामां जगत्कारणायधरणपरता न्याच्या । स्मृतिन्यायः

भामती

रिवरोधे ब्रह्मि बनद्योनी न नाम्या। सेड्महित । तथा च न जनत्कारणस्यं ब्रह्मको स्थानं, न च तत्र गतिसामान्यम्, न च तिस्सद्धये प्रधानस्याशब्दस्यप्रतिपावनं, तस्माहाक्यानां विरोधाविरोधाभ्यामुकार्या-क्षेपसमाधानाभ्यां क्राच्या एवोपपाद्यत इति समन्वयस्थलो सङ्गतिभवमधिकरणम् ।

वास्थानां कारणे कार्ये परस्परविरोधतः। समन्वयो काळानी त सिष्यति परास्मनि।।

भामती-स्यास्या

साय इस अधिकरण की संगति क्या ? विरोधितरोध-विन्ता के लिए तो द्वितीय अविरोधा-ह्याय की रचना की गई है । उस शक्का का निराकरण किया गया ■ — "प्रतिवादितं ब्रह्मणो लक्षणित्यादि" । आश्रय यह है कि अविरोध लक्षण (द्वितीयाह्याय ) का प्रयोजन यह है कि अनेक शालाओं या एक शाला के सम्बन्धित वाक्यों की आलोचना से अधिगत वाक्यार्थ पर प्रमाणांतरों के द्वारा उद्भावित विरोध के माह्यम से जो प्रकृत वाक्यार्थ-ज्ञान में अप्रामाण्य की शक्का की जाती है, उसका परिहार करते हुए प्रामाण्य व्यवस्थापित करना । वहाँ सृष्टि-विषयक वाक्यों का जो परस्पर-अविरोध प्रतिपादित है वह केवल आतुर्धाङ्गक है, अविरोधा-ह्याय का मुख्य प्रतिपाद्य नहीं । किन्तु यहाँ सृष्टि-प्रतिपादक वाक्यों का परस्पर-विरोध होने पर सभो वाक्यों का एक ब्रह्म में समन्वय नहीं सिद्ध होता और ब्रह्म में जगत् की कारणता पर्यविसत नहीं दोती । ब्रह्म-लक्षण की अनुपपत्ति के साथ साथ गति-सामान्य [ सभी वेदान्त-वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय ] एवं सांख्याभिमत प्रधानगत अशाब्दता की सिद्धि भी नहीं होती । कलतः वाक्यों के विरोधाविरोध या आक्षेप-समाधान की शैली अपना कर समन्वयरूप मुख्य प्रयोजन की जो सिद्धि की जाती है, वह सर्वथा प्रथम ( समन्वय ) अध्याय ■ संगत है । संशय — परस्पर-विरोधी सृष्टि-वाक्यों का जगत्कारणीभूत ब्रह्म में समन्वय हो सर्कता

है ? अथवा नहीं ?

पूर्वपक्ष -

वाक्यानां कारणे कार्ये परस्परविरोधतः। समन्त्रयो जगद्योनौ न सिध्यति परात्मनि।। प्रसिद्धिभ्यां तु कारणान्तरपरिष्रहो भ्याच्य इति।

पर्व प्राप्ते बूमः — सत्यपि प्रतिवेदान्तं सुज्यमानेष्वाकाशादिषु कमादिद्वारके विगाने न श्रष्टरि किचिद्विगानमस्ति । कुतः ? यथान्यपदिष्टोक्तः यथाभूतो होकस्मिन्

भामती

सदेव सोम्येदमप्र आसीविश्वादीनां कारणविषयाणानसङ्घा इदमग्र आसीविस्यादिशिर्वारयेः कारण-विषयेविरोधः, कार्यविषयाणामपि विभिन्नकमाकमोत्पत्तिप्रतिपादकार्मा विरोधः। तथा कानिषिद-न्यकर्तृकां जगदुरपत्तिमाचक्षते वाक्यानि, कानिचित् स्त्रधंकर्तृकाम् । सृष्ट्या च तत्कार्येण व्यापनात्रण क्षक्षितम् । सृष्टिवित्रतियसी तत्कारणतायां ब्रह्मतक्षणे वित्रतियसी सत्यां भवति तत्कश्ये ब्रह्म-व्यपि विप्रतिपत्तिः । तस्माव् ब्रह्माचि समन्वयाभावासः समन्वयग्रस्यं ब्रह्मः, वेवान्तास्तु कर्णादप्रतिपावनेन कर्मविषिपरतयोगचरितार्था अविविधातार्था 📰 वयोगयोगिन इति प्राप्तम् । कमाबीस्याविग्रहणेनाकमो गुद्धाते ।

एवं प्राप्त उच्चते -

सर्गक्रमविवादेऽपि न स सहरि विवते। सतस्वसद्वयो अश्या निराकार्यतया कवित् ॥

न तावबस्ति सृष्टिकमे विगानं, श्रुतीनामविशेधात् । तथाहि-अनेकशिल्पपर्यंववाती वेववसः प्रथमं चक्रदण्डावि करोध्यच तहुपकरणः गुंभं कुंमोपकरणस्थाहरश्युदकम्, उदकीपकरणश्च संयथनेन गोघूमकणिकानां करोति विण्डं, विण्डोवकरणस्तु पवति घृतपूर्णं, तदस्य देवदत्तस्य सर्वत्रैतस्मिन् कर्तृस्वा-

भामती-व्यास्या

कारणविषयक और कार्यविषयक वाक्यों का परस्पर विरोध है, जैसे कि "सदेव सोम्य । इदमग्र आसीत्" ( छां. ६। १।१ ) और "असदा इदमग्र आसीत्" (तं. २।७ ) इत्यादि वान्य 'सत्' और 'असत्' कारण के प्रतिपादक होने से परस्पर-विरुद्ध हैं। इसी प्रकार कार्य ( सृष्टि ) के प्रतिपादक वाक्यों की भी एकवाक्यता नहीं, क्योंकि "कृतस्तु खलु सोम्येदं स्यात्" ( छां. ६।२।२ ) इत्यादि वाक्य जगत् को अन्यकर्तृक और "तद्धेदं तह्यंव्याकृतमासीत्, तन्नाम-रूपाश्यां व्याक्रियते" (बृह. उ. १।४।७) इत्यादि वाश्य जगत् को स्वयंकतृंक कहते हैं। सृष्टि का क्रम भी विविधक्य में अभिहित है। इसी सृष्टि के द्वारा ब्रह्म का तटस्य लक्षण किया गया है - "जन्माद्यस्य यतः" ( म. सू. १।१।२ )। सृष्टि में विप्रतिपत्ति होने पर सृष्टिकारणस्य-रूप बह्य-लक्षण में विप्रतिपत्ति और विप्रतिपन्न लक्षण के द्वारा ब्रह्मरूप लक्ष्यार्थ में भी विप्रतिपत्ति हो जाती 📗। जब बह्य 🔳 वेदांत-वाक्यों का समन्वय नहीं होता, तब समन्वय-गम्य अहा न्योंकर होगा ? वेदान्त-वाक्यों का सार्थक्य तो कर्मकाण्ड में अपेक्षित कर्ता-भोक्तारूप जीवात्मा का प्रतिपादन कर कर्म-विधिपरता में अथवा जप की उपयोगिता में हो जाता है। ''क्रमारिवैचित्र्यात्'' इस भाष्य में आदि' पद के द्वारा सक्रम (योगपद्य ) का ग्रहण किया जाता है।

समाधान--

सर्गक्रमविवादेऽपि न स ऋष्टि विद्यते। सतस्त्वसद्वचो भक्त्या निराकार्यतया कचित्।।

सृष्टि-क्रम में किसी प्रकार का विगान (विरोध) नहीं, क्योंकि सभी श्रुतिया अविरु-दार्थंक हैं। जैसे कि अनेक शिल्पों में कुशल देवदत्त भी पहले दण्ड-चक्रादि साधन पदार्थों का संग्रह करता है, उस सामग्री की सहायता से घट का निर्माण करता है, घट में जल भर लाता है, जल से गेहै का आटा गृन्ध कर पूड़ी के पेड़े बनाता है, उन्हें बेल कर घी में पूड़ियाँ छानता वेदान्ते सर्वेद्यः सर्वेश्वरः सर्वारमेकोऽहितीयः कारणस्वेन ध्यपदिष्टस्तथाभूत प्रव वेदान्तान्तरेष्विप व्यपदिश्यते । तद्यथा 'सत्यं द्वानमनन्तं ब्रह्म (तै०२१) इति । वा तावज्ञानशब्दे परेण च तहिषयेण कामियतुःववचनेन चेतनं ब्रह्म न्यकप्रयत्,

#### भामती

च्छवयं वक्तुं देवदसाच्चकादि सम्भूतं तस्माचवकादेः कुम्भादीति । विद्यस्तात् कुम्भः समृद्भूतस्तस्माद्यकाहरणादीत्यादि । नद्यस्यसम्भवः सर्वजादिमन् कार्यं वाते कमवस्यपि देवदसस्य साक्षास्कृरं नृस्यूतत्वास्योहादि । यद्यप्याकाशादिक्रमेणेव सृष्टिस्त्वाध्याकाशानकाविकावी तत्र तत्र साक्षात् परयेश्वरस्य
कर्तृत्वाच्छव्यं वक्तुं परयेश्वरावाकाशः सम्भूत इति, शक्यं च वक्तुं परयेश्वरावनकः सम्भूत इत्यादि ।
यदि श्वाकाशाद्यायृवियोश्तिक इत्युक्त्वा तेवसो वायुवियोशाकाश्च इति ब्रूयाद्भवेद्विरोधो न चैतविति ।
तस्मावम्यामविवादः श्रृतीनाम् । एवं 'स इमान् लोकानस्वत' इत्यक्रमाभिधायिन्यपि श्रृतिरविदद्धा ।
एवा द्वि स्वध्यायारमभिधानक्रवेच कुर्वती नाभिधेयानां क्रमं निद्धवित्, ते तु यवाक्रमाविस्यता एवाक्रयेलोक्यन्ते । वित्रामभुव्यते सृष्टी
वाक्ष्यतिद्वानम् । स्वष्टा तु सर्वदेशन्तव।व्यव्यतः परमेश्वरः प्रतीयते नाश्च श्रृतिविद्यानं मात्रयाध्यति ।
च सृष्टिविगानं स्वष्टरि तव्योननिक्ष्ये विगानमावहतीति वाख्यम्, मह्येच स्वव्यवाश्योध्यतेऽपि ॥
सत्यं शानमनन्तं सद्वोत्यादिना क्ष्येणोध्यते स्वष्टा । तक्वास्य कर्ष सर्ववेद्यान्तव।व्यानुगतम् । तक्क्षानं च

#### भामती-व्याख्या

है। सभी कार्यों के सम्पादन में देवदत्त कत्ता है, अतः यह कह सकते हैं कि देवदत्त कि कार्याद सामग्री और चक्रादि सामग्री से घट सम्भूत ( उत्पन्न ) हुआ एवं ऐसा भी कहा जा सकता है कि देवदत्त से घट उत्पन्न हुआ और घट से जलाहरण किया जाता है। ऐसा कहना असम्भव कदापि नहीं, क्योंकि समस्त क्रिमक कार्य-कलाप का साक्षात् कर्ता देवदत्त सर्वत्र अनुस्यूत है। वेसे ही यहाँ भी सभी प्रकार से कहा जा सकता है। यद्यपि सृष्टि सदैव आकाशादि-क्रम होती है, तथापि आकाश, वाग्रु और तेज आदि कार्यों का साक्षात् परमेश्वर ही कर्ता है, अतः यह कहा जा सकता है 'परमेश्वराद् आकाशः सम्भूतः', परमेश्वराद् वाग्रुः सम्भूतः, परमेश्वरात् तेजः सम्भूतम्'। यदि आकाश से वाग्रु और वाग्रु से तेज संभूत हुआ-ऐसा कह कर तेज से वाग्रु और वाग्रु से आकाश संभूत हुआ-ऐसा कह जाता, तब अवश्य विरोध उपस्थित होगा। किन्तु ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, अतः इन श्रुतियों किसी प्रकार का विरोध नहीं। इसी प्रकार 'स इमान् लोकानमृजत'—ऐसा उपक्रम कर सर्ग-प्रतिपादिका श्रुति विरुद्ध नहीं मानी जाती, क्योंकि यह श्रुति अभिधान-क्रम से अपना व्यापार करती हुई अभिक्षान जा। का विरोध कभी भी नहीं करती। अभिधेय पदार्थं तो यथाक्रम अवस्थित होकर गुगपत् वैसे ही कहे जाते हैं, जैसे 'क्रमवन्ति ज्ञानानि जानाति'। स प्रकार के प्रतिपादन को विगान कदापि नहीं कहा जा सकता।

श्रुतियों के विगान (विष्टार्थ-प्रतिपादन) को स्वीकार कर लेने पर भी यह कहा जा सकता कि यह विगान केवल सृष्टि के विषय है, जा आत्मा तो सभी वेदान्त-वाक्यों में अनुस्यूत परमेश्वर ही । इसके विषय में श्रुतियों का किसी प्रकार का भी विवाद नहीं। यदि सृष्टि में विवाद या विगान है, तब सृष्टि के अधीन ही जिस स्रष्टा का निरूपण होता है, उस में विवाद क्यों न होगा? इस प्रश्न मा उत्तर यह है कि साम परमेश्वर का निरूपण केवल सृष्टि के अधीन नहीं, क्योंकि तटस्य लक्षण में सृष्टि की अपेक्षा होने पर भी स्वरूप लक्षण में उसकी कदापि अपेक्षा नहीं—'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तै० २।१।१) इत्यादि वाक्यों के द्वारा स्वरूपतः परमेश्वर का निरूपण किया जाता है, सृष्टि के माध्यम से नहीं।

अपरथयोज्यस्येनेश्वरं कारणमद्यवीत्। तद्विषयेणैव परेणस्मश्च्येन शरीरादिकोशपरं-प्रया बान्तरनुप्रवेशनेन सर्वेषामन्तः प्रत्यगात्मानं निरधारयत्। 'बहु स्यां प्रजासेय' (तै॰ २।६) इति चात्मविषयेण बहुमवनानुशंसनेन सुज्यमानानां विकाराणां स्रष्टुरमेद-मभाषत । तथा 'इवं सर्वमसृजत । यदिवं किंच' (ते० २।६) इति समस्तजगत्सृष्टि-निर्देशेन प्राक्स छेरद्वितीयं स्रष्टारमास्य । तदत्र यक्लक्षणं ब्रह्म कारणत्वेन विश्वातं. तस्लक्षणमेधाम्यत्रापि विश्वायते - 'सदेव सोम्येदमण्"आसीदेकमेवाद्वितीयम्', 'तदेशत बहु स्यां प्रजायेयेति । तत्तेजोऽस्जतं ( छा॰ ६।२।१,३ ) इति । तथा 'आत्मा वा इद-मेक पवाम आसीकान्यत्किचन मिवत् । 🖶 ईक्षत लोकान्तु सूजैं ( ऐ० उ० ४।१।१,२ ) इति च, पर्वजातीयकस्य कारणस्यक्वविक्वणपरस्य वाक्यजातस्य प्रतिवेदान्तः मविगीतार्थत्वात् । कार्यविषयं तु विगानं दृश्यते कविदाकाशादिका सृष्टिः कचित्रेजमादिकेरचेवंजातीयकम्। नच कार्यविषयेण विगानेन कारणमपि ब्रह्म सर्व-वेदान्ते व्यविगीतमञ्ज्ञिगम्यमानमधिविद्यति भवितुमहतीति शक्यते वक्तुम् , अतिप्रसः क्रात्। समाधास्यति आसार्यः कार्यविषयमपि विगानं 'न वियव्भतेः' ( п= स्० शशाश) इत्यारभ्य भवेदपि कार्यस्य विगीतत्वमप्रतिपाचत्वात् । न हार्यं सृष्टवादिप्रपंच प्रतिपिपादियिषितः। निह तत्प्रतिषदः कश्चित्पुरुवाधी स्वयते श्यते वा । न च करपितं श्वक्यते, उपक्रमोपसंहाराभ्यां तत्र तत्र ब्रह्मविषयविषयैः साक्रमेकवाक्यताया गर्माः नस्वात् । वर्शयति च सृष्ट्याविप्रपंचस्य ब्रह्मप्रतिपश्यर्थताम् — 'बन्नेन सोम्य शुक्के-नापो मूलमम्बिच्छाद्भिः सोम्य शुक्तेन तेजोमूलमन्बिच्छ तेजसा सोम्य शुक्तेन सम्मूल-

मामती फलवत् , 'ब्रह्मविवाप्नोति परं' 'तरित जोकमात्मवित्' इति श्रुतेः । सृष्टिक्यानस्य तु न फलं कूपते तेन फलबरतसिषाबकलं तरक्तिति सृष्टिविज्ञानं कव्दृत्रह्मविज्ञानाक्तं तरनुगुणं सद्ब्रह्मज्ञानावताशोपायतया व्याक्येयम् । तथा च श्रुतिः - 'अम्मेन सोन्य जुक्तेनायो मूलमन्दिक्छ' इत्याविका । सुक्तेनाग्रेन कार्थेनेति वावत् । मन्माम् सृष्टिवित्रतिपत्तिः अष्टरि वित्रतिपत्तिमावहति । अपि ॥ गुणे स्वन्याव्यकस्पनेति तदनु-गुणतया ध्याक्येया । यञ्च कारणे विगानमसद्वा इदमप्र आसीदिति, तदिष तद्येव इलोको भवतीति

भामती-व्याख्या यह स्वरूप तो सभी वेदान्त वाक्यों में अनुस्यूत है, उसी का ज्ञान पुरुषार्थ का साधन कहा गया है—"ब्रह्मविदाप्नोति परम्" (तै० २।१)। 'तरित शोकमात्मवित्" ( छौ० ६।१।७ )। सृष्टि न ज्ञान को कहीं भी पुरुषार्थं का साधन नहीं माना गया है, अतः "फलवरसन्निधावफल तदक्रम्" (जै॰ सु॰ ४।४।३४) इस न्याय के अनुसार सृष्टि का ज्ञान स्रष्टारूप ब्रह्म के ज्ञान का अङ्गमात्र है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान मोक्षकलक और सृष्टि-ज्ञान फल-रहित है, अतः सृष्टि-प्रक्रिया की ऐसी व्यास्या करनी होगी, जिस से ब्रह्म-ज्ञान का अवतार (आविभीव) हो, श्रुति ने ऐसा ही कहा है - "अम्नेन सोम्य मुझेनापो मूरुमन्विच्छ" (छां, ६।६।४)। वट वृक्ष या उसके अंकुर भाग को शुङ्ग कहते हैं, यहाँ कार्य (जन्य वस्तु ) मात्र का शुङ्ग पद उपलक्षक है। श्रुति का तात्पर्य यही है कि सुष्ट्यादि अङ्गों के द्वारा अङ्गी (ब्रह्म) का ज्ञान करना वाहिए [ मृष्टि और प्रलय का निरूपण एक प्रकार से ब्रह्म की व्याख्या माना गया है— ''अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते'' [। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता । कि मृष्टिविषयक विप्रतिपत्ति स्रष्टा के विषय में किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति की जनक नहीं, होती, अपि तु "गुणे त्वन्यायक ल्पना" ( जै॰ सू॰ ९।३।१५ ) इस न्याय के अनुसार सृष्टिकप गुण ( अङ्गभूत ) पदार्थों की रुक्षणादि अन्याय-कल्पना के द्वारा अङ्गीभूत ब्रह्म के ज्ञान 🖷 पर्यंवसान करना होगा।

मन्बिच्छ' ( छा० ६।८।४ ) इति । सृदादिद्द शान्ते स्र कार्यस्य कारणेनाभेदं बदितुं सृष्ट्यादिप्रपञ्चः आध्यत इति गम्यते । तथाच संप्रदायाचिद् चदन्ति — 'सृक्लोई विस्फुलिकः धैः
सृष्टियां चोदिता उम्यथा । उपायः सो उचताराय नास्ति भेदः कथंचन । ' ( माण्डू० का० १।१५) । ब्रह्मप्रतिपत्तिप्रतिवद्धं तु फलं भ्रूयते — 'ब्रह्मचिदाप्नोति परम्' (तै० २।१),
'तरित शोकमास्मवित्' ( छा० ७।१।३ ) 'तमेच विदित्वा ऽतिसृत्युमेति' ( भ्र्ये० ३।८ )
इति । प्रत्यक्षावगमं चेदं फलम् , 'तत्त्वमसि' इत्यसंसार्यास्मत्वप्रतिपत्ती सत्यां
संसार्यात्मत्वव्यावृत्तेः ॥ १४ ॥

यत्पुनः कारणविषयं विगानं दर्शितम् — 'असद्वा इदमप्र आसीत्' इत्यादि, तत्परिहर्ते । वयम् । अत्रोच्यते —

समाकर्षात् ॥ १५ ॥ 'असद्वा इदमग्र आसीत्' (तै० २।७) इति नात्रासिकरात्मकं कारणत्वेन

भागती
पूर्वप्रकृतं सद्बद्धाकुथ्यासदेवेदमप्र आसीदित्युच्यमानं त्वसतोऽभिवामेऽसम्बद्धं त्यात् । श्रृत्यम्सरेण मानाम्तरेण विदायः। तत्मादीपवारिकं व्यास्येथम् । तद्धेक आहुरसदेवेदमग्र आसीदिति ॥ निराकार्य्यंतयोपम्यस्तमिति न कारणे विवाद इति । सुत्रे व्याव्यत्त्वयः पूर्वपकं निवर्त्तयति—आकाशाविषु
सृज्यमानेषु क्रमविगानेऽपि न स्वष्टरि विगानम् । कुतः ? यथेकस्यां स्रृतो व्यपदिष्टः परमेश्वरः सर्वस्य कर्ताः
तथेव श्रुत्यम्तरेषुक्तेः, देन क्येण ? कारणस्वेन । अपरः कस्पो गणा व्यपदिष्टः गण आकाशाविषु, आस्मन
नामाः। सम्भूत आकाशाद्याय्वियोरिनरःनेरायोऽऽद्भुवः पृथिवीति, तथेव क्रमस्यानपद्यायनेन तत्तेकोऽसुवतिस्याविकाया अपि सृष्टेच्यतेनं सृष्टाविष विगानम् ॥ १४ ॥

न्त्वेकत्रात्मन आकासकारणत्वेनोक्तिरस्यत्र न तेजःकारणत्वेन तत्कथमविगानमत ।।।

#### भागती-स्थास्या

यह जो कारणविषयक विगान का निर्देश करते हुए कहा गया कि किसी श्रुति में जगत् कारण तत्त्व 'सत्' कहा गया और किसी में असत्। वह भी संगत नहीं, क्योंकि श्रुतियों का ताल्यमं सद् अद्यागत जगरकारणता के प्रतिपादन में ही है, असरकारणता में नहीं, क्योंकि "तदप्येष क्लोको भवति" - इस प्रकार तत्पद के द्वारा पूर्व-प्रतिपादित 'सद् ब्रह्म' का अनुवतंन करके "असदेवेदमग्र आसीत्"—इस वाक्य के द्वारा असत् का आभिधान करने पर विरोध और असम्बद्ध-प्रतिपादन प्रसक्त होता है, इतना ही नहीं, अन्य श्रुतियों और प्रमाणीं से विरोध भी आता है, अतः असत् पद को औपचारिक मानना होगा, जैसा कि भाष्यकार ने कहा है-- "असदिति व्याकृतनामरूपविशेषविपरीतरूपमविष्टृतं बह्योच्यते, न पुनरत्यन्त-मसत्, न ह्यसतः सज्जन्मास्ति" (ते. उ. भा. पृ. ८०)। वस्तुतः असत्कारणवाद निराकरणीय होने के कारण निर्दिष्ट हुआ है--यह सिद्धान्त एलोक में सूचित किया गया है-- निराकार्यतया कचित्"। "कारणत्वेन वाकाशादिषु"-इस सिद्धान्त-सूत्र में चकार 'तु' के अर्थ में प्रयुक्त होकर पूर्व पक्ष का निवर्तक है। आशय यह । कि आकाश।दि पदार्थों के सृष्टि-क्रम में विगान ( विप्रतिपादन ) होने पर भी पाम ( ब्रह्म ) में कोई विवाद नहीं, क्यों कि जैसे एक श्रुति में परमेश्वर जगत्कारणत्वेन निर्विष्ठ है, वैसे ही श्रुत्यन्तर में भी। सूत्रकार ने जो कहा है--"यथा व्यपदिष्टोक्तेः", उसका तात्पर्यं भी यही | कि आत्मनः आकाशः सम्भूतः' इस वाक्य में जो कम व्यपदिष्ट है, उस कम की विवक्षा न करके "तन् तेजोऽसृजत्" —ऐसा कह दिया गया है, अतः सृष्टि में भी किसी प्रकार का विगान नहीं।। १४।।

जब कि एक श्रुति ।। आत्मा का आकाशकारणत्वेन निर्देश है और दूसरी श्रुति में तेज:-

आज्यते । यतः 'असन्नेव स भवति, असद् ब्रह्मोति चेद् चेत्। अस्ति ब्रह्मोति चेद्वेद, सम्तमेनं ततो चिदुः' इत्यसद्वादापचादेनास्तित्वलक्षणं ब्रह्माश्वमयादिकोशपरम्परया प्रत्यनात्मानं निर्धायं 'सोऽकामयत' इति तमेव प्रकृतं समाकृष्य सप्रपश्वां सृष्टि तस्मा-च्छ्रावियत्वा 'तत्सत्यमित्याचक्षते' इति चोपसंहत्य 'तव्येष इतोको भवति' इति तस्मिन्नेय प्रकृते अर्थे श्लोकिमममुदाहरति - 'असदा इदमग्र आसीत्' इति। यदि त्वसिकरात्मकमस्मिन् इलोकेऽभिश्रयेत , ततोऽन्यसमाक्षणेऽन्यस्योवाहरणादसंबद्ध वाक्यमापद्यतः । तस्मान्नामरूपन्याकृतवस्तुविषयः प्रायेण सच्छन्दः प्रसिद्ध इति तहस्या करणामावापेक्षया प्रागुत्वसेः सदेव ब्रह्मासदिवासीदित्युपचर्यते । पर्वेव 'असदेवेदमप्र आसीत्' (छा॰ ३।१९।१) इत्यत्रापि योजना, 'तत्सदासीत्' इति समाकवणात्। अत्यन्तामाबाभ्युपगमे हि 'तत्सदासीत्' इति कि समाछण्येत ? 'त तै । आहुरसदेवे दमम आसीत्' ( छा० ६।२।१ इत्यत्रापि न श्रुत्यन्तराभिप्राचेणायमेकीयमतोपन्यासः, क्रियाणामिव वस्तुनि विकल्पस्यासंभवात् । तस्माच्छ्रतिपरिगृहीतसत्पक्षदाक्यायैवायं मन्द्रमतिपरिकल्पितस्यासत्पक्षस्योपन्यस्य निरास इति द्रष्टव्यम् । 'तद्धेदं तह्यंच्याकृत-मासीत्' ( बृ० १।४।७ ) इत्यत्रापि न निरध्यक्षस्य जगतो व्याकरणं कथ्यते, स पव गा प्रविष्ट 💵 नक्षाग्रेभ्यः' इत्यध्यक्षस्य व्याकृतकार्यानुप्रवेशित्वेन समाक्रवात्। निरध्यक्षे व्याकरणाभ्युपगमे श्वनन्तरेण प्रकृतावलम्बिना स इत्यनेन सर्वनाम्ना कः कार्यानुप्रवेशिः त्वेन समाक्षण्येत ? चेतनस्य चायमात्मनः श्रीरेऽनुप्रवेशः भ्रयते । अनुप्रविष्टस्य चेतनः त्वश्रवणात्-'पश्यंश्रश्चः श्रुण्ववश्रोत्रं मन्वानी मनः' इति । अपि च यादशमित्मचत्वे नामकपाभ्यां व्याकियमाणं जगत्साभ्यक्षं व्याकियत एवमादिसगें उपीति गम्यते, दृष्टवि-परीतकश्पनानुपपत्तेः। अत्यन्तरमपि 'अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामकपे न्याकर-वाणि' (छा० ६।३।२) इति साम्यक्षामेव जगतो व्याक्रियां दशैयति । व्याक्रियत इत्यपि कर्मकर्तरि लकारः सत्येव परमेश्वरे व्याकर्तरि सौकर्यमपेक्य द्रष्टव्यः ! पणा ल्यते केदारः स्वयमेवेति सत्येव पूर्णके लवितरि । यहा, - कमण्येवैष लकारोऽर्थाक्षिप्तं कर्तारमपेश्य द्रष्टव्यः । यथा गम्यते ग्राम इति ॥ १५ ॥

भःमती

■ कारणस्वेम इति ® । हेतौ तृतीया, सर्वत्राकाशानलानिलावौ साक्षास्कारणस्वेमास्ममः । प्रपिट्नसं वैतवधस्तात् । व्याक्रियत इति ॥ कमैकलीर कमैणि वा रूपम् । न चेतनमतिरिक्तं कर्तारं प्रतिक्षिपति किन्तुपस्थापयति । न हि लूयते केदारः स्ययभेवेति वा लूपते केवार इति वा लिवतारं वेववसादि प्रति-क्षिपति, अपि तुपस्थापयस्येव; तस्मात्सर्वंमवदातम् ॥ १५ ॥

भामती-व्याख्या

कारणत्वेन, तब कारणता में विगान क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर है—नात्रासिन रात्मकं कारणत्वेन श्राव्यते"। यहाँ 'कारणत्वेन' में तृतीया विभक्ति हेत्वर्थंक है। सर्वत्र आकाश, तेज, वायु आदि में साक्षात् कारणत्वेन आत्मा निर्दिष्ट है। इस का विस्तार पहले किया जा चुका है। 'व्याक्रियते'—यह कर्मकर्ता या कर्म में प्रत्यय है। इस पद इतरा अतिरिक्त चेतन कर्ता का निराकरण नहीं किया जाता, अपि तु उस जा उपस्थापन किया जा रहा है, क्योंकि ''लूयते केदारः स्वयमेव''—ऐसे प्रयोग के द्वारा लिवता (काटनेवाले) पुरुष का निषेध नहीं किया जाता, अपि तु उस का उपस्थापन किया जाता है।। १५।।

# ( ५ बालाक्यधिकरणम् । स्० १६-१८ )

जगद्वाचित्वात् ॥ १६ ॥

कोषीतकिब्राह्मणे बालाक्यजातशत्रुसंघादे अयते—'यो व बालाक पतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वैतत्कर्म स वै वेदितव्यः' (को० आ० ४।(९) इति । तत्र कि जीवो वेदितव्यत्वेनोपदिश्यते, उत मुख्यः प्राणः, उत परमारमेति विशयः।

कि तावत्प्राप्तम् ? प्राण इति । कृतः ? 'यस्य वैतत्कर्म' इति अवणात् , परिस्प-

भामती

मनु ब्रह्म ते बवाणीति ब्रह्मानियानप्रकरणाडुवसंहारे व सर्वान् वाष्ट्रनोऽपहत्य सर्वेदाख भूतानां श्रीष्टां स्वाराज्यं परवेति 🔳 एवं केदेति निरतिज्ञायफलध्यकात् बहावेदनायन्यस्य तदसम्भवात् । आविश्य-चन्द्राविगतपुरुवकर्तृत्वस्य च यस्य वेतत्कर्मेति चास्यातत्वयक्छेवे सर्वनाम्ना प्रत्यक्षसिख्स्य जगतः परामर्शेन जगरकतुँस्वस्य 🗷 ब्रह्माणोऽन्यत्रातन्भवास्कर्ध जीवमुख्यत्राणाशक्का ? उच्यते — त्रह्म ते 페 🔻 जीति बःलाकिना गार्खेण बृह्याभियानं प्रतिज्ञाय तलवःविश्याविगताबृह्यपुरुदेशियानेन न ताबद् ब्रह्मोक्तम । यस्य चाजातक्षत्रीयों ये बालाके वृतेवां पूठवाकां कर्सा बाला वेतत् कर्रेति वान्यं न तेन बह्याभिषानं प्रतिकातम् । न चान्यबीयेनोश्कर्षणान्यस्य वावयं अवयं नियन्तुम् । तस्मावजातश्रीर्षावय-सम्बर्भेषीर्वापर्यास्त्रेश्वया बोडस्याचंः प्रतिभाति, स एव प्राह्मः । अत्र च कर्मशब्दस्तावद् व्यापारे निस्त-

भामती-स्यास्या

विषय-कौषीतकी बाह्यणगत बालाकि और अजातशत्र के संवाद में आया है-"यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता, यस्य वेतत् कर्म, स वै वेदितव्यः" (की. ब्रा. ४।१९) इस वाक्य का अर्थ विचारणीय है।

संशय-उक्त अति में कथित कर्क्ता प्राण है ? या जीव ? अथवा परमात्मा ?

शहा-"बहा ते बवाणि" (बह. उ. २।१।१) यह प्रकरण-बह्याभिधान 💵 है, उपसंहार में भी कहा गया है-- "सर्वान पाप्मनो अहत्य सर्वेषां च भूतानां श्रेश्यं स्वाराज्यं पर्येति य एवं वेद"। यहाँ 'स्वाराज्य' के समान निरतिशय फल की प्राप्ति श्रुत है, जो कि ब्रह्म-ज्ञान का ही फल है, उससे भिन्न और किसी वेदनादि का फल नहीं हो सकता, आदित्य भीर चन्द्रमण्डलादिगत पुरुष 🔳 जनकत्व ब्रह्म से अन्यत्र सम्भव नहीं, "यस्य वैतत् कर्म स वै वेदितव्यः" (की. बा. ४।१९) यहां पर यद्यपि कोई अवच्छेद (विशेष प्रकरणादि निर्णायक) नहीं, तथापि 'एतत' पद के द्वारा जिस प्रत्यक्ष-सिद्ध जगत का ग्रहण होता है, उसकी कारणता ब्रह्म में ही सम्भव है, अन्यत्र नहीं, अतः यहाँ ब्रह्म से भिन्न जीव और मुख्य प्राण के प्रहुण की शका क्योंकर होगी?

समाधान-बलाक-पूत्र गार्थ ने ''ब्रह्म ते ब्रवाणि''-ऐसा प्रतिज्ञा की, उसने **आदि**त्यादिगत ब्रह्मेतर पुरुषों का ही अभिधान किया, ब्रह्म का नहीं और जिस अजातशत्रु का "यो वे बालाके एतेषां पुरुषाणां कत्ती, यस्य वेतत् कमं"-यह वाक्य है, उसने ब्रह्माभिधान की प्रतिज्ञा नहीं की । अन्य व्यक्ति के उपक्रम (प्रतिज्ञा ) से अन्य व्यक्ति के उपसंहार की एक-वाक्यता स्थापित नहीं की जा सकती। परिशेषतः अजातशत्र के उक्त सन्दर्भ-वाक्य की

पौर्वापर्यालोचना से जो उस वाक्य का अयं निकलता हो, वही ग्राह्म होगा।

पूर्वपक्क -- "यस्येतत् कर्म"-यहाँ पर 'कर्म' पद व्यापार (क्रिया) अर्थ में रूढ | किन्तु 'क्रियते इति कर्म'-ऐसी व्यूत्पत्ति के द्वारा कार्यभात्र (जन्य वस्तुमात्र) का बोधक माना जाता है। रूढि शक्ति के अक्षण्ण रहते-रहते यौगिक व्यत्पत्ति का आश्रयण उचित नहीं माना जा सकता बह्म एक उदासीन और अपरिणामी तत्त्व है, गामा यह व्यापार (लगत् की रचना) नहीं माना

न्दलक्षणस्य च कर्मणः प्राणाश्रयत्वात्, वाक्यशेषे च 'मथास्मिन्प्राण प्वैकधा भवति' इति प्राणशब्ददर्शनात् प्राणशब्दस्य च मुक्ये प्राणे प्रसिद्धत्वात् । ये चैते पुरस्ताहाः लाकिना 'आदित्ये पुरुपश्चन्द्रमस्य पुरुषः' इत्येवमाद्यः पुरुषा निर्दिष्टास्तेषामपि भवति प्राणः कर्त्ता, प्राणावस्थाविशेषत्वादादित्यादिदेवतास्मनाम् - 'कतम एको देव इति प्राण इति 🖏 📭 स्यदित्याचक्षते' (बृह् । ३।९।९ ) इति अत्यन्तरप्रसिद्धेः । जीवी वा अयमिह वेदितव्यतयोपदिश्यते । तस्यापि धर्माधर्मसभगं कर्म शक्यते आवियतुम् — 'यस्य वैतःकर्म' इति । सो अपि भोक्तःवाङ्गोगोषकरणभृतानामेतेषां पुरुषाणां कर्तोप-पद्यते । वाक्यदीवे च जीवलिङ्गमवगम्यते । यत्कारणं वेदितव्यतयोवन्यस्तस्य पुरुषाणां कर्तुर्वेदनायोपेतं बालांकि प्रति श्रुबोधियशुरजातशत्रः सुप्तं पुरुषमामन्त्र्यामन्त्रणशब्दा-अवणात्माणादीनामभोक्तृत्वं प्रतिबोध्य यष्टिषातोत्थानात्माणादिव्यतिरिक्तं जीवं

वृत्तिः कार्येषु कियत इति व्यूरपस्या बलेत । न च कडी सस्यां व्यूरपत्तिर्युक्ताभायतुम् । न च ब्रह्मच उदासीनस्वापरिकामिनो भ्यापारवसा । वाक्यदोषे बाबाहिमन् प्राण एवंकचा भवतीति अवणाश्यरिस्यम् कक्षणस्य च कर्मणो यत्रोवपत्तिः, स एव बेहितव्यतयोविहहयते । आहिश्यादिगतपुरवकत्रुश्वं च प्राणस्यो-पप्रति हिर्द्यगर्भक्षप्राणावस्याविद्येवस्याद्यविद्याद्यवेवसानां 🕶 एको देवः प्राण इति सुते। । उपक्रमा-नुरोधेन चोपसंहारे सर्वशन्दः सर्वान् पाप्मन इति च सर्ववा भूतानामिति धापेक्षिकवृश्तिबहुन् पाप्मनो बहुनां भूतानामिश्येवं परो द्रष्टभ्यः । एकस्मिन् बास्ये उपक्रमानुरोवादुवसंहारो वर्णनीयः । यवि तु वृत्तवालाकिममहाणि वहा। भिषायिनमपोशाबातसभोवं चनं बद्धविषयमेवाग्यथा तु तदुक्काहिकोवं विवस्रोरः त्रद्भाभिधानमसम्बद्धं स्वाविति मन्वते, तथापि नैवव् ब्रह्माभिधानं भवितुमहास, अवि तु जीवाभिधानमेव, वस्कारणं वेदितव्यतयोवश्वस्तस्य प्रवयाणां कर्तुवेदनायोपेतं बालास्क अति बुवोदयिषुरणातसनुः पुतं पुरवमामः प्रयामः त्रणवाञ्चाथवणात् प्राणादीनामभोक्तुस्वमस्वामित्वं प्रतिबोध्य वश्चिवातीत्वानात् प्राणाविः

## भामती-व्याद्या

वाक्यशेष में ''अथास्मिन् प्राण एकथा भवति''—ऐसा प्राण श्रुत है, अतः परिस्पन्द-नरूप क्रिया जिस पदार्थ में उपपन्न हो सके, वही यहाँ वेदितव्यतया उपदिष्ट माना जायगा। बादित्यादिगत पुरुष की कतृता प्राण में उपपन्न हो जातो है, क्योंकि हिरण्यगर्भरूप प्राण के आदित्यादिगत पुरुष (दवता) विकार माने गये हैं, अन्य श्रुतियों में भी कहा गया है— "कतम एको देव: ? प्राण इति ( वृह् ० उ० ३।९।९ )। उपक्रम के अनुरोध पर "सर्वान् पाप्मनोऽपहत्य सर्वेषां च भूतानां श्रेष्ठच पर्वेति''--इस उपसहार-बाक्य में 'सर्व' शब्द पापों और भूतों की आपेक्षिक सर्वता ( भूयस्ता ) का प्रतिपादक है अर्थात् बहुत-से पायों का अपघात करके बहुत-से भूतों में श्रीक्षता प्राप्त करता है — ऐसा ही वहाँ अयं होगा, क्यों कि महावाक्य में उपक्रम के अनुसार ही उपसंहार का वर्णन करना चाहिए।

यदि 'भ्रान्त बालाकि के अब्रह्म में ब्रह्मत्वाभिधान का निराकरण करके अजातशत्रु ने अपने वाक्य में ब्रह्म का अभिधान किया, अन्यथा बालाकि को अब्रह्माभिषायी कहना संगत क्योंकर होगा ? अतः प्राण का प्रतिपादन सम्भव नहीं - ऐसा माना जाता है, तब भी यह कहा जा सकता 🖣 कि यह सन्दर्भ ब्रह्माभिधान का नहीं हो सकता, अपितु जीव का अभिधायक माना जा सकता है, क्योंकि वेदितव्यतया निर्दिष्ट जो आदित्य-पुरुषादि का कत्ती आत्मा है, उसके जिज्ञासु वालांकि को उसका बोध कराने की इच्छा से अजातशत्रु बालांकि को साथ नेकर एक सोए हुए व्यक्ति के पास गया—"तो ह पुरुषं सुप्तमाजग्मतुः" (बृह॰ उ॰ २।१।१६)। सोए हुए पुरुष का नाम लेकर अजातश्चत्र ने पुकारा- 'बृहत्पाण्डुरवासा सोमराजन् !" मोकारं प्रतिबोधयति । तथा परस्ताद्पि जीवलिक्षमवगम्यते —'तद्यथा भेष्ठी स्वैर्भुङ्के पा। या स्वाः श्रेष्ठिनं भुञ्जन्तयेवमेवेष प्रश्वात्मेतेरात्मिर्भुङ्के प्रवमेवेत भारमान प्रतमात्मानं भुञ्जन्ति (की॰ बा॰ ४।२०) इति । प्राणभृत्वाच्च जीवस्योपपश्चं प्राणशब्दत्वम् । तस्माज्जीवमुख्यप्राणयोरन्यतर इह प्रहणीयो न प्रमेश्वरः, तिल्लङ्गानवगमादिति ।

#### भामती

व्यतिरिक्तं बीवं भोक्तारं स्वामिनं प्रतिबोधयित परस्तादांग तथ्या श्रेष्ठी स्वैभुंड्क्ते यथा वा स्वाः श्रेष्ठिनं भुञ्जिक्त एवमेवेच प्रज्ञात्मेतेरात्मिभभुंड्के एवमेते आत्मान एनमात्मानं भुञ्जिक्तीति श्रवणात् । यथा श्रेष्ठी प्रधानः पुरुषः स्वैभृंत्यैः करणभूतेविषयान् भुङ्कते व्या वा स्वाः भृत्याः श्रेष्ठिनं भुञ्जित्ति, वाः श्रेष्ठिनं भुञ्जिति, एवमेवेच व्याचा जीव एतेरावित्याविगतेरात्मिभिविषयान् भुङ्कते । ते द्वावित्यावय जालोकदृष्ट्याविना साचिव्यमाधरन्तो जीवात्मानं भोजयित्त, जीवात्मानमिय यज्ञमानं तबुत्सुष्ट्विरावानावित्यावयो भुञ्जित्त, तत्माज्जीवात्मेव बह्मणोऽभेवाद् ब्रह्मोह वेवित्यवित्याविन्यविद्यावे । वस्य वेतत् कर्मति जीवप्रयुक्तानां वेहेन्द्रियावीनां कर्मं जीवस्य भवति । कर्मजन्यस्वाद्याः वर्माधर्मोयोः कर्मद्राव्याव्याव्याव्यावे कृत्यनुसारात् । तो च धर्माधर्मो जीवस्य धर्माधर्मोक्तिसत्वाच्यावित्यावीनां भौगोपकरणानां तेषु जोवस्य कर्तुत्वमुपपञ्चम् । उपयन्तं च प्राणभृश्याज्ञीवस्य प्राणक्षम्बत्यम् । ये च वर्माधर्मोक्तिस्वचने कथेव एतत् वालाकं पुरुषोऽङ्गियष्ट यथा सुतः ६४०नं न कञ्चन पश्यतीति । अनयोरित न क्ष्यप्टं ब्रह्माभिषानमुष्ठभयते । जोवध्यतिरेकश्च प्राणात्मनो हिर्च्यगर्थास्याच्युप्पदते, तस्माक्जीवप्राणयोन्ति वर्ष्याः व्राणकोक्त्याव्यावित्राः वर्षावित्राः वर्षावित्राः वर्षावित्राः वर्षावित्राः वर्षावित्यावित्राः वर्षावित्राः वर्यावित्राः वर्षावित्राः वर्षावित्राः वर्षावित्राः वर्षावित्रात्राः वर्यावात्रात्

#### भामती-व्याख्या

( बृह. उ. २।१।१५ ) । वह जब पुकारने पर नहीं छठा, 💶 अजातमनु ने अपनी यष्टि (छड़ी) के इशारे से उसे जगाकर उठाया। सुप्त पुरुष की इस उत्थापन प्रक्रिया से प्राणादि में अकर्तृत्व-अभोक्तृत्व सूचित कर प्राणादि से भिन्न चेतन पुरुष ( जीव ) में भोक्तृत्व अवबोधित किया। पश्चाद्भावी उपसंहार-वाक्य में भी एक दृष्टान्त के द्वारा जीव का जान कराया गया— वच्या श्रेष्ठी स्वैर्भृङ्क्ते यथा वा स्वाः श्रेष्ठिनं भुञ्जन्ति, एवमेवैष प्रज्ञातमा एतैरात्मभिभूं ङ्क्ते एवमेवंते आत्मान एनमारमानं भुजान्ति" (कौ. जा. ४।२०) अर्थान् जैसे कोई सेठ (मुखिया पुरुष ) अपने भृत्यों के द्वारा उपहुत विषयों का उपभोग करता है। अथवा जैसे भृत्यगण अपने सेठ से वेतनादि लेकर सेठ का उपभोग करते हैं। उसी प्रकार यह प्रकात्मा (जीव) भी इन आदिस्यादि देवों की सहायता से शब्दादि विषयों का उपभोग करता 🛊 अथवा आदित्यादि देवगण जीवरूप यजमान के द्वारा त्यक्त हवि का उपभोग करते हैं। अतः जीवारमा ही यहाँ ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण वेदितव्यतया अपिट है। 'यस्य वेतत् कर्म'-यहाँ कर्म' पद का अर्थ व्यापार या किया ही है, इन्द्रियादि का कर्म जीव का ही समझा जाता है अथवा कर्म से जितत होने के कारण धर्म और अधर्म का 'कमें' पद से ग्रहण किया गया है, क्योंकि 'कमें' पद जिन यागादि कमीं में रूढ है, अर्मादि उन कर्मों से अविनाभूत हैं। धर्मादि के द्वारा आदित्यादि देवों का भी जीव कर्ता माना जाता है। जीव प्राणभृत् होने के कारण प्राणपदास्पद भी हो जाता है। क्वेष एतद् बालाके ! पुरुषोऽशयिष्ठ ?" 'यदा सुप्तः स्वटनं न कंचन पश्यति" (की. ब्रा. ३।३ ) इत्यादि जो प्रश्न और उत्तररूप वाक्य हैं, उनका अभिधेय भी स्पष्टरूप से ब्रह्म नहीं प्रतीत होता। 'क' और 'एव' — इस प्रकार सप्तमी और प्रथमा विभक्ति के द्वारा जो जीव का अपने से भिन्न किसी आधार तत्त्व में अवस्थित होने का प्रश्न किया गया है, उससे भी ब्रह्मारूप आधार सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 'प्राणे' इस सप्तम्यन्त पद से जिस हिरण्यगर्भात्मक प्राण तत्त्व

पवं प्राप्ते ब्रमः - परमेश्वर पवायमेतेयां बुरुषाणां कर्ता स्यात्। कस्मात्? उपक्रमसामध्यति । इह हि बालाकिरजातशत्रणा सह ब्रह्म ते ब्रवाणि इति संविदितुः मुपचक्रमे । स च कतिचिवादित्याद्यधिकरणान्पुरुषानमुक्यब्रह्मदृष्टिभाज उक्स्वा त्रणीं बभूव । तमजातशत्रुः 'सृषा वै खलु मा संवदिष्ठा श्रम्य मा शवाणि' इत्यपुरूपः शह्मवादितपाउपोद्य तत्कर्तारमन्यं वेदितन्यतयोपचिश्लेष । यदि सोउप्यमुक्यमहाः दृष्टिभाष् स्यात् , उपक्रमो बाश्येत । तस्मात्परमेश्वर एवायं अवितुमईति । कर्तृत्वं

भामती

रम्यतर इह प्राह्मी न परमेश्वर इति प्राप्तम् । एवं प्राप्ते उच्चते —

> मुषावादिनभाषोद्य बालाकि बहावादिनम् । राजा कपमसम्बद्धं मिन्या वा वनतुपहीत ।।

यथा हि देनविम्मणिक्षभणज्ञमानिना काचे नणिरेव वेवितव्य दृश्युक्ते परस्य कावोऽयं सणिनं, तवसमाणायोगावित्यभिषाय आत्मनो विशेषं जिल्लापयिबोरतश्वाभिषानमसम्बद्धम् । अमणी मध्यभिषानं न पूर्ववादिनो विशेषमापादयसि स्वयमि सूचाभिमानात् । सस्मादनेनोत्तरधादिना पूर्ववादिनो विशेषमापा-माता मणितस्यमेव वक्तत्र्यम् । एवमकात्रात्रुणा इसवालाकेरमह्मवादिनो विशेषमाध्यनो वर्त्वयता जीव-श्राणाभिषाने असम्बद्धमुक्तं स्वात् । तयोर्बाऽबह्मणोर्बह्मात्रियाने निष्याभिहितं स्वात् । तथा च म कश्चित्रियोवो बालाकेर्गारविद्यातश्रत्रोभवेत् । तस्यावनेन बह्यतस्वमभिषातस्य तावा सस्यस्य न विध्या-बद्यम् । तस्माव् ब्रह्मः ते अवागोति ब्रह्मणोऽपक्रमारसर्वान् पाच्मनोऽपहृश्य सर्वेवास्य भूतानां श्रेष्ठयं स्वाराक्यं पर्धित य एवं वेदेति च सति सम्भवे सर्वश्चतेरसङ्खोचान्निरतिशयेन फलेनोपसंहाराद् अहावेदनावन्यतः तवनुषवलेराविध्याविषुरवकतृंत्वस्य 🖷 स्वातम्त्र्यसक्षणस्य मुख्यस्य ब्रह्मण एव सम्भवावस्येषां हिरण्यगर्भावीनां तत्पारतम्त्र्यात् क्षेत्र एतत्वालाकं इत्यादेजीवाधिकरणभवनापादामप्रदमस्य यदा सुप्तः स्वप्नं न 🖫 💵

#### भागती-ध्यास्या

को आधार बताया गया है, उसमें जीव-व्यतिरेक (जीव का भेद ) उपपन्न हो जाता है। फलतः जीव और प्राण-इन दो में से किसी एक का ही यहाँ ग्रहण करना चाहिए।

मृषावादिनमापोध बालाकि ब्रह्मवादिनम् । राजा कथमसम्बद्धं मिथ्या वा वक्तुमहिति॥

जंसे कोई जौहरी 🚾 ढोंग बनाकर काच (शीश) को मणि (हीरादि) कह रहा है। दूसरा व्यक्ति कहता है-"काचोऽयं मणिनं, तल्लक्षणायोगात्'। इस णाग सत्यवादी व्यक्ति का आगे चल कर असत्त्वाभिषान करना सर्वथा असम्बद्धाभिधान है, क्योंकि असल्या-भिधान करने पर पहले व्यक्ति से दूसरे का कोई अन्तर नहीं रहता, दोनों ही मुषावादी हैं, अतः इस दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति से अपना भेद सिद्ध करने के लिए यथार्थाभिधान ही करना होगा। प्रकृत में भी राजा अजातगत्रु को भी भ्रान्त एवं अब्रह्मवादी बालाकि से अपनी विशेषता जताने के लिए सत्य ब्रह्मतत्त्व का ही अभिधान करना होगा, जीव और प्राणहरूप अब्रह्म में ब्रह्मत्वाभिधान करने पर असम्बद्धाभिधायी और मुषावादी ही समझा जायगा और बालाकि गार्थ्य से अजातशत्रु का कोई अन्तर नहीं रह जाता। फलतः "ब्रह्म ते ब्रवाणि"— इस प्रकार छपक्रम न आधार पर "सर्वान् पाप्मनोऽपहत्य सर्वेषां च भूतानां श्रेष्ठघं स्वाराज्यं पर्येति य एवं वेद" — इस श्रुति न 'सर्व' शब्द ना संकृचित अर्थं न करके सहज-सिद्ध अर्थं करना आवश्यक है। वेसा अर्थं करने पर निरतिशय फल की प्राप्ति म पर्यवसान होता 📲। यह 💵 कुछ ब्रह्म-ज्ञान 🗓 ही सम्भव हो सकता है, अन्य के ज्ञान से

चैतेषां पुरुषाणां न परमेश्वरादन्यस्य स्वातन्त्रयेणायकत्पते । 'यस्य वैतत्कर्म' इत्यपि नायं परिस्पन्दसम्बद्धणस्य धर्माधर्मलक्षणस्य वा कर्मणो निर्देशः, तयोरन्यतरस्याप्य-

पश्यस्यवास्मिन् प्राण एवे कथा भवति इत्यादेवत्तरस्य च सहाज्वेवीपपलेब्रंहा विषयत्वं निश्चीयते । अव कस्माम्म भवती हिर्ण्यभंगोवरे एव प्रश्नोत्तरे तथा च नैताभ्यां सहाविषयत्वंसिद्धिरित्येतिष्ठराचिकीर्षुः पठित च एतस्मावारमनः प्राणा यथायतमं प्रतिष्ठन्त इति छ । एतदुवतं भवति—आस्मैव जीव-प्राणाबीनामधिकरण नाम्यविति । यद्यपि च जीवो नात्मनो भिद्यते तथाप्युपाध्यविष्ठम्मस्य परमात्मनो जीवत्वेनोपाधिभेवाव् भेवगारोप्याधाराधेयभावो द्रष्टस्यः। एवं च जीवभवनाधारत्वमपावानत्वं च परमात्मन व्यपस्थन् । तवेवं वालाव्यश्रातश्रम्वावाव्ययसम्बर्भस्य वृह्यपरत्वे स्थिते यस्य वैतत्कर्मति व्यापाराभिषाने न सञ्चलकत इति कर्मशान्तः कार्याभिष्यायो भवति, एतविति सर्वनामपरामुष्टं च तत्कार्यं, सर्वनाम व्यासिष्ठितपरामीत्रं, न च किञ्चिदिह वाव्योक्तमित्त स्थिहितम् । ॥ चावित्याविषुव्वाः सन्निहिता जिव परामर्शक्ति वहत्वान्ति वित्रम् । एतविति चैकस्य नपुंसकस्याभिषानावेतेवा पुरवाणां कर्तत्यमेनेव नतार्वत्वास्य । तस्मावश्यक्तिमपि प्रथक्षतिव्यं सम्बन्धाहं जगवेव परामञ्चरव्यम् ।

भामती-व्याख्या

नहीं। आदित्य-पुरुषादि का कर्तृत्व, निरतिशय स्वातन्त्र्यादि मुख्य ब्रह्म में ही सम्भव हैं, हिरण्यगर्भादि में नहीं, क्योंकि उनमें ब्रह्माधीनस्व ही है. सर्वया स्वाधीनस्व नहीं। 'क्वेष:'--यह प्रश्न और "यदा सुप्तः न कञ्चन स्वप्नं पश्यित" -यह उत्तर भी ब्रह्म में ही उपपन्न होता है, अतः उक्त प्रश्न और उत्तर में ब्रह्मविषयकत्व ही निश्चित होता 👖 । उक्त प्रश्न और उसके उत्तर-बाक्य को हिरण्यगर्भपरक क्यों न मान लिया जाय ? इस प्रणत का उत्तर देने के लिए श्रुति कहती है - "एतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते" (की. बा. २।३)। सारांश यह है कि जीव और प्राणादि का आधार बातमा (ब्रह्म ) ही है, अन्य नहीं। यदापि बीव आत्मा से भिन्न नहीं, तथापि उपाधि-विशेष से अविच्छन्न परमात्मा को जीव माना गया है, अतः उपाधि-विशेष के भेद से आत्मा में भेद मान कर आधाराधियभाव कहा गया है। इस प्रकार बालांकि और अजातशत्र का संवाद ब्रह्मपरक है-ऐसा स्थिर हो जाने पर "यस्य वैतत् कर्म''-यहाँ 'कर्म' पद की व्यापार-वाचकता संगत नहीं होती, अतः 'कर्म' शब्द की कार्य ( जन्य ) अर्थं का बोधक माना जाता है। वह कार्य 'एतत्'-इस सर्वनाम पद से परामृष्ट है, यह सर्वनाम सदेव सिन्निहितार्थं का परामर्शी होता है। यहाँ सिन्निहित कोई पदार्थ किसी शब्द के द्वारा अभिहित नहीं। आदित्यादि पुरुष सिन्नहित होने पर भी परामशं के योग्य नहीं, क्योंकि वे बहुत हैं और पुँल्लिङ्ग हैं, अतः उनका 'एतत्' - इस नप्सक-एकवचन के हारा पर। मशं क्योंकर होगा ? दूसरी बात यह भी कि "एतेवां पुरुवाणां कत्ती"—इस वाक्य से ही विविक्तत अर्थ की सिद्धि ही जाती है, 'एतत्' पद के द्वारा उनके परामर्श की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। परिशेषतः शब्दानुक्त प्रत्यक्ष-सिद्ध अर्थ (जगत् ) ही एतत् पद के द्वारा परामर्शनीय है। ['शाब्दः शाब्देनैवान्वेति'—इस नियम के अनुसार तदादि सर्वनाम पद भी किसी शाब्द अर्थ के ही परामर्शी होते हैं, अन्य प्रमाण से सिद्ध अर्थ के नहीं, अन्यया जहाँ घट का प्रत्यक्ष हो रहा है, वहां 'घटोऽस्ति'-ऐसा न कह कर केवल 'अस्ति' कहना ही पर्याप्त होगा, वयोंकि प्रत्यक्ष-सिद्ध घट के साथ 'अस्ति' पद के द्वारा उपस्थापित सत्ता का अन्वय हो ही जायगा; किन्तु ऐसा नहीं होता। वंसे ही 'एसत् कमं'--यहाँ पर भी 'कमं' पद से उपस्थापित कार्यत्व का अन्वय प्रत्यक्ष-सिद्ध जगत् के साथ नहीं हो सकता, किसी शब्द के द्वारा अभिहित जगत् का ही 'एतत्' पद के द्वारा प्रशमर्थ होगा,

प्रकरवात्, असंशन्दितत्वाच्य । नापि पुरुषाणामयं निर्देशः, एतेषां पुरुषाणां कर्तेत्येय तेषां निर्दिष्टत्वात्, लिङ्गचचनियानाच्य । नापि पुरुषविषयस्य करोत्यर्थस्य क्रियाः फलस्य वाऽयं निर्देशः, कर्तृशन्देनैव तयोरुपात्तत्वात् । पारिशेष्यात्प्रत्यक्षसंनिहितं

भामती

एतवुक्तं भवति — अस्यस्पिमदमुख्यते एतेवामाविश्यादियतानां जगदेकदेशभूतानां कर्तेत, किन्तु कृत्स्नवेव जगद्यस्य कार्यमिति वाग्रव्देन सूच्यते । जीवप्राणशन्त्वी च ब्रह्मपरी जीवश्वव्यस्य ब्रह्मोपलक्षण-परस्वात् न पुनर्वह्मश्चाद्यते जीवोपलक्षणपरस्त्या सति हि ब्रह्मसम्बद्धसं स्यादित्युक्तम् । न च सम्भवत्याध्यव्यविद्यात् वाव्यत्रयां सुक्तम् । नाध्यनिवगतेनाविगतोपश्चमस्यप्रम् । न च सम्भवत्ये-कवाक्यत्वे वाव्यमेदो न्याय्यः । वाव्यवोचानुरोधेन च जीवप्राणपरमात्रोपासनात्रयविद्याने वाक्यत्रयं भवेत् पौर्वावय्यालोदनया तु ब्रह्मोपासनपरस्य एकवाक्यतेव । ।। जीवप्राणपरस्वमित तु ब्रह्म-परस्क्षेचेति सिद्धम् । स्यादेतत् — निविद्यन्तां पुरवाः कार्यास्तिवृत्या तु कृतिरनिविद्या तरकलं वा कार्य-

#### मामती-व्याख्या

प्रत्यक्ष-सिद्ध मा नहीं। किसी शब्द के द्वारा अनिभिहित जगत् का कर्मता के साथ अन्यय क्योंकर होगा? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि तदादि सर्वनाम पदों को शक्ति बुद्धिविषयता-वच्छेदकोपलक्षित पदार्थ में मानी जाती है, यह जगत् भी प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है, अतः बुद्धस्थ वस्तु का 'एतत्' पद से परामशं सम्भव हो जाता है, 'एतत्' शब्द के द्वारा परामृष्ट जगत् पदार्थ भी शब्द होकर 'कर्म' शब्द से उपस्थापित कार्यता के साथ अन्वित हो जायगा । "यस्य वा एतत्कर्म" यहाँ पर 'वा' शब्द के द्वारा यह व्वनित किया गया है कि उस महान ब्रह्म तत्त्व के लिए 'एतेषां पुरुषाणां कत्त्रा"—ऐसा कहना तो बहुत थोड़ा है, ब्रह्म में उत्कर्षता का आधायक नहीं, क्योंकि जिस ब्रह्म का समस्त विश्व कार्य है, उसके लिए आदित्यादि पुरुषों की कर्तृता कौन-सी बड़ी बात है ? 'जीव' और 'प्राण'—ये दोनों शब्द ब्रह्मपरक हैं। 'जीव' शब्द जैसे ब्रह्म का उपलक्षक है, वैसे 'ब्रह्म' शब्द जीव का उपलक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा यानने पर वेदान्त-सिद्धान्त का बहुत-सा भाग असङ्गत हो जाता है, जैसे वेदान्त-वाक्यों का प्रामाण्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनिधगत अर्थ के अवबोचन में माना जाता है, जीव तो प्रत्यक्षतः अधिगत है, अतः जीवपरता में न तो वेदान्त-बाक्यों का प्रामाण्य बनता है और न अनिधगत ब्रह्म अधिगत जीव का उपलक्षक हो सकता है।

प्रकृत वेदान्त-वाक्यों की ब्रह्मपरता में एकवाक्यता बनी रहती किन्तु जीव, मुख्य प्राण और ब्रह्म—इन तीनों की उपासना का प्रतिपादन मानने पर तीन वाक्य पर्यवसित होते हैं, एकवाक्यता भङ्ग हो जाती है। पूर्वापर के वाक्यों की आलोचना से एक ब्रह्म की उपासना में तात्पर्य मानने पर एकवाक्यता सुरक्षित रहती है। ब्रह्म: जीव और प्राण के प्रतिपादक वाक्यों का परम तात्पर्य ब्रह्म में ही स्थिर होता है—यह पहले "नोपासात्रैविध्या-दाश्रितत्वादिह तद्योगात्" (ब्र. सू. १।१।३१) इस सूत्र में कहा जा चुका है।

शहा—यह जो कहा गया कि ''यस्य वा एतत् कर्म''—यहाँ 'कर्म' पद से अयापार (किया) का अभिधान करने पर पुनरुक्ति हो जाती है, क्यों कि ''य एतेषां पुरुषाणां कर्ता''—यहाँ कर्ता पद से भी किया का प्रतिपादन होता है। यह कहना संगत नहीं, क्यों कि (१) कार्य (घटादि जन्य पदार्थ), (२, कृति (भावना) जोर (३) कृति का फल (कार्य की उत्पत्ति) इन तीनों में से केवल कार्य का निर्देश ''य एतेषां पुरुषाणां कर्त्ता''—यहाँ पर किया गया है, कृति और कृति-फल दोनों का निर्देश नहीं किया गया, अतः ''यस्य वैतत् कर्म''—यहाँ 'कर्म' पद से उन दोनों का भी निर्देश करने पर पनरुक्ति क्यों होगी ?

जगत् सर्वनाम्मैतच्छम्देन निर्दिश्यते । क्रियत इति च तदेव जगत्कर्म । नमु जगद्ध्य-प्रकृतमसंशन्दितं 💶 । सत्यमेतत् , तथाप्यसति विशेषोपादाने साधारणेनार्थेन संनि-हितबस्तुमात्रस्यायं निव्दंश इति गम्यते, न चिशिष्टस्य कस्यचित्। विशेषसंनिधाना-भाषात्। पूर्वत्र च जगदेकदेशभूतानां पुरुषाणां विशेषोपादानादविशेषितं जगदेवेहो-पादीयत इति गम्यते । एतदुक्तं भवति य पतेषां पुरुषाणां जगदेकदेशभृतानां कर्ता, किमनेन विशेषेण, यस्य कृत्स्नमेव जगद्विशेषितं कर्मेति । वाशव्द एकदेशाः विक्रमकर्तृत्वस्यावृत्यर्थः । ये वालाकिना ब्रह्मत्वामिमताः पुरुषाः कीर्तितास्तेषामः ब्रह्मत्वस्थापनाथ विशेषोपादानम् । एवं ब्राह्मणपरिब्राजकम्यायेन सामान्यविशेषाभ्यां जगतः कर्ता वेदितव्यतयोपदिश्यते । परमेश्वरस्य सर्वजगतः कर्ता सर्ववेदान्तेष्वव-भारितः॥ १६ ॥

जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेत्तद्वयाख्यातम् ॥ १७ ॥

नाग यदुक्तं—बाक्यशेषगता<sup>ङ्</sup>जीबलिङ्गान्युव्यप्राणिक्**ङा**च्य तयोरेवान्यातर-स्येह ब्रहणं म्याच्यं न परमेश्वरस्येति, तस्परिहर्तक्यम् । अत्रोक्यते --परिहतं चैतत् 'नोपासात्रविध्यादाश्चितत्वादिह तद्योगात् (इ० स्० १।१।३१) इत्यत्र । त्रिविधं ग्रन्नोपासनमेवं सति प्रसज्येत-जीवोपासनं, मुख्यप्राणोपासनं, ब्रह्मोपासनं चेति । न चैतस्याय्यम् । उपक्रमोपसंहाराभ्यां हि ब्रह्मचिषयस्यमस्य वाक्यस्यावगभ्यते । तत्रो-पक्रमस्य तावव् ब्रह्मविषयत्वं दर्शितम् । उपसंहारस्यापि निरतिशयफलभ्रवणाद् महावि-वयस्वं दृश्यते - 'सर्वाम्पाप्मनो अपहत्य सर्वेषां च भृतानां श्रेष्ठयं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येति । पदं बेद इति । नम्बं संति प्रतर्दमवाक्यनिर्णयेनदमपि वाक्यं निर्णीयते । न निर्णीयते, 'यस्य चेतत्कर्म' इत्यस्य ब्रह्मविषयत्वेन तत्रानिर्घारतत्वात् । तस्माद्व जीवमुख्यप्राणशङ्का पुनरुत्पद्यमाना निधर्यते । प्राणशब्दोऽपि ब्रह्मविषयो हसः—

## भामिती

स्योरपश्चित्ते यस्येवं कर्मेति निर्देश्येते ततः कुतः पौनवस्थिमस्यतः आह 🖩 मापि पुरविषयस्य इति 🔳 । कर्तंशन्वेनैव कर्तारमभिवधता तयोवपात्तरवावाचिसरवाशहि कृति विना कर्ता भवति नापि कृतिभावनाय-राभियाना भृतिमृत्यत्ति विनेश्यर्थः । ननु यदीदमा जनस्यरामुख्टं ततस्तन्नान्तर्भृताः पुरुवा अयीति व एतैवा वुरुवाजामिति वृत्ररुक्तमत अन्ह 🖿 एतवुर्वतं भवति—य एवा वृद्धाजाम् इति 🕸 ।। १६-१७ ॥

## भामती-व्याख्या

समाधान - उक्त शङ्का वा निरास करते हुए पाष्यकार कहते हैं-"नापि पुरुषविष-यस्य करोश्यर्यस्य क्रिपाफलस्य वाऽयं निर्देशः, कर्तृ-शब्देनैव तयोश्पात्तत्वात्' । आशय यह 📕 कि 'कर्ता' शब्द मुख्यरूप 🗄 'कृतिमान्' व्यक्ति का वाचक हो कर कृति और कृति-फल इन दोनों का आक्षेपक है, क्यों कि इन दोनों के विना कर्तृंस्व उपपन्न नहीं होता। अर्थात् कृति के विना कर्ता और कृति-फल के विना कृति उपपन्न नहीं। कृति को ही भाट्र मतानुसार भावना कहा जाता है, वह कृति की फलभूत भूति (उत्पत्ति) के विना वयोंकर सम्पन्न होगी ? वार्तिककार कहते हैं-

तेन भूतिषु कर्तृत्वं प्रतिपन्नस्य वस्तुनः। प्रयोजकक्रियामाहुभविनां भावनाविदः ॥ (ते० वा० पृ० ३८२)

यदि 'पुरुष' पद और 'एतत्' पदे—इन दोनों के द्वारा कार्यं पदार्थं का ही प्रतिपातन 🕽, तब इन दोनों पदों में पुनरुक्ति क्यों नहीं ? इस प्राप्त का उत्तर भाष्यकार ने दिया है — "एतदुक्तं भवति" । अर्थात् उक्त दोनों वान्यों में बाध्य-बाधकभाव है, पनरुक्ति नहीं ।।१६-१७)। 'प्राणवन्थनं हि सोम्य मनः' ( छा० ६। ३।२ ) इत्यन्न । जीवलिकुमप्युपक्रमोपसंहार-योर्नंहाविषयत्वाद्भेदाभिशायेण योजयितन्यम् ॥ १७॥

अन्यार्थं त जैमिनि। प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके ॥१८॥

अपि च नैवात्र विविद्यवस् —जीवप्रधानं वेदं वाक्यं स्याद् , ब्रह्मप्रधानं वेति । यतो अधार्थ जीवपरामर्श ब्रह्मप्रतिपस्पर्धमस्मिन् बाक्ये जैमिनिराखायों मन्यते । कस्मात् ! प्रश्नव्यास्थानाभ्याम् । प्रक्तस्तावत्सुप्तपुरुषप्रतिबोधनेन प्राणादिव्यतिरिक्ते जीवे प्रतिबोधिते पुनर्जीवन्यतिरिक्तविषयो दृश्यते — 'क्वैष पतद्वालाके पुरुषोऽशयिष्ट

वा पतदभूत्कृत पतदागात्' (कौ॰ बा॰ धारे॰) इति । प्रतिवचनमपि 'यदा पुण स्वप्नं न फंचन पश्यस्यथास्मिन्त्राण पवैक्षधा भवति' इत्यादि 'पतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्टन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेम्यो लोकाः' (कौ० त्रा० ४।२०) इति च। सुषुप्तिकाले च परेण अहाणा जीव पकतां गच्छति। परस्माच अहाणः प्राणादिकं जगउजायत इति वेदान्तमर्यादा । तस्माचत्रास्य जीवस्य निःसंबोधतास्वण्छतासपः उपाधिजनितविशेषविज्ञानरहितं स्वक्षं, यतस्तद्श्रंशकपमागमनं, सोऽत्र

ननु प्राण एवेकवा भवतीत्यादिकावि वाक्याज्ञीवाविरिकः कुतः प्रतीयत इत्यतो वाक्यास्तरं पठित ■ एतस्मावारमनः प्राणः इति ■ । अपि च सर्ववेदान्ततिद्वमेतविश्वाह ■ सुवृतिकाले च इति ■ । वेबान्तप्रक्रियायामेवोपपत्तिमुपसंह।रव्याजेनाह 🚳 तस्माद्यत्रास्य 🚜 । आत्मनो यतो निःसम्बोबोऽतः 🖚 🖚 ताकपनिव कपमस्येति स्वच्छताकपो । तु स्वच्छतेव सयविक्षेवसंस्कारयोस्तत्र भावात समुवाचरवृत्त-विक्षेपाभावमाञ्ज्ञेगोपमानम् । एतदेव विभवते 🐞 उपाधिमिः 🐞 अस्तःकरणविभिः । 🚳 जनितं 🗷 बहुशोव-विज्ञानं बटपटाविविज्ञानं तह्नहितं स्वक्यमारमनः, यवि विज्ञाननिरयेषोच्येत ततस्तवविज्ञिष्टमनविष्टानं सद्बाहीव गारका निरुप्तिति नोपाधिकनिते नापि तहहितं स्वकृषं ब्रह्मस्वशावस्थाग्रहाणात् । वत कक् क्षिविद्योपेतिक । यदा तु लयलक्षणाविद्योपबृहितो विश्वेपसंस्कारः समुदाबरित तदा विश्वेपविज्ञानोत्पादात्

भामती-स्पाक्या

आचार्य जैमिनि ने जो कहा है कि प्राणादि हा संकीतंन ब्रह्म की प्रतिपत्ति के छिए 🕽, वहाँ शङ्का होती 📗 कि ''प्राणे एवंकधा भवति''—यह वाक्य 'प्राण' शब्द 🕏 द्वारा हिरण्यगर्भंसंज्ञक जीव का अभिधान करता है, अतः इस वाक्य के द्वारा जीव 📱 अतिरिक्त ब्रह्म की प्रतिपत्ति क्योंकर होगी ? इस खब्ड्रा का समाधान करते हुए भाष्यकार प्राण-घटित वाक्यान्तर प्रस्तुत करते हैं - ''एतस्मादारमनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते" (की बा ४।२० ) यहाँ पर 'आत्मा' शब्द ब्रह्म तत्त्व का वाचक है, वह जिस प्राण का विप्रतिष्ठापक है, उसका ज्ञान प्राण के द्वारा क्यों न होगा ? दूसरी बात यह भी है कि यह तो सर्व वेदान्त-सिद्ध है कि सुषुप्ति-काल में जीव बह्म के साथ एकतापन्न हो जाता 👖 और पर बह्म 🕨 ही प्राणादि प्रपश्च उत्पन्न होता है, अतः जिस ब्रह्म में यह जीव सो जाता है, अर्थात् घटादि विषय-विशेष रूप मल से रहित, अत एव स्वच्छ स्वरूप में आविर्भत होता है और उस स्वापा-वस्था की निवृत्ति होने पर जीव फिर सोपाधिक विज्ञानावस्थारूपे जागरण में बाता है, वही स्वच्छ ब्रह्म वेदनीय है। यहाँ भाष्यकार 'विशेष विज्ञान'-ऐसा न कह कर यदि केवस 'विज्ञान' पद का प्रयोग करते, तब ब्रह्मरूप विज्ञान का ग्रहण होता । स्वापावस्था की यदि ब्रह्मरूप माना जाता है, तब निस्यस्वरूप ब्रह्म की निवृत्ति न होने से जागरण समाप न होता, अतः भाष्यकार ने कहा-"विशेषविज्ञानरहितम्"। जब कि लयावस्थारूप अविद्या से उपोद्वलित विक्षेप-संस्कार उद्भूत होते हैं, तब विशेष विज्ञानात्मक जागरण होता है।

परमात्मा वेदितव्यतया आवित इति गम्यते। अपि चैषमेके शाखिनो वाजसनेयिनोऽ
स्मिन्नेव बाळाक्यजातशश्चसंवादे स्पष्टं विश्वानमयदाब्देन जीवमास्राय तद्व्यतिरिक्तं
परमात्मानमामनन्ति—'य एष विश्वानमयः पुरुषः क्वैषे ह्याभृत्कृत एतदागात्' ( वृष्
२।१।१६ । इति प्रश्ने । प्रतिवयनेऽपि 'य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तिसम्ब्रोते' इति ।
भाकाशशब्दश्च परमात्मिन प्रयुक्तः 'द्हरोऽस्मिन्नन्तराकाशः ( छाष् ८।१।१ ) इत्यत्र ।
'सर्व पत आत्मनो व्युष्परन्ति' इति चोपाधिमतामात्मनामन्यतो व्युष्परणमामनन्तः
परमात्मानमेव कारणत्वेगमनन्तीति गम्यते । प्राणनिराकरणस्यापि सुवुप्तपुरुषोत्थापनेन प्राणादिव्यतिरिकोपदेशोऽभ्युष्यः ॥ १८ ॥

## भामती

स्वान्यवावरावस्थातः परमाश्वनो क्याव् अंशक्यवागमानिति । न देवलं कोवीतिकश्रद्धाणे वाजसमेयेऽप्येप्रश्नोत्तरयोजीवव्यतिरिक्तनाममस्ति परमाश्मानिश्वाह जाप वेववेक इति । । नन्यभाषाशः
स्वायस्थामं तत् कृतः परमाश्मप्रस्यय जाद हित । म तावश्मुव्यस्थाकासस्यात्मायारस्थसम्भवः । यदि च हासस्तिसहस्रहिताभिषानमानीसञ्चारेन सुवृध्यवस्थायो पुरीतववस्थातमुक्तं सद्यम्तःकर्णस्य । सस्माव् वहरोऽस्थिनमस्तराकासः इतिववाकाश्चरदः परमाशमि ।
स्ति । प्रथमं भाष्यकृता बोविनराकरणाय सुन्निववनयतारितं । मन्यवियो वेदं प्राणिनराकरणायेति
वृद्धिकां भूवित्याश्चयवानाह् । शाणिनराकरणस्याचि इति । ती । बाक्ताव्यवातशत्र सुसं पुरवपमावस्थातुस्तमवातवानुर्णामभिरामम्ययाद्धके वृहत्याव्युरवासः सोमराविधित । स आमान्यवाचो नोत्तस्यो ।
स वाजिनापेषं वोधयाद्धकार । स होत्तस्यो स होवावाज्यतक्षप्रयंत्रेव एतत् सुसोऽभूवित्यावि, सोऽयं सुसपुरवोस्थायनेम प्राणाविव्यतिरिक्तोपदेश इति ।। १८ ।।

#### भागती-स्थाक्या

केवल कीवीतिक बाह्यण में ही प्रश्नोत्तर । द्वारा जीव-भिन्न बह्य बणित नहीं अपितु वाजसनेयी शाखा की वृहवारण्यक उपनिवत् में भी उसी प्रकार बह्य आम्नात है—"अपि वैवमेक शाखिनो वाजसनेयिनः"। यहाँ स्वाप का आधार ब्रह्म न होकर आकाश है, अतः परमारमा की प्रतिपत्ति क्योंकर होगी ? इस प्रश्न का उत्तर है—"आकाशशब्दश्च परमारमित प्रयुक्तः"। मुख्याकाश (भूताकाश ) आत्मा का आधार कभी नहीं हो सकता। बहुत्तर हुआए नाड़ियों की वर्षा कर पुरीतित में जो अवस्थान कहा है, वह भी आत्मा का नहीं, अन्तःकरण का है। फलतः "वहरोऽस्मिन्नत्तरकाशः" (छां. =1१११) यहाँ जैसे 'आकाश' नाम परमात्मा का वाचक है, वैसे ही श्रकृत में भी।

भाष्यकार ने पहले जीव का निराकरण करने के लिए इस सूत्र का अवतरण बताया था, उससे मन्दाधिकारियों को यह भ्रम हो सकता था कि इस सूत्र के द्वारा प्राण का निराकरण नहीं किया गया। वह भ्रम न हो, अतः कहा गया है — "प्राणिनराकरणस्यापि।" यह कहा जा चुका है कि बालांकि और अजाशत्र—दोनों सोए हुए पुरुष के पास गये। उस पुरुष को अजातशत्रु ने नाम लेकर पुकारा—बृहत्पाण्डु रवासा सोमराजन् ! वह पुरुष अजात- शत्रु का व्यान तो सुन सका और न उठा। अजातशत्रु ने किर उसे हाथ लगाकर जगाया वह उठा। तब अजातशत्रु ने कहा— "यत्रेव एतत्सु होऽभू त्"—इत्यादि।सृप्त पुरुष के उत्थापन से यह प्रदिशत किया कि वह पुरुष प्राणांदि से भिन्न है।। १८।।

# (६ वाक्यान्वयाधिकरणम् स्०१९--२२)

# वाक्यान्वयात् ॥ १९॥

वृहदारण्यके मैत्रेयीब्राह्मणेऽधीयते-'न वा अरे परयुः कामाय-' इत्युपक्रम्य '॥ या अरे सर्वस्य कामाय सर्वे प्रियं मवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवत्यात्मा वा अरे द्रश्चिम अस्यात्मा वा अरे द्रश्चिम अस्यात्मा वा अरे द्रश्चिम अस्यान मत्या विद्यानेनेदं सर्वे विदितम्' ( १० ४।'॥६ ) इति, तत्रेतद्विचिकत्स्यते — कि विद्यानात्मेवायं त्रष्टस्यश्चोतस्यत्वादिकपेणोपदिश्यत आहोस्वत्परमात्मेति । कुतः पुनरेवा विविकित्सा ? प्रियसंस्वितेनात्मना भोक्त्रोपक्रमाद्विचानात्मोपदेश इति प्रतिभाति । तथात्मविद्यानेन सर्वविद्यानोपदेशात्मरमापदेश इति । कि तावत्प्रातम्

भामती

नन् मैश्रेयीत्राह्मणोपक्रये यासवहृत्येत्र गाहंत्व्याधमानुस्तमाश्चरं विवासता देशेरवा भाषांवाः

ापाद्या सहार्थसंविभागकरण उक्ते मैश्रेयी वासवस्य प्रतिभमृतस्वाधिनी पप्रण्क —यम्नु म द्वयं भगोः
सर्वा पृथ्वी विस्तेन पूर्णा स्वात्कितहं तेनामृता स्वानुत नेति । तत्र नेति होवाच व्यान्या । वर्षेचीपकरणवतां जीवितं त्येव ते जीवितं स्वावमृतस्वस्य तु नावातित विस्तेन । एवं विस्तेनामृतस्वाशा ।
विस्तार्थयानि कर्माध्यमृतस्वाय युक्येरन् । तदेव तु नावित, शानता व्याव्यवस्य । कर्मणां च वाविद्रोधिनां तत्तहभावित्वानुवपसीरिति भावः । ता होवाच मैश्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन प्रयां
यदेव भगवान् वेद वाच वे सूहि । अमृतावसाधनमिति श्रोवः । तत्रामृतस्वसाधनश्चानोपस्यासाय वैराग्व-

#### भामती-व्याख्या

विषय—"आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतक्यो मन्तक्यो निर्दिष्ट्यासितव्यः" (बृह् ० उ० ४।५।६) यह वाक्य विचारणीय है।

सम्बेह — उक्त वाक्य में नाम विज्ञानात्मा (जीव) द्रष्टम्पत्वेन उपविष्ठ है ? अथवा

पूर्वपक्ष - कर्ता-भोक्तारूप जीव का जानम में निर्देश होने के कारण समस्त सम्दर्भ

का तात्पर्य जीव के प्रतिपादन में पर्यवसित होता है।

शहा — बृहदारण्यकोपनिषद्गत मैत्रेयी ब्राह्मण के उपक्रम में याज्ञवल्य ने स्वयं नृहस्थाश्रम के त्याग एवं सम्यासाश्रम में प्रवेश करने की इच्छा से अपनी कात्यायनी और मैत्रेयी नाम की दोनों धर्मपत्नियों को धन का बंटवारा करने के लिए बुलाया और धन के बंटवारे का प्रस्ताव रखा। मैत्रेयी नाम की दितीय पत्नी ने जो अमृतत्व (मोक्ष) की कामना खतो थी याज्ञवल्य से पूछा— "पन्नु म इयं भगोः! सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्ण स्थात् स्यां स्वहं तेनासृताऽऽहो नेति" (बृह० उ० ४।४।३) अर्थात् हे भगोः (भगवन् !) यदि यह समस्त पृथिवी धन से परिपूर्ण कर मुझे दे दी जाय तो क्या इससे में अमृत मुक्त) हो जाऊँगी? अथवा नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्य ने कहा — कभी नहीं। इससे केवल इतना होगा कि जैसे अशन-वसनादि साधन-सम्यन्न व्यक्तिया का जीवन छौकिक दृष्ट्या सुखी होता है, वैसा हो तुम्हारा जीवन भी होगा किन्तु "अमृतत्वस्य तु नाशा अस्ति वित्तेन" [मोक्ष-प्राप्ति की धन से कभी आशा नहीं की जा सकती ]। इसी प्रकार धन के द्वारा यदि मोक्ष-प्राप्ति की आशा होती तो धन-साध्य यज्ञादि कर्म भी मोक्ष में उपयोगी होते, वह भी नहीं, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति केवल ब्रह्मजान से होती है। कर्म तो जान के विरोधी हैं, अतः कर्मों में ज्ञान-सहभावित्व भी नहीं हो सकता। तब मैत्रेयी ने कहा— "येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्याम्? यदेव भगवान् वेद तदेव मे बृहि" [जिस साधन के द्वारा मैं मुक्त नहीं हो सकती,

पूर्वकरवात्तस्य रागविषयेषु तेषु तेषु पतिजायाविषु वैराग्वमुत्पावियतुं यासवस्वयो म वा अरे पत्युः मायोखादिवाश्यसम्बर्भमुवाच । आत्मीपाधिकं हि त्रियस्वयेवां म तु साक्षात् त्रियाञ्चेतानि, तस्मादेतेभ्यः वित्रवादादिश्यो विरम्य 💵 साक्षारप्रेम स एवास्मा वा अरे इष्टब्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निविद्यासितव्यः । बाह्यस्वोऽवधारणे । स्नात्मेव ब्रष्टभ्यः साक्षात्कर्तंब्यः । एसस्साधनानि 🔳 अवजावीनि विहितानि श्रोतस्य इत्याविना । बस्मात् ? आस्मनी बारे बर्शनेन अवजाविसाधनेनेवं बगत्सवं विवितं भवतीति वाक्यशेषः ।

यतो नामकपारमकस्य जगतस्ताःवं पारमाधिकं इपमारमैव मुज्जस्येव समारोपितस्य तस्यं रक्जुस्त-स्माबात्मनि विविते सर्वीमवं जगसस्वं विवितं अवित रण्डवामिव विवितामां समारोपितभुजक्षस्य तस्वं । विका अवति, यतस्तस्मावारमेव इष्टब्यो न तु तवतिरिक्तं जगत् स्वरूपेण इष्टब्यम् । कुतः ? यतो सद्य सं परावाद् बाह्मणवातिर्वाद्मणोऽहमित्यभिमान इति यायत् । परावात् , पराकुर्यात् , अमृतस्वपवात् । कं ? मोऽन्यवास्मनो सहा बाह्यमवार्ति वेद । एवं क्षत्रादिष्यिष् दृष्टच्यम् । आस्मैव जगतस्तत्त्वं मा तु तदितिरिक्तं तिबस्यक्रेय भगवती श्रुतिवयपाँस दशान्तप्रयन्धेनाह । यत् सलु यव्यव् विना म सन्यते प्रहीतुं तसतो न व्यतिरिक्यते । यथा रवतं शुक्तिकाया भुक्षङ्गो वा रक्कोः बुन्दुभ्य।विशव्यसामान्याद्वा ससक्छन्यभेवाः, न गुझनो व विद्यूषप्रहणं विना स्थितिकाले नामक्याणि, तस्मान्न विवासनो भिक्रन्ते तविवसुक्तं 🛂 पवा

भामती-स्थास्या

उसे लेकर में क्या करूँगी, अत: आप ( याज्ञवल्क्य ) जिस तत्त्व-ज्ञान के प्रभाव से इस धन-धान्यादि से सम्पन्न गृहस्थाश्रम को तुन्छ और हेय समझ रहे हैं, उस तत्त्व का उपदेश करें, ना कि अमृतत्व (मोक्ष) का सच्चा साधन है ]। मैत्रेयी की उस प्रार्थना पर याजवल्क्य ने सोचा कि एक सच्चे मुमुक्षु को मोक्ष के साधनी भूत ब्रह्मज्ञान मा उपदेश करना किन्तु उसके लिए सत्यात्र होना चाहिए, वैराग्य ही एकमात्र वह उपाय है, जो कि अपेक्षित सत्या-त्रता एवं तत्त्वज्ञान में अपेक्षित परिव्रज्यादि साधन-सम्पत्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, अतः बैराय्य 🕶 उत्पादन करने के लिए कहा--- "न वा अरे पत्युः कामाय पति। प्रियो भवति", (बृह्॰ उ॰ ४१५१६) अर्थात् पुरुषों की पत्नी आदि और स्त्रियों की पत्ति आदि अनात्म पदार्थं इसलिए प्रिय नहीं होते कि वे स्वरूपतः सुखरूप हैं, अपि तु आनन्दस्वरूप आत्मा की स्टिसा के लिए वे प्यारे लगते हैं। आत्मा में अनीपाधिक प्रियत्व और पत्नी आदि में सोपाधिक प्रियत्व है। अतः पति-पत्नी आदि समस्त प्रपन्त से विरत होकर साक्षात् प्रेमास्पद बात्मा का दर्शन, श्रवण, मननादि करना चाहिए-- "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिच्यासितन्यः" ( बृह् • उ० ४।५।६ ) यहाँ 'वा' शब्द अवधारणार्थक है, अतः 'आत्मैव ब्रष्टव्यः' यह अर्थ पर्यवसित होता है। आत्म-दर्शन के साधनीभूत श्रवणादि का विधान 'श्रोतथ्यः' इत्यादि वान्य से किया गया है। फलतः श्रवणादिसाधनक आत्म-वेदन सम्पन्न हो जाने पर समस्त जगत् विदित हो जाता है, क्योंकि नाम-रूपारमक आरोपित जगत् का आतमा मीलिक तत्त्व वैसे ही है, जैसे कि आरोपित सर्प का रज्जु तत्त्व। रज्जुरूप आधार सस्य के विदित हो जाने पर उसमें आरोपित सर्पादि का विदित हो जाना नैसगिक है, अतः प्रपन्त का अधिष्ठानभूत आत्मतत्त्व ही द्रष्ट्रच्य है, उससे अतिरिक्त जगत् स्वरूपेण द्रष्ट्रध्य नहीं, क्योंकि 'कहा त' परादाद् योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद'' (बृह्० उ॰ ४।४।७) अर्थात् जो वही बहा (बाह्मण) उस व्यक्ति को श्रेयोमार्ग से च्युत कर देता है, जो व्यक्ति उस बाह्मण को आत्मा से भिन्न स्वरूपेण सत् मानता है [ जैसे मिच्या दृष्ट सर्प ही मिच्यादर्शी का घातक होता है, वैसे ही प्रत्येक मिथ्या दृष्ट पदार्थ मिथ्यादर्शी का भ्रंशक होता है ]। इसी प्रकार क्षत्रियादि भी मिष्यादर्शी को कल्याण-मार्ग से विश्वत कर देते हैं। सारांश यह । कि आत्मा

बुन्दुभेहँन्यमामस्य इति ा दुम्बुभिग्रहणेन तब्गतं सन्यसामान्यमुपसस्यति । न केवलं स्थितिकाले नामकपप्रपञ्चित्रदारमासिरकेवाग्रहणान्विदारमनो न व्यतिरिक्यतेऽपि तु नामकपोश्पत्तेः प्रागिषि विद्रपा-दश्यानात् सबुपादानस्थाच्य नामकपप्रपञ्चस्य सदनतिरेकः, रज्यूपादानस्येय भुवज्ञस्य रक्तोरनिसरेक इश्येलव् वृष्टान्तेन साधयति भगवती श्रुतिः । स यथात्रेवोऽप्नेरभ्याहितस्य पुष्पणूणा विनिध्यस्ययेवं ॥ अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्तसिसमेतखवृत्वेद इत्यादिना चतुर्वियो मन्त्र उक्तः, इतिहास इत्यादिनाऽष्टविषं बाह्यागमुक्तम् ।

एतबुक्तं भवति—यथानिमात्रं प्रथममवगम्यते श्रुदाणां विस्फुलिङ्गामामुपायानम् । बा ततो विस्फुलिङ्गा व्युष्वरिम्त न वैतेऽन्नेस्तरवान्यस्याभ्यां अक्यन्ते निर्वस्तुम् । एवमृग्वेदावयोऽप्यस्पप्रयक्त स्नात् ब्रह्मणो व्युष्वरभ्तो न ततस्तरवान्यस्याभ्यां निरस्यन्ते ऋगाविभिनामायस्यते, यदा च नामवेय-

मामती-व्यास्या ही जगत् का एकमात्र तत्त्व है, इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इसी तथ्य का निगमन भगवती श्रुति ने एक दृष्टान्त के माध्यम से किया है-- "स यथा दुन्दुभेहंन्यमानस्य न बाह्यान् शब्दान् शबनुयाद् ग्रहणाय, दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीसः" (बृह० उ॰ ४। प्राप्त) । जो पदार्थ जिस वस्तु के ग्रहण के बिना गृहीत नहीं होता, वह पदार्थ उस वस्तु से भिन्न नहीं होता, जैसे रजत शुक्ति से, सर्प रज्जु से, शब्द-दिशेष दुन्दुश्यादि शब्द सामान्य । भिन्न गृहीत नहीं होते, वैसे ही नाम-स्पादि प्रयन्त अपने स्थिति-काल में भी चिद्रूप-ग्रहण के बिना गृहं।त नहीं होता, अतः वह बिदात्मा से भिन्न नहीं। श्रुतिगत 'दुन्दुभि' शब्द के द्वारा शब्द-सामान्य उपलक्षित होता है। नामरूपादि प्रपन्त केवल अपने स्थिति-काल में ही चिदारम-ग्रहण के विना अगृहीत होकर चिदात्मा से अभिन्न सिद्ध नहीं होता, अपि तु अपनी उत्पत्ति से पहले भी चिद्रपेण अवस्थित होता है, क्योंकि नामरूपादि कार्य चिद्रपादानक होने के कारण उपादान कारण से भिन्न कहा अवस्थित होगा ? फलतः नामरूपारमक गान अपनी उत्पत्ति के पूर्व भी चिद्रूप आत्मा से भिन्न वैसे ही नहीं, जैसे रज्जूपादनक सर्प रज्जू 🖥 भिन्न नहीं होता । प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण से समुद्भूत होता है—"स यथाई धाग्नेरम्याहि-तस्य पृथान्मा विनिश्चर्रत्येवं वा बरेऽस्य महतो भूतस्य नि.श्वसितमेतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्देदा सामवेदोऽथवां जिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्या-नानि व्याख्यानानि इष्टं हुतमाशितं यामित च लोका परभ्र लोकः सर्वाणि च भूतानि" (बृहु० उ० ४।४।११) । 'ऋग्वेदः' इत्यादि से ऋनादि चतुर्विध मन्त्र, 'इतिहासः' इत्यादि से आठ प्रकार का माह्माह्मण-वर्ग वर्णित है [ "तच्वोदकेषु मन्त्राख्या" ( जं० सू० २।१।३२ )। 'शेषे ब्राह्मणशब्दः'' ( जै॰ सू॰ २।१।३३ ) इन दोनों सूत्रों में मन्त्र और ब्राह्मण के जो जापा किये गये हैं, वे प्रायिक ही बताये गये हैं। इस विषय में वैदिकों के व्यवहार की प्रायः प्रमाण माना गया है। अथर्ववेद के वाक्यों का भी उसी व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता 🛮 । वृत्तिकार ने ब्राह्मण वाक्यों का भेद बताते हुए कहा बै—

हेतुर्निर्वचन निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः। परिक्रया पुराकल्पा व्यवधारणकल्पना।। उपमानं दशेते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु।

एसत् स्यात् सर्ववेदेषु नियतं विधिलक्षणम् ॥ (शाबर॰ पृ॰ ४३६)

इन्हीं विश्वाओं के अनुसार इतिहासादि रूप वैदिक वाक्यों को ब्राह्मण की संज्ञा दी जा सकती है ]। जैसे नन्हीं-नन्ही चिनगारियाँ (विस्फुलिंग) की उपादानकारणभूत अग्नि ही पहले प्रतीत होती है, उसी से चिनगारियाँ फूटती है। चिनगारियाँ वस्तुतः अग्नि से भिन्न न सत् कही जा सकती हैं, न असत्। वैसे ही ऋग्वेदादि पदार्थ ब्रह्म से विना किसी

स्वयं मितस्तवा तस्पूर्वकस्य कप्रवेयस्य कैव कपेति भावः । न केवलं त्रवुपावानस्थासती न व्यतिरिक्यते नामकप्रप्रयम्भः, प्रस्थसमये च तवनुष्रवेशासतो न व्यतिरिक्यते । यथा सामुद्रवेवास्तः पृथिवीतेजः-सम्पर्कतं काठिन्यमुप्पतं सैन्ववित्तस्यः, स हि स्वाकरे समृद्रे किसोऽम्म एव भवत्येवं विवन्भोषी स्त्रोनं वगिष्ववेव भवित न तु ततोऽतिरिक्यत इति । एसद्वृष्टान्तप्रवन्नेनाह क्षण यथा सर्वासामपाम् इत्यादिक । वृष्टान्तप्रवन्धमुक्तवा वार्ष्टान्तिके योवयित क एवं वा अरे इवं महव् प्रति क । वृश्येन बह्योक्तम् । द्वयं बह्योत्यर्थः । भूतं सत्यम्, अनन्तं नित्यम्, अवाशं सर्वमतं, विज्ञानवानो विश्वानेकरत इति यावत् । एतेम्यः कार्यकारकभावेन व्यवस्थितेभ्यो भूतेभ्यः समृत्याय साम्येनोत्याय कार्यकारणसङ्घातस्य द्ववक्रवेवाय् इःवित्यक्षोक्तिस्वायस्तविक्वते वश्यमित तिव्यत्तिकेषि प्रतीयन्ते यथावक्षप्रतिविच्यते वश्यमिति तोयमताः कम्पावयस्तविवं साम्येनोत्यानं, यवा त्वाममाचार्य्योवदेशपूर्वक्षमननिविद्यासनप्रकर्ववर्यन्तवोऽस्य ब्रह्मस्वक्षयस्यस्तविवं साम्येनोत्यानं, यवा त्वाममाचार्य्योवदेशपूर्वक्षमननिविद्यासनप्रकर्ववर्यन्तवोऽस्य ब्रह्मस्वक्षयस्यक्षात्रकार्यन्ति, तवा निर्ववत्वस्तवायस्तविक्षयस्ति वान्यति । ततो न प्रस्य कार्यकरणभूतिवृत्तौ क्ष्यान्याविक्सत्वातिः।

भागती-ध्याख्या

विशेष यस्न के समुद्रभूत होकर तत्त्व या अन्यत्वरूप से निरूपित नहीं होते । ऋगादि पदों 👣 द्वारा नामरूपात्मक गाप 🕶 में से 'नाम' उपलक्षित है। जब 'नाम' पदार्थ की यह गति है, 📭 'रूप' पदार्थ की बात हो क्या ? क्योंकि नाम के माध्यम से ही 'रूप' की सृष्टि प्रतिपादित है-"वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्तंस्थाभ्र निर्ममे" (मनु. १.२१)। सृष्टि प्रक्रिया के द्वारा ही नाम-रूपात्मक प्रयन्त अपने उपादानकारणभूत बह्य से भिन्न सिद्ध नहीं होता, प्रक्रय के समय भी बहा भें ही प्रवेश कर जाने 🖥 कारण बहा से भिन्न नहीं हो सकता। जैसे समूद्र से समुद्धूत नमक पृथिवी आदि वे सम्पर्क से कठिन होकर एक वन ( डले ) के कप में आ जाता है, और वही सैन्धव-घन अपने आकर (समुद्र ) में प्रक्षिप्त होकर समुद्ररूप हो जाता 📗। वैसे ही नामरूपारमक प्रपश्च भी चेतन्य महासागर से भिन्न नहीं, यह रहस्य एक दृष्टान्त के द्वारा प्रकट किया जाता है—"स यथा सर्वासामयां समुद्र एकायनम्" (बृह. उ. ४।१।१२) दार्षान्त में उसी m समन्वय किया गया है—"एवं वा अरे अयमारमाज्नन्तरोऽ-बाह्यः"। 'इदं महद्भृतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवैतेम्यो भूतेभ्य समुत्थाय तान्येवानुविन-श्यित" ( बृह. उ. २।४।१२ ) इस श्रुति में 'इदं' शब्द से ब्रह्म का ग्रहण किया गया है, क्योंकि वही महत् (बृहत्) है। 'भूतम्' का अर्थ 'सत्यम्', 'अनन्तम्' का 'नित्यम्' और 'अपारम्' का 'सर्वगतम्' है। 'विज्ञानघनः' का अर्थ विज्ञान से विजातीय पदार्थों के संसर्ग से रहित वा विज्ञानैकरस है [ जैसा कि भाष्यकार ने कहा है - "घनशब्दो जात्यन्तरप्रतिषेधार्थः यथा सुवर्णघनोऽयोधनः ]। भाशय यह 🖣 कि यद्यपि यह जीवात्मा सत्, चित्, अनन्त, जन्म-मरण से रहित शुद्ध ब्रह्मरूप है। तथापि अविद्या-वश कार्य और करण (स्थूले और सूक्ष्म शरीर) के रूप में परिणत आकाशादि भूतों है अपना समुत्यान (साम्यापत्ति या तादात्म्या-ध्यास अनुभव करता है, उन हे दु:खी और सुखी होने पर स्वयं को दु:सी और सुखी समझता है। जैसे जलगत चन्द्र-प्रतिबिम्ब में जल के कम्पनादि धर्म प्रतीत होते हैं, वैसे ही श्रारीराविन्छन्न आत्मा में शरीर के कर्तृत्वादि धर्म आरोपित हो बाते हैं।

जब आगम और आचार्य का उपदेश पा कर मानव श्रवण, मनन, निद्धियासनपूर्वक ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, बा समस्त वासनाओं (संस्कारों) से युक्त अविधारूप मरु विनष्ट हो जाता है, अविद्या के कार्यभूत शरीरादि उपाधियाँ समाप्त हो जाती है, आत्त्मा का वह खिल्यभाव (तादात्माध्यास) सदैव के लिए क्षीण हो जाता है, कर्तृत्वादि का भानरूप

विज्ञानात्मोपदेश इति । कस्मात् ? उपक्रमसामध्यति । पतिजायापुत्रविचादिकं हि भोग्यभूतं सर्वे जगदात्मार्थतया प्रियं भवतीति प्रियसंस्चितं भोकारमात्मानमुपकः म्यानन्तरमिद्मात्मनो दर्शनाचपदिश्यमानं कस्यान्यस्यात्मनः स्यात् ? मध्येऽपि द्वं महद्भृतमनन्तमपारं विज्ञानघन पर्वतेभ्यो भूतेभ्यः सनुत्थाय तान्येवानुविश्यति न प्रत्य संबास्ति' इति प्रकृतस्यैव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेम्यः समुत्थानं विवानात्ममावेन नुवन्त्रिकानात्मन प्रवेदं द्रष्टुव्यस्य वृश्यति । तथा 'विकातारमरे केन विजानीयाव्' इति कतंवचनेन शब्देनोपसंहरिन्द्यानात्मानमेवेहोपदिष्टं दर्शयति । तस्मादात्मविद्यानेन सर्वविद्यानवयनं भोक्त्रर्थस्वाद्भोग्यजातस्यौपचारिकं द्रष्टस्यमिति । एवं प्राप्ते व्रमः,-

न प्रेरप संज्ञास्तीति संज्ञामाजनियेषादास्मा नास्तीति मध्यमाना सा मैन्नेपी होदाच, अन्नेव मा भगवानमूनुहुन्मोहितवाम् न प्रेत्य संज्ञास्तीति । स होवाच याज्ञवश्त्यः स्वामिप्रायं द्वेते हि क्याविविश्लेव-लंबानियन्त्रनो दुःश्वित्वाद्यभिमानः । जानन्त्रज्ञानेकरसब्द्याह्यानुभवे तु तत् केन कं परवेत् ब्रह्म वा केन विकानीयात् नहि तवास्य कर्मभावोऽस्ति स्वप्रकाशस्यात् । एतद्कां भवति—न संज्ञामात्रं गा। स्पासेषि किन्तु विद्योषसंज्ञेति । तरेवमधतावफलेनोपकमाम्मध्ये चात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय तदुपपावनावू, उपसंहारे च महद्भृतमनन्तिमधादिना च ब्रह्मक्याभिषानाद द्वेतनिन्दया ॥ चाद्वेतगुवकीर्तनाद ब्रह्मेच मैन्नेयोत्राह्ये प्रतियासं मः जीवास्मेति मास्ति पूर्वपण इत्यमारभ्यमेवेदमधिकरणम् ।

अत्रोच्यते — भोक्तश्वज्ञातताजीवकपोश्यानसमाचये मैत्रेयीबाह्यणे पूर्वपक्षेणोपक्रमः कृतः । पतिला-याविभोग्यसम्बन्धो नाभोनतुर्वद्वाको युक्यते नापि ज्ञानकर्तस्यमकर्तुः साकाश्य महतो भूतस्य विज्ञाना-स्मभावेत समृत्यानाभिवानं विज्ञानात्मन एव जुद्यात्वमाह । नामना बृह्यणे बृद्याःवपरेऽस्मिन् त्राहाणे तस्य विज्ञानात्मस्वेन समस्यामाश्चिमानमनुषयुव्तं स्यात्तस्य 🛭 द्रष्टव्यत्वमुपयुत्र्यते प्रस्युपक्रममान्नं

भामती-व्यास्या विशेष ज्ञान ना संज्ञान कभी नहीं होता। "न प्रेत्य संज्ञारित" गा प्रकार ज्ञानमात्र का अभाव हो जाने पर आत्मा की सत्ता भी समाप्त हो जायगी-ऐसा समझ कर मैत्रेथी बोली-"अत्रैव मा भगवान् अमूमुहत् 'न प्रेत्यसंज्ञाऽस्तीत्यत्र" अर्थात् आप ( याज्ञवल्क्य ) ने मुझ ा मैत्रेयी ) को यह कह कर फिर मोह में बाल दिया कि मरने के बाद किसी प्रकार का भी ज्ञान नहीं रहता। णागपाना ने उत्तर दिया—"न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीमि, अलं वा अरे इदं विज्ञानाय यत्र हि द्वैतमिव भवति, तदितर इतरं जिञ्जति । यत्र वा अस्य सर्वभारमेवाभूत तत्केन क जिझत्" (बृ. उ. ४।४११४)। अर्थात् जिस (अज्ञान की) जपापा में हुँत प्रमा की काल्पनिक सत्ता रहती है, तब रूपादि अनुकूल-प्रतिकूल विषय की प्रतीति 🗓 जात्मा में सुक्षित्व-दुःखित्व।दि का भान होता है। आनन्दज्ञानैकरस बहा की साक्षात्कारावस्था में मैं (याज्ञवल्क्य) ने संज्ञानमात्र का निषेध नहीं किया किन्तु विशेष ज्ञान का ही निराकरण किया है। इस प्रकार जहाँ अमृतत्वरूप फर्ज । संकीर्तन से उपक्रम किया गया, मध्य में आत्मविज्ञान के द्वारा सर्व-ज्ञान की प्राप्ति कही गई और उपसंहार में महद्भूतम् - इत्यादि पदों के द्वारा ब्रह्म का अभिधान किया गया। इतना ही नहीं, द्वैत-निन्दा के द्वारा अद्वैत की स्तुति की गई। ऐसे मैत्रेयी बाह्मण का प्रतिपाद्य एकमात्र बह्म ही निश्चित होता है, अतः न तो यहाँ जीवारमा का सन्देह होता है और जीवारमा के प्रतिपादन का पूर्व पक्ष । फलतः यह अधिकरण निरथंक-सा 🖟 ।

समाधान मैत्रेयी ब्राह्मण जीवपरक है, ऐसा पूर्वपक्ष में प्रस्तावमात्र किया गया है, वह इस लिए कि भोक्तृत्वादि के द्वारा जो जीव-ब्रह्म के भेद की शङ्का की गई है, उसका समाधान हो सके। ब्रह्म अभोक्ता और अकर्ता है, अतः भोग्य-सम्बन्धरूप भोक्तृत्व और ज्ञान- परमात्मौपदेश एवायम् । कस्मात् ? वाक्यान्ययात् । वाक्यं होदं पौर्वापर्येणावेश्यमाणं परमात्मानं प्रति अन्वितावयवं लक्ष्यते । कथमिति ? तदुपपाचते — अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति याश्ववल्क्यादुपश्चत्य 'येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्यो यदेव भगवान् वेद तदेव मे बृहि' इत्यमृतत्वमाशासानाया मैत्रेच्या याइवस्यय आतम विज्ञानमिद्युपदिश्रति । न शान्यत्र परमात्मविद्यानादसृतत्वमस्तीति अतिस्मृतिवादा वद्गित । तथा चात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानमुख्यमानं नान्यत्र परमकारणविज्ञानान्मुख्य-मयकस्पते । नयतदौ वचारिकमाश्रयितुं शक्यं, यत्कारणमात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिहायानश्तरेण प्रन्थेन तद्वोपपाद्यति—'ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनो गा वेद' इत्यादिना । यो हि ब्रह्मस्रत्रादिकं जगदात्मनो अन्यत्र स्वातन्त्रयेण लब्धसद्भावं पश्यति तं मिथ्यादशिनं तदेव मिथ्यादष्टं ब्रह्मकादिकं जगत्पराकरोतीति भेदद्षिमपोच द्रं सर्वे यदमात्मा' इति सर्वस्य वस्तुजातस्थात्माभ्यतिरेकमवतारयति । तुण्तुम्यादिः हद्यान्तमा ( इ० ४।५।८ ) तमेबाव्यतिरेकं द्रहयित 'बस्य महतो भूतस्य निःश्वसि-तमेतचरम्बेदः ( वृ॰ ४।५।११ ) इत्यादिना च प्रकृतस्यात्मनी नामकपकर्मप्रपश्च-कारणतां व्यासभाणः परमात्मानमेनं गमयति । तथैयकायनप्रकियायामपि ( इ० ४।१।-बर् ) सिवयस्य सेन्द्रियस्य सान्तः करणस्य प्रपश्चस्यैकायनमनन्तरमधात्तां कृतसर्न प्रदानघनं व्याचक्षाणः परमात्मानमेनं गमयति । तस्मात्परमात्मन एवायं दर्शनाचुप-वंश इति गम्यते ॥ १९ ॥

यत्युमरकः — त्रियसंस्थितोपक्रमाहिकानात्मन प्रवायं न्श्रीनावृपदेश इति,

प्रतिज्ञासिद्धेलिङ्गमादमरध्यः ॥ २० ॥

मस्यत्र प्रतिका 'आत्मिन विकाते सर्वमिदं विकातं भवति', 'इदं सर्वे यदय-

मामती

वृत्रंपक्षः कृतः । क्षत्रोक्त्रवंत्वाचा भोग्यवातस्येतिक तहुपोद्धसनमात्रम् । तिद्धान्तस्तु निमदञ्यास्यातेन भाष्येणोक्तः ॥ १९ ॥

तदेवं वीर्वावर्ध्यांकोषनया भेनेयोबाह्यनस्य बृह्यदर्शनवरावे स्थिते ओक्त्रा जीवास्मनोपक्रममा-बार्ध्यदेशीयमतेन तावस्तमावसे सूत्रकारः— ॥ प्रतिज्ञासिक्षेतिकुमादमरध्यः ॥ । ॥॥ हि बह्वेविकारा बुक्बरन्तो विस्कुलिक्षा ॥ बह्वेरस्यम्तं भिक्कते तद्र्पनिक्यवस्थाद्यापि ततोऽध्यन्तमिक्यावह्वेरिव वरस्पर-

## भामती-स्थास्था

जनकत्वरूप कर्तृत्व के प्रतिपादन का ब्रह्म में कोई उपयोग नहीं। व्यापक एवं भूतरूप ब्रह्म के जीवरूप से समुत्यान (जन्म ) का प्रतिपादन भी जीव की द्रष्टव्यता सूचित करता है। यदि इस ब्राह्मण में ब्रह्म की द्रष्टव्यता का अभिधान माना जाता है, जा जीवरूप से ब्रह्म की उत्पत्ति का प्रतिपादन अनुपयुक्त हो जाता है जीव की द्रष्टव्यता का अभिधान मानने पर उक्त समुत्यान का जा। उपयुक्त हो जाता है—इस प्रकार पूर्वपक्षी का उपक्रम गान हो और "भोक्त्रव्यत्वच्च भोग्यजातस्य"—ऐसा कहना उस उपक्रम का उपोद्रल क (पोषक) है। कल्दः पूर्वपक्ष उपपन्न हो जाता है, जिसके निराकरण में अधिकरण की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। सिद्धान्त-भाष्य नितान्त सुबोध। १९॥

पौर्वापर्यं की आलोचना से मैत्रेयी बाह्यण की बहा-दर्शनपरता निश्चित हो जाने पर जो यह प्रक्त बाता है कि भोक्तारूप जीव का उपक्रम वन बाह्यण में क्यों किया गया? मारमा इति च। तस्याः प्रतिद्वायाः सिद्धि स्वयरयेति हिलक्कं यत्प्रियसंस्वितस्या-रमनो द्रष्टव्यरधादिसंकीर्तनम्। यदि हि विद्यानारमा परमारमनो उन्यः जान्य पर-मारमविद्याने ऽपि विद्यानारमा न विद्यात इत्येकविद्यानेन सर्वविद्यानं यरमितद्यातं तसीयेत । तस्मारप्रतिद्यासि स्थर्थं विद्यानारमपरमारमनो रमेदांशेनो पक्रमणिमत्या-इसर्थ्य आदार्थो सन्यते ॥ २०॥

उत्क्रमिष्यत एवंभावादित्यौडुकोमिः ॥ २१ ॥

विश्वानात्मन पव देष्टेन्द्रियमनोशुद्धिसंघातोपाधिसंपर्कात्कलुषीभृतस्य शानच्याः नादिसाधनातुष्ठानात् संप्रसन्नस्य देहादिसंघातादुःक्रमिष्यतः परमारमेक्योपपचेरिदमः

भावस्य मावश्रस्त्रात्, तथा जीवारमानोऽपि बह्मविकारा न ब्रह्मणोऽस्वस्तं भिवन्ते विद्रपरवाभावश्रस्त्रा-बाध्यस्यस्तं न निवान्ते परस्परं स्थावस्यभावश्रस्त्रात्, सर्वत्रं प्रस्पुपदेशवैषध्यांक्यः। तस्मात् कविद्वद्भेवो बोबारमनामभेदव्यः। तत्र तिव्वज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञासिद्धये विज्ञानारमपरमारमनोरभेदम्पावायः परकारमित वर्शियतस्ये विज्ञानारमनोरभेदम्पावायः परकारमित वर्शियतस्ये विज्ञानारमनोपक्रम व्रस्थाव्यम्स्य वाष्ट्रायो मेने ।। २०।।

आचार्यदेशीयान्तरमतेन समाघले — उत्क्रमिष्यत एवं भावादित्यौडु होमिः । श्रीवो हि परमात्मनोऽ-त्यम्तं भिन्न एव सन् देहेन्द्रियमनोबुद्धपृष्धानसभ्यकत्सिर्यदा कलुवस्तस्य च ज्ञानध्यानादिसावनानुद्वानात् गण्यनगण्या देहेन्द्रियादिसङ्कातादुरक्रमिष्यतः परमात्मनेक्योपपलेरिदमभेदेनोपक्रमणम् । एसपुक्तं भवति—

भाषती-व्याख्या उसका उत्तर आचार्य आश्मरध्य की दृष्टि से दिया जाता है—"प्रतिज्ञासिद्धेलिङ्गमाश्मरध्यः"। जैसे अग्नि से निकलनेवाली अग्नि की विकारमूत चिनगारिया अग्नि से अत्यन्त मिन्न नहीं होतीं, क्योंकि वे भी अग्निक्ष ही समझी जाती हैं। इसी प्रकार उन चिनगारियों को अग्नि से अत्यन्त अभिन्न भी नहीं कह सकते, क्योंकि 'अग्ने: विस्फुलिङ्गाः'—यहाँ पर 'अग्नि' पर और 'विस्फुलिङ्ग' पद का परस्पर जो व्यावर्त्य-व्यावर्तकभाव माना जाता है, वह अभेद में नहीं बन सकेगा [ जैसे 'शङ्कस्य मुक्लता'—यही पर 'शङ्क' पद घट-पटादि द्रव्य का एवं 'शुक्लता' पद निलादि गुणों का व्यावर्तक माना जाता 👖 । वैसे ही 'अम्नेः विस्फुलिङ्गा।' इत्यादि-षष्ठचन्त-प्रयोग या उद्देश्य-विधेयमाधस्यस्य पर प्रायः सर्वत्र परस्पर व्यावर्त्य-व्यावर्तकभाव माना जाता है ]। वसे ही ब्रह्म के विकारभूत जीवात्मा भी ब्रह्म से न तो अत्यम्त भिन्न होते । और न अत्यन्त अभिन्न, क्योंकि एक ब्रह्म के विज्ञान से सभी जीवों का ज्ञान तभी हो सकता है, जब कि जीव और बहा का अभेद हो और 'आत्मायं द्रष्टव्यः' 'अहं बहू.'-इत्यादि स्थलों पर जीवात्मा के उद्देश्य से द्रष्टव्यत्व या बहात्व का विधान तभी हो सकता है, अब कि जीव और ब्रह्म का कुछ भेद भी हो। भेदामेद-पक्ष में ही जीवरूपेण जना। और एक के विज्ञान से सर्व-विज्ञान की प्रतिज्ञा ये दोनों प्रक्रियाएँ जनाम होती हैं—ऐसा आबायं आश्मरच्य मानते 🛮 ॥ २० ॥

आश्मरच्य के द्वारा उद्भावित पूर्वपक्ष का समाधान आचार्य बीडुलोमि के मत से किया जाता है—''उत्क्रमिष्यते एवंभावादित्यौडुलोमिः''। बाचार्यवर बीडुलोमि का कहना है कि जीव बहु से बत्यन्त भिन्न है और देह, इन्द्रिय, मन एवं बुद्धिस्प उपाधियों के सम्पर्क से सदेव कलुषित रहता आया है। ज्ञान-ध्यानादि साधनों के अनुष्ठान विमल होकर देहिन्द्रियादि-संघात से उत्क्रमण करने पर जीव का बहु से ऐक्य स्थापित हो जाता है, इस भावी ऐक्य (अभेद) को ध्यान में रख कर जीव का उपक्रम किया गया है, अतः एक के विज्ञान से सर्व-विज्ञान का प्रतिपादन विरुद्ध नहीं। संसारावस्थाक मेद भी मोसावस्थाक

भेदेनोपक्रमणित्यौडुलोभिराचार्यो मन्यते । श्रुतिश्चेवं भवति —'एष संप्रसादोऽस्माः च्छरीरात्समुत्थाव परं ज्योतिवपसंपच स्वेन रूपेणाभिनिष्णवते' ( छा० ८।१२।३ ) इति । किष्णव जीवाश्रयमि (नामक्पं नदीनिदर्शनेन द्वापयित 'यथा नद्यः स्यन्दः मानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामक्पं विहाच । तथा विद्वाचामकपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषपुपैति विव्यम्' ( मुण्ड० ३।२।८ ) इति । यथा लोके नद्यः स्वाश्रयमेव नामकपं विद्वाय समुद्रमुपयन्त्येवं जीवोऽपि स्वाश्रयमेव नामकपं विद्वाय परं पुरुषपुपैतीति दि तवार्थः प्रतीयते द्वान्तदार्थान्तिकयोस्तुव्यताये ॥ २१ ॥

अवस्थितेरिति काश्रकुत्स्नः ॥ २२ ॥

अस्यैव परमात्मनो अनेनापि विकानात्मभावेनावस्थानादुपपन्नमिद्मभेदेनोपन्नमण-

भामती

भविष्यम्समभेवम्पावाय भेवकालेऽध्यजेद उक्तः, यथाहु। पाछराजिकाः---

आमुक्तेभेंव एक स्वान्जीवस्य 👅 परस्य च।

मुक्तस्य 🛮 न भेबोऽस्ति भेबहेतोरभावतः ॥ इति ।

अत्रैव श्रुतिमृपन्यस्यति ● श्रुतिश्चैवम् इति ■ । पूर्व देहेन्द्रियाशुपाधिकृतं कलुक्श्वमारमम् उनतं, सम्प्रति स्वाभाविकमेव जीवस्य मानकप्रप्रयक्षाध्यस्यलक्षयं कालुध्यं पार्थिवानामणूनामिव स्यामस्य देवलं वाकेनैव सानव्यामाविमा तदपनीय जीवः परास्परततं पुरुषभूपैतीस्याह ■ कविषय जीवाश्यमपि इति ■ । नवीनिवर्शनं यथा सोस्येमा नक्ष इति ।। २१ ।।

सदेवमाचार्व्यवेशीयमसहयमुक्तवात्राविश्विवद्यावार्यमसमाह सूत्रकारः अवस्थितेरिति काशक्रास्तः।

एतव् व्याप्त्र अस्येव परमात्ममः इति । त जीव आत्मनोऽन्यो नापि सहिकारः किस्वात्मेवाविद्योः
प्रमानकरिपतावच्छेवः, आकाश इव घटमणिकाविकस्थितावच्छेवो घटाकाशो मणिकाकाशो । तु परमाः

भामती-म्याक्या
अभेद । पर्यवसित हो जाता है । पाञ्चरात्रिक आचार्यगण कहते हैं—
आमुक्तेर्भेद एवासीज्जीवस्य परस्य च ।
मुक्तस्य तु न भेदोऽस्ति भेदहेतोरभावतः ॥

इसी मत के समर्थन में श्रुति प्रस्तुत की जाती है-"श्रुतिश्चैवं भवति" एव सम्प्रसादोऽ-

स्मात् शरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्यः' ( छां॰ ८!१२।३ )।

पहले देहेग्द्रियादि उपाधियों के द्वारा बाहित जीवगत काल्ड्य कहा गया, बा जीव में नाम-रूपात्मक प्रपञ्च का आश्रयत्वरूप कालुड्य स्वाभाविक कहा जाता है—"किचचच जीवाश्रयमिय नामरूपं नदीनिदर्शनेन जापयित"। नदी का दृष्टान्त इस प्रकार है—"यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽम्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय" (मुण्ड॰ ११८८)। अर्थात् जैसे नदियौ अपने स्वाभाविक नाम (गङ्गादि) और रूप (श्वेत प्रवाहादि) का परित्याग करके समुद्र रूप हो जाती हैं, वैसे ही जीव भी अपने स्वाभाविक प्रपञ्चाश्रयत्वरूप कालुब्य को छोड़कर ब्रह्मरूप हो जाता । ११।।

कथित दोनों आचार्यों के मतों में असन्तोष व्यक्त करते हुए आचार्य काशकृत्स्न का सिद्धान्त सूत्रकार ने प्रस्तुत किया है—''अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः''। इस सूत्र की भाष्यकार व्याख्या कर रहे हैं —''अस्येव परमात्मनः''। जीव न तो ब्रह्म से भिन्न ■ और न उसका विकार, किन्तु ब्रह्म ही अविद्याख्य उपाधि के द्वारा कल्पित भेद से वैसे ही भिन्न प्रतीत होता है, जैसे घटादि उपाधियों से परिच्छिन्न होकर 'घटाकाश', 'मणिकाश' इत्यादि । घटाकाशादि भी न तो परमाकाश से भिन्न होते हैं और न उसके विकार । इस प्रकार उक्त श्रुति-सन्दर्भ में

मिति काशकुरस्न आचार्यो मन्यते । तथाच ब्राह्मणम्-'अनेन जीवेनारमनानुप्रविष्य नामक्ये व्याकरवाणि' ( छा० ६।३।२ ) इत्येवंजातीयकं परस्येवात्मनी जीवभावेना-बस्थानं वर्शयति । सन्त्रवर्णमा —'सर्वाणि कपाणि विचित्य घीरो नामानि क्रस्वामिय-दम् यदास्ते (ते बार शहराक) इत्येवंजातीयकः । न च तेजाप्रस्तीनां सृष्टी जीवस्य पृथक्सृष्टिः अता, येन परस्मादात्मनो अध्यस्तद्विकारो जीवः स्थात् । काराकुत्स्नस्या-चार्यस्याधिकृतः परमेश्वरो जीवो नाम्य इति मतम् । आस्मरध्यस्य 👖 यद्यपि जीवस्य परस्मादनम्यत्वमभित्रेतं, तथापि प्रतिश्वासिद्धेरिति सापेश्वत्वाभिधानात्कार्यकारणः भाषः कियानप्यभिन्नेत इति गम्यते। औडुलोमिपसे पुनः स्पष्टमेवावस्थान्तरापेसी भेदाभेदी गम्येते । तत्र काशकृत्स्नीयं मतं भृत्यतुसारीति गम्यते, प्रतिविपाद्यिविता-

भागती काशाबन्यस्तद्विकारो वा । बाजा जोवारमनोपक्रमः परमारमनेबोपक्रमस्तस्य ततोऽनेवात् । स्थुलवर्शिलोक-व्रतीतिशीकर्यायौपाधिकेनात्मकपेणोपकमः कृतः। अन्नैव श्रुति प्रमाणयति 🖷 नवा च इति 🔳। जव विकारः परमात्मनो जीवः नामा भवत्याकाशाविवविश्वाह 🛊 न च तेजःश्रभृतीनान् इति 🗷 । नहि 🔤 तेजः प्रभतीनामार्श्वाकारस्यं भवते एवं जोवस्येति । आचार्यत्रयमतं विभवते 🔳 काशकारमस्याचार्यस्य इति @ । आस्यन्ति ई सस्यभेदे कार्यकारणमावाभावात अनात्यन्तिकोऽभेद आस्येयस्तवा ■ कथान्नद भेदोऽ-वीति तमास्थाय कार्यकारणभाव इति । किपानपीरपुत्रतं मतत्रवसुत्रस्वा काञ्चकुरस्तीयमतं सामुखेन निर्कार-यति क्षतत्र तेषु मध्ये काशकुरस्तीय मतम इतिक । आस्यन्तिके हि जीववरमारमनीरभेदे तात्त्विकेश्नाचिकाः पाधिकत्यितो भेदरतस्यमतीतं जीवात्मतो ब्रह्मशावतश्योपदेशध्यक्षमनननिविध्यातनप्रकर्षपर्यमत्त्रकारा साक्षाक्षारेण विद्या शक्यः समूलकार्वं कवित् रञ्ज्वामहिविश्रम 📰 रञ्जुतस्वसाक्षास्कारेण, राजपुत्रस्येव च म्लेच्छकुले बर्जुमानस्थारमनि समारोपितो म्लेच्छभावो राजवुत्रोडतीति जाहोपदेशेन । 🗖 मृद्धिकारः।

भामती-व्यादवा जीव का उपक्रम वस्तुतः ब्रह्म का ही उपक्रम है, क्योंकि जीव का ब्रह्म से अभेद है। स्यूस में दृष्टिवाले लोकिक व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान रख कर औपाधिक रूप से आत्मा का उपक्रम किया गया है। इस अर्थ में श्रुति प्रमाण प्रदशित करते हैं — "तथा च अ।ह्मणम्" । जीव ब्रह्म का विकार वधों नहीं ? इस प्रक्त का उत्तर है-न च तेजः प्रभृतीनां सृष्टी जीवस्य पृथक् सृष्टिः श्रतः"। जैसे "तत् तेजोऽसृजत" ( छां० ६।२।३ ) इत्यादि श्रुतियों में तेज बादि की सृष्टि प्रतिपादित है, वैसे जीव की सृष्टि कहीं भी अभिहित नहीं, अतः जीव विकार नहीं हो सकता।

सूत्रित आवार्य-त्रयी के मतों का सिहावलोकन किया जाता है-"काशकुत्सनस्या-चार्यस्य"। आज्ञय यह है कि आत्यन्तिक अभेद मानने पर कार्य-कारणभाव नहीं बन सकता, अतः जीव और ब्रह्म का अनात्यन्तिक (कथंचित्) अभेद मानना होगा, तब कथंचित् भेद भी सम्भव हो जाता है. उस (भेद) को लेकर कार्य-कारणभाव उपपन्न हो जाता है, भाष्यकार ने यही कहा है—''कार्यकारणभावः कियानिष अभिष्रेतः''। तीनों का परिचय देकर उनमें काशकुत्स्नीय मत को उपनिषदनुष्ठारी बताया जाता है—'तत्र' अर्थात् 'तेषु मध्ये' ''काशकुत्स्नायं मतं श्रुत्यनुसारीति गम्यते''। सारांश यह है कि जीव धीर ब्रह्म का आत्यन्तिक अभेद तात्त्विक होने पर भी अनादि अविद्यारूप उपाधि के द्वारा कल्पित जो भेंद प्रतीत होता है उसका "तत्त्रमित"—इत्यादि महावाक्यों के द्वारा जीव में ब्रह्मभाव के तारिवक श्रवण, मनन और निविच्यासन के अनुष्ठान से समुत्पन्न अमेर-साक्षातकार वैसे ही समूल नाश कर दिया करता है, जैसे रज्जु में समुत्वन सर्व-भ्रम को रज्जुतस्य का साक्षात्कार । अथवा जैसे म्लेच्छ-कुल में परिपोषित होने के कारण राज-पुत्र में समारोपित र्षातुसारात् 'तस्वमसि' इत्यादिश्रृतिभ्यः । एवं च सति तज्ज्ञानादमृतत्वमवकस्पते । विकारात्मकत्वे हि जीवस्याम्युपगम्यमाने विकारस्य प्रकृतिसम्बन्धे प्रलयप्रसङ्गान्धः तज्ज्ञानादमृतत्वमवकल्पेत । बात्मा स्वाश्रयस्य नामकपस्यासंभवादुपाच्याश्रयं नामक्षां जीव उपवर्षते । बत एवोत्पत्तिरिप जीवस्य कविद्गिनिवस्पुत्तिकोदाहरणेन आव्यमाणोपाच्याश्रयेव वेदितस्या । यद्ण्युक्तं—प्रकृतस्येव महतो भूतस्य द्रष्टम्यस्य

भागती

सरावादिः सतसोपि मृग्मृदिति चिम्प्यमानस्तः बन्मना मृद्धावमाक्षारकारेण सक्यो निवर्तयितुं, तत् ।।
हेतोः? तस्यापि मृत्रो भिक्षामिक्षस्य सारिवकरवात्, वस्तुनस्तु झानेनोच्छेसुमशक्यस्वात्, सोऽयं प्रतिपिपादयिवितार्णामृतारः । अपि च जीवस्यारमिक्षारत्वे तस्य झानच्यानाविसाधनानृष्ठानात् स्वप्रकृतावण्यये सति
नामृतस्वस्याक्षास्तीरयपुरुवण्यंश्वमस्तुत्स्वप्रातिश्चतिवरोधस्य । काशकृत्स्नमते स्वेतदुभयं नास्तीरपाह ६ एवळ
सति इति । नन् यदि जीवो न विकारः किन्तु ब्रह्मीव, कयं तहि तिस्मन्नामरूपाध्यस्यश्चतिः व्यावन्तिः सृत्रा विस्कृतिकृति इति ब्रह्मिवकारश्चितिरत्यात्रस्त्रामृत्यस्याजेन निराकरोति । स्वतः
स्वाध्यस्य इति ६ । यतः प्रतिपिपाविधितार्थानृतारश्चामृतस्वप्रातिश्च विकारपक्षे न सम्भवतः, अतस्रित
योजना । द्वितीयपूर्वपक्षविज्ञमन्त्रवेदं त्रिसूत्र्यापाकरोति । यवन्युकम् इति ६ । शेवमितरोहितार्थं स्थास्या-

भामती-व्याख्या

म्लेच्छभाव को 'राजपुत्रोऽसि' -इस प्रकार के आप्तोपदेश से जितत तत्त्व-साक्षात्कार विनष्ट कर दिया करता 📳। यदि जीवभाव को ब्रह्म का विकार माना जाता, तब ब्रह्म के साक्षात्कार से उसकी निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मृत्तिका के विकारभूत घट, शराव (कसोरा या परई) भादि पा विनाश मृत्तिका का सैकड़ों बार चिन्तन या साक्षात्कार करने पर भी नहीं होता। वह क्यों ? गा लिए कि घट-शराब आदि मृत्तिका से भिन्नाभिन्न होने पर भी तात्विक होते हैं, काल्पनिक नहीं । कल्पना-प्रसूत पदार्थ ही ज्ञान के द्वारा उच्छिन्न होते हैं, वास्तविक वस्तु-तत्त्व नहीं, अतः काशकृत्स्नीय मत वेदान्त में प्रतिपिपादियिषित प्रक्रिया के अनुरूप है। दूसरी बात यह भी । कि जीव को यदि बहा का विकार माना जाता है, तब वह अपनी प्रकृतिभूत ब्रह्म को अपना स्वरूप मान कर वैसा ही ध्यान का अनुष्ठान करेगा फलतः उसी प्रकृति में लीन हो जायगा। इसे दर्शनकारों ने प्रकृति-लय की संज्ञा देते हुए आत्मा का बन्धन ही माना है, मोक्ष नहीं- "तत्र प्रकृतावात्मज्ञानाद् ये प्रकृतिमुपासते तेषां प्राकृतिको बन्धः, यः पुराणे प्रकृतिलयान् प्रत्युच्यते —'पूर्णं शतसहस्रं हि तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः' ( सां. त. को. पृ. ५६ )। प्रकृति-छय से अमृतत्व ( मोक्ष ) को कोई आशा नहीं, प्रत्युत अमृतत्व-प्राप्ति-बोधक श्रुतियों का विरोध ही उपस्थित होता है। काशकृत्स्नीय मत में अमृतत्व का अभाव और अभेद-श्रुति-विरोध —ये दोनों आपत्तियां नहीं हैं — ''एवं च सति तज्ज्ञानादमृतत्वमवकल्पते''। यदि जीव ब्रह्म का विकार नहीं, अपितु ब्रह्मरूप ही है, तब श्रुति ने जीव में नाम और इप की आश्रयता क्यों कही है ? एवं ''यथाकोः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गाः'' (बृह० उ० २।१।२०) इस्यादि श्रुतियों ने जीव को ब्रह्म का विकार क्यों कहा 📲 ? इन श्रङ्काओं का निराकरण करते हुए उपसंहार किया जाता है -अत्रश्च स्वाश्चयस्य नामरूपस्यासम्भवाद उपाध्याश्रयं नामरूपं जीवे उपचयंते''। यहाँ 'अतः' शब्द 'यतः' शब्द की नित्य अपेक्षा करता है, इस लिए 'यतः प्रतिपिपादियिषितार्थानुसारभ्रामृतत्वप्राप्तिभ्र विकारपक्षे न सम्भवतः, अतः - ऐसी योजना का लेनी चाहिए।

[ उक्त स्थल पर जीव के द्रष्टव्यताभिधानरूप पूर्व पक्ष में तीन हेतु प्रस्तुत किए गए—(१) सम्दर्भ-श्रुति के उपक्रम में जीव का प्रतिपादन।(२) उत्थान-श्रुति में जीवाभेदा- भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानातमभावेन दर्शयन् विज्ञानातमन प्रवेदं द्रष्टव्यत्वं दर्शयन्तीति । तत्रापीयमेव त्रिस्त्री योजयितव्या—प्रतिज्ञासिखेलिक् मान्मरथ्याः । इत्मत्र प्रतिज्ञातम् —'आत्मिनि विदिते सर्वे विदितं मवति' 'इदं सर्वे यद्यमात्मा' ( । । । १८६ ) इति च । उपपादितं च, सर्वस्य नामकपकर्मभपञ्चस्यकभसवत्वादेक भलयन्त्रवाच्च दुन्दुभ्याविष्ट्षान्तेश्च कार्यकारणयोरव्यतिरेक प्रतिपादनात् । तस्या प्रव प्रति-ज्ञायाः सिद्धि स्वयत्येति ज्ञिकं यम्महतो भृतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानान्त्रमावेन कथितिमत्याद्मरथ्य बाचार्यो मन्यते । अभेदे हि सत्येकविज्ञानेन सर्वेन्विज्ञानं प्रतिज्ञातमवकत्पत इति ।

'उत्क्रमिष्यत एवं माघादित्यो डुलोमिः'। उत्क्रमिष्यतो विद्यानात्मनो झानध्याना-दिसामध्योत् संप्रसन्नस्य परेणात्मने क्यसंभवादिदमभेदाभिषानमित्यौ डुलोमिराचार्यौ

मभ्यते ।

'अवस्थितेरिति काशकुरस्नः'। अस्यैव परमात्मनो अनेनापि विज्ञानात्मभावेनाय-

स्थानादुपपम्नमिद्मभेदाभिधानमिति काश्करूरन आचायो मन्यते ।

नन्देश्वामधानमेतत् 'पतेभ्यो भूतेभ्यः समुखाय ताण्येवानुधिनश्यति न प्रत्य संहास्ति' ( यृष्ट० २।४।१२ ) इति, क्यमेतदभेदाभिधानम् । नैय दोषः, विशेषविह्यानिधानिधानमेति । अत्रैव मा भगवानम् मुद्दक्ष प्रत्य संहास्ति' इति पयनुयुज्य स्वयमेव अत्याऽर्थान्तरस्य दिशंतरवात्—'न ॥ अरेऽहं मोहं ब्रवीभ्यविनाशी वा अरेऽयमात्मानुच्छित्तिधर्मा मात्रासंसगस्त्यस्य भवति' इति । पतदुक्तं भवति —क्टस्थिनस्य पवायं विद्यानघन आत्मा नास्योच्छेदप्रस्मक्षेऽस्ति । मात्राभिस्त्यस्य भृतेन्द्रियस्मक्षणाभिरविद्यक्षताभिरसंसगो विद्या भवति । संसर्गाभावे च तस्कृतस्य विशेषविद्यास्यामावाक प्रत्य संहास्तीत्युक्तमिति । यद्यु-क्षम् —'विज्ञातारमरे केन विजनीयात्' इति कर्नुवचनेन शब्देनोपसंहाराद्विज्ञानात्मन

तार्षक्य । तृतीयपूर्वपक्षवीजनिरासे काशकुरस्नीयेनैवेश्यववारणं तम्मताभयकेनैव तस्य, शक्यिनरासस्यात् । ऐकान्तिके ह्यहेते वास्मनोऽन्यकर्मकरणे केन कं पश्येदिति वागाना कर्मस्यं विद्यातारमरे केन विवानीया-विति शक्यं निषेत्रुंम् । भेदाभेदपक्षे वैकान्तिके वा भेदे सर्वमेतवहैताव्ययमञ्जयपिस्पवधारणस्यावैः । व केवलं काशकुरस्तीयदर्शनाश्ययणेन भूतपूर्वगस्या विद्यातुस्वमपि हु श्रुतिपीर्वापर्यपर्वालोणनयाध्येवमेवेस्याह

भामती-व्या<del>व</del>्या

भिश्रान और (३) 'विज्ञातृ' शब्द का प्रयोग । इनमें से प्रथम हेतु का निरास जिस त्रिसूत्री के द्वारा किया गया, उसी ] त्रिसूत्री के द्वारा दितीय हेतु का भी अपाकरण किया जाता — "यदप्युक्तं प्रकृतस्यैव "विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यत्वं दर्शयतीति, तत्रापीयमेव त्रिसूत्री योजियतव्या" । शेष भाष्य स्पष्टार्थक है, जिसकी व्याख्या भी प्रायः पहले की जा चुकी ।

पूर्व । ■ के तृतीय हेतु का अनुवाद करते हुए निरास किया जाता है—"यदप्युक्तं विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति, तदिष काशकृत्स्नीयेनेव दशनेन परिहरणीयम्"। यहाँ पर एकार अवधारणार्थक है अर्थात् महिष काशकृत्स्न के गत का आश्रयण करके ही तृतीय हेतु ■। निरास किया जा सकता है, क्योंकि जीव और ब्रह्म के ऐकान्ति अभेद-पक्ष में द्वी 'केन कं पश्येत्' (बृ० ७० २।४१११) इस प्रकार आत्मा = अन्य कमं और करण कारकों का एवं 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्" (बृह० उ० २।४।१४) इस प्रकार आत्मगत कमंत्व का 'निषेध किया जा सकता है, भेदाभेद-पक्ष ॥ ऐकान्तिक भेद-पक्ष में यह सब कुछ नहीं किया

प्रवेदं द्रष्टव्यस्विमिति तद्पि काश्वाहत्स्नीयेनेष दर्शनेन परिहरणीयम् । अपि च 'यत्रहि हैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति' ( कृ० २।४।१३ ) इत्यारम्याविद्याविषये तस्यैव दर्शनादिलक्षणं विशेषिवित्रानं प्रपष्ट्य 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैयाभृत् तत्केन कं पश्येत्' इत्यादिना विद्याविषये तस्यैव दर्शनादिलक्षणस्य विशेषवित्रानस्याभावमभिव्धाति । पुनश्च विषयाभावेऽपि आत्मानं विज्ञानीयाद् इत्याशङ्क्य विशातारमरे केन विज्ञानीयात्' इत्याह । तत्रश्च विशेषवित्रानाभावोपपादनपरत्वाद्याक्यस्य विज्ञानधातुरेष केवलः सम्भृतपूर्वगत्या कर्नृवचनेन त्वा निर्दिष्ट इति गम्यते । दर्शितं । पुरस्तात् काश्वहत्यस्य पक्षस्य अतिमत्वम् । ॥तः विज्ञानात्मपरमात्मनोरविद्याप्रत्युपस्थापिः

मामिती

अपि च यत्र हि इति ■ । कस्मात् पुनः काशकुरस्नस्य मतमास्वीयते नेतरेवामावार्याणामस्यत ■ वर्षितं ॥ पुरस्ताद् इति । काशकुरस्नोयस्य मतस्य श्रुतित्रवन्योपस्यासेन पुनः श्रुतिमस्यं स्मृतिमस्यं वोषसंहारोपक्रमपाह ■ ■ इति छ । कांचस्याठ आतश्चेति , तस्यावश्यं वेस्ययंः । जनमजरामरण-भीतयो विक्रियास्तासं सर्वासं महानज इस्यादिना प्रतिवेषः । विराणामपक्षेत्रयस्य वाग्यभावपक्षे ऐकान्ति-कार्द्वतप्रतियादः एकमेवाद्वितीयमिस्यादः । वेतदर्शनिनन्यापराश्चान्योऽसावन्योऽहमस्मीस्यादयो जनमजरा-विविक्तियाप्रतियेषपराश्चेष महानज इस्यादयः श्रुतय उपरुष्येरन् । अपि च यवि जीवपरमास्मनोर्भेदाभेवा-वास्योयेयातां ततस्त्योमिक्यो विद्यास्तम् वृद्यास्त्राचार्यः श्रुतय उपरुष्येरन् । अपि च यवि जीवपरमास्मनोर्भेदाभेवा-वास्योयेयातां ततस्त्योमिक्यो विद्यास्तम् वृद्यासावादेशस्य वालोयस्ये नास्मान निरप्यादं विद्यानं जायेत, वलोयसं क्ष्य दुवलपश्चावलिवनः सानस्य वाष्यात् । ■ स्वपृद्धावाणाविक्षेष्यत्या न वलावलाव्यास्त्रवार्यां, ततः संश्चे सति न पुनिश्चितार्यमारमिन हानं भवेत् पुनिश्चितार्यं च जानं मोक्योयाः श्रूयते ''वेवाश्मविद्यान-

#### मामती-भाष्या

जा सकता — यह उक्त अवधारण का तात्पर्य है। केवल काशकुरस्नीय दर्शन के अनुरोध पर ही ब्रह्म में विज्ञातृत्व का व्यवहार पूर्वावस्था को लेकर नहीं किया जाता, अपितु पूर्वापर के वाक्यों को आलोचना से भो वही निष्कर्ष निकलता है - "अपि च 'यत्र हि दैतमिव भवति, तदितर इतरं पश्यति' (बृह॰ उ० २।४।१३) इत्यादि"। काशकुत्स्नीय मत पर ही इतनी आस्था क्यों ? अन्य आचार्यों के मतों पर क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर है— "दिशितं तु पुरस्तात् काशक्वरस्नीयस्य पक्षस्य श्रुतिमत्त्रम्"। अनेक श्रीत और स्मार्त बाक्यों का साक्ष्य प्रस्तुत कर काशकुःस्तोय मत का वर्चस्य स्थापित किया जाता है—''अतभ्र विज्ञानात्मपरमात्मनोः"। 'अतः' के स्थान पर कहीं-कहीं 'आतः' पाठ उपलब्ध होता है, जिसका अयं है — 'अवस्यन्'। जनन, जहा मरण और भय—ये विकार हैं, इनका प्रतिषेध "स वा एव महानज आत्मा अजरोऽभयो ब्रह्म" (बृह. उ. ४।४।२५) इस श्रुति से किया गया है। परिणाम या अन्य कारण से अन्य कार्य को उत्पत्तिरूप आरम्भवाद में "एकमेवा-द्वितीयम्" इत्यादि ऐकान्तिक अभेदगरक "अन्योऽसावन्योऽहमस्मि" इत्यादि द्वैत-दर्शन-निन्दापरक एवं 'एष महानजः" इत्यादि जननादि विकार निषेधक श्रुति-वाक्य विरुद्ध पड़ जाते हैं। दूसरी बात यह भो है कि यदि जीत्र के परमातमा से भेद और अभेद —दोनों माने जाते हैं, तब कोई भी ज्ञान निर्वाध और असन्दिग्ध न हो सकेगा, क्योंकि भेद और अभेद परस्पर विरुद्ध धर्म हैं, एकत्र समुच्चित नहीं रह सकते। उनमें एक को प्रबल और दूसरे को दुर्व ह मानना होगा, अतः सबलपक्षीय ज्ञान से निर्वेलपक्षीय ज्ञान का बाध (अपवाद) हो जायगा और यदि भेद और अभेद दोनों में बलाबल का निश्चय नहीं होता, तब संशयात्मक ज्ञान होगा निश्चितार्थंक आत्मज्ञान न हो सकेगा किन्तु सुनिश्चितार्थंक आत्मज्ञान को ही मोक्ष का साधन माना गया है-"वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः" (मुण्ड. ३।२।६ )। भाष्यकार

तनामकपरचितवेहायुपाधिनिमित्तो भेदो न पारमाधिक इत्येषोऽर्धः सर्वेवेदान्तवादिभिरभ्युपगन्तव्यः। 'सदेव सोम्येदमम आसीदेकमेवाद्वितीयम्' (छा० ६।२११।
'बात्मवेदं संवम्' (छा० ७।२५१०), 'बह्यवेदं सर्वम्' (मुण्ड०२।२११), 'इदं सर्वे
यद्यमात्मा' (बृ०२।४१६), 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' (बृ०२।०।२३), 'नान्यदतोऽस्ति
द्रष्ट्र' (वृ०६।८।११) इत्येवंकपाभ्यः श्रुतिभ्यः। स्मृतिभ्यश्च 'वासुदेवः सर्वमिति'
(गी००।१९), 'क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत' (गी०१३।२), 'समं सर्वेषु
भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्' (गी०१३।२०) इत्येवंकपाभ्यः, भेदवर्शनापवादाष्व
'अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वद यथा पश्चः' (बृ०१।४।००), 'मृत्योः म मृत्युः
माष्नोति य इह नानेव पश्चित' (बृ०४।४।१९) इत्येवंकातीयकात्। 'स वा पण्महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म' (बृ०४।४।२५) इति चात्मिन सर्वविकिः
याप्रतिषेघात्, अन्यधा च मुमुश्चूणां निरपवादिविज्ञानानुपपत्तेः, स्रुनिश्चितार्थत्वानुपपः
स्मृतिश्चितार्थाः' (मृण्ड०३।२।६) इति च श्रुतेः। 'तत्र को मोहः कः शोक पकत्वमनुपश्चतः' (ईशा०७) इति च। स्थितप्रज्ञस्थणस्मृतेश्च (गी०२।५४)। स्थिते च

भामती
वृतिश्वितार्थाः दित । तदेतवाह 
अयथा मृम्घूणाम् इति । एकस्वमनुष्यत इति शृतिनं पुनरेकस्वानेकत्वे अनुष्यत इति । ननु यदि क्षेत्रज्ञपरमास्मनोरभेवो भाविकः, कथं तिह व्यवदेशजुद्धिभेवौ क्षेत्रज्ञः
परमास्मिति १ कथक्व नित्यशुद्धजुद्धमुक्तस्वभावस्य भगवतः संसारिता ? अविद्याकृतनामकृषोपाधिवद्याविति
वेत् , कस्येयमिवद्या ? न तावक्जीवस्य, तस्य परमात्मनो व्यतिरेकाभावात् । नापि परमात्मनस्तस्य
विद्यवस्यावद्याश्रयस्यानुष्यतेः । नाम संसारित्वासंसारित्वविद्याविद्यावस्वरूपविद्यवसंसंसर्गाद् पुद्धव्यवदेशभेवाक्वास्ति जीवेद्वरयोभेवीऽपि भाविक इत्यत आह । स्थिते च परमात्मक्षेत्रज्ञातमेकस्व
इति । न तावद्भेवाभेवावेकत्र भाविकौ भवितुमहँत इति विव्यविक्वतं प्रथमे पादे । हैतवर्शननित्वया

# भामती-व्याख्या

भी यही कह रहे हैं—''अन्यया च मुपुक्षणां निरपवादज्ञानं न स्यात्''। "एकत्वमनुपश्यतः'' (ई॰ ७) इस श्रुति के द्वारा एकत्वानेकत्व-दर्शी (भेदाभेद-दर्शी) का भी निरास किया गया है।

राह्या—यदि क्षेत्रज्ञ (जीव) और परमात्मा का अभेद है, तव उनके वाचक शब्द और उनके जानों का [ क्षेत्रज्ञ:, परमात्मा—ऐसा ] भेद वयों ? नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वरूप परमात्मा जीव के रूप में संसारी क्योंकर बनेगा ? यदि कहा जाय कि अविद्या-जितत नाम-रूप उपाधि के द्वारा ब्रह्म में कर्तृत्वादि संसार आरोपित हो जाता है, तव जिज्ञासा होती है कि वह अविद्या किस की है ? जीव की नहीं हो सकती, क्योंकि वद्यौकस्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं और वह अविद्या परमात्मा को भी नहीं हो सकती, क्योंकि विद्यौकस्वरूप ब्रह्म अविद्या का आश्रय नहीं हो सकता [ आचार्थ भास्कर की यही आपित है—"कथं तस्य संसारित्विमित चेत्, अविद्या-कृतनामरूपोधविष्मादिति । तत्र ब्रूम:—कस्येयविद्या ? न तावज्जीवस्य, वस्तुभूतस्य तस्य। नभ्युपगमात् । नापीश्वरस्य, नित्यविज्ञानप्रकाशत्वादज्ञानं विद्ययते" ( क. सू. भास्कर पृ० दर ) ]।

समाधान — उक्त शङ्का का समाधान भाष्यकार ने किया है — "क्षेत्रज्ञपरमात्मैकत्व-विषये सम्यग्दर्शने क्षेत्रज्ञः परमात्मेति नाममात्रमेदात्"। भेद और अभेद दोनों एकत्र नहीं रह सकते — इस तथ्य का विस्तार से वर्णन प्रथम पाद में किया जा चुका है। द्वेतदर्शन की निन्दा और ऐकान्तिक अद्देत के प्रतिपादन में ही सभी वेदान्त-वाक्यों का तात्पर्यं पूर्विपर की त्तेत्रज्ञपरमारमेकत्विषये सम्यग्दर्शने क्षेत्रज्ञः परमारमेति नाममात्रभेदात् , क्षेत्रजोऽयं परमात्मनो भिन्नः परमात्माऽयं क्षेत्रज्ञाद्भिन्न इत्येवंजातीयक सात्मभेद्विषयो निर्वेश्यो निर्वेश्यः । एको ग्रयमात्मा नाममात्रभेदेन बहुधाभिधीयतः इति । नहि 'सत्यं ज्ञान-

भामती
भौकान्तिकाहेतप्रतिपादनपराः पौर्वापर्यालोकावा सर्वे वेदाम्ताः प्रतीयन्ते । तत्र यथा विश्वादवदातालारिवके प्रतिविश्वानामभेदेऽपि नीलमिक्कृपाकका शाह्यप्रवानमेदात् काल्पनिको जीवानां भेदो बुद्धित्र्यपदेशना वर्त्यात-इदं विश्वमददातिमानि । प्रतिविश्वानि नीलोरपलपलाक्षक्ष्यामलानि वृत्तदीर्घादिभेदभाक्षिः
भूमीति, एवं वरमारमनः शुद्धस्वभावावविवानामभेव ऐकान्ति देऽप्यनिर्वेवनी जानाविद्यापयानमेदात् काक्पनिको जीवानां भेदो बुद्धित्र्यपदेशभेदावयं च परमारमा शुद्धविज्ञानानम्बस्यभावः, इपे च बीवा जिवद्याक्षोक्षयुः वायुपप्रवभाव इति वर्त्याति । अविद्योपयानं च यद्यपि विद्यास्यभावे परमारमिन न साक्षाविद्याक्षया वीवविभाग इति बोजाङ्गुरवदमादिस्यात् । अत एव कामृह्दियेष ईव्यरो भाषामारचयस्यनिवक्षाम्यस्य वीवविभाग इति बोजाङ्गुरवदमादिस्यात् । अत एव कामृह्दियेष ईव्यरो भाषामारचयस्यनिवक्षामुद्देद्यानां सर्वादो जीवानामभावात्, कयं चारमानं संसारिणं विद्यपदेदनाभाजं कुर्यादित्याद्यनुयोगो
निरवक्षाक्षः । न वस्वादिमान् संसारो नाप्यादिमानविद्याजीविवभागो येनानुपुक्येतेति । जा च नामवहनेनाविद्यामुपलस्ययित । स्यादेतत् -यदि । जोवाद् बृह्य भिद्यते हुस्त जीवः स्कृद इति बृह्यापि तथा

विविद्यामुपलस्ययित । स्यादेतत् -यदि । जोवाद् बृह्य भिद्यते हुस्त जीवः स्कृद इति बृह्यापि तथा

विविद्यामुपलस्ययित । स्यादेतत् -यदि । जोवाद् कृत्य भिद्यते हुस्त जीवः स्कृद इति बृह्यापि तथा

भासती-स्याद्या आलोचना । पर्यवसित होता है। वहाँ जैसे शुभ्र बिम्ब से प्रतिबिम्ब का अभेद होने पर भी नीलमणि, कृपाण काचादि उपाधियों के भेद से बिम्ब और प्रतिबम्ब का काल्पनिक भेद जीवों की दृष्टि में ज्ञान जीर शब्द का भेद उत्पत्न कर देता है - 'इदं 'विम्बमवदातम'. 'इमानि प्रतिम्बानि' नीलोत्पलपलाश्चश्यामलानि वृत्तदीर्घादिभेदभाजि बहुनि'। वैसे ही शुद्ध-स्वक्रपवाले परमात्मा से जीवों का ऐकान्तिक अभेद होने पर भी अनिर्वचनीय अनादि अविद्या-क्य उपाधि के भेद । जीवों का काल्पनिक भेद ही उनके शब्दों और ज्ञानों का भेद उत्पन्न कर देता है—'अर्थ परमारभा विशुद्धविज्ञानानन्दस्वभावः', 'इमे जीवा अविद्याशोकदुःखाद्य-पद्रवभाजः'। यद्यपि अविद्याह्मप उपाधि विद्यात्मक ब्रह्म में साक्षात् नहीं है, तथापि उस के प्रतिबिम्बभूत जीवों के माध्यम से ब्रह्म में उपचरित है। जीवों को अविद्या का आश्रय मानने पर 'जीवविभागाश्रमाऽविद्या, अविद्याश्रयस्य जीवविभागः'—इस प्रकार का अन्योऽन्याश्रयत्व क्यों नहीं ? इस प्रम्न का उत्तर है—'बीजाङ्करवदनादित्वात्'। (१) सृष्टि के बारम्भ में जीवों की सत्ता न होने के कारण किसके उद्देश्य से ईश्वर माया की रचना करता है ? एवं ईश्वर अपने को संसारी और विविध वेदनाओं का आश्रय क्योंकर बनाता 📳 ? इत्यादि प्रश्न भी **मा एव निराधार हो जाते हैं कि न तो यह संसार अःदिमान् (सादि ) है और न अविद्या** एवं जीव का विभाग ही आदिमान् । कि यह सादितामूलक आक्षेप हो जाता। "नाममात्र-मेदात"—इस माष्य-वाश्य में "नाम' पद अविद्या का गुणामा है, अतः जीव और ब्रह्म में जाविद्यक गा अवस्तुभूत भेद का लाभ होता है।

यदि जीव बहा से भिन्न नहीं, तब जैसे जीव सभी व्यक्तियों को स्पष्ट अनुभव में आता है, वैसे ही बहा स्फुट क्यों नहीं ? यदि बहा भी स्पष्ट अनुभव-गम्य है, तब उसके लिए ''निहितं गुहायाम्'' (तै॰ उ॰ २।१) ऐसा कहना उचित कैसे होगा इस मन्न का उत्तर है— ''न हि 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्यादि''। जैसे एक बिम्ब की मणि, क्रपाणादि अनेक गुहाएँ होती हैं, वैसे ही एक ब्रह्म की जीवों के भेद से अनेक यविद्यारूप गुहाएँ हैं। जैसे प्रतिबिम्ब

मनन्तं 💌 । यो वेद निहितं गुहायाम् ( तै० २१६ ) इति कांचिदेवेकां गुहामधिकृत्यै-तदुक्तम्। न च ब्रह्मजोऽन्यो गुहायां निहितोऽस्ति, 'तत्सुष्ट्वा तदेवानुपाविशत्' (ते० २।६) इति स्रष्टुरेव प्रवेशश्रवणात् । ये त निर्वन्धं कुर्वन्ति ते वेदान्तार्थं वाध-मानाः श्रेयोद्वारं सम्यक्ष्यंनमेव वाधन्ते । कृतकमनित्यं च मोश्रं कल्पयन्ति । न्यायेन व न संगच्छम्त इति ॥ २२॥

#### भागती

क्रुपाणावयो गुहा एवं ब्रह्मजोऽिव प्रतिश्रीयं स्थिता अविका गृहा इति । यथा प्रतिविग्बेषु भासमानेषु विग्वं तदभिन्नमित गुह्ममेवं बीवेषु भासभानेषु तदभिन्नपित ब्रह्म गुह्मम् । अस्तु तर्हि ब्रह्मणोऽन्यद् गृह्ममित्यत आह ■ न च ब्रह्मजोऽम्बः इति ■ । ये स्वाइमरम्बद्रभूतयः & निर्मेन्धं कुर्वन्ति ते वेदान्तार्थम् इति 🕸 । ब्रह्मणः सर्वारमना भागती दा वरिणामाभ्युपगमे तस्य कार्यस्नावनिस्यस्थाच्य तदाश्रिती मोक्षोऽपि तया स्वात् । यदि श्वेचमपि मोक्षं जिल्बामकृतकं मुब्स्तलाह 🖩 न्यायेन इति 🏶 । एवं 🖹 नदीसमुद्रनिदर्शनेना-व्यक्तेभेंदं वक्तस्य वाभेदं जीवस्यास्थिवत् तेवामवि न्यायेनासङ्गतिः, न जातु घटः पटी भवति । ननुवतं पपा नदी समुद्रो अवतीति । 🔳 पुनर्नद्धभि बताऽऽपुःशतः । कि पायःपरमाणव उतैवां संस्थानभेद, आहो-स्वित्तवारक्वोऽक्यवी ? तत्र संस्थानभेदस्य काडवपविनो वा समुद्रिनवेशे विनाशात्, वा समुद्रेणैकता ? नवीपाणःवरमाणुनास्तु समुद्रवायःपरमाणुभ्यः पूर्वायस्थितेभ्यो भेद एव नाभेदः, एवं समुद्रादिव तेवां भेद एव ।

## भामती-व्यास्या

पदार्थों के स्फुटक्रप में अवभावित होने पर विम्बवस्तु प्रतिविम्ब 🛢 अभिन्न होकर भी गुहा [ गुहा में अवस्थित अस्फुटक्रय से प्रतीययान ] होती है, वैसे ही जीवों के स्फुटक्रय में अनुभूत होने पर बहा जीवाभिन्त होकर भी गृह्य है। ब्रह्म से भिन्त अन्य किसी पदार्थ को गुह्म क्यों नहीं भाना जाता ? इस प्रश्न का उत्तर है-"न च ब्रह्मणोऽन्थो गुहायां निहितोऽस्ति"।

'ये तु"-यहाँ 'ये' वद से आक्ष्मरध्यादि भेदवादो आचार्यों का ब्रहण किया गया है। "निवैन्धं कुर्वन्ति" का अर्थ है आग्रहं कुर्वन्ति । अर्थात् जो भेदवादी आचार्यं समग्र या जांशिक कर ने जीव को ब्रह्म का परिणाम मानते हैं, उन्हें यह भी मानना पड़ेगा कि कार्य ( अन्य ) और अनिस्यभूत जीव के आश्रित मोक्ष पदार्थ भी वैसा ( अनित्य ) ही है। यदि बनित्यभूत जीव के आश्रित मोक्ष तस्व को नित्य और बकुतक माना जाता है, तब "न्यायेन च न सङ्गच्छन्ते' । इसी प्रकार जो बोड्लोम्यादि आचायंगण नदी-समुद्र-हृष्टान्त के आधार पर मुक्ति से पूर्व जीव और ब्रह्म का भेद एवं मुक्तावस्था में अभेद मानते हैं, उनका मत भी न्याय-संगत नहीं, क्योंकि जो पदार्थ वस्ततः भिन्त है, वह कभी अभिन्न नहीं हो सकता, जैसे अपटरूप घट कभी पटरूप नहीं होता। आचार्य औडलोम की ओर से जो कहा गया कि जैसे नदी भिन्न है और समुद्र किन्न, फिर भी नदी समुद्ररूप हो जाती है, वैसे ही जीव ब्रह्मरूप हो जाता है। वहाँ जिज्ञासा होती है कि 'नदी' पद से आप क्या समझते हैं ? क्या (१) जल के परमाणु ? या जलीय परमाणुओं का विशेष संस्थान ( आकार ) ? अथवा जलीय परमाणुओं से आरब्ध (जितत ) अवयवी द्रव्य ? इनमें संस्थान या अवयवी द्रव्य तो समुद्र में प्रवेश करने पर नष्ट ही हो जाते हैं, वे शेष ही नहीं रहते, समुद्र से एकता किस की कही जाय ? नदी कि जलीय परमाणु तो समुद्र के जलीय परमाणुओ से सदैव भिन्न ही रहते हैं, कभी अधिक्र नहीं होते । समुद्ररूप अवयवी 🖥 भी उनका भेद ही रहता है ।

कुछ लोगों ( भास्कराचार्याद ) ने काशकृत्स्नीय मत मान कर जीव को परमात्मा ा अंश कहा । [ आचार्य भास्कर कहते हैं -- "तदंशो जीवोऽस्ति । अंशशट्यः कारणवाची,

ये तु काशकुरस्नीयमेव गागा विवा परमात्मनींऽश्वमावस्युरतेषां कर्व 'निष्कलं निष्कियं शास्त्रम्' इति न श्रुतिविरोषः ? निष्कलंगित सावयवरवं स्यासेषति, न तु सांशस्यम् । अंशश्च जोवः परमात्मनी नभस ॥ कर्णनेनिमण्डलाविष्कम्मं नभः शस्त्रध्यवणयोग्यं वायोरिव च शरीराविष्क्रम्मः पश्चवृत्तिः प्राण्य इति चेत्, न तावश्चभो नभसो ऽशस्त्रस्य तरवात् । कर्णनेनिमण्डलाविष्क्रम्मश्च इति चेत् , हन्त ति प्राप्ताशस्त्रविद्येन कर्णनेमिमण्डलं वा तरसंयोगो वेरयुक्तं भवति । न च कर्णनेमिमण्डलं तस्यांशस्त्रस्य ततो भेवात् । तस्यंयोगो नभोवर्मस्वात्तस्यां इति चेत्, न, अनुवपत्तः । नभोष्यंत्वे हि सवनवयवं सर्वत्राभित्रमिति तस्यंयोगः सर्वत्र प्रथेत । नद्यस्ति सम्भवोऽनवयवमध्यास्य वत्तेत इति । तस्यात्रश्चित्र वेद्यार्थवः न चेद्रपार्थनोति । नास्त्रयेव । भ्यार्थवास्ति केवलं प्रतिसम्बन्ध्यधीनिक्यणतया ॥ सर्वत्र निक्थ्यत इति चेत्, न नाम निक्य्यताम् । तस्यंयुवतं तु नभः श्वणयोग्यं मर्वत्रास्तीति तर्वत्र

भामती-व्यास्या

यया पटस्यांशोऽवयवस्तन्तुरिति । अस्ति च द्रव्यविभागवचनो यथा परिषद्द्रव्ये अंशिनो वयमिहेति । तयोरिह ग्रहणं न भवति, किन्तूपाष्यविष्ठित्रस्यानन्यभूतस्य वाचकोऽयं शब्द। प्रयुक्तो यथाग्नेविस्फुलिङ्गस्य । कथं पुनिनरवयवस्य परमात्मनोऽशः सम्भवति ? जागमात् तावदवगम्यते—"यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गाः", यथा चाकाशस्य पाणिवाधिष्ठानाविष्ठिन्नं कर्णिचिष्ठतं च, यथा च वायोः पश्चवृतिः प्राजाः, यथा च मनसः कामादयो वृत्तयः । स पित्राधित्रस्वरूपः, अभिन्नरूपं स्वाभाविकम्, औपाधिकं तु भिन्नरूपम्, उपाधीनां च वस्र्यात्" (॥० सू॰ भास्तरः पृ० १४१) ]।

ऐसे लोगों से पूछा जा सकता है कि "निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवसं निरक्षनम्"

( स्वेता॰ ६।१९ ) इस श्रुति से उनका मत विरुद्ध न्यों नहीं ?

शक्का —श्रुतिगत 'निष्कलम्' पद सावयवत्व का निषेध करता है, संशरव का नहीं। जीव परमात्मा का वैसे ही जंश है, जैसे महाकाश का कर्ण-नेमिमण्डल से अविच्छित्न श्रोत्ररूप गानाम अथवा जैसे महावायु का सरीराविच्छित्र प्राणनादि पश्चिविष्ठ क्यापार से युक्त प्राण।

समाधान-दृष्टान्त बीर दार्ष्टान्त का वेषम्य है, क्योंकि श्रोत्ररूप नागा। महाकाश का अंश नहीं। प्राप्ताप्राप्त-स्याय के आधार पर आकाश की अंशता किसमें पर्यवसित होती 🖁 ? इस प्रश्न का यदि उत्तर सोजा जाय, 📭 वहीं या सर्वत्र अवच्छेदकावच्छिम्न-स्थल पर तीन पदार्थ प्रतीत होते हैं—(१) अवच्छेद्य, (२) अवच्छेदक और (३) अवच्छेदक का अवच्छेद के साथ सम्बन्ध । प्रकृत में आकाश ही अवच्छेरा है, वह तो स्वयं अपना अंश हो नहीं सकता, क्योंकि वही अंशी है। कर्ण-नेमि-मण्डलरूप अवच्छे क भी आकाश का अंश नहीं, नगोंकि वह पार्थिव होने के कारणबाकाश से भिन्न और विजातीय है। आकाश के साथ जो कर्ण-नेमि-मण्डल का संयोग है, वह आकाश के समान ही व्यापक ही मानना होगा, वर्षों कि आकाश निरवयव है, अतः उसका संयोग किन्बिदवयवाबच्छेदेन या अव्याप्यवृत्ति नहीं हो सकता। पाना सर्वत्र मन्दोपलन्धि होनी चाहिए: निरवयव संयोग कभी अन्याप्यवृत्ति नहीं हो सकता, अतः बाकाश के साथ यदि कर्ण-नेमि-मण्डल का संयोग है, तब वह व्याप्यवृत्ति ही रहेगा। यदि वह सभी देश को व्याप्त नहीं कर सकता, 💶 वह । ही नहीं। यदि कहा जाय वि यद्यपि यह सर्वत्र है किन्तु संयोग सदैव अपने प्रतियोगी से निरूपणीय है, प्रतियोगी के सर्वत्र न होने के कारण सर्वत्र निरूपित नहीं हो सकता । तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि उस संयोग का निरूपण भले ही न हो, स्वरूपतः तो सर्वत्र विद्यमान है, अतः श्रवण-योग्यता के सर्वत्र होने 🛮 सर्वत्र शब्द-श्रवण होना चाहिए।

भामती

प्रसङ्गः । न म भेवाभेवयोरम्यतरेषांशः शक्यो निर्वक्तुम् । न बोभाभ्यां, विवद्धयोरेकत्रासमवायावित्युः कम् । तस्मावित्वं चनीयानाश्चविद्यापरिकवित्त एवां तो नभसी न भाविक इति युक्तम् । न च काल्यनिको वाननात्रायस्त्रीवितः कथमविज्ञायमानोऽस्ति, वसंबांशः को शब्दअवणस्त्रभाय कार्याय कथ्पते ? न बातु रुज्यामज्ञायमान उरगो भयकम्याविकार्याय पर्यास इति वाच्यम्, अज्ञातस्वासिद्धेः । बार्यंच्यक्त्रवस्वाक्ति । कार्यंत्याव्यक्त्रवस्वाक्ति । कार्यंत्याव्यक्त्रवस्वाद्यस्वयि वाने तस्तंस्कारानुवृत्तेरनावित्वक्षक कल्यनातस्तंस्कारप्रवाहस्य । अस्तु वानुयपत्तिरेव कार्यकारणयोर्मान्यासकस्वात् । अनुयपत्तिहि मायामुयोद्दलयति । अनुयपत्तमानार्थस्वान्नायायाः । अपि च भाविकाशवादिनां भाविकाशस्य ज्ञानेनोच्छेत्त्रमञ्जवस्वान्य कार्यकारमानायायाः । व्याप्त तदेवमाकाशांशः व कोज्ञमनिर्वकानीयम् । एवं जीवो बह्मागों ऽश्च इति काशकुरस्तीवं मतमिति सिद्धम् ॥ २२ ॥

स्यावेतव् --वेवान्तानां ब्रह्मांच समन्वये वश्चिते समासं समन्वयलक्षणानित किमपरमवशिष्यते

भामती-व्यास्या

अंश अपने अंशो से फिल्न है ? या अफिल्न ? अथवा फिल्नाफिल्न ? इनमें से किसी प्रश्न का भी समुजित उत्तर नहीं बनता—यह विगत पृ० १३६ पर भी विस्तारपूर्वक कहा जा चुका है, फलतः अनिवंचनीय अनादि अविदा। के द्वारा आकाशादि निरंश पदार्थों के अंश परिकल्पित मात्र होते हैं, वास्तिवक नहीं—एसा मानना ही युक्ति-युक्त है। काल्पिनक पदार्थ जानैकस्वरूप होते हैं, कभी अज्ञायमान स्वरूप सत् नहीं होते। असद्भूत अंश अ्यावहारिक शब्दादि-अवण के योग्य क्योंकर होता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वह अज्ञायमान नहीं, अपि नु ज्ञायमान ही होता है, क्योंकि भय-कम्यादि कार्य ही उसकी ज्ञायमानता के माझा होते हैं। यद्यपि वर्तमान कार्य की उत्पत्ति पूर्वतन सर्पादि की जातता का कल्पक नहीं, तथापि पूर्व-पूर्व कार्यों की उत्पत्ति के द्वारा उसमें ज्ञातत्व की अभिव्यक्ति हो जाती है। यद्यपि पूर्व-पूर्व कार्यों की उत्पत्ति के द्वारा उसमें ज्ञातत्व की अभिव्यक्ति हो जाती है। यद्यपि पूर्व-पूर्व कार्यों की उत्पत्ति के द्वारा उसमें ज्ञातत्व की अभिव्यक्ति हो जाती है। यद्यपि पूर्व-पूर्व कार्यों की उत्पत्ति के द्वारा उसमें ज्ञातत्व की अभिव्यक्ति हो जाती है। यद्यपि पूर्व-पूर्व कार्यों की उत्पत्ति के द्वारा उसमें ज्ञातत्व की अभिव्यक्ति हो जाती है। यद्यपि पूर्व-पूर्व कार्यों की अप्तत्ति के द्वारा उसमें ज्ञातत्व की अभिव्यक्ति हो जाती है। यद्यपि पूर्व-पूर्व कार्यों के माध्यम से अनुवृत्त रह कर अपने कल्पित पदार्थ में ज्ञातत्व व्वति कर देता है। संस्कारों की सत्ता पूर्व-पूर्व अनुमात के आधार पर होती है, कल्पना और संस्कारों का साध्य-साधनभाव बीज-वृक्ष के समान अनादि माना जाता है, अतः अनवस्थादि दोष प्रसक्त नहीं होते। काल्पनिक कारण से कार्य की उपपत्ति यदि नहीं हो सकती, तब अनुपपत्ति ही सही। माधिक वस्तु के लिए अनुपपत्ति कोई दोष नहीं, क्योंकि आचार्य मण्डन मिश्र कहते हैं—"न हि मायायां काल्पनुत्तिः, अनुपपत्ति को भाविक ( वास्तिवक ) मानते हैं, वास्तिवक पदार्थ का ज्ञान से उच्छेद हो नहीं सकता, अतः ज्ञान-ध्यानादि से बन्धन की निवृत्ति और मोझ की प्राप्ति क्योंकर होगी ? अतः जैसे श्रोज़रूत का मात्र स्था होता है। स्वरिक्त की कार्यक्त की अनुह्त का अंश है—ऐसा आचार्य काश्वरत्ति का मात्र स्था होता है। स्वर्त होता है नी सकता, अतः कार्यक्त का मात्र होता है। स्वर्तिवन्ति कार्यक्ति कार्यक्ति कार्यक्ति होती होता होत

सङ्गति — ब्रह्म में विविध वेदान्त-नानयों का समन्वय दिखाया गया। इतने मात्र से समन्वयाध्याय का उद्देश्य पूरा हो जाता है, अब और क्या शेष रह गया कि जिसके छिए इस अधिकरण की रचना की गई? इस शङ्का का निराकरण करने के लिए भाष्यकार

# ( ७ प्रकृत्यविकरणम् । छ० २३-२७ ) प्रकृतिश्र प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधःत् ॥ २३ ॥

यथाभ्युदयहेत्त्वादमो जिन्नास्यः, एवं निःश्रेयसहेत्त्वाद् हहा जिन्नास्यमित्युक्तम् । ब्रह्म च 'जम्माद्यस्य यतः' (इ० १११२) इति सक्सितम् । वण्डक्षणं घटरुवकादीनां मृ सुवर्णादिवत्प्रकृतित्वे कुलालसुवर्णकारादिविजिमित्तवे च समानमित्यतो भवति विमर्शः किमात्मकं पुनवंह्मणः कारणत्वं स्यादिति ? तत्र निमित्तकारणमेव तावत्केवलं स्यादिति प्रतिभाति । कस्मात् ? ईक्षाप्वंककः तृत्वश्रवणात् । ईक्षाप्वंकं हि ब्रह्मणः कर्तृत्वमवगम्यते 'स ईक्षांवके' (प्र० ६१३)

यवर्षभिवनारम्यत इति शक्षुं निराकर्तुं सङ्गित दर्शयन् अवशेषमाह ॐ वशाम्युदय इति ॐ ।

सङ्गितिमुक्तवा लक्षणेनास्याधिकरणस्य सङ्गितिकः। एतदुःसं अवति—सस्यं जगत्कारणे
सद्याण वेदान्तानामुकः समन्दयस्तत्र कारणभावस्योभयथा दर्शनाञ्जनतकारणस्यं बद्याणः विवित्तत्वेभैव, उतोपादानत्वेनापि ? तत्र वदि प्रथमः पक्षस्तत उपादानकारणानुसरणे सांस्वस्मृतिसिद्धं प्रधानमन्युपेयम् । तथा व विवास यत इति ब्रह्मलक्षणममाघु, अतिक्यान्तेः, प्रधानेऽपि गतस्वात् । असम्भवाद्या ।
यवि तुत्तरः पक्षस्ततो नातिक्याहिनीष्यव्याहितित साधु सक्षणम् । सोध्यथवदोवः । तत्र —

ईक्षापूर्वककर्तृत्वं प्रभुत्वमसङ्यता । निमलकारणेष्येव नोपाबानेषु कहिंचित् ॥

तविवमाह 🔳 🖽 निमित्तकारणमेव तावव् इति 🍇 । 📧 🕶 कारणमात्रे पर्यवसानावनुमानस्य

सङ्गित दिखाते हुए शेष विचारणीय प्रस्तुत करते हैं — "यथाभ्युदयहतुत्वाद् धमी जिज्ञास्य इत्यादि"। यहाँ ब्रह्म-लक्षण की संगति दिखाकर भाष्यकार ने लक्षण-सूत्र के साथ इस अधिकरण की संगति प्रदिश्ति की है। आशय यह है कि जगत् के कारणीभूत ब्रह्म में वेदान्त-वाक्यों का समन्वय प्रदिश्ति किया गया। कारणता दो प्रकार की देखी जाती है—(१) निमित्तकारणता और उपादानकारणता। ब्रह्म में जगत् की कौन-सी कारणता विवक्षित है? यदि निमित्तकारणता-पक्ष का ग्रहण किया जाता है, तब उपादान कारण किसी और पदार्थ की मानना होगा, फलता सांस्य-दर्शन-सिद्ध प्रधान (प्रकृति) तत्त्व की स्वीकार करना होगा, तव "जन्माद्यस्य यतः"—गह ब्रह्म का लक्षण सदोष हो जाता है, क्योंकि सांख्य-सम्मत प्रकृति में उक्त लक्षण की अतिक्यांम हो जाती है अथवा उपादानत्वरूप लक्षण ब्रह्म में न घटने से असम्भव दोष है। यदि द्वितीय पक्ष [ उपादानकारणता भी अर्थात् ब्रह्म में उभयविध कारणत्व) माना जाता है, तब तो न अतिक्यांमि होती । और न अव्याप्ति, अता उक्त लक्षण निर्दीप है। यही शेष विचारणीय है, जिसके लिए इस अधिकरण की आवश्यकता है।

पूर्वेपक्ष - ईक्षापूर्वककर्तृत्वं प्रभुत्वमसरूपता । निमित्तकारणेष्वेव नोपादानेषु कहिचित् ॥

यही भाष्यकार ने कहा है—''तत्र निमित्तकारणमेव तावत् केवलं स्यात्''। बोपनिषद वाक्यों का तो सामान्य कारणता में वर्यवसान होता है। अनुमान प्रमाण जो 'ईश्वरो जगतो निमित्तकारणम्, ईक्षणपूर्वककर्तृत्वात् कुलालवत् । प्रभुत्वाद् राजवत्'। 'ईश्वरो न जगत उपादानम्, कार्यविरूपत्वात्, कुलालदिवत्'—इस प्रकार निमित्तकारणता का नियमन करते हैं, उनका उक्त औपनिषद वाक्य किसी प्रकार का विरोध नहीं करते, प्रत्युत समर्थन करते

'स प्राणमस्त्रत' ( प्र०६।४ ) इत्यादिश्रतिभ्यः । ईक्षापूर्वकं च कर्तृत्वं निर्मित्तः कारणेखेव कुलालादिषु इष्टम् । अनेककारकपूर्विका च कियाफलसिडिलोंके दशा। स च भ्याय आदिकर्तर्याप युक्तः संक्रमितुम् , ईश्वरत्वप्रसिद्धः । ईश्वराणां हि राजवैधस्वतादोनां निमित्तकारणत्वमेष केवलं प्रतीयते, तद्वत्परमेश्वरस्यापि निमित्तकारणत्वमेव युक्तं प्रतिपत्तम् । कार्यं चेदं जगत्सावयवमचेतनमशुद्धं 🗨 दृश्यते, कारणेनापि तस्य तादृशेनैव भवितव्यम् , कार्यकारणयोः साक्रप्यदृशेनात्। ब्रह्म न नैवंलक्षणमवगम्यते 'निष्कलं निष्कियं शस्तं निरवद्यं निरक्षनम्' ( व्ये० ६।१९ ) इत्यादिश्रतिभ्यः । पारिशेष्याद् ब्रह्मणो अन्यदुपादानकारणमशुद्धवादिगुणकं स्मृतिप्र-सिद्धमभ्युपगन्तन्यम् । ब्रह्मकारणत्वश्रतेनिमित्तत्वमात्रे पर्यवसानादिति ।

प्राप्ते ब्रमः - प्रकृतिस्रोपादानकारणं च ब्रह्माभ्युपगन्तस्यं निमित्त-

भाग्रती तद्विकोषनियममागमो 🔳 प्रतिक्षिपस्य[य स्थनुनन्यत एवेस्याह 🐵 पारिकोध्याद् बद्धाणोऽन्यव् इति 🔳 । ब्रह्मोपावानस्वस्य प्रसन्तस्य प्रतिवेधेऽन्यत्राप्रसङ्गात्सांस्थस्मृतिप्रसिद्मानुमानिकं प्रधानं शिध्यत इति । एकविज्ञानेन च सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानम् 'उत तमादेशम्' इत्यादिना यया सोम्येकेन मुस्यिण्डेनेति च बृष्टान्तः, परमात्मनः प्राचान्यं सूचयतः । यथा सोमशर्मणैक्न झातेन सर्वे कठा झाता भवन्ति ।

एवं प्राप्त उच्यते - प्रकृतिश्च । न केवलं ब्रह्म निमित्तकारणं, कुतः? प्रतिज्ञादृष्टान्तयोशनुपरोधात् ।

निमित्तकारणस्वमात्रे तु तावु स्वयंवाताम् तथाहि

न मस्ये सम्भवत्यर्थे जधन्या वृत्तिरिच्यते । स चानुमानिकं युक्तमागमेनावबाधितम् ॥ सर्वे हि ताबद्वेबान्ताः पौर्वापर्येण वीक्षिताः। ऐक।न्तिकाद्वैतपरा हैतमात्रनिषेषतः ॥

मामती-व्याख्या हैं—''स ईक्षांचक्रे'' (प्र. ६।३) इत्यादि । इस प्रकार यह आवश्यक हो जाता 🕴 कि जपादानकारण कोई और माना जाय — "पारिशेष्याद ब्रह्मणोऽन्यदुपादानकारणमध्युप-गन्तव्यम्"। पारिशेष्य का स्वरूप बताते हुए न्यायभाष्यकार ने कहा है—"प्रसक्तप्रतिषेधाद अन्यत्राप्रसङ्गः परिशेषः" (न्या० भा० १।४।५)। उसके अनुसार प्रसक्त (प्राप्त ) ब्रह्मगत उपादानकारणता का प्रतिषेध हो जाने पर अन्य किसी वस्तु में उपादान-कारणता प्रसक्त नहीं, परिशेषतः सांख्य-सम्भत प्रधान (प्रकृति ) में उपादानता पर्यवसित होती है। "उत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवति' (छां० ६।१।२) इत्यादि वाक्यों के द्वारा जो एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान का प्रतिज्ञा को है और 'यथा सोम्येकेन मृत्यिण्डेन" (छां॰ ६।१४) इत्यादि जो दृष्टान्त दिखाए हैं, वे सभी ब्रह्म की प्रधानता (प्रमुखता) के वैसे ही सूचक हैं, जैसे सोमशर्मा की प्रशंसा में कहा जाय-'सोमश्रमंणकेन ज्ञातन सर्वे कठा जाता भवन्ति'।

सिद्धान्त-उक्त पूर्वपक्ष का निराकरण-सूत्र है- 'प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुप-रोधात्"। अर्थात् ब्रह्म केवल निमित्तकारण ही नहीं, नयोंकि कथित प्रतिज्ञा और दृष्टान्त का सामञ्जस्य उभयविध कारणता में ही होता है, केवल निमित्तकारणता मानने पर प्रतिज्ञा और दृष्टान्त उपरुद्ध (विरुद्ध या बाधित ) हो जाते हैं—

न मुख्ये सम्भवत्यर्थे जघन्या वृत्तिरिष्यते । त चानुवानिकं युक्तमागमेनापवाधितम्।। सर्वे हि तावद् वेदान्ता पौर्वापर्येण वीक्षिताः। ऐकान्तिकाद्वतपरता द्वैतमात्रनिषेचतः॥

कारणं च, न केवलं निमित्तकारणमेव । कस्मात् ? प्रतिशादधानताञ्चपरोधात् । पवं प्रतिश्वादृष्टान्तौ श्रोतौ नोपरुष्येते । प्रतिश्वा तावत्- 'उत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्चतं गातं भवत्यमतं मतमविद्वातं विद्वातम् ( छा० ६।१।२ ) इति । तत्र चैकेन विकातन सर्वमन्यद्विकातमपि विकातं भवतीति प्रतीयते । तचोपादान-कारणविकाने सर्वतिकानं संभवत्युपादानकारणाव्यतिरेकात्कार्यस्य । निमित्तकारः णाध्यतिरेकस्तु कार्यस्य नास्ति, लोके तक्ष्णः प्रासावव्यतिरेकदर्शनात् । द्रष्टान्तोऽ-पि—'यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन मां मृत्ययं विश्वातं स्याहाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्' इत्युपादानकारणगोचर पवास्नायते। तथा 'पकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विद्यातं स्थात्' 'एकेन नखनिकुन्तनेन सर्वं कार्णायसं विकार स्यात्' ( छा० ६।१।४,५,६ ) इति च । तथान्यत्रापि 'कस्मिन्तु भगवो विश्वाते सर्वमिदं विश्वातं भवति' ( मुण्ड० १।१।२ ) इति प्रतिश्वा। 'यथा पृथि-व्यामोषध्यः संभवन्ति' ( मुण्ड० १।१।७ ) इति दृष्टान्तः । । । । 'आत्मनि बस्वरे दृष्टे भुते मते विकात इदं सर्वे विदितम्' इति प्रतिका ।' स पण दुन्दुभेई-स्यमानस्य न बाद्याञ्शब्दाञ्शब्तुयाद् प्रहणाय दुन्दुभेस्तु प्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः ( बृ॰ ४।५।६,८ ) इति रृष्टान्तः । एवं यथासंभवं प्रतिवेदान्तं प्रतिका-दृष्टान्ती प्रकृतित्वसाधनी प्रत्येतच्यो। यत इतीयं पञ्चमी-'यतो वा इमानि

#### मामती

तदिहापि प्रतिसादद्यान्ती मुख्यार्यादेव युक्ती भ तु वजमानः प्रस्तर इतिवद् गुजकक्ष्यनया नेतस्यी तस्यार्थवावस्यातः परत्वात् । प्रतिज्ञाबृष्टान्तवाक्ययोत्स्यहैतपरत्वावृपावानकारणात्मकत्वाक्योपावेयस्य कार्य-बातस्योपादानज्ञानेन तडज्ञानोपपत्तेः । निमित्तकारणं तु कार्यादस्यन्तभिन्नमिति न तज्ज्ञाने कार्यकानं भवति । अतो ब्रह्मोपादानकारणं जगतः । 🔳 🐿 बह्माजोऽन्यन्निमिलकारणं जगत इत्यपि युक्तम् । प्रतिका-बृष्टान्तोपरोघादेव । नहि तदानीं बृह्मांन स्राते सर्वं विज्ञातं भवति । जगन्निमित्तकारणस्य बृह्मांनोऽन्यस्य सर्वमध्यपातिनस्तःज्ञानेनाविज्ञानात् । यत इति च पञ्चमी न कारणमात्रे स्मर्यते, अपि सु प्रकृती जनिकर्तुः

#### भामती-स्यास्या

कथित प्रतिज्ञा और दृष्टान्त के आधार पर जो ब्रह्म में जगत् की उपादानता प्रतिपादित है, वह मुख्य (अभिधा) वृत्ति को लेकर वास्तविक उपादानकारणता ही माननी होगी, यजमानगत गौण प्रस्तररूपता (यज्ञोपकारिता) के समान प्रधानता, (प्रशस्तता या प्रमुखता ) रूप गौण उपादानता नहीं, क्योंकि "यजमान: प्रस्तर:" (ते॰ सं॰ ३।८।६ ) यह अर्थवाद प्रस्तक्त्र मुख्यार्थपरक नहीं, वैसा प्रकृत में नहीं। प्रतिज्ञा और दृष्टान्त-वाक्य अर्द्धेतपरक ही हैं, अतः समस्त उपादेयभूत जगत् के ज्ञान का उसके उपादान-कारणभूत ब्रह्म के ज्ञान से हो होना न्याय-सिद्ध है। निमित्तकारण तो अपने कार्य-प्रपन्न से अत्यन्त भिन्न होता है, अतः उसके ज्ञान से समस्त कार्य का ज्ञान नहीं हो सकता। अतः ब्रह्म अगत् का उपादानकारण सिद्ध होता है। 'ब्रह्म में भिन्न और कोई पदार्थ जगत का निमित्तकारण है'--यह कहना भी युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि उक्त प्रतिज्ञा और दृष्टान्त के अनुरोध पर वैसा मानना सम्भव नहीं। सांख्य-सम्मत प्रधानादि तत्त्व तो कार्य-वर्ग में ही आ जाते हैं, अतः उनके ज्ञान से समस्त कार्य का ज्ञान क्योंकर होगा ? यह जो कहा गया कि वेदान्त-वाक्य सामान्य कारणता के प्रतिपादक हैं, वह भी उचित नहीं, क्योंकि "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" (तै. उ. ३।१) यहाँ 'यतः' पद 🛢 जो पञ्चमी विभक्ति है, "जनिकर्तुः प्रकृति" (पा. सू. १।४।३०) इस सूत्र के अनुसार जिन (उत्पत्ति ) के कर्ता (जायमान वस्तुमात्र )

भूतानि जायन्ते' इत्यत्र 'जनिकर्तुः प्रकृतिः' (पा० स्० १।४।३॰ ) इति विशेष स्मरणात्मकृतिलक्षण पवापादाने द्रष्टव्या । निमित्तत्वं त्वधिष्ठात्रस्तराभावादः धिमिन्तच्यम् । यथा हि लोके मृत्सुचर्णादिकमुपादानकारणं कुलालसुचर्णकारादी-निधष्ठातृनपेक्य प्रचर्तते, नैयं ब्रह्मण उपादानकारणस्य सतोऽन्योऽिधष्ठातापे क्योऽस्ति, प्रागुत्पसरेकमेवाद्वितीयमित्यवधारणात्। अधिष्ठात्रस्तराभावोऽपि प्रतिबादशन्तानुपरोधादेवोदितो वेदितव्यः। अधिष्ठातरि श्रुपादानाद्व्यस्मिन्नभ्युपः गम्यमाने पुनरप्येकधिक्वानेन सर्वविद्यानस्यासंभवात् प्रतिबादशन्तोपरोध एव स्यात्। तस्माद्धिष्ठात्रन्तरामावादात्मनः कर्तृत्वमुपादानान्तरामावाच प्रकृतित्वम् ॥ २३ ॥

कुतस्थात्मनः कर्तृत्वप्रकृतित्वे ?—

# अभिष्योपदेशाच्य ॥ २४ ॥

अभिच्योपदेश आत्मनः कर्नृत्वप्रकृतित्वे गमयति 'सो अकामयत बहु स्वां प्रजायेथेति, 'तदैशत बहु स्यां प्रजायेय' इति च । तत्रामिश्यामपूर्विकायाः स्वातम्ब्यप्रमुक्तेः कर्तेति गम्यते । बहु स्यामिति प्रत्यगारमविषयत्वाद् बहुमबनामिश्या नस्य अक्रतिरित्यपि गम्यते ॥ २४॥

## साक्षाच्चोमयाम्नानात् ॥ २५ ॥

प्रकृतित्वस्यायमभ्युष्वयः । गण प्रकृतिर्वहा, यत्कारणं लाक्षाद् व्रह्मेव कारणमुपादायोभौ प्रमन्त्रप्रावास्नाचेते - सर्वाणि ह वा दमानि भूतान्याकाशादेव समुरपचन्ते, आकाशं त्रत्यस्तं यन्ति (छा० १।९।१) इति । यद्धि यस्मारत्रभवति यस्मिम प्रतीयते तत्तस्योपादानं प्रसिद्धम् । गणा वीहियवादीनां पृथिवी । 'लाक्षात्' इति चोपादानान्तराजुपादानं वर्शयत्याकाशादेवेति । गणनामण्य नोपादानादम्यत्र

#### भामती

प्रकृतिरिति । ततोऽपि प्रकृतिश्वपवगण्छामः । बुन्बुभिग्रहणं बुन्बुभ्याघातप्रहणं च तदगतशब्दश्वसामान्यो-पलक्षणार्थम् ॥ २॥ ॥

अनागतेष्कासस्कृत्योऽभिष्या । एतया सन् स्वातम्भ्यलक्षणेत कर्तुःदेन निमित्तस्यं द्वातस्य । अत स्यामिति 🔳 स्वविषयतयोगावातस्वमुक्तम् ॥ २४ ॥

जाकाशादेव ब्रह्मण एवेश्यवः । साक्षाविति वेति सूत्रावयवमनुख तस्यार्थं -व्याचन्दे 🕸 गारः गाः

#### भामती-स्याख्या

 जपादानकारण (प्रकृति) की अपादानसंज्ञा की गई और "अपादाने पश्चमी" (पा. सू. २।३।२८) इस सूत्र से उस पश्चमी का विधान हुआ, अतः प्रकृति के अर्थ में 'यत्' पद पर्यवसित होता है, कारणमात्र में नहीं। अतः व्याकरण के अनुसार भी ब्रह्म जगत् की प्रकृति ( उपादानकारण ) ही अधिगत होता है। भाष्यकार ने जो दुन्दुभि-श्रुति का उपन्यास किया है, वहाँ दुन्दुभि या दुन्दुभि के आधात का ग्रहण होने से सभी शब्दों का ग्रहण बताया गया है, किन्तु शब्द का उपादानकरण न तो दुन्दुभि है और न दुन्दुभि का आघात, अतः दुन्दुभि' और 'दुन्दुभ्याघात' पद शब्द-सामान्य का उपलक्षक माना जाता है।। २३।।

"अभिष्ठयोपदेशाच्च"—इस सूत्र में 'अभिष्ठया' शब्द का अर्थ है — भावी वस्तु की इच्छा। इस इच्छा के द्वारा निमित्तकारणता प्रविशत की गई है और 'बहु स्याम्' यहाँ बहा में स्वोपादनक बहुकार्य-सर्जन के द्वारा उपादानकारणता सुचित की गई है।। २४॥

"सर्वाणि 🛮 वा इमानि भूतान्याकाशादेव" (छां. १।९।१) इस श्रुति में आकाशादेव का अर्थ 'ब्रह्मण एव' है। "साक्षाच्चोभयाम्नानात"—इस सत्र के अवयवभूत 'साक्षात' पद कार्यस्य दृष्टः ॥ २५ ॥

आत्मकृतेः परिकामात् ॥ २६ ॥

राज्य प्रकृतिर्वेहा. यत्कारणं ब्रह्मप्रक्रियायाम् 'तदारमानं स्वयमकुरुत' (तै० २।७) इत्यात्मनः कर्मन्वं च वर्शयति । आत्मानमिति कर्मत्वं, स्वयमकुरुतेति कर्तृत्वम् । कथं पुनः पूचिसद्वस्य सतः कर्तृत्वेन व्यवस्थितस्य क्रियमाणत्वं शक्यं सम्पादियतुम् ? परिनामादिति नृमः। पूर्वसिकोऽपि हि सम्रातमा विशेषेण विकाराः रमना परिणमयामः सारमानांमति । विकारात्मना च परिणामो मृदाचासु प्रकृतिपूप-क्रव्यः। स्वयमिति 🔳 विशेषणासिमिसान्तरानपेक्षस्वमपि प्रतीयते । परिणामादिति वा पृथक्सूत्रम् । तस्यैषोऽर्थः - इतमा प्रकृतिर्वहा, यत्कारणं ब्रह्मण ॥ विकारात्मना

भामती 🖿 🗷 दृति अतिसंह्यको जगहुवाबानस्यमवद्यारयन्ती उपादानान्तराभावं सावादेव वर्णयतीति साक्षादिति कुत्रावयवेन वर्शितनिति योजना ।। २५ ॥

प्रकृतिग्रहणमृबस्मणं निमित्तिग्रियपि द्रष्टका, कर्नश्वेतीयावामस्यात्कतृत्वेन च तस्प्रति निमित्त-त्वात् । 🖷 कव वृतः इति 🔳 । सिद्धाच्ययोरेकत्रासमवायो विशेषाविति । 📠 परिणामाविति वृतः इति 🖩 । पूर्व तिद्धस्याप्यनियं वनीयविकारात्मना परिणामोऽनियं वनीयःवाद्भेदेनाभिम्म इवेति तिद्धस्यापि शास्त्राविस्वर्षः । एकवान्यत्वेन व्वास्पाय परिणामादित्यविश्वश्वतः व्याचण्डे कृपरिणामादिति ॥। इतिकः ।

#### जानही-व्याख्या

**ा बनुवाद कर उसका वर्ध किया जाता है—''आकाशादेव''। 'आकाशादेव समुत्यवन्ते'—** वह श्रुति बहा में जगत् की उपादानकारणता का अवधारण करती हुई अन्ययोग-अवक्छेदक एवकार के द्वारा आकाश (बहुत ) से भिन्न पदार्थ की उपादानता का जो निवेध करती है, वही निषेश सूत्रकार ने 'सास्नान्' पद से सूजित किया है। 'श्रुतिगतैनकारसूजितमुपादानान्त-रामार्व साक्षाविति सूत्रावयवेन सूचयति सूचकार।'--ऐसी योजना कर लेनी चाहिए।। २४।।

भाष्यकार ने को कहा है- "इतका प्रकृतिमंहा"। यहाँ पर 'प्रकृति' पर निधिसकारण **ा भी उपस्थान है, न्योंकि जाने** चलकर भाष्यकार कहते हैं—"तदात्मानं स्वयमकुरुत "इत्यात्मनः कर्मत्यं कर्तृंत्वं च दर्शयित" यहाँ 'कर्मत्य' हेतु उपादानता और 'कर्तृत्व' हेतु निमित्तकारणता का साधक है, अतः प्रतिज्ञा-वाक्य में भी दोनों कारणताओं का निर्देश होना चाहिये, बतः 'प्रकृति' पद को वजहत्स्यार्थं लक्षणा के द्वारा उभयविध कारणता का बोधक मानना जावश्यक है। "कथं पुन: पूर्वसिद्धस्य सतः कर्तृत्वेन व्यवस्थितस्य क्रियमाणत्वम्" इस सङ्का-माध्य का बाक्य यह । कि श्रुति ने जो कहा । कि परमात्मा ने अपने आपका सर्जन किया, वहाँ स्वकर्तृक और स्वकर्मक सर्जन किया प्रतीत होती है, किन्तु किसी क्रिया कर्तृत्व और कमैत्व - दोनों एक पदार्थ में नहीं रह सकते, क्यौं क 'कर्तृत्व' धर्म सिद्ध और 'कर्मत्व' साध्य होता है, बता दोनों धर्मों का परस्पर विरोध है। "परिणामादिति बूमः"-इस समाधान-भाष्य का तात्पर्य यह है कि [ श्रुति ने स्वयं विरुद्ध धर्मों का एकत्र समावेश बताया है -- 'सच्च त्यच्चाभवत्" (तै० उ० २।६)। स्वप्न । स्विशरुश्छेदनादि के समान विरुद्धरूप से प्रतीयमान आरोपित धर्मों का कोई दिरोध नहीं होता ] एक ही ब्रह्म सदूपेण सिख (कर्ता) है और अनिवंचनीय परिणामवत्त्वेन साध्य (कर्म) होता है। जैसे अरजत में रजत जा आरोप होता है, वैसे ही अभिन्न में भेद का आरोप।

'आत्मकृतेः' और 'परिणामात्'-इन दोनों पदों की एकवानगता-पक्षीयव्याख्या करके 'परिणामात्' - इस पद को पृथक् करके उसकी व्याख्या की जाती है - "परिणामादिति परिणामः सामानाधिकरच्येनाम्नायते 'सञ्च त्यञ्चामनत् । निरुक्तं चानिरुक्तं च' (तै॰ २।६ ) इत्यादिनेति ।। २६ ।।

## योनिस हि नीयते ॥ २७॥

इता प्रकृतिर्महा, यत्कारणं ब्रह्म योनिरित्यपि पष्ट्यते वेदान्तेषु 'कर्तारमीशं पुक्षं ब्रह्मयोनिम्' (मुण्ड॰ ३।१।३) इति, 'यद्भूतयोनि परिपदयन्ति धीराः (मुण्ड॰-१।१।६) इति व । योनिशम्बद्ध प्रकृतिवस्ताः समधिनतो लोके-पृथिवी योनिरोषधि-यनस्पतीनाम्' इति । क्षीयोनेरम्बस्त्येषावयवद्वारेण गर्भ पत्युपादानकारणत्वम् । कष्टित्थानवस्त्रोऽपि योनिशम्बो इष्टः—'योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि' (ऋ॰ सं॰१।१०४।१) इति । वाक्यशेषास्त्रत्र प्रकृतिवस्त्रनता परिगृह्यते 'यथोणनाभिः स्वतते यहते स्त्रं (मु० १।१।७) इत्येषंजातीयकात् । ववं प्रकृतित्वं नामः प्रसिद्धम् । यत्पुन-रिद्मुक्तमीभापूर्वकं कृत्यं निम्तकारणेष्येव कृतालादिषु क्षोके दृष्टं नोपादानेष्वित्यादि, तत्प्रत्युष्यते—न लोकवदिह भवितव्यम् । म ह्यमनुमानगम्योऽयः । मृष्द्रगम्यत्वास्त्रस्यार्थस्य यथाशस्त्रमिद्दं भवितव्यम् । मृष्द्रक्रिसृतुरिश्वरस्य प्रकृतित्वं प्रतिपाद्यतीत्ययोक्तमः । युनकेतत्वं विस्तरेण प्रतिवक्ष्यामः ॥ २७॥

मामही

व्या स्वरंगित । बहुम्यो क्ये । माना सामान्यविक्षेषेणायरोक्षतया निर्वाच्यं पृथिक्यसेजोसक्षणम् । माना परोक्षणत एवानिर्वाक्यमिवस्तया वाञ्चाकाकालक्षणं, कयं च तद्बह्मणो क्यं, यवि साम ब्रह्मोपावानं, सरमात्यरिकामाव वास भूकानो बह्मतिरिति ।। २६ ॥

पूर्वपक्षिणोऽनुमानमनुभाष्यानमिक्रीयेन बूबयित ■ यत्पुनः इति ■ । एतवुक्तं भवति । क्लार्वा वातो निमित्तकारणयेवेकापूर्वस्थायकर्तृंत्वात् कुम्भवत्ंकुलालवत् । अनेववरस्यासिद्धराणयासिद्धो हेतुः पक्षिमामिद्धविद्येष्यः । यशाहुर्लानुपक्षक्ये भ्यायः प्रवतंत इति । आगमात्तसिद्धिरिति वेत् , हस्त तर्हि यादशमीश्वरमागमो नमयित तावृक्षोऽभ्यूपयमसध्यः । स ■ निमित्तकारणं जोवावानकारणं जेववरमयगम-

#### भासती-स्थास्या

गा पृथक् सूत्रम्'। श्रुतिप्रतिपादित 'सत्' और 'त्यत्' दोनों ब्रह्म के हा हैं। पृथिवीत्वादि विशेष जातियों के द्वारा अपरोक्षतया निरूपित पृथिवी, जल और तेज को सच्च कहा गया है और 'त्यत्' पद से परोक्ष, अत एव अनिवंबनीय वायु और जाणा का ग्रहण किया गया हैं। 'सत्' और 'त्यत्' दोनों ब्रह्म के रूप वर्शोकर कहे जा सकते हैं, यदि ब्रह्मा 'सत्' और 'त्यत्' दोनों का उपादानकारण न हो। फलता भूतरूपेण परिणत (विवर्तित) होने के कारण जा भूत-वर्ग की प्रकृति (उपादानकारण) होता है।। २६।।

पूर्वपक्षोक्त निमित्तकारणस्वानुमान का अनुवाद करके निराकरण किया जाता है—
"यत्पुनिरदमुक्तम्"। सारांश यह है कि—"ईश्वरो जगतो निमित्तकारणमेव, ईक्षापूर्वकजगत्कतृंत्वात्, कुम्मकर्तृंकुलालवत्"—इस अनुमान में ईश्वर की असिद्धि होने के कारण आश्रयासिद्धिक्ष हेत्वाभास और अप्रसिद्धविशेष्यासिद्धिक्ष प्रभागामा दोष है, क्योंकि जो ईश्वर
हेतु का काम और साध्य का विशेष्य है, वह सिद्ध ही नहीं। जैसा कि न्याय-भाष्यकार में
कहा है—"नानुपलब्धे न्यायः प्रवर्तते" (न्या. भा. पृ. ४)। "स ईक्षांचक्रे" इत्यादि आगम
प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सिद्धि क्यों नहीं? इस प्रश्न का उत्तर यह में कि यदि आगम को
ईश्वर का साधक माना जाता है, तब आगम जैसे ईश्वर का गमक है, वैसा ईश्वर स्वीकार
कामा होगा। आगम तो स्पष्टक्ष से ईश्वर को जगत् का निमित्तकारण और उपादानकारण

## ( ८ सर्वव्याख्यानाधिकरणम् । स २८ ) **एतेन सर्वे ज्याख्याता व्याख्याताः ॥ २८ ॥**

'ईक्षतेर्नाशब्दम्' ( त० स्० ।१।५ ) इत्यारभ्य प्रधानकारणवादः स्त्रीरेव पुनः पुनराशक्र्य निराकृतः, तस्य हि पक्षस्योपोद्धलकानि कानिचिक्षिकाभासानि वेदाग्ते-ब्वापातेन मन्दमतीन्प्रतिभान्तीति । स च कार्यकारणानन्यत्वाभ्युपगमात्प्रस्यासन्नो

तीति । विशेष्यावयप्राद्यायमविरोधाम्मानुमानमृदेतुमहंतीति, इति कुतस्तेन निमित्तस्थावधारणेत्यर्थः । इयं चोपाबानपरिकामाविभाषा 🔳 विकाराभित्रायेकापि तु यथा सर्वस्थोपावानं रक्त्युरेवं ब्रह्म सगबुपाबानं ब्रह्म्यम् । न बालु निरयस्य निरुक्तस्य बृह्मणः सर्वात्मनैकदेशेन 💶 परिणामः सम्भवति निरयत्वादनेक-वेशस्वादित्युक्तम् । न च मुदः शराबावयो भिद्यभ्ते न वाभिन्ना न वा भिन्नाभिन्नाः किन्स्वनिर्वेशनीया एव । यवाह श्रुतिः "मृत्तिदेश्येव सायम्" इति । एस्मावद्वैतोपक्रमादुवसंहाराज्य सर्व एव वेदामता ऐकाम्तिकाहेतपरः सन्तः साक्षायेव कविवद्वेतमाहुः, कविव् हेतमिवेथेन, कविव् ह्रह्मोपावानस्थेन वगतः । एताबतापि ताबद्भेदो निविद्यो भवति, ■ तूपादामस्वाभिवानमान्नेच विकारप्रह आस्पेयः । नहि बाक्येकदेशस्याचें।इस्तीति ॥ २७ ॥

स्यादेसत् — मा भूत्प्रचामं जगदुवादानं तथायि 🔳 ब्रह्मीवादानस्वं सिष्यति, परमाध्वादीनामिव तबुपाबामामामुप्यन्नवमामस्थालेवामपि हि किञ्चित् किञ्चितुपोद्वलकमस्ति वैदिकं लिङ्गमिस्याज्ञक्यामपनेतुमाह सूत्रकारः — एतेन सर्वे वात्रका व्याख्याताः निगवन्याख्यातेन आब्येज व्याख्यातं सूत्रम् ।

मामती-व्याख्या

कहता है। साध्य के विशेष्य और हेतु के आश्रयभूत ईश्वर के ग्राहक आगम से विरुद्ध केवल निमित्तकारणता का अनुमान कभी नहीं पनप सकता, अतः उस अनुमान के द्वारा निमित्त-कारणता का अवधारण वर्योकर किया जा सकता है ? ईश्वर के लिए 'उपादान' और जगत् के लिए जो 'परिणाम' की भाषा का प्रयोग किया गया है, वह विकार-विकारिभाव को दृष्टि में रख कर नहीं, अपितु जैसे आरोपित सर्प की उपादानकारण रज्जु कही जाती है, वैसे ही बहा को जगत् का उपादान कहा गया है, क्यों कि कूटस्थ नित्य और निष्कल बहा का न सर्वात्मना और न एकदेशेन परिणाम बन सकता है - यह विगत पृ० १३७ पर कहा जा चका । मृत्तिकादि से घट-शरावादि कार्य न तो भिन्न हैं, न अभिन्न और न भिन्नाभिन्न, किन्तु अनिवंचनीय हैं, जैसा कि श्रुति कहती है- 'मृत्तिकेत्येव सत्यम्"। फलतः कथित श्रुति-सन्दर्भ में अद्वैत-तत्त्व का उपक्रम और धपसंहार सिद्ध कर रहा है कि सभी वेदान्त-वाक्य ऐकान्तिकरूप से अद्वैतपरक होते हुए कहीं साक्षात् अद्वैत का प्रतिपादन करते हैं, कहीं द्वेत का निषेध और कहीं ब्रह्मोपादानत्वेन जगत् का अभिधान करके अद्वेतावबोधन करते हैं। इससे भी भेद का निषेध हो ही जाता है, उपादानत्व का प्रतिपादनमात्र कर देने विकार-ग्रह स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि अधूरे वाक्य का अर्थ पर्यवसित अर्थ नहीं माना जाता ॥ २७॥

शृहा -यदि सांख्याभिमत प्रधान तत्त्व जगत् का उपादानकारण नहीं हो सकता तो न सही, फिर भी ब्रह्म में जगत् की उपादानता सिद्ध नहीं हो सकती, वयोंकि तार्किकादि-सम्मत परमाण्वादि पदार्थ भी अगत् के उपादानकारण माने जाते हैं। उनके भी साधक वैदिक वाक्य इक्के-इक्के उपलब्ध हो ही जाते हैं।

समाधान-उक्त शक्दा का अपनयन करते हुए सूत्रकार ने कहा है-''एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता" । इस सूत्र 🔳 भाष्य अत्यन्त सुगम है ।

वेदान्तवादस्य, देवलप्रशृतिभिद्य कैश्विद्धर्मस्त्रकारैः स्वप्रग्येष्वाश्वितः, तेन तरप्रतिषेधे यक्तोऽतीव कृतो नाण्वादिकारणवाद्प्रतिषेधे । तेऽपि तु ब्रह्मकारणवाद्प्रसस्य प्रति-प्रश्नत्वात्प्रतिषद्धव्याः । तेषाप्रयुपोद्धककं वैदिकं किखिल्लक्ष्मापातेन सन्वमतीम्प्रति-भायादिति । जा। प्रधानमञ्जनिषर्दणन्यायेनातिदिशति — पतेन प्रधानकारणवादप्रतिषेध्ययययकलापेन सर्वेऽण्वादिकारणवादा अपि प्रतिषद्धतवा व्याख्याता वेदितव्याः । तेषामपि प्रधानवद्शक्दत्वाच्छव्दविरोधित्वाच्चेति । व्याख्याता व्याख्याता इति पदाभ्यासोऽध्ययापरिसमाप्ति द्योतयति ॥ २८॥

इति भीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यभीमञ्जंकरभगवत्पूज्यपादछतौ शारीरकः मीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायेऽध्यक्तादिसंदिग्धपदमात्रसमन्तः याख्यश्चमुर्थः पादः समासः ॥ ४॥ इति भीमद्बहास्त्रशाङ्करभाष्ये समन्वयास्यः

प्रथमोऽच्यायः ॥

#### भामती

प्रतिकाशकाणं लच्यमाणे वात्रणयाः । वैदिकः स च तत्रैव मान्यत्रेत्यत्र सावितम् ॥ २८ ॥ इति भीमद्वाबस्पतिनिधविर्णाते भीमण्डारीरकभाष्यविभागे भागस्यां प्रणाम्बद्धास्य चतुर्वः पादः ॥ सम्पर्णम्य प्रथमोऽज्यादः ॥

-72 ×10

भागती-व्याच्या

प्रतिज्ञालक्षणं वश्यमाणे पदसमन्वयः । वैदिकः स च तत्रैव नान्यत्रेत्यत्र साधितम् ॥

क्याय के प्रथम सूत्र में प्रतिज्ञा की गई—"यथातो ब्रह्मजिज्ञासा, द्वितीय सूत्र में नद्यान्य गया—"जन्माद्यस्य यतः"। लक्ष्यमाण ब्रह्म में वेदान्त-वाक्यों का समन्वय चतुर्थं सूत्र में कहा—"तत्त समन्वयात्"। वह (वेदान्त-वाक्य-समन्वय) वहीं (प्रथम, द्वितीय और तृतीय—इन तीनों पादों में ही) विणत है, अन्यत्र (चतुर्थं पाद में) नहीं। इस प्रकार इस प्रथम अध्याय में समन्वयार्थं का सम्यक् प्रतिपादन किया गया है।। २८।।

रामेऽन्वेति श्रुतिः सर्वा लीलेव च परापरा।
किमिरयम्बयमीप्सन्ति वेदान्तस्यैव केवलम्।। १।।
केदान्ताधिकृते क्षेत्रे कथमन्यद् विचार्यताम्।
साक्षादन्वयमादाय वेदान्तस्यैव पुरः स्थितिः ॥ २।।
स्वरूपाद् यत्परः सर्वो केदान्तवचसां चयः।
प्रकृत्या चारु तद् बह्य दिष्ट्या रूपं ममैव तत् ॥ ३॥
वाक्यादेव गुरोर्यस्य दृष्टिरेषा समुद्गता।
वन्दे विदित्तवेद्यं तं करुणावरुणालयम्॥ ४॥

श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यस्वामिश्रीऋषिरामिश्रव्यस्वामियोगीश्वानन्दकृतायां भामतीग्यास्थायां प्रथमोऽज्यायः समाप्तः

# प्रथमे उच्याये

# अधिकरणानां सत्राणां च

## संख्या

| <b>पा</b> दसं •    | 8  | 2  | ą  | 8  | योगः |
|--------------------|----|----|----|----|------|
| <b>अधिकर</b> णसं ० | 11 | O  | 59 | 5  | 39   |
| सूत्रसं•           | 38 | ३२ | 83 | २न | 938  |

# **ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्**

# द्वितीयोऽध्यायः।

प्रथमः पादः

[ सांक्ययोगकाणादादिस्मृतिभिः वेदान्तसमन्वयविरोधपरिहारः ] ( १ स्मृत्यधिकरणम् । स० १—२ )

प्रथमे अर्थकारो सर्वश्वः सर्वेश्वरो जगत उत्पत्तिकारणम् , मृत्सुवर्णाद्य इव अटरुवकादोनाम् , उत्पत्तस्य जगतो नियन्तृत्वेन स्थितिकारणं, मायावीव मायायाः । प्रसारितस्य च जगतः पुनः स्वात्मग्येवोपसंहारकारणं, अवनिरिव चतुर्विधस्य भृतप्रामस्य । स पव च सर्वेषां न आत्मेर्ग्येतद्वेदान्तवाक्यसमन्वयप्रतिपादनेन प्रति-पादितम् । प्रधानादिकारणवादाश्चाश्वन्त्वेन निराकृताः । इवानीं स्वपक्षे स्मृतिन्यायः विरोधपरिहारः, प्रधानादिवादानां च न्यायामासोपबृहितत्वं, प्रतिवेदान्तं च स्वय्या-दिप्रक्रियाया अविगीतत्विमत्यस्यार्थकातस्य प्रतिपादनाय द्वितीयोऽध्याय आरभ्यते । तत्र प्रथमं तावत्समृतिविरोधमुपन्यस्य परिहरित —

स्मृत्यनवकाश्चदोषप्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्मृत्यनश्काञ्चदोषप्रसङ्गात् ॥ १ ॥ यदुक्तं ब्रह्मेच सर्वेशं जगतः कारणमिति, तद्युक्तम् , कुतः ! स्मृत्यनवकाशदोष-

भामती

वृत्तवर्तिष्यमाणयोः समन्वयिषरोषपरिहारस्यणयोः तञ्जतिप्रदर्शनाय च सुखप्रहणाय चैतयोः संक्षेपतस्तास्यर्वार्थमाह ■ प्रचमेऽध्याये इति च । अनपेक्षवेदान्तवाक्यस्यरस्ति स्वसम्बयस्थलस्य विरोध-तस्परिहाराज्यामाक्षेपसमाचानकरणायनेन सम्बणनास्ति विषयविषयिमावः जान्यः। पूर्वसमाणार्थे तिविषयस्तद्गोषरश्वादाक्षेपसमाचानयोरिच च विषयीति । तदेवमध्यायमवतार्थं तदवयवमधिकरणमवतार-विति । जत्र प्रचर्धं तावव् इति ■ । तस्त्र्यते ज्युत्पाद्यते मोक्षसाचनमनेनिति तस्त्रं, तदेवाक्या यस्याः सा

भामती-म्याख्या रामो विजयतां राजा वीरः शस्त्रभृतां वरः। बोरोपितोऽच संग्रामो दारुणो द्वैतिभिः सह।।

सङ्गति—विगत समन्वयाध्याय और इस विरोधपरिहाराध्याय की सङ्गति दिखाने एवं सुखपूर्वक अधिगति कराने के लिए दोनों अध्यायों की विषय-वस्तु का संक्षिप्त वर्णन किया जाता है—"प्रथमेऽध्याये"। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से निरपेक्ष वेदान्त का प्रामाण्य सुस्यि है। वेदान्त-विचारात्मक इस दर्शन के प्रथम अध्याय का इस द्वितीय अध्याय के साथ विषय-विषयिभाव सम्बन्ध है, क्योंकि जो विरोध या आक्षेप और उसका परिहार या समाधान इस अध्याय में विणत है, वह पूर्वाध्याय के समन्वय को विषय करता है, जैसे कि इस प्रथम अधिकरण में पूर्वपक्षी का आक्षेप है—मृष्टिविषयक वेदान्त-वाक्यों का बहा में समन्वय उचित नहीं और सिद्धान्ती ने उसका परिहार करते हुए उक्त समन्वय को उचित ठहराया है। अध्यायों की संगति दिखाकर अध्याय के अवयवभूत अधिकरण का अवतरण प्रस्तुत करते हुए कहा गया है—"तत्र प्रथमं तावत् स्मृतिविरोधमुपन्यस्य परिहरित"।

विषय--सृष्टि-प्रतिपादक वेदान्त-वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय ।

पूर्वपक्ष-पूर्वाध्याय में सर्वज्ञ बहागत जगतकारणत्व की स्थापना न्याय-संगत नहीं, क्योंकि वैसा मानने पर प्रधानादि-प्रतिपादक सांस्य-स्मृति अत्यम्त निरवकाश होकर निरयंक प्रसङ्गात् । स्मृतिक्ष तन्त्राख्या परमिषप्रणीता शिष्टपरिगृहीता, अन्याक्ष तद्वुसारिण्यः स्मृतयः, ता प्रसं सत्यनवकाशाः प्रसज्येरन् । तासु ह्यचेतनं प्रधानं स्वतन्त्रं जगतः कारणमुपनिवश्यते । मन्वाविस्मृतयस्तावक्षीद्नासभ्यणेनाग्निहोत्रादिना धर्मजातेनाः पेक्षितमर्थं समर्पयन्त्यः सावकाशा भवन्ति । अस्य वर्णस्यास्मिन्कालोऽनेन विधानेनोपनयनं, ईदृशक्काचारः, इत्थं वेदाश्ययनं, इत्यं समावर्तनं, इत्यं सहधर्मचारिणीसंयोग इति । तथा पुरुषार्थाम वर्णाभ्रमधर्माज्ञानाविधान्वद्धति । नैवं किपताविस्मृतीनाममुष्ठेये विषयेऽवकाशोऽस्ति । मोक्षसाधनमेव हि सम्यन्दर्शनमधिकृत्य ताः प्रणीताः । यदि तन्त्राप्यनवकाशाः स्युरानर्थस्यमेवासां प्रसज्येत । तस्माचविद्योधेन वेदान्ता स्याख्यातव्याः । कथं पुनरीक्षत्यादिस्यो हेतुस्यो ब्रह्मैव सर्वतं जगतः कारणमित्यध्वारितः भृत्यर्थः स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गेन पुनराक्षिप्यते ? अवेद्यमनाचेपः स्वतन्त्रः

#### मामती

स्मृतिस्तभ्ताख्या वरमविका कविलेनाविविद्वा प्रणोता । अन्यामासुरिपम्निशासाविप्रकोताः स्मृतयस्तरम्सारिष्यः । न सासु अमृवां स्मृतीनां मन्वाविस्मृतिवदम्योऽवकाकः जन्यो विवृत्मृते मोक्षसावनप्रकाशकात् ।
सविव चेन्नाभिवद्युरनवकाशः सत्योऽप्रमाणं प्रसञ्योरम् । सस्मात् तविवरोषेन कथिमद्वेवान्ता व्याद्याः
सन्याः । पूर्वपक्षमाक्षिपति 
कथं पुनरोक्षस्याविभ्यः इति । प्रसावितं सासु वर्धमीमांसायां 'विरोषे स्वनपेकं स्यावसित ग्रानुमानम्' इत्यत्र, 
अशिविद्युगां स्मृतीनां दुर्वस्तयाद्यानम् अतिविद्युगां स्मृतीनां दुर्वस्तयाद्यान्यः स्वत्यो दुर्वस्तः
दुर्वस्तानुरोधेन वलीयसीनां श्रुतीनां युक्तमुपवर्णनम् , अपि तु स्वतःसिद्यप्रमाणभावाः सृत्यो दुर्वस्तः
स्मृतीर्वावन्त एवेति युक्तम् । पूर्वपक्षी समावते । 
स्मृतीर्वावन्त एवेति युक्तम् । पूर्वपक्षी समावते । 
स्मृतीर्वावन्त एवेति युक्तम् । पूर्वपक्षी समावते ।

#### भागती-ध्याख्या

जोर निष्प्रमाण हो जाती किन्तु उसकी प्रामाणिकता सिद्ध है, क्योंकि "स्मृतिम्न तन्त्राख्या परमिषप्रणीता"। 'तन्त्र्यते व्युत्पाचते मोक्षसाधनमनेन'—इस व्युत्पत्ति के आचार पर 'तन्त्र' शब्द का अर्थ दर्शन या शास्त्र है। आदिविद्वान् महिष किपल ने 'तन्त्र' नाम से अपने स्वतन्त्र दर्शन का प्रणयन किया। उसके आचार पर उनकी शिष्य-परम्परा में आसुरि, वार्षगण्य और पश्चशिखादि आचार्यों ने अनेक शास्त्रों की रचना की [सम्भवतः 'षष्टि तन्त्र' नाम के पन्य को ज्यान में रखकर 'तन्त्र' शब्द को सांख्य-दर्शन की आख्या (संज्ञा) माना गया है ]। वे सभी शास्त्र मोक्ष के साधनीभूत प्रधानादि तत्त्वों के प्रतिपादक हैं। यदि उनके प्रतिपादन श्री उनको कोई अवसर नहीं दिया जाता, उनका प्रामाण स्वीकार नहीं किया जाता, तब अत्यन्त निरवकाश निरर्थक और अप्रमाण हो जाते । मन्वादि स्मृतियों का कर्म लेकर बहा तक का विषय विशाल है, अतः उनको यदि एक स्थान पर अवसर नहीं दिया जाता,

इस अधिकरण का जो पूर्व पक्ष है कि 'सांख्य स्मृति के अनुरोध पर वेदान्त-समन्त्रय 'ा संकोच करके प्रधान (प्रकृति ) तत्त्व को जगत् कारण माना जाय।' उस पर कोई आक्षेप करता है—''कथं पुनरीक्षत्यादिम्यो हेतुश्यो ब्रह्मैव सर्वं जगतः कारणम्''। आश्यय यह बिक पूर्व मीमांसा में यह सिद्ध कर दिया गया है कि श्रुति-विरुद्ध स्मृति को प्रमाण नहीं माना जाता, चाहे वह निरवकाश हो या सावकाश। विरुद्ध श्रुति के न होने पर ही स्मृति-वावय को श्रुतिमूलकत्वानुमानपूर्वक प्रमाण माना जाता है—''विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसित ह्यानुमानप्'' (जै॰ सू॰ १।३।३)। सांख्यादि स्मृतियी दुर्वल हैं, उनकी अपेक्षा वेदान्त-वावय स्वतः सिद्धप्रामाण्यक होने से वावस्य हैं, अतः श्रुति-विरुद्ध स्मृति के आधार पर समन्वय-संकोच का आक्षेप वयोंकर हो सकता बि?

प्रशानाम् । परतन्त्रप्रशास्तु प्रायेण जनाः स्वातन्त्रयेण अत्यर्थमनधारयितुमश्कनुवन्तः प्रस्थातप्रणेतृकासु स्मृतिष्वचलम्बेरम् । तद्वलेन च अत्यर्थं प्रतिपित्सेरम् । अस्मत्कृते च क्याख्याने न विश्वस्युर्वेद्वमानात्स्मृतीनां प्रणेतृषु । किपलप्रभृतीनां चार्षं ज्ञानमप्रतिद्वतं स्मयते । अतिश्च मयति—'प्रशिष प्रस्ततं किपलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्विभितं जायमानं च पश्चेत्' ( श्वे० ५।२ ) इति । तस्मान्नेषां मतमयथार्थं शक्यं संभावियतुम् । तकीव- एश्मेन चैते ८र्थं प्रतिष्ठापयन्ति । तस्मादिप स्मृतिबलेन वेदान्ता व्यावयेया इति पुनराक्षेपः।

तस्य समाधिः - नाम्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गादिति । यदि स्मृत्यनवकाशदोष-प्रसङ्गनेश्वरकारणवाद आक्षिप्येत एवमध्यम्या ईश्वरकारणवादिन्यः स्मृतयो अववकाशाः

प्रति पुनः पात्राच्या इत्यर्थः । ना 🖘 समाधानमुक्त्या परमसमाधानमाह पूर्वपक्षी 🖩 किपलप्रभृतीनां बायम् इति ■। अवमस्यानिसम्बः - वन हि छ। छ। कारणमुक्तं 'त्रास्त्रयोनिश्वाब्' इति, तेनैव वेद-राशिर्बह्मप्रभवः सम्माबानसिद्धानावरमभूतार्थमाश्रगोचरतब्दुद्विपूर्वको 🕶 तथा कपिलादीनामिष श्रुति-स्मृतिप्रिषताकानसिक नाकानां स्मृतयोऽनावरणसर्वविषयसद्बुक्तिप्रभना इति । श्रुतिभ्योऽनूवामस्ति किंबिक्रिकः । न चैताः स्कुटतरं प्रधानाविश्वतिषादनपराः शक्यम्तेऽभ्ययितुम् । तस्मात् तदनुरोधेन कविश्वच्छुतय एव नेतब्याः । अपि च तकोंऽपि अपिकाविस्मृतीरनुमन्यते, तस्मावस्थेतदेव प्राप्तम् ।

एमं प्राप्त आह . तस्य समाधिः इति 🐠 । वथा हि श्रुतीनामविगानं ब्रह्मणि गतिसामान्यास् , नैवं स्मृतीनामविगानमस्ति प्रवाने, तासां भूवसीनां ब्रह्मोपादानत्वप्रतिपादनपराणां तत्र तत्र वर्शनात् ।

-भामती-स्थाद्या

इस आक्षेप का समाधान करते हुए महापूर्वपक्षी कह रहा - "भवेदयमना-क्षेपः"। जर्यात् जो लोग श्रुतियों का स्वतन्त्र प्रामाण्य स्वीकार करते हैं, उनकी ओर से उक्त पूर्व पक्ष नहीं किया जा रहा है, अपि तु जिन लोगों की ऐसी धारणा । कि श्रुतियों का स्वतन्त्र अर्थ नहीं किया जा सकता, अपि तु किसी न-किसी स्मृति के परिप्रेक्ष्य एवं स्मृतिकार के निर्देशन में ही श्रुतियों का सटीक अर्थ किया जा सकता । महिष किपलादि का ज्ञान अपतिहत था -ऐसा स्मृतियों और श्रुतियों ने मुक्त कण्ठ से कहा है—"ऋषिप्रसूतं किपलं या तमग्रे ज्ञानिविभित्त जायमानं च पश्येत्" ( श्वेता ५।२ ) सारांश यह है कि ब्रह्म ही सभी वेदों का कारण बताया गया है—"शास्त्रयोनित्वात्" ( ब्र. सू. १।१।४ )। कर्ता की बुद्धि ही उसके शास्त्र की प्रतिपाद्य वस्तु को जन्म दिया करती है, जैसे ब्रह्म या ईश्वर की बुद्धि स्वभावतः निरावृत सत्य वस्तु को विषय करती है, अतः वेद भी वैसी ही सत्य वस्तु विषक्ष माने जाते हैं। वैसे ही कपिलादि महर्षियों का ज्ञान भी श्रुति-स्मृति-द्वारा आजान-सिद्ध यथाभूतवस्तुविषयक ही कहाँ गया है। फलतः किपलादि-प्रणीत स्मृतियों का वेदों से कोई अन्तर नहीं रह जाता। ये स्मृतियों स्फुट रूप से प्रधानादि का अभिधान करती हैं, इनका अन्यथाकरण कभी नहीं हो सकता, अतः इसके अनुरोध पर श्रुतियों का ही अन्यथान्यन करना चाहिए। तर्क भी कपिलादि प्रणीत स्मृतियों का समर्थक है—''कारणगुणात्म-कत्वात् कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धम्" । सां. का. १४)।

सिद्धान्त—उक्त पूर्व पक्ष का निराकरण करते हुए भाष्यकार ने कहा है—"तस्य समाधि:"। ब्रह्म में समन्वित होने के लिए श्रुतियों में जैसा अविगान (अविरोध) है, वैसा स्मृतियों में प्रधान (प्रकृति) के साथ समन्वित होने के लिए अविगान नहीं, अपितु विरोध है, क्योंकि अधिकतर श्रुति-सन्दर्भों में ब्रह्मगत जगत् की उपादानता साक्षात् प्रतिपादित है,

प्रसल्येरन् । ता उदाहरिष्यामः - 'यत्तरस्यमाविक्यम्' इति परं ब्रह्म प्रकृत्य 'स क्यान्तर्रातमा भूतानां क्षेत्रक्रम्मेति कथ्यते' इति वोक्त्वा तस्माद्य्यसमृत्यसं त्रिगुणं क्षित्रस्याम । 'अतम्र संक्षेपइत्याह । तथान्यत्रापि 'अव्यक्तं पुर्वे ब्रह्मिस्गुणे संप्रलीयते' इत्याह । 'अतम्र संक्षेपमिमं ऋणुष्वं नारायणः सर्वमिदं पुराणः । स सर्गकाले कत्रोति सर्वे संहारकाले क
तवित्त भूयः ॥' इति पुराणे । मगघद्गीतासु च—'अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रखयस्तथा' ( अ० गी० ७१६ ) इति । परमात्मानमेव च प्रकृत्यापस्तम्यः पठिति—'तस्मात्कायाः प्रमवन्ति सर्वे स मूलं शाश्वितकः स नित्यः' ( अ० स० १।८।२३।२ ) इति ।
प्रथमनेकशः स्मृतिष्वपीश्वरः कारणत्वेनोपादानस्येन च प्रकाश्यते । स्मृतिवलेन प्रत्यवितष्ठमानस्य स्मृतिकलेनेवोत्तरं वश्यामीत्यतोऽयमग्यस्मृत्यनवकाशवोषोपन्यासः ।
विश्वतं तु भृतोनामीश्वरकारणवादं प्रति तात्पर्यम् । विप्रतिपत्तौ च स्मृतीनामयश्यकर्तव्येऽन्यतरपरिष्रहेऽन्यतरपरित्याणे च अत्यनुसारिण्यः स्मृतयः प्रमाणम् , अनकर्तव्येऽन्यतरपरिष्रहेऽन्यतरपरित्याणे च अत्यनुसारिण्यः स्मृतयः प्रमाणम् ( जै०
स० १।३।३ ) इति । व वार्तान्त्रियानर्याञ्चाद्वितमन्तरेण किच्यनुपलमत इति ग्रक्थं
संमायितुम् , निमित्तामाघात् । शक्यं किपलादीनां सिद्धानामप्रतिहतकानत्वादिति
वेत्—न, सिद्धरिप सापेक्षत्वात् । धर्मानुष्ठानापेक्षा हि सिद्धिः । स च धर्मश्चोदना-

तस्मादियानाच्छ्रोत एवार्थः आस्त्रेयो न ास्मातां विगानादिति । तरिकमिदानीं परस्परिवर्गानात् सर्वा एव स्मृतयोऽवहेया द्वायत आह ा विग्नतिपत्ती प स्मृतीनाम् इति ७ । ा व पातीन्त्रियानपाम् इति । व पातीन्त्रियामपाम् । वाक्ट्रते व वाक्य किष्णविद्याम् इति । विग्नविद्यानपामपानां तेषां तवनुद्यानवतां प्राचि भवेऽस्मिन् वाम्मिन विद्युत्त एवाजानसिद्धाः उच्यन्ते । यवस्मिन् वाम्मिनः तः सिद्धधुपायोऽनुष्ठितः प्राथमवीयवेदार्थानुद्यानस्वारितद्वीमां, त्या पावधृतवेदशामाच्यानां तद्विदद्यार्थाभियानं तदप-

प्राथमबाधववाचानुहानलन्धवानस्वात्ताक्षानाः, गावा बाबितमप्रमाणमेव । अक्षमाणेन च न वेवाथोंऽतिहाङ्कितुं युक्तः प्रमाणसिद्धत्वात्तस्य । तदेवं वेवविरोधे भामती-स्याख्या

अतः यही श्रीत अविगान वेदान्त-समन्वय के लिए ग्राह्य है, स्मातं अविगान नहीं। 'स्मृतियों में काजिल्क विगान-दर्शन के आधार पर क्या सभी स्मृतियों हेय हैं ?' इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है—"विप्रतिपत्ती व स्मृतीनामवश्यकर्त्यवेऽज्यतरपरित्यागे"। अर्थात् श्रुति के साथ तालमेल रखनेवाली मन्वादि-स्मृतियों का उपादान और श्रुति-विद्रोहिणी कपिलादि-स्मृतियों का बहिस्कार ही उचित है। भाष्यकार ने जो कहा है—"न चातीन्द्रियानर्थात् श्रुतिमन्तरेण कश्चिदुपलभते", वह हम लोगों (स्थूलदर्शी व्यक्तियों) को ध्यान में रख कर कहा है, क्योंकि विगत देवताधिकरण में देवताओं, ऋषियों और योगियों को अतीन्द्रयार्थदर्शी माना गया है। कपिलादि की स्मृतियों के द्वारा भी अतीन्द्रयार्थावबोधन की खड़ा की जाती है—"शक्यं कपिलादीनां सिद्धानामप्रतिहतज्ञानत्वात्"। उक्त शङ्का का निराकरण किया जाता है—"न, सिद्धेरिप सापेक्षत्वात्"। आशय यह विक कपिलादि वेसे बाजान-सिद्ध नहीं, जैसा ईश्वर, किन्तु उन्हें वेदों की प्रमाणता का निश्चय होने के कारण उन्होंने अपने पूर्व जन्म में जो वेदाध्ययन और धर्मानुष्ठान किया था, जिससे इस जन्म में उन्हें सिद्धि (अणिमादि) हो जाती है, अत एव वे आजान-सिद्ध कह दिए जाते हैं। उन्होंने वा जन्म में किसी प्रकार का धर्मानुष्ठान नहीं किया, या। उनकी सिद्धियों को पूर्वजन्म में जो भर्मानुष्ठान से जितत माना जाता है। धर्मानुष्ठान के बिना कोई सिद्धि नहीं हो सकती।

छक्षणः। ततस्य पूर्वसिद्धायास्रोदनाया अधौ न पश्चिमसिद्धपुरुषवचनवशेनातिशिद्धतुं शक्यते । सिद्धन्यपाश्चयकत्पनायामपि बहुत्वात् सिद्धानां प्रवृशितेन प्रकारेण स्मृतिविप्रतिपत्तौ सत्यां न श्रुतिन्यपाश्चयाद्ग्यक्षिणयकारणमस्ति । परतन्त्रप्रह्णस्यापि नाकस्मात्स्मृतिविशेषविषयः पश्चपातो युक्तः, कस्यचित्कचित्पक्षपाते स्ति पुरुषम् तिवश्चक्रयेण तत्त्वाच्यवस्थानप्रसङ्गात् । तस्मात्तस्थापि स्मृतिविप्रतिपस्युपन्यासेन श्रुत्यवसारानवसारविषयविषयेश्वनेन च सन्मार्गे व्या संप्रहणीया । या तु श्रुतिः कपिन्तस्य ज्ञानतिश्चं प्रवृश्चमतो प्रवृशिता, व तया श्रुतिविष्ठद्वमपि कापिलं मतं श्रद्धातं श्रुक्यम् । कपिलमिति श्रुतिसामान्यमात्रत्वात् अन्यस्य च कपिलस्य सगरपुत्राणां प्रतृष्ठ्वात्तं स्मरणात् । अन्यार्थदर्शनस्य च प्राप्तिरहितस्यासाधकत्वात् ।

भामती

सिद्धवचनमप्रमाणमुक्त्या तिद्धानामि परस्परिवरोधे तद्वचनावनाव्यास इति पूर्वोक्तं स्मारयित ■ सिद्धध्यपाध्ययक्ष्यनायामि इति ■। श्रद्धात्रवान् बोधयित । ■ परतन्त्रप्रक्षस्यापि इति ७ । नन् श्रुतिश्चेस्विपलादीनामनावरणभूतार्थानोचरज्ञानातिशयं बोधयित कथं तेथां वश्वनमप्रमाणं ? तदशमाण्ये श्रुतेरप्यप्रामाण्यप्रसङ्गावित्यत आह ■ या तु श्रुतिः इति १३ । ■ त्रश्चितद्धानां परस्परिवरद्धानि वश्वासि प्रमाणं
प्रविद्यमहीस्त । न च विकत्यो वस्तुनि, सिद्धे तदनुवयत्तेः । अनुष्ठानमनागतोस्याद्यं विकत्यते, न तिद्धम् ।
तस्य व्यवस्थानात् । तस्मात् श्रुतितामान्यमात्रेण अमः सांख्यप्रणेता कविलः श्रीत इति । स्यादेतत् —

भामती-व्याख्या

मान लेते हैं कि कपिल सिद्ध योगी थे तो क्या उनके श्रुति से विरुद्ध अर्थ के अभिधायक शास्त्रों को भी प्रमाण मान लिया जाय ? कभी नहीं 1 ऐसे शास्त्रों का अप्रामाण्य निश्चित है, वैसे अप्रमाणभूत शास्त्रों से वेदार्थ का बाध कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वेदों का प्रामाण्य

स्वतः सिद्ध है।

वेद-विद्ध सिद्ध-त्रवनों की अप्रमाणता दिखा कर सिद्ध-वननों का परस्पर-विरोध देख कर भी उनके वचनों पर अविश्वास हो जाता है—ऐसे पूर्व-कथन का स्मरण दिलाया जाता है—"सिद्ध-व्याश्रयकल्पनायामिप बहुत्वात् सिद्धानाम्"। स्मृति और स्मृतिकारों के जड़ (अन्ध) भक्तों को भी पक्षपात-रहित होकर विचार करना चाहिए—"परसन्त्रप्रश्रस्यापि नाकस्मात् स्मृतिशिषविषयः पक्षपातो युक्तः"। श्रुत्यर्थ-निर्णय में यदि स्मृति का माध्यम आवश्यक है, त केवल कापिल स्मृति का ही अनुसरण क्यों ? मन्वादि स्मृतियों का अनुगमन क्यों नहीं किया जाता ? "ऋषि प्रसूतं कपिलम्" यह श्रुति जब कि कपिल का जान अनावृत्तसर्थार्थविषयक बता रही है तब कापिल बचन को अप्रमाण क्योंकर कहा जा सकता है ? कपिल-स्मृति की अप्रमाणता से उक्त श्रुति में ही अप्रामाण्य प्रसक्त क्यों न होगा ? इस सङ्का का समाधान है—"या तु श्रुतिः कपिलस्य ज्ञानातिषयं प्रदर्शयन्ती दिश्वता"। अर्थात् वह श्रुति केवल यह कह रही है कि कियल सिद्ध थे, किन्तु यह नहीं कहतो कि कपिल का श्रुति-विरुद्ध वचन भी प्रमाण माना जाय। बहुत-से सिद्धों के परस्पर विरुद्ध वचन भी प्रमाण माना जाय। बहुत-से सिद्धों के परस्पर विरुद्ध वचन भी प्रमाण माना जाय। बहुत-से सिद्धों के परस्पर विरुद्ध वचन भी प्रमाण माना आवश्यक है, किन्तु ऐसा सम्भव नहीं, क्योंकि प्रहणाग्रहणादि अनुष्ठानों में इस प्रकार का विकल्प माना जा सकता है, सिद्ध अर्थ में नहीं—यह कई बार कहा जा चुका है। दूसरी बात यह भी है कि कथित घवेताश्वतर-श्रुति ने जो 'कपिल' शब्द का प्रयोग किया है, वह महर्षि कपिल का ही वाचक है—ऐसी बात नहीं, अपितु श्रुतिसामाश्य है अर्थात् सामान्य शब्द है, इसका अन्य भी अर्थ हो सकता है, जैसे

भवति चान्या मनोर्माहारम्यं प्रख्यापयन्ती श्रुतिः — 'यह किंच मनुरवदसद्भेषअम्' (ते॰ सं॰ २।२।१०।२ ) इति । मनुना च 'सर्वभूतेषु चारमानं सर्वभूतानि चारमि । संपश्यकारमयाजी चे स्वाराज्यमधिगञ्छति ॥' (१२।९१) इति सर्वारमत्वदर्शनं प्रशंसता कापिलं मतं निन्यत इति गम्यते । कपिलो हि न सर्वारमत्वदर्शनमनुमन्यते, बारममेदाभ्युपगमात् । महाभारतेऽपि च 'बहुवः पुरुषा बहुवनुताहो एक पत्र तु' (द्यान्तिः ३५०।१) इति विवार्य 'बहुवः पुरुषा राजम्सांक्ययोगिवचारिणाम्' इति परपक्षमुपन्यस्य तम्युदासेन — 'बहुनां पुरुषाणां हि यथैका योनिरुञ्यते । तथा तं पुरुषं विभ्वमाक्यास्याम गुणाधिकम् ॥' (शान्ति ३५०।१) इत्युपकम्य 'ममान्तरारमात्वस च चे चान्ये देहसंस्थिताः । सर्वेषां साक्षिभूतोऽसो न प्राह्यः केनचिरकचित् ॥ विभ्वमूर्धा विभ्वभुजो विभ्वपादाक्षिनासिकः। एकधरति भृतेषु स्वैरचारी यथासुक्षम् ॥' इति सर्वारमतेष निर्धारिता । श्रुतिस्य सर्वारमतायां भवति — 'यस्मिन्सर्वाणि भृताम्यारमेवाम् क्रिजानतः। तत्र को मोहः चा शोक पकत्वमनुपश्यतः' (ई० ०) इत्येवविधा । स्वैषाम् क्रिजानतः। तत्र को मोहः चा शोक पकत्वमनुपश्यतः' (ई० ०) इत्येवविधा । स्वाम्य सिद्यमारममेवकत्वन्यापि, कपितस्य तन्त्रं वेदविद्यसं वेदानुसारिमनुव्यक्तन

भामती '

कपिल एव श्रोतो नान्ये मन्वावयः । ततश्च तेवां स्थृतिः कपिलस्युतिबिवद्धाऽबहेयेश्यत आह् । अवति बाव्या भनोरिति । तस्याश्चानमान्तरसंबावमाह । महामारतेऽपि च इति । । न केवलं मनोः स्मृतिः स्मृश्यन्तरसंवाविनी श्रुतिसंवाविन्यपीत्पाह । श्रुतिब्ध इति । उपसंहरति । अतः इति । स्यावे-तत्—भवतु वेदविवदं कापिलं वचस्तवापि इयोरिप पुष्वशुद्धिभनवत्या को विनिगमनायां हेतुयंतो

भामती-व्याख्या

सगर-पुत्रों के दाहक वासुदेवास्य कपिल [ वेदापौरुषेयत्वाधिकरण में पूर्वपक्षी ने वेदों में बनित्य पुरुषों के नामोल्लेख की चर्चा कर बाक्षेप किया ''अनित्यदर्शनात्'' (जै. सू. १।१।२८) अर्थात् ''बवरः प्रावाहणिरकामयत'' (तै. सं. ५।१।१०) इत्यादि श्रुतियों में प्रवाहण के पुत्र ववरादि का उल्लेख यह सिद्ध करता 🔭 कि वेद सादि हैं, अनादि नहीं। इस आक्षेप का समाधान करते हुए सिद्धान्ती ने कहा है -परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्" (जै. सू. १।१।३१)। अर्थात् 'ववरादि' शब्द सामान्य अर्थ 🖩 बोधक हैं, किसी व्यक्ति विशेष के वाचक नहीं, अतः 'वबर' का अर्थ वायु भी हो सकता है, क्यों कि वेग से चलने पर वायु में ववर-ववर शब्द का अनुकरण प्रतीत होता है, वैसे ही प्रकृत में यह आवश्यक नहीं कि 'कपिल' शब्द सांख्य-प्रणेता कपिल को ही कहे, वह किसी अन्य अर्थ का भी बोधक हो सकता है ]। यदि कहा आय कि 'कपिल' का नाम श्रुति में आता है, बतः कपिल स्मृति के विरोध में मन्वादि-स्मृतियाँ हेय क्यों नहीं ? इस शक्ता का समाधान है-"भवति चान्या मनोर्माहारम्यं प्रख्याययन्ती श्रुति:- 'यद्वै कि च मनुरवदत् तद्भेषजम्' (तै. सं. २।२।१०।२)। मनु ने "सर्वभूतेषु चारमानं सर्वभूतानि चात्मनि" ( मनु. १२।९१ ) इस प्रकार एकात्मत्व-दर्शन का प्रतिपादन करते 🞹 कापिल मत की निन्दा की है, क्योंकि कपिल ने आत्म-भेद माना है। मनु के साक्य में महाभारत-वचन प्रस्तुत किया जाता है—''महाभारतेऽिय'। अर्थात् महाभारत में भी ''बहूनां पुरुवाणां हि ममैका योनिरुच्यते"। "एक एव चरति भूतेषु"—इत्यादि वाक्यों के द्वारा सर्वात्मता का ही समर्थन किया है। अन्यान्य श्रुतिया भी सर्वात्मता का ही निर्णय देती हैं— "श्रुतिभ्रा" । कपिल-मत के निराकरण का उपसंहार करते हैं- "अतः सिद्धमात्मभेदकल्प-नयापि कपिलस्य तन्त्रं वेदविरुद्धम्"। केवल वेद से ही नहीं, मनु-वचन से भी सांख्य-दर्शन विषद ही है। वेद भी पौरुषेय 📳 और सांख्य शास्त्र भी पौरुषेय, तब सांख्य शास्त्र ही विरुद्धं स, न केवलं स्वतन्त्रप्रकृतिकल्पनयैवेति । वेदस्य हि निरपेशं स्वायं प्रामाण्यं रवेरिव कपविषये । पुरुषवस्तां तु मूलान्तरापेशं वक्दस्मृतिन्यवहितं चेति विपक्षपंः। तस्माद्वेदविरुद्धे विषये स्मृत्यनवकाराप्रसङ्गो न दोषः॥ १ ॥

भामती

वैविद्योधि काविसं वची नादरकीयिमस्यत आहं विवस्य हि निर्पेक्षम् इति विश्विमसिकः—
सस्यं झास्त्रयोनिरीक्ष्यस्त्याप्यस्य न शास्त्रक्रियायामस्सि स्वातन्त्रयं कविस्नादीनामिव, ति हि सगवान्
वावृशं पूर्विस्मन् सर्गे चकार शास्त्रं तदनुसारेणास्मिक्षयि सर्गे प्रणीतवान् । एवं पूर्वतरानुसारेण पूर्वस्मिन् , पूर्वतमानुसारेण च पूर्वतर इस्यनाविरयं शास्त्रेक्ष्यरयोः कार्यकारणभावः । तत्रेक्ष्यस्य विक्रिया येनास्य कविस्नविष्यं शास्त्रेक्ष्यरयोः कार्यकारणभावः । तत्रेक्ष्यस्य विक्रिया येनास्य कविस्नविष्यं शास्त्रकारणतामुपैति, इयोरप्यपर्यायेणाविभावान् । शास्त्रं विक्रियायंश्वानं वात्राव्यविभावत्रम् । शास्त्रविष्यविक्षत्रया पुरुषस्वात्रम्यभावेन
निरस्तसमस्तवोवाशकः स्वनवेशं साक्षावेव स्थायं प्रमाणम् । कविस्नविव्यासि तु स्वतन्त्रकपिस्नविध्येन
तृकाणि तवर्षस्मृतिपूर्वकाणि, तवर्षस्मृतयश्व सवर्थानुभवपूर्वाः । तस्मात्तामम्प्रत्ययाङ्गप्रामाण्यविनिश्वयाय यावत् स्मृत्यनुभवी कक्ष्यते तावत् स्वतःसिद्धप्रमाणभावयाऽनवेश्वयेव श्वस्या स्थार्थे विनिश्वायितः
इति शीस्रतरप्रवृत्तया श्वस्या स्मृत्ययों बाष्यत इति युक्तम् ॥ १ ॥

भामती-व्याख्या

अनादरणीय वयों ? इस प्रश्न का उत्तर है-"वेदस्य हि निरपेक्षं स्वार्थे प्रामाण्यम्"। भाव यह है कि वेदों का कारण ईश्वर है, इस प्रकार वेद सांख्य-शास्त्र के समान पौरुषेय 🕕 है। तथापि ईश्वर वेद-प्रणयन में कपिलादि के समान स्वतन्त्र नहीं। ईश्वर तो इंतना ही करता है कि पूर्व कल्प में जैसा वेद प्रचलित था, उसका स्मरण करके वैसा ही इस कल्प में भी उपदेश कर देता है। इसी प्रकार पूर्व-पूर्व करुप के अनुसार ही उत्तरोत्तर करुप में ईश्वर वेद की परम्परा अक्षुण्ण रखता है। वेद और ईश्वर दोनों ही अनादि हैं, उनका कार्य कारणभाव भी अनादि ही है। वेदों की रचना इतर दर्शनों के समान शास्त्रार्थज्ञानपूर्वक नहीं होती, अतः सांख्य में कपिलादि के समान ईश्वर का वेद में स्वातन्त्र्य नहीं माना जाता । यद्यपि ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है, उसको वेदार्थ हा ज्ञान भी स्वयं ही होता है, तथापि वेद-प्रणयन-क्रिया में कारण नहीं माना जाता. क्योंकि ईश्वर के द्वारा वेद-प्रणयन श्वास-प्रश्वास के समान विना प्रयत्न के वैसे हा किया जाता है, जैसे उसका ज्ञान अयत्न-साध्य स्वतः आविर्भृत होता है। न तो उसका ज्ञान वेदाध्ययनपूर्वक होता 📗 और न वेद-प्रणयन वेदार्थज्ञानपूर्वक। अपर्यायतः ( युगपत् ) आविर्भूत होनेवाले पदार्थी में परस्पर कार्य-कारणभाव नहीं होता। [ महर्षि जीमिन ने कहा है - औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकश्चार्थेऽनुपलव्ये तत् प्रमाणं वादरायणस्यानपेक्षत्वात्' (जै. सू, १।१।१) अर्थात् शास्त्रों में अप्रामाण्य तीन प्रकार का माना जाता है—(१) अबोधकत्व, (२) विपरीत या बाधितार्थ बाधकत्व और (३) सन्दिग्धार्थ-बोधकत्व ]। इनमें अबोधकत्वा-त्मक अप्राम्मण्य वेद में इसलिए नहीं कि वह निसर्गतः बोधक है, जैसा कि शबरस्वामी कहते हैं—"विप्रतिविद्धमिदमुच्यते बनीति वितयं चेति" (शावर पृ. १४)। विपरीत और-सन्दिग्ध वर्ग का ज्ञान उस वचन । होता है, जो भ्रम, प्रमादादि दोषों से युक्त हो- 'दृष्टेषु जि ज्ञानं मिट्या भवति' (शाबर. पृ. ५८)। वेद में किसी प्रकार का दोष नहीं, वह स्वतः निर्दृष्ट और अपने अर्थावबोधन में किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा वसे ही नहीं करता, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, किन्तु कविलादि के द्वारा प्रणीत शास्त्र तो स्वतन्त्रबुद्धिपूर्वक हैं, उनकी विषय वस्तु का पहले उन्होंने स्मरण किया, स्मरण तभी होगा, जब कि उसका अनुभव हो। इस

कुतश्च स्मृत्यनवकाशंत्रसङ्गो त दोषः ?--इतरेषां चानुपलच्छेः ॥ २ ॥

प्रधानादितराणि यानि प्रधानपरिणामत्वेन समृतौ कित्वतानि महदादीनि न तानि वेदे लोके वोपलभ्यन्ते । भूनेन्द्रियाणि तावक्षोकवेदप्रसिद्धत्वाच्छक्यन्ते समर्तुम् । सलोकवेदप्रसिद्धत्वाचु महदादीनां षष्ठस्येवेन्द्रियार्थस्य ■ स्मृतिरचकल्पते । यदिष किचत्यपरिमव अवणमवभासते, तद्य्यतत्परं व्याख्यातम् 'आनुमानिकमप्येकेषाम्' (त्र० स्॰ १।४।१) इत्यत्र । कार्यस्मृतेरप्रामाण्यात्कारणस्मृतेरप्यप्रामाण्यं युक्तमित्यिम् ।।।।।।। तस्मादिष न स्मृत्यनवकाशप्रसङ्गो दोषः । तकावष्टम्मं न न विलक्षणत्वात्' ( ■ स्० २।१।४ ) इत्यारभ्योग्मथिष्यति ॥ २ ॥

## ( २ योगप्रत्युक्त्यधिकरणम् । स्र॰ ३ ) एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ ३ ॥

पतेन सांस्यस्मृतिप्रत्यास्यानेन, योगस्मृतिरपि प्रत्यास्याता द्रष्ट्रच्येत्य-

प्रधानस्य तावत् ववचिद्वेदप्रदेशे वाश्याभासानि दृश्यन्ते, तद्विकारामां तु महवादीनां तान्यपि । सिन्तः । न च भूतेन्द्रियादिवन्महृदादयो लोकसिन्द्वाः । तस्मावात्यन्तिकात् प्रशाणान्तरासंवादात् प्रभाणान्तरासंवादात् प्रभाणान्त्रस्याध्य स्मृतेर्मूलाभावादभावो वन्त्र्याया ६० बौहित्र्यस्मृतेः । न चार्षे शानमत्र मूलमृपपद्यतः इति पुक्तम् । ताव्याः कापिलस्मृतेः प्रधानोपादानस्यं जगत इति सिन्द्रम् ॥ २ ॥

मामती-व्याख्या

प्रकार सांख्यादि शास्त्रों की प्रमाणता के लिए अपेक्षित प्रतिपाद्यार्थिवषयक स्मरण और अनुभव की कल्पना जब तक की जायगी, तब तक स्वतः प्रमाणभूत और निरपेक्ष वेद अपने अबाधित एवं असन्दिग्ध अर्थ का वोध शीघ्र ही करा देता है, जिसके द्वारा सांख्यादि स्मृतियाँ आधितार्थंक हो जाती हैं, वार्तिककार कहते हैं—

न च शी घ्रहृतेऽर्थेऽस्ति चिरादागच्छतो गतिः।

संख्याभिमत पदार्थों में से प्रधान (प्रदुन्ति ) के प्रतिपादक कुछ वाक्याभास वेदों में मिछ भी जाते हैं, किन्तु प्रधान तत्त्व के विकारभूत महदादि के बोधक वाक्याभास भी नहीं मिछ भी जाते हैं, किन्तु प्रधान तत्त्व के विकारभूत महदादि प्रसिद्ध नहीं । स्मृति वहीं प्रमाणभूत मानी जाती है, जिसका अप प्रमाण से संवाद (समर्थन) हो और जो स्वयं प्रमाणभूत मानी जाती है, जिसका अप प्रमाण से संवाद (समर्थन) हो और जो स्वयं प्रमाणमूलक हो, किन्तु सांख्य स्मृति का न तो कोई ठोस मूछ उपलब्ध होता ■ और न प्रमाणान्तर का संवाद, तब वह वर्षोकर प्रमाण होगी ? जैसे कोई वन्ध्या स्त्री कहे कि यह स्मृति हमारे दौहित्र की बनाई हुई है, तो असका वह कहना नितान्त अप्रमाण और असङ्गत है, क्योंकि उसकी मूछभूत उसकी दुहिता है ही वहीं । वेसे ही सांख्य-परम्परा का यह कहना अत्यन्त निर्मुछ है कि हमारे दीवलाद अल्लाई के क्यांक्य प्रधानादि का अनुभव करके सांख्य-स्मृति का प्रणयन किया, क्योंकि उनके अनुम्यादि का कोई मूछ उपलब्ध नहीं होता । आर्थ ज्ञान को भी मूल मानना युक्ति युक्त नहीं, क्योंकि अस्य युति संवादित आर्थ ज्ञान से विरुद्ध है, फलता किपछ-स्मृति के आधार पर प्रधानादि में लगदुपादानत्व नहीं माना जा सकता ॥ २॥

मामती

नामेन योगज्ञास्त्रस्य हेरुच्यगभंगतञ्जलादेः सर्वधा प्रामाण्यं निराक्रियते, किन्तु वाग्रुधादाम-स्वतन्त्रप्रधानतिष्ठकारमहवहक्षुरपञ्चतम्मात्रगोवरं प्रामाण्यं नास्तीत्युच्यते । न वैतावतेषामप्रामाण्यं भवितुमहंति । यस्पराणि हि तानि तन्नाप्रामाण्येऽप्रामाण्यमध्नुवीरन् । न वैतानि प्रधानादिसःद्भावपराणि । किन्तु योगस्वकपतस्ताधनतदवान्तरफलविभूतितस्परमफलकेवस्यव्युत्पादनपराणि । व किञ्चिन्मिमिती-कृत्य व्युत्पाद्यमिति प्रधानं सविकारं निमित्तीकृतं पुराणेष्विव सगंप्रतिसगंवन्तरपंत्रानुचरितं तस्प्रतियावनपरेषु, न तु तद्विविक्तिम् । अन्यपरादिष चान्यनिमित्तं तस्प्रतियमानभभ्यपेयेत, यदि न मानास्तरेण विक्वयेत । अस्ति व वेदान्तश्चितिभरस्य विरोध इत्युक्तम् । तस्मात् प्रमाणभूतादिष योग-

'गुजाना परमं कपं ज वृष्टिपयमृन्छति। यत् तु वृष्टिपयशासं तन्मायेव सुतुन्छकम्'।। इति ॥

योगं व्युत्पिपाविषया निमित्तमात्रेणेह गुणा उक्तः न तु भावतः, तेवामतास्थिकस्वादिस्ययः । अस्रोकसिद्धानामपि प्रवानाबीनामनाविपूर्वपचन्यायाभासोश्त्रेक्षितानामनुवाद्यत्वमुपप्रभः। तदनेनाभिस-न्विनाह क्ष प्रतेन सांस्थस्मृतिप्रत्याख्यानेन योगस्मृतिरपि । प्रवानाविविषयतया । क्ष प्रत्याक्याता ब्रष्टव्या

भागती-धाल्या सन्देह -योग-शास्त्र के अनुरोघ पर सृष्टि प्रतिपादक वेदान्त-वानयों का ब्रह्म में समन्वय सङ्कुचित किया जाय ? अथवा नहीं ?

पूर्वपक्ष — सांस्य-स्मृति के प्रतिपाद्य पदार्थी का बहुत-सा भाग वेद में उपलब्ध नहीं, किन्तु योग-दर्शनद्वारा अभिहित यमादि पदार्थ वेद में उपलब्ध होते हैं, अतः योग-स्मृति के अनुसार प्रधान तत्त्व को ही जगत् का उपादान कारण माना जाय, ब्रह्म को नहीं।

सिद्धान्त-सांख्य-दर्शन के समान ही योग-दर्शन भी अप्रमाण ही । यद्यपि इस अधिकरण के द्वारा इस योग-शास्त्र के प्रामाण्य का सर्वधा निराकरण नहीं किया जाता, नयोंकि स्मृतिकारों ने हिरण्यगर्भ से इस शास्त्र का प्रादुर्भाव माना है — "हिरण्यगर्भी योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः'' ( म. भार. शान्ति ३४९।६५ ) और महर्षि पतञ्जलि ने इसे सूत्र-वंद किया है। मुख्यरूप से इसमें मोक्ष-साधनीभूत विवेक-ज्ञान का विधान उपलब्ध होता.है, बंतः "यत्परः शब्दः, स शब्दार्थः"-इस न्याय के आधार पर उसी अर्थ में इस शास्त्र का तात्पर्य पर्यवसित होता है। इसके चार पादों में क्रमशः (१) योग का स्वरूप, उसके साधनीभूत यम-नियमादि (२) क्रिया योग, (३) विभृति और (४) सिद्धि एवं कैवल्यादि पदार्थ विणत हैं। वर्णनीय विषय वस्तु के लिए कुछ निमित्त चाहिए था, अतः प्रधान और उसके विकारभूत महदादि पदार्थों को वैसे ही निमित्तमात्र बनाया गया है, जैसे कि पूराणों का मूख्य उद्देश्य वैदिक तत्त्व का उपबृहण है, किन्तु प्रसङ्गतः (१) सर्ग ( सृष्टि ), (२) प्रतिसर्ग ( प्रलय ), (३) वंश, (४) मध्यन्तर और ।४) वंशानुचरित भी वर्णित हैं। प्रसङ्गतः प्रतिपादित पदार्थों ग णास्त्र का तास्पर्य नहीं माना जाता, क्योंकि अन्यार्थपरक वाक्यों से प्रसङ्गतः अन्य पदार्थ भी स्फोरित हो जाते हैं। उन्हें भी तब स्वीकृत कर लिया जाता है, जब कि प्रमाणान्तर से वे विरुद्ध न होते हों, प्रधानादिगत जगत् की उपादानता का वेदान्त श्रुतियों 🛚 विरोध स्पष्ट है—यह कहा जा चुका है। अतः अपने मुख्य विषय में प्रमाणभूत योग-शास्त्र से प्रधानादि तत्त्वों की सिद्धि न होने के कारण भगवान वार्षगण्य ने प्रधानादि को तात्त्विक नहीं माना है—

गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति। यत् दृष्टिपथप्राप्तं तन्मायेन सुतुच्छकम्।।

अर्थात् वार्षंगण्य का मुख्य उद्देश्य योग का व्युत्पादन ही था, केवल निमित्त या प्रासिङ्गिकरूप

तिविशति । तत्रापि अतिविरोधेन प्रधानं स्वतम्त्रमेव कारणं, महदादीनि स कार्याण्यछोकवेदमसिखानि करूपन्ते । नन्वेचं सित समानन्यायत्वात्पूर्वेणैव तद्गतम् , किमर्थे
पुनरितिदृश्यते ? अस्ति हात्राम्यधिकाराङ्का—सम्यन्द्र्यनाभ्युपायो हि योगो वेदे
विदितः 'भ्रोतव्यो मन्तव्यो निविश्यासितव्यः' ( वृ० २।४।५ ) इति । 'त्रिरुक्षतं स्थाप्य
समं शरीरम्' ( श्वे० २।६ ) इत्यादिना चासनादिकरूपनापुरःसरं बहुपपब्चं योगविधानं
श्वेताश्वतरोपनिषदि हृद्यते । लिङ्गानि च वैदिकानि योगविषयाणि सहस्त्रश्च उपलभ्यन्ते-'तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्' ( का० २।६।११ ) इति, 'विद्यामेतां
योगविधि । छत्रस्तम्' ( का० २।६।१८ ) इति चैवमादीनि । योगशास्त्रेऽपि । तत्त्वदर्शनोपायो योगः' इति सम्यग्दर्शनाम्युपायत्वेनैव योगोऽङ्गोक्रियते । जा। संप्रति-

#### मामती

इति ■ । अधिकरणास्तरारम्भमाक्षिपति क्षनन्येवं सति तमानम्यायस्याय् इति क्षः । समायसे क अस्त्यजाभ्यणिकाशकुः ■ । ॥। नाम सांस्यशास्त्रात् प्रधानसत्ता विकाश्यः । योगशास्त्रात् प्रधानशिक्ताः विकाश्यः । बहुलं हि योगशास्त्राणां वेदेन सह संवादो दृश्यते । उपनिवदुपायस्य च तत्त्वकानस्य योगापेक्षास्ति । न तु जातु योगशास्त्रविहितं यमनियमादिवहिरङ्गमुपायमयहायास्तरङ्ग्र्यः चारणादिकसस्तरेजोविवदारमत्तर्वसक्षास्कारं उदेतुमहंति । तस्मावीयनिषदेन तत्त्वज्ञानेनायेचणात् संवादवाहृक्याच्य वेदेनाद्यकादिस्मृतिवद्योगस्मृतिः प्रमाणम् । ॥॥ प्रमाणात् प्रवानादिवतीतेर्नाशन्त्वस्यम् । न च तदप्रमाणं

#### भामती-स्यास्या

में गुणादि की चर्चा कर दी गई है, उनकी वास्तविकता में तात्त्वयं नहीं, क्योंकि उन्हें माया के समान अतात्त्वक ही माना है। यद्यपि लोक-वेद में अत्यन्त अप्रसिद्ध प्रधानादि का अनुवाद सी सम्भव नहीं, तथापि अनादि काल से चले आए पूर्वपक्ष और न्यायाभास के आधार पर वादिगणी के द्वारा उत्प्रेक्षित और बहुर्चीचत प्रधानादि का अनुवाद करके उन का निराकरण सम्भव हो जाता । इस आणय को मन में रखकर सूत्रकार ने कहा है "एतेन योगः प्रत्युक्तः" अर्थात् सांख्य-स्मृति के प्रत्याख्यान से ही प्रधानादिविषयकत्वेन योग-स्मृति का भी प्रत्याख्यान हो जाता है।

यदि सांख्य के निराकरण से ही योग का निराकरण हो जाता है, ाा योग-निराकरणार्थ अधिकरणान्तर की रचना क्यों ? ऐसी शक्का की जा रही है—''नन्वेवं सित समानश्यायरवात् पूर्वेणैव तद्गतम्''। उक्त शक्का का समाधान किया जाता है—''अस्ति ह्यत्राध्यधिकाशक्का''। अर्थात् सांख्य-शास्त्र के अनुरोध पर प्रधानादि को सत्ता यदि नहीं मानी जा
सकती तो न मही, योग-शास्त्र के आग्रह पर प्रधानादि का अस्तित्व मान लेना चाहिए,
क्योंकि सांख्यीय पदार्थ वेदों में उपलब्ध नहीं होते, किन्तु योग-शास्त्र का प्रायः बहुत-सा
भाग वेद स संवादित (सर्माधत) है। उपनिषत् में प्रतिपादित तत्त्व-ज्ञान को योग की
पूर्णत्या अपेक्षा है, क्योंकि योग-शास्त्र में विद्वित यम-नियमादि बहिरक्त और वारणादि
अन्तरक्त्र साधनों से विना औपनिषद आत्मतत्त्व का साक्षात्कार कभी हो ही नहीं सकता।
इस प्रकार औपनिषद आत्म-तत्त्व के साक्षात्कार स अपेक्षित होने और वेद से संवादित होने
के कारण योग-स्मृति वैसे ही प्रमाणभूत है, जैसे अष्टकादि स्मृति [अगहन, पौष, माघ और
फाल्गुन की कृष्णपक्षीय चार अष्टमी तिथियों स अनुष्ठेय श्राद्ध को अष्टका श्राद्ध कहते हैं,
आश्वरूपन गृह्य सूत्र (२।४।१) में इसका विधान किया गया है, वेद में विहित न होने
से यह स्मातं कर्म कहलाता है, अष्टका-विधायक आश्वरूपनादि स्मृति-वचनों को प्रमाण इसी
लिए माना जाता है कि वह वेद-विषद्ध नहीं। वैसे ही वेदाविषद्ध योग-शास्त्र को प्रमाण

पन्नार्थेंकदेशत्वादष्टकादिस्मृतिवद्योगस्मृतिरण्यनपवदनीया मविष्यतीति-इयमम्बधि-काशक्काऽतिदेशेन निवर्यने, अर्थेंकदेशसंप्रतिपत्तावष्यर्थेकदेशविप्रतित्तेः पूर्वोक्ताया

#### मामती

प्रयानाथी प्रमाणव्य यमावाविति युक्तम् । तत्राधामाण्येऽस्यत्राध्यनाश्वासात् । यणाहुः —
"प्रसरं न समन्ते हि यावत् क्वचन मकैटाः ।
नाभिव्यन्ति ते तावत् विशाया वा स्वयोगरे ॥" इति ।

सेयं व्यापा प्रधानावी योगाप्रमाणताविशाची सर्वजैव दुर्वारा सवेवित्यस्याः प्रसरं निवेचता प्रधानावास्युपेयमिति नाशन्वं प्रधानमिति अञ्चार्षः। ■ ■ इयमस्यिकाशक्यातिरेशेन निवस्यंते ■ । निवृत्तिहेतुमाह ■ अर्थेकदेशसम्प्रतिपत्तावि इति ■ । यदि हि प्रधानाविसत्तापरं योगशास्त्रं भवेत् अवेत् प्रवेत् प्रयासिक्तासम्प्रतिविरोधेनाप्रमाणम् । तथा च तिष्टिहितेषु यम।विष्यप्यनाश्चासः स्यात् । तस्माम्न प्रधानः-विपरं तत् किन्तु तिमिन्तिकृत्य योगभ्युत्थावनपरिवत्युक्तम् । न चाविवयेऽप्रामाण्यं विवयेऽपि प्रामाण्य-भृषहितः । निष्ठि चक्षूरसावायश्याणं कपेऽप्यप्रमाणं भवितुवर्हति । तस्माद्वेवास्तश्रुतिविरोधात् प्रधानावि-रस्याविवयो न स्वप्रामाण्यमिति परमाणः । स्थावेतत् —अध्यात्मविषयाः सन्ति सहस्रं स्मृतयो बोढाईत-

#### भागती-ध्यास्या

मानना चाहिए ]। फलतः योग-शास्त्ररूप प्रमाण के द्वारा प्रमाणित प्रधानादि पदार्थों को अशाब्द (अप्रमाण ) कहना उचित नहीं। 'योग-शास्त्र प्रधानादि अंश में अप्रमाण और यम-नियमादि अंश में प्रमाण है'— ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि योग-शास्त्र को यदि किसी भी अंश ॥ अप्रमाण माना जाता है, डा पूरे योग-शास्त्र पर से ही विश्वास उठ जायगा, जैसे कि श्री कुमारिल भट्ट ने कहा है—

प्रसरं न लभन्ते हि यावत् कचन मर्कटाः। नाभिद्रवन्ति ते तावत् पिशाचा वा स्वगोचराः॥ कचिद् वत्तेऽवकाशे हि स्वोत्प्रेक्षालन्धधामभिः।

जीवितुं लभते कस्तैस्तन्मार्गपिततः स्वयम्।। (तं. वा. पृ. १७१)
[ मर्कट (वानर ) और भूत (प्रेत ) को जब तक कहीं घुसने का अवसर नहीं मिलता, तभी तक उनके उपद्रव शान्त रहते हैं। जब उनको कहीं पैर रखने का अवसर मिल जाता है, तब पूरा क्षेत्र उनके उपद्रवों से ऐसा आक्रान्त हो जाता है कि उनके मार्ग में आकर कोई अपित जीवित नहीं रह सकता। उसी प्रकार ] यदि अप्रमाणता को किसी अंश (प्रधानादि ) में मान लिया जाता है, तब समग्र अंशी (योग-शास्त्र ) अप्रमाण हो जाता है, अतः योगशास्त्र के प्रधानादि अंश में भी अप्रमाणता की गति रोक कर प्रधानादि की वास्तविक सत्ता मान लेनी चाहिए। ऐसा मान लेने पर प्रधानादि में अशाब्दता का आरोप निराधार हो जाता है।

सिद्धान्त - उक्त बन्यधिक आशस्त्रा अतिदेश के द्वारा दूर की जाती है, क्योंकि "अर्थेकदेशसंप्रतिपत्तावण्यंकदेशविप्रतिपत्तेः"। यदि योग-शास्त्र का मुख्य तात्पर्यं प्रधानादि की सत्ता में होता, तब प्रत्यक्ष वेदान्त श्रुति से बाधित हो कर योग-शास्त्र अप्रमाण हो जाता। इतना ही नहीं, उसके द्वारा विहित यम-नियमादि पर भी अविश्वास हो जाता। फलतः योग-शास्त्र को प्रधानादि-परक न मानकर प्रधानादि के निमित्त से यम-नियमादि का प्रतिपादक मानना ही उचित है। योग-शास्त्र प्रधानादि अंश में अप्रमाण होकर यम-नियमादि अंश में भी वैसे ही अप्रमाण नहीं होता, जैसे चक्षु अपने अविषयीभूत रसादि ग्रंश में अप्रमाण होकर रूप में भी अप्रमाण नहीं होता।

वर्शनात्। सतीष्वप्यध्यात्मविषयासु बह्नीषु समृतिषु सांख्ययोगसमृत्योरेव निराकरणे यत्ना कृतः। सांख्ययोगी हि परमपुरुषार्थसाधनत्वेन लोके प्रख्याती, शिष्टेश्च परमुद्धाती, लिखेन च श्रीतेनोपवृंहिती। 'तत्कारणं सांख्ययोगामिपश्चं हात्वा देवं मुख्यते सर्वपाशः' (श्वे० ६।१६) इति । निराकरणं तु-न सांख्यहानेन चेदनिरपेक्षेण योगमागणं वा निःश्चेयसमधिगम्यत इति । श्रतिहिं वैदिकादात्मकत्वविद्यानादन्यिकाः श्चेयससाधनं वारयति – 'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पण्या विद्यतेऽयनाय' (श्वे० ३।८) इति । हति । हिते सांख्या योगाश्च नात्मैकत्वदर्शिनः । यसु दर्शनमुक्तं 'तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्नम्' इति, वैदिकमेव तत्र हानं ध्यानं च सांस्ययोगश्चराम्यामिल्यते प्रत्यासत्तेरित्यवगन्तस्यम् । येन त्वंशेन न विरुध्येते तेनेप्रमेव सांख्ययोगसमृत्योः सावकाशत्वम् । तद्यथा—'असङ्गो ह्ययं पुरुषः' (इ. ४।३।१६) इत्येवमादिश्चित्रसिद्धमेव पुरुषस्य विश्चद्धत्वं निर्गुणपुरुषनिद्धपेन सांस्यैरम्यु प्रस्थते। तथा च योगैरपि 'अथ परिवाद्धिवर्वणेवासा मुण्डोऽपरिप्रहः' (जावा० '१)

#### भामती

कापालिकाबीनां, ता अपि करमान्न निरािक्रयन्त इत्यत आह अ सतीव्विप इति अ । तासु खलु बहुलं बेबार्णविसंबादिनीषु किष्टानावृतासु कैश्चिवेव प्रवृत्तापत्तरेः पशुप्रायेग्लंग्छाविभिः परिगृहीतःसु वेदमूल-श्वाशकु व नास्तीति न निराकृताः, तिह्वपरीतास्तु सांस्थ्योगस्मृतय इति ताः प्रधानादिवरतया अयुदस्यन्त इत्यर्थः । अ त सांस्थ्यानेन वेदनिरपेक्षेण इति । प्रधानादिविषयेणित्यर्थः । अ हैतिनो हि ते सांस्थ्य योगाश्च अ प्रधानादिवरतया तन्छास्त्रं व्याचक्षत इत्यर्थः । संस्था सम्यग् बुद्धिवैविकी तथा वर्तन्त इति सांस्थाः । एवं योगो व्यानम् , उपायोपययोरभेदविवक्षया, चित्तवृत्तिनिरोधो हि योगः, तस्योपायो

भामती-व्याख्या

अध्यात्मविषयक हजारों अन्य दर्शन हैं, जैसे -बीद्ध, आहंत (जैन) और कापालिकादि । उनका भी यहाँ निराकरण क्यों नहीं किया जाता ? इस प्रश्न का उत्तर हु-"सतीव्विष अध्यात्मविषयासु बह्वीषु स्मृतिषु"। अर्थात् बौद्धादि दर्शन वेदार्थं के विसंवादी (विपरीत होने के कारण शिष्ट पुरुषों के द्वारा ही अनाहत एवं समाज के गिरे हुए म्लेच्छप्राय पशु-स्तर के असभ्य पुरुषों के ही श्रद्धा-भाजन हैं। उनमें वेदमूलकत्व की आशङ्का ही नहीं हो सकती, अतः उनके निराकरण की कोई आवश्यकता ही नहीं किन्तु सांख्य-योग ठीक उनके विपरीत वेदमूलक और शिष्ट-समाज में समाद्दत और प्रचलित हैं, अतः प्रघानादि-प्रतिपादन अंश में उनका निरास किया जाता है। ''न सांख्यक्रानेन वेदनिरपेक्षेण योगमार्गेण वा निश्त्रेयसमधिगम्यते"-इस भाष्य का आशय यह है कि सांख्य-योग का निराकरण इसी लिए किया जाता । कि उनका जो कहना है कि 'वेद-निरपेक्ष केवल प्रधानादिविषयक सांर्ल्य-ज्ञान अथवा योग-मार्ग से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है' उनका वह कहना अत्यन्त असङ्गत है, क्योंकि श्रुति ने यह नियम घोषित कर रखा है कि केवल वैदिक आत्मैकत्व-ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है किन्तु 'द्वैतिनो हि ते सांख्या योगाश्च''। सांख्य-दर्शन और योग-दर्शन का सिद्धान्त आत्मैकत्ववाद का विरोधी द्वैतवाद एवं प्रधानादिपरक है। श्रुतियों में जो ''सांख्ययोगाभिवन्नम्'' ( श्वेता- ६।१३ ) इस प्रकार 'सांख्य' और 'योग' शब्द आए हैं, वहीं 'सांख्य' शब्द वैदिक सम्यक् आत्मैकत्वज्ञान और 'योग' शब्द ख्यान को कहता 📗। 'योग' शब्द 📗 जो ''योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः'' (यो. सू. १।२) 📭 प्रकार चित्त-वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है, वह प्रत्ययैकतानतारूप ध्यान का उपाय है, उपाय और उपेय की अभेद-विवक्षा में वैसा कह दिया गया है। केवल चित्त-वृत्ति-निरोध ही ध्यान इत्येवमादि अतिप्रसिद्धमेव निवृत्तिनिष्ठत्वं प्रज्ञव्याच्युपदेशेनानुगम्यते । पतेन सर्वाणि तर्कस्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि । तान्यपि तर्कोपपत्तिभ्यां तत्त्वद्वानायोपकुर्वन्तीति चेदुपकुर्वन्तु नाम । तत्त्वद्वानं तु वेदान्तवाक्येभ्य एव भवति-'नावेदविग्मनुते तं वृहन्तम्' (ते० ज्ञा० ३।१२।९।७) 'तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृष्ठ्वामि' (वृ० ३।९।२६) इत्येवमादिश्चतिभ्यः ॥ ३॥

## (३ विलक्षणत्वाधिकरणम् । स्० ४—१२)

न विलक्षणस्वादस्य तथात्वं च श्रन्दात् ॥ ४ ॥

ब्रह्मास्य जगतो निमित्तकारणं प्रकृतिश्चेत्यस्य पक्षस्याचेपः स्मृतिनिमित्तः परिहृतः, तर्कनिमित्त इदानीमाक्षेपः परिहृयते । कुतः पुनर्रासम्बद्धारित आगमार्थे तर्कनिमित्तस्यक्षेपस्यावकाशः ? ननु धर्म इव ब्रह्मण्यप्यनपेक्ष आगमो भवितुमहित । सवेदयमवष्टमभो यदि प्रमाणान्तरानवगाह्य आगममात्रप्रमेयोऽयमर्थः स्यादनुष्ठेयकप इव धर्मः, परिनिष्पन्नकपं तु ब्रह्मावगम्यते । परिनिष्पन्ने च वस्तुनि प्रमाणान्तराणाम-

भामती

च्यानं प्रस्ययेकतानता । एतच्चोपलक्षणम् । अन्येऽिष यमिनयमादयो बाह्या आन्तराश्च घारणावयो योगोपाया ब्रष्टक्याः । एतेनाभ्युपगतवेदप्रामाण्यानां कणभक्षाक्षचरणादीनां सर्वाणि तकस्मरणानीति योजना । सुगममन्यत् ॥ ३ ॥

अवान्तरसङ्गितमाह क्ष ब्रह्मास्य जगतो निमित्तकारणं प्रकृतिखेत्यस्य पत्ताम इति का वोवयित ■ कुतः पुनः इति । समानविषयत्वे हि विरोधो भवेत् । न चेहास्ति समानविषयता, वर्मवद् ब्रह्माणोऽपि मानान्तराविषयतयाऽतक्यंत्वेनानपेक्षाम्नायेकगोचरत्वादित्यर्थः । समाधत्ते क्ष भवेदयम् इति ■ ।

मानान्तरस्याविषयः सिद्धवस्त्ववगाहिनः । धर्मोऽस्तु कार्थ्यंरूपत्वाद् गा सिद्धं तु गोपरः ॥

मामती-व्याख्या

का उपाय नहीं, अपितु यम-नियमादि बाह्य और धारणादि आन्तरिक उपाय भी योग (ध्यान) के साधन हैं। भाष्यकार ने जो कहा है—''एतेन सर्वाण तर्कस्मरणानि प्रतिवक्त-ध्यानि''। वहाँ 'एतेनाभ्युपगतवेदप्रामाण्यानां कणभक्षाक्षचरणादीनां सर्वाण तर्कस्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि'—ऐसी योजना कर लेनी चाहिए। अर्थात् ऐसे सभी दर्शन तत्त्व-ज्ञान के विविध उपाय यदि प्रस्तुत करते हैं, तब कोई क्षति नहीं, मोक्ष-प्रद तत्त्व-ज्ञान केवल वेद-वेदान्त से ही होता है, अन्य शास्त्र से नहीं—''नावेदिवन्मनुते तं बृहन्तम्'' (तै. बा. ३।१२।९।७) ।।३।।

संगति — 'ब्रह्मस्य जगतो निमित्तकारणं प्रकृतिक्वेत्यस्य पक्षस्य' । अर्थात् ब्रह्मगत अभिन्निनिमित्तोपादनता पर जो विभिन्न स्मृतियों (दर्शनों) के द्वारा आक्षेप किए जाते थे, उनका परिहार किया गया। विभिन्न तकंनिमित्तक उसी आक्षेप का निराकरण किया जाता है। शक्का —ब्रह्म में जगत् की उभय-विध कारणता जब आगम प्रमाण से निर्णित हो चुकी

है, तब अप्रमाणभूत तर्क के द्वारा उस पर आक्षेत्र क्योंकर सम्भव होगा ?

समाधान - धर्म और ब्रह्म में यह महान् अन्तर है कि धर्म केवल आगम प्रमाण का विषय है, प्रमाणान्तर का नहीं, अतः वहाँ तर्क की गति नहीं किन्तु ब्रह्म साध्यात्मक धर्म

स्त्यवकाशो यथा पृथिध्यादिषु । यथा च श्रुतोनां परस्परिवरोधे सत्येकवशेनेतरा नीयन्ते पवं प्रमाणान्तरिवरोधेऽपि तद्वशेनेव श्रृतिनीयेत । दृष्टसाम्येन चादृष्टमर्थ समर्थयन्ती युक्तिर नुमवस्य संश्चिक् व्यते । विष्रकृष्यते तु श्रुतिर तिह्यमात्रेण स्वार्थामि वानात् । अनुमवावसानं च ब्रह्मिव निम्निवयाया निवर्तकं मोक्सभाधनं च हृष्टमल तयेच्यते । श्रुतिरिप — श्रोतक्यो मन्तन्यः दृति श्चवणव्यतिरेकेण मननं विद्धती तर्कमध्यत्रावर्तव्यं दृश्यति, अतस्तर्कनिमित्तः पुनराक्षेपः क्रियते 'न विक्रसणत्वा दृस्य' इति ॥

#### भामिती

तस्मास्समानविषयस्वावस्त्यत्र तर्कस्यावकातः। नम्बस्तु विरोधः, तथापि तर्कावरे को हेतुरिध्यतं व्याह अथा अश्वतीनाम् इति छ। सावकाशा बहुयोऽपि श्वतयोऽनवकार्शकश्चरिवरोधे तवनुगुणतया वह्नयोषि श्वतयो गुणकस्पनाविभिन्धांक्यानमहंग्ती-व्याः। विश्व वह्नश्वासारकारो विरोधितयाऽनादिमिध्यां निवसंयन् वृष्टेनैव क्येण मोक्षसाधनमिद्यते, व ब्रह्मसाक्षारकारस्य मोक्ससाधनतया प्रधानस्यानुमानं वृष्टसाक्षस्यंणावृष्टविषयं विषयतोऽन्तरङ्गं, विहर्ष्ण्नं स्वायस्तपरोक्षयोचरं साववं साववं तानं तेन प्रधानप्रत्यासस्याप्यनुमानयेव बलीय इत्याह अवस्थाव ब्रह्मणो जगरुपाः इति ॥। अपि ॥ श्वर्थापि ब्रह्मणि तर्कं आवृत इत्याह ॥ श्वरिर्णि दित छ। सोऽयं ब्रह्मणो जगरुपाः वानस्थाक्षेपः पुनस्तकेंण प्रस्तूयते।

प्रकृत्या सह साकव्यं विकाराणामवस्थितम् । जनव् ब्रह्मसक्यम् नेति नो तस्य विकिया ॥

भामती-व्याख्या

से विपरीत सिद्धारमक है। वेदान्त और तर्क—दोनों समानविषयक (सिद्धार्थविषयक) हैं, ■ता वेदान्त के क्षेत्र में तर्क को भी उत्तरने का अवकाश है। वेदान्त के साथ तर्क का विरोध होने पर भी तर्क को इतना प्रश्रय क्यों दिया जाता औ? इस प्रश्न का उत्तर है—''यथा च श्रुतीनां परस्परविरोधे सत्येकवशेनेतरा नीयक्ते''। जैसे अनेक सावकाश श्रुतियां अनवकाशभूत एक श्रुति से विरुद्ध होने पर उसके अनुसार ही व्याख्यात और संघटित की जाती हैं. वेसे ही अनवकाशभूत एक तर्क का विरोध होने पर वेदान्त-श्रुतियां उस (तर्क) के अनुरूप ही गौणी वृत्ति आदि का सहारा लेकर प्रवृत्त की जा सकती हैं।

दूसरी बात यह भी । कि बह्य का प्रत्यक्ष ज्ञान अनादि अविद्या को निवृत्त करता हुआ गुक्ति-साक्षात्कार के समान हष्ट-मार्ग से ही मोक्ष का साधन माना जाता है। अनुमानरूप तर्क भी हुछ के अनुसार अहुए की कल्पना है। इस प्रकार प्रधान (प्रकृति) का अनुमान विषयतः प्रत्यक्ष का अन्तरङ्ग (निकट-वर्ती) है किन्तु आगम-जन्य शाब्द ज्ञान अत्यन्तपरोक्षार्थावगाहो होने के कारण बहिरङ्ग (दूरटर्ती) है। प्रत्यक्ष प्रधान है, तर्क और श्रुति—दोनों उसके अङ्ग हैं। तर्क के साथ प्रधान की प्रत्यासत्ति (समीपता) तर्क को श्रुति से प्रत्य बनाती है, भाष्यकार यही कह रहे हैं—"हष्टसाधम्येण चाहष्टमर्थं समर्थयन्ती युक्तिरपुभवस्य सिन्नकृत्यते"। इतना ही नहीं, श्रुति ने स्वयं तर्क को आदर दिया है—"श्रुतिरिप—श्रोतव्यो मन्तब्यः" इति श्रवणव्यतिरेकेण मननं विद्यती तर्कमप्यत्रादर्तियां दर्शयिति"। मनन एक तर्क-प्रकार ही ।

पूर्वपक्ष - ब्रह्मगत जगदुपादानत्व पर तकं के द्वारा इस प्रकार आक्षेप किया जाता है-

प्रकृत्या सह सारूप्यं विकाराणामवस्थितम् । जगद् ब्रह्मसरूपं च नेति नो तस्य विक्रिया । यदुक्तं चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृदिरिति तक्षोपण्यते, कस्मात् ? चिल्क्षणत्वादस्य विकारस्य प्रकृत्याः । इदं हि ब्रह्मकार्यत्वेनाभिप्रयमाणं जगद् ब्रह्मचिल्क्षणमचेतन-मग्रुदं च दृश्यते, ब्रह्म च जगिर्विलक्षणं चेतनं ग्रुदं च अ्यते । न च चिल्क्षणत्वे प्रकृति-चिकारमावो दृष्टः । न हि वचकाद्यो विकारा मृत्यकृतिका भवन्ति, शरावाद्यो वा सुवर्णप्रकृतिकाः । मृद्वेव ॥ मृद्विवता विकाराः क्षियम्ते, खुवर्णन च सुवर्णान्वताः । तथेद्मापि जगद्वेतनं सुखदुः क्षमोहान्वतं सद्वेतनस्यव सुखदुः क्षमोहात्मकस्य कारणस्य कार्य भवितुभईतीति, न विलक्षणस्य ब्रह्मणः । ब्रह्मविलक्षणत्वं वास्य जगतोऽशुद्धववेतनत्वदर्शनाद्वगन्तव्यम् । अशुदं हि जगत् सुखदुः समोहात्मकत्या प्रीतिपरितापविषादादिहेतुत्वात्स्वर्णनरकायुक्षावचप्रपञ्चत्वाच । अवेतनं चेदं जगत् चेतनं प्रति कार्यकारणभावेगपकरणभावोपगमात् । नहि साम्ये सत्युपकार्ये पकारकमावो भवित, निह प्रदीपौ परस्परस्योपकुष्टतः । नसु चेतनमपि कार्यकारणं स्वामिभृत्यस्ययोग मोक्तुव्यकरिष्यति । न, स्वामिभृत्ययोरप्यवेतनांशस्यव चेतनं

भामती

विशुद्धं चेतनं 💶 जनकाडमञ्जूद्धिभाक् । तेन प्रधानसाक्ष्यात् प्रधानस्येव विकिया ॥

तवाहि—एक एव स्त्रीकायः सुखदुःसभोहारमकतया परपुत्र सपरनीनाञ्च चैत्रस्य प स्त्रेजस्य तामिवन्ततोऽपर्यायं सुखदुःसविधानाथसे । स्त्रिया ॥ सर्वे भावा व्याख्याताः । तस्मात् सुखदुःसमोहा
वात् । तस्मात् प्रधानस्याणुद्धस्याण्यः व जगवशुद्धमचेतमञ्ज, बह्या तु चेतमं विशुद्धं च, निश्तिशयस्वात् । तस्मात् प्रधानस्याणुद्धस्याण्यः य विकारी जगन्न तु स्नृह्याच इति पुक्तम् । ॥ ॥ चेतनसहाविकारसया जगवनैतय्यमाष्टुस्तान् ः याह श्र अचेतनं चेवं जगव् इति श्र । व्यक्तिचारं ॥ चन्न चन्न
चेतनमिव इति श्र । वरिहरति श्र म स्वाविभृत्ययोरिष इति । ननु मा नाम सावाचनेतन-

#### भामती-व्याख्या

विरुद्धं चेतनं ब्रह्म जगत् जडमशुद्धिभाक्। तेन प्रधानसारूप्यात् प्रधानस्यैव विक्रिया।।

[ प्रकृति (उपादान कारण ) के साथ विकारों (उपादेयभूत कार्यों ) का नियमतः साख्य्य (साजात्य ) होता है, किन्तु आकाशादि प्रपन्ध ब्रह्म के सख्य न होकर विख्य है, क्योंकि ब्रह्म विश्वयुद्ध (निरितशय । चैतन्यात्मक और जगत् जड़, अविश्वयुद्ध और स्वर्ग-नरफादिख्य में उच्चावच (सातिशय ) है, अतः यह ब्रह्म का विकार नहीं हो सकता । हौ, सांख्याभिमत प्रचान (प्रकृति ) का सख्य होने के कारण प्रधान का विकार (उपादेय ) हो सकता है, क्योंकि ] यह कहा जा चुका है कि जैसे एक ही स्त्री अपने पित के लिए सुखख्य, अपनी सपित्नयों के लिए दु:खख्य और पित से भिन्न चैत्रादि कामुक पुरुषों को सुलभ न होने के कारण उनके लिए मोहख्य होती है। वैसे ही समस्त प्रपञ्च सुख-दु:ख-मोहात्मक है और प्रकृति भी वैसी हो है, अतः प्रकृति और का साख्य एवं उपादानोप।देयभाव निश्चित है।

जो छोग चेतन ब्रह्म का विकार होने के कारण जगत् को चेतन कहते हैं, उनका निराकरण करने के छिए कहा जाता है—"अचेतनं चेई जगत्"। अर्थात् जगत् को अचेतन मानने पर ही चेतन पुरुष के साथ उसका उपकार्य-उपकारकभाव बन सकता है, दोनों को समान (एक जातीय) मानने पर उपकार्योपकारकभाव नहीं बन पाता। इस नियम के व्यक्षिचार की शक्स की जाती है—"नन् चेतनमिण"। राजा और उसके भृत्य सब चेतन हैं,

प्रस्थुपकारकत्वात्। यो ह्येकस्य चेतनस्य परित्रहो बुद्धयादिग्चेतनभागः, स प्वान्यस्य चेतनस्योपकरोति, नतु स्वयमेव चेतनश्चेतनान्तरस्योपकरोत्यपकरोति वा । निरित्रश्या ह्यकर्तारश्चेतना इति सांख्या मन्यन्ते। तस्माद्चेतनं कार्यकारणम्। न च काष्ठलोष्ठा-दीनां चेतनत्वे किचित्रप्रमाणमस्ति । प्रसिद्धश्चायं चेतनाचेतनप्रविभागो लोके। सस्माद ब्रह्मविद्यक्षणत्वान्नेदं जगन्तरमञ्जलिकम्।

योऽपि कश्चिदाचक्षात-अन्वा जगतश्चेतनप्रकृतिकतां, तद्वलेनैव समस्तं जगन्वेतनमवगमयिष्यामि, प्रकृतिकपस्य विकारेऽन्वयद्श्नेनात् । अविभावनं तु जैतन्यस्य
परिणामविशेषाद्वविष्यति । यथा स्पष्टचैतन्यानामप्यात्मनां स्वापम्च्छाद्यवस्थासु
चैतन्यं न विभाव्यते, पवं काष्ठलोष्ठाद्योगामिष चैतन्यं न विभावयिष्यते । पतस्मादेव
च विभाविताविभावितत्वकृताद्विशेषाद् कपादिभावाभावाभ्यां च कार्यकारणानामाः
समनां च चेतनस्वाविशेषेऽपि गुणप्रधानमावो न विरोत्स्यते । यथा च पार्थिवत्वाविशेषेऽपि मांसस्योदनादीनां प्रत्यात्मवर्तिनो विशेषात्परोपकारित्वं भवत्येविमः
हापि मविष्यति । प्रविभागप्रसिद्धिर्थ्यत पव न विरोत्स्यत इति । तेनापि कथंचिः
चेतनाचेतनत्वकक्षणं विलक्षणत्वं परिहियेत, शुद्धयशुद्धत्वकक्षणं तु विलक्षणत्वं
नैव परिहियते । न चेतरदिप विकक्षणत्वं परिहर्तुं शक्यत इत्याह—तथात्वं च्याच्याव्यावामेव हीदं लोके समस्तस्य वस्तुनश्चेतनत्वं चेतनप्रकृति-

#### भामती

श्रेतमान्तरस्योप कार्वात्, तस्काय्यंकरणबुद्धवाविनियोगद्वारेण तूपकरिष्वतीस्वत आह् विनरित्रावा द्यक्तर्राय्वेतनाः इति श्रः । उपजनापायवद्धमंयोगोऽतिशयः, तवभावो निरितशयस्वम्, अत एव निर्व्यापार-स्वावकर्तारस्तस्मासेवां बुद्धवावित्रयोक्तृत्वमिष नास्तोत्यर्थः । चोवकोऽनुशयधीजमृद्धाटयित श्रः योऽपि इति व । अभ्युपेत्यापाततः समाधानमाह श्रः तेनािष कथि बद्धद् इति श्रः । परमसमाधानं तु सूत्रावयवेन वक्तं तमेवावतारयित व न चेतविष विलक्षणस्वम् इति व । सूत्रावयवािमसन्धिमाह व अनवगस्यमान-

#### भामती-स्याख्या

फिर भी उनमें उपकार्योपकारकभाव होता है। उक्त शङ्का का परिहार किया जाता है—
'न, स्वामिभृत्ययोरिप''। भृत्य का जड़ शरीर ही चेतनरूप स्वामी का उपकारक होता है।
यद्यपि एक चेतन दूसरे चेतन का साक्षात् उपकार नहीं कर सकता, तथापि शरीर, इन्द्रिय
और बुद्धधादि का प्रेरक होकर उपकारक नयों न होगा? इस शङ्का का समाधान है—
"निरित्तशया ह्यकर्तारक्चेतना''। 'अतिशय' पद से आगमायायी धर्मवान् व्यापार (किया)
आदि विवक्षित हैं, सांख्य-मत के अनुसार चेतन में किसी प्रकार का पेरणादि व्यापार नहीं
माना जाता, अतः वह शरीरादि का भी प्रेरक नहीं हो सकता।

शिक्षावादी अपना अभिप्राय प्रकट करता है—''योऽपि कश्चिदाचक्षीत''। अर्थात् जो शब्द्धावादी कहता है कि श्रुतियाँ जगत् को चेतनप्रकृतिक कहती है, इतने से ही यहं सिद्ध हो जाता है कि समस्त जगन् चेतन है, क्योंकि प्रकृति के स्वभाव का अन्वय विकार में नियमतः देखा जाता है।

उस शङ्कावादी के उक्त कथन को आपाततः मान करके समाधान किया जाता है— तेनापि कथंचित् चेतनाचेतनत्वलक्षणं विलक्षणत्वं परिह्नियेत" । अर्थात् ऐसे शङ्कावादी के द्वारा वेदान्ति-सूचित बहुत-से वैलक्षण्यों में से केवल चेतनत्व-अचेतनत्वरूप वैलक्षण्य का ही कथन्तित् परिहार हो सकेगा, शुद्धित्व-अशुद्धित्वादि का नहीं। वस्तुतः इतर (चेतनत्व-अचेतनत्वरूप) वैलक्षण्य का परिहार भी नहीं किया जा सकता, ऐसा सूत्रकार कहते हैं— कत्वश्रवणाच्छव्दशरणतया केवलयोत्प्रेश्नेत, तच शब्देनैय विकथ्यते। यतः शब्दादिष तथात्वमवगम्यते । तथात्विमिति प्रकृतिविलक्षणत्वं कथयति। शब्द एव विद्यानं चं (तै २ २ १६) इति कस्यचिद्धिमागस्याचेतनतां श्रावयंद्यतनाद् ब्रह्मणो विलक्षणम-चेतनं जगळावयति ॥ ४ ॥

नतु चेतनत्वमपि कचित्चेतनत्वाभिमतानां भूतेन्द्रियाणां भ्रयते — यथा
'मृदब्रवीत', 'आपो अबुवन्' ( द्या० प० बा० ६।१।३।२।४ ) इति, 'तसेज पेक्षत' 'ता
बाप ऐक्षन्त' ( छा० ।।२।३।४ ) इति चैत्रमाद्या भूतविषया चेतनत्वभ्रतिः ।
इन्द्रियविषयाणि 'ते हेमे प्राणा वहंश्रयसे चिवदमाना ब्रह्म जग्मुः' ( वृ० ६।१।७ )
इति, 'ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्गायेति ( वृ० १।३।२ ) इत्येवमायोन्द्रियविषयेति ।
अत उत्तरं पठति —

अभिमानिव्यपदेशम्तु विशेषानुगतिम्याम् ॥ ५ ॥

तुशब्द बाशङ्कामपनुद्रित । न खलु 'मृद्यवीद्' इत्येवंजातीयकया अत्या भूतेन्द्रियाणां चेतनत्वमाशङ्कनीयम् , यतो अभिमानिन्यपदेश एषः । मृदाद्यभिमानिन्यो

मेव हीवम् इति । शब्दार्थात् खसु चेतनप्रकृतित्वाच्चैतन्यं पृणिव्यावीनामवगम्यमानमृपोद्वस्ति भानान्तरेण साक्षाच्छू यमाणवष्यचैतन्यमन्यययेत् । मानान्तराभावे स्वार्योऽयंः श्रुत्यर्थेनापबाघोयः, न तु तद्वलेन श्रुरयर्थोऽ-ण्यययितस्य इत्यर्थः ॥ ४ ॥

सूरान्तरमवतारियतुं चोवयति ॐ तनु चेतनत्वमिष ववनित् इति ॐ । न पृथिभ्यादीनां चेतन्य-मार्थमेव, किन्तु भूयसीनां श्रुतीनां साक्षादेवार्थं इत्यर्थः । सूत्रमवतारयति ■ अत उत्तरं पठित ■ अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम् ॥

विभजते ■ तुशन्व इति ■ । नैताः श्रुतयः साक्षान्मृवादीनां वागादीनाञ्च चैतन्यमाहुः, अपि तु तदिविद्यात्रीणां देवतानां विदारमनां, तेनैतच्छ्र् तिबलेन नं मृवादीनां वागादीनाञ्च चैतस्यमाशच्च्रनीयमिति ।

भामती-व्याख्या
"अस्य तथात्वं च, शब्दात्"। इस सूत्र-खण्ड का आशय प्रकट किया गया है—"अनवगम्यमानमेव हीदं लोके समस्तस्य वस्तुतनश्चेतनत्वम्"। अर्थात् पृथिव्यादि जगत् में श्रुतियों के
द्वारा चेतनोपादानकत्व प्रतिपादित है, उसी के बल पर अर्थात् जगन् में जो चेतनत्व अधिगत
होता है वह यदि लौकिक अनुभव के द्वारा संवादित या अवगम्यमान होता, तब वह चेतनत्व
अवश्य ही प्रपन्धगत साक्षात् श्रुति-बोधित अचेतनत्व का अन्यथाकरण (बाध) कर देता,
किन्तु अनुभवरूप प्रमाणान्तर की सहायता के विना केवल श्रुतार्थापत्त से गम्यमान जगद्गत
चेतनत्व श्रुति-प्रतिपादित अचेतनत्व से बाधित होता है, अर्थादवगत चेतनत्व के द्वारा श्रुत्यर्थं
कृप अचेतनत्व का बाध कभी नहीं हो सकता ॥ ४॥

पश्चम सूत्र के अवतारणार्थ शङ्का की जाती है—''नतु चेतनत्वमिष किचत्"। शङ्कावादी का कहना यह है कि पृथिव्यादि में चेतनत्व केवल अर्थापत्निनाम्य नहीं, अपितु बहुत-सी श्रुतियों के द्वारा साक्षात् प्रतिपादित है—''मृदब्रवीत्, आपोऽबुवन्'' ( शत. ब्रा-६।१।३।२) । ''तत्तेज एक्षत'' (छां. ६।२।३,४) इत्यादि । उक्त शङ्का का अपनोदन-सूत्र है—''अभिमानिव्यपदेशम्तु विशेषानुगतिभ्याम्''। इस सूत्र की व्याख्या की जाती है—''तुशब्द आशङ्कामपनुदित''। आशय यह है कि कथित श्रुतियाँ मृदादि और वागादि इन्द्रियों में साक्षात् चेतनत्व का अभिधान नहीं करतीं, अपि तु उनके अधिष्ठाता देवगणों में चैतन्य व्वनित करती हैं, जो कि चेतन ही हैं, अता इन श्रुतियों के बल पर मृदादि और वागादि इन्द्रियों ।

वागाद्यभिमानिन्यस्य चेतना देवता वद्दनसंवद्दनादिषु चेतनोचितेषु व्यवहारेषु व्यवहिद्दग्ने, न भूतेन्द्रियमात्रम्। कस्मात्? विशेषानुगतिभ्याम्। विशेषो हि भोक्तृणां भूतेन्द्रियाणां च चेतनाचेतनप्रविभागतस्रणः प्रागिभिहितः। सर्वचेतनतायां चासौ नोपपद्येत। अपि च कौषीतिकनः प्राणसंवादे करणमा- त्राशक्काद्यिनिवृत्त्रयेऽधिष्ठात् चेतनपरिप्रहाय देवताश्चव्देन विशिष्टित— पता ह वै देवता अहंश्रयसे विवद्मानाः इति 'ता चा पताः सर्वा देवताः प्राणे निःश्रयसं विदित्यां (कैषी० उ० २।१४) इति च। अनुगतास्य सर्वत्रामिमानिन्यस्रोतना देवता मन्त्रर्थवादेतिहासपुराणादिभ्योऽवगभ्यन्ते। 'अग्निर्याग्भृत्वा मुखं प्राविश्वत्' (पे० आ० २।४। । इत्यवमादिका च श्रुतिः करणेष्वनुप्राहिकां देवतामनुगतां दर्शयति। प्राणसंवाद्वाक्यशेषे च 'ते ह प्राणाः प्रजापित पितरमेत्योद्धः' (स्ना० ५।१।७)

#### भामती

कस्मात् पुनरेतवेवमिस्पत आह ■ विशेषानुगतिभ्याम् ■ । तत्र विशेषं ग्याचव्टे ■ विशेषो हि इति ⊕ । भोनस्णामुपकार्यत्वाद् भूतेन्द्रयाणां चोपकारकत्वात् साम्ये च तदनुपपत्तेः सर्वजनप्रसिद्धेश्च ''विज्ञानं चाभवत्'' इति श्रुतेश्च विशेषश्चेतनाचेतनस्रकाणः प्रामुक्तः स नोषपद्यते । वेषताशब्दकृतो ■ ■ विशेषानं विशेषशब्देनोच्यत इत्याह श्च अपि ■ कीषीतिकतः प्रामसंबाद इति ■ । अनुगति ग्याचव्टे ७ अनुगताश्च इति ७ । सर्वत्र भूतेन्द्रयादिष्वनुगता वेषता अभिमानिनीयपविश्वान्ति च्याच्या । अपि च 'भूयस्यः श्रुतयोऽ-विनर्वाम् भूत्वा मुखं प्राविश्वद्वायुः प्राणोभूत्वा नासिके प्राविश्वदावित्यश्चसुर्भृत्वाऽिकणी प्राविश्वत् इत्याव्य इन्द्रियविशेषगता देवता वर्शयन्ति । देवतात्र स्रोश्वत्रभेवाश्चेतनाः । तस्मानेन्द्रियादीनां चैतन्यं कपत इति । अपि च प्राणसंवादवावयव्यक्षेषे प्राणानामस्मवादिशरीराणामिय वेत्रसाविश्वतानां व्यवहारं दर्शयन् प्राणानां

#### भासती-व्याख्या

चेतनस्व की शाङ्का नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है—
"विशेषानुगितम्याम्"। इन हेतुओं में 'विशेष' की व्याख्या की जाती है—"विशेषों हिं
भोक्तृणाम्"। भोक्ता पुरुष उपकायं और पृथिव्यादि उपकारक हैं—इस प्रकार की विशेषता
की उपपत्ति के लिए "विज्ञानं चाविज्ञानं च" (ते॰ उ० २१६) इस प्रकार जो चेतनाचेतनरूप
विशेषभाव प्रतिपादित है, वह दोनों (पुरुष और पृथिव्यादि ) के समानरूप से चेतन होवे पर
उपपन्त नहीं हो सकता। अथवा श्रुति में प्रयुक्त 'देवता' शब्द के द्वारा ब्वन्तित विशेषता विशेष
शब्द का अर्थ है—"अपि च कीषीतिकनः प्राणसंवादे कारणमात्राशङ्का विनिवृत्तयेऽधिष्ठात्चेतनपरिप्रहाय देवताशब्देन विशिषन्ति—'एता व देवता' (को॰ बा॰ २११४)।" अर्थात्
कोषीतिकत्राह्मणोपनिषत् में प्राण के साथ इन्द्रिय-संवाद के अवसर पर केवल इन्द्रियों की
आशङ्का निवृत्त करने और उनके अधिष्ठातृदेवताओं का ग्रहण करने के लिए 'देवता' शब्द का
प्रयोग किया गया कि "एता व देवता"—इन देवताओं ने विवाद किया, केवल जड़ इन्द्रियों
ने नहीं।

'अनुगति' शब्द की व्याख्या है—''अमुगताश्र सर्वत्राभिमानिन्यश्चेतना देवता''। मस्त्र, अर्थवाद, इतिहास और पुराणादि शास्त्र पृथिव्यादि में अनुगत अभिमानी चेतन देवताओं का प्रतिपादन करते हैं, जिसकी चर्चा विगत देवताधिकरण में आ चुकी है। ''अग्निर्वाग भूत्वा मुखं प्राविशद्, वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशद्, आदित्यः चक्षुर्भत्वाऽक्षिणी प्राविशत्' (ऐत. आ. २।४१२४) इत्यादि बहुत-सी श्रुतियौ तत्तदिन्द्रिय में अनुगत देवताओं का प्रदर्शन करती हैं। फलतः ईन्द्रियों में स्वरूपतः चैतन्य नहीं, अपि तु इन्द्रियानुगत देवताओं में चैतन्य विवक्षित है। दूसरी बात यह भी बिक प्राण-संवाद के वाक्य-शेष प्राणों को वैसे ही जीव

इति श्रेष्ठत्वनिर्धारणाय प्रजापितगमनं, तद्वचनाच्चैकैकोत्क्रमणेनान्वयस्यतिरेकाभ्यां प्राणश्रेष्टयमितपत्तिः । 'तस्मै बिलहरणम्' ( वृ॰ ६।१।१३ ) इति चैवंजातीयकोऽस्मवादिष्विव व्यवहारोऽनुगम्यमानोऽभिमानिव्यपदेशं द्रवयित । 'तत्तेज पेश्चत' इत्यि प्रस्या पव देवताया अधिष्ठाच्याः स्वविकारेष्वनुगताया इयमीक्षा व्यवदिस्था इति द्रष्टव्यम् । तस्माद्विलक्षणमेवेदं ब्रह्मणो जगत् ॥ ५ ॥

विलक्षणस्वाच्य न बह्मप्रकृतिकमित्याक्षिसे प्रतिविधश्चे

इक्यते तु ॥ ६ ॥

तुश्वदः पक्षं श्यावर्तयति । यहुकं विलक्षणस्वान्नेदं जगद् ब्रह्मप्रकृतिकमिति ।
नायमेकान्तः । दृश्यते हि लोके चेतनस्वेन प्रसिद्धेभ्यः पुरुषादिभ्यो विलक्षणानां केशन बादोनामुत्पिक्तः, अचेतनस्वेन च प्रसिद्धेभ्यो गोमयादिभ्यो वृश्चिकादीनाम् । नन्ध-चेतनान्येव पुरुषादिश्ररीराण्यचेतनानां केशनखादीनां कारणानि अचेतनान्येव च वृश्चिकादिश्ररीराण्यचेतनानां गोमयादीनां कार्याणीति, उच्यते,— प्रवमि किंचिव्चेतनं चेतनस्यायतनमावमुपगच्छति, किंचिक्षत्यस्त्येव चेत्रस्रण्यम् । महांक्षायं पारिणामिकः स्वमावविप्रकर्षः, पुरुषादीनां केशनखानां च स्वक्षपादिभेदात् । यथा गोमयादीना वृश्चिकादीनां च अस्यन्तसाक्ष्ये च प्रकृतिविकारमाव एव प्रलीयेत । अथोज्येत-अस्ति कश्चित्वादिस्वमावः पुरुषादीनां केशनखादिष्वनुवर्तमानो गोमयादीनां वृश्चिकादिष्विति । ब्रह्मणोऽपि तर्हि सन्तासक्षणः स्वमाव वाकाशादिष्वनुवर्तमानो हृश्यते । विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रह्मप्रकृतिकत्वं जगतो दृष्यता किमशेषस्य

भामती

क्षेत्रज्ञाधिष्ठानेन जैतर्थं ब्रह्मतीत्माह अप्राणसंवादवास्परीचे च इति अ। अतसेज ऐक्षतेत्मिण इति अ। यक्षपि प्रचनेऽच्याचे भाकत्वेस वर्णितं तचापि मुख्यतमापि कपञ्चित्रेतुं शस्ममिति ब्रष्टम्मम्। पूर्वपक्षमुप-संहरति अतस्मावृ इति अ।। ५।।

सिहान्तसूत्रम – दृश्यते 📲 ॥

प्रकृतिविकारभावे हेतुं सारूष्यं विकल्प्य दूषयति क्ष अत्यन्तसारूष्ये च इति 🖶 । प्रकृतिवि कारभावाभावहेतुं वैलक्षण्यं विकल्प्य दूषयति क्ष विलक्षणायेन कारणेन इति क्ष । सर्वस्वभावाननुवर्तनं

भामती-व्याख्या

■ अधिष्ठित बताया है, जैसे हम लोगों के शरीर क्षेत्रज्ञाधिष्ठित हैं—' प्राणसंवादवाक्यशेषे च"।
"तत् तेज ऐक्षत" इत्यपि परस्या एव देवताया अधिष्ठाच्याः"। यद्यपि प्रथमाच्यायगत
ईक्षत्यधिकरण में तेज आदि के ईक्षण को गोण ईक्षण ही कहा है, तथापि मुख्य ईक्षण का भी
समन्वय किया जा सकता । पूर्व पक्ष का उपसंहार किया जाता है—"तस्माद विलक्षणमेवेदं
ब्रह्मणो जगत्"। 'विलक्षणत्व' हेतु सिद्ध होकर अपने साध्य-साधन में सक्षम है—जगत् न
ब्रह्मप्रकृतिकम्, ब्रह्मविलक्षणत्वात् ॥ ॥।

सिद्धान्त—"हम्यते तु" । पूर्वपक्षी ने कहा था कि ब्रह्म और जगत् का प्रकृति-विकारभाव तभी हो सकता है, जब कि दोनों में सारूप्य (साहस्य) हो । प्रकृति-विकारभाव के लिए सारूप्य अपेक्षित नहीं—यह दिखाने के लिए सारूप्य का विकल्पपूर्वक खण्डन किया जाता है—"अत्यन्त सारूप्य अपेक्षित है ? अथवा यत्किञ्चित् ? तन्तुओं का अत्यन्त सारूप्य पट में नहीं, किन्तु तन्तुओं में ही है, वहीं प्रकृति-विकारभाव नहीं और यत्किञ्चित् सारूप्य तो ब्रह्म और जगत् का भी है, क्योंकि ब्रह्म भी सत् है और जगत् भी सत्। प्रकृति-विकारभाध के दूषक (निषेधक)

ब्रह्मस्वभावस्थाननुवर्तनं विलक्षणत्वमभिप्रेयत ? उत यस्य कस्यचित् ? • च चैतन्यस्येति वक्तस्यम् । प्रथमे विकल्पे समस्तप्रकृतिविकारोच्छेदप्रसङ्गः । न द्वास्यितशये प्रकृतिविकार इति भवति । द्वितोये वासिद्धत्वम् । दृश्यते हि सत्तालक्षणो ब्रह्मस्वभाव आकाशादिष्वनुवर्तमान इत्युक्तम् । तृतीये तु इष्टान्ताभावः । कि हि यच्चेतन्येनानिवतं तद्बद्धप्रकृतिकं दृष्टमिति ब्रह्मवादिनं प्रत्युदाह्रियत ? समस्तस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मप्रकृतिकत्वाभ्युपगमात् । जागमविरोधस्तु प्रसिद्ध एव, चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिक्षेत्यागमतात्वर्यस्य प्रसाधितत्वात् । यत्तकं —परिनिष्पन्नत्वाद् ब्रह्मणि प्रमाणान्तराणि संभवेयुरिति, तद्यि मनोरधमात्रम् । क्याद्यभावाद्यं नायमर्थः प्रत्यक्षस्य गोचरः, लिक्काद्यभावाद्यं नातुमानादीनाम् । आगममात्रसमधिगम्य एव त्वयमर्थां

#### भामत

डकृतिविकारभावाविरोषि । तयनुवर्तने तावास्म्येन प्रकृतिविकारभावाभावात् । मध्यपस्वितिद्धः । तृतीयस्तु निवर्शनाभावावसाधारण इत्यर्थः । स्या जगस्रोनितयाऽऽगमाद् अञ्चणोऽवयमादाममवावितिवयय-स्वमनुमानस्य करमान्नोद्भाव्यत इत्यत बाह ॐ बागमिवरोधस्तु इति ॐ । न चास्मिन्नागमैकसमिवगमनीये ब्रह्मांच प्रमाणान्तरस्यावकाशोऽस्ति येन तदुवादायागम आक्षित्यतेस्याशयवानाह ■ यस्कं परिनिष्पभ्र-स्वाच् ब्रह्मांच इति ■ । गणा हि कार्यत्वाविञ्चेषेऽप्यारोग्यकामः पश्यक्तीयात् स्वरकामः सिकतां भक्षयेवि-स्वाद्योगो मानान्तरापेचता, न तु वर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यचेतिस्यावीनां, तत्कस्य हेतोः ? अस्य कार्यभेदस्य प्रमाणान्तरागोचरस्थात् । पथं भूतस्वाविश्वेऽिष पृणिव्यावीनां मानान्तरणोचरस्यं, न ॥ भूत-स्वावि ब्रह्माणः, तस्याम्नयैकगोचरस्थात्वितितसमस्तमानान्तरसोमतया स्मृत्यावमितद्वस्थाविस्थथंः । यवि

#### भामती-व्याक्या

'वैलक्षण्य' हेतु का विकल्पपूर्वक निरास किया जाता है—'विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रह्मप्रकृतिकत्वं जगतो दूषयता" । जगत् में ब्रह्म-वैरुक्षण्य क्या (१) ब्रह्म के पूर्ण स्वभाव का अननुवर्तन है ? या (२) यत्किञ्चित् स्वभाव का अभाव ? अथवा (३) चेतन्य की अननुवृत्ति ? इनमें पूर्ण स्वभाव का अननुवर्तन प्रकृति-विकारभाव का विरोधी नहीं, क्योंकि सर्वथा वैलक्षण्य का बमाव या सर्वस्वभाव का अनुवर्तन होने पर प्रकृति-विकारभाव बन ही नहीं सकता। द्वितीय ( मध्यम ) विकल्प असिद्ध है, क्योंकि सत्तारूप ब्रह्म का स्वभाव आकाशादि प्रपन्ध में अनुवर्तमान हो है। तृतीय ( चैतन्याननुवर्तन ) विकल्प में कोई दृष्टान्त नहीं, अतः दृष्टान्त-हीन या सपक्षावृत्ति हेतु असाधारण नाम का हेत्वाभास होता है। जगत् ब्रह्माप्रकृतिकत्व का अनुमान बहाप्रकृतिकत्व-बोधक आगम प्रमाण से बाधित क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर है— "बागम विरोधस्तु प्रसिद्ध एव"। कथा में प्रसिद्ध दोष का उद्भावन महत्त्व-पूर्ण नहीं समझा जाता । ब्रह्म भी धर्म के समान ही आगमेक-समिधगम्य है, प्रमाणान्तर का विषय ही नहीं कि तर्कं या अनुमानादि प्रमाणों के द्वारा इस (ब्रह्म) पर आक्षेप हो सकता—''यत्त्र्तं परिनिष्यन्तत्वाद् ब्रह्मणि प्रमाणान्तराणि सम्भवेयुः"। बाशय यह 🖡 कि 'सभी कार्य (साध्य) पदार्थं आगमेतर प्रमाणागम्य और सभी सिद्धपदार्थं प्रमाणान्तर के विषय होते हैं'-ऐसा कोई नियम नहीं। आरोग्य और यागदि के समानरूप से कार्य होने पर भी आरोग्य के विधायक "बारोग्यकामः पथ्यमश्नीयात्", "स्वरकामः सिकतां भक्षयेत्" - इत्यादि शास्त्रों को प्रमाणान्तर की अपेक्षा होने पर भी याग-विद्यायक 'दर्शपूर्णसाम्यां स्वर्गकामो यजेत' इत्यादि वाक्यों को प्रमाणान्तर की अपेक्षा तहीं। इसका क्या कारण ? यागरूप कार्य स्वभावतः वेद से भिन्न प्रमाण 💶 विषय ही नहीं। इसी प्रकार पृथिन्यादि और ब्रह्म समानरूप से सिद्ध पदार्थ हैं, किन्तु पृथिव्यादि ही प्रमाणान्तर के विषय हैं, ब्रह्म नहीं, क्योंकि वह वेदैक-समाधिगम्य, धर्मवत् । तथा च अतिः— नैवा तक्ंण मितरापनेथा प्रोक्ताम्येनेष सुद्धानाय प्रेष्ठ' (का० १।२।९ ) इति । 'की अद्धा वेद क रह प्रवोचत्' 'र्यं विस्षृष्टियंत आवभूव' (ऋ० सं० १।३०।६ ) इति चैते ऋचौ सिद्धानामपीश्चराणां दुर्बोधतां जगत्कारणस्य दर्शयतः । स्मृतिरिप भवति — 'अचिन्त्याः बसु वे भावा न तांस्तकंण योजयेत्' इति । 'अच्यकोऽयमचिन्त्योऽयमचिकार्योऽयमुच्यते, (गी० २।२५ ) इति अ । 'न विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । अहमादिहिं देवानां महर्षणां च सर्वशः' (गी० १०।२) इति चैवंजातीयका । यदिष अवणव्यतिरेकेण मननं विद्धाच्छच्द पत्र तकंमण्यादर्तस्य दर्शयतीस्युक्तम् । नानेन मिषेण शुष्कतकंस्यात्रात्मस्याः संभवति । अत्यनुगृहीत पत्र खत्र तक्तिंऽनुभवाङ्गत्वेनाश्चीयते । स्वप्नान्तबुद्धान्तयोक्भयोरितरेतरच्यभिचाराद्यात्म-नोऽनन्वागतत्वं, संप्रसादं च प्रपञ्चपरित्यागेन सदात्मना संपत्तिंष्प्रपञ्चसदात्मत्यं प्रपञ्चस्य बद्धाप्रभवत्वात्कार्यकारणानन्यत्वन्यायेन बह्याव्यतिरेक इत्येवंजातीयकः। 'तक्षप्रतिष्ठानात्' ( ब० स्० २।१।११ ) इति च केवलस्य तर्कस्य विम्रतम्भकत्वं दर्शयिष्यति । योऽपि चेतनकारणश्चयणवित्तेव समस्तस्य जगतश्चतन्तामुरभक्षेत

भामती

समृत्यागमिति अञ्चानस्तर्काविषयात्वं, कर्व ति अवणातिरिक्तमननिष्यानिम्स्यतः आह 
यविष 
वितिर्देश इति अ । तर्को हि प्रमाणविषयविवेषकत्या तिवित्रक्तंच्यताभूतस्तवाधयोऽतित प्रमाणेऽनुप्राद्याः
स्याध्याभावात् शुष्टकत्या नाष्ट्रियते । यस्त्यागनप्रमाणाध्यस्तिष्ठवयविवेषकस्तविषरोषी, 
प्रमाण्य इति
विषयिते । अ श्रुत्यनुगृहीत इति अ । श्रुत्या भवणस्य प्रभावितिकर्तंच्यतास्वेम गृहीतः । 
अनुभवाभूस्वेन इति 
मतो हि भाव्यमानो भावनाया विषयत्याऽनुभूतो भवतीति मननमनुभवाभूम् । 
अवस्मनोऽसम्बागतस्यम् इति अ । स्वय्नाध्यस्याभिरसंपृक्तस्यमुदासीनस्वित्रस्यः । अपि व वेतनकारणवाविभिः कारणसालक्ष्मण्येऽपि कार्यस्य कवश्चित्रचेतन्याविभावानाविभवाभ्या विज्ञानं वाविज्ञानं वाभवविति जगत्कारणे
योजयितुं शक्यम् । अवेतनप्रधानकारणवाविनां तु दुर्योक्षयेतत् । नद्यवेतनस्य जगरकारणस्य विज्ञानकपताः
संभविनो, वेतनस्य वातकारणस्य सुषुप्ताद्यवस्यास्वयः सतोऽपि चेतन्यस्यानाविभावतया शक्यमेव

श्रामती-व्यास्या

एवं इतर सभी प्रमाणों की सीमा से परे है। 'नैषा तर्केण मितरापनेया" (कठो. १।२।९) आगमों के द्वारा ब्रह्म में तर्काविषयस्व प्रतिपादित है। यदि ब्रह्म में तर्काविषयस्व आगम-सिख है, तब अवण के प्रभात मननरूप तर्क का विधान क्यों किया गया है? इस मान जा उत्तर है—''यदिप अवणव्यतिरेकेण इत्यादि"। आश्य यह है कि तर्क की जो आदरणीयता सूचित की गई है, वह शुष्क तर्क की नहीं। जैसे कुठार काष्ट-छेदन करण और उद्यमन-निपातन कुठार का इतिकर्त्तव्य (सहायक व्यापार) मात्र है, वंसे ही प्रमा ज्ञान की उत्पत्ति में प्रमाण करण एवं तर्क इतिकर्त्तव्यमात्र है। अपने जिस उपकरणीय एवं आश्रयीभूत प्रमाण के विषय का विवेचक है, उस प्रमाण के न होने पर असहाय तर्क को शुष्क तर्म कहा जाता है। इसके विपरीत जो तर्क अपने आगमादि प्रमाणों के अश्रित रह कर उनके विषय का विवेचन करता है, अपने मूलभूत प्रमाण का अविरोधी और सच्चा सहायक है, उस तर्क को पूर्ण समादर दिया गया है। उसी का मनन के रूप में विधान किया गया है—''श्रुत्यनुगृहीत एव तर्कोऽनुभवाङ्गत्वेनाश्रीयते''। 'श्रुत्यनुगृहीतः' का अर्थ है—श्रुत्या श्रवणस्य पश्चाद इति-क्तंव्यतात्वेन गृहीतः। मनन को अनुभव का अङ्ग इसी लिए कहा जाता है कि श्रुत और सत्त (मनन-युक्त) विषय निदिध्यासित या भाव्यमान होकर अनुभूत (प्रत्यक्ष) हो जाता ।। 'आत्मनोऽनन्वागतत्वम्' का अर्थ स्वप्नादि अवस्थाओं से असम्मृक्तता या उदासीनत्व ।। 'आत्मनोऽनन्वागतत्वम्' का अर्थ स्वप्नादि अवस्थाओं से असम्मृक्तता या उदासीनत्व ।।

तस्यापि 'विद्यानं चाविद्यानं च' इति चेतनाचेतनविभागश्रवणं विभावनाविभावनाभ्यां चेतन्यस्य प्राच्या एव योजयितुम् । वरस्यैव त्विद्यापि विभागश्रवणं न युज्यते । कथम् ? परमकारणस्य प्राच्या समस्तज्ञनवात्मना समवस्थानं भाव्यते—,विद्यानं चाविद्यानं चाभयत्' इति । तद्र चाना चेतनस्याचेतनभावो नोपपचते, विस्वक्षणत्वाद् , प्रवमचेतनस्यापि चेतनमावो नोपपचते । प्रत्युक्तत्वानु विख्याणत्वस्य यथाश्रुत्येव चेतनं कारणं प्रदीतम्यं भवति ॥ ६ ॥

## असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात् ॥ ७ ॥

यदि चेतनं शुद्धं शृष्याविद्यीनं च त्रह्म तक्किपरीतस्थाचेतनस्थाशुद्धस्य शृष्यादिः मतम्ब कार्यस्य कारणमिष्वेत, असत्तर्हि कार्यं प्रागुत्पत्तेरिति प्रसण्येत । अनिष्टं

क्ष्यश्चिवविक्षानात्मस्यं योजयितुमित्याहं त योऽपि चेतनकारणयदणवलेन इति 😥 । परस्येय त्वचेतन-व्रवानकारणयायिनः तांक्यस्य न युक्वेतः । 👺 प्रश्युक्तत्वात्तु वेलक्ष्यस्य इति सः वेलक्षय्ये कार्यकारण-वाचो नास्तीत्यभ्युपेत्येयमुक्तम् । परमार्थतस्तु नास्माभिरेतवभ्युपेयतः इत्ययः ॥ ६ ॥

कारणात्कार्यमभिद्यमभेदे कार्यायानुपपतेः । कारणवत् स्वात्मित वृत्तिविरोषात् शुद्धयसुद्धपाविविवद्धणर्मसंसर्गाष्ट । गण विद्यारमनः कारणस्य जगतः कार्याद्भेदः, तथा विद्यारमार्थः
सस्वेऽपि चिवारमनः वाणावा प्राणुत्पत्तेर्गास्ति, गस्ति चैवसदृश्यस्त इति सस्कार्यकारभ्याकोप इत्याह

#### भाभती-व्याख्या

दूसरी बात यह भी है कि जो चेतन तत्त्व को जगत् का कारण कहते है, बिलोग कारं कारण का मान्य भानकर भी बेतन्य के आविर्भाव और अनाविर्भाव के द्वारा जड़-चेतन का कथिन्य प्रापादन कर सकते हैं, किन्तु प्रधानादि अचेतन तत्त्व को जगत् का कारण माननेवाले वादी उसका उपपादन किसी प्रकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगत् के कारणीभूत अचेतन में श्रुति-कथितं विज्ञानरूपता सम्भव नहीं। चेतन को जगत् का कारण मानने पर जगत् में भी खेतनत्व की सत्ता मानी जा सकती है, किन्तु जैसे सुष्ठित अवस्था में चेतनत्व की अभिव्यक्ति नहीं होतो, वैसे ही जगत् विज्ञानरूपक चेतनत्व है, अतः श्रुति ने उसे अविज्ञानरूप कह दिया है — "योऽपि चेतनकारणश्रवणवलेनेत्यादि"। 'परस्यैव त्विद्यमिप विभागश्यवणं न युज्यते" अर्थात् अधानकारणश्रवणवलेनेत्यादि"। 'परस्यैव त्विद्यमिप विभागश्यवणं न युज्यते" अर्थात् अधानकारणश्रवणविकारणश्रवण्यस्य"— यह जो जहा गया है कि कारण और कार्य के वेरूप्य का वेदान्तियों की ओर बण्डन कर दिया गया है, वह वस्तु-स्थित नहीं, अपि तु थोड़ी देर के लिए वैसा मान कर कहा है, परमार्थतः कार्य और कारण का अवेरुक्षण्य हमें स्वीकृत नहीं।। ६।।

बहारूप कारण 
यह प्रपञ्चरूप कार्य अभिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि नित्य ब्रह्म से अभिन्न प्रपञ्च में भी नित्यत्व ही रहेगा, कार्य (जन्यत्व ) नहीं रह सकेगा। सत्कार्यवाद वि अनुसार कारण में कार्य सदैव रहता है, किन्तु अभिन्न कार्य अपने कारण में वैसे ही न रह सकेगा, जैसे कारण में स्वयं वही कारण नहीं रहता। दूसरी बात यह भी है कि ब्रह्म खुढ है और प्रपञ्चरूप कार्य अभुद्ध, एक या अभिन्न वस्तु में शुद्ध और अगुद्धिक्रप विरुद्ध भर्मों का संसर्ग सम्भव नहीं, इस लिए भी कार्य को अपने कारण से अभिन्न नहीं मान सकते। यदि चित्स्वरूप कारण का प्रपञ्च 
मेद माना जाता है, तब चित्स्वरूप कारण के रहने पर भी अगत् को अपनी उत्पत्ति 
पूर्व असत् मानना होगा। असत् कार्य की उत्पत्ति मानने पर सत्कार्यवाद भङ्ग हो जाता है, ऐसी ब्रह्मा की वा रही है—"यदि चेतन शुद्धं शब्दादिहीनं

चैतरसरकार्यवादिनस्तवेति चेत्, नेच दोषः, प्रतिषेधमात्रत्वात्। प्रतिषेधमात्रं होदं नास्य प्रतिषेधस्य प्रतिषेध्यमस्ति । न श्चयं प्रतिषेधः प्रागुत्पत्तेः सत्त्वं कार्यस्य प्रतिषेद्धं शक्नोति । कथम् ? यथैव हीदानीमपीदं कार्य कारणात्मना सद्, पवं प्रागुत्पत्तरेपीति गम्यते । न हीदानीमपीदं कार्य कारणात्मानमन्तरेण स्वतन्त्रमेवास्ति, 'सर्व तं परावाद्यो अध्यत्रात्ममः सर्वे वेद' ( वृ० २।४।६ ) इत्यादिश्रवणात् । कारणा-गना न सत्त्वं कार्यंस्य प्रागुत्प चरिविशिष्टम् । नतु शन्दाविहोनं त्रहा जातः कारणम्, वाहम्, नतु शन्दाविहानं कारणारमना हीनं प्रागुत्पचरिवानी वाऽस्ति । तेन न शक्यते वक्तं प्रागुत्पचरस्कार्यमिति । विस्तरेण चैतत्कार्यकारणानन्यत्ववादे बस्यामः ॥ ७॥

अपीतौ तद्वत्प्रसङ्गादसमञ्जसम् ॥ ८ ॥

माना यदि स्थोल्यसाययवस्थाचेतनत्वपरिच्छित्रत्वाग्रुद्धवादिधमेकं कार्य

भामती 🔳 यदि चेतनं शुद्धम् इति 🖩 । परिहरति 🖩 नैय दोषः इति 🖶 । हुतः ? 🐵 प्रतियेशमात्रस्थात् 🐠 । विभागते 🕸 प्रतिवेधमार्त्र हीवम् इति 🖿 । प्रतिवादयिष्यति हि तदमभ्यत्वमारमभणकवादिम्य इत्यत्र । यथा बारमें स्वक्ष्येण सहसरवाश्यां न निर्वचनीयम्, अपि । कारणक्ष्येण अव्यं सस्वेत निर्ववतुमिति । एवं च कारणसत्तेव कार्यस्य सत्ता न सतोअयेति कथं तबुत्पत्तेः शक् सति कारणे अवस्यसत् । स्वक्षेत्र तूत्वक्षेः प्रागुःपद्मस्य व्यानम्य वा सदसस्याभ्यामनियांच्यस्य न सतोऽसतो बोत्पित्तिरिति निविषयः सत्कार्यः बादप्रतिचेच दृश्यवं: ॥ 🗷 ॥

असामञ्जास्यं विभागते 🔳 अत्राह् 🥸 चौबकः, । 🦛 📹 त्यीवय इति ធ । यचा हि सूवादिषु हिङ्गुसैन्ववादीनामविभागस्माणो स्यः स्वगतरसादिभिर्वृतं स्वयत्येवं ब्रह्माण विश्वद्वचादिवः वि व्यवस्ती-

-भाषती-व्यास्या

च ब्रह्म'' । उक्त शङ्का का परिहार किया जाता है—''नैव दोवः'', क्योंकि ''श्रतिषेध-मात्रस्वात्'' । इस सूत्रावयव शा आक्षय स्पष्ट किया जाता है—''प्रतिषेधमात्रं हीदम्, नास्य प्रतिषेधस्य प्रतिषेध्यमस्ति'' । असत्त्व सत्त्व का प्रतिषेध शार उस प्रतियेथ का प्रतिषेण्य है—सत्त्व, वेदान्त-सिद्धान्त में जगत् का प्रयक् सत्त्व माना ही नहीं जाता। "तदनन्यत्व-मारम्भणशब्दादंक्यः" ( ब. सू. २।१।१४ ) यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया जायगा कि जगहूप कार्य का सत् या असत् रूप से निर्वचन नहीं किया जा सकता। कारणरूपेण कार्य को सत् कहा जा सकता है। कारण की सत्ता हो कार्य की सत्ता है, कारण से पृथक् कार्य की सत्ता नहीं, अतः उत्पत्ति के पूर्व कारण के सत् होने पर कार्य असत् क्योंकर होगा ? उत्पत्ति के पश्चात् सिद्धावस्थापन्न या विनष्ट कार्य सत् और असद्रूप व अनिर्वचनीय है, अतः 'सत् या असत् कार्यं की उत्पत्ति नहीं हो सकती'—इस प्रकार सत्कार्यंवाद का प्रतिषेघ अत्यन्त असङ्गत है, क्योंकि कार्य की स्वरूपेण सत्ता कभी मानी ही नहीं जाती, तन उस का निषेध अप्रसक्त-प्रतिबेधमात्र है ॥ ७ ॥

शहा-शङ्का-सूत्र का सन्दार्थ इतना ही है कि 'कार्य के अपीत (प्रलीन) होने पर उसी के समान उसको भी होना चाहिए - यह असमञ्जस है।' इस की व्याख्या चार

प्रकार से की जाती है-

१—"अत्राह" अर्थात् शङ्कावादी ने कहा कि यदि स्थूलत्वाशुद्धत्वादि धर्म से युक्त कार्य प्रवञ्च अपनी विल्यावस्था में 💵 से अभिन्न हो जाता है, तब जैसे जूस (पकी पा या परवलादि का पानी जो रोगी को पण्यक्ष में दिया जाता है ) न हींग, जीरा और काना ब्रह्मकारणकामस्युपगम्बेत, तद्पीती अल्पे अतिसंस्ज्यमानं कार्यं कारणाविभागमाप् वमानं कारणमास्मीयेन धर्मेण दूषयेदित्यपीती कारणस्यापि ब्रह्मणः कार्यस्येवा-ग्रुद्ध-वादिकपमसङ्गात् सर्वतं ब्रह्म जगत्कारणमित्यसमञ्जसमिदमौपिदं द्वीनम् । अपि च समस्तस्य विभागस्याविभागशातः पुनक्तपत्तौ नियमकारणाभावाद्धोः कृमोन्यादिविमागेनोत्पत्तिनं प्राप्नोतीत्यसमञ्जसम् । अपि च भोकृणां परेण ब्रह्मणार्शव-भागं गतानां कर्मादिनिमत्तमलयेऽपि पुनक्तपत्तावभ्युपगम्यमानायां मुक्तानामिप पुन-कत्पत्तिमसङ्गादसमञ्जसम् । अथेदं जगद्पीताविप विभक्तमेव परेण ब्रह्मणाविष्ठत, पश्चमप्यपीतिश्च न संमवति, कारणाव्यतिरिक्तं च कार्यं न संभवतीत्य-समञ्जसमेवेति । ८।।

# अत्रोच्यते—न 🖀 हष्टान्तभाषात् ॥ ९

भामती

यमानमविभागं गण्छन् ब्रह्म स्वधमंत्र क्वयंत्र चान्यवा लयो लोकसिख् इति भावः । कस्पान्तरेणासामअन्स्यमाह ब्राविच समस्तस्य इति छ । नहि समुद्रस्य फेनोमिखुवृनुवाविपरिणामे वा रज्यां सर्वधारावि-विभ्रमे वा नियमो वृष्टः । समुद्रो हि कवाचित् फेनोमिस्येण परिणमते कवाचित् खुवृनुवाविना, रज्यां हि कश्चिस्सर्य इति विषय्यंस्यति कश्चिद्धारेति । न च कमिय्यः । सोऽयस्त्र भोग्याविविभागनियमः कमित्यस्थासमञ्जत इति । कल्पान्तरेणासामअस्यमाह छ आंप ब भोषत्णाम् इति छ । कल्पान्तरं सक्नुपूर्वमाह ब्रयेवम् इति ब ॥ ८ ।।

सिद्धान्तसूत्रम् - अन तु दृष्टान्तभावात् । नाविभागमात्रं लयोऽपि तु कारणे कार्यस्याविभागस्तत्र

भागती-ब्याक्या

नमक मिलकर (प्रलीन या अविभागापन्न होकर) जूस को अपने धर्म (सौरभ और स्वाद)

■ युक्त कर देता है, वैसे ही विशुद्धधादि स्वभाववाले ब्रह्म में अशुद्धधादिधर्मक जगत् प्रलीन
या अविभागापन्न होकर ब्रह्म को अपने अशुद्धधादि धर्मों 
■ युक्त कर देगा। लोक में यही लय
प्रिया है।

२—दूसरे प्रकार से व्याख्या प्रस्तुत करते हुए भाष्यकार कहते हैं—"अपि च समस्तस्य विभागस्य"। जब समस्त प्रपञ्च एक बार प्रलीन हो जाता है, तब वंसे ही भोक्तृ-भोग्यादि-विभागवाले प्रपञ्च की उत्पत्ति नहीं हो सकती, म्होंकि उसका कोई नियामक नहीं, जैसे समुद्र कभी फेन और तरंगादिक्ष्प में विकृत होता है और कभी बुर्बुदादिक्ष्प में अथवा जैसे रख्जु कभी सर्पं छप में, कभी धारा और कभी हारादि ए में विवर्तित होती है, नियमतः एक ही छप में नहीं, वंसे ही बहा सदैव एक ही छप में क्यों विवर्तित होता? किन्तु आप (वेदान्ती) जो पहली सृष्टि के समान ही नियमतः दूसरी सृष्टि मानते हैं, उस नियम का सामञ्जस्य कैसे होगा?

३—प्रकारान्तर से उक्त सूत्र की व्याख्या की जाती है—'अपि च भोक्तूणां परेण ब्रह्मणाऽविभागं गतानाम्" अर्थात् जीवों का ब्रह्म में विलय हो जाने पर उनके कमं (धर्माधमं) भी समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्मों की सहायता के विना उनकी उत्पत्ति मानने पर मुक्त पुरुषों की पुनरत्पत्ति प्रसक्त होती हैं, जो कि असमञ्जस है।

४—अन्य रीति से व्याख्या करते हुए कहा जाता है अथैवं जगदपीताविप विभक्तमेव''। यदि प्रख्याबस्था में भी ब्रह्म में कार्य का विस्तर नहीं माना जाता, तब वह कार्य पृथक् किसके आश्रित रहेगा॥ ६॥

समाधान — 'न तु दृष्टान्तभावात''। इस सूत्र की व्याख्या भी कथित चारों प्रकारों

नैवास्मदीये दर्शने किविद्सामञ्जस्यमस्ति। यत्तावदिमिहतं कारणमिणाच्छरकार्य कारणमात्मीयन घमेंण दूषयेदिति, तददृष्णम्, कस्मात् ? दृष्णन्तमावात् । सन्ति
हि दृष्टान्ता यथा कारणमिणाच्छत्कार्यं कारणमात्मीयेन धमेंण न दृष्यति । तथ्या
श्रावाद्यो सृत्यकृतिका विकारा विभागावस्थायामुखावसमध्यमप्रमेदाः सन्तः पुनः
प्रकृतिमिणाच्छन्तो ■ तामात्मीयेन घमेंण संस्जन्ति । वृथिवीविकारश्चतुर्विछो भृतप्रामो न
पृथिवीमणीतावात्मीयेन घमेंण संस्जन्ति । वृथिवीविकारश्चतुर्विछो भृतप्रामो न
पृथिवीमणीतावात्मीयेन घमेंण संस्जन्ति । त्वत्यक्षस्य तु न कश्चिद् दृष्टान्तोऽस्ति ।
अपीतिरेव हि न संभवेद्यदि कारणो कार्य स्वधमणवावित्वतेते । अनन्यत्येऽणि
कार्यकारणयोः कार्यस्य कारणात्मत्वं न तु कारणस्य कार्यात्मत्वं 'आरम्भणशब्दादिभ्यः'
(त्र० स् विशिष्ठ) इति वश्चामः । अत्यव्यं चेदमुच्यते कार्यमणीतावात्मीयेन
धर्मेण कारणं संस्जेदिति । स्थितावृषि समानोऽयं प्रसङ्गः, कार्यकारण्योरनम्यत्वाभ्युपगमात् । ,दृदं सर्व यद्यमात्माः' (दृ० २।४।६)' 'आत्मवेदं सर्वम्' (छा०७१२५।२ ), श्रद्धवेदमसृतं पुरस्तात्' (मु० २।२।११ ), 'सर्व खाव्वदं ब्रह्मः' (छा०३११४। ) इत्येवमाद्यामिहि श्रुतिभित्विशेषण त्रिष्विष कालेषु कार्यस्य कारणानन्यत्वं
आव्यते । तत्र यः परिद्वारः कार्यस्य तद्धर्माणां चाविद्याच्यारोपितत्वाक्रतैः कारणं
संस्वयत इति, अपीतावापि च समानः । अस्ति जायमपरो दृष्टान्तो यथा स्वयं

#### भामती

च तक्षमांकवणे सन्ति सष्टमं दशन्ताः । तव तु कारणे कार्यस्य लये कार्यवर्मंकवणे न दृशन्तस्योऽप्यस्ती-स्ययं। । स्यावेतत्—यदि कार्यस्याविभागः कारणे, कथं कार्यधर्माकवणं कारणस्येत्यतः आह जनन्यत्वेऽपि इति श्रः। यथा रजतस्यारोपितस्य पारमाधिकं क्ष्यं शुक्तिनं च शुक्ते रजतमेविभिद्यम-पीत्ययंः । अपि च स्थित्यृत्यत्तिप्रस्यकारेख्यु त्रिष्विप कार्यस्य कारणावसेवसभिवयती स्नृतिरमित्रास्तुनीया, सर्वेरेय वेदवाविभिस्तत्र स्थित्यृत्यस्थोयंः परिहारः, □ प्रस्तयेऽपि समानः कार्यस्याविधासमारोपितस्यं नाम, तस्मास्र।पीतिमात्रमनुयोक्यमित्याह क्षा अत्यस्यं चेदमुक्यते इति क्षा च अस्ति चायमवरो वृष्टाम्तः ■ ।

### भागती-भ्याक्श

को ध्यान में रख कर की गई है-

१ —कार्यं का अविभामात्र ही लयपदार्थं नहीं, अपि तु अपने कारण से कार्यं का अविभाग लय कहा जाता है। कार्यं अपने कारण में लीन होने पर भी अपने कारण को अपने दोषों से दूषित या आक्रान्त नहीं करता—इस तथ्य में हजारो दृष्टान्त हैं, किन्तु कार्य प्रलीन होकर अपने कारण को अपने धर्मों ■ युक्त कर देता है —इसमें कोई एक भी दृष्टान्त उपलब्ध नहीं होता। कार्यं जब पूर्णतया कारण से अभिन्न हो जाता है, तब कारण कार्यं-ख्पापन्न क्यों न होगा? इस प्रश्न का उत्तर है—"अनन्यत्वेऽिष कार्यंस्य कारणात्मत्वम्, न तु कारणस्य कार्यात्मत्वम्"। जैसे —शुक्ति में आरोपित रजत का पारमाधिक रूप शुक्ति है, किन्तु शुक्ति का पारमाधिक रूप रजत नहीं, वैसे ही कार्यं कारण का रूप होता है, कारण कार्यं का नहीं। दूसरी बात यह भी है कि उत्पति, स्थिति और प्रलय —इन तीनों कालों में कार्यं का कारण से अभेद प्रतिपादन करने वाली श्रुति सर्वया वेदवादियों के द्वारा मान्य एवं अनाशख्कृतीय है। केवल प्रलय में कार्यं कारण से अभिन्न होकर अपने दोषों से कारण को दूषित करने की अपित्त क्यों उठाई गई, उत्पत्ति और स्थिति में वर्यों नहीं? कार्यं तीनों कालों में अपने कारण से अभिन्न है। समानसत्ताक पदार्थों के सम्मिश्रण से ही उनके गुण-दोषों का परस्पर विनिमय होता है, विषमसत्ताक पदार्थों के मिश्रण या अभेदापित से मौलिक तत्त्व में कोई अन्तर नहीं

प्रसारितया मायया मायाची त्रिष्वपि कालेषु न संस्पृश्यते, अवस्तुत्वान्, एवं परमारमापि संसारमायया न संस्पृश्यत इति । यथा व स्वप्नहगैकः स्वप्नहर्शनमायया न संस्पृश्यत इति, प्रबोधसंप्रसादयोरनन्धागतत्वात् । एवमधस्थात्रयसाध्येकोऽ-ध्यभिचार्यवस्थात्रयेण व्यभिचारिणा न संस्पृश्यते । मायामात्रं ह्योतदारपरमाश्मनोऽ· वस्थात्रयात्मनावभासनं रज्जवा इव सर्पादिभावेनेति । अत्रोक्तं वेदान्तार्थसंप्रदायविद्धिः राचार्यः- 'अनादिमायया सुप्ती यदा जीवः प्रबुध्यते । अजमनिद्रमस्वप्नमहैतं बुध्यते तदा'। गोड॰ कारि॰ १।१६) इति । तत्र यदुक्तमपीतौ कारणस्यापि कार्यस्येव रधौरयादिदोषप्रसङ्ग प्रत्येतद्युक्तम् । यत्युनरेतदुकं समस्तस्य विभागस्याविभागः प्राप्तः पुनर्विभागेनोःपत्तौ नियमकारणं नोपपद्यत इति, अयमप्यदोदः द्रष्टान्तभावादेव । यथा हि सुषुप्तिसमाध्यादाविप सत्यां स्वामाविषयामविमागप्राप्ती मिध्याज्ञानस्याः मपोदितस्वात्पूर्ववत्पुनः प्रबोधे विमागो भवति, पश्मिद्दापि भविष्यति । अतिश्वात्र भवति — इमाः सर्वाः प्रजाः सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामह इति, त 18 व्याघो वा सिंहो था बुको वा बराहो वा कीटो बा पतक्को वा दंशो वा मशको या यचाडुवन्ति तवा भवन्ति (छा० ६।९।२,३) इति । यथा ग्रविमागेऽपि परमात्मनि मिष्याञ्चानप्रतिबद्धो विभागध्यवहारः स्वप्नवद्याहतः स्थितो दश्यते, प्रमपीतावपि मिध्याद्वानप्रतिबद्धेव विभागशक्तिर्युमास्यते । पतेन मुक्तानां पुनरुत्पत्तिप्रसङ्घः प्रत्युक्तः, सम्यग्द्वानेन मिथ्याद्वानस्थापोदितस्थात् । 📲 पुनरयमन्तेऽपरो विकल्प उत्प्रीक्षतोऽ-थेदं जगर्पीताविप विभक्तमेव परेण ब्रह्मणावित्रिक्तेति, सो उप्यनभ्यपगमादेव

#### गामची

 वना स्वध्नवृगेकः इति ■ । क्षीकिकः पुरवः । ॐ एवनवस्वानवसाक्येकः इति ※ । अवस्वानयमुग्यसि-स्वितिप्रक्षयाः । कस्यास्तरेषासायञ्चस्ये कल्यासरेण वृद्यासभावं परिहारमाष्ट्रः ■ यत् पुनरेतवुक्तन् इति ■ । अविद्यासकौनियतस्यादुस्पत्तिनयम इत्यर्थः । ॐएतेन इति ■ । निम्याज्ञानविभागसिकप्रतिनियमेन मुकानां पुनक्त्यत्तिप्रसङ्गः अत्युक्तः, कारणाभावे कार्यामावस्य प्रतिनियमात्, तस्वक्षामेन च स्वक्षकितोः

#### भामती-स्याच्या

बाता । जैसे अविद्यारोपित सर्पं अपनी उत्पत्ति, स्थिति या छय की अवस्था में रज्जू को कभी विधाक्त नहीं बना सकता, वैसे यह समस्त प्रपञ्च अपने कारण को दूषित नहीं कर सकता—''एवमवस्थात्रयसाध्येकोऽब्यभिचारी''। 'अवस्थात्रय' कब्द से उत्पत्ति, स्थिति और का प्रहण किया गया ■।

२—द्वितीय कल्प के अनुसार उद्भावित असामञ्जस्य मा समाधान किया जा रहा है—''यत्पुनक्तं समस्तस्य''। अर्थात् यह जो कहा था कि प्रपंच के अपने कारण प्रस्तीन हो जाने पर वैसे ही प्रपंच की उत्पत्ति में न तो कोई नियामक धारेर न हुणन्त । उस पर सिद्धान्ती का कहना । कि पूर्ण सृष्टि । संस्कारों से युक्त अज्ञानरूप बीज हो वैसी ही सृष्टि की उत्पत्ति का नियामक है, जेसा कि सुष्प्रि और समाधि के अनन्तर देखा जाता है।

३ — मुक्त पुरुषों की पुनत्पत्ति की आपत्ति भी इस लिए नहीं होती कि जो मिथ्या ज्ञान उत्पत्ति का नियामक होता है, वह मुक्त पुरुषों का वष्ट हो चुका होता है, अतः कारण का सभाव होने पर नियमतः कार्यं वा सभाव होता है। तत्त्वज्ञान के द्वारा मिथ्या आन का समूछ विनाश हो जाता है।

४—यह चतुर्थ विकल्प उठाया गया था कि प्रलयावस्था में जगत् यदि वा से भिन्न रहता दो किसके बाश्रित रहेगा ? वह वैसा वेदान्त-सिद्धान्त में माना ही नहीं जाता। प्रतिषिद्धः । तस्मात्समञ्जसमिदमौपनिपदं दर्शनम् ॥ ९ ॥ स्वपक्षदोषास्त्र ॥ १० ॥

स्वपक्षे खेते प्रतिवादिनः साधारणा दोषाः प्रादुःष्युः । कथिति ? उच्यते—
यत्तावदिनिवित्वं जगद् ब्रह्मप्रस्तिकिति, प्रधानप्रस्तिकतायामिष्
समानमेतत्, शब्दाविद्वीनात्प्रधानाञ्च्यदिमतो जगत उत्पत्त्युपगमात् । अत प्रव ख
वित्रक्षणकार्योत्पर्युपगमात्समानः प्रागुत्पसेरसत्कार्यवादप्रसङ्गः । तथा अवित्रसर्वविशेषेषु विकारेष्वपीतावभागात्मतां गते विवदमस्य पुरुषस्योपादानिमदमस्येति प्राक्ष्मत्वयात्प्रतिपुरुषं ये नियता मेदाः, । ते तथेष पुनुषत्पत्तौ नियन्तुं शक्यन्ते, कारणाभावात् ।
विनव कारणेन नियमेऽभ्युपगम्यमाने कारणाभावसाम्यान्मुक्तानामपि पुनर्वन्धप्रसङ्गः ।
नाम केविद्भेदा भपीताविवभागमापयन्ते केविकेति चेत्—ये नापयन्ते तेषां
प्रधानकार्यत्वं न प्राप्नोतीत्येवमेते दोषाः साधारणत्वाक्षान्यतर्दमन् पक्षे चोद्यितस्या
भवन्तीत्यदोषतामेवैवां द्रदयित, अवस्याश्रयितव्यत्वात् १०॥

भामती

मिध्यातानस्य समूखवातं निहतत्वाविति ॥ ९ ॥

कार्म्यकारमयौर्वेलक्षम्यं तावश्तमाममेबोभयोः पक्षयोः, प्रागुत्पत्तेरसःकार्ग्यवादप्रसङ्गोऽपीतौ तहरमसङ्गम्य प्रयानोपादामयक्ष एव मास्मस्यक् इति यद्यन्युवरिष्टास्त्रतियादियम्यामस्तव।पि गुडलिह्निक्याः समानस्वापादमभिदानीमिति मन्तव्यमिदमस्य पुरुषस्य सुस्रहुःकोपादानं वसेशक्षमांशयादीदमस्येति । सुनममम्यत् ॥ १०॥

### भामती-ज्याच्या

ब्रह्म से पृथक् जगत् की कभी भी स्वतन्त्र सत्ता मानी ही नहीं जाती ।। ९ ।।

कार्य और कारण के सारूप का न होना—यह दोष तो ब्रह्मवाद और सांख्य-सम्मत्त प्रकृतिवाद—इन दोनों मतों में समान । किन्तु उत्पत्ति के पूर्व असकार्यवाद का प्रसङ्घ और विरुप हो जाने के पश्चात् पूर्ववत् कार्य की अनुत्पत्ति—ये दोनों दोष केवल प्रकृतिवाद में ही हैं, हमारे ब्रह्मवाद । नहीं । यद्यपि यह सब कुछ आगे चल कर कहा जायगा, तथापि यहां जो भाष्यकार ने सभी दोषों का प्रसङ्ग दोनों पक्षों में समानरूप । कहा है, वह 'गुड़जिह्निका' ग्याय को लेकर कहा । विच्चे को कटु औषध पिलाने के लिए पहले उसकी जिल्ला पर गुड़ या शहद लगा दिया जाता है, उसके प्रधात् चिरायता, नीम या करेले का रस पिला दिया जाता है—इसी का नाम गुड़जिह्नका है । कट्रक्ति से पहले मधुरोक्ति का प्रयोग सूत्रकारादि भी किया करते थे, जैसे पूर्वपक्ष का खण्डन करने के लिए सीधे 'न' या 'तुच्छम्' न कह कर 'अपिया' या केवल 'वा' का मधुर प्रयोग करते थे, अस एव कल्पतरकार ने आगे । इ. सू. ३११।६ में ) चलकर कहा है — "गुडजिह्निका मघुरोक्तिः, नैव युक्तमित्युक्ते नैष्ठ्यं स्यादिति" । फलतः वेदान्तो के "तव पक्षे एवेमे दोषाः, नास्माकम्" – ऐसा कह देने पर लोग तालियों पीट । और साख्याचार्य का मर्मस्थल बाहत हो जाता, अतः भाष्यकार ने कह दिया— "समानमेतत्" । समान दोषाद्भावन जय-पराजय का स्थान नहीं होता, जैसा कि कृमारिल भट्ट निर्णय वेते हैं—

तस्माद् ययोः समो दोषः परिहारोऽपि वा समः।
नैकः पर्यनुयोक्तव्यस्ताहगर्थविचारणे।। ( क्लो. वा. पृ. ३४१ )]।
भाष्यकार ने जो कहा है—"इदमस्य पुरुषस्योपादानम्, इदमस्य"। उसका अर्थं है—'इदं

# तकीप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यविमोक्ष-

प्रसङ्घा ॥ ११ ॥

त्त्रभ नागमगम्य ऽधं केवलेन तर्कण प्रत्यवस्थातस्यम् । यस्माधिरागमाः पुरुषो त्र्रम्सामाप्रनिबन्धनास्तर्का अप्रतिष्ठिता भविन्त, उत्प्रेक्षाया निरङ्कुशत्वात् । तथा हि किश्चदिभयुक्तैर्यत्नेनोत्प्रेक्षितास्तर्का अभियुक्ततरेरन्यैराभास्यमाना हश्यन्ते । तैरप्युक्तिक्षिताः संन्तस्ततोऽन्यैराभास्यन्त इति न प्रतितत्थं तर्काणां शक्यमाश्रयितुम्, पुरुषमितिवैक्ष्यात् । अथ कस्यचित्प्रसिद्धमहारम्यस्य कपिलस्य चान्यस्य या संमत-पुरुषमितिविक्ष्यात् । अथ कस्यचित्प्रसिद्धमहारम्यस्य कपिलस्य चान्यस्य या संमत-स्तर्कः प्रतिष्ठित इत्याश्रीणेतः प्रवमण्यप्रतिष्ठितत्त्वमेवः प्रसिद्धमाहात्म्यानुमतानामिष् तीर्थकराणां कपिलकणभुक्प्रभृतोनां परस्परिविष्ठतिपत्तिदर्शनात् । अथोच्येतान्यथा तीर्थकराणां कपिलकणभुक्प्रभृतोनां परस्परिविष्ठितिपत्तिदर्शनात् । अथोच्येतान्यथा व्यमनुमास्यामद्दे यथा नाप्रतिष्ठादोषो भविष्यति । निहप्रतिष्ठितस्तर्कं पच नास्तीति

देवस्रागमगर्येऽर्थे स्वतन्त्रतर्काविषये । च सांस्याविषत् साध्ययंवेषम्यंमात्रेण तर्कः प्रवर्तनीयो येन प्रभागाविसिद्धिभवत् । शुक्ततर्को हि स भवस्यप्रतिष्ठानात् । सबुक्तम्—

यत्नेनानुमितोऽप्ययः कुालेरनुमातुमिः । अभियुक्ततरेरन्येरन्ययेनोयपायते ॥ इति ।

न च महायुरवयरिगृहीतस्येन कर्त्वाचलकंस्य प्रतिष्ठा महायुरव्याणायेव तार्ककाणां मिथी विप्रतिः वर्तोरिति । सूत्रे शकूते अभन्ययानुमेयमिति चेत्अ । तद्विभवते व्याप्या वयमनुमास्यामहे इति व । वानुमानामासञ्यभिचारिणानुमानव्यभिचारः शकूनीयः, प्रत्प्रदाविष्वपि तदाभासव्यभिचारेण तत्प्रसङ्गात् ।

### भामती-व्याख्या

क्सेशकर्मादि अस्य पुरुषस्त्र मुखदुःखयोः उपादानम् (कारणम्), इदमस्य'—इस प्रकार का नियत भेद प्रस्तय के पश्चात् नहीं रहता, अतः मुक्त पुरुषों की पुनरुत्पत्ति प्रसक्त नहीं होती है।।१०॥

जगत् का उपादानकारण कीन है ? इस प्रश्न का ठीक उत्तर केवल वेदों में है, स्वतन्त्र तर्क का विषय नहीं, अतः जैसे सांख्याचार्य जो स्वतन्त्र तर्क के आधार पर जगत् के कि त्रिगुणत्वादि साधम्यं और चेतनत्वादि वैधम्यं का अवलम्बन कर प्रधान तत्त्व की तर्कना किया करते हैं, वह सर्वथा अनुचित है। आगम-निरपेक्ष या शुष्क तर्क कभी किसी एक तत्त्व पर प्रतिष्ठित (स्थिर) नहीं रह सकता, जैसा कि याक्यपदीयकार कहते हैं—

यत्नेनानुमित्तोऽप्यर्थः कुशलैरनुमानृश्नि।।

अभियुक्ततरैरन्यैरन्यर्थवोपपाद्यते ।। (वा. प. १।३४)
[अर्थात् किसी एक तार्किक के द्वारा यत्नपूर्वक अनुमान से जो पदार्थ जैसा अनुमित (तिकत) होता है, बड़ा तार्किक आकर अपनी ऊहापोह के द्वारा वह पदार्थ अन्यथा (विपरीत) सिद्ध कर दिया करता है, जैसी कि तार्किक-चक्र-चूडामणि श्री रघुनाथ शिरोमणि की गर्वोक्ति है—

विदुषां निवहैरिहेकमत्याद् यददुष्टं निरटिङ्कः यद्य दुष्टम् । मिय जल्पति कल्पनाधिनाथे रघुनाथे मनुनां तदम्यथैव ॥ ( बाधप्र. )

अत एव महिंव व्यास ने ही यह सत्परामर्श दिया है—"अविन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केषु योजयेत्" (भारत. भीष्म ४।१२ । )। कोई तर्क किसी एक महापुरुष के द्वारा परिगृहीत है— एतावता उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरे महापुरुषों को उसमें विप्रतिपत्ति । एतावता उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरे महापुरुषों को उसमें विप्रतिपत्ति ।

शहा—सूत्रकारने शङ्का प्रस्तृत की है—''अन्यथानुमेयम्'', उसकी व्याख्या की जाती —''अन्यया वयमनुमास्यामहे'' । शङ्कावादी का आशय यह है कि किसी अनुमानाभास वक्तुम्। यतद्पि हि तर्काणामप्रतिष्ठितत्वं तर्केणैव प्रतिष्ठाप्यते, केषांचित्तर्काणामप्रतिष्ठितत्वदर्शनेनान्थेषामपि तब्बातीयकानां तर्काणामप्रतिष्ठितत्वकरुपनात्। सर्वतर्का-प्रतिष्ठायां च लोकव्यवहारोच्छेद्यसङ्गः। मतीतवर्तमानाच्वसाम्थेन द्धनागतेऽप्यभ्वनि सुखदुःखप्राप्तिपरिहाराय प्रवर्तमानो लोको हृद्यते। श्रुत्यर्थविप्रतिपतौ वार्था-मासिनराकरणेन सम्यगर्थनिर्धारणं तर्केणैव वाक्यवृत्तिनक्रपणक्रपेण क्रियते। मनुरिष् वैवं मन्यते 'प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्। त्रयं सुविदितं कार्यं धर्म-श्रु दिता। 'वार्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना। यस्तर्कणानुसंधर्तः च धर्म वेद नेतरः॥' (१२।१०५१०६) इति च बुवन्। अथमेव तर्कस्थालंकारो यद्मप्रतिष्ठितत्वं नान। पवं हि सावद्यतर्कपरित्यागेन निरवधस्तर्कः प्रतिपत्तव्यो भवति। नहि पूर्वजो मूढ आसीदित्यात्मनापि मूढेन मिवतव्यमिति किचिदिस्त प्रमाणम्। तस्माज तर्काप्रतिष्ठानं दोष इति चेद्—पवमर्थावमोक्षप्रसङ्गः। यद्यपि किचिद्रिषये

मामती
तस्मात् स्वाभाविकप्रतिवन्धवस्थिक्ष्मानुसरणे नियुणेनानुमात्रा भवितव्यं, तत्तवधाप्रस्यूहं प्रधानं सेत्स्यतीति
भावः । अपि ■ येन तर्केण तर्काणामशितद्यामाह स एव तर्कः प्रतिष्ठितोऽभ्यूपेयस्तवप्रतिद्यायामितराशितछानाभावावित्याह ■ निह प्रतिष्ठितस्तकं एव इति ७ । अपि ■ तर्काप्रतिष्ठायां सकललोक्षयात्रोक्छेरप्रसङ्गः । न च श्रुत्यर्थाभासनिराकरणेन तव्यंतस्वविनिश्चय इत्याह ■ सर्वतकाप्रतिष्ठायां च इति ७ ।
भाष च विचारात्मकस्तर्कस्तर्कितपूर्वपक्षपरित्यागेन तर्कितं राद्यान्तमनुकानाति । सति चैव पूर्वपक्षविवये
तर्के प्रतिष्ठारहिते प्रवतंते, तदमावे विचाराप्रवृक्तेः । तविद्यमाह ■ अयमेव च तर्कस्यालक्ष्यारः इति ■ ।
तामिमामात्राङ्कां सुत्रेण परिहरति ■ एवमव्यविमोक्षप्रसङ्गः ■ । न वयमन्यत्र तर्कंगप्रमाणयानः, किन्तु

शासती—व्याच्या
( तर्काभास ) के अप्रतिष्ठित ( अर्थ-व्यिभचारी ) हो जाने मात्र से सदनुमान ( सत्तर्क ) व्यिभचरित नहीं होता, अन्यया किसी प्रत्यक्षाभास के अपने विषय से व्यभिचरित हो जाने पर
प्रमाणभूत प्रत्यक्ष को भी व्यभिचारी मानना होगा । अतः अनुमान ( तर्क ) न अपिक्षत
स्वाभाविकसम्बन्धरूप व्याप्ति जिस हेतु में विद्यमान है, ऐसे सद्धेतु के प्रयोग में अनुमाता
व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए । उस सद्धेतु के द्वारा प्रधान तत्त्व की निरावाध सिद्धि हो
जायेगी । दूसरी बात यह भी में कि जिस तर्क के द्वारा प्रधान तत्त्व की निरावाध सिद्धि हो
जायेगी । दूसरी बात यह भी में कि जिस तर्क के द्वारा प्रधान तत्त्व की अप्रतिष्ठत सिद्ध की
जा रही है, उस तर्क को तो प्रतिष्ठित मानना होगा, व्योंकि उसके प्रतिष्ठित न होने मा अन्य
तर्क अप्रतिष्ठित किसके आधार पर होंगे ? यह कहा जा रहा है—"न हि प्रतिष्ठितस्तर्क एव
नास्ति" । किसी भी तर्क के प्रतिष्ठित न होने पर समस्त लोक-व्यवहार उच्छित्र हो जायगा—
"सर्वतर्काप्रतिष्ठायां च लोकव्यवहारोच्छेदः" । किसी श्रुति का अर्थ यह में श्रुव्यायह ?
ऐसा वैमत्य ( संशय ) उपस्थित होने पर वाक्य-तात्पर्य-निर्णायक तर्क के द्वारा हो अर्थाभास
का निरास एवं सदर्थ का निश्चय किया जाता है—"श्रुत्यर्थविप्रतिपत्ती चार्थाभासनिराकरणेन" । विचारात्मक तर्क के आधार पर ही वित्रिक्त पूर्वपक्ष का प्रतिक्षेप एवं सुतिकत्ति
सिद्धान्त मा अनुसन्धान किया जाता है, इसीलिए पगवान मनु ने कहा है—

''वार्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना।

यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतरः।।" ( मनु० १२।१०६ )

अत एव प्रतिष्ठा-रहित तर्क (तर्काभास) की भी सत्ता माननी पड़ती है, क्योंकि उसके न रहने पर विचार में कथक-सम्प्रदाय की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। अतः तर्क का अप्रतिष्ठित होना एक अलङ्कार है—"अयमेव हि तर्कस्यालङ्कारो यदप्रतिष्ठितत्वम्"।

तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वमुपलक्ष्यते, तथापि प्रकृते तावद्विषये प्रसज्यत एवाप्रतिष्ठितत्वदोः षादिनमाँश्वस्तर्कस्य, न द्वीदमितगम्भीरं भावयाथात्म्यं मुक्तिनिबन्धनमागममन्तरे जोत्प्रेक्षितुमपि शक्यम् । रूपाद्यभावाद्धि नायमर्थः प्रत्यक्षगोचरः, लिङ्गासमावाच्य नातुमानादीनामिति चावीचाम । अपि च सम्यम्हानान्मोक्ष इति सर्वेषां मोक्षवादिना-मभ्युपगमः। तच्च सम्यन्द्वानमेकरूपम् , वस्तुतन्त्रत्वात्। एकरूपेण ह्यवस्थितो योऽर्थः ल परमार्थः । लोके तद्विषयं हानं सम्यन्द्वानमित्युच्यते —यथान्निरुण इति । तत्रैवं सति सम्यग्हाने पुरुषाणां विप्रतिपत्तिरनुपपन्ना। तर्कहानानां त्वन्योन्यविरोधातप्र-सिद्धा विप्रतिपत्तिः। यद्धि केनचित्तार्किकेणेदमेव सम्यग्ज्ञानमिति प्रतिपादितं तद्परेण ब्युत्थाप्यते, तेनापि प्रतिष्ठापितं ततो अपरेण ब्युत्थाप्यत इति प्रसिद्धं छोके, कथमेक क्रपानवस्थितविषयं तर्कप्रभवं सम्यग्हानं भवेत् ? न च प्रधानवादी तर्कविदामुत्तम इति सर्वेंस्तार्किकैः परिगृहीतो येन तदीयं मतं सम्यग्हानमिति प्रतिपद्यमि । न च शक्यम्ते उतीतानागतवर्तमानास्ताकिका एकस्मिन्देशे काले च समाहर्तुं येन तन्मतिरे-कक्रपैकार्थविषया सम्यङ्मतिरिति स्यात् । वेदस्य तु नित्यत्वे विज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वे च सति व्यवस्थितार्थविषयत्वोपपत्तेः, तज्जनितस्य माणन्य सम्यक्त्वमतीतानागतवर्त-मानैः सर्वेरिप तार्किकरपद्गोतुमशक्यम् । अतः सिद्धमस्यैवीपनिषदस्य ज्ञानस्य सम्य-म्हानत्वम् । भतो अयत्र सम्यम्हानत्वानुपपसेः संसाराविमोक्ष पव प्रसच्येत । भत भागमवद्येनागमाञ्चलारितकंवधेन च चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्चेति स्थितम् ॥ ११ ॥

# ( ४ शिष्टापरिग्रहाधिकरणम् । स्० १२ ) एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्यातमः ॥ १२ ॥

#### भामती

व्यास्कारणसस्वे स्थाभाविकश्रतिवाधवञ्च लिजुमस्ति । यसु साधार्यवेषप्रयंगात्रं, तदप्रतिश्वावोषाञ्च मुख्यतः इति कश्यागातरेणानिर्मोक्षपदार्थमातृ क अपि च सम्यागातामोक्षाः इति क । भूतार्यगोचरस्य हि व्यागातामा व्यवस्थितवस्तुगोचरत्या व्यवस्थानं लोके वृष्टं, यथा प्रस्यक्रस्य । वैदिकं वा चेतनकगतुपा-वानविषयं विज्ञानं वेदोत्थतकेतिकतंग्यताकं वेदजनितं व्यवस्थित वेदानपेक्षेण पु तकंण जगस्कारणभेवम-वस्थापयतां तार्किकाणामस्योग्यं विश्वतिपत्तेस्तत्त्वनिर्धारणकारणाभावाच न ततस्तस्वव्यस्येति न ततः सम्यागानम्, असम्यागानावच न संसाराहिष्ठाक्ष इत्ययं। । ११ ॥

#### -भामती-व्याख्या

समाधान — कथित शङ्का का परिहार स्वयं सूत्रकार ने किया है — "एवमपि अविमोक्षत्रसङ्गः।" आणय यह बिक सत्यार्थविषयक सम्यक् ज्ञान व्यवस्थित वस्तु का प्रतिष्ठापक होने के कारण लोक में प्रतिष्ठित माना जाता है, जैसे — प्रत्यक्ष चेतनगत जगत् की उपादानता का प्रमापक प्रकृत वैदिक विज्ञान व्यवस्थित है, क्योंकि वेदोत्थित तर्क की सहायता लेकर वैदिक वाक्यों ने उसकी जन्म दिया है किन्तु वेद-निरपेक्ष शुष्क तर्क के द्वारा तार्किकगण जो परमाणु आदि को जगत् का उपादान कहते है, उनकी परस्पर-विप्रतिपत्ति होने के कारण तत्त्वावधारण सम्भव नहीं, अतः उनका ज्ञान सम्यक् ज्ञान नहीं, असम्यक् ज्ञान संसार-वन्धन विश्वो मोक्ष नहीं दिला सकता ।। ११।।

भामती

न कार्यं कारणाविभावमभेवे कारणरूपवत् कार्यश्वानुपपत्तेः, करोध्यर्धानुपपत्तेव । अभूतप्रावुभीवमं हि तदर्थः । म जास्य कारजात्मत्वे किञ्चिवभूतमस्ति यदर्थमयं पुरुषो यतेत । अभिव्यक्त्यर्थमिति चेत्, न, तस्या अपि कारणात्मत्वेन सरवात्, असत्वे बाडिंशक्यञ्ज्यस्यापि तहत् प्रसङ्गेन कारणात्मत्व-ण्याधातात् । नहि तदेव सद्यानीमेवास्ति नास्ति चेति युज्यते । कि चेदं मिलमन्त्रीयविमन्त्रजालं कार्येज यविवयज्ञातानिक द्वाति शयमध्यवषान प्रविवृदस्यानं च सस्येव तदवस्थेन्द्रियस्य कदाजिस्प्रस्यक्षं परोक्षं 🔳 येनास्य कदाजिस्प्रस्थक्षम् वलस्मनं कदाजिवनुमानं कदाजिवसमनः । कार्य्यान्तरव्यविषरस्य पारोक्यहेतुरिति चेत्, न, कार्य्यं बातस्य सवातनस्वात् । अचापि स्यास्का-र्यान्तराणि विण्डकपालकार्कराचुर्णकणप्रभृतीनि कुम्भं व्यवदर्थते, ततः कुम्भस्य वारोच्यं कवाणि-विति । तम्र तस्य कार्यजातस्य कारणारमनः सदातनत्वेन सर्वदा व्यवचानेन कुन्मस्यास्यन्तानुपस्यव्य-प्रसङ्गात् । काराचिरकत्वे वा कार्यजातस्य न कारणात्मत्वं, निध्यत्वानिस्यस्वसम्बन्धवद्वमंससर्गस्य

भामती-व्याख्या

<u>ंश्रय</u>-कणाद और गौतम के मतवादों के अनुरोध पर जगदुपादनत्व-प्रतिपादक वेदान्त-वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय न किया जाय ? अथवा नि:संकोच समन्वय किया जाय ?

पूर्वपश्र-प्रपन्तरूप कार्य अपने कारण से सर्वथा अभिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि अभेद में कार्य-कारणभाव ही उपपन्न नहीं होता एवं विद्यमान या सिद्ध पदार्थ के लिए 'कुर' या 'करोमि'-इस प्रकार 'डुकुञ्' धातु का प्रयोग ही सम्भव नहीं होता, क्योंकि 'करोति' का अर्थ होता है - 'निष्पादयति' या 'असन्त सन्तं विधत्ते', किन्तु जो कार्यकारणरूप में पहले से ही विद्यमान है, उसे अभूत या असत् नहीं कहा जा सकता कि जिसे सत् करने के लिए कर्ता पुरुष की प्रवृत्ति होती । कार्य की उत्पत्ति के लिए नहीं, अभिव्यक्ति करने के लिए कर्ता की प्रवृत्ति होती है—एसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभिव्यक्ति भी कारणरूप में सत् ही मानी जाती है, असत् नहीं । अभिव्यक्ति को यदि कारणक्रपेण सत् नहीं माना जाता, तब अभिन्य अध्य कार्य को भी कारण हपेण सत् मानना न्याहत हो जाता है, क्योंकि वही पदार्थं उसी समय सत् भी और असत् भी - यह यूक्ति-संगत नहीं।

सांख्य-सम्मत कार्य पदार्थ ने क्या किसी जादूगर से कोई मणि या औषध प्राप्त कर ली है ? अथवा कोई मन्त्र सीख लिया है ? कि न कभी उत्पन्न होता है और न नष्ट, बराबर बना रहता है, न कभी व्यवहित होता है और न कभी दूर। फिर भी स्वस्थ एवं पटु इन्द्रियवाले उसी सांख्य पुरुष को यह कार्य कभी प्रत्यक्ष होता है और कभी परोक्ष । परोक्ष एप में भी वह (कार्य) कभी अनुमित होता है— "असदकरणादुपादानग्रहणात् प्रवंसम्भवाभावात् ।

शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम् ॥" (सा. का. ९)

वहीं कार्य उसी पुरुष को कभी आगम के द्वारा अधि तत होता है—''तस्मादिष चासिद्धं परोक्ष-माप्तगमात् सिद्धम्" (सां. का. ६) । 'यद्यपि मृत्तिका में घट, मणिक, मल्लिकादि सभी कार्य हैं, तथापि एक कार्य की उपलब्धि से व्यवहित होने के कारण कार्यान्तर की उपलब्धि नहीं होती'-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि समस्त कार्य सदासन माने जाते हैं, अतः घट की उपलब्धि होगी ? अर्थात् घट की आश्रयीभूत मृत्तिका में घट से भिन्न पिण्ड, कपाल, शर्करा (कपालिका), चूर्ण और कणादि कार्य घट के व्यवधायक रहते हैं, अतः घट परोक्ष हो जाता है—ऐसी व्यवस्था जो की जाती है, वह उचित नहीं, क्योंकि समस्त कार्य अपने कारण के रूप में सदैव रहता है, व्यवधायक के सदैव रहने पर घट की कभी भी उपलब्धि नहीं होगी। यदि कार्यं की सदैव कारणरूपेण अवस्थिति न मान कर कादाचित्क मानी जाती है, तब कार्यं

मामती

भेदकरवात् । भेवामेवयोश्य परस्परिवरोधेनैकत्र सहासम्भव इस्युक्तम् । तस्मात् कारणात् कार्ययेकान्ततः एव भिक्तम् । ॥ ॥ भेवे गवाध्ववत् कार्यकारणभावानुपपत्तिरिति साम्प्रतम् । अभेवेऽपि कारणक्ष्यवस्तवनुप-पत्तेवक्तस्वात् । अस्यम्सभेवे ण कुम्मकुम्भकारयोनिमित्तनेमित्तिकभावस्य वर्शनात् । तस्मावन्यस्वाविधेऽपि समवायभेव एवोपावानीपादेयभावनियमहेतुः । यस्याभूस्वा भवतः समवायस्तवुपादेशं, ॥ ॥ च समवायस्त-हुपावानम् । उपावानस्वं ण कारणस्य कार्यावस्यपरिमाणस्य वृष्टं यथा तस्त्वावीनां पटाखुपावानानां पदाविभ्यो स्मृतपरिमाणस्यम् । विवास्ममस्तु परममहत् उपावानावास्थम्सावपरिमाणम्पपवियं भवितुमहित । तस्मावन्नेवमवपतारतम्यं विचाम्पति यतो न क्षोबीयः सम्भवति तज्ज्ञगतो मृतकारणं परमाणुः । क्षोवीयोऽन्तरानन्त्ये ॥ येवरावसवंपयोस्तुस्थपरिमाणस्वप्रसङ्गोऽनन्तावयवस्यावुभयोः । तस्मात् परममहतो ब्रह्मण उपावानाविभन्नमृत्रावेयं जयत्कार्यमभिवयती श्रुतिः प्रतिष्ठितप्रमाणयतर्कावरोषात् सहस्रसंवस्सरसत्रगतसंवस्यरश्रुतिवत् कथिन्नज्ञवस्यवृत्या व्याक्ययेवस्यविक्षं धाक्रुमानं प्रति

भायती—माख्या को कारणात्मक नहीं माना जा सकेगा, क्योंकि कारण में नित्यत्व और कार्य में अनित्यत्वादि विरुद्ध धर्म होने से कार्य और कारण का भेद सिद्ध हो जाता है। भेदाभेद परस्पर विरुद्ध होने के कारण एकत्र रह नहीं सकते --यह कई बार कहा जा चुका है। फलता कारण से कार्य एकान्तता भिन्न सिद्ध होता है।

मृत्तिका से घटादि कार्य यदि अत्यन्त भिन्न है, तब दैसे हा उनमें कार्य-कारणमान न बनेगा, जैसे गौ और अश्व का'-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अत्यन्त अभेद में भी कार्य-कारणभाव की अनुपर्पत्त दिखाई जा चुकी है, अत्यन्त भेद में तो कुम्भ और कुम्भकार के समान विमित्त-नेमित्तिकभाव ही देखा जाता 📳। उपादोनोपादेयभाव नहीं। यद्याप गी से अन्य अश्व न का डपादेय नहीं, तथापि मृत्तिका से अन्य घट मृत्तिका मा उपादेय माना जाता है, क्योंकि मृतिका । घट का समवाय सम्बन्ध है, गौ में अश्व का नहीं। जिस "अभूत्वा भवतः" ( असत् कार्यभूत घटादि का ) समवाय मृत्तिकादि में होता है, उस घटादि कार्य को उपादेष भीर वह समवाय जिस मृत्तिकादि पदार्थ में होता है, उसे उपादान कारण कहा जाना है। कायं की अपेक्षा अल्प परिमाणवाले कारण में उपादानकारणता देखी जाती है. जैसे-तम्त्वादिक्षप उपादान कारणों का पटादिक्षप कार्य को अपेक्षा अस्पपरिमाण है। चिदारमा का परम महत् (विभु) परिमाण माना जाता है, घटादि कार्य की अपेक्षा उसका जान परिमाण नहीं, अतः स्वल्पपरिमाणता जिस पदार्थ में समाप्त हो जाती है, जिस की अपेक्षा और कोई बस्तु 🔐 ( स्वल्प ) नहीं रहती, ऐसा परमाणु पदाय ही जगत् का उपादान कारण होता है। यदि परमाणु में स्वल्प परिमाण की विश्वान्ति न मान कर अनन्त अवयवों तक अल्पना 💶 💵 माना जाता है, तब मेरु पर्वत और सरसों के एक दाने का समान परिमाण मानना होगा, क्योंकि अनन्तावयवरूपता दोनों में समान है। फलतः अपरिच्छिन्न ब्रह्मरूप उपादान से परिच्छिन्न जगद्रप उपादेय का अभेद बतानेवाली श्रुति प्रतिष्ठितप्रामाण्यक तर्क बहारा बाधित होकर वैसे ही गौणार्घंपरक हो जाती है, जसे-' विश्वमृजामयनं सहस्र संवत्सरम्"-इस श्रुति में 'सवंत्सर' शब्द गोणी वृत्ति से 'दिन' का वाचक 👢 "पश्च-पञ्चामतस्त्रिवृतः संवत्सराः, पञ्चपञ्चामतः पञ्चदमाः, पञ्चपञ्चामतः सप्तदमाः, पञ्चपञ्चामतः एकविशाः, विश्वसृजामयनं सहस्रसंवत्सरम्" (ते बा ३।८।८) इस श्रुति ने विश्वसृजना-मघारी ऋषियों के लिए सहस्रसंवत्सर-साध्य 💶 का जो विधान किया है, वहाँ 'संवत्सर' बाब्द पर "सहस्रसंवत्सरं तदायुषामसम्भवान्मनुष्येषु" ( जै॰ सू॰ ६।७।३१ ) इत्यादि सूत्रों के दारा विचार करते हुए महर्षि ने सात पक्ष प्रस्तुत किए हैं। आठवाँ पक्ष सिद्धान्तरूप में

वैदिकस्य दर्शनस्य प्रत्यासम्बत्वाद् गुरुतरतर्फवलोपेतत्वाद्वेदानुसारिभिश्च केंश्चि-च्छिष्टेः केनचिदंशेन परिगृहीतत्वात्प्रधानकारणवावं तावद् व्यपाश्चित्य वस्तर्कनिमित्त आक्षेपो वेदान्तवाक्येषुद्वावितः स परिष्टतः । श्वानीमण्वादिवादव्यपाश्चयेणापि कैश्चिन्मन्दमतिभिवेदान्तवाक्येषु पुनस्तर्कनिमित्त आक्षेप आशक्क्यते इत्यतः प्रधानमञ्ज-निवर्हणस्याचेनातिदिशति-पतेनेत्यादि । परिगृद्यन्त इति पित्रहाः, न परिग्रहा अपरि-ब्रहाः, शिष्टानामपरिब्रहाः शिष्टापरिब्रहाः। पतेन ब्रक्ततेन ब्रधानकारणवादनिराकरण-कारणेन शिष्टमनुष्यासप्रमृतिभिः केर्नाचरंशेनापरिगृहीता ये उण्वादिकारणवादास्ते अपि प्रतिषिद्धतया व्याख्याता निराकृता द्रष्टव्याः तुल्यत्वान्निराकरणकारणस्य, नात्र पुनरा-शक्कितव्यं किचिद्स्ति । तुल्यमत्रापि परमगम्भीरस्य जगत्कारणस्य तकीनवगाद्यत्वं, तर्कस्याप्रतिष्ठितत्वम् अन्यथानुमानेऽप्यविमोक्षः आगमविरोधस्रोत्येवंजातीयकं निराकरणकारणम् ॥ १२॥

भामती

सांस्थवूषणमतिविद्याति 🔳 एतेन इति 🚳 सुत्रेण । अस्यार्थ:--कारणात् कार्य्यस्य भेवं तदनस्यत्थमारमभण-शन्याविभ्य द्वस्य ॥ तिवंतस्यायः । अविद्यासमारोपणेन 🔳 कार्यस्य स्यूनाधिकभावमन्यप्रयोजकस्वावृपेक्षि-म्यामहे । तेन वैशेषिकाद्यभिमतस्य तर्कस्य शुक्कत्वेनाःयबस्थितः । सूत्रमिवं सांस्यदूवणमतिविशति । यन्न कथंचिद्वेदानुसारिको सन्वादिभिः शिप्टैः परिगृहोतस्य सांख्यतकर्दयेवा गतिस्तत्र परमाण्यादिकादस्यास्य-स्तवेदबाह्यस्य गम्बाद्यपेक्षितस्य 🗷 केंब कथेति । 🐯 देशचिदंशेन इति 🔳 । सृष्टवादयो हि व्यूरपाचास्ते 🖫 किञ्चित्सवसद्वा पूर्वपक्षन्यायोरक्रीवृतमप्युवाहृस्य व्युत्पाद्यन्त इति केनविवंशेनेत्युक्तम् । सुगममन्यत् ॥ १२।।

सामती-स्यास्या

विणत है-- "अहानि वाऽभिसंस्यत्वात्" । जै॰ सु॰ ६।७।४० )। अर्थात् 'संवत्सर' शब्द गौणी वृत्ति के द्वारा 'दिन' का बाधक है, अतः एक हजार दिनों में सम्पन्न होनेवाले यज्ञ को सहस्र-संबत्सर क्रातु कहा गया है ]।

सिद्धान्त -कथित अध्यधिक शङ्का का निरास करने के लिए सूत्रकार ने सांख्यपक्षीय दूषणों के द्वारा ही वंशेषिक-पक्ष का निरास किया है - "एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः''। इस सूत्र का अर्थ यह है कि कारण से कार्य के भेद का निरास आगे किया जा रहा है--''तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिश्यः'' (ब. सू. २।१।१४) । यह जो कहा था कि कार्यं की अपेक्षा कारण का न्यून परिमाण होता है, हि नियम भी कार्य के अविद्यासमारीपितत्व-पक्ष में टूट जाता है, क्योंकि आरम्भवाद में भी अधिकपरिमाणवाली तूल-राशि से स्वल्प-परिमाण का तन्तु उत्पन्न होता देखा जाता है, विशेषतः विवर्तवाद में तो वैसा नियम सुरक्षित हो नहीं रहता, क्योंकि विशास बिम्ब से क्षुद्र प्रतिबिम्ब और क्षुद्र बिम्ब से विशास प्रतिबिम्ब अनुभव-सिद्ध है, अतः कार्यं का परिमाण उपादान-प्रयुक्त न ही कर उपाधि-प्रयुक्त होता ।। फलतः वेशेषिकाभिमत तकं नितान्त शुष्क हाने के कारण सांख्यपक्कोक्त दूषणों के द्वारा ही वेशेषिक पक्ष भी पूर्णत्या दूषित हो जाता है। किसी-न-किसी प्रकार वेद का अनुसरण करनेवाले एवं मन्दप्रज्ञ शिष्ट व्यक्तियों के द्वारा गृहंत सांख्यीय तकों की जहाँ ऐसी दुर्गति होती है, वहाँ अत्यन्त वेद-बाहुण्कृत तथा मन्वादि महर्षियों के द्वारा उपेक्षित वैशेषिक-सम्मत परमाण्वादिवाद की बात है। क्या ? 'केनचिदंशेनापरिगृहीताः"-इस भाष्य के द्वारा यह व्वनित होता है कि मनु, व्यासादि महर्षियों ने आंशिकरूप में परमाणुवाद का परिग्रह भी किया है, वह अंश कीन है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मन्वादि महावयों को सृष्ट-प्रकिया का

# ( ५ मोनशापन्यधिकरणम् । छ० १३ ) मोनत्रापत्तरिवभागश्चेत्स्याल्लोकवत् ॥ १३ ॥

अन्यथा पुनन्नं सकारणवादस्तकं बलेनेवाक्षिण्यते । यद्यपि श्रुतिः प्रमाणं स्वविषये भवति, तथापि प्रमाणान्तरेण विषयापहारे अन्यपरा भवितुमहंति, यथा भन्त्रार्थवादौ । तकौं अपि स्वविषयादन्यत्राप्रतिष्ठितः स्यात् यथा धर्माधर्मयोः । किमतो यद्येवम् १ अतः इदमयुक्तं यत्प्रमाणान्तरप्रसिद्धार्थवाधनं श्रुतेः । कथं पुनः प्रमाणान्तरप्रसिद्धो अर्थः

भामती

स्यादेतत् —अतिगम्भीः जगत्कारणविषयत्वं तकंस्य नास्ति, केवलागमगम्यमेतवित्युक्तं, तत् कवं पुनस्तकंनिमत्त आसेप इत्यत आह । यद्यपि श्रुतिः प्रमाणम् इति । प्रवृत्ता हि श्रुतिरनपेसतया स्वतः प्रमाणन्ते न प्रमाणान्तरमपेसते । प्रथतंमाना पुनः स्फुटतरप्रतिष्ठितप्रामाण्यतकंविरोधेन मृख्यार्थात् । जन्यार्थवावावित्यर्थः । अतिरोहितार्थं भाष्यम् । । । स्वार्थवे इति । यद्यतीतानागतयोः सर्गयोरेव विभागो न भवेत् ततस्तवेवाद्यतनस्य विभागस्य बाधकं स्यात्, स्वप्नवर्धंनस्येव बाग्रह्शंनं, न स्वेतवस्ति । अवाधिताद्यतनवर्धंनेन तयोरपि तयास्वानुमानावित्यर्थः । इमी

भामती-स्याच्या निरूपण करना था, अतः पूर्वंपक्ष के रूप में कहीं-कहीं परमाणुवाद की चर्चा कर दी है। पूर्वंपक्ष सत्य ही हो ऐसा कोई नियम नहीं, मिच्या भी हो सकता है। [किसी-किसी पुस्तक में "केनाप्यंशेनापरिग्रहीताः"—ऐसा पाठास्तर उपलब्ध होता है, जिसका अर्थ विस्पष्ट है।। १२।।

संशय —'यदि मोम्यादिप्रपश्चो ब्रह्मणोऽभिन्नः स्यात्, तर्हि भोग्यस्य भोन्तृत्वप्रसङ्गः स्यात्'—इस तर्कं के द्वारा ब्रह्मेतवाद बाधित होता ? ब्रथवा नहीं ?

पूर्वपक्स - जगत् की कारणता एक अत्यन्त गम्भीर विषय है, इसमें तक की गति नहीं, केवल आगम प्रमाण से अधिगम्य है, 💵 तर्क के आधार पर ब्रह्मगत जगत्कारणता पर आक्षेप क्योंकर होगा ? इस प्रश्न का उत्तर है—"यद्यपि श्रुतिः प्रमाणं स्वविषये भवति"। आशय यह । कि यद्यपि अपने विषय में प्रवर्तमान श्रुति इतर प्रमाणों से निरपेक्ष होने के कारण स्वतः प्रमाण है, वह अपनी प्रमाणता के लिए प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं करती, तथापि स्फूटतरप्रामाण्यक प्रखर तकं के द्वारा अपने मुख्य विषय में बाधित होकर श्रुति मुख्यार्थ को छोड़कर गौणार्थपरक वैसे ही हो जाती है, जैसे मन्त्र और अर्थवादादि [ "इदं सर्वं यदयमात्मा" ( बृह० उ० २।४।६ ), 'ब्रह्मैवेदं सर्वम्" ( मुं॰ २।२।११ ) इत्यादि श्रुतियाँ ब्रह्मरूप कारण का उसके कार्य प्रपञ्च से अभेद सिद्ध करती हैं, किन्तु ऐसा मानने पर भोक्ता वेतन और भोग्य पदार्थी का लोक-प्रसिद्ध भेद समाप्त हो जाता है, क्योंक स्वाधिनाभिन्नत्व-नियम के अनुसार भोक्ता और भोग्य (शब्दादि प्रपश्च ) ये दोनों ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण परस्पर अभिन्न हो जायँगे। अतः उक्त अभेद-बोधक श्रुतियों का अभेदरूप मुख्यार्थ में तात्पर्यं न मानकर ब्रह्मप्राशस्त्यरूप गौणार्थं में पर्यवसान मानना चाहिए ]। भोक्ता और भोग्य के लोक-प्रसिद्ध भेद का अवलाप कभी भी नहीं किया गया। "यथा 🛮 अद्यत्वे भोकतृ-भोग्ययोविभागो दृष्टस्तथातीतानागतयोः"—इस भाष्य का आशय यह दे कि यदि अतीत और माबी सृष्टियों में ही भोक्ता और भोग्यादि का विभाग प्रसिद्ध न होता, तब वर्त्तमान विभाग को स्वप्न के समान बाधित और मिथ्या माना जा सकता था, किन्तु वैसा नहीं, अपि तु भोक्ता-भोग्य का भेद सत्य एवं इसी के आधार पर अतीत और अनागत सर्गों में भेद सत्यत्व का अनुमान किया जा सकता है।

भत्या पाच्या इति ? अत्रोच्यते -- प्रसिद्धो ह्ययं भोक्तभोग्यविभागो लोके भोका चेतनः शारीरः, भोग्याः शब्दाद्यो चिषया इति । यथा भोका देचदक्तो भोज्य ओदन इति । तस्य च विभागस्यामावः प्रसल्येत, यदि भोक्ता भोग्यभावमापद्येत भोग्यं वा भोष्त्भाचमापद्येत । तयोख्येतरेतरभावापत्तिः परमकारणात् ब्रह्मणो अनन्यत्वास्प्रसज्येत । न चास्य प्रसिद्धस्य विभागस्य बाधमं युक्तम्। यथा त्वचत्वे भोक्तुमाग्ययोर्विभागो दृष्ट्रस्तथातीतान।गतयोरपि करुपयितव्यः। तस्मात्प्रसिद्धस्यास्य भोक्तुभोग्यविभागः स्याभावप्रसङ्गाद्युक्तमिदं ब्रह्मकारणतावधारणमिति चेत्कश्चिचोदयेचं प्रति ब्रयात-स्यारलोकविति । उपपद्मत प्रवायमस्मत्पक्षेऽपि विभागः एवं लोके दृष्टत्वात । तथा हि समुद्रादुद्कात्मनो अनन्यत्वे अपि तद्धिकाराणां फेनवीचीतरङ्गबुद्बदादीनामितरेत-रविभाग इतरेतरसंक्षेषादिलक्षणका व्यवहार उपलभ्यते। नच समुद्रादुदकात्मनो उन-म्यत्वेऽपि तद्विकाराणां फेनतरङ्गादीनामितरेतरभावापत्तिर्भवति । न च तेषामितरेतर-मावानापसावि समुद्रात्मनो उन्यत्वं भवति । एवमिहापि -न च भोक्तुभोग्ययोरित-रेतरभावापितः, नच परस्माद् ब्रह्मणो उन्यत्वं मिवश्यति। यद्यपि भोक्ता न ब्रह्मणो विकारः, 'तत्स्रष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्' (तै० २)६) इति स्रष्ट्रेवाविकतस्य कार्यानुप्रवेशेन भोक्त्रत्वश्रवणात्, तथापि कार्यमञ्जयविष्टस्यास्युपाधिनिमित्तो विभाग आकाशस्येव घटाच्याघिनिमित्त इत्यतः परमकारणाद् ब्रह्मणो उनन्यत्वे उप्युपपद्यते भोक्तभोग्यलक्षणो विभागः समुद्रतरङ्गादिन्यायेनेत्युक्तम् । १३॥

> (६ आरम्भणाधिकरणम् । स्० १४-२०) तदनन्यत्वमारम्भणज्ञब्दादिभ्यः ॥ १४ ॥

अभ्युपगम्य चेमं व्यावहारिकं मोक्तुभोग्यलक्षणं विभागं स्याव्लोकविति

भामती

शस्त्रामापाततोऽविचारितलोकसिद्धवृष्टान्तोपवर्शनमान्नेण निराकरोति सुत्रकारः 🔳 स्याल्लोकवत् 💻 ॥ 🕻 ३॥

परिहारएहस्यमाह —तदनन्यस्यमाएम्भणशब्दाविभ्यः ।

पूर्वस्मावविरोधावस्य विशेषाभिषामोपक्रमस्य विभागमाह 🔳 बभ्यपगस्य चेमम् इति 🖶 ।

भामती-व्याख्या

सिद्धान्त - उक्त शङ्का का निराकरण सूत्रकार ने लोक-प्रसिद्ध भेद को आपाततः मानते हुए किया है-"स्याल्लोकवत्" । अर्थात् लोक में फेन और तरङ्गादि का अपने कारणी भूत समुद्र से अभेद रहने पर भी परस्पर अभेद नहीं, भेद ही माना जाता है, वैसे ही भोक्ता और भोग्यादि का अपने कारणीभृत ब्रह्म से अभेद रहने पर भी परस्पर भेद-व्यवहार अक्षण्ण रहेगा ॥ १३ ॥

संशय-पूर्वाधिकरण में जो ब्रह्म से कार्य 💵 के भेद और अभेद-दोनों सिद

किए गए हैं, दोनों पारमाधिक हैं ? गामा व्यावहारिक ?

पूर्वपक्स-'कारणात् कार्यस्य भेदाभेदी पारमाधिकी, अवाधितत्वाद्, ब्रह्मवत्' अथवा 'अविरुद्धी, लोकप्रसिद्धत्वात्, समुद्रात् तरङ्गादिभेदाभेदवत्'-ऐसे अनुमानीं के द्वारा उक्त भेद और अभेद पारमाधिक सिद्ध होते हैं।

सिद्धान्त-यद्यपि अप्रतिष्ठितत्व दोष के कारण अनुमानादि तकी का निरा-

परिहारोऽभिहितः, नत्वयं विभागः षरमार्थतोऽस्ति, यस्मालयोः कार्यकारणयोरन न्यत्वमवगम्यते । कार्यमाकाशादिकं बहुप्रपञ्चं जगत्, कारणं परं ब्रह्म, तस्मात्कारणात् परमार्थतोऽनन्यत्वं व्यतिरेकेणस्भावः कार्यस्यावगम्यते । कुतः ? आरम्भणशब्दान्भियः । आरम्भणशब्दस्तावदेकविद्यानेन सर्वविद्यानं प्रतिद्याय हृष्टान्तापेक्षायामुच्यते - यथा सोम्बंकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मुन्मयं विद्यातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकत्येव सत्यम् ( छा० ६।१।१ ) इति । एतदुक्तं भवति - एकेन मृत्पिण्डेन परमार्थतो मृदास्मना विद्यानेन सर्वं मृन्मयं घटशरावोदश्चनादिकं मृदात्मकत्वाविशेषाद्विज्ञातं भवेत् । यतो वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् वाचैव केवलमस्तीत्यारभ्यते - विकारो घटः यतो वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् - वाचैव केवलमस्तीत्यारभ्यते - विकारो घटः

भामिती

स्यादेतत् — यदि कारचात् वरमार्थभूतादतस्यत्वमाकाञादेः प्रपञ्चस्य कार्यस्य, कुतस्तिह न वैशेषिकाञ्चकः वोषप्रपञ्चायतार दृत्यत आह 

वितरिकेणाभावः कार्यस्यावगम्यते इति छ । न सक्वनम्यत्वमित्यभेदं कृमः, किन्तु भेदं व्यातेषामः, 

नाम् नामेदाश्रयदोषप्रसङ्गः । किन्त्वभेदं व्यातेषाद्भित्रदेशिकिविभित्तस्मासु साहायकमेवाचितिः भवति । भेदिनिषेषहेतुं व्याचत्दे 

वारम्भवावन्ततावद् इति छ । एवं हि 

विज्ञानेन सर्वं जगत्तस्वतो ज्ञायेत, यदि बहाव तस्यं जगतो भवेत् । 

वारम्भवावन्तावद् इति छ । एवं हि 

विज्ञानेन सर्वं जगत्तस्वतो ज्ञायेत, यदि बहाव तस्यं जगतो भवेत् । 

वारम्भवावम्यात्राव्याः भुजङ्गतस्यं ज्ञातं भवति, सा हि तस्य तस्वम् । तस्वज्ञानं च ज्ञानम्यतोऽन्यिन्यस्याज्ञानमञ्जानमेव । अत्रेव वैदिको वृष्टान्तः 

यथा सौम्येकेन मृत्विग्रहेन इति छ । स्यादेतत् 

मृदि ज्ञातायां कयं मृत्ययं घटादि ज्ञातं भवति, 

वित्र तम्मृदात्मकमित्युपपादितमधस्तात् । तस्मात्तत्तते भिन्नं न चान्यस्मिन् विज्ञातेऽन्यद्विज्ञातं भवतीस्यतः 

शुतिः छ वाचारम्भनं विकारो नामधेयम् छ । वाचया केवसमारम्भते विकारजातं, न तु तस्वतोऽ
रित, यतो नामधेयमात्रमेतद् , यथा पुरुवस्य खेतन्यमिति राहोः शिर इति विकल्पमात्रम् । यथा-

भामती-व्याख्या

करण पहले ही किया जा चुका है, तथापि इस अधिकरण की विशेषता यह है-अभ्युपगम्य चेमं व्यावहारिकं भोक्तृभोग्यलक्षणं विभागं लोकवदिति परिहारोऽभिहितः, न त्वयं विभागः परमार्थंतोऽस्ति"। अर्थात् ब्रह्मरूप कारण से आकाशादि कार्यं का अनन्यत्व (भेद नहीं ) ही है। यदि परमार्थभूत ब्रह्मरूप कारण से आकाशादि प्रपन्त का अभेद है, तब वैशेषिकादि के द्वारा उद्भावित भोग्य में भोक्तृत्वापत्ति क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर है— "व्यतिरेकेणामावः कार्यस्यावगम्यते" । आशय यह है कि हम 'अनन्यत्व' शब्द के द्वारा 'अभेद' का अभिधान नहीं करते किन्तु भेद का प्रतिषेघ करते हैं, वैशेषिकोक्त अभेदपक्षीय दोष प्रसक्त नहीं होते, प्रत्युत अभेद का निषेध करके वैशेषिकों ने हमारी सहायता ही की है। भेद-निषेध के हेतु की व्याख्या की जाती है - "आरम्भणशब्दस्तावदेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय"। बह्य के जानलेने मात्र से सभी जगत् तभी जाना जा सकता है, जब कि बह्य ही जगत् का मूल तत्त्व हो। रज्जु 🛢 ज्ञान से उसमें आरोपित सर्प का ज्ञान इसी लिए हो जाता कि रज्जु ही सर्प का मूल तत्त्व (अधिष्ठान ) है। तत्त्व-ज्ञान ही प्रमा ज्ञान है, उससे भिन्न सर्पादि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान या अज्ञान होता है, इसी भाव का स्पष्टीकरण एक वैदिक इष्टान्त के द्वारा किया जाता है - "यथा सोम्य ! एकेन मृत्यिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात्"। यही यह शङ्का होती । कि मृत्तिका के ज्ञान से घट, शरावादि का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वटादि मृत्तिकात्मक नहीं, क्योंकि यह शिष्टापरिग्रहाधिकरण के पूर्वपक्ष में कहा जा चुका कारण से कार्य भिन्न होता है। अन्य पदार्थ के ज्ञान से अन्य पदार्थ का ज्ञान क्योंकर होगा ? इस शङ्का 📶 निराकरण करने के लिए श्रुति कहती है—"वाचारम्भणं विकारी नामधेयम्"। **भागय यह है कि आकाशादि प्रपन्त केवल शब्द के द्वारा व्यवहृतमात्र होता है, तत्त्वतः उसकी**  शराव उद्श्वनं चिति । नतु वस्तुवृत्तेन विकारो वाव कश्चिद्दित । नामधेयमाश्च हातदनृतं मृत्तिकेत्येव सत्यिमात । एव ब्रह्मणो दृष्टान्त भाग्नातः । तत्र श्वताह्मचार-म्भणश्च्याद्दाष्ट्रान्तिकेऽिष ब्रह्मच्यितरेकेण कार्यजातस्यामाव इति गम्यते । पुनश्च तेजोऽवन्नानां ब्रह्मकार्यतामुक्त्वा तेजोऽबन्नकार्याणां तेजोऽबन्नव्यतिरेकेणाभावं ब्रचीति— 'अपागाद्दान्तित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि क्षपाणीत्येव सत्यम्' ( छा० ६।४।१ ) इत्यादिना । आरम्भणश्च्यादिभ्य इत्यादिश्चव्याद् 'ऐतद्दात्म्यिमदं सर्वं तत्सत्यं ■ आत्मा तत्त्वमसि' (छा० ६।८।७), 'इदं सर्वं यद्यमात्मा' ( ६० २।४।६ ), 'ब्रह्मवेदं सर्वम्' ( मु० २।२।११ ), 'आत्मवेदं सर्वम्' ( छा० ७।२५।२ ), नेह नानास्ति किचन' (बृ० ४।४।१९ ) इत्येवमाचप्यात्मैकत्वप्रतिपादनपरं वचनजातमुदाहर्तव्यम् । न चान्यथेकचिन्नानेन सर्वविद्यानं संपद्यते । तस्माचथा घटकरकाचाकाशानां महा-काद्यानन्यत्वं, यथा च मृगर्ताष्णकोदकादीनामूषरादिभ्योऽनन्यत्वं, इष्टनष्टस्वक-

हिंबकस्पिवदः— 'शःवज्ञानानुपातो वस्तुशून्यो विकत्पः' इति । वा चावस्तुत्याऽनृतं विकारसातं मृत्तिदेश्येव सस्यम् । तस्माद् घटशरावोदञ्चनावीनां तस्वं मृत्व, तेन मृदि ज्ञातायां तेषां सर्वेषायेव तस्यं नातं भवति । तदिवमृत्तं ॐ न चान्यथेकविज्ञानेन सर्वेविज्ञानं सम्पद्यते इति ॐ । निदर्शनान्तरह्यं वर्शयन्तुपसंहरति ॐ तस्माद्यथा घटकरकाद्याकाशानाम् इति ■ । चि तृष्टनष्टस्यक्पा न ते वस्तुसन्तो यथा स्थातृष्विककोदकादयः तथा ■ सर्वं विकारजातं, तस्मादयस्तुसत् । तथाहि—यवस्ति तदस्त्येव, यथा चिवाशमा नद्यतो कदाचित् कथिज्ञक्षास्ति, किन्तु सर्वेदा सर्वंत्र सर्वेयास्त्येव, न नास्ति । चैवं विकारजातं, वाच कदाचित् कथिज्ञत् कुत्रचिवयस्थानात् । तथाहि—सस्वभावं चैवं विकारजातं, वाच कदाचित् कथिज्ञत् कुत्रचिवयस्थानात् । तथाहि—सस्वभावं

भामती-व्याख्या

कोई पृथक् सत्ता नहीं, क्योंकि वह वैसे ही नामधेयमात्र है, जैसे कि 'पुरुषस्य चैतन्यम्', 'राहाः शिरः' ऐसा विकल्पमात्र । विकल्प की परिभाषा योगसूत्रकार ने की है- 'शब्द-ज्ञानानुपाती वस्तुशुत्यो विकल्पः" (यो. सू. १।९)। जिस पदार्थ की कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती, केवल शब्द के द्वारा जो एक मानसिक वृत्तिमात्र हो जाती है, उसको विकल्प-वृत्ति कहते हैं, जैसे कि पुरुष से चैतन्य और राहु से शिर कोई भिन्न पदार्थ नहीं, फिर भी 'पुरुषस्य चैतन्यम्', 'राहो: शिरः'-ऐसा भेद-व्यवहार हो जाता है, वैसे ही घटादि विकार-प्रपञ्च अवस्तु होने के कारण अनृत (मिथ्या) है, मृत्तिका ही एक सत्य पदार्थ है। फलतः घट, शाराव (सकोरा) और उदश्चन (मिट्टी का डोल जिसके द्वारा खेत सींचने के लिए कुई । पानी निकालते हैं ) आदि कार्य-वर्ग का तत्त्व मृत्तिका ही है, अतः मृत्तिका के जात हो जाने पर सभी विकार-वर्ग का ज्ञात हो जाना स्वाभाविक है। भाष्यकार ने व्यतिरेक-मुखेन यही कहा है-"न चान्यथंकविज्ञानेन सर्वेविज्ञानं सम्पद्यते।" अन्य दो दृष्टान्तों को दिखाते हुए उपसंहार कर रहे हैं—''तस्माद् यथा घटकरकाद्याकाशानां महाकाशानन्य-त्वम्''। अर्थात् जैसे घटाकाश, करकाकाशादि महाकाश से भिन्न नहीं होते अथवा जो पदार्थ दिखते ही नष्ट हो जाएँ --ऐसे मृगतृष्णिका-जलादि वस्तु-सत् नहीं होते, वैसे हो समस्त विकार-समूह वस्तु-सत् नहीं । उसके विपरीत जो स्वयं सत् है और दृष्ट-नष्ट नहीं होता, वह परमार्थ सत् होता है, जैसे - चिदात्मा, क्योंकि यह कभी भी कहीं भी और किसी प्रकार भी असत् नहीं, अपितु सर्वदा सर्वत्र और सर्वथा सत् ही है, असत् नहीं। किन्तु विकार-वर्ग ऐसा नहीं, क्योंकि वह कभी भी कहीं पर भी और किसी प्रकार भी अवस्थित नहीं। यदि विकार-समूह सत्स्वभाववाला है, 🔤 कदाचित् असत् क्यों ? यदि विकार जगत् असस्वरूप पत्वात्स्वक्रपेणानुपाख्यत्वात्,

प्वमस्य भोग्यभोक्त्रादित्रपञ्चजातस्य

ब्रह्महर्य

भामती

विद्विकार आतं कथं कवा चिवसत् ? असस्य आयं चेत् कथं कवा चित् सत् ? सवसती रेकत्थविरो चात् ! निह क्यं कवा चित् वचित् कथं चिद्वा गन्धो अवित । व्यापान्य सवसक्षे धर्मों, ते च स्वकारणान्धीनकम्मतया कवा चिवेव अवतः, तत्तिहं विकार जातं वण्डायमानं सवात निर्मित न विकारः कस्यचित् । अपास्य सवसमये तथा स्ति, वाता तिहं वमें इसस्य ? निह वर्मे व्यवस्य त्या क्यां कि स्वयं क्रियुत्पनमृष्य प्राते । अपास्य न वर्षः कि स्वयं स्तरमस्य , किमायातं आवश्य ? निह घटे जाते पटस्य कि क्षिद्भवति । अस्य आविवरो चीति चेव् , नः अकि ज्ञास्य तत्व तत्व नृप्य स्वति । विज्ञास्य स्वति । व्याप्टः स्वयं स्

"न गर्भ किञ्चिद्भवति न भवत्येव केवलम्।" इति ।

सर्वेष प्रसञ्यप्रतिषेषो निरुष्यतां कि तरस्वभावो = उत भावस्वभावः स इति । तत्र पूर्वेस्मिन् करूपे भावानां तरस्वभावतया तुष्छतया अग्रुष्ठकृत्यं प्रसण्येत । तथा च भावानुभवाभावः । उत्तरस्मिस्सु सर्वभावितस्यतया नाभावस्यवहारः स्यात् । कर्ल्यनामात्रनिमित्तत्वेऽपि निषेषस्य भावनित्यतापित्तस्तवय-स्वेष । तस्माद्भिन्नमित्ति कारणाद्धिकारवातं न वस्तुसत् , अतो विकारवातमनिर्वधनीयमनृतम् ।

भामती-व्याख्या

है, तब कदाचित् सत् क्यों ? सत् और असत् की एक रूपता सम्भव नहीं, क्योंकि 💵 पदार्थ कभी भी कहीं भो और किसी प्रकार भी गन्ध पदार्थ नहीं होता। विकार-प्रपश्च के सत्त्व और असत्त्व धर्म हैं और वे अपनी सामग्री के द्वारा कदाचित् उत्पन्न किए जाते हैं, तब विकार-प्रपञ्चरूप धर्मी दण्डायमान सदातन सिद्ध हो जाने के कारण वह किसी का विकार क्यों होगा ? यदि असत्त्वरूप धर्म के समय प्रपन्ध नहीं, तव असत्त्व किस का धर्म होगा ? क्योंकि वर्मी के विद्यमान न होने पर 'असत्त्व' उसका धर्म नहीं हो सकता। यदि असत्त्व प्रपंच का धर्म नहीं, अपितू उससे भिन्न ही है, तब प्रपञ्चरूप धर्मी की भावरूपता पर उसका क्या पान ? क्योंकि वा की उत्पत्ति का पट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि कहा जाय कि प्रपत्नगत असत्त्व प्रपश्च के भाव ( सत्त्व ) का विरोधी है, अतः असत्त्व के समय प्रपंच की सत्ता न रहने से उसकी सदासनत्वापत्ति क्यों होगी ? प्रपंचगत असत्व भाव का विरोधी क्या विना किसी विरुद्ध धर्म को जन्म देकर ही है? अथवा विरुद्ध धर्म (भावासत्त्व) का उत्पादन करके ? विरुद्ध धर्मोत्पादन के बिना विरोधी नहीं हो सकता और यदि भावासत्त्व-• प धर्म का उत्पादन करता है, तब उस उत्पद्यमान असत्त्व के विषय में भी ये ही विकल्प किए ॥ सकते हैं। यदि कहा जाय कि विरोधिरूप असत्त्व से भाव का असत्त्व उत्पन्न नहीं होता अपितू भाव ही नहीं रहता, जैसा कि श्री धर्मकीति ने कहा है- "न तस्य किंचिद भवति न भवत्येव केवलम्" ( प्र. वा. स्वार्था. २८१ )। 💶 'भावो न भवति'- यहौ प्रसज्य-प्रतिषेच (अभाव) का प्रतिपादक नकार है, जैसा कि श्रीधर्मकी ति ने कहा है-"न भवतीति च प्रसज्यप्रतिषेध एव न पर्यदासः" (प्र॰ वा॰ स्वो॰ पु॰ ९८) खता उक्त वाक्य के दो अम्बयबोध हो सकते हैं- (१) 'भावोऽभावः', (२) अभावो भावः'। यदि भावपदार्थों को अभावरूप माना जाता है, तब समस्त आकाशादि जगत् अभावरूप हो जाने 💵 तूच्छ (शुश्य) हो जाता है फिर भावपदार्थ का अनुभव ही नहीं होना चाहिए। उत्तर (द्वितीय) कल्प 🖣 अनुसार अभाव भी जब भावरूप हो जाता है, तब अभाव-व्यवहार न्योंकर होगा? 'भावो न'-यहाँ पर यदि भाव का निषेध काल्पनिकमात्र माना जाता है, 📭 भावपदार्थ में नित्यतापत्ति पूर्ववत् बनी रहती है। फलतः विकार-प्रपंच 🌑 ब्रह्मरूप कारण से भिन्त

भामती

तवनेन प्रमाणेन सिद्धमनृतस्यं विकारजातस्य कारणस्य निर्वाच्यतया सस्वं, मृत्तिकेत्येव सत्यिमस्याविना प्रवन्तेन वृष्टाम्तत्याऽनुववति श्रुतिः । ''यत्र लीकिकपरीक्षकाणां बुद्धिसाम्यं स वृष्टान्तः'' इति वाक्षपाव-सूत्रं प्रभाणसिद्धौ वृष्टाम्त इत्येतत्परं, न पुनलंकसिद्धस्यमत्र विवक्षितम्, वाष्ट्र तेवा परमाध्याविने वृष्टान्तः स्यात् । नहि परमाध्याविनेंसिक्षयेनयिकबुद्धचित्रयरिहतानां लीकिकानां सिद्ध इति । सम्प्र-

भामती-स्यास्या

मानना होगा किन्तु वस्तु सत् नहीं। सत् और असत् से भिन्न विकार-प्रपंच को अनिवंचनीय और अनृत माना जाता है। श्री धर्मकीर्ति ने 'वर्णानुपूर्वी वर्णों से मिन्न है? अथवा अभिन्न'? इस विषय में जो शैली उद्भावित की है, सम्भवतः वाचस्पति मिश्र ने वहीं शैसी यहाँ अपनाई है। घर्मकीर्ति के श्लोक इस प्रकार है—

कानुपुर्व्याभ्य वर्णेश्यो भेदः स्फोटेन चिन्तितः ॥ कल्पनारोपिता सा स्यात् कथं वाऽपुरुषाश्रया। सत्तामात्रानुबन्धित्वान्नाशस्यानित्यता ध्वनेः ॥ अग्मेरर्थान्तारोत्पत्ती भवेत् काष्टस्य दर्भनम्। अविनाशात् , स एवास्य विनाश इति चेत् कथम् ॥ अन्योऽन्यस्य विनाशोऽस्तु काष्ठं कस्मान्न दृश्यते । तत्परिग्रहतश्चेम तेनानावरणं विनाशस्य विनाशित्वं स्यादुत्पत्तेस्ततः पुनः। काष्ठस्य दर्शनं हन्तृघाते चैत्रापुनर्भवः ॥ यथाऽत्राप्येवमिति वेद् हुन्तुर्नामरणत्वतः। अनन्यत्वे विनाशस्य स्यान्नाशः काष्ठमेव तु॥ तस्य सत्त्वादहेतुत्वं नातोऽन्या विद्यते गतिः। अहेतुत्वेऽपि नाशस्य नित्यस्वाद्भावनाशयोः ॥ सहभावप्रसङ्गश्चेदसतो नित्यता असत्त्वेऽभावनाशित्वप्रसङ्गोऽपि न युज्यते ॥ यस्माद्भावस्य नाशेन न विनाशनिष्यते। नश्यन् भावोऽपरापेक्ष इति तज्ज्ञापनाय सा ॥ अवस्थाऽहेतुरुक्तास्या भेदमारोप्य चेतसा। स्वतोऽपि भावेऽभावस्य विकल्पक्षेदयं समः॥ न तस्य किचिद्भवति न भवत्वेव केवरुम्।

भावे हांष विकल्पः स्याद्विधेषंस्त्वनुरोधतः ॥ (प्र. वा. स्वो. पृ. ९४) ]।
कथित प्रमाण के द्वारा विकार-जगत् में जो अनृतत्व और ब्रह्मरूप कारण में निर्वाच्यता-प्रयुक्त सत्त्व सिद्ध होता है, उसी का अनुवाद श्रुति ने "मृत्तिकेत्येव सत्यम्"—इत्यादि व्यता-प्रयुक्त सत्त्व सिद्ध होता है, उसी का अनुवाद श्रुति ने "मृत्तिकेत्येव सत्यम्"—इत्यादि वाक्यों के द्वारा हृष्टान्त के रूप में किया है। यद्यपि "यत्र लोकिकपरीक्षकाणां बुद्धिसाम्य सहधन्तः" (श्या. पू. १।१।२५) इस सूत्र के द्वारा सूत्रकार ने लोक-प्रसिद्ध पदार्थ को ही सहधन्तः" (श्या. पू. १।१।२५) इस सूत्र के द्वारा सूत्रकार ने लोक-प्रसिद्ध पदार्थ को ही सहधन्त माना है, किन्तु कथित कार्यगत मिध्यात्व और कारणगत सत्यत्व अनुमान-गम्य हैं, हिणक-प्रसिद्ध नहीं। तथापि लोक-प्रसिद्ध का अर्थ है —प्रमाण-सिद्ध। लोक-सि।द्ध विविक्षित लिक्षेत्र को दिधान्त नहीं बनाया जा सकेगा, क्योंकि नहीं, अन्यथा परमाण्वादि बलोकिक पदार्थों को दृष्टान्त नहीं बनाया जा सकेगा, क्योंकि परमाण्वादि बुद्धिगत नैसर्गिक (अविवेचित प्रमाण-सुलभ) और वैनयिक (विवेचित प्रमाण-परमाण्वादि बुद्धिगत नैसर्गिक (अविवेचित प्रमाण-सुलभ) और वैनयिक (विवेचित प्रमाण-परमाण्वादि बुद्धिगत नैसर्गिक (अविवेचित प्रमाण-सुलभ) और वैनयिक (विवेचित प्रमाण-

तिरेकेणाभाव इति द्रष्टव्यम् । नन्वनेकात्मकं ब्रह्म यथा वृक्षोउनेकशाख प्रवमनेक-शक्तिमनृत्तियुक्तं ब्रह्म । जा एकत्वं नानात्वं चोभयमपि सत्यमेव । यथा वृक्ष इत्ये-कत्वं, शाचा इति नानात्वम् । यथा च समुद्रात्मनेकत्वं, फेनतरङ्गाद्यात्मना नानात्वम् । यथा च मृदात्मनेकत्वं, घटशरावाद्यात्मना नानात्वम् । तत्रैकत्वांशेन हानान्मोक्ष-व्यवहारः सेत्स्यति, नानात्वांशेन तु कर्मकाण्डाश्रयो लौकिकवेदिकव्यवहारौ सेतस्यत इति । एवं च मृदादिदृष्टान्ता अनुकृषा भविष्यन्तीति । नैवं स्थात्, 'मृक्षि-

शामती

स्यनेकान्तवादिनमृत्यापयति ॐ नम्बनेकात्मकम् इति ॐ । अनेकाभिः शक्तिभयाः प्रवृक्तयो नाना-कार्यसृष्टयस्तकुकं अह्यकं नाना चेति । किमतो यद्येवमित्यत आह ॐ तत्रेकत्वांशेन इति ॐ । यदि पुनरेक-स्वमेव वस्तुसद्भवेत् ततो नानात्वाभाषाद्वेदिकः कर्मकाण्डाअयो लोकिकश्च व्यवहारः समस्त एवोच्छि-छेत । ब्रह्मगोचराम अवणमननादयः सर्वे वस्तकलाञ्चलयः प्रसद्धेरन् । एवं खानेकात्मकत्वे ब्रह्मणो मृवादिदृष्टान्ता अनुकृषा भविष्यम्तीति । तमिममनेकान्तवादं बूवयति ■ नैयं स्याद् इति ॐ । इवं तावदत्र वक्तव्यम्—मृवात्मनेकत्वं प्राणाणाच्या नानात्वमिति वदतः कार्यकारणयोः परस्परं किमभे-बोऽभिमतः, आहो भेदः, उत भेवाभेदाविति । तत्राभेद ऐकान्तिक मृवात्मनेति ण घटशरावाद्यत्मनेति

#### भामती-व्यास्या

ज ह ) उत्कर्ष से रहित लीकिक व्यक्तियों की दृष्टि में प्रसिद्ध नहीं ! [ उक्त सीत्र लक्षण का स्वरूप निकारते हुए वार्तिककार ने कहा है—"बुद्धिसाम्यविषयोऽयों दृष्टान्त इति सूत्रार्थः । एवं वाकाशद्यवरोधः । यदि पुनरेवमेवावधार्येत लोकिकानां परीक्षकाणां च यो विषयः, स स्ट्टान्त इति क्लोकिकार्यों न दृष्टान्तः स्यादाकाशादि' ( न्या० वा० पृ० ४९८ ) । श्री वाच-स्पिति मिश्र ने ही इसके अवतरण में कहा है—'अत्र वार्तिककारों लोकिकपरीक्षकस्वरूप-मिश्र ने ही इसके अवतरण में कहा है—'अत्र वार्तिककारों लोकिकपरीक्षकस्वरूप-मिश्र ने ही इसके अवतरण में कहा है—'अत्र वार्तिककारों लोकिकपरीक्षकस्वरूप-मिश्र विषयिक अत्र 'परीक्षक' शब्दों का अर्थ किया है—''लोकसामान्यमनतीताः लोकिकाः, नैसिंगकं बुद्धचितशयमश्रासः तिद्वपरीताः परीक्षकाः—तर्केण प्रमाणेर्थं परीक्षितुमहंन्तीति" ( न्या० मा० पृ० ४९७ ) । बुद्धि में दो प्रकार का उत्कर्ष होता है—नैसिंगक और वैनियक । इनकी व्याख्या परिशुद्धिकार ने की है—'क्षीरनीरवदिवविच्तानि सांव्यवहारिकाणि प्रमाणानि निसर्गः, तद्भवो नैसिंगकः । खिलतेलवत् विवेचितानि दुनिक्षपार्थगोचराणि प्रमाणानि विनयः, स एघ वैनियकः" ( ता० परि० पृ० ४९९ ) ]।

अनेकान्तवादी (भेदाभेदवादी) की ओर से शङ्का प्रस्तुत की जाती है—''नन्वनंका-रमकं ब्रह्म"। अनेक शक्तियों के द्वारा जो अनेक कार्य-सर्जनरूप विविध प्रवृत्तियाँ हैं, उनसे युक्त ब्रह्म एक ही है। ऐसा मानने से क्या लाभ? इस प्रश्न का उत्तर हे—''तत्रेकत्वांशेन ज्ञानान्मोक्षव्यवहारः सेत्स्यति नानात्वांशेन तु कर्मकाण्डाश्रयः'। यदि ब्रह्म में एकत्व ही वस्तुसत् माना जाता है, गण्न नानात्व न होने के कारण वैदिक कर्मकाण्ड-प्रतिपादित व्यवहार एवं लौकिक भेद-व्यवहार अत्यन्त उच्छिन्न हो जाता है, ब्रह्मविषयक श्रवण, मननादि साधनों को तिलाञ्जलि देनी होगी। ब्रह्म को अनेकात्मक मानने पर मृदादि दृष्टान्त अनुक्ष्य हो जाते हैं।

उक्त अनेकान्तवाद का निरास करते हैं -- "नैवं स्यात्"। जो वादी यह कहता है कि मृदात्मना एकत्व और घटणरावादिरूपेण नानात्व होता है। उस वादी से पूछा जाता है कि कार्य और कारण का न्या (१) जभेद विवक्षित है ? या (२) भेद ? अधवा (३) भेदाभेद ? अत्यन्ताभेद-पक्ष में 'मृदात्मना घटाद्यात्मना'-- इस प्रकार का शब्द-विन्यास और अवस्था-

केत्येव सत्यम्' इति प्रकृतिमात्रस्य दृष्टान्ते सत्यत्वावधारणात्, वाधारम्मणशब्देन विकारजातस्यानृतत्वाभिधानाद् , दार्धान्तिकेऽिष 'पेतदात्म्यभिदं सर्वं तत्सन्यम् इति च परमकारणस्यैवैकस्य सत्यत्वावधारणात् , 'स बात्मा तत्त्वमित्त श्वेतकेतो' इति च शारीरस्य ब्रह्मभावोपदेशात् । स्वयं प्रसिद्धं श्वेतच्छारीरस्य ब्रह्मभावोपदेशात् । स्वयं प्रसिद्धं श्वेतच्छारीरस्य ब्रह्मात्मत्वमुपदिश्यते, न यत्नान्तरप्रसाध्यम् । अतश्चेदं शास्त्रीयं ब्रह्मात्मत्वमवगम्य-मानं स्वाभाविकस्य शारीरात्मत्वस्य बाधकं संपद्यते, रज्जवादिबुद्धय इव सर्पादि-बुद्धीनाम् । बाधिते , च शारीरात्मत्वं तदाश्रयः समस्तः स्वाभाविको व्यवहारो बाधितो भवति, यत्प्रसिद्धये नानात्वांशोऽपरो ब्रह्मणः करुप्येत । दर्शयति च 'यत्र

भामती

चोल्लेखद्वयं नियमस्य नीयपद्धते । भेदे चोल्लेखद्वयानयमावृपपन्नी, आत्मनेति त्वसमञ्ज्ञसम् । नश्चन्यस्याग्य आत्मा भवति । च चानेकान्तवादः । सेवाभेदकल्पे तृल्लेखद्वयं भवेदिष । तियमस्ययुक्तो निह धर्मिणोः कार्यकारणयोः सङ्करे तद्धमविकत्वनानात्वे न सङ्कीर्यंते इति सम्भवति । तत्रश्च मृदात्मनेकत्वं याबद्भवति तावद् घटकरावाद्यात्मनापा स्यात् , पूर्व घटकरावाद्यात्मना नानात्वं याबद्भवति तावत्मृदात्मना नानात्वं भवेत् । तोऽयं नियमः कार्यकारणयोरेकान्तिकं भेदमुपकल्पयति अनिर्वचनीयतां ॥ कार्यस्य । पराकान्तं चादमाभिः प्रधमाध्याये तदास्तां तावत् । तदेतद्यक्तितराकृतमनुवदाती श्वतिमुवाहरति ■ मृत्तिकरेथेव सत्यम् इति ७ । स्यादेतत्—न ब्रह्मणो जीयभावः काल्पनिकः, किन्तु भाविकः, अञो हि सः, तस्य कर्मसहितेन ज्ञानेन ब्रह्मभाव आधीयत इत्यत अहि छस्वयं प्रसिद्धं हि इतिछ । स्वाभाविकस्यानावेदिति । यदुक्तं नानात्वांत्रेन तु कर्मकाण्डाभ्यये लोकिकश्च व्यवहारः सेत्स्यतीति तत्राह ■ बाधिते च इति ■ । यद्कि नानात्वांत्रेन तु कर्मकाण्डाभ्यये लोकिकश्च व्यवहारः सेत्स्यतीति तत्राह ■ बाधिते च इति ■ । यद्कि नानात्वांत्रेन तु कर्मकाण्डाभ्यये लोकिकश्च व्यवहारः सेत्स्यतीति तत्राह ■ बाधिते च इति ■ । यावदवार्षं हि सर्वोऽयं व्यवहारः स्वय्नदश्चायामिव तनुपरित्तवार्यकात्वव्यवहारः । स च यथा जाग्रह-

#### भामती-स्यास्था

नियम-ये दोनों अनुपपन्न हो जाते हैं और 'आत्मनः' ऐसा कहना भी असमञ्जस हो जाता हैं, क्योंकि अन्य पदार्थ अन्य का आत्मा (स्वरूप) नहीं होता । अनेकान्तवाद ( भेदा-भेदवाद ) भी संगत नहीं, क्योंकि भेदाभेद-कल्प में उक्त द्विविध शब्द-विन्यास तो बन जाता है किन्तु उक्त कार्यकारणभाव का नियम युक्त नहीं होता, दयोंकि कार्य और कारणरूप धर्मों का सांकर्य सम्भव नहीं । फलतः जब तक मृदात्मना एकत्व रहता है, तब तक घटादि-ह्मप से भी एकत्व रहेगा। इसी प्रकार जब तक घटादिरूप से नानात्व रहता है, तब तक मृद्रुप से भी नानात्व ही रहेगा। अतः यह कार्य-कारणभाव का नियम या तो कार्य और कारण का ऐकान्तिक भेद सिद्ध करता है अथवा कार्य-दर्ग का अनिर्वचनीयत्व । इस विषय का विशेष विचार प्रथमाध्याय में (विगत पृ० १३० पर) किया जा चुका है, यहाँ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। युक्ति के द्वारा जो अनेकान्तवाद का निराकरण किया गया, उसके अनुसार कारणमात्र के सत्यत्व का अनुवाद करनेवाछी श्रुति का उल्लेख करते हैं— "मृत्तिकेत्येव सत्यम्" — इति प्रकृतिमात्रस्य दृष्टान्ते सत्यत्वावधारणात्" । शङ्कावादी शङ्का करता है कि ब्रह्म में जीवभाव काल्पनिक नहीं, अपितु वास्तविक है, क्योंकि वह (जीव) वहा का अंश है, कर्म-सरुच्चित ज्ञान के द्वारा जीव में ब्रह्मश्राव आहित होता है। इस शाङ्का का समाधान है- 'स्वयं प्रसिद्धं हि एतच्छारी रस्य ब्रह्मात्मत्वमुपदिश्यते''। अर्थात् जीव में ब्रह्मरूपता स्वाभाविक अनादि-सिद्ध है, अतः उसकी प्राप्ति के लिए किसी प्रकार के कर्म की आवश्यकता नहीं। जो यह कहा था कि नानात्वांश को लेकर कर्मकाण्ड-प्रतिपादित यज्ञादि एवं लीकिक व्यवहार का निर्वाह हो जाता है, उस पर सिद्धान्ती का कहना है-"बाधिते च शारीरात्मत्वे"। अर्थात् जैसे रज्जु में सर्प-व्यवहार तभी तक होता है, जब तक उसका

स्थस्य सर्धमारमेयाभूत्रत्केन कं पद्येत्' (वृ० ४।५।१५) इत्यादिना ब्रह्मात्मस्थद्धिनं प्रति समस्तस्य क्रियाकारकफललक्षणस्य व्यवहारस्याभाषम्। न सायं व्यवहाराः भाषीऽवस्याविशेषनिवद्धोऽभिघीयत इति युक्तं वक्तुम् , 'तस्वमसि' इति ब्रह्मारमः भाषस्यानवस्थाविशेषनिवन्धनत्वात् । तस्करदृष्टान्तेन चानृताभिसंधस्य बन्धनं सत्याभिसंधस्य ब मोक्षं दर्शयन्नेकत्वमेवैकं पारमार्थिकं दर्शयति' (छा० ६।१६)। मिथ्याचानविज्विभितं च नानात्वम् । उभयसत्यतायां हि कथं व्यवहारगोचरोऽपि जन्तुरनृताभिसंघ इत्युव्येत ? 'सृत्योः स मृत्युमाध्नोति य इह नानेव पद्यति' ( इ० ४।४)१९) इति च भेददृष्टिमपवदम्नेवैतदृश्यति । न चास्मिम्दर्शने चानान्मोक्ष

#### भामती

वस्थायां वावकान्निवर्तते एवं तरवमस्याविवान्यपरिमावनाभ्यासपरिपाकभुवा तारोरस्य ब्रह्मासमाव-साकारकारेण वावकंन निवर्तते । स्यावेतत्—'यम्न स्वस्य सर्वमारमैवाभूतत् केन कं पद्येव्' इस्याविना मिध्याकानाथीनो व्यवहारः कियाकारकाविलक्षकः सम्यग्ज्ञानेनापनीयस इति न ब्रूते, किम्सवस्थाभेवाभयो व्यवहारोऽवस्थामसर्प्रापया निवर्तते, व्यवस्था वालकस्य कामचारवावभक्षतोपनयनप्राप्ती निवर्तते । न व सावताशी मिध्याक्षानिवन्यनो भवत्येवमन्नापरियत आहं व्यवहाराभावः इति छ । कृतः ? तस्यमसीति ब्रह्मारमभावस्य इति छ । न कल्वेतद्वावयमवस्थाविद्येवविनयतं ब्रह्मारमभावनाहं कीवस्य, अपि पुन भुजञ्जो रञ्जूरियमितिवत् सवातनं तमिनविवति । अपि व सस्यानृताभियानेनाव्येतदेव युक्तिमिस्याह व तस्करवृष्टान्सेन च इति छ । व वास्मन् वर्तने इति छ । नहि जातु व्यवस्था

भागती-स्याख्या

बाध न हो, वैसे ही जीवभाव का जब तक बाध नहीं होता, तब विक स्वाप्त व्यवाहार के समान समस्त वेदिक और लोकिक व्यवहार प्रवृत्त हो जाता है। जाग्रद् बाध जैसे स्वप्ना-वस्था का बाधक बीर स्वाप्त व्यवहार का निवर्त्तक हो जाता है, वैसे ही ''तत्त्वमिस''— आदि महावाक्यों के श्रवणादिरूप अभ्यास-परम्परा की परिपक्त श्रवस्था में समुत्पन्न ब्रह्म-भावविषयक साक्षात्कारक्षप बाधक अज्ञान और उसके व्यवहार का निवर्तक हो जाता है, जैसा कि श्रुति कहती है—''यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत् तत् केन कं पश्येत्" (बृह० प्र० ४।४।१४)।

—"यत्र त्वस्य सर्वभारमेवाभूत्"—यह श्रुति यह नहीं कहती है कि 'क्रिया, कारकादि समस्त व्यवहार मिध्याज्ञान-प्रयुक्त है, सम्यक् ज्ञान से मिध्या ज्ञान का बाभ हो जाने पर उक्त व्यवहार निवृत्त हो जाता है'। किन्तु उक्त श्रुति यह व्यवस्या देती । कि प्रत्थेक अवस्था का व्यवहार भिन्न है, एक अवस्था का व्यवहार दूसरी अवस्या के प्राप्त होने पर निवृत्त हो जाता है, जैसे उपनयन संरकार से पहले बालक का किसी के घर भी खा-पी सेना आदि ऐच्छिक व्यवहार यज्ञोपवीत हो जाने पर निवृत्त हो जाता है। इतने मात्र से उस ऐच्छिक व्यवहार को अममात्र नहीं माना जा सकता। वैसे ही संसारावस्था में आत्मा का समस्त लौकिक और वैदिक व्यवहार सत्य होने पर भी मोक्षावस्था में निवृत्त हो जाता है, उसे मिध्याज्ञान-प्रयुक्त मानने की क्या आवश्यकता?

समाधान—भाष्यकार उस शङ्का का निरास करते हुए कहते हैं कि "व्यवहारा-भावोऽवस्थाविशेषनिबद्धः", वर्गोकि "तत्त्वमसीति ब्रह्मात्मभावस्थानवस्थाविशेषनिबद्धः"। वर्थात् "तत्त्वमसि"—यह वाक्य किसी अवस्था-विशेष के लिए ही जीव में ब्रह्मरूपता मा बोधक नहीं, अपितु 'न भुजङ्काः, रज्जुरियम्'—यह वाक्य जैसे सदातन रज्जुरूपता बिधक है. वैसे ही सार्वदिक ब्रह्मरूपता मा अभिधान करता है। जैसे काष्टक्ष कारण में दण्ड, इत्युपपद्यते, सभ्यश्वानापनोद्यस्य कस्यिन्मिश्याज्ञानस्य संसारकारणत्वेनानभ्यु-पगमात् । उभयस्यतायां हि कथमेकत्वज्ञानेन नानात्वज्ञानमपनुद्यत इत्युच्यते ?

नन्त्रेकत्वेकान्ताभ्युपगमे नानात्वाभावात्प्रस्यक्षादीनि लौकिकानि प्रमाणानि व्याहन्येरिक्वविषयत्वात्, स्थाण्वादिष्विच पुरुषादिश्वानानि । तथा विधिप्रतिषेधशास्त्रमपि भेदापेक्षत्वात्तदभावे व्याहन्येत मोक्षशास्त्रस्यापि शिष्यशासित्रादिभेदापेक्षत्वात्त-दभावे व्याघातः स्थात् । कथं चानृतेन मोक्षशास्त्रोण प्रतिपादितस्यात्मैकत्वस्य

#### भामती

वण्डकमण्डलुकुण्डलशालिनः कुण्डलित्वज्ञानं वण्डवत्तां कमण्डलुमसां वा बाधते । तत् कस्य हेतोः ? तेवां कुण्डलाबीनां तस्मिन् भाविकस्वात् , तद्वविहापि भाविकगोषरेणेकात्म्यज्ञानेन न नामात्वं भाविकमपवद-नीयम् । नहि शानेन वस्त्वपतीयते, वपि तु मिन्याज्ञानेनारोपितमित्यर्थः ।

षोवयति क्ष नम्येकस्वैकान्ताभ्युपगमः इति क्ष । अवाधितानधिगतासन्तिमधिनामसाधनं प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यलक्षणोपपस्या प्रस्यक्षावीनि प्रमाणतामस्नुवते । एकस्वैकान्ताभ्युपगमे तु तेवां सर्वेवां
भेवविषयाणां वाधितस्वावप्रामाण्यं प्रसन्तेत । तथा विधिप्रतिवेषधास्त्रमः प्रभावनाभाव्यभावककरणेतिकर्तव्यताभेवायेवस्वाद्वयाहन्येत । तथा च नास्तिक्यमेकदेशाक्षेपेच च सर्ववेवाक्षेपाद्वेवान्तानाभव्यप्रामाण्यमित्यभेवेकान्ताभ्युपगमहानिः । न केवलं विधिनवेषाक्षेपेणास्य मोक्षद्वास्त्रस्याक्षेपः स्वरूपेणास्यापि भेवापेसत्वाविस्याह क्ष मोखशास्त्रस्यािव इति क्ष । अपि चास्मिन् वद्यंने वर्णपदवाक्ष्यश्वकरणावीनामलोकस्वात्तरम्
भवमद्वेतज्ञानमसमीक्षीनं भवेत् , न खल्वलीकाद् घृमाव् धूमकेतनज्ञानं समीचीनमित्याह क्ष कथं चान्तेन

#### भामती-व्याख्या

कमण्डलु और कुण्डलादि सभी कार्यं वस्तुतः उत्पन्न होते हैं, अतः 'कुण्डलविदं काष्ठम्'— यह ज्ञान काष्ठगत कुण्डलित्व या दण्डवत्ता का बाधक नहीं। वंसे ही जीव और ब्रह्म का नानात्व (भेद) यदि वास्तिवक होता, तव एकत्व-ज्ञान से उसका बाध नहीं होता, वयों कि ज्ञान के द्वारा किसी वस्तु का अपनयन नहीं होता, अपितु मिथ्या ज्ञान के द्वारा आरोपित पदार्थों का ही बाध होता है।

शङ्का-भाष्यकार ने शङ्का उठाई है कि यदि ऐकान्तिक एकत्व (अभेद) माना जाता है, तब (१) लोकिक प्रत्यक्षादि प्रमाण, (२) विधि-निषेधात्मक शास्त्र एवं (३) मोक्षा-गम-ये सभी व्याहत (बाधितविषयक) हो जाते हैं, क्योंकि (१) जिस ज्ञान का विषय अवाधित, अनिविगत कीर असन्दिग्ध हो, उस ज्ञान को प्रमा और उसके साधन पदार्थ को प्रमाण कहा जाता है। इस प्रकार प्रमाण के सामान्य लक्षण से युक्त होकर ही प्रत्यक्षादि प्रमाणता की पदवी प्राप्त करते हैं किन्तु ऐकान्तिक एकत्व (अभेद ) मान लेने पर उक्त प्रमाणता सुरक्षित नहीं रहती, न्योंकि वे सभी प्रमाण भेदविषयक हैं, अभेद के द्वारा भेद 💵 बाध हो जाने से उनमें अप्रामाण्य प्रसक्त होता है। (२) विधि निषेधातमक मास्त्र भी भावना ( शाब्दी और आर्थी द्विविध कृति ), भाव्य ( कार्य ), भाव क ( शब्दादि ), करण ( यागादि ) तथा इतिकर्त्तवय (करण के सहायक व्यापार ) के भेद की अपेक्षा करने के कारण अभेदाक्य-पगम से व्याहत हो जाता है। विधि-निषेधात्मक शास्त्रों के व्याहत हो जाने 🖥 परलोकादि का सभाव एवं नास्तिक्य प्राप्त होता है। (३) वेद के विधि-निषेधात्मक एक भाग पर आक्षेप होने के कारण वेदान्तरूप मोक्षागम का भी अप्रामाण्य एवं ऐकान्तिक एकत्वाभ्युपगम की हानि प्रसक्त होती है। केवल विधि-निषेधात्मक भाग के आक्षेप से ही यह वेदान्तरूप मोक्ष-शास्त्र व्याहत नहीं होता, अपितु भेद-सापेक्ष होने के कारण स्वरूपता (साक्षात्) बाधित होता है—''मोक्षशास्त्रस्यापि शिष्यशासित्रादिभेदापेक्षत्वात् तदभावे व्याघातः स्यात्' । दूसरी

सत्यस्वमुपपचेतेति ?

स्त्रियते - नेष दोषः, सर्वव्यवहाराणामेव प्राम्ब्रह्मात्मताविह्नानारसत्यत्वो प्रपत्तः, स्वप्नव्यवहारस्येव प्राक्ष्मवोधात् । याविह्न न सत्यात्मेकत्वप्रतिपत्तिस्तावत् प्रमाणप्रमेयफललक्षणेषु विकारेष्वनृतत्वबुद्धिनं कस्यचिद्धत्पद्यते । विकारानेव स्वहं ममेत्यविद्ययाऽऽत्मात्मीयेन भावेन सर्वा जन्तुः प्रतिपद्यते स्वाभाविकी ब्रह्मात्मता हित्वा । तस्मात्प्राम्ब्रह्मात्मताप्रतिबोधादुपपन्नः सर्वो लोकिको विदक्षभ व्यवहारः । यथा सुप्तस्य प्राकृतस्य जनस्य स्थप्न उद्यावचान्भावान्यद्यते। निश्चिनमेव

भामती

मोक्षशास्त्रेण इति 🐞 । परिहरति ■ अत्रोज्यते इति 🕸 । यद्यपि प्रत्यक्षावीनां तास्विकमबाधितस्यं नास्ति, युक्स्यागमाभ्यां बाधनात् , तथापि व्यत्रहारे वाधनाभावात्सांत्र्यवहारिकमबाधनम् । नहि प्रत्यक्षाविभिर्श्यं परिच्छित प्रवर्तमानो व्यवहारे विसवास्ति सांसारिकः कश्चित् । तस्मावबाधनान्न प्रमाणस्वाधमितपतिति प्रत्यक्षावयं इति । 🍪 सत्यस्वोपपत्तेः इति 🚳 । सत्यस्वाभिमानोपपत्तेरिति । ग्रहणकवाक्यमेतवृ , विभजते ■ याविद्ध न सस्यात्मेकस्वप्रतिपत्तिः इति 📾 । विकारानेव तु शरीराबीनहमित्यात्मभावेन पुत्रपश्चावीन् ममेस्यात्मीयभावेनेति योजना । ■ वेदिकश्च इति ា । कर्मकाण्डमोक्षशास्त्रव्यवहारसमर्थना । ■ स्वयन्यवहारस्येव इति विभजते 🖷 यथा सुप्तस्य प्राकृतस्य इति 🛞 । कथं चानृतेन मोक्षशास्त्रभेणिति वयुक्तं

भामती-व्याख्या

वात यह भी कि इस दर्शन (वेदान्त-शास्त्र) में वर्ण (अकारादि), पद, वाक्य और प्रकरणादि की अपेक्षा है [ जैसा कि न्यायवातिककार शास्त्र का स्वरूप बताते हुए कहते हैं—'शास्त्रं पुनः प्रमाणादिवाचकपदसमूहः, पदं पुनः वर्णसमूहः, पदसमूहः सूत्रम् , सूत्रसमूहः प्रकरणम् , प्रकरणसमूह बाह्यकम् , आह्निकसमूहोऽध्यायः'' (न्या॰ वा॰ १।१।१) ]। अभेदवाद में तो कथित वर्ण, पदादि का भेद मिण्या या अलीक है, अतः ऐसे शास्त्र के द्वारा उत्पादित अद्वेत-ज्ञान भी असमीचीन (अप्रमा) ही होगा, वयोंकि अलीक धूम के द्वारा उत्पादित वह्निविषयक ज्ञान समीचीन नहीं होता, भाष्यकार ने यही कहा है—'क्यं चानृतेन मोक्षशास्त्रेण प्रतिपादितस्यात्मैकत्वस्य सन्यत्वमुपपद्येत''।

समाधान — उक्त शङ्का का निराकरण करते हुए भाष्यकार ने कहा है— "नैष दोषः"। यद्यपि प्रत्यक्षाि को ताक्तिक प्रमाण (अवाधितविषयक) नहीं माना जाता, क्यों कि युक्ति और आगम के द्वारा प्रत्यक्षाित का विषय बाधित हो जाता है। तथापि संव्यावहारिक प्रामाण्य प्रत्यक्षाित का माना जाता है, वयों कि व्यवहार-काल में उनका विषय अवाधित होता है, अन्यथा सांसारिक पुरुष की प्रत्यक्षाित के विषय में प्रवृत्ति सफल न होती, किन्तु सफल होती है। फलतः व्यवहार-काल में अवाधित अनिधगत और असन्दिश्य विषय को अपनाने के कारण प्रत्यक्षाित प्रमाण अपने सामान्य लक्षण से विभूषित हो जाते हैं। "सत्यत्वोपपत्तेः"— इस भाष्य का अर्थ है— 'सत्यत्वाभिमानोपपत्तेः'। "सर्वव्यवहाराणां प्राग् अह्यात्मताविज्ञानात् सत्यत्वोपपत्तेः"—यह भाष्य ग्रहणक वाक्य (व्याख्येय भाष्य) है, उसकी व्याख्या स्वयं भाष्यकार करता है — "याविद्ध न सत्यात्मैकत्वप्रतिपत्तिः"। यहाँ 'आत्मात्मीयेन भावेन' का माध्यकार करता है — "याविद्ध न सत्यात्मैकत्वप्रतिपत्तिः"। यहाँ 'आत्मात्मीयेन भावेन' का इस प्रकार विश्वल्य अन्यय कर लेना चाहिए - 'श्वरीराविवकारान् अहमिति आत्मभावेन, पृत्रपश्चादीन् ममेति आत्मीयभावेन"। श्वरीरेन्द्रियादि में अहं और पृत्रपश्चादि में ममभाव जा अध्यास स्पष्ट करते हुए भाष्यकार ने ग्रन्थ के आरम्म में ही कहा है— "अहंममेति लीकको व्यवहारः"। ''वैदिकक्ष व्यवहारः'— इस वाक्य के द्वारा भाष्यकार ने कर्मकाण्ड तथा मोक्ष-शास्त्र का समर्थन किया है— "स्वयन्यवहारस्थेव"— इस हिंदा की

प्रत्यक्षाभिमतं विकानं भवति प्राविधात्, नच प्रत्यक्षाभासाभिप्रायस्तत्काले भवति, तद्वत् । कथं त्वसत्येन वेदान्तवाक्येन सत्यस्य ब्रह्मात्मत्वस्य प्रतिपित्ति-क्षपद्येत ? नहि रज्जुसर्पेण दृष्टो च्रियते । नापि मृगतृष्णिकाम्भसा पानावगाहनादिः

भामती

तसनुभाष्य दूषयति ॥ कयं त्वतत्येन इति ॥ । शक्यमत्र वक्तुं अवणासुपाय आतमसाक्षात्कारपर्यन्तो वेदान्तसमृत्योऽपि ज्ञानिनचयोऽसत्यः, सोऽपि हि वृत्तिरूपः कार्यस्या निरोधधर्मा, यस्तु व्रज्ञस्वभावसाक्षाः क्षारोऽसी न कार्यस्तरस्वभावस्वात्, तस्मावधिग्रेमेत् ॥ कष्ममसत्यात्सत्योत्पादः इति ॥ । यत् कलु सत्यं न ततुरपद्यत इति कुतस्तरयास्यादृत्पादो ? यश्वत्यद्विते तत्सर्वमसत्यमेव । साध्यवहारिकं त सायावं वृत्तिरूपद्य ब्रह्मसाक्षात्कारस्य व्यवस्थात्वात्वात्वानामप्यभिन्नं, तस्मावभ्युपेत्य वृत्तिस्वरूपस्य ब्रह्मसाक्षात्कारस्य वरमार्थसत्यक्षां व्यभिचारोद्भावनमिति मन्तव्यम् । यद्यपि साव्यवहारिकस्य सत्यादेव भयात्सत्यं मरण-मृत्यद्यते तथावि भयदेतुरहितस्तव्ज्ञानं वाऽसत्यं ततो भयं सत्यं जायत इत्यसत्यात्सत्यस्योत्पत्तिकाः । यद्यपि चाहिज्ञानमपि स्वरूपेण सत्तवापि न तज्ज्ञानत्वेन भयदेतुरपि स्वनिर्वाच्याहिरूपितस्य । अन्यया रज्जुज्ञानाविष भयत्रसङ्गाज्ञानत्वेन।विशेषात् । तस्माविनवीच्याहिरूपितं ज्ञानमप्यनिर्वाच्यमिति सिद्यम-सत्यादिष सत्यस्योपजन इति । न म ब्रूमः सर्वस्थादस्यात्स्यस्याद्यने, यतः समारोपितभूमभावाया

भामती-व्याख्या

स्पष्टीकरण किया गया है—''यथा सुप्तस्य प्राकृतस्य जनस्य''। अर्थात् जैसे स्वप्नावस्या में साधारण व्यक्ति जो कुछ भी देखता है, उसको तब तक सत्य और प्रत्यक्ष ही समझता रहता है. जब तक जाग नहीं जाता। वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति वस्तुतः मिण्या पन को

व्यवहार-काल में सत्य ही समझता है।

यह जो शङ्का की गई थी कि "कथं चानृतेन मोक्षशास्त्रेण प्रतिपादितस्य सत्यत्वम् ?" उस शङ्का का अनुवादपूर्वक निरास किया जाता है-- "कथं त्वसत्येन सत्यस्य प्रतिपत्तिः ?" यही यह विस्पष्ट कहा जा सकता है कि श्रवणादि साघनों के द्वारा वेदान्त-वाक्य-जनित आत्मसाक्षात्कार-पर्यन्त ज्ञान-परम्परा असत्य है, क्योंकि वह अन्तःकरण की एक वृत्ति है, अन्तः करण का विकार होने के कारण अन्तः करण का धर्म है, किन्तु जो ब्रह्मस्वरूप साक्षात्कार है, वह किसी का कार्य (विकार) नहीं, क्योंकि वह ब्रह्मस्वरूप है, अतः यह आक्षेप निराधार है कि असत्य साधन से सत्य का उत्पाद क्योंकर होगा। अर्थात् जो ब्रह्मस्वरूप सत्य साक्षात्कार है, वह उत्पन्न नहीं होता और जो वृत्तिरूप साक्षात्कार उत्पन्न होता है, वह असत्य ही माना जाता है। वृत्तिरूप ब्रह्म-साक्षात्कार में सांव्यवहारिक (व्यवहार काल में अबाधितत्वरूप) सत्यत्व माना गया है और उसके साधनीभूत श्रवणादि में भी सत्यत्व अभिमत है। फलतः वृत्तिक्षप ब्रह्म-साक्षात्कार में परमार्थ-सत्यता समझ कर व्यभिचारोद्भावन किया गया है। यद्यपि व्यावहारिक सर्प के सत्य भय से ही सत्य मरण होता है, आरोपित सर्प से नहीं। तथापि आरोपित सर्प को देख कर जो भय उत्पन्न होता है, वह सत्य ही है, अतः असत्य से सत्य की उत्पत्ति कही गई है। आरोपित सर्प का जान भी सत्य ही है, अतः उससे भयादि की उत्पत्ति सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति है, किन्तु सर्प-ज्ञान जिस रूप से सत्य है, उस रूप से भयादि का हेतु नहीं अर्थात् वह ज्ञानत्वेन सत्य है, ज्ञानत्वेन वह भयादि का जनक नहीं, अपितु अनिर्वचनीय सर्प-विशिष्टत्वेन भयादि का साधक है, अन्यथा [ विषय-रहित केवल ज्ञान को भयादि का उत्पादक मानने पर ] रज्जु के ज्ञान से भी भयादि की उत्पत्ति प्रसक्त होती है। अनिवंचनीय विषय । विशिष्ट ज्ञान भी अनिवंचनीय ही है, सत्य नहीं, फलतः सर्प-ज्ञान से भयादि की उत्पत्ति भी असत्य से ही प्रयोजनं कियत १ति, नैव दोषः; शङ्काचिषादिनिमित्तमरणादिकार्योपलब्धेः, स्वपन-द्र्यनायस्थस्य च सपैदंशनोदकस्नानादिकार्यदर्शनात् । तत्कार्यमप्यनृतमेवेति चेद् ब्र्यात् , तत्र ब्रुमः – यद्यपि स्वप्नदर्शनावस्थस्य सपेदंशनोदकस्नानादिकार्यमनृतं,

#### भामती

ष्युममहिष्या बिह्निशानं सर्यं स्यात् । निहं चक्षुमी रूपज्ञानं सरयमुपजायत इति रसाविज्ञानेनापि ततः सरयेन भिवतथ्यम् । यतो नियमो हि ा तादृज्ञः सरयानां यतः कुतिथित् किञ्चिदेव वापा इत्येवमसत्यान्नामपि नियमो यतः कुतिथिदसरयात्सत्यं कुतिश्चिदसत्यं ।।। दीर्घतविवैर्णेषु समारोपितत्विविरेहमवगच्छन्ति सत्यम्, अजिनिमत्यतः सु समारोपितदीघंभाषाऽज्यानिविरेहमवगच्छन्तो भवन्ति भागताः । च घोभयत्र वीर्धतमारोपं प्रति कश्चिद्यति भेवस्तस्मादुष्पक्रमसत्याविष सत्यस्योवय इति । निवर्धनान्तरमाह व स्वय्नदर्शनावस्थस्य इति ॥ यथा सांसारिको जाग्रद्भुज्ञक्तं बृष्ट्वा प्रत्यायते ।। न वंशवेवनामाप्नोति, पिपासुः सिल्लमालोक्य पातुं प्रवस्तं ततस्तवासाद्य पायम्याय-माप्यायितः सुक्रमनुभवित, एवं स्वय्नान्तिकेऽपि सववस्यं सर्वभित्यसत्यात् कार्यसिद्धः । राष्ट्रते क्र तत्स्तायंभप्यनृतमेव इति क्र । एवमपि नासत्यात् सत्यस्य सिद्धिक्तंत्र्यथः । परिहरति क्ष तत्र सूमः,

#### भामती-व्याख्या

सत्य की उत्पत्ति है। हमारा कहना यह नहीं कि सभी असत्य पदार्थी से सत्य की उत्पत्ति होती है। यदि वैसा कहते, तब अवश्य समारोपित घूम की आधारभूत धूम-महिषी (कुहरा) के द्वारा विद्ध की अनुमिति प्रमा होनी चाहिए। यह कोई आवश्यक नहीं कि चक्षु से उत्पन्न रूप-ज्ञान सत्य होता है, तो उससे रसादि का ज्ञान भी सत्य होगा, क्योंकि नियम या स्वभाव ही ऐसा है कि किसी सत्य पदार्थ से उत्पन्न कोई ही ज्ञान सत्य होता है, सभी ज्ञान नहीं। इसी प्रकार असत्य पदार्थों का भी नियम ऐसा ही । कि किसी ही असत्य पदार्थ से कोई ज्ञान सत्य होता । और किसी असत्य पदार्थ से जायमान ज्ञान असत्य होता है। जैसे कि ष्वित के सभी दीर्घत्वहस्वत्वादि धर्म वर्णों में समानरूप से आरोपित हैं, तथापि दीर्घ 'अजीन' [ 'ज्या वयोहानी' धातु के कान्त ] शब्द से ही जीर्णत्वाभाव का सत्य ज्ञान होता है, हस्य 'अजिन' शब्द से नहीं, अतः जो लोग 'अजिन' शब्द को 'अजीन' सुनकर जीर्ण-भावाभाव का ज्ञान प्राप्त करते है, उन्हें भ्रान्त ही माना जाता है, सत्यज्ञानवान नहीं। 'अजीन' और 'अजिन'-इन दोनों शब्दों में दीर्घता का आरोप समान है ['ज्या वयोहानी' से निष्पन्न 'अजीन' शब्द के 'ई' वर्ण में भो दी घंत्व आरोपित है, क्यों कि वर्ण नित्य और निर्विकार है, उसके व्यञ्जकीभूत नाद में जो दीर्घत्वादि धर्म हैं, उन्हीं की प्रतीति वर्णों में मानी जाती है, जैसा कि "नादवृद्धिपरा" (जै. सू.१।१।१७) इस जैमिनि-सूत्र में स्पष्ट किया गया है। चर्म-वाचक 'अजिन' शब्द में श्रोता को 'अजीन' शब्द का श्रम हो गया ]। फलतः यह सिद्ध हो गया कि असत्य साधन से भी सत्य कार्य की निष्पत्ति होती है। इसी अर्थ में दूसरा दृष्टान्त प्रदर्शित किया जाता है -- "स्वप्नदर्शनावस्थस्य च सर्वदंशनोदकस्नानादिकार्य-दर्शनात्''। जैसे सांसारिक पुरुष जाग्रत्काल में सर्व को देख कर भाग जाता है, अतः सर्व-दंश-जितत दुःख झेलना नहीं पड़ता और वही पूरुप ग्रीव्म के समय यात्रा-पथ में प्राप्त गंगा का दशंन करके प्रसन्न हो जाता है, गंगा-जल पी-पी कर तृति सुख का अनुभव करता है। वैसे ही स्वप्त-काल में आरोपित सर्प के दंश से दुःख एवं आरोपित सलिल के पान से सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार असत्पदार्थों से कार्य-सिद्धि देखी जाती है।

शाङ्कावादी कहता कि ''तत् कार्यमध्यनृतमेव''। जब कार्यभी असत्य ही है, तब असत्य साधन से सत्य कार्य की सिद्धि नहीं होती। उक्त शङ्का का समाधान किया जाता तथापि तद्वगितः सत्यमेव फलम् । प्रतिबुद्धस्याप्यबाध्यमानत्वात् । निह स्वप्नादु-त्थितः स्वप्नदृष्टं सर्पद्ंशनोद्कस्नानादिकार्यं मिथ्येति मन्यमानस्तद्वगितमपि मिथ्येति मन्यते कश्चित् । पतेन स्वप्नदृशोऽवगत्यबाधनेन देहमात्रात्मवादो दूषितो वेदितव्यः । तथा च श्वतिः —'यदा कमेसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति । समृद्धि तत्र जानीयात्त-

भामती

पश्चिप स्वय्मवर्शनावस्परय इति ■। लीकिको हि सुप्तोरियतोऽबग्ध्यं बाधितं मन्यते न तववगति, तेन यस्ति परीक्षका अनिर्वाच्यक्षितः प्रवासिकिकिकि । लिखन्यिकि तथापि लीकिकिभिन्नायेणेतपुक्तम् । अनास्तरे लोकायितकानां मतमपाकरोति अ एतेन स्वय्मवृक्षोऽवग्रयवायनेन इति ■। णा स्वव्ययम्बेश्वरात्स्यवां व्यासिकित्यं द्वाकराल्यवनामुस्तक्ष्यस्त्रभ्रमन्मस्तकावचुन्विलाङ्ग्लामितरोषायणण्यस्तविद्यासम्बाधनां रोमाञ्चसञ्चयोग्कुवलभीवणां स्किटकाचलिभिन्नप्रतिविभ्वतामभ्यमित्रीणां तनुमास्याय स्वय्ने प्रतिबुद्धो मानुवीमाश्मनस्तनुं पद्मति तवोभयवेहानुगत्नात्मानं प्रतिसन्वधानो वेहातिरिक्तमात्मानं निश्चिनोति, न तु वेहमात्रम् ; तन्मात्रस्य वेहवरप्रतिसन्धानाभावप्रसङ्गात् । कथं चैतद्रप्रपद्मत यव स्वय्मविद्याध्यता स्वात् तव्याव्य अतिसन्धानाभाव इति । व्याप्त चैतद्वप्रयोतिः श्रुतिसिद्धाध्यव्यितिरक्षित्यान्यस्य वेतिसद्धाः स्वयं त्रस्य तथाहि । स्वयं चैतव्याव्य स्वयं तथाविद्याध्यता स्वात् तव्याव श्रुतिः इति अ । ■ तथाकारावि इति ■ । यद्यपि रेखास्वक्पं सत्यं तथापि

भामती-व्याख्या

है—''तत्र ब्र्मः—यद्यपि स्वप्तदर्शनावस्थस्य''। लौकिक पुरुष सो कर जागने पर यद्यपि स्वाप्त ज्ञान के विषयीभूत गज, वाजि आदि पदार्थों को मिण्या मानता है, तथापि उनके ज्ञान को मिण्या नहीं, सत्य ही मानता है। ज्ञान को भी केवल अविवेकी पुरुष की दृष्टि से ही सत्य कहा जा सकता है, विवेचक (परीक्षक) पुरुष की दृष्टि से नहीं, क्योंकि वह स्वप्त के अनिवंचनीय गजादि पदार्थों से विशिष्ट ज्ञान को भी अनिवंचनीय ही मानता है।

देहात्मवादी चार्वाक के मत का प्रसङ्गतः अपाकरण किया जाता — "एतेन स्वप्नहशोऽवगत्यबाधेन"। बाश्य यह है कि स्वप्न-काल में जब चैत्रनामक पुरुष तरक्षु (व्याञ्च)
का ऐसा शरीर घारण करता है, जिसका मुख पूरा खुला है, बड़ी-बड़ी विकराल दाहुँ
निकल रही हैं, क्रीधावेश में जिसकी लम्बी लांगूल (पूँछ) आकाश में ऊपर तन कर व्याञ्च
के अपने ही शिर पर धनुषाकर भुकी हुई है, दोनों नेत्रों के विशाल अङ्गारे धधक रहे हैं,
रोंगटे खड़े हैं, जो स्कटिकमय पर्वत की चमकीली स्वच्छ भित्ति में प्रतिबिम्बत-सा है, जिसकी
मुद्रा शत्रु-संहारोत्मुख है। जब स्वप्न टूटता है और चंत्र जाग जाता है, तब वह अपने को
मनुष्य शरीर में विस्तर पर लेटा हुआ पाता है। जैत को यह प्रत्यभिजा होती है कि स्वप्न
में मुझे ही व्याञ्च का भयद्भर शरीर मिला और छूट गया — इस प्रकार स्वप्नानुभूति का
अनुसन्धाता चैत्रात्मा अपने को शरीरादि से भिन्न समझ लेता है, शरीरमात्र में हूँ — ऐसा
कभी नहीं मानता, वयोंकि बात्मा के शरीर-मात्रस्वरूप होने पर जैसे स्वाप्न शरीर का
अभाव हो जाता है, वस ही उक्त अनुसन्धान का भी अभाव हा जायगा।

यह गाप कुछ ( देहात्मवाद-निरासादि ) उपपन्न कब होगा ? जब कि स्वप्न-द्रष्टा का जान अवाधित हो । अन्यथा ( स्वाप्न ज्ञान के बाधित होने पर ) उस ज्ञान को स्वाप्न शरीर का ही धर्म मानना होगा, स्वाप्न शरीर का जाग्रत् अवस्था में बाध हो जाने पर मनुष्य शरीर का उसको स्मरण नहीं होगा, क्यों कि अन्य व्यक्ति के द्वारा अनुभूत वस्तु का अन्य को स्मरण नहीं होता । जबाधित ज्ञान को बाधित शरीर का धर्म नहीं माना जा सकता, अता शरीर से अतिरिक्त अवाधित आत्मा मान कर हो अनुभविता और स्मर्वा के एकत्व-प्रत्यिभज्ञान का सामञ्जस्य करना होगा। असत्य पदार्थ से सत्य प्रतीति श्रृति से

स्मिन्स्यप्ननिद्श्ते (छा॰ ५।२।९) इत्यसत्येन स्वप्नदर्शनेन सत्यायाः समृद्धः प्रतिपत्ति दर्शयति । तथा प्रत्यक्षदर्शनेषु केषुचिद्दरिष्ठेषु जातेषु '॥ चिरमिय जीविष्यतीति विद्यात्' इत्युक्तवा 'चण यः स्वप्ने पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यति स एनं हन्ति' इत्यादिना तेन तेनासत्येनैय स्वप्नदर्शनेन माणं मरणं सूच्यत इति दर्शयति । प्रसिद्धं खेदं लोके उन्ययस्यतिरेककुश्रालानामी दशेन स्वप्नदर्शनेन साध्वागमः सूच्यत ईर्रशेना-साध्वागम इति । तथा उकारादिसत्याक्षरप्रतिपत्तिर्देष्टा रेखानृताक्षरप्रतिपत्तेः । अपि वान्त्यमिदं प्रमाणमात्मैकत्यस्य प्रतिपादकं नातः परं किचिद्यकाङ्ग्रस्यमस्ति । यथा हि लोके यजेतेत्युक्तं कि केन कथमित्याकाङ्ग्रयते, नैयं 'तत्त्वमसि' 'अहं ब्रह्मास्मि' इत्युक्ते किचिद्ययदाकाङ्ग्रयमस्ति, सर्वारमैकत्वविषयत्वावगतेः । सति ह्यन्यस्मित्रविधिध्य-

#### भामती

तद्यवासक्नेतमसायं, निह सङ्केतियत। सङ्केतयन्तीवृत्तेन रेखाभेदेनायं वर्णः प्रत्येतव्यः, अपि स्वीवृत्ती रेखाभेदोऽकार ईवृत्तश्य ब्यार इति, तथा धासमीचीनात् सङ्केतात्समीचीनवर्णावयितिरिति सिद्धम् । यच्चोक्तमेकत्वांत्रोन ज्ञानमोक्षव्यवहारः सेत्स्यति नानात्वांत्रोन तु कर्मकाण्डाभ्रयो लीकिकश्च व्यवहारः सेत्स्यतीति तत्राह श्च अपि धान्त्यमिषं प्रमाणम् इति श्च । यदि खल्वेकत्वानेकत्वित्रव्यती व्यवहारा-वेकस्य पृंसोऽपयिण सम्भवतस्ततस्तव्यमुभयमञ्जूषाः कल्प्येत, न त्वेतवस्ति, नह्येकत्वावगितिनवन्धनः कश्चिवस्ति व्यवहारस्तववणतेः सर्वोत्तरवात् । तथाहि तस्वमसीरयैकात्म्यावगितः समस्तप्रमाणतात्रकल्तव्यवहारानववाधमानेवोदीयते, नैतस्याः परस्तात् किश्चिदनुकूलं प्रतिकृतं चास्ति यवपेक्षेत येन वेयं

#### भामती-व्याख्या

सिद्ध है—''तथा च श्रुति:'' । यद्यपि स्वाप्त-दर्शन सत्य है, तथापि स्त्री आदि स्वाप्त विषय असत्य हैं, अतः ऐसे विषय से विशिष्ठ ज्ञान को भी असत्य ही माना गया है । सत्य और असत्य का कार्य-कारणभाव केवल श्रुति-सिद्ध ही नहीं, अन्वय-व्यतिरेक से भी सिद्ध है—''प्रसिद्धं चेदं लोकेऽन्वयव्यतिरेककुशलानाम्'' । यहाँ नैयायिकादि-सम्मत कार्य-कारणभाव के नियामक अन्वय और व्यतिरेक का ग्रहण किया गया है, जिसके आधार पर विशेष स्वप्त-दर्शन से विशेष (समृद्धि या मरणादि ) कार्यं की सिद्धि होती है । जाग्रत्कालीन निदर्शन से भी यही सिद्ध होता है—''तथाकारादिसत्याक्षरप्रतिपत्तिः'' । मुझ से बोला जानेवाला अकार वर्ण सत्य और 'अ' रेखा असत्य अकार है, इनका कार्य-कारणभाव लोक-प्रसिद्ध है । यद्यपि रेखा का स्वरूप सत्य है, तथापि उस रेखा से जो संकेत किया जाता है कि यह (रेखा) अवर्ण है, वह असत्य है, क्योंकि संकेतियता पुरुष ऐसा संकेत नहीं करते कि 'इस रेखा को देखकर अकार या ककार जा बोध करना चाहिए', अपितु 'यह रेखा हो अकार है और यह रेखा ककार' एसा संकेत असत्य है । इस प्रकार के असमीचीन ( असत्य ) संकेत से समीचीन वर्णावगित होती है—यह सिद्ध हो जाता है ।

यह जो कहा गया था कि 'एकत्वांश के ज्ञान से मोक्ष-व्यवहार और नानात्वांश के ज्ञान से कर्मकाण्ड-सम्बन्धी व्यवहार सिद्ध होगा', उस पर व्यवस्था दी जाती है— "अपि बान्त्यमिदं प्रमाणमात्मैकत्वस्य प्रतिपादकम्"। आशय यह है कि यदि एकत्व-ज्ञान-प्रयुक्त कोर अनेकत्व-ज्ञान-प्रयुक्त दोनों व्यवहार एक ही पुरुष में क्रमशः सम्भव हो जाते, तब अवश्य ही एकत्व और नानात्व—इन दोनों धर्मों की कल्पना कर सकते थे, किन्तु ऐसा सम्भव नहीं, क्योंकि एकत्व की अवगति वह अन्तिम कार्य है, जिसके अनन्तर कोई व्यवहार रहता ही नहीं। "तत्त्वमिस"—इस प्रकार एकात्मत्व की अवगति अपने से पूर्वभावी समस्त (प्रमाण, तज्जन्य अर्थावगित और अर्थावषयक) व्यवहार का बाध करती हुई ही उदय होती

माणेऽर्थं आकाङ्का स्यात् । ■ त्वात्मैकत्वन्यतिरेकेणावशिष्यमाणोऽन्योऽर्थोऽस्ति य आकाङ्क्षयेत । न नेयमवगितनोत्पद्यत इति शक्यं वक्तुम् ंतद्यास्य विज्ञहों ( छा० ६।१६।३ ) इत्याविश्रुतिभ्यः । अवगितसाधनानां च श्रवणादीनां वेदानुवचनादीनां च विधानात् । न नेयमवगितरनिर्धका श्रान्तिर्वेति शक्यं वक्तुम् । अविद्यानिवृत्तिफळ-दर्शनात्, बाधकहानान्तराभावाद्य । प्राक्चात्मैकत्वावगतेरन्याहतः सर्वः सत्यानृत-

भागती

प्रतिक्षिण्येत, तत्रानुक् लप्रतिक्लिनवारणाञ्चातः परं किञ्चिवाकां इध्यमिति । न वेयमवगितर्जुलिक्षीरप्रायेश्याह क्ष न वेयम् इति 🚳 । स्यादेतत् — गणा वेदियमवगितिनव्ययेजना तिह् तथा छ न प्रेक्षाविद्भुरुपादीयेत, प्रयोजनवस्त्वे 💵 नाम्त्या स्यावित्यत आह क्ष न वेयमवगितर्नियका 🔳 । कुतः ? 

अविद्यानिवृत्तिफलवर्शनात् क्ष । नहीयमुत्पना सती पक्षाविद्यां निवसंपति येन नान्त्या स्यात् , किम्स्वविद्याविरोधिस्वभावत्या तिन्नवृत्त्यारमेवोद्यते । अविद्यानिवृत्तिश्च न तरकार्यत्या फलमिष तिव्हत्येष्टलक्षणस्वात् फलस्वेति । प्रतिकृतं पराजीनं निराकर्त्तृमाह 

अविद्यानिवर्ष इति 🚳 । स्यादेतत् — गा भूदेकरवित्वन्धनो व्यवहारोऽनेकस्विन्वन्धनस्विद्धत् तदेव हि स्था- भृष्टहित लोकयात्राम्, अतस्तित्यद्वर्थमनेकस्वस्य कस्पनीयं तात्विकत्विन्धनस्यित आह क्ष प्राक् च इति स्था- व्यवहारो हि बुद्धिपूर्वकारिणा बुद्धवीयपद्यते, न त्वस्यास्तास्विकत्वेन, स्नाम्त्यापि तद्वपपत्तेरित्यावेदितम् ।

भामती-व्याख्या है। उस ( एकत्व-विषयिणी ) अवगति के पश्चात् कुछ भी अनुकूल या प्रतिकूल कर्त्तंव्य शेष ही नहीं रहता, जिसकी अपेक्षा या उपेक्षा होती। 'यह अवगति डुलि (कर्छ्ड ) के दूध के समान अत्यन्त अप्रसिद्ध और अलीक है'-ऐसा नहीं कह सकते-"न चेयमवगतिनोंत्पद्यते"। 'तद्धास्य विजज्ञी'' छा० ६।१६।३) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित बह्यावगित का अपलाप नहीं किया जा सकता। 'उक्त अवगति यदि अन्तिम कार्य है, 💶 उसका कोई प्रयोजन पश्चात् सिद्ध न होने के कारण वह निष्प्रयोजन वयों नहीं ? निष्प्रयोजन पदार्थं के सम्पादन में पुरुष-प्रवृत्ति सम्भव नहीं, अतः उस अवगित का कुछ प्रयोजन(लाभ) यदि माना जाता है, तब अन्तिम कैसे ? इस शङ्का का अनुवाद करते हैं -- 'न चेयमवगतिरनियका", क्योंकि अविद्या की निवृति उसका फल या प्रयोजन माना जाता है। आशय यह है कि उक्त अवगति स्वयं उत्पन्न होकर अविद्या-निवृत्तिरूप फल को उत्पन्न करती, तब अवगति को अन्तिम कार्य नहीं कहा जा सकता था किन्तु अवगति नाम है—ब्रह्म-साक्षात्कार का, ब्रह्म-साक्षात्कार ब्रह्मरूप होने के कारण नित्य-सिश है। अविद्या का विरोधिस्वरूप है अवगति, अतः अवगति की अभिव्यक्ति होने पर अविद्या निवृति प्रकट होती है। अविद्या-निवृति भी विद्यात्मक ब्रह्मस्वरूप है, अतः वह जनित नहीं होती, उसमें जन्यता-प्रयुक्त फलरूपता का क्यवहार नहीं होता, अपितु इष्यमाण (पुरुषाभिलिषत) होने के कारण अविद्या-निवृत्ति को फल या पुरुषार्थ माना जाता है। उक्त अवगति के पश्चाद्भावी प्रतिकूल पदार्थ का निराकरण किया जाता है—"भ्रान्तिर्वा"। उस अन्तिम अवगति के पश्चात् यदि कोई भ्रान्ति होगी, तब उसका अन्य बाधक कीन होगा ?

यदि एकत्वावगित से व्यवहार का निर्वाह नहीं होता, तब अनेकत्व-निबन्धन व्यवहार तो उपपन्न हो जाता है, अतः अनेकत्व सम्पूर्ण लोक-यात्रा का उद्घाहक होने के कारण तात्त्विक वयों न मान लिया जाय ? इस शब्ह्वा का निरास करते हैं—"प्राक् चात्मैकत्वाव गतेः"। सारांश यह है कि बुद्धिपूर्वकारी पुरुषों का व्यवहार केवल ज्ञान के आधार पर सम्पन्न हो जाता है, ज्ञान प्रमात्मक ही हो—ऐसा आवश्यक नहीं, भ्रम ज्ञान से भी व्यवहार

व्यवहारो लौकिको वैदिक्षक्षेत्यवोचाम । तस्मादन्त्येन प्रमाणेन प्रतिपादित आत्मैकत्वे समस्तस्य प्राचीनस्य भेदव्यवहारस्य वाधितत्वाक्षानेकात्मकन्त्र्वाकष्ट्यनावकाशोऽस्ति । नतु सृदादिदृष्टान्तप्रणयनात्परिणामचद्न्नह्य शास्त्रस्याभिमतिमित गम्यते । परिणामिनो हि सृदाद्योऽर्था लोके समधिगता इति । नेत्युष्यते, 'स वा एष महानज आत्माऽ-जरोऽमरोऽस्ताऽभयो न्नहा' ( वृ० क्षाराऽ-जरोऽमरोऽस्ताऽभयो न्नहा' ( वृ० क्षाराऽ ), 'अस्थूलमनणु' ( वृ० क्षाराऽ ) इत्याचाभ्यः सर्वविक्रियाप्रतिषेधश्रुतिभयो न्नहाणः क्रुटस्थत्वावगमात् । । स्रोकस्य महाणः परिणामधर्मत्वं तद्रदितत्यं च शक्यं प्रतिपत्तुम् । स्थितिगतिवत्यस्यादिति चेत्—न, कृटस्थस्येति विशेषणात् । निष्ट् कृटस्थस्य न्नहाणः

भागतं

सत्यञ्च तबिवंवाबावनृतञ्च विचारासष्ट्रसयाऽनिर्वाध्यस्यात् । अन्ध्यस्योकास्त्यज्ञानस्यानपेक्षसया वाध्यक्षः भवेकस्यक्षानस्य अस्तियोगिश्रहापेक्षया धुर्बल्दिन वाध्यस्य वयन् प्रकृतमृपसंहरति तस्मादस्योन प्रमाणेन इति । स्यावेतस्—न वयमनेकस्यव्यवहारसिद्धवर्यमनेकस्यस्य सास्थिकस्यं करप्याप्तः, किन्तु भौतमेवास्य तास्थिकस्यविति चोदयति । नतु मृद्धि इति । परिहरति । विर्वत्यते इति । मृद्धाविवृद्धान्तेन हि कथि अस्पित्याम उन्नेयः, न च शक्य अन्तेतुमपि, मृत्तिकस्येव सस्यमिति कारणमात्र-सस्यस्यावधारणेन कार्यस्यानृतस्वप्रतिपादनात् साचात् कृतस्य विर्वादकारस्य सित्यावकारस्य सित्यामध्यमित अह । नह्येकस्य इति । व्यवकाणाध्यमे विर्वादन्त्र एवमेकस्यम् ब्रह्मान परिणानः

भामती-श्याख्या

का निर्वाह हो जाता है, जा। व्यवहार-निर्वाहक ज्ञान के लिए उसके विषयीभूत अनेकत्व को तास्त्रिक मानने की आवश्यकता नहीं। अनेकत्व को तास्त्रिक या सत्य इसलिए नहीं कह सकते कि उसका विसंवाद होता है, अतः वह अनृत (मिध्या) है, क्योंकि विचार की कसोटी पर खरा न उतरने के कारण अनिर्वचनीय है। अन्तिम एकात्मतावगित को अन्य ज्ञान की अपेक्षा न होने के कारण प्रमाण या बाधकरूप एवं अनेकत्वावगित को प्रतियोगि-ज्ञानादि की अपेक्षा होने के कारण बाध्यरूप बताते हुए प्रकरण का उपसंहार किया जाता है—''तस्मादन्त्येन प्रमाणेन प्रतिपादिते''।

अनेकत्व-ज्यवहार की सिद्धि के लिए अनेकत्व को तात्विक नहीं माना जाता अपितु श्रुति के आघार पर आत्मा में अनेकत्व सिद्ध होता है—इस प्रकार की शंका की जाती है—"नतु मृदादिदृष्टान्सप्रणयनात्परिणामवद् ब्रह्म"। जसे मृत्तिका घट, शराव आदि अनेक रूपों में परिणत होने के कारण अनेकरूप मानी जाती है वैसे ही ब्रह्म आकाश आदि अनेक रूपों में परिणत होने के कारण अनेकरूप क्यों नहीं ? उक्त शङ्का का परिहार किया जाता है—"नत्युच्यते"। मृदादि दृष्टान्तों के आधार पर परिणामवाद की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि "मृत्तिकत्येव सत्यम्" इस वाक्य के द्वारा कारणमात्र की सत्यता अवधारित होने के कारण कार्यप्रपत्थ में अनृतत्व सिद्ध किया जाता है एवं ब्रह्म में क्रटस्थत्व, नित्यत्व और एकत्व आदि की प्रतिपादिका अनन्त श्रुतिया हैं, अता ब्रह्म को परिणामी कभी भी नहीं कहा जा सकता। क्रटस्थ एकतत्त्व को परिणामी क्यों नहीं माना जा सकता—इसका समाघान करते हुए भाष्यकार कहते हैं—"न ह्येकस्य ब्रह्मणः परिणामधर्मत्वम्"। एक तत्त्व को परिणाम और परिणामाभाव वाला नहीं कहा जा सकता। एक तत्त्व में भी कथित उभयक्ष्यता की शङ्का की जाती है—"स्थितिगितवितस्यात्"। अर्थात् जैसे एक ही बाण कभी गति (स्यन्दन) और कभी उसके अभाव (स्थिति) का आश्रय होता है वैसे ही एक ही

स्थितिगितिवद्गेकधर्माश्रयत्वं संभवति । कूटस्थं च नित्यं बह्य सर्वविक्रियाप्रतिषेधादित्यवोधाम, न च यथा बह्यण आत्मैकत्वदर्शनं मोक्षसाधनम् , पवं जगदाकारपरिणामित्वदर्शनमिप स्वतन्त्रमेव कस्मैचित्फलायाभिप्रयते, प्रमाणामावात् । कूटस्थबह्यारमत्विक्षानादेव हि फलं द्र्शयति शास्त्रम्—'स एव नेति नेत्यात्मा' इत्युपक्षम्य
'अभयं व जनक प्राप्तोऽसि' ( वृ० ४।२।४ ) इत्येवंजातीयकम् । तत्रैतत्तिः अवि — ब्रह्मप्रकरणे सर्वधर्मविशेषरहितबद्धार्द्शनादेव फलस्वि । सत्या गन्नामणः
भ्यते ब्रह्मणो जगदाकारपरिणामित्वादि, तद्बह्मदर्शनोपायत्वेनेव विनियुज्यते,
फलवत्संनिधावफलं तद्क्मितिवत् , नतु स्वतन्त्रं फलाय कल्प्यत इति । नहि
परिणामवस्वविद्यानात्परिणामवस्वमात्मनः फलं स्यादिति वक्तं युक्तम् , कूटस्थिनत्यरवाम्मोक्षस्य । नतु कूटस्थग्रह्मारमवादिन एकत्वैकान्त्यादोशित्रीशितव्याभाव ईश्वरका-

#### मामिती

स्वस्थानश्च कौटस्थ्यं भविष्यत इति । निराकरोति ■ न, कूटस्थस्येति विशेषणावृ इति ﴿ । कूटस्थितिस्ति । इति स्वातनी स्वभावावप्रस्युतिः, सा कथं प्रस्मुत्या न विरुद्ध्यते ? न च धर्मिणो अ्वतिरि-ध्यते धर्मो येन ततुपत्रनापायेऽपि धर्मी कूटस्थः स्थात् । भेव ऐकास्ति गवाद्यस्य संधिभावाभावात् । आणाव्यस्तु परिवास्तिः स्थित्या गरया च परिणमस्त इति । अपि च स्वाव्यायाध्ययनविष्यापावितायं-वस्तस्य वेवसात्रेरेकेनापि वर्णमानयंकेन न भवितस्यम्, कि पुनरियता जगतो बद्धायोनित्वप्रतिपायकेन वाक्यसम्बर्धेण, वाच फलवव् अद्यावदानसमाम्नानसिनधावफलं जगधोनित्वं समाम्नायमानं तवर्षं सत्ततुपायत्याऽवितष्ठते नार्णान्तराथंनित्याह ﴿ न च यथा ब्रह्मणः इति ■ । अतो न परिणामपरावमस्ये-स्थर्थः । तवनन्यश्वमित्यस्य सूत्रस्य सूत्रस्य प्रतिज्ञाविरोधं श्वतिविरोधन्न चोदयि क्षकूटस्थनस्यात्मधाविनः इति ।

#### भामती-व्याख्या

ब्रह्म सृष्टि के समय परिणाम और प्रलय के समय परिणामाभाव का आश्रय क्यों नहीं हो सकता ? इस शङ्का का निराकरण किया जाता है — "न, कूटस्थस्येति विशेषणात्" । कूटस्थ-नित्यता नाम है स्वभावाध्वच्युति का, वह ब्रह्म में नित्य है । अतः उसकी प्रच्युति कभी नहीं हो सकती । कूटस्थरवाप्रच्युति के बिना परिणामवाद सम्भव नहीं । धर्मी से धर्मी को अत्यन्त भिन्न नहीं माना जा सकता कि उनकी उत्पत्ति और विनाश की अवस्था में धर्मी कूटस्य बना रहे। धर्मों को अत्यन्त भिन्न मानने पर गो-अश्व के समान धर्मधर्मिमाव उपपन्त नहीं हो सकता। बाण आदि पदार्थ क्टस्थ न होने के कारण स्थिति और गति के रूप में परिणत हो जाते हैं। दूसरी बात यह भी है कि 'स्वाच्यायोऽध्येतव्यः' इस विधिवाक्य के द्वारा समस्त वेदराशि में अर्थवत्ता प्रसाधित की गयी है। अतः उसका एक वर्ण भी अनर्थक नहीं हो सकता, फिर भला ब्रह्म की अपरिणामिता के प्रतिपादक अनेक वेदान्तवाक्यों का नेरर्थका सम्मन क्योंकर होगा ? ब्रह्म के जगदाकारपरिण।मित्व का प्रतिपादन करने वाले वेदान्तवाक्यों का स्वतन्त्र काई फल या प्रयोजन नहीं माना जा सकत। क्यों कि ब्रह्मात्मता-दर्शन का फल मोक्ष बताया गया है किन्तु अहा के प्रपन्ताकार-परिणामित्व का कोई फल नहीं माना जाता । अतः 'फलवत्सन्निधी अफलं तदङ्गं भवति' इस न्याय के आधार पर सृष्टिप्रक्रिया का प्रतिपादन ब्रह्मावगति का साधनमात्र माना जाता है। भाष्यकार यही कह रहे हैं—''न च यथा ब्रह्मण आत्मैकत्वदर्शनं मोक्षसाधनमेवं जगदाकारपरिणामित्वदर्शनमिप स्वतन्त्रमेव कस्मैवित्फलाय" । फलतः सृष्टिप्रतिपादक वाक्यों को परिणामपरक नहीं माना जा सकता। "तदनन्यत्वमारम्मणमब्दादिम्यः"—इस सूत्र पर प्रतिज्ञाविरोध और श्रतिविरोध का आक्षेप किया जाता है-"नन् कटस्थबह्यात्मवादिनः"। अर्थान् बह्य की नित्यकटस्थ

रजप्रतिज्ञाविरोध इति चेत्, नः अविद्यात्मकनामकप्रबीजव्याकरणापेक्षत्वात् सर्वेद्यत्यस्य । 'तस्माद्वा पतस्मादात्मन आकाशः संभूतः' (तै वि दार) इत्यादि-नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपात्सर्वज्ञात्सर्वशक्तरीश्वराज्ञगञ्जनिस्थितिप्रलगा माचेतनात्प्रधानादन्यस्माद्वत्येषोऽर्थः प्रतिद्वातः - 'जन्माकस्य यतः' ( ब्र० स० १।१।४ ) इति । सा प्रतिष्ठा तदवस्थैव न तद्विरुद्धोऽर्थः पुनरिहोच्यते । कथं नोच्यते ऽत्यन्त मात्मन पकत्वमद्वितीयत्वं च ब्रवता ? श्रणु यथा नोच्यते - सर्वश्वस्येश्वरस्यात्मभूत नामक्रपे तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनाये संसारप्रपञ्चबीजभूते सर्वज्ञस्येश्वरस्य मायाशिकः प्रकृतिरिति 🗷 अतिस्मृत्योरिभछण्येते । ताभ्यामन्यः सर्वेड ईश्वरः, 'आकाशो वै नाम नामकपयोर्निर्वहिता ते यहन्तरा तद् ब्रह्म' (छा० cituit) इति अतेः, 'नामक्षे व्याकरवाणि' ( ভাত ধাই। २ ), 'सर्वाणि क्ष्पाणि विचित्य घीरो नामानि कृतवा अभवदन्यदास्ते' (तै० आ॰ ३। २।७), 'एकं बीजं बहुना यः करोति' (इवे॰ ६।१२) इत्यादिश्रतिभ्यश्च। प्रवसविद्याकृतनामकपो-पाच्यान्रोधीक्वरो भवति, व्योमेव घटकरकायुपाध्यानुरोधि। स च स्वातमभूतानेव घटाकाशस्थानीयानविद्याप्रत्युपस्थापितनामकपकृतकार्यकरणसंघातानुरोधिनो जीवा-ल्यान्विज्ञानात्मनः प्रतीष्टे व्यवहारविषये । तदेवमविद्यात्मकोपाधिपरिच्छेदापेक्षः मेवेश्वरस्येश्वरत्वं सर्ववत्वं सर्वशक्तित्वं च, न परमार्थतो विद्ययापास्तसर्वौपाधि-वात्मनीशित्रीशितव्यसर्वेश्वत्वादिव्यवहार उपपवतं । तथा चोक्तम्-'यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति 🗖 भूमा' : छा० ७।२४।१ ) इति । 'यत्र स्वस्य सर्वमारमैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्' ( बृ० ४।५।१५ ) इत्यादिना च, एवं

भामती

परिहरित मान, अविद्यासमक इति ■ । नाम च रूपन्न ॥ एव बीजं तस्य व्याकरणं कार्यप्रयञ्चस्तदपेक्षत्वा-वैश्वर्यस्य । एतदुक्तं अवित-न तास्विकमैश्वर्यं सर्वज्ञत्वन्न प्रद्याणः किस्त्वविद्योगाधिकभिति तदाश्रयं प्रतिक्रासूत्रं तस्याश्यम्तु तवनन्यत्वसूत्रं, तेनाविरोधः । सुगममन्यत् ॥ १४ ॥

मामती-व्याख्या

मानने पर ईश्वर में जगत्कारणता-प्रतिपादन की प्रतिज्ञा एवं तत्प्रतिपादक श्रुतिवावयों का विरोध क्यों नहीं उपस्थित होता ? उसका परिहार किया जाता है—''न, अविद्यात्मकनामरूप-बीजव्याकरणापेक्षत्वात्सवंज्ञत्वस्य''। [आशय यह है कि शङ्कावादी का कहना था कि सूत्रकार ने अपने द्वितीय (''जग्माद्यस्य यतः''—इस) सूत्र में जो प्रतिज्ञा की थी 'ईश्वरो जगतः कारणम्'। उस प्रतिज्ञा में (तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिम्यः'' इस सूत्र में ) जो 'तदनन्यत्व' हेतु का उपन्यास किया जाता है—'ईश्वरो जगतः कारणम् , जगदनन्यत्वात्'। यहाँ प्रयुक्त हेतु में 'प्रतिज्ञा-विरोध' नाम का निग्रहस्थान है, जैसा कि न्यायसूत्रकार ने कहा है—''प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधः प्रतिज्ञाविरोधः'' (न्याः सू. प्रारा४)। जगत्कारणत्व और 'जगदिभन्तत्व'—ये दोनों धर्म अत्यन्त विरुद्ध हैं, क्योंकि घट कभी अपना कारण नहीं हो सकता ]। इस शङ्का का सभाधान करते हुए भाष्यकार ने जो कहा है—''न अविद्यात्म-कनामरूपवीजव्याकरणापेक्षत्वात्'', उसका आशय यह कि ईश्वर में जो जगत्कर्तृत्व-प्रयुक्त सर्वज्ञत्व माना जाता है, वह तात्त्विक नहीं, अपितु अविद्यारूप उपाधि के द्वारा कित्यत्व मीना करते हाता है अपेक्षत होता है और अपेक्षित ऐश्वर्यं भी नामरूपात्मक बीजशक्ति का व्याकरण (प्रकटन) ही है, जिसे ईश्वर में मान लेने पर किसी प्रकार का विरोध उपस्थित नहीं होता।। १४॥।

परमार्थावस्थायां सर्वेध्यवहाराभावं वद्गित वेदाम्ताः सर्वे । तथेदवरगीतास्वपि - 'न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सुजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ नादते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः। अश्वानेनावृतं श्वानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः॥ (गी० ५।१४-१५) इति परमार्थावस्थायामीशित्रीशितव्यादिव्यवद्वाराभावः प्रदृश्यंते । व्यवहारावस्थायां तुकः भुतावपीश्वराविश्ववहारः-'पष सर्वेश्वर पष भूताविपति-रेष भूतपात पष सेतुर्विधरण पषां लोकानामसंभेदाय' (बु॰ ४।४।२२) इति । तथा चेदवरगीतास्विप — 'ईद्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽजुंन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारुद्धानि मायया' (गी॰ १८।६१) इति । सूत्रकारोऽपि परमार्थामित्रायेण 'तदनम्यत्वम्' इत्याह । व्यवहाराभिप्रायेण तु 'स्याल्लोकवद्' इति महासमुद्रस्थानीयतां बहाणः कथयति । अत्रत्यास्यायैव कार्यप्रपञ्चं परिणामप्रकियां चाश्रयति—सगुणे-षुपासनेषुपयोध्यत इति ॥ १४॥

## मावे चोपलब्धेः ॥ १५ ॥

ता कारणादनम्यत्वं कार्यस्य, यत्कारणं भाव एव कारणस्य कार्यमुपस्थ्यते, सामती

कारणस्य भावः सत्ता खोपलम्भव तस्मिन् कार्यस्योपलन्वेर्भावाच्य । एतवुक्तं भवति-विवयपर्व विवयविवयियरं, विवयिगदमपि विवयिविवयपरं, तेन कारणोपलम्भभावयोदपादेयोपलम्भभावादिति सूत्रार्थः सम्पद्यते । तथा च प्रभारूपानुविद्वबुद्धिबोध्येन चाक्षुवेण न ध्यभिचारः, नापि बह्मिमावाभावाः मुविधायिभावाभावेन सूम्भेदेनेति सिद्धं भवति । 💶 यथोक्तहेतोरेकदेशाभिधानेनोपक्रमते पार्ट्यारा 🖷 इतश्च कारणावनभ्यत्वं 🍙 भेवाभावः 📸 कार्यस्य, 🔳 यत्कारणं 🐂 यत्मात् कारणात् । 📠 📟 एव भासती-स्थास्या

कार्य और कारण के अनन्यत्व (अभेद) का साधक यह अन्वय-सूत्र है—''मावे चोपलब्बेः"। [यहाँ यह विशेष ज्ञातव्य 🖁 कि 'यत् सत्त्वे यत्सत्त्वम्' या 'यदुपलब्बी यदुप-लब्धिः' इस प्रकार का प्रत्येक अन्वय केवल कार्य-कारणभाव का ही साधक है, कार्य और कारण के अभेद का नहीं। अभेद-सिद्धि के लिए 'सत्त्व' (भावत्व) और 'उपलब्ध'—इन दोनों का मिलित अन्वय अपेक्षित है -यद्भावोपलब्ध्योः यद्भावोपलब्धी, तयोरभेदा। इसके अनुरूप सौत्र पदों की योजना की जाती है ]। 'कारणभावे च कार्योपलब्धेः' — इस प्रकार के प्रकरणोपयोगी वाक्य में यद्यपि 'भाव' पद केवल मत्त्र प्राप्त विषय का एवं 'उपलब्धि' पद केवल ज्ञानरूप विषयी का गामा है, तथापि दोनों पदों से विषय और विषयी—दोनों विवक्षित हैं, क्योंकि उपादान कारण के भाव एवं उपलम्भ पर उपादेय | कार्य ) का भाव बोर उपलम्भ निर्भर है, अतः उपादान और उपादेय का अभेद है-ऐसा सूत्र का अर्थ विवक्षित है। यदि 'यदुपलब्धी यदुपलब्धिः, तयोरभेदः'-इतना ही नियम माना जाता है, तब आलोक और घटादिरूप चाक्षुष विषय में व्यक्षिचार हो जाता है, क्योंकि आलोक की उपलब्धि होने पर ही घटादि की उपलब्धि होती है, तथापि बालोक और घटादि पदार्थी का अभेद नहीं होता। इसी प्रकार 'यद्भावे यद्भावः, तयोरभेदः'—इतनी ही व्याप्ति मानी जाय, तब अग्नि और धूमादि में व्यक्तिचार हो जाता है, क्योंकि अग्नि के होने पर घूम होता है, किन्तु वह अग्नि से अभिन्न नहीं होता । [ उभयरूपता की उभयत्र विवक्षा होने पर कहीं भी व्यमिचार नहीं होता, क्योंकि, न तो आलोक के होने गा घटादि का होना अनिवार्य होता है और न अग्नि की उपलब्धि होने पर धूम की उपलब्धि जातपाल []। कथित भाव और उपलब्धि ─इन दो हेतुओं में से एक (भाव ) हेतु का

नामावे । तद्यथा सत्यां मृदि घट उपलभ्यते, सत्सु च तन्तुषु पटः । न प नियमेनान्यः भावेऽन्यस्योपलिष्धर्ष्ण । न द्याश्र्यो गोरम्यः सन् गोर्भाव प्योपलभ्यते । न च कुलालः नाम प्रव घट उपलभ्यते, सत्यपि निमित्तनैमित्तिकभावेऽन्यस्यात् । नम्बन्यस्य भावेऽन्यस्योपलिष्धिर्नियता इष्यते—यथाग्निभात्ते धूमस्येति । नेत्युच्यते, उद्घापितेऽप्यमौ गोपालघुटिकाविधारितस्य धूमस्य दृश्यमानस्यात् । धूमं क्याचिद्यस्यया विशिष्यादीदशो धूमो नासस्यामौ भवतीति । नेवमपि किथ्वद्देषः, तद्भावादुरक्तां हि वृद्धि कार्यकारणयोरनन्यस्ये हेतुं वयं वदामः । न वासाविमधूमयोविद्यते । भावाधो-पलक्षेः इति वा स्वम् । न केवलं शब्दादेष कार्यकारणयोरनन्यस्यं, प्रत्यक्षोपलिष्ध-भावाच तयोरनन्यस्याने पटे तन्तुज्यतिरेकेण पटो नाम कार्यं नेवोपलभ्यते, केवसास्तु तन्त्य भातानिवतानवन्तः प्रत्यक्षमुपलभ्यन्ते, तथा तन्तुष्वंश्रवीऽश्रुषु तद्वयवाः । भनया प्रत्यक्षोपलक्ष्या लोहितशुक्लक्ष्यणिन श्रीणि द्यपाणि, ततो वायुमात्रमाकाशः

भामती

कारणस्य इति ® । अस्य अपितरेकमुसेन पमकत्वमाह क्ष न च नियमेन इति ■ । काकतालीयन्यायेना-स्यभावेऽव्यम्यवुपलभ्यते, न तु नियमेनेत्यर्थः । हेतुविशेषणाय व्यभिचारं चोश्यति ■ नम्बन्यस्य भावेऽपि इति® । एकशेशिमतेन परिहरित क्षनेत्युच्यते इति® । श्रद्धयेकशेशिपरिहारं दूर्धयिश्वा परमार्थपरिहारमाह ■ अय इति ■ । तबनेन हेतुविशेषणमुक्तम् । पाठान्तरेणेश्मेव सूत्रं व्याचन्टे क्ष न क्षेत्रलं शब्दादेव ■ । पट इति हि प्रत्यक्षयुद्धाः तस्तव एवातानवितानावस्था आलग्वस्थाने, न तु तबतिरिकः चा धारवक्षमुपलस्यते । एकश्वं तु तस्तुनायेकशावरणलक्षणार्थक्रियावच्छेशाइहुनामिष । यथेकशेशकालाविष्ठका

#### भामती-व्याख्या

अभिधान भाष्यकार करते हैं—"इतथ्र कारणादनन्यत्वं कार्यस्य"। 'अनन्यत्व' शब्द का अर्थ अमेद है। भाष्यस्य 'यत्कारणम्' शब्द का भाव यह है कि कार्य और कारण का अनन्यत्व जिस कारण (हेतु) । सिद्ध होता है, वह कारण है—'भावे एव कारणस्य कार्योपलब्धे'। इसी नियम में व्यतिरेक मुखेन अभेद-साधकत्व कहा जा रहा है—न च नियमेनान्यभावेऽन्य-स्योपलब्धिहंष्टा"। अर्थात् काकतालीय न्याय से (अकस्मात् । भिन्न पदार्थं के होने पर भिन्न पदार्थं की उपलब्धि कभी हो जाती । किन्तु नियमतः नहीं। अभेद-साधक हेतुओं में उभयक्ष्यता विशेषण की आवश्यकता दिखाने । छिए केवल हेतु । व्यभिचार की सङ्का छठाते हैं—"नन्वन्यस्य भावेऽपि"। उस शङ्का का परिहार एकदेशी के मत है करते हैं— "नेत्युच्यते"। दूध पकाने की भट्टिकादि में अग्नि के बुझ जाने पर भी धूम देखा जाता है, गाता अग्नि । बिना भी धूम रहता है। एकदेशी-मत को दूषित करके वास्तविक परिहार कारणयोरनन्यत्वे हेतुं वयं वदामः"—इस भाष्य के द्वारा विवक्षित हेतु-विशेषण स्फुट किया गया है।

पाठान्तर-निर्देशपूर्वक इसी सूत्र की व्याख्या की जा रही है—"न केवलं शब्दादेव"।
बाशय यह बिक ''अयं पटः"—इस प्रकार की प्रत्यक्षात्मक बुद्धि के द्वारा विशेष ताना-बाना
बाले तन्तु ही गृहीत होते हैं, उनसे अतिरिक्त पट नाम की कोई वस्तु प्रत्यक्षतः उपरुब्ध नहीं
होती। यदि तन्तुरूप ही पट है, तब तन्तुओं में बहुत्व होने के कारण पट में 'अयमेकः'—इस
प्रकार एकत्व-व्यवहार क्यों ? इस प्रश्न का उत्तर यह बिक अनेक तन्तुओं में भी एकत्वव्यवहार तब होता है, बिक वे मिलकर प्रावरण (शरीराच्छादनरूप) एक अयंक्रिया

मार्ज चेत्यतुमेयम् ( छा० ४।६।४ ) । ततः परं ब्रह्मेक्समेवाद्वितीयं, तत्र सर्वेप्रमाणानां निष्ठामवोचाम ॥ १५ ॥

### सस्वाचावरस्य ॥ १६॥

ा कारणास्कार्यस्यानन्यत्वं, यत्कारणं प्रागुत्पसेः कारणात्मनेव कारणे सस्वमवरकालीनस्य कार्यस्य अयते — 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' (छा० ६।२।१), 'वात्मा वा इदमेक पवाग्र आसीत्' (पे० आ० २।४।१।१) इत्यादाधिदंशव्दगृहीतस्य कारणेन सामानाधिकरण्यात्। या यदात्मना या न वर्तते न तस्तत उत्पचते,

भामती

धवसविरयलादावियो बहुबोऽपि वनिमिति । अर्थेकियायाद्ध प्रत्येकमसमर्था अप्यमारभ्येवार्थान्तरं किश्चि-रिमिलिताः कुर्वन्तो दश्यन्ते, गमा प्रावाण उलाधारणमेकम् , एवमनारभ्येवार्थान्तरं तन्तवो मिलिता। धावरणमेकं करिष्यन्ति । न च समवायाद्भिन्नयोरिष भेवानवसायः इति साम्प्रतम् , अन्यो-ग्याध्ययश्वात्—भेदे हि सिद्धे समवायः समवायाच्च भेवः । न च भेदे साधनान्तरमस्ति, अर्थेकियाव्यय-वेशभेवयोरभेदेऽप्यूपवत्तेरित्युपपावितम् । तस्माद्यत्किञ्चिदेतत् । ज्यामा च विशा मूलकारणं मह्येच परमा-थंसदवान्तरकारणानि ■ तस्त्वादयः सर्वेऽनिर्वाच्या एवेत्याह क्ष माना तन्तुषु इति क्षा । १५ ॥

विभागते 
इति । न केवलं श्रुतिः, उपपत्तिश्चात्र भवति व यण्य ववारमना इति ।
निह तेलं सिकतारमना सिकतायामस्ति, यथा घटोऽस्ति मृबि मृबात्मना । प्रत्युश्पक्षो हि घटो मृबात्मनी-

भामती-व्यास्या

( प्रयोजन ) 📶 निष्पादन करते है, जंसे कि धव, खदिर और पलाशादि अनेक वृक्षों 🗓 ही 'वनम'-इस प्रकार एकत्व-व्यवहार उनकी अवच्छेदकीभूत एक देश-कालक्ष्प उपाधि को लेकर हो जाता है, वैसे ही अनेक तन्तुओं में प्रावरणरूप एक अर्थक्रिया की अपेक्षा 'अयमेकः पटः'-ऐसा व्यवहार माना जाता है। यद्यपि प्रत्येक तन्तु प्रावरणरूप प्रयोजन की सिद्धि ग सक्षम नहीं होता, तथापि अनेक मिले हुए तन्तु पटादिरूप कार्यान्तर को उत्पन्न किए बिना ही प्रावरणरूप कार्य का सम्पादन वैसे ही कर लेंगे, जैसे कि अनेक पत्थर मिलकर ( चूल्हे 📶 रूप धारण कर) उखा (हाँडी या बटलोई) को धारण करते हैं। 'यद्यपि तन्तुओं से पट भिन्त है, तथापि दोनों के मध्य में समत्राय होने के कारण भेद का भान नहीं हो पाता'-ऐसा मानने पर अन्योऽन्याश्रय दोष प्रसक्त होता है, क्योंकि कार्य और कारण में भेद सिद्ध होने पर समवाय सम्बन्ध सिद्ध होगा और समवाय सिद्ध होने पर भेद। कार्य और कारण के भेद-साधन में अन्य कोई हेतु सम्भव नहीं। 'तन्तु की कोई सुई में डाल कर सिलाई के काम में लाते हैं, पट को नहीं और पट बोढ़ने बिछाने के काम आता है, तन्तु नहीं -इस प्रकार का अर्थक्रिया-भेद एवं 'इमे तन्तवः', 'अयं पटः' -इस प्रकार का व्यपदेश-भेद (विशेष शब्दों का प्रयोग) भो तन्तु और पट का भेद सिद्ध नहीं कर सकता, नर्यों कि एक ही वस्तु उपाधि-विशेष से उपहित होकर भिन्न-भिन्न कार्यों का सम्पादन करती है-यह कहा जा चुका है। [ सांख्यतत्त्वकौ मुदी में भी कहा है — "स्वत्मिन क्रियानिरोधबुद्धिव्यपदेशार्थिकयाभेदाश्च नैकान्तिकं भेदं साधियतुमहैन्ति, एकस्मिन्नपि तत्तद्विशेषाविभीवतिरोभावाभ्यामेतेषाम-विरोधात्" (सां. त. की. का. ९)]। इस विचार के द्वारा यह सिद्ध होता है कि मूल कारण एक ब्रह्म वस्तुसत् है, तन्त्वादिख्य सभी अवान्तर कारण अनिर्ववनीय हैं—"तथा तन्तुषु अंशवीं शृषु तदवयवाः" ।। १४ ।।

"सत्त्वाच्चावरस्य"—इस सूत्र की व्याख्या की जाती है—"इतश्च कारणात् कार्यस्यान-व्यत्वम्" । केवल श्रुति अनन्यत्व की साधिका नहीं,अपितु युक्ति भी है—"यञ्च यदारमना यत्र यथा, सिकताभ्यस्तैलम् । तस्मात्प्रागुत्पत्तेरनन्यत्वादुत्पन्नम्यदेव कारणात्कार्य-मित्यवगम्यते । यथा च कारणं बहा त्रिष्ठु कालेषु सत्त्वं न व्यभिचरति, पवं कार्यमपि जगत्त्रिष्ठु कालेषु सत्त्वं न व्यभिचरति । एकं च पुनः सत्त्वमतोऽप्यनम्यत्वं कारणात्कार्यस्य ॥ १६॥

#### मामसी

पक्षभ्यते, नैवं प्रस्युत्पन्नं तैलं सिकतास्मना । तेन यथा सिकतायाः तैलं न जायत एवमात्मनोऽपि जगभ जायेत, जायते च, तस्मावास्मास्मनाऽऽसीविति गम्यते । उपपत्यनस्माह ■ यथा ■ कारणं ब्रह्म इति ■ ।

ा हि घरः सर्वया सर्वत्र षट एव न जास्मती नविज्ञत् पटो भवस्येवं सर्वपि सर्वत्र सर्वया सर्वय न तु

क्षित् क्षाणिवसद्भवितुमहंतीस्युपपावितमघस्तात् । तस्मात् कार्यं त्रिष्वपि कालेषु सर्वय । सर्वं चेत्

प्राची यद्येविमस्यत आह ■ एकण पुनः इति ७ । सर्वं चेकं कार्यकारण्योः, निह प्रतिव्यक्ति सर्वं

श्रिष्ठते, तत्रश्चाभित्रसत्तानन्यस्वावेते अपि नियो न भिद्यते इति । न च ताभ्यामनम्यस्वात् सर्ववस्येव भेव

इति युक्तम् । ■ ॥ सिति हि चारण्य समारोपितस्वप्रसङ्गः । तत्र भेवाभेवयोरम्यत्तरसमारोपकरपनार्थाः

कृति युक्तम् । ■ ॥ सिति हि चारण्य समारोपितस्वप्रसङ्गः । तत्र भेवाभेवयोरम्यत्तरसमारोपकरपनार्थाः

कृतियोणिग्रहापैवस्वाद्भेवस्त्रहमस्तरेण च प्रतियोगिग्रहास्म्भवावस्योग्याभ्याप्यापर्तः, अभेवग्रहस्य च निरपेक्षतया

तवनुपपत्तेः, एकैकाश्रयस्वाच्या भेवस्यकाभावे तवनुपपत्तेः, अभेवग्रहोपावानेव भेवकरपनिति सर्वभववातम् ॥ १६॥

#### भामती-भास्या

म वर्तते. न तत् तत उत्पद्यते" । तेल बालु में तादातम्येन नहीं रहता, 📶 बालु से तेल उत्पन्न नहीं होता । घट मृत्तिका में मृत्तिकात्वेन रहता है, अतः वह मृत्तिका से उत्पन्न होता देखा जाता । यही कारण कि वर्तमान घट मृत्तिकात्वेन उपसम्ध होता है. किन्त वर्तमान तेल सिकतास्वेन उपलब्ध नहीं होता । फलतः जैसे सिकता (बालू) से तैल उत्पन्न नहीं होता, बेसे ही आत्मा से भी आकाशादि प्रपन्त उत्पन्न नहीं हो सकता था, किन्तु उत्पन्न होता है. धतः प्रपञ्च आत्मरूपेण आत्मा में अवस्थित था-ऐसी अवगति (अनुमिति ) होती है। इसी अर्थं की पृष्टि के लिए अन्य यूक्ति दिलाते हैं--"यथा च कारणं ब्रह्म त्रिष् कालेष सत्त्वं न व्यक्तिचरति एवं कार्यमिषि"। जैसे कि घट सर्वदा सर्वत्र घट ही है, वह कभी पट नहीं होता. कि ही सत पदार्थ सदेव सत् ही रहेगा, कभी असत् नहीं हो सकता-ऐसा पहले कहा जा चका है। इससे यह सिद्ध हो गया कि कार्य प्रयन्त तीनों कालों में सत् ही है। कार्य गा सत्त मान लेने से क्या लाभ ? इस प्रश्न का उत्तर है - 'एकं व पुनः सत्त्वमतोऽप्यनम्यत्वं कारणात कार्यस्य"। कार्य और कारण में सत्त्व एक ही है, अत्येक व्यक्ति में सत्त्व भिन्त-भिन्न नहीं रहता, इस लिए अभिन्न (एक) सत्ता से अभिन्न होने के कारण कार्य और कारण परस्पर भिन्न नहीं हो सकते। 'कार्य और कारण भिन्न हैं, अतः भिन्न पदार्थी से अभिन्न होने के कारण सत्त्व का ही मेद क्यों न मान लिया जाय ?' इस शङ्का का समाधान यह 🕯 कि वैसा मानने पर सत्त्व में समारोपितत्व प्रसक्त होगा, क्योंकि तब यह विकश्प उठ खड़ा होता 🌡 कि भेद और अभेद-इन दोनें में से एक के समारोप की कल्पना में क्या तात्त्विक अभेद में भेद की कल्पना (आरोप) की जाय ? अथवा तात्त्विक भेद में अभेद की कल्पना की जाय ? हम बद्देतवेदान्तियों का दृष्टिकोण यह है कि भेद-झान अपने प्रतियोगियों के ज्ञान पर निभंग है. क्योंकि प्रतियोगियों के ज्ञान के विना भेद-ज्ञान सम्भव नहीं, इस प्रकार अन्योऽ-न्याश्रय दोष हो जाता है, अतः अभेद में ही भेद की कल्पना माननी उचित है। अभेद-जान निरपेक्ष है. गा। बन्योऽन्याश्रयता नहीं। एक-एक व्यक्ति के आश्रित भेद रहता है. धतः भेद को एकत्व या अभेद की नियमतः अपेक्षा है, अतः अभेद-ग्रह में ही भेद की कल्पना न्याय-

असद्ध चपदेशाकेति चेन धर्मान्तरेण वाक्यक्षेपात् ॥ १७॥

नजु कचिद्सस्वमपि प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य व्यपदिशति श्रुतिः—'असदेवेदमम् भासीत्' (हा० ३।१९।१) इति, 'असदा इदमम् आसीत्' (ते० २।७।१) इति च । तस्माद्सह्यपदेशास्त्र प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य सस्वमिति चेत् , नेति व मः, न श्रायमत्यन्ताः सस्वाभिमायेण प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य सस्वमिति चेत् , नेति व मः, न श्रायमत्यन्ताः सस्वाभिमायेण प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य सद्यपदेशः, कि तर्दि ? व्याकृतनामकपत्वादर्माः स्वाधिमायेण प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य स्वाधिमाये प्रागुत्पत्तेः सत प्रव कार्यस्य कारणकपेणानन्यस्य । कथमेतद्वगम्यते ? वाक्यशेषात् । यदुपक्रमे संदिग्धार्थं वाक्यं तत्वव्रवाक्षिभ्रीयते । । च व तावत् 'असदेवेद्मम् आसीद्' इत्यस्वव्यदेगोपक्रमे निर्दिष्टं यसदेव पुनस्तव्यव्यदेश परामुश्य सदिति विशिनष्टि 'तत्सदासीत्' इति । चाणाः पूर्वापरकाक्षासंबन्धादासीव्यव्यव्यत्ते । 'असद्वा प्राणाः आसीद्' इत्यत्रापि 'तद्यत्मानं स्वयमकुरुत' इति वाक्यशेषे विशेषणास्रात्यन्तासस्यम् । तस्मादः मान्तरेणवायमसद्वयपदेशः प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य । नामकपव्याकृतं हि वस्तु सच्यव्यक्ति क्रोके प्रसिद्धम् । अतः प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य । नामकपव्याकृतं हि वस्तु सच्यव्यक्ति क्रोके प्रसिद्धम् । अतः प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य । नामकपव्याकृतं हि वस्तु सच्यव्यक्ति । १७ ॥

युक्तेः श्रव्दान्तराच ॥ १८ ॥

युक्तेश्च प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य सत्त्वमनन्यत्वं च कारणाद्वगम्यते, शृब्दान्तराच ।
युक्तिस्तावद्वण्यंते —द्धिघटरुवकाद्यथिभिः प्रतिनियतानि कारणानि सीरमृत्तिकाः
स्वर्णादीन्युपादीयमानानि सोके दृश्यन्ते । न हि दृश्यथिभिमृत्तिकोपादीयते, न घटार्थिभिः सीरं, तद्सत्कार्यवादे नोपपदोत । विविशिष्टे हि प्रागुत्पत्तेः सर्वस्य सर्वत्राः
सत्त्वे कस्मारक्षीरादेव दृश्युत्पद्यते ? न मृत्तिकायाः ? मृत्तिकाया एव च घट उत्पद्यते,
बिशात् । अथाविशिष्टेऽपि प्रागसत्त्वे सीर पच दृश्नः कश्चिद्रतिश्यो न मृत्तिकायां,
मृत्तिकायामेव च घटस्य कश्चिद्विश्यो न सीर दृत्युच्येत, तश्चीतश्यवस्थात्माग्
वस्थाया असरकार्यवादहानिः सत्कार्यवाद्विश्च । श्वितश्च कारणस्य कार्यनियमार्था

मामती

व्याक्रतत्वाच्याकृतत्वे च धर्मावनिर्वचनीयो । सूत्रवेतित्तगदव्यास्थातेन आव्येण व्यास्यातम् ॥ १७॥ क अतिशययस्वारभागवस्थायाः इति ■ । अतिशयो हि धर्मो नासःवितशयवित कार्ये अविदु-नहंतीति । ननु ■ कार्यस्यातिशयो नियमदेतुरिय तु कारणस्य शक्तिवेदः, स चासस्यि कार्ये कारणस्य

भामती-व्यास्या संगत है । मण्डनिमश्र भी कहते हैं - ''अभेदोपादानो भेदः'' (ब्र॰ सि॰ पृ॰ ७०) ॥ १६॥

श्रुतियों में जो कार्य प्रपञ्च को कभी असत् कहा गया है—''असद्वा इदमग्र आसीत्', (तै. उ. २।७।१)। वहाँ असत्त्वका अर्थ अध्याकृतत्व (अनिभव्यक्तत्व) है। जगत् अध्याकृत से व्याकृत होता है। व्याकृतत्व और अध्याकृतत्व—दोनों धर्म अनिवंचनीय माने जाते हैं। शेष भाष्य अस्यन्त सुगम है।। १७॥

[ सांख्याचार्यों ने जिन असदकरण, उपादान-ग्रहण, सर्वसम्भवाभाव, शकाच्छक्यो-रपित, कारणात्मत्वादि युक्तियों के द्वारा सत्कार्यवाद की सिद्धि की है। सम्भवतः सूत्रकार ने उन्हीं युक्तियों का स्मरण यहाँ किया है—"युक्तेः" ]। दूध से दिध बनता है, मृत्तिका से नहीं, अतः दिध की पूर्वावस्था दूध में सत् मानी जाती है, फलतः असत्कार्यवाद की हानि और सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है, क्योंकि मृत्तिका से दूध में जो विशेषता या अतिशय है, बहु एक ऐसा धर्म है, जो कि दिध की पूर्वावस्था में ही रहेगा। 'यदि कहा जाय कि कार्य की पूर्वावस्था दूध से ही दिध होने का वियामक नहीं, अपितु कारण की शक्ति नियामक है,

कल्यमाना नान्या उसती वा कार्यं नियच्छेत् , असत्त्वाविशेषाद्ग्यत्वाविशेषास । तस्मा-त्कारणस्यातमभूता शक्तिः शक्तेश्चातमभूतं कार्यम् । अपि च कार्यकारणयोर्द्रेच्यगुणादीनां साध्यमहिषवद्गेदबुद्धयमावात्तादात्म्यमभ्युपगन्तन्यम् । समवायकल्पनायामपि, समवा-यस्य समवायिभिः संबन्धे उभ्युपगम्यमाने, तस्य तस्यान्यो उन्यः संबन्धः करूपयितस्य इत्यनवस्थाप्रसङ्गः । अनभ्युगम्यमाने च विच्छेदशसङ्गः । अथ समवायः स्वयं जाणा-कपत्वादनपेक्ष्यैवापरं संबन्धं संबन्धेत, संयोगो उपि तहि क्यां संबन्धक्रपत्थादनपेक्ष्यैव

#### भामती

सश्यासम्मेवेत्यत ब्राह क शक्तित्र इति । नाम्या कार्यकारणाभ्यां, नाध्यसती कार्यात्ममेति योजना ।

अवि च कार्यकारणयोः इति क । यद्यपि भावाध्योपसम्भेरित्यत्रायमधं उक्तत्वथापि समयायद्वणाय
पुनरचतारितः । अनभ्युपगम्यमाने च गाम्याया समयायभ्यां सम्बन्धे विच्छेदप्रसङ्गोऽवयवावयविद्यव्यगुणादीनां मिष्यः । नद्यसम्बद्धः समवायभ्यां समयायः समयायिनी सम्बन्धयेदिति । शक्तुते ।

समयायः स्वयंम् इति क । व्या हि सस्वयोगाद् द्रव्यगुणकर्माणि सम्बन्धः तु स्वभावतः व तदिति न
सरवास्तरयोगमयेक्षते, तथा समवायः समवायभ्यां सम्बन्धं न सम्बन्धाम्तरयोगमयेक्षते, स्वयं व संयोगस्य
स्वान्तरयोगमयेक्षते, तथा समवायः समवायम्यां सम्बन्धं न सम्बन्धाम्तरयोगमयेक्षते, स्वयं

#### मामती-व्याक्या

वह शक्ति कार्यं के असत् होने पर भी कारण में रहती है' । के लिए कहा गया है—शक्तिश्च कारणस्य"। अर्थात् वह शक्ति न तो कार्यं और कारण से भिन्न हो सकती है और न कार्यं के असत् होने पर उपपन्न हो सकती है। "अपि च कार्यं कारणयो।"। यद्यपि कार्यं और कारण का तादात्म्य "भावाच्चोपलब्धे:"—इस पन्द्रहवें सूत्र में कहा जा चुका है, तथापि समवाय सम्बन्ध का निरास करने के लिए तादात्म्य का पुनः पुष्टीकरण कर दिया गया है। "अनश्युपगम्यमाने च विच्छेदप्रसङ्गः"—इस भाध्य का आशय यह है कि समवाय सम्बन्ध का अपने सम्बन्ध्यों के साथ सम्बन्धान्तर मानने पर अनवस्था और सम्बन्धान्तर न मानने पर समवाय के अवयव-अवयवी और गुण-द्रव्याद संबंधियों का परस्पर विच्छेद प्रसक्त होता है। [पट और तन्तु —इन दोनों के साथ एक समवाय का सम्बन्धं माना जाता है, तब समवाय के द्वारा सम्बन्धित पट और तन्तुओं में 'पटवन्तः तन्तवः' या 'पटविशिष्टाः तन्तवः'—इस प्रकार विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न हो जाता है किन्तु समवाय का पटादि कार्यं और तन्त्वादि कारण से सम्बन्ध न मानने पर कार्यं और कारण में विशिष्ट बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि ] समवाय सम्बन्ध अपने कार्यं और कारणादिरूप सम्बन्धियों से असम्बद्ध होकर उनको परस्पर सम्बन्धित नहीं कर सकता।

शृङ्का —समवाय स्वयं सम्बन्धरूप होने के कारण सम्बन्धान्तर की अपेक्षा के विना वैसे ही अपने सम्बन्धियों में विशिष्टता-ज्ञान का जनक हो जाता , जैसे द्रव्य, गुण और कमं में सत्ता जाति के सम्बन्ध से सत्त्व-बुद्धि होती है, किन्तु सत्ता में सत्तान्तर-सम्बन्ध के विना ही 'सत्' बुद्धि हो जाती है।

समाधान—उक्त शङ्का ना निराकरण भाष्यकार ने सिद्धान्तान्तर-विरोध की शैली पर किया है—''संयोगोऽपि तर्हि'' [ वर्थात् नैयायिकों का यह भी कहना है कि संयोग सम्बन्ध अपने सम्बन्धियों में समवाय सम्बन्ध से रह कर अपने सम्बन्धियों को परस्पर सम्बन्धित करता है। यहीं सिद्धान्ती का कहना यह है कि यदि समवाय सम्बन्ध अपने सम्बन्धियों के साथ सम्बन्ध की अपेक्षा के विना ही अपने सम्बन्धियों में परस्पर वैशिष्ट्य-ज्ञान का जनक हो जाता है, ना संयोग सम्बन्ध भी अपने सम्बन्धियों के साथ समवाय सम्बन्ध के

समधायं संबध्येत । तादात्म्यप्रतीतेश द्रव्यगुणादीनां समवायकस्पनानर्थक्यम् । कथं च कार्यमयबिद्रव्यं कारणेष्वव्यवद्रव्येषु वर्तमानं वर्तते ? कि समस्तेष्ववयवेषु वर्तत,

भामती

कार्यस्वात् कार्यस्य च समदायिकारणाषीनजन्मस्वात् असमदाये च तदनुषपत्तेः समवायक्त्यना संयोग इति बाच्यम् । अजसंयोगे सदभावप्रसङ्गात् । अपि च सम्बन्ध्यधीननिरूपणः समदायो यया सम्बन्धि-इयभेदे न भिराते तस्नात्रे च न नद्द्यस्थि तु निस्य एक एव, एवं यदि संयोगोऽपि भवेत् ततः को बोवः ? अर्थेतस्प्रसङ्गिया संयोगवस्सम्भायोऽपि प्रतिसम्बन्धिमियुनं भिराते चानिस्यश्चेस्यभ्युपेयते, तथा सति यवैक-स्मान्निमित्तकारणादेव जाः एवं संयोगोऽपि निमित्तकारणादेव जनिस्यत इति समानम् । क्षतावास्म्यप्रती। सम्बन्धावगमो हि सम्बन्धकत्वनावीञं च तावास्म्यावगमस्तस्य नानास्वैकाश्ययसम्बन्धविरोधादिति । वृत्तिविकल्पेनाययवातिरिक्तमवयविनं दूषयति च कथन्न कार्यम् इति क्ष । • समस्त

#### मामती-व्याख्या

विना ही अपने संबन्धियों को परस्पर संबन्धित कर सकता, फलता समवाय की सिद्धि ही न हो सकेगी ]। यदि नैयायिक यह कहता है कि संयोग एक जन्य पदार्थ है, जन्य पदार्थ सदैव अपने समवायिकारण के अधीन होता । उसका समवाय सम्बन्ध न मानने पर समवायिकारण के विना संयोग की उपपत्ति क्योंकर होगी? इस शङ्का का निरास करता हुआ सिद्धान्ती कहता । कि दो विभु परार्थों का संयोग नित्य माना जाता है, जन्य नहीं, वह संयोग जैसे समवायिकरण के विना उपपन्न हो जाता है, वैसे ही सामान्य संयोग भी उपपन्न हो जायगा. समवाय मानने की आवश्यकता क्या?

दूसरी बात यह भी । कि ''हिष्ठसम्बन्धसंवित्तिनेंकरूपप्रवेदनात्'' (प्रज्ञाकरभा पृ. ४) इस न्याय के आधार पर समवाय सम्बन्ध भी अपने दोनों सम्बन्धियों के स्वभाव पर निर्मेर है। दोनों सम्बन्धियों में परस्पर भेद है, किन्तु समवाय एक है, वह भिन्न नहीं होता। संबन्धियों के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि नित्य माना जाता है। इसी प्रकार यदि संयोग संबन्ध को मान लिया जाता है, तब क्या दोष? यदि इस समान प्रसङ्ग (प्रतिवन्दी) के भय में संयोग के ही समान समवाय को भी सम्बन्धी के भेद से भिन्न और अनित्य मान लिया जाता है, जा अनवस्था-प्रसङ्ग से बचने के लिए समवाय को समवायिकारण के अधीन न मान कर केवल निमित्तकारण से ही उत्पन्न माना जा सकता । और उसी प्रकार संयोग भी केवल निमित्तकारण से उत्पन्न हो जायगा—इस प्रकार समान-प्रसङ्ग मा घेराव बना ही रहता है।

"तादारम्यप्रतितेश्च द्रव्यगुणादीनाम्" - इस भाष्य का आशय यह है कि दो पदार्थों में जब 'सम्बद्धों' इस प्रकार संबन्ध की प्रतीति होती है. तब उस प्रतीति के आधार पर संबन्ध की कल्यना की जाती है, किन्तु तादात्म्य की प्रतीति संबन्ध की साधिका नहीं, प्रत्युत पदार्थों में नानात्व और संबन्ध की विरोधिनी है, क्योंकि तादात्म्यापन्न पदार्थ नाना नहीं, एक होता है और एक पदार्थ में संबन्ध होता नहीं, संबन्ध सदैव अनेक पदार्थों का ही होता

है, फलतः तादारम्य नानात्वसमानाधिकरणीभूत संबन्ध का विरोधी है।

जिस अवयवी पदार्थ का अवयवों में समवाय माना जाता है, वह अवयवी प्रत्येक अवयव में रहता है ? अथवा अनेक अवयवों में ? इस प्रकार उसकी वृत्तिता का विकल्प उठा कर अवयवी का निरास किया जाता है—''क्यं च कार्यमवयविद्रव्यम्''। समस्त अवयवों में रहनेवाले वृक्षादि अवयवी की उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि वृक्षादि के मध्य और पिछले भाग के अवयवों का द्रष्टा के इन्द्रिय से सम्बन्ध नहीं होता, क्योंकि वे अवयव साम्मुखीन

उत प्रत्यवयवम् ? यदि तावत्समस्तेषु वर्तत, ततोऽधयभ्यजुपलब्धः प्रसज्येत, समस्तावयवसंनिकषंस्याशक्यत्वात्। न हि बहुत्वं समस्तेष्वाश्रयेषु वर्तमानं व्यस्तान् श्रयप्रहणेन गृह्यते। अथावयवशः समस्तेषु वर्ततः, तद्वाच्यारम्भकावयवव्यतिरेकेणावयः विनोऽवयवाः कल्वेरन् , यरारम्भकेष्ववयवेष्ववयवद्याऽवयवी वर्ततः, कोशावयवव्यतिरेकेष्ठांवयवरिसः कोशं व्याप्नोति । अनवस्था चैवं प्रसज्येतः तेषु तेष्ववयवेषु वर्तयितुमन्येषामन्येषामवयवानां कल्पनीयत्वात् । अथ प्रत्यवयवं वर्तत तदेकत्र व्यापारेऽन्यत्राव्यापारः स्यात्। न हि देवदत्तः खुप्ने संनिधीयमानस्तद्वदेष पाटितः पुत्रेऽपि संनिधीयमे । युग्यदनेकत्र वृत्तावनेकत्वप्रसङ्गः स्यात्। देवदत्तयश्चद्वत्योरिव जुप्नपाटिलपुत्रनिवासिनोः। गोत्वादिवस्त्रत्येकं परिसमाप्तेनं दोष इति चेत् ,-न, तथा

भागती

इति । मञ्चपरभागयोरर्वाग्भागव्यवहितत्वात् । अयं समस्तावयवव्यासङ्गविष कतिप्यावयवस्थानो ग्रहीक्यतः । या साह विश्व वहुत्वम् इति । अव्यावयवशः इति । यहुत्वसंख्या हि स्वक्रपेणेव व्याप्य संख्येयेषु वर्ततः इत्येकतमसंख्येयाग्रहणेऽपि ॥ गृद्धाते, समस्तव्यासिङ्गत्वास्त्रप्रस्य । अवययी तु न स्वक्र-वेणावयवान् व्याप्नोति, अपि त्ववयवदाः, तेन यथा सूत्रमवयवैः कुतुमानि व्याप्नुवन्त समस्तकुसुमग्रह-जमपेकते कितिपयकुसुमत्यानस्यापि तस्योपलक्ष्येः, एवमवयस्यपोति भाषः । निराकरोति ■ तवािष इति ■ । क्षकूते ७ गोत्वाविववृ इति ॥ । निराकरोति । इति । यद्यपि गोत्वस्य सामाभ्यस्य

#### भामती-व्याख्या

अवयवों ने व्यवहित होते हैं। 'समस्त अवयवों में रहनेवाले अवयवी का ग्रहण कितपय अवयवों में ही क्यों न मान लिया जाय ?' इस प्रश्न का उत्तर है—''न हि बहुत्वम्''। अर्थात् जैसे अनेक आश्रय में रहनेवाले बहुत्व का ग्रहण किसी एक आश्रय के ग्रहण से नहीं होता, वैसे समस्त अवयवों में रहनेवाले अवयवी का ग्रहण कितिपय अवयवों में संभव नहीं।

"अथावयवशः" — इस शङ्का-भाष्य का भाव यह है कि 'बहुत्व' संख्या असण्ड एक और व्यासज्यवृत्ति ( अनेक में रहनेवाली ) है, अतः किसी एक आश्रय के ग्रहणमात्र ■ गृहीत नहीं होती, क्योंकि उसका स्वरूप अनेक आश्रयों में व्यासक्त ( व्याप्त ) होता है किन्तु सवयवी पदार्थ असण्ड न होने के कारण स्वरूपतः समस्त अवयवों में पूरा व्याप्त नहीं, अपितु अवयवतः रहता है, अर्थात् पटादि का कुछ भाग साम्मुखीन तन्तुओं में, कुछ भाग मध्याव-स्थित तन्तुओं ■ और कुछ भाग व्यवहित तन्तुओं में रहता है, अतः जैसे फूलों में धागा अवयवशः रहता है, अतः वह समस्त फूलों के ग्रहण की अपेक्षा न करके कितपय फूलों में अवस्थित गृहीत होता है, उसी प्रकार अवयवी पदार्थ भी समस्त अवयवों के ग्रहण की अपेक्षा न करके कितपय अवयवों के ग्रहण की अपेक्षा

उक्त शङ्का का निराकरण करते हैं—'तदापि''। अर्थात् पट के जो अवयव भिन्न-भिन्न तन्तुओं में रहते हैं, उन्हें तन्तुरूप आरम्भक अवयवों से भिन्न ही मानना होगा। उन अवयवों की भी अपने अवयवों में अवयवशः वृत्तिता माननी होगी—इस प्रकार अवयव-कल्पना अनवस्था-ग्रस्त हो जाती है।

शंकावादी कहता है—"गोत्वादिवत्"। अर्थात् जैसे गोत्व जाति समस्त गौओं में रहती हुई भी अवयवशः नहीं रहती, अपितु प्रत्येक गौ में पूर्णं क्य से रहती है, अतः किसी एक गौ के ग्रहणमात्र से गृहीत हो जाती है। वैसे ही अवयवी पदार्थं को भी प्रत्येक अवयव पूर्णंतया वृत्ति मानने पर कोई दोष प्रसक्त नहीं होता। उक्त शंका का निराकरण करते हैं—"न, तथा प्रतीत्यभावात्"। अर्थात् जैसे गोत्व प्रत्येक गौ ■ अनुभूत होता है, वैसे प्रत्येक

प्रतीत्यभावात्। यदि गोत्वादिवःप्रत्येकं परिसमातोऽवयवी स्यात्, यथा गोत्धं प्रतिव्यक्ति प्रत्यक्षं गृद्यत एवमवयव्यपि प्रत्यवयवं प्रत्यक्षं गृद्यतः। नवैषं नियतं गृद्धते। प्रत्येकपरिसमातो चावयविनः कार्येणाधिकारात्तस्य चैकत्वाच्छक्केणापि स्तनकार्यं कुर्यादुरसा च पृष्ठकार्यम्। न चैवं दृश्यते। प्रागुत्पत्तेश्च कार्यस्यासस्य उत्पत्तिरकर्तृका निरात्मिका च स्यात्। उत्पत्तिश्च नाम किया, सा सकर्तृकेव भवितुमहंति, गत्यादि-वत् । क्रिया च नाम स्यादकर्तृका चेति विप्रतिविष्येत। घटस्य चोत्पत्तिकच्यमाना

भामती

विद्योवा अनिर्वाच्या न परमार्थसन्तस्तया च नवास्य प्रत्येकपरिसमासिरिति, सथाध्यम्युपेत्येवमृदितिनिति सम्सध्यम् । अकल् का यतोऽतो निराश्मका स्थात् , कारणाभावे हि कार्यमृत्यमं कि नाम भवेत् ? अतो निराश्मकत्विमस्ययः । यद्युच्येत घटशब्दस्तववयवेषु व्यापाराविष्टतया पूर्वापरोभावमापन्नेषु घटोपजननाभिमुखेषु तावर्थिनिमिलावुपचारात् प्रयुच्यते, तेवाञ्च सिद्धत्वेन कर्लत्वमस्तीत्युपपचते घटो भवतीति प्रयोग मामा आह ■ घटस्य चोत्पलिकच्यमानः इति अ । उत्पादना हि सिद्धानां कपालकुलालाबीनां स्थापारो नोत्पत्तिः । न चोत्पावनेवोत्पत्तिः, प्रयोजयप्रयोजकच्यापारयोभेदादभेवे गा घटमुत्यावयतीतिवद्

भामती-व्याख्या

तम्तु में घट उपलब्ध नहीं होता।

यद्यपि हमारे अद्वैतवेदान्त में एक ही ब्रह्मरूप सत्ता पारमाथिक तत्त्व है, वही गवादि पिण्डों में अभिव्यक्त होकर गोत्वादि पदों से अभिहित होती है, उससे भिन्न गोत्वादि विशेष जातियाँ अनिवंचनीयमात्र हैं, परमार्थतः हैं ही नहीं, फिर वह प्रत्येक व्यक्ति में परिसमाप्त क्योंकर होगी ? तथापि गोत्वादि विशेष जातियों को पृथक् मान करके दोषान्तर हा अभिधान

किया गया है-"तथा प्रतीत्यभावात्"।

[पटादि असत् कार्यों की उत्पत्ति मान कर ही समवाय सम्बन्ध का उपपादन किया जाता | किन्तु वह उचित नहीं, क्योंकि यदि अपनी उत्पत्ति से पूर्व पटादि कार्य तन्त्वादि में नहीं रहता, सन 'पट: उत्पद्यते' — इत्यादि प्रयोगों के द्वारा जो उत्पत्ति किया का कतुंत्व (कर्तृंकारकत्व) प्रतीत होता है, वह क्योंकर उपवन्त होगा ? क्योंकि असत् पदार्थ किसी भी क्रिया का कर्त्ती नहीं होता । इतना ही नहीं, अपितु "उत्पत्तिरकर्तृका निरात्मिका स्यात्"। अर्थात् ] कोई भी किया कर्त्ता के विना संपन्न नहीं हो सकती, अतः 'उत्पत्ति' क्रिया अकर्तृका (अपने कर्ता कारक के दिना) आत्मलाभ (स्वरूप-छाभ) न कर सकेगी, निरारिमका ( निःस्वरूपा ) हो जायगी, क्योंकि जो किसी कर्त्ता के द्वारा की जाती है, उसे ही क्रिया कहते हैं, कत्ती के न होने पर किया कैसे होगी ? यदि कहा जाय कि 'घट उत्पद्यते'—यहाँ 'घट' शब्द का गौण प्रयोग तादर्ध्य निमित्त को लेकर अपने अवयवरूप (आधारभूत ) कपाल के लिए वैसे ही होता है, जैसे वीरण ( उमीर या खस ) के लिए 'कट' शब्द का प्रयोग, जैसा कि म्याय भाष्यकार कहते हैं "तादधानि कटार्थेषु वोरणेषु व्यूह्ममनेषु कटं करोतीति भवित" (न्या सू. २। २। १)। कपालादि पदार्थं घडोत्पत्ति के समय सत् या विद्यमान ही हैं, अतः उनमें उत्पत्ति क्रिया का कर्तृत्व उपयन्न क्यों न होगा ? इस प्रश्न का उत्तर है— "घटस्य चोत्पत्तिरुच्यमाना न घटकर्तृका, कि तहि ? अन्यकर्तृका"। घट की उत्पत्ति वह व्यापार (क्रिया ) है, जिसका कर्ला (आश्रय ) घट ही हो सकता है, कपालादि नहीं। कपालादि में उत्पादना (उत्पत्ति की प्रयोजकता या हेतुता ) रहती है। उत्पादना को ही छत्पत्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रयोजक और प्रयोज्य का भेद लोक-प्रसिद्ध है। यदि उत्पादना और उत्पत्ति का अभेद माना जाता है, तब जैसे घट में उत्पादना की कर्मता को

न घटकर्तृका, कि तर्हि ? अन्यकर्तृकेति कल्या स्यात् । तथा कपालादीनामप्युत्पत्ति रुष्यमाना अन्यकर्तृकैव कल्पेत । तथा च सति घट उत्पद्यत इत्युक्ते कुलालादीनि कारणान्युत्पचन्त इत्युक्तं स्यात् । न च लोके घटोत्पत्तिरित्युक्ते कुलालादीनामध्युत्पः चमानता प्रतीयते, उत्पन्नताप्रतीतेश्च । 🕶 स्वकारणसन्तःसंबन्ध प्रधोत्पत्तिरात्मला-मध्य कार्यस्येति चेत्, कथमलब्बात्मकं संबध्येतेति वक्तव्यम् । सतीहिं द्वयोः संबन्धः संमवति, न सद्सतोरसतोर्वा, अमावस्य च निक्षाक्यत्वात्प्रागुत्पचेरिति

बदमुरवक्त इत्यपि प्रसङ्गात् । तस्मात् करोतिकारयत्योरिव बदयो वर्षोभूत्यस्थानितमवेतयोक्त्यस्युश्या-बनयोरिषद्वानसेवोऽभ्युपेतस्यः, तव क्वालकुलालाबीनां सिद्धानामुखावनाधिद्वानामां नोस्परविश्वानस्व-भस्तीति पारिसेच्याद् घट एव ॥॥॥ उत्पत्तेरचिद्यानमेवितम्यः । न पासावससमिद्यानं भवितुमहंतीति सस्वमस्याभ्युपेयम् । एवञ्च वटो भवतीति परणानारम बातुपासःवात् तत्रास्य कर्तृत्वमृपपकाते तव्यु-कानामिक सतां विक्सिसी विक्सिश्चन्ति तब्दु ना इति । शकुते क्ष अव स्वकारणसत्तासम्बन्ध एवो।पत्तिः alh e । एतबुक्तं भवति — नोत्पत्तिर्भाम कश्चिव् व्यापारो येगासिद्धस्य कथमत्र कर्नृत्वमिस्यनुगुज्येस्, किन्तु स्वकारणसमवायः स्वसत्तासमवायो वा, न जासलोऽप्यविश्व इति । सोऽप्यसलोऽनुपपान इत्याह 🖷 कचमतम्बारमकम् इति 🔳 । ॥ 🕅 च त्रागुरवत्तेरसस्यं कार्यस्येति कार्याभाषस्य भावेन मर्यादाकरण-भनुषपन्नमित्वाह 🚳 अप्रायत्त्व च इति 🚯 । स्यादेतत् — अत्यन्ता भावस्य वनध्यासुतस्य मा भूनमर्यादा

#### भामती-व्याख्या

लेकर कुलालो घटमुत्पादयति'-ऐसा प्रयोग होता है, वैसे ही उत्पादना । अभिन्न उत्पत्ति की भी कर्मता वट में मान कर 'घटमुत्पवते' -ऐसा प्रयोग होना चाहिए, घट उत्पद्यते-ऐसा नहीं। फलतः यह मानना होगा कि 'करोति' और 'कारयति'- इन दोनों क्रियाओं के बाध्यय फिल होते हैं, जैसे कि 'स्वामी घट कारयति' और 'मृश्यो घट करोति'—यहाँ घटविषयक (घटकर्मक) स्वामी (प्रयोजक) की कारवितृता और भूत्य की कर्तृता भिन्न-भिन्त जाम में रहनेवाले धर्म हैं, वंसे ही उत्पादना और उत्पत्ति —इन क्रियाओं के भी नामा भिन्न हैं। इस प्रकार उत्पादना किया के अधिष्ठानभूत कपाल-कुलाल।दि सिद्ध पदार्थ उत्पत्ति किया के आश्रय नहीं हो सकते । परिशेषतः घटरूप साध्य पदार्थं को ही उत्पत्ति क्रिया का आश्रय मानना चाहिए। घट असत् होकर उत्पत्ति क्रिया 💵 आधार कभी नहीं हो सकता, अतः गट का सस्य भी पहले मानना होगा। सस्य मान लेने पर 'घटो भवति'-यहाँ घट का जो भवन (उत्पत्ति)'भू' धातु । प्रतिपादित है, उसका कर्तृत्व मड में खपपम्न है।

शक्ता की जाती है-"वय स्वकारणसत्तासम्बन्ध एवोत्पत्तिः"। आशय यह है कि उत्पत्ति कोई व्यापार या किया नहीं, जिसकी आश्रयता असत् पदार्थी में अनुपपन्न होती। स्व-कारण-समवाय अथवा स्व-सत्ता-समवाय गा नाम उत्पत्ति है। घट का स्वकीय कारणीभूत कपालों में जो स्व-समवाय अथवा स्व में जो सत्ता जाति का समवाय सम्बन्ध है, वह ऐसा उत्पत्ति पदार्थ है, जो बसत् घट में भी रह सकता है, उसके लिए घट का सस्व पहले से मानने की आवश्यकता क्या ?

उक्त शक्ता का निरास किया जाता है-''कथमलब्बात्मकं सम्बन्ध्येत ?'' सारांश यह कि स्वकीय कारण में कार्य का सम्बन्ध हो, चाहे स्व में सत्ता 🕶 सम्बन्ध हो। असद्भूत कार्यं का स्वप्रतियोगिक पा स्वानुगौगिक कोई भी सम्बन्ध सम्भव नहीं, क्योंकि दो सत् पदार्थी का ही परस्पर सम्बन्ध होता है। दूसरी बात यह है कि 'घट का असत्त्व घट की उत्पत्ति । पूर्व'—इस प्रकार मा मर्यादा-करण (सीमासून) मात्र के लिए संगत नहीं,

प्रयादाकरणमञ्जूपपद्मम् । सतां हि लोके क्षेत्रगृहादीनां मर्यादा दृष्टा, नामावस्य । न हि वन्ध्यापुत्रो राजा वभूव प्राक्ष्प्णंवर्मणोर्डामषेकादिरवेषंजातीयकेन मर्यादाकरणेन, निरुपाक्यो वन्ध्यापुत्रो राजा वभूव मवित्र मिविष्यतीति वा विशेष्यते । यदि व वन्ध्यापुत्रोऽपि कारकव्यापारादूर्ध्वममिविष्यत्ततः इदमप्युपापरस्यतः—कार्याभाषोऽपि कारकव्यापारादूर्ध्वं मिविष्यतीति । वयं तु पश्यामो वन्ध्यापुत्रस्य कार्यामावस्य वामावस्याविशेषाद्यया वन्ध्यापुत्रः कारकव्यापारादूर्ध्वं न मिविष्यतीति । वन्धेषं सित कारकव्यापारोऽनर्थकः प्रसम्वेत । यथेव हि प्राविसद्धत्वारकारणस्यकपितद्वे । वक्षेष्ठद्वापियते, प्रवं प्राविसद्धत्याप्त्रवाच्य कार्यस्य स्वक्पसिद्धये । क्षित्रद्वाप्तियते, प्रवं प्राविसद्धत्याप्त्रवाच्य कार्यस्य स्वक्पसिद्धयेऽपि न किष्णद्वापियते, क्याप्रियते च । अतः कारकव्यापारार्थवस्वाय मन्यामहे प्रागुरपत्तरमावः कार्यस्यिति । नेव दोषः, यतः कार्यकारेण कारणं । प्रावत्यापता कारकव्यापारस्यार्थवस्वमुपप्रते, कार्योकारोऽपि

भामती

अनुपारुपेयो हि तः, घटप्रागमायस्य तु प्रविध्यता घटेनोपार्ययस्यास्ति मर्यादेत्यत बाह के पा बन्ध्यपुत्रः कारकव्यापाराद् इति ■ । उक्तपेतदघस्तास्या न जातु णा. पटो भवस्येवमसदि अवतीति । तस्मान्मृतिपद्धे घटस्यासस्येऽस्यन्तासर्थभेवेति । अत्रासःकार्यवादी चोदयति ■ नन्थेवं सति इति ■ । प्राक् अतिद्वमपि कार्यं कदाचित् कारचेन योअवित् व्यापारोऽर्थवान् भवेदित्यत आह ■ ॥ स्वन्निमाणा विद्यापारोऽर्थवान् भवेदित ॥ स्वन्निमाणा विद्यापारोऽर्यापारोऽर्यापारोऽर्यापारोऽर्यापारो ॥ स्वन्निमाणा विद्यापारो ॥ स्वन्निमाणा विद्या

### गावती-व्याच्या

क्यों कि असत्त अभाव पदार्थ है, अभाव निरुपाल्य माना जाता है, अतः 'अभाव पदार्थ हन देशिक और कालिक सीमाओं के बाच में रहता है'—ऐसी उपाल्या सम्भव नहीं। खेत और चर आदि याव पदार्थों का हो सामाञ्चन हा सकता है, अभाव का नहीं—"अभावस्य च निरुपाल्यत्वात् 'प्रागुत्पत्तेः'—इति मर्यादाकरणमनुपपन्नम्"। यदि कहा जाय कि अभावों ने अन्यन्ताभाव और वन्त्या-सुतादि अलीक पदार्थों का मर्यादा-करण अवश्य नहीं किया जा सकता, क्यों कि वे अनुपाल्य हैं किन्तु प्रागभाव चटादि के द्वारा उपाल्येय (निरूपणीय) होता है, अतः उसका मर्यादा चटकी उत्यात्त क्यों न हो सकेगी? इस शब्हा का उत्तर है—'यदि च बन्ध्यापुत्रः कारकव्यापाराद्रव्वं मर्भावष्यत्"। इस तथ्य का स्पष्टीकरण पहले हैं किया जा चुका है कि जसे घट कभी पट नहीं हा सकता, वैसे ही असत् पदार्थं कभी सन् नहीं हो सकता, प्रागभाव भी असन् और अनुपाल्य है, अतः उसका भी मर्यादा-करण सम्भव नहीं। फलतः मृत्यण्ड में घट का असत्ता मानन पर घट का अस्यन्त असन् हो मानना होगा।

शहा—"नन्वेवं सांत" इत्यादि भाष्य में असत्कार्यवादी की और ■ यह प्रा प्रस्तुत की गई व कि यदि घटादि कार्य को पहले से ही सत् (सिद्ध ) माना जाता है, तब उसकी उत्पत्ति ■ लिए कुलालादि कारक-चक्र का व्यापार निर्थक हो जाता है, वयोंकि उस समय जैसे सिद्ध तन्तुक्ष्य कारण का स्वरूप-लाभ करने के लिए काई व्यापार नहीं किया जाता, वैसे ही सिद्ध घटादि की सिद्ध के लिए काई व्यापार वयों किया जायगा ? जैसे दो सिद्ध पदार्थों का सम्बन्ध स्थापित करने के लिए व्यापार किया जाता है, वस भो प्रकृत में कोई व्यापार अपेक्षित गहा, वयों क "तदनन्यत्वात्" । सत्काचवाद में कार्य और कारण का अस्यन्त कमेद माना जाता है, जब कि सम्बन्ध का मेद का अपक्षा हाता है ।

समाधान—उक्त शङ्का का भाष्यकार परिहार करते हे—"नैव दोषः"। यह कहा जा चुका है कि जैसे आरोपित सर्प अवनी आधारभूत रज्जु से भिन्न नहीं, रज्जु ही सर्प है,

कारणस्यात्मभूत पवानात्मभूतस्यानारभ्यत्वादित्यभाणि। न च विद्येषदर्शनमात्रेण वस्त्रम्यत्वं भवति । नहि देवदत्तः संकोचितहस्तपादः प्रसारितहस्तपादश्च विशेषेण दृश्यमानोऽपि धरस्वन्यत्वं गच्छति, स प्वेति प्रत्यभिश्वानात् । तथा प्रतिदिनमनेकः संस्थानानामपि पित्रादीनां न वस्त्वन्यत्वं भवति, मम पिता मम भ्राता मम पुत्र इति प्रस्यभिकानात् । जन्मोच्छेदानम्तरितत्वात्तत्र युक्तं नाम्यत्रेति चेत् , नः श्लीरादीनामपि वृश्याचाकारसंस्थानस्य प्रत्यक्षत्वात् । अहत्र्यमानानामपि वरधानावीनां समानजातीः यावयवान्तरोपवितानामङ्करादिभावेन दर्शनगोचरतापत्ती जन्मसंद्वा । तेवामेवावयवा-नामपचयवशाद्दर्शनापत्ताबुच्छेरसंदा। तत्रेहग्जन्मोच्छेदान्तरितत्वाच्चेदसतः सत्त्वा-पत्तिः, सत्रश्वासत्त्वापतिः, तथा सति गर्भवासिन उत्तानशायिनश्च भेदप्रसङ्गः । तथा च बास्ययौवनस्थाविरेष्वपि भेदप्रसङ्गः, पित्रादिव्यवहारलोपप्रसङ्गश्च । पतेन क्षणभङ्गवादः प्रतिषदितय्यः । यस्य पुनः प्रागुरपत्तेरसाकार्यं तस्य निर्विषयः कारकव्यापारः स्यात् । मभावस्य विषयत्वानुपपत्तराकाशहननप्रयोजनखड्गाधनेकायुधप्रयुक्तिवत् । सप्तवा-बिकारणविषयः कारकव्यापारः स्यादिति चेत् , नः अन्यविषयेण कारकव्यापारेणाम्यः निष्पचेरतिप्रसङ्गात् । समवायिकारणस्यैवात्मातिश्चयः कार्यमिति चेत्, नः सत्कार्यताः पत्तेः। तस्मात्सीरादीन्येव द्रव्याणि द्रश्यादिभावेनावतिष्ठमानानि कार्याच्यां समन्त इति न कारणादम्यस्कार्यं वर्षशतेनापि शक्यं निश्चेतुम्। तथा मूलकारणमेवारुयास्का-र्याचेन तेन कार्याकारेण नटवस्सर्वेध्यवहारास्पव्तवं प्रतिपद्यते। एवं युक्तेः कार्यस्य

### भामती

तत् , काक्यनिकस्तु भेवः, एवं वस्तुतः कार्यतस्यं न कारणाद्भिष्यते, कारणस्यक्यमेव हि तत्, अनिर्वाच्यं 
कार्यक्यं निकामिवाभित्रमिव वावभासत इति । तदिवमुक्तं कारणस्यक्यमेव हि तत्, अनिर्वाच्यं 
तोऽम्यस्यं न विशेववर्णनमात्राद्भ्यति, छांग्यायहारिके तु कथिकत्तस्याम्यस्ये भवत एवेध्यर्थः । अनयेव हि 
विशेव सम्बर्भो योज्यः । अतस्कार्यवाविनं प्रति दूषणामतरमाह विशेष पुनः इति । कार्यस्य कारणाकाः सविवयस्यं कारकश्यापारस्य स्यामनाग्ययेथ्यर्थः । विशेषकारणं विशेष । श्रव्यामतराच्येति ।
सूत्रावययमवतार्यं स्थापके अएवं पुषतेः कार्यस्यक इति । अतिरोहितार्थम् ॥ १८ ॥

#### भामती-ध्यास्या

उनका भेद काल्पनिकमात्र है। वैसे हो कार्यतत्त्व अपने कारणतत्त्व से परमार्थतः भिन्न नहीं होता, वह कारण-स्वरूप ही होता है किन्तु 'क्षिन्वंचनीय कार्य अपने कारण से भिन्न एवं अभिन्न जैसा प्रतीत होता है। यिति व्विच्त विशेषता (भेद) देख लेनेमात्र ■ वस्तु अन्य नहीं हो जाती — ''न च विशेषण हश्यमानोऽपि वस्त्वन्यत्वं भवति''। यहाँ 'वस्तुतः' का अर्थ परमार्थतः । थोड़ा-सा अन्तर दिख जाने मात्र से यदि वस्तुःभेद हो, तब एक देवदस अपने हाथ को संकुचित या विस्तारित कर लेनेमात्र ॥ भिन्न हो जायगा और 'सोऽयं देव-दत्तः'—इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा निराधार हो जायगी। 'ये तन्तु हैं, पट नहीं'—इत्यादि व्यवहार तो कथं चित् हो जाता ■ और पटाकारेण तन्तुओं को व्यवस्थित करने के लिए कारक-चक्र का व्यापार भी सार्थक है। इसी प्रकार भाष्य के शेष सन्दर्भ की व्याख्या कर लेनी चाहिए।

असत्कार्यवाद में दूषणान्तर का उद्भावन किया जाता है—"यस्य पुनः"। पटादि कार्यों जा तन्त्वादि कारणों से अभेद मानने पर तन्तुओं के आश्रित कारक-व्यापाय उपपन्त हो जाता है, किन्तु कार्य को तन्तुओं से अन्य एवं असत् मानने पर वह क्रिया किस द्रव्य पर होगी? भाष्यकार ने जो कहा है—"मूलकारणमेवान्त्यात् कार्यात्"। यहाँ 'मूलकारण' पद से 'क्रह्म' ■ ग्रहण किया गया है। इस अट्टारहवें सूत्र के "शब्दारतराच्च"—इस भाग का

प्रागुत्पत्तेः सस्वमनन्यत्वं च कारणाद्वगम्यते शब्दान्तराच्चैतद्वगम्यते । पूर्वसूत्रेऽः सद्वयपदेशिनः शब्दस्योदाहतत्वात्ततोऽन्यः सद्वयपदेशी शब्दः शब्दान्तरम्—'सदेव सोम्येदमम् आसीद्कमेवाहितीयम्' इत्यादि । 'तद्वैक बाहुरसदेवेदमम् आसीद्' इति चासत्पक्षमुपक्षित्य 'कथमसतः सक्जायेत' इत्याक्षित्य 'सदेव सोम्येदमम् आसीद्' (छाः ६।२।१) इत्यवधारयति । तत्रेदंशब्दवाच्यस्य कार्यस्य प्रागुत्पत्तेः सच्छब्द-वाच्येन कारणेन सामानाधिकरण्यस्य भ्रयमाणत्वात्सस्वानन्यत्वे प्रसिध्यतः । यदि न प्रागुत्पत्ते स्वात्राव्यावात्ते स्वात्राव्याद्यात् । कत्र्वं भ्रतिका पोष्ठयत । सस्वानन्यत्वावः गतिक्षः भ्रवेवाश्वतं श्रुतं भवतिः (छाः ६।१।३) इतीयं प्रतिका पोष्ठयत । सस्वानन्यत्वावः गतिक्ष्त्वयं प्रतिका समर्थते ।। १८ ।।

## पटवच्च ॥ १९ ॥

यथा च संवेष्टितः पटो न ध्यक्तं गृह्यते - किमयं पटः ? कि घाउन्यद् द्रध्यभिति । 
प्र प्रसारितो यत्संवेष्टितं द्रध्यं तत्पट प्रवेति प्रसारणेनाभिष्यको गृह्यते । यथा च संवेष्टनसमये पट इति गृह्यमाणोऽपि न चिशिष्टायामचिस्तारो गृह्यते, स प्रा प्रसारण-समये विशिष्टायामचिस्तारो गृह्यते - न संविष्टितकपादन्योऽयं भिन्नः पट इति । एवं तन्तवादिकारणावस्थं पटादिकार्यमस्पष्टं सत् तुरीवेमकुविन्दादिकारकव्यापारादिभिहर्यकं स्पष्टं गृह्यते । अतः संवेष्टितप्रसारितपटन्यायेनैवानन्यत्कारणात्कार्यमित्यर्थः॥१९॥

## यथा च प्राणादि ॥ २०॥

यथा त्रोके प्राणापानादिषु प्राणभेदेषु प्राणायामेन निरुद्धेषु कारणमात्रेण कपेण वर्तमानेषु जीवनमात्रं कार्यं निर्वर्त्यते, नाकुञ्चनप्रसारणादिकं कार्यान्तरम्। तेष्वेच प्राणभेदेषु पुनः प्रवृत्तेषु जीवनादिकमाकुञ्चनप्रसारणादिकमपि कार्यान्तरं

### भामती

"यटबक्च", "यथा च प्राणावि" इति च सूत्रे निगवच्याख्यातेन भाष्येण भ्याख्याते ॥ १९--२०॥

## भामती-व्याख्या

अवतरणपूर्वक व्याख्यान किया जाता है—"एवं युक्तेः कार्यस्य प्रागुत्पत्तेः सत्त्वमनन्यत्वं कारणादवगम्यते शव्दान्तराच्चेतदवगम्यते"। पूर्वसूत्र में जो "धर्मान्तरेण"— ऐसा कह कर 'अव्याकृतत्व' धर्म के द्वारा असत्त्व का उपपादन कर कार्य-सत्त्व की स्थापना की गई है, वहाँ शब्दान्तर' को अभ्युच्चय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 'शब्दान्तर' का अर्थ है— पूर्वसूत्र में उदाहृत 'असत्' शब्द से भिन्न 'सत्' शब्द के द्वारा भी सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है —"सदेव सोम्येदमग्र आसीत्" (छां॰ ६।२।१)। १८।।

"पटवच्च"— इस सूत्र के द्वारा यह कहा गया बि कि जैसे वेष्टित (लिपटे हुए) वस्त्र का लम्बा-चौड़ा आकार दिखाई नहीं देता और प्रसारित (फेलाए हुए) वस्त्र का आकार प्रकट हो जाता है। वैसे ही कारणावस्था में कार्य सत् होने पर भी अव्यक्त और बुने जाने पर सुव्यक्त हो जाता है।। १९॥

"यथा च प्राणादि"—- ह सूत्र अर्थिक्या-भेद में असत्कार्य की साधकता को पङ्ग कर देता है। जैसे निरुद्ध (समाधिस्थ) प्राण अपने शरीर में आकुञ्चन-प्रसारणादि कियाएँ नहीं कर सकता, वैसे ही कारणावस्था में पटादि कार्य भी प्रावरणादि कार्य नहीं करता—एतावता असत् नहीं हो सकता।। २०॥

निर्वत्यते । न प्राणभेदानां प्रभेदवतः प्राणाद्ग्यत्वं, समीरणस्वमावाविशेषात् । एवं कार्यस्य कारणाद्ग्ग्यत्वम् । प्राणा क्रत्स्नस्य जगतो ब्रह्मकार्यत्वात्त्वद्ग्न्थत्वाच्य सिद्धेषा भौती प्रतिका-'येनाभुतं भृतं भवत्यमतं मतमविकातं विकातम्' (छा० ६।१।१ ) इति ॥ २० ॥

#### TARREST

# ( ७ इतरच्यपदेशाधिकरणम् । स् ० २१-२३ ) इतरच्यपदेशाद्धिताकरणादिदोषप्रसक्तिः ॥ २१ ॥

बन्यया पुनश्चेतनकारणवाद आक्षिप्यते । चेतनाद्धि जगत्प्रक्रियायामाश्चीयमाणायां दिताकरणाव्यो दोषाः प्रसन्यन्ते । कुतः ? इतरन्यपदेशात् । इतरस्य शारीरस्य अह्यारमत्यं न्यपदिशति श्रुतिः—'स मात्मा तस्यमित श्वेतकेतो' ( छा० ६।८।७ ) इति प्रतिबोधनात् । यहा इतरस्य च ब्रह्मणः शारीरात्मत्यं न्यपदिशति 'तत्सृष्ट्वा तदे वाजुप्राविशत्' (ते० २।६ ) इति अण्डुरेवाविकृतस्य ब्रह्मणः कार्याजुप्रवेशेन शारीरात्मत्यपद्र्शनात् । 'अनेन जीवेनात्मनाजुप्रविश्य नामक्ष्ये न्याकरवाणि' (छा० ६।३।२) इति च परा देवता जीवमात्मशम्देन न्यपदिशन्तो न ब्रह्मणो भिन्नः शारीर इति द्र्ययित । तस्माचद् ब्रह्मणः अण्डुत्वं तन्छारीरस्यवित । अतः स स्वतन्त्रः कर्ता सन् वितमेवात्मनः सौमनस्यकरं कुर्याश्चादितं जन्ममरणजरारोगाद्यनेकानर्थजातम् । निष्ट कश्चित्परतन्त्रो बन्धनागारमात्मनः कृत्वाऽजुप्रविशति । न च स्वयमत्यन्तनिर्मछः

## मामिती

यद्यपि जारीरात् परमात्मनी भेदमाहुः श्रुतयस्तथाव्यमेदमिष वर्शयम्ति श्रुतयो व्या । न व भेदाभेदावेकत्र समवेती, विरोधात् । ग व भेदस्तात्विक इत्युक्तम् । तस्मात् परमात्मनः सर्वज्ञाम्न शारीर-ग्याच्याः मिद्यते । स एव त्यविद्योपधानभेदाद् घटकरकाद्याकाशवद्भोदेन गार्तः । उपहितं वात्य क्यं शारीरस्तेन मा नाम जीवाः परमात्मतामात्मनोऽनुभूवन् , परमात्मा तु तानात्मनोऽभिन्नाननुभवत्यननुभवे सार्वक्ष्यच्याचातः । नगा चायं जीवान् वन्नन्तात्मानमेव बन्नीयात् । तत्रेदमुक्तं व नहि कश्चिदपरतन्त्रो

## भामती-भाष्या

संगति—'यदि तन्तु ही पट है, तब वह प्रावरणरूप कार्य नहीं कर सकता, वैसे ही सृष्टि-कर्ता ब्रह्म ही यदि जीव है, तब वह अपने श्रह्मित (दु:खादि श्रांन्छ) पदार्थों की उत्पत्ति नहीं कर सकता—इस प्रकार के आक्षेप का समाधान इस अधिकरण में 🖟।

सन्देह - उक्त आक्षेप की समानता । यहाँ यह सन्देह किया जाता है कि जीव और

बहा का अभेद-प्रतिपादन युक्ति-संगत नहीं ? अथवा है ?

पूर्वपक्ष — यद्यपि शारी र आतमा (जीव) से परमात्मा (ब्रह्म) का भेद बहुत-सी श्रुतियाँ कहती हैं, तथापि कतिपय श्रुतियां अभेद का भी प्रतिपादन करती हैं। भेद और अभेद — दोनों परस्पर विरुद्ध होने के कारण एकत्र रह नहीं सकते, अतः केवल भेद माना जाता । भेद भी तात्त्विक नहीं — यह कहा जा चुका है। फलतः सवेज सर्व-स्रष्टा ब्रह्म न जीव वस्तुतः भिन्न नहीं, एक हो ब्रह्म शरीरस्थ उपाधियों के भेद से घटाकाश करकाकाशादि के समान भिन्न रूपों में वनभासित होता है, शरीरस्थ उपाधि से उपहित (विशिष्ट) हाने के कारण ब्रह्म ही शारीर कहलाता है, अतः जीवगण भन्ने ही ब्रह्म को अपना रूप न समझें किन्तु ब्रह्म उन जीवों को अपना ही रूप समझता है, अन्यता उसकी सर्वजता अकुण्ण नहीं रह सकती। इस प्रकार ब्रह्म जीवों को बत्धनागार में डालता हुआ अपने का है। बन्धन-प्रस्त करती है। पा पा यही कहते हैं — "व हि कश्चिदपरतन्त्रों बन्धनागारमात्मन कृत्वाऽनु-

समत्यन्तमिलनं देहमात्मत्वेनोपेयात्। कृतमिप कथंचियद् दुःसकरं तिवृच्छया जहात्। सुस्रकरं चोपाददीतः। स्मरेच मयेदं जगिद्धम्यं विचित्रं विरिचतिमिति। सर्वो हि लोकः स्पष्टं कार्यं कृत्वा स्मरित मयेदं कृतमिति। यथा च मायावी स्वयं प्रसारितां मायामिष्ठछया अनायासेनैयोपसंहरित, पवं शारीरो अपिमां सृष्टिमुपसंहरेत्। स्वमिप तायच्छरीरं शारीरो न शक्नोत्यनायासेनोपसंहर्तुम्। पवं हितकिया यद्श्नी-दुन्याच्या चेतना ज्ञानशिक सेति गम्यते॥ २१॥

# अधिकं तु मेदनिर्देशात् ॥ २२ ॥

ा शब्दः पश्चं व्यावर्तयति । यत्सर्वत्रं सर्वशक्ति व्या नित्यशुद्ध बुद्ध स्वभावं शारीराव्धिकमन्यन् , तद्वयं जगतः सृष्टु बृमः । न तिस्मिन्द्दिताकरणाव्यो दोषाः प्रसञ्यन्ते । न हि तस्य द्वितं किचित्कर्ते व्यमस्यिदितं वा परिदृतं व्यम् , नित्यमुक्तस्य-भावत्वात् । न व तस्य द्वानप्रतिवन्धः शिक्तप्रतिवन्धो वा कचिद्प्यस्ति, सर्वश्वत्वात् सर्वशिक्तत्वाच्य । शारीरस्त्वनेषंविधः । तस्मिन्प्रसण्यन्ते दिताकरणाव्यो दोषाः, न तं वयं जगतः स्रष्टारं ब्रमः । कुत पतत् १ मेद्दनिद्शात् । 'आत्मा वा सरे द्रष्टव्यः भोतन्यो मन्तव्यो निविध्यासितव्य' (वृ० २।४।५ ), 'सोऽन्वष्टव्यः स विजिवासित्वयः' (खा० द।०।१), 'सता सोम्य तदा संपन्नो भवति' (छा० ६।८। ), 'शारीर आत्मा प्राञ्चेनात्ममन्वाकदः' (वृ० ४।३।३५ ) इत्येवंजातीयकः कर्नृकर्मादिमेदनिद्शो जीवाद्धिकं बृद्धा द्र्शयति । नम्बमेदनिद्शोऽपि दर्शितः 'तस्यमसि' इत्येवंजातीयकः । कथं मेदामेदौ धिवदौ संभवेयाताम् १ नेष दोषः, आकाश्वयदाकाशम्यायनोभयसंमः वस्य तत्र तत्र प्रतिष्टापितत्वात् । अपि च यदा तत्त्वमस्तं,त्येवंजातीयकेनामेदनिदंशोना-वस्य तत्र तत्र प्रतिष्टापितत्वात् । अपि च यदा तत्त्वमस्तं,त्येवंजातीयकेनामेदनिदंशोना-

## मामती

अम्बनागारमात्मनः श्रुत्वानुप्रविक्षति इत्यादि 📲 । सस्मानन चेतनकारणं वगविति पूर्वः 💵। ।।२१॥

सत्यमयं परमाश्मा सर्वेशस्त्राद्यया जीवान् वश्तुन जारमनोऽमिन्नाम् पश्यति, पश्यस्येवं म् जाता एवां सुखदुःसाविवेदमासङ्गोऽस्ति, जिव्हानशास्त्रोवां तष्ट्रदिभमान इति । ताजा च तेषां सुखदुःसाविवेद-नायामध्यहमुवासीन इति न तेषां बम्बनागारिनवेदोऽध्यस्ति कतिः कािष्टममेति न हिताकरनाविवोधा-पत्तिरिति राज्ञान्तस्तविवमुक्तम् क अपि च यदा तत् स्वमित इति छ । अपि चेति चः पूर्वोपपत्तिसाहिस्यं जोतयित नोपास्यस्तरताम् ॥ २२ ॥

## भागती-व्याख्या

प्रविशासि।" किन्तु बह्यात्मक जीव स्वयं अत्यन्त निर्मल होकर नितान्त मिलन शरीर को अपना रूप समझने की भूल क्योंकर करेगा? अतः चेतन तत्त्व के द्वारा जगत् की रचना सम्भव नहीं—यह पूर्वपक्ष है ॥ २१॥

सिद्धान्त —यह सत्य है कि परमात्मा सर्वंत्र होने के कारण जैसे जीवों को अपना रूप समझता । और यह भी जानता है कि जीवों को वस्तुत: दुःखादिरूप अहित (अतिष्ट) उपभोग नहीं करना पड़ता, केवल अविद्या के चंगुल में फँस कर जीव अपने को बँधा हुआ मानते हैं किन्तु में असङ्ग उदासीन हूँ। जीवों को वैसा अभिमान होने पर भी मेरी (ब्रह्म की) कोई क्षित नहीं, फलत: पूर्वपक्षोक्त हिताकरणादि दोशों की प्रसक्ति नहीं होती। भाष्यकार यही कह रहे हैं — "अपि च यदा तत्त्वमिस"। 'अपि च'—यहाँ चकार के द्वारा पूर्वोक्त ग्रुक्ति की केवल अङ्गता इस युक्ति में सूचित की गई है, युक्त्यम्सरता नहीं अर्थात् अभेद-साक्षात्कार के पहले जीव अपने से भिन्न परमेश्वर को गाण का रचिता मानता है और अभेद-साक्षात्कार के अनन्तर किसी को भी स्रष्टा नहीं मानता।। २२।।

भेदः प्रतिबोधितो भवति, अपगतं भवति तदा जीवस्य संसारित्वं ब्रह्मणश्च स्रष्टृत्वम् । समस्तस्य मिध्याह्मनिवज्ञिम्भतस्य भेद्व्यवद्वारस्य सम्यग्हानेन बाधितत्वात् । तत्र कुत एव सृष्टिः ? कुतो वा दिताकरणादयो दोषाः ? अविद्याप्रत्युपस्थापितनामकप्कृतकार्यकरणसंघातोप। ध्यविवेकछता हि भ्रान्तिहिताकरणादिलक्षणः संसारो न तु परमार्थतोऽस्तीत्यसकृद्वोचाम । जन्ममरणच्छेद्वमेद्वाधिभमानवत् ! अवाधिते तु मेद्व्यवहारे 'सोऽन्वेष्ट्व्यः स चिजिह्यास्तिव्यः' इत्येषंजातीयकेन भेदिनदेशेनावगम्यमानं ब्रह्मणोऽधिकत्वं हिताकरणादिद्येषप्रसिक्तं निरुणिह्यः । २२ ॥

अक्षादिवच्य तद्मु । एतिः ॥ २३ ॥

यथा च लोके पृथिवीत्वसामान्यान्वितानामप्यश्मनां केविन्महार्हा मणयो वज्ञ वैद्ध्यादयोऽन्ये मध्यमवीर्याः स्यंकान्तादयोऽन्ये महीणाः द्ववायसम्भेषणाहाः पाषाणा द्रयमेकविधं वैचित्र्यं हृत्यते, यथा चैकपृथिवीष्यपाश्रयाणामपि बीजानां बहुविधं पत्रपुष्पपलगन्धरसादिवैचित्रयं चन्द्रनिकषाकचंपकादिष्पलक्ष्यते, यथा चैकस्याप्यस्यस्य सोहितादीनि केशलोमादीनि च विचित्राणि कार्याणि भवन्ति, ययमेकस्यापि महाणो जीवमाइपृथक्त्यं कार्यचैचित्रयं चोपपद्यत द्रयतस्तद्वुपपित्तः, परपरिकृष्णितदोषानुपपितित्यथेः । श्रुतेश्च प्रामाण्याहिकारस्य च वाचारम्मण्यात्रस्यस्यस्यभाववंचित्र्यक्षच्याः। २३।।

(८ उपसंहारदर्भनाधिकरणम् । स्र० २४-२५ ) उपसंहारदर्भनान्नेति चेश्र श्वीरविद्ध ॥ २४ ॥ चेतनं ब्रह्मैकमित्रतीयं जगतः कारणिमिति यदुक्तं; तस्नोपपद्यते । कस्मात् ?

भामती स्यादेतत्—यदि अधासिवर्त्तो जगत् , हग्त सर्वस्येव जीववक्चेतन्यप्रसङ्ग इस्यत आह् । अश्वराहितार्वेन भाष्येच व्याख्यातम् ॥ २३ ॥

वा बर्वकश्रवितीयतया परानपेकं क्रमेणोत्पद्यमानस्य जगतो विविधविविश्रकपस्योपावःनस्पेयते, तदनुपपश्रम् । नहोकरूपारकारणात् कायंभेवो भवितुमर्हति तस्यःकस्मिकस्यप्रसङ्गात् । कारणभेवो हि कार्य-भेवहेतुः । स्नीरबीजाविभेवाद्यस्यञ्चराविकार्यभेववर्शनात् । न बाक्रमात् कारणाःकार्यक्रमो युज्यते । समर्थस्य

मामती-व्याख्या
यदि समस्त (जड़ाजडात्मक) जगत् ब्रह्म का ही विवतं (कार्य) है, तब जीव के
ही समान जड़ात्मक जगत् भी चेतनख्य होना चाहिए—इस आक्षेप का निराकरण सूत्रकार
ने किया है—"अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः।" अर्थात् लोक में जैसे एक ही पृथिवीतत्त्व के
पाषाणादि काय सभी एक समान नहीं होते, अपितु कुछ हीरा-वैड्यं (विदुरदेशोत्पन्न वैद्यं
या छहसुदिया) आदि के समान उत्तम (बहुमूल्य), कोई (सूर्यकान्तादि) मध्यम और
कोई निकृष्ट (कूकर, सूकरादि को मार भगाने के काम के) होते हैं। इसी प्रकार जगत्

विचन्नय उपयन्न हो जाता है, अतः एकख्पापत्ति का दोष प्रसक्त नहीं होता।। २३।।

संशय सृष्टि-प्रतिपादक वेदान्त-वाक्यों का जो अकेले (सहायक-सामग्री-निरपेक्ष) ब्रह्म ■ समन्वय किया गया, वह युक्ति-विरुद्ध है ? अथवा नहीं ?

पूर्वपक्स -एक, बहितीय, परानपेक्ष ब्रह्म को जो आकाशादि-क्रम से उत्पद्यमान

उपसंहारदर्शनात्। हि लोके कुलालादयो घटपटादीनां कर्तारो सृहण्डचक्रस्त्रसिललाधनेककारकसाधनोपसंहारेण संगृहीतसाधनाः सन्तस्तत्त्रकार्यं कुर्वाणा
हम्यन्ते। ब्रह्म वासहायं तथाभिष्रेतं, तस्य साधनान्तराज्ञुपसंग्रहे सित कथं स्रष्टृत्वमुपपचेत ? तस्माक ब्रह्म जगत्कारणिमिति चेत्, नेष दोषः, यतः क्षीरवद् द्रव्यस्यभावविशेषादुपपथते। यथा हि लोके क्षीरं जलं धा स्वयमेव दिधिहमकरकादिभावेन
परिणमतेऽनपेश्य बाह्यं साधनं, तथेहापि भविष्यति। नजु क्षीरायिप दश्यादिभावेन
परिणममानमपेक्षत पव बाह्यं साधनमौष्ण्यादिकं, कथमुच्यते क्षीरवद्यीति ? नेष
दोषः, स्वयमपि हि क्षीरं यां च यावर्ती परिणाममात्रामजुभर्वति तावत्येव त्वयंते
स्वौष्ण्यादिना दिधमाधाय। यदि च स्वयं दिधमाध्यशिलता न स्यात्रेवोष्ण्यादिनापि
बलाइधिमावमापचेत । निह वायुराकाशो वोष्ण्यादिना बलाइधिमावमापचिते।
साधनसामग्रवा च तस्य पूर्णता संपाद्यते। परिपूर्णशक्तिकं तु ब्रह्म। न तस्यान्येन
केनिवत्पूर्णता संपादितवव्या। श्रुतिश्च भविति — कार्यं करणं च विश्वते

#### मामती

सेपायोगाथ द्वितीयतया च क्रमवत्तासहकारिसमवधानानुष्यतेः । तिववमुक्तम् ■ इह हि लोके इति कः । एकैकं मृवावि कारकं, तेषां ■ सामप्रधं साधनम् , ततो हि कार्यं साधयत्येव, तस्मात्राद्वितीयं ब्रह्मः चावुपावानमिति प्राप्ते, उच्यते—''क्षोरविद्ध'' । इवं तावद्भवान् पृष्टो व्याचष्टां, कि तात्त्वकमस्य क्षमपेष्यवेशमुख्यते उतानाविनामक्ष्यबोजसहितं कास्यनिकं सार्वत्र्यं सर्वविक्तस्य ? तत्र पूर्वत्मिन् कल्पे कि नाम सतोऽद्वितीयावसहायाद्वपजायते ? नहि नाम ब्रुद्धवुद्धमुक्तस्वभावस्य वस्तुसत्कार्यमिति, तथा च अतिः—"ग नाम कार्यं करणद्व विद्यते" इति । उत्तर्रात्मस्तु कल्पे यवि कुलालाविववस्यम्तव्यतिरिक्त-

### भामती-व्यास्या

विचित्र प्रयञ्च का उपादान कारण माना गया है, वह युक्ति-सङ्गत नहीं, क्योंकि विचित्र कारण से ही विचित्र कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है, एकरूप (अविचित्र) कारण से नानारूप कार्य को उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि होगी, तब उसमें आकस्मिकत्व (अकारणकत्व) प्रसक्त होगा, क्योंकि कारण का भेद ही कार्य के भेद का हेतु है, जैसे दूघ और बीजरूप विभिन्न कारणों से उत्पन्न होने के ही कारण दिध और अंकुररूप कार्यों का भेद देखा जाता है। आकाश की उत्पत्ति के समय वायु आदि की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई ? इस प्रमन्न का समुचित उत्तर विभिन्न कारणवादी ही दे सकता है कि 'उनके कारण भिन्न-भिन्न हैं, जिस क्रम से कारण उपस्थित होते गए, उसी क्रम से कार्य उत्पन्न होते गये'। किन्तु एक, अद्वितीय ब्रह्म को समस्त कार्य-सक्षम माननेवाला उस प्रश्न का उत्तर क्या देगा? एक कारण में ही समस्त कार्य उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि सर्व-सक्षम कारणतत्त्व की क्षमता का न तो अवरोध या विलम्बन किया जा सकता है और न एक कारण में क्रम बिठाया जा सकता हैं, भादाकार यही कह रहे हैं—"इह हि लोके कुलालादयो घटादीनां कर्तारः।' भाद्यकार ने प्रत्येक मृदादि को 'कारक' एवं मृत्, दण्ड, चक्र, कुलालादि समुच्चय को 'साधन' पद से निर्दिष्ट किया है, क्योंकि कर्त्ता आदि कारकों का समुच्चय होने पर कार्य की सिद्ध हो हो जाती है। फलतः अद्वितीय ब्रह्म जगत् का उपादान नहीं हो सकता।

सिद्धान्त —सूत्रकार ने 'क्षीरविद्ध'' ऐसा कह कर सिद्धान्त स्थापित किया है। सारांश यह है कि पूर्वपक्षी से यह पूछा जा सकता है कि उसने क्या तात्त्वक (शुद्ध ) ब्रह्म में अनुवादानत्व की प्रसिक्त की है ? अथवा अनादि नाम-रूप-बीज-सहित (विशिष्ट) ब्रह्म में ? प्रथम कल्प में तो इष्टापत्ति है, क्योंकि शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वरूप ब्रह्म का वस्तुतः कोई कार्य

न तस्समक्षाभ्यविकता दृश्यते । पराऽस्य शक्तिर्विविधैव अ्यते स्वाभाविकी ज्ञान-बलक्रिया च । १ ( श्वे० ६।८ ) इति । तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगात्श्री-राविद्विचित्रपरिणाम उपपद्यते ॥ का ॥

# देवादिवदपि लोके॥ २५॥

स्यादेतत् - उपपद्यते सीरादीनामचेतनानामनपेक्यापि बाह्यं साधनं दध्यादि-भाषः, दृष्टत्यात् । चेतनाः पुनः कुलालादयः साधनसामग्रीमपेक्यैव तस्मै तस्मै कार्याय प्रवर्तमाना दृश्यन्ते । कथं वाम चेतनं सदसहायं प्रवर्तेतित ? देवादिवदिति

### भामती

सहकारिकारणाभावादनुपादानस्यं साध्यते, ततः चीराविभिग्यंभिचारः, तेऽपि हि वाह्यवेतनाविकारणात-पेक्षा एक कालपरिवासविकोत प्राप्त एव परिणामान्तरमासादयन्ति । अचान्तरकारणानपेक्षस्यं हेतूक्रियते, तविश्विमनिर्वावयनामकपदीजसहायश्वात् । तचा च श्रुतिः—''मायाग्तु प्रकृति विद्यात् मायिनग्तु महेरव-रम्' इति । कार्यक्रमेण सस्परिपाकोऽपि क्षमवानुग्नेयः । एकस्मादपि च विश्वित्रक्षक्तेः कारणादनेक-कार्योत्पादो वृत्यते । यथैकस्माद्वह्नोर्दाहपाकावेकस्माद्वा कर्मणः संयोगविभागसंस्काराः ॥ २४ ॥

यदि तु वेतनस्य सतीति विद्योषणाम्न चीराविभिध्यभिचारः, वृष्टा हि कुलालावयो बाह्यमृवाध-वैद्याखेतनञ्ज बह्येति, तन्नेवभूपतिवृते क्षदेवाविवव् इतिक लोक्यतेऽनेनेति लोकः साम एव तस्मिन् ॥२५॥

### भामती-स्थास्या

माना ही नहीं जाता, जैसा कि श्रुति कहती है—"न तस्य कार्यं करणं च विद्यते" ( श्वेता॰ ६। )। द्वितीय कल्प में यदि कुलालादि के समान अत्यन्त किन्म सहकारी कारण का अभाव होने से गा में अनुपादानत्व सिद्ध किया जाता है—'ब्रह्म जगतोऽनुपादानम्, कुलालादि-वरसहायकाभावात्। तब तो दुग्धादि में व्यभिचार है, क्योंकि चेतनादि बाह्म सामग्री के अभाव में भी दुग्धादि दघ्यादिख्प कार्यं के उपादान होते हैं। 'ब्रह्म जगतोऽनुपादानम्, आन्तरिककारणानपेक्षत्वात्'—इस प्रकार यदि आन्तर कारण ( सहायक ) के अभाव को हेतु बनाया जाता है, तब वह स्वह्मपासिद्धह्मप दोष से युक्त होकर हेत्वाभास हो जाता है, हेत्वाभास से साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। ब्रह्म की आन्तरिक सहायक सामग्री का प्रतिपादन श्रुति करती है—"मायां तु प्रकृति विद्यात्' मायिनं तु महेश्वरम्" (श्वेता. ४।१०)। यद्यपि माया में सर्वकार्योत्पादन का सामध्ये है, तथापि मायागत संस्कारख्प बीजों का परिपाक ( कार्यंकरणोत्मुखत्व ) जिस-क्रम से होता है, उसी क्रम से कार्यों की क्रमणः उत्पत्ति होती है। यह जो कहा गया कि एकरस ( अविचित्र ) कारण से विचित्र कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती। वह क ना भी संगत नहीं, वगों कि विचित्र शक्ति-सम्पन्न एक कारणतत्त्व से भी अनेक और विचित्र कार्यं होते देखे जाते हैं, जंसे कि एक ही अग्न से दाह, पाद और प्रकाशादि एक ही किया से संयोग, विभाग और संस्कारादि अनेक कार्यं उत्पन्न होते हैं।। २४॥

यदि 'ब्रह्म न जगतोऽनुपादानम्, चेतनत्वे सत्यसहायत्वात्'—इस प्रकार हेतु का 'चेतनत्व' विशेषण लगाया जाता है, ब्रा क्षीरादि जड़ पदार्थों में व्यभिचार न होने पर भी देवों, पितरों और ऋषियों में व्यभिचार होता है—''देवादिवदिप लोके''। लोक्यते प्रकाश्यतेऽ-नेन'— इस ब्युत्पत्ति के द्वारा 'लोक' पद से शब्द विवक्षित है, अर्थात् मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास और पुराणादिरूप शब्दों में देवादि का ऐसा ऐश्वयं विणत है कि व किसी बाह्य सामग्री के विना ही अनेक शरीर, महल और रथादि का निर्माण कर देते हैं।। २५।।

ब्रमः। यथा 'लोके देवाः पितर ऋषय इत्येवमावयो महाप्रभावास्रेतना अपि सन्तोऽ-नपेश्येव किचिद्रह्यां साधनमैश्चर्यविशेषयोगादिभिष्यानमात्रेण जात एव बहुनि नानासंस्थानानि शरीराणि प्रासादादीनि च रथादीनि च निर्मिमाणा उपसम्बन्ते, मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणप्रामाण्यात्। तन्तुनामम् स्वतं एव तन्तून्स्जति वलाका चान्तरेणैव ग्रुकं गर्मे घत्ते, पश्चिनी चानपेश्य किचित्रप्रस्थानसाधनं सरोऽन्तरात्स-रो उन्तरं प्रतिव्रते. पवं चेतनमपि ब्रह्मानपेक्य बाह्यं साधनं स्वत पव जगत्स्रक्यित. च यदि ब्यात्-य पते देवावयो ब्रह्मणो दृष्टान्ता उपात्तास्ते दार्षान्तिकेन ब्रह्मणा न समाना भवन्ति. शरीरमेव श्रवेतनं देवादीनां शरीरान्तरादिविभृत्यत्पादन उपा-दानम्, नत् चेतन आत्मा, तन्तुनाभस्य च श्रुद्रतरजन्तुभक्षणास्त्वाला किनतामा पद्यमाना तन्त्रभवति बलाका च स्तर्नायत्तुरवश्रवणाद्रभे घत्रे पद्यिनी च चेतनप्रयुक्ता सत्य वेतनेनेव शरीरेण सरो अन्तरात्सरो अन्तरमुवसर्पति, वस्तीव वृक्षं, नतु स्वयमे-वाचेतना सरो अन्तरोपसर्पणे व्याप्रियते । तस्मारनेते ब्रह्मणो दृष्टान्ता इति । तं प्रति त्रयात-नायं दोपः, कुळालादिदृष्टान्तवैलक्षण्यमात्रस्य विविधतत्वादिति। पणा हि कुलालादीनां देवादीनां च समाने चेतनत्वे कुलालादयः कार्यारम्भे बाह्यं साध नमपेक्षन्ते न देखाद्यः, तवा बा चेतनमपि न बाह्यं साधनमपेक्षिष्यत इत्येताय-द्वयं देचाच्दाहणेन विवक्षामः। तस्माचथैकस्य सामर्थ्यं दृष्टं तथा सर्वेषामेष मिष-तुमईतीति नास्त्येकान्त इत्यभिप्रायः ॥ २५ ॥

> (९ क्रस्स्नप्रसक्त्यधिकरणम् । स्० २६-२९) क्रत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्वश्चव्दकोषो वा ॥ २६ ॥

चेतनमेकमद्वितीयं अहा स्रीरादिवदेवादिवचानपेस्य बाह्यसाधनं स्वयं परि-

भामती

नन् न ब्रह्मणस्तरवतः परिणामो येन कास्स्वयंभागितकस्पेनाक्षिण्येत, अविद्याकत्पितेन तु नाम-कपलक्षणेन कपभेदेन व्याकृताच्याकृतास्थमा तरवान्यत्वाभ्यायनिवं वनीयेन परिणामाविष्यवहारास्पटस्वं ब्रह्म प्रतिपद्यते । न च कल्पितं कपं वस्तु स्पृश्चितं, न हिं चन्द्रमसि तैमिरिकस्य द्वित्वकस्पना चभ्यमसो द्वित्वमावहति, तदनुषपस्था । चन्त्रमसोऽनुषपत्तिः, तस्मादवास्तवी परिणामकल्पनानुषपद्यमानापि । परमार्थसतो अञ्चाजोऽनुषपत्तिमावहति, तस्मात्पूर्वपद्याभावादनारभ्यमिदभविकरणमिन्यतः । चेतम-

भागती-स्याख्या

संशय-निरवयव ब्रह्म में जगत् की उपादानता क्या असम्भव । ? अथवा सम्भव ? पूर्वपक्ष -निरवय ब्रह्म का परिणाम सम्भव नहीं।

शका — यहाँ कृत्स्नशः या अवयवशः परिणाम का विकल्प तब कर सकते थे, जब कि जगत् को वस्तुतः ब्रह्म का परिणाम माना जाता। वेदान्त-सिद्धान्त में ब्रह्म का तत्त्वतः परिणाम माना नहीं जाता, केवल अविद्या-कल्पित नाम-रूपात्मक अनिवंचनीय प्रपन्त की अध्याकृतता (अनिध्यक्ति) और व्याकृतता (अभिध्यक्ति) को लेकर ब्रह्म ■ परिणामिद्धा का व्यवह्वारमात्र हो जाता है। किल्पत पदार्थं का अपनी आधार वस्तु से कोई लगाव नहीं होता, जैसे कि एक चन्द्रमा में तैमिरिक (तिमिररोगाक्रान्त) व्यक्ति के द्वारा कल्पित दित्व एक चंद्रमा को न तो दो कर देता है और न द्वित्व की अनुपपित से चंद्रमा की अनुपपित होती है। फलतः अवास्तवी परिणाम-कल्पना स्वयं कथित विकल्पों के द्वारा अनुपपद्यमान होकर ब्रह्म को अनुपपन्न नहीं कर सकती। इस प्रकार उक्त विकल्प-संवल्ति पूर्वक्ष उठाया ही नहीं जा

णममानं जगतः कारणमिति स्थितम्। शास्तार्थपरिशुद्धये तु पुनराक्षिपति। इत्स्वप्रसिक्तः कृत्स्नस्य ब्रह्मणः कार्यक्रपेण परिणामः प्राप्नोति निरवयवत्यात्। यदि ब्रह्म
पृथिक्याविवत्सावयवममिविष्यत् ततोऽस्यैकदेशः 'पर्यणंस्यदेकदेशभ्यावास्थास्यतः।
निरवयवं तु ब्रह्म भ्रुतिस्योऽवगम्यते निष्क लं निष्कियं शान्तं निरवद्यं निरक्षनम्'
( श्वे० ६।१९), 'विष्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सवाद्यास्यन्तरो ह्यजः' मु० २।१।२ ।, 'इतं
महस्भृतमनम्तमपारं विज्ञानवन, पवं ( बृ० २।४।१२ ), 'स पष नेति नेत्यास्मा'
( बृ० ३।९।२६ ), 'अस्यूलमनणु' ( बृ० ३।८।८ ) इत्याद्यास्यः सर्घविशेपप्रतिषेधिनीस्यः।
ततस्यैकदेशपरिणामासंभवात्कत्स्नपरिणामप्रसक्ती सत्यां मूलोब्खेदः प्रसक्येत ।
द्रष्टस्यतोपदेशानथेक्यं जापद्यत्, अयत्नदृष्टस्वात्कार्थस्य, तद्वधितिरक्तस्य च ब्रह्मणोऽसंभवात्, अजत्वादिशब्दकोपश्च। अधितद्दोषपरिजिद्दीर्षया सावयवमेव ब्रह्मास्युपगम्येत,
तथापि ये निरवयवत्वस्य प्रतिपादकाः शब्दा उदाहृतास्ते प्रकुप्येयुः। सावयवत्ये
वानित्यत्यप्रसक्ष द्वति। सर्वथायं पक्षो न घटियतुं शक्यत इत्याक्षिपति॥ २६॥

श्रुतेस्तु शब्दमूलत्शत् ॥ २७॥ तुशब्देनाक्षेपं परिहरति । न अल्वस्मत्पक्षे किश्चदिप दोषोऽस्ति । न तावरक्र-

भागता
विकाम् । यद्यपि श्वितिशतावेकान्तिकाहैतप्रतिपावनपरात् परिणामो वस्तुतो निषिद्धस्तथापि सीराधिदेवतादृष्टाम्तेन पुनस्तद्वास्तवश्वप्रसङ्गं पूर्ववक्षोपपस्या सर्वथाऽयं पक्षो न घटयितुं शक्यत दृश्यपवाच्य "श्वितस्तु
शान्द्वमुलस्वात्", "आत्मिन चैवं विचित्राश्व हिं" इति सुन्नाम्यां विवर्त्तदृश्वेकरणेनेकान्तिकाहृयस्त्रभणः
शुर्व्ययं परिक्षोच्यत दृश्यपं । । तस्मादस्यविकृतं ब्रह्म । तस्यतः । । नमु शान्देनायि श्व इति
चोष्ठमविद्याकत्रियतत्त्रवोद्धाटनाय । नहि निरवयवस्वसावयवस्वाध्यां वियानतरमस्येकनिषेषस्येतर्शवधाननाम्तरीयकस्वाद् । तम श्रकारान्तराभावान्निरवयवस्वसावयवस्वयोश्व धकारयोरनुपपत्तेप्रावण्यवनाद्यथंवाववस्त्रमाणं । सम् स्यादिति चोद्यार्थः । परिहारः सुगमः ॥ २६-२७॥

भामती-स्याख्या सकता, अतः इस अधिकरण का आरम्भ सम्भव नहीं।

समाधान - उक्त शब्द्धा का निराकरण करने के लिए भाष्यकार ने कहा है - 'चेतनमेकमिद्वतायम्'। यद्याप ऐकान्तिकाद्वतपरक अनेक श्रुतियों के द्वारा परिणाम की वास्तविकता
निराकृत की गई है। तथापि और और देवादि दृष्टान्तों के द्वारा परिणाम की वास्तविकता
सिद्ध करके पूर्वपक्षा ने यह आक्षेप किया कि निरवयव ब्रह्म का परिणाम सर्वथा असङ्गत है ऐसा कह कर 'श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्' (ब्र. सू. २।१।२७) और 'आत्मिन चैत्रं विचित्राश्च'
(ब्र. सू, २।१।२८) इन दो सूत्रों के द्वारा विवर्तवाद का दृढीकरण करते हुए ऐकान्तिक
ब्रह्मतवाद को परिशुद्ध किया जाता है।

"तस्मादिस्त अविकृतं ब्रह्म"—इस भाष्य का आशय यह है कि मायामय (विशिष्ट) ब्रह्म विकारो होने पर भी तात्त्विक (विशुद्ध) ब्रह्म अविकारो ही है। "तनु शब्देनापि न शब्यते विरुद्धाऽर्थः प्रतिपादिवतुम्"—इस आक्षेप का उद्देश्य ब्रह्मगत परिणामित्व या सावयवत्व में अविद्या-कित्त्व प्रकट करना है, क्योंकि आक्षेपवादो का आशय यह है कि निरवयत्व और सावयवत्व—इन दो विधाओं को छोड़ कर कोई तीसरी विद्या है नहीं, अतः उक्त दोनों विधाओं में से एक का निषेध करने पर दूसरी विधा का विधान अवश्यंभावी है। निरवयत्व और सावयत्व—इन दोनों प्रकारों की अनुपपत्ति होने पर उभय-प्रकार-प्रतिपादक आगम प्रमाण वैसे ही अप्रमाण है, जैसे "ग्रावाणः प्लवन्ते"—यह वाक्य। परिहार-भाष्य

रस्नप्रसक्तिरस्ति । कुतः ? श्रुतेः यथैव हि ब्रह्मणो जगदुत्पत्तिः श्रूयत, पवं विकारस्य-तिरेकेणापि ब्रह्मणोऽवस्थानं भ्रयते, प्रकृतिविकारयोभेदेन न्यपदेशात्, 'सेयं देवतैश्वत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविदय नामक्रपे न्याकरवाणि' ( छा० ६।३।२ ) इति, 'तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च प्रवः। पादोऽस्य सर्वा भृतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि' ( छा० ३।१२।६ ) इति चैवंजातीयकात्, तथा इत्यायतनत्वष्वनात् सत्संपत्तिवचनाच । यदि च कृत्सनं ब्रह्म कार्यभावेनोपयुक्तं स्यात्, 'सता सोम्य तदा संपन्नो भवति' (छा ६।८।१) इति सुबुतिगत विशेषणमः नुपपन्नं स्यात्, विकृतेन ब्रह्मणा नित्यसंपन्नत्वाद्विकृतस्य च ब्रह्मणोऽभावात्। तथेन्द्रियगोचरत्वप्रतिषेधाद् ब्रह्मणो विकारस्य चेन्द्रियगोचरत्वोपपत्तेः तस्माद्रस्य-विकृतं ब्रह्म। नच निरवयवश्यवाब्द्व्याकोपोऽस्ति, श्रयमाणस्यादेय निरवयवत्य-स्याध्यभ्युपगम्यमानत्वात् । शब्दमूलं च ब्रह्म शब्दश्रमाणकं नेन्द्रयादिश्रमाणकं तद्यया-शब्दमभ्युपगन्तव्यम् । शब्दक्षोभयमपि ब्रह्मणः प्रतिपादयत्यकृत्सनप्रसक्ति निरवयवत्यं च । लोकिकानामपि मणिमन्त्रीविधमभृतीनां देशकालनिमित्तवैविध्यवशाच्छक्तयो विकदानेककार्यविषया दृश्यन्ते । ता अपि तावन्नोपदेशमन्तरेण केवलेन तर्कणावगन्तुं शक्यन्ते-अस्य वस्तुन पतावस्य पतत्सहाया पतिह्रवया पतत्प्रयोजनाम्ध शक्तय इति । किमुताचिन्त्यस्यभाषस्य ब्रह्मणो कपं विना शब्देन न निक्रप्येत । गाम बाहुः पौरा-णिकाः "'अधिम्त्याः बालु ये भावा न तांस्तकंण योजयेत्। प्रकृतिभ्यः परं पाना तद्विन्तयस्य लक्षणम् ॥' इति । तस्माष्छःदमूल प्वातीन्द्रियार्थयाथातम्याघिणमः ।

नतु शब्देनापि न शक्यते विरुद्धोऽर्धः प्रत्याययितं निरवयवं च बहा परिणमते, न च इत्स्नमिति । यदि निरवयवं ब्रह्म स्यान्नैव परिणमेत । इत्स्नमेव वा परिणमेत । णा केनचिद्रपेण परिणमेस केनचिच्चःचतिष्ठेतेति कपभेन्कस्पनात्सावयवमेव प्रसः ज्येत । क्रियाविषये हि 'अतिरात्रे पोडशिनं गृहाति', 'नातरात्रे पोडशिनं गृहाति' इत्येवंजातीयकायां विरोधमतीताविप विकल्पाभयणं विरोधपरिहारकारणं भवति, पुरुषतन्त्रत्वाच्चानुष्ठानस्य । इत तु विकल्पाश्रयणेनापि न विरोधपरिहारः संमवति, अपुरुषतन्त्रत्वाद्वस्तुनः। तस्माद् वुर्घटमेतदिति । नेष दोषः, अधिचाकल्पितकपभेदाः म्युपगमात्। नद्यविद्याकित्पतेन रूपमेदेन सावययं वस्तु संपद्यते। निह तिमिरोपहः तनयनेनानेक इच चन्द्रमा दृश्यमानो उनेक एच भवति । अविद्याकित्यतेन च नामकप-लक्षणेन रूपमेदेन व्याकृताव्याकृतात्मकेन तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीयेन ब्रह्म परिणा-मादिसर्वव्यवहारास्पव्त्वं प्रतिपद्यते । पारमाथिकेन च रूपेण सर्वव्यवहारातीतमः परिणतमवतिष्ठते । वाचारम्भणमात्रत्वाच्चाविद्याकत्पितस्य नामकपभेदस्येति न निरवयवश्वं ब्रह्मणः कुप्यति । न चेयं परिणामध्रतिः परिणामप्रतिपादनार्था, तःप्रति-पत्ती फलानवगमात् । सर्वस्यवहारहीनब्रह्मात्मभावप्रतिपादनार्था त्येषा, तत्प्रतिपत्ती फलावगमान् । 'स एव नेति नेत्यातमा' इत्युपक्रम्याह - 'अभयं चे द्धनक प्राप्तोऽसि' ( वृ० ४।२।४ ) इति । तस्मादस्मत्पक्षे न कश्चिद्पि दोषप्रसङ्गोऽस्ति ॥ २७ ॥

भामती-स्यास्या

में आगम-प्रामाण्य का सामञ्जस्य ब्रह्मगत सावयत्व को अविद्या-कित्पत मानकर ही किया गया है—''अविद्याकित्पतरूपभेदाभ्युपगमात् । न ह्यविद्याकित्पतेन रूपभेदेन सावयवत्वे वस्तु सम्पद्यते''॥ २६-२७॥

# अःतमनि चैवं विचित्राश्च हि ॥ २८ ॥

अपि न नैवात्र विविद्यस्य कथमेकिस्मिन्त्रहाणि स्वक्षपानुपमद् नैवानेकाकारा सृष्टिः स्यादिति । यत आरमन्यप्येकिस्मिन्स्वप्नहिश्च स्वक्षपानुपमदे नैवानेकाकारा सृष्टिः पठयते'—न तत्र रथा न रथयोगा न पग्थानो मवन्त्यथ रथान् रथयोगान् पथः सृजते' ( वृ० ४।३।१० ) इत्यादिना । लोके अपि देवादिषु मायाव्यादिषु च स्वक्षपानुपमदेनेव विचित्रा हस्त्यद्वादिस्पृथ्यो दृश्यन्ते । तथकिस्मिन्निप ब्रह्मणि स्वक्षपानुमदेनेवानेकाकारा सृष्टिर्मविष्यतीति ॥ २८ ॥

# स्त्रपक्षदोषः ।। २९ ॥

परेवामप्येष नागाः स्वपत्तं दोषः। प्रधानयादिनोऽपि । निरम्ययमपरिष्छणं शम्यादिहोनं प्रधानं साययवस्य परिष्छिन्नस्य शब्दादिमतः कार्यस्य कारणमिति स्वपक्षः। तत्रापि क्रस्नप्रसिक्तिर्वययत्यारप्रधानस्य प्राप्नोति, निरम्यवत्यास्यप्रणामकोपो वा। नद्ध नैय तैनिरम्यवं प्रधानमञ्जुपगम्यते, सस्वरजस्तमांसि त्रयो गुणाः, तेषां साम्यायस्या प्रधानं तैरेवाययपैस्तत्साययमिति। नैयंजातीयकेन साययवत्वेन प्रकृतो दोषः परिहर्तुं पार्यते। यतः सस्वरजस्तमसामध्येकेकस्य समानं निरम्ययत्यम् । एकेकभेव चेतरद्वयानुगृहीतं सजातीयस्य प्रपश्चस्योपादाः नमिति समानत्यात्स्यपक्षदोषप्रसङ्गस्य। तर्काप्रतिष्ठानात्साययवत्यमेवेति चेत् । प्रमानति समानत्यात्स्यपक्षदोषप्रसङ्गस्य। तर्काप्रतिष्ठानात्साययवत्यमेवेति चेत् । प्रमानति

अनेन स्कुटिती मायाबादः । स्वध्नवृगात्मा हि मनसैव स्वक्रपानुपमर्देन रवाधीन् सुव्यति ॥२८॥ कोवयति ७ नमु नैव इति ७ । परिहरति ७ नैवक्षातीयकेन इति ७ । यद्यपि समुवायः सावयवस्त्रयापि अत्येकं सरवादयो निरवयवाः । नश्चस्ति सम्भवः सरवमात्रं परिचमते न रजस्तवसी इति । सर्वेवां सम्भूयपरिचामाभ्युपगमात् । प्रत्येकं वानवयवानां क्रस्त्वपरिचामे मुस्लोच्छेवप्रसङ्गः, एकदेश-

## भामती-व्याख्या

"आत्मिन चैवं विचित्राभ्र हि" - इस सूत्र के द्वारा सूत्रकार ने वेदान्त का मुख्य सिद्धान्त 'मायावाद' स्फुटित किया । सूत्रस्थ आत्मा स्वप्न-द्रष्टा विवक्षित है, वर्धों कि वहीं अपने स्वरूप को जैसे-का-तैसा अक्षुण्ण रस कर रथापिरूप विचित्र प्रपञ्च ■। सर्जन कर लेता है।। २८।।

आक्षेपवादी कहता है—'ननु नैव तैनिरवयवन्'। अर्थात् सूत्रकार ने जो ''स्वपक्ष-दोषाच्च'' कह कर दोष दिया, वह सांख्य-पक्ष में तभी लागू हो सकता है, जब कि प्रधान (प्रकृति) निरवयव हो, किन्तु सत्त्व, रज और तम इन तीन लड़ियाँ से बटी हुई प्रकृतिरूप रज्जु निश्चितरूप से सावयव है, सांख्याचार्यों ने भी कहा है—''सावयवं परसण्त्रम्'' (सां का १०)।

उक्त आर्क्षप का परिहार है—'नेवं जातीयकेन सावयवत्वेन''। अर्थात् सत्त्व रज और तम का समूह यद्यपि सावय है, तथापि प्रत्येक गुण निरवयव है, अव्यक्त है। "तहिपरीतमध्यक्तम्" (सां. का. १०) ऐसा कर कर उसमें सावयवत्व का विपर्यंय (निरवयवत्व ) सिद्ध किया गया । ऐसा कभी सम्भव नहीं कि अकेला निरवयव सत्त्व गुण परिणत हो, रजो गुण और तमो गुण परिणत न हों। तीनों गुण मिल कर ही किसी कार्यं के रूप में परिणत होते हैं, जैसा कि ईप्वर कृष्ण ने कहा है—''अम्योऽस्यजननिम्थुनवृत्तयभ्र गुणाः" (सां. का. १२)। प्रत्येक निरवयव गुण यदि समग्रतया परिणत होता है, तब गुणरूप मूल तत्त्व का उच्छेद हो जायगा

इत्यिभियायः, तास्तु ब्रह्मवादिनोऽप्यविधिष्टाः। तथाणुवादिनोऽप्यणुरण्यन्तरेण संयुज्यमानो निरवयवस्वाद्यदि कारस्थिन संयुज्येत, ततः प्रथिमानुपपचरणुमात्रत्व-प्रसङ्गः। अधैकदेशेन संयुज्येत, तथापि निरवयत्वाभ्युपगमकोप इति स्थपक्षेऽपि समान एव दोषः। समानत्वाद्य नाम्यतरस्मिन्नेव पक्ष उपक्षेत्रक्यो भवति। परिष्टतस्तु ब्रह्मवादिना स्वपक्षे दोषः॥ २९॥

मामती

वरिणामे वा सायमस्त्वनिष्टं प्रसारमेतः । तथानुवाविनोऽपि इति 🐞 । वैद्येषिकाणां द्वाणुभ्यो संयुज्य हृप्यमुक्ष्येकमारभ्यते , तैस्त्रिलिह्यं जुक्नेस्त्रविक्रमारभ्यते हृति अक्रिया । तत्र हृयोरच्योरनथवयोः संयोगस्तावज्ञ व्याप्तृयावस्याप्तृयम्या तत्र त वस्ति । तथा स्वाप्ति वस्ति । तथा वोपर्ययः पाद्यवस्याः वद्यपि परमाणवः समानवेक्षा इति प्रविमानुपपसरे जुमात्रः पिष्टः प्रसार्थेत । अध्यापने वा वद्यवयः परमाणुः स्याविध्यनवययस्यस्याकोपः । अध्ययम्य सावयवस्यमुपेतुं, समानविक्षा सस्यमस्तावययस्य सुपेवरा अस्यापने स्वाप्ति स्थानपरिकामस्वप्रसङ्गः, तस्मात् समानो बीवः । आया-तमात्रेण साध्यमुक्तं परमाणंतस्तु आविक्षं परिकामं व्या कार्यकारणभावं वेष्ठतामेव दुर्वारो वोषो न पुनरस्माकं मायावाविनामित्याह 🔳 परिश्वतस्तु इति स्म ॥ २९ ॥

भामती-व्याख्या और यदि उसका अवयवशः परिणाम माना जाता है, तब सावयवत्य की आपत्ति होती है, जो कि अनिष्ठ है।

"तथाऽणुवादिनोऽपि"— इस भाष्य के द्वारा वैशेषिक-पक्ष में भी समानदोषता की प्रसक्ति की गई है, क्योंकि उनके मत की प्रक्रिया यह है कि दो परमाणु परस्पर संयुक्त होकर एक हथणुक और तीन द्वधणुक संयुक्त होकर एक हथणुक आरम्भ करते हैं। वहाँ निरवयव-भूत दो परमाणुओं का संयोग दोनों परमाणुओं एवं एक परमाणु का अपनी (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उपर और नीचे की) छहों दिशाओं । विद्यमान छः परमाणुओं के साथ संयोग सभी परमाणुओं को व्याप्त करेगा। व्याप्त किए विना संयोग सम्भव नहीं, क्योंकि व्याप्त न करने का अर्थ है - सम्बन्धित न होना और संयुक्त होने । अर्थ — सम्बन्धित होना । दोनों विद्य घटनाएँ एक साथ घटित नहीं हो सकतीं। विभिन्न देशों (छः दिशाओं) में विद्यमान परमाणुओं से संयुक्त परमाणु के छः साम्भ मानने होगे। इस सावयवत्वापित से बचने के लिए यह मानना होगा कि द्वधणुक-निर्माणार्थ जिन दो परमाणुओं एवं त्र्यणुक-रचनार्थ जिन छः परमाणुओं या तीन द्वधणुकों का संयोग माना जाता है, वे सभी परमाणु एक ही देश में विद्यमान हैं। तब द्वधणुक और त्र्यणुकादि सभी पिण्ड अणु परिमाण के ही रहेंगे. उनका मानन हो सकेगा, जैसा कि आचार्य वसुबन्धु कहते हैं—

षट्केन युगपद योगात् परमाणोः षडंशता । षण्णां समानदेशत्वे पिण्डः स्यादणुमात्रकः ॥ (विशति • १२)

इस प्रकार वैशेषिकों के पक्ष च परमाणु को सावय मानना सम्भव नहीं, निरवयव परमाणु का समग्रतया संयोग मानने पर प्रथिमा (महत्परिमाण) उपपन्न नहीं होती और अवयवशः संयोग मानने पर सावयवत्वापत्तिरूप सगान दोष प्रसक्त होता है। अनन्त अवयव-परम्परा मानने पर सुमेर पर्वत और सरसों के एक दाने का समान परिमाण मा प्रसङ्ग दिखाया जा चुका है। भाष्यकार ने यहाँ पर सिद्धान्तों में दोष-साम्य अधिभान आपाततः ही कर दिया है, वस्तुतः जो छोग परिणामवाद और आरम्भवाद को पारमाधिक मानते हैं, उन्हीं

# (१० सर्वोपेताधिकरणम् । स् ० ३०-३१) सर्वोपेता च तद्द्यीनात् ॥ ३० ॥

पकस्थापि महाणो विचित्रशक्तियोगादुपव्यते विचित्रो विकारप्रपञ्च इत्युक्तम् । तत्युकः कथमवगम्यते विचित्रशक्तियुकं परं बहाति ? तदुच्यते - सर्वोपेता ध परा देवतत्यभ्युपगम्तव्यम् । कुतः ? तद्दर्शनात् । तथा हि दर्शयति अतिः सर्वं शिक्तयोगं परस्या देवतायाः — 'सर्वकामा पर्णाण्या सर्वरसः सर्वमिद्मभ्याचोऽ वाक्यनादरः' (छा० २।१४।४), 'सत्यकामः सत्यसंकल्पः' (छा० ८।९।१), 'यः सर्वेद्यः सर्ववित्' (मुण्ड० १।१।९), 'पतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रः मसौ विधृतौ तिष्ठतः (व०३।८।९) इत्येवंजातीयका ॥ ३०॥

# विकरणस्वान्नेति चेत्तदुक्तम् ॥ ३१ ॥

स्यादेतत्, - चिकरणां परां देवतां शास्ति शास्तम् — अचक्षुष्कमभोत्रमवागमनः' (बृ० ३।८।८) इत्येवंजातीयकम् । कथं सा सर्वशिक्तयुक्तापि सती कार्याय प्रमवेत् ? देवादयो हि चेतनाः सर्वशिक्तयुक्ता अपि सन्त आध्यात्मिककार्यकरणसंपन्ना पव नामे तस्मै कार्याय प्रभवन्तो विज्ञायन्ते । कथं च 'नेति नेति । वृ० ३।९।२६) इति प्रति विज्ञसर्वविशेषायाः सर्वशिक्तयोगः संभवेदिति चेत्-यदत्र वक्तव्यं तत्पुरस्तादेवोक्तम् ।

#### मामती

विचित्रवाक्तित्वमृक्तं ब्रह्मणस्तत्र श्रुत्युपम्यासपरं सूत्रम्—''सर्वेपिता च तह्वांनात्'' ॥ ३०॥ एतवाक्षेपसमाधानपरं सूत्रम्—''विकरणस्वाम्मेति चेत्तस्कम्''।

कुलालाविस्पस्तावव् वाद्यकरणापेक्षेम्यो वेवादीमां वाद्यानपेक्षाणामान्तरकरणापेक्षसृष्टीमां प्रमाणेन वृद्यो व्या विशेषो भाषह्वोतुं व्यापा । गाग तु जाप्रस्तुष्टेर्बाद्याकरणापेक्षायास्तवनपेक्षास्तरकरणमात्रसाच्या वृद्या स्वप्ने रवाविसृष्टिरसक्यापह्योतुमेवं सर्वशक्तेः वास्ता। वेवताया आस्तरकरणानपेक्षाया जगस्सर्वनं वृद्यमाणं व सामान्यतोतृष्टमाञ्रेणापह्यवमहंतीति ।। ३१ ।।

## भामती-स्याख्या

मा । कथित दोष प्रसक्त होते ।, हम मायावादी वेदान्तियों के मत में नहीं, यही भाष्यकार ने कहा है — "परिहृतस्तु ब्रह्मवादिना स्वपक्षे दोष:"।। २९।।

संशय — समन्वयाध्याय में माया शक्ति-समन्वित ब्रह्म से जगत् की सृष्टि प्रतिपादित है, वह युक्ति-विषद्ध है ? अथवा नहीं ?

पूर्वपक्ष—लोक में सभी मायाकार (जादूगर) शरीरधारी ही होते हैं, शरीर-रहित ब्रह्म का मायावी होना सम्भव नहीं, अतः "मायी सृजते विश्वम्" (श्वेता. ४।९) इत्यादि वेदाल्त-वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय युक्ति-विरुद्ध ▮।

सिद्धाश्त — मायारूप विचित्र शक्ति से सम्पन्न ब्रह्म के प्रतिपादक श्रुति-वाक्यों का निद्धांक युत्र है — "सर्वोपेता च तह्शंनान्"। इससे उक्त पूर्वपक्ष का सम्यक् समाधान हो जाता है। सूत्रकार का कहना है कि जसे दण्ड, चक्रादि बाह्य सामग्री-सापेक्ष कुलालादि की अपेक्षा बाह्य सामग्री-निरपेक्ष देव, पितर और ऋष्यादि की जिस विशेषता का दर्शन किया जाता है, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता जाग्रस्पृष्टि की अपेक्षा स्वाप्त सृष्टि की हष्ट विशेषता भी नकारी नहीं जा सकती। वैसे ही शरीरादि बाह्य एवं आन्तर साधन-निरपेक्ष सर्वशक्ति-सम्पन्न श्रह्म की श्रूयमाण जगत्कर्तृता केवल सामान्यतो 💶 अनुमान के द्वारा निरस्त

श्रुत्यवगाद्यमेवेदमितगम्भीरं ब्रह्म नःतर्कावगाद्यम् । नच यथेकस्य सामर्थ्यं दृष्टं तथाऽ-म्यस्यापि सामर्थ्येन मिवतब्यमिति नियमोऽस्तीति । प्रतिषिद्धसर्वविशेषस्यापि भागः सर्वशक्तियोगः संमवतीत्येतद्ण्यविद्याकित्पतक्पमेदोपन्यासेनोक्तमेव । तथा च शास्त्रम् —'व्यपाणिपादो जवनो प्रहीता पश्यत्यचक्षः ■ श्रुणोत्यकर्णः' (१वे०३।१९) इत्यकरणस्यापि ब्रह्मणः सर्वसामर्थ्ययोगं दर्शयति ॥ ३६ ॥

# (११ नप्रयोजनवस्त्राधिरणम् । छ० ३२--३३ ) न प्रयोजनवस्त्रात् ॥ ३२ ॥

बन्यया पुनश्चेतनकर्तृत्वं जगत बाझिपति । न सनु चेतनः परमात्मेदं जगि हिम्बं विरचियतुमहित कुतः ? प्रयोजनवस्वात्मवृत्तीनाम् । चेतनो हि लोके बुद्धिपूर्वकारी पुवषः प्रवर्तमानो ॥ मन्दोपक्रमामि तावत्मवृत्तिमात्मप्रयोजना चुपयोगिनीमारममाणो दृष्टः, किमुत गुक्तरसंरम्भाम् ? भवति च लोकप्रसिद्धयनुवादिनी श्रृतः—'न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रयं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रयं भवति' (बृह० २।४।५) इति । गुक्तरसंरम्भा चेयं प्रवृत्तिर्यं दुच्यावचप्रपञ्चं जगिहम्बं विरचयित्यम् । यद्दीयमि प्रवृत्तिम्भोतनस्य परमात्मन भारमप्रयोजनोपयोगिनो परिकल्पेत परितृप्तत्वं

मामती
न ताबहुम्मत्तवदस्य मितिबञ्जमारुज्ञगरप्रिक्षा, पाणाः सर्वस्त्वानुपपत्तेः । तस्मात् प्रेक्षावतानेन जगत् कर्तन्यम् । प्रेक्षावतश्च प्रवृत्तिः स्वपरहिताहितप्राप्तिपरिहारप्रयोजना सती नाप्रयोजनात्वायातापि सम्भवति, कि पुनरपरिवेद्यानेकविषोच्यावचप्रपञ्चजगिद्वभविषरचना महाप्रयासाः । एव लोलापि वरास्ताः।

नहीं की जा सकती । [ न्यायसूत्रकार ने अनुमानों के तीन भेद बताए हैं—''पूर्ववत्, शेषवत्, सामान्यतोद्दष्टं च'' (न्या. सू. १।१।५) । इनमें किन्हीं दो विशेष धर्मों का कहीं सहचार देख कर सामान्य धर्म के द्वारा अनुमान करना सामान्यतोद्दष्ट अनुमान कहलाता है, जैसे भौतिक प्राणियों में सब्दृत्व और शरीरित्व का सहचार देख कर 'सब्दृत्व' हेतु के द्वारा शरीरित्व का अनुमान—ईश्वरः शरीरी, जगत्सब्दृत्वात् , कुलालादिवत्'। यह अनुमान आगम प्रमाण से बाधित है—"अशरीरं शरीरेषु" (कठो. १।२।२१) ]।। ३०-३१।।

संशय-सर्वथा परितृप्त और निष्काम स्नष्टा का जगत्सर्जन युक्ति-विरुद्ध है ? अथवा नहीं ?

पूर्वपक्ष — निष्काम बहा जगत् की रचना यदि वैसे ही करता है, जैसे कोई उन्मत्त (विक्षिम) व्यक्ति अपने मित विश्रम से कुछ बना डालता है, तब वह सर्वंत्र नहीं हो सकता अतः ईश्वर को वैसे ही जगत् का सर्जन करना चाहिए, जैसे प्रेक्षावान् (प्रज्ञावान्) पुरुष कार्यं करता । प्रज्ञाशील पुरुष की प्रवृत्ति सदैव सभी के हित की प्राप्ति एवं अहित की निवृत्ति को व्यान में रख कर ही होती है, उसकी प्रवृत्ति विश्वमात्र भी निष्प्रयोजन नहीं होता । जगद्वनना-जैसी महनीय एवं अनन्त उच्चावच विविधताओं और विषमताओं से परिपूर्ण रचना निष्प्रयोजन नहीं हो सकती । अत एव इसे किसी की लीला या क्रीड़ा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्रीड़ा के लिए इतने बड़े आयास (प्रयत्न) की अपेक्षा नहीं होती । दूसरी बात यह भी है कि क्रीड़ा भी निरर्थंक नहीं होती, उसका मनोरखनादि-जनित सुख-

परमात्मनः श्र्यमाणं बाध्येत । प्रयोजनाभावे वा प्रमृत्यभावोऽपि स्यात् । अध चेतनो अपि सन्तुनमत्तो बुद्धयपराधादन्तरेणैवातमप्रयोजनं प्रवर्तमानो दृष्ट्सतथा परमा-त्मापि प्रवर्तिष्यत इत्युच्येत, तथा सति सर्वेद्यत्वं परमात्मनः अयमाणं वाश्येत। तस्माद्शिलष्टा चेतनात्सृष्टिरिति ॥ ३२ ॥

लोकः चुलीलाकैवस्यम् ॥ ३३ ॥

तुशब्देनाक्षेपं परिहरति। यथा लोके कस्यचिदाकीषणस्य राज्ञो राजामात्यस्य वा व्यतिरिक्तं किचित्प्रयोजनमनिसंघाय केवलं लीलाकपाः प्रवृत्तयः कीडाचिहारेषु भवन्ति, यथा चोच्छ्रासप्रचासाद्यो अनिमसंघाय बाह्यं किचित्प्रयोजनं स्वभावादेव सम्मवन्ति, पवमीदवरस्याप्यनपेक्य किचित्रप्रयोजनान्तरं स्वभावादेव केवलं लीला प्रा प्रवृत्तिर्भविष्यति । न हीस्वरस्य प्रयोजनान्तरं निरूप्यमाणं न्यायतः श्रुतितो वा सम्भवति । न च स्वभावः पर्यनुयोक्तुं शक्यते । यद्यप्यस्माकमियं जगित्रस्वविरचना

भामती

तदमावे कृतार्थाःवानुवपत्तेः परेषां दोपकार्याजामभावेन तदुपकाराया अपि प्रवृत्तेरयोगात् । तस्मात् त्रेकाबस्त्रवृत्तिः प्रयोजनयस्यया व्याप्ता तदभावेऽनुपयका बह्योपावानतां जगतः प्रतिक्षिपतीति प्राप्तम् ॥ २॥

एवं प्राप्तेऽभिषीयते - लोकयत्तु लीलाकैवल्यम् ।

भवेदेतदेवं यदि हेकाबत्प्रवृक्षिः प्रयोजनक्तया नामा सवेत्ततस्त्रिवृत्तौ निवर्तेत, शिक्षपास्वमिव वृचतानिवृत्ती, न त्वेतवस्ति प्रेकावतामननुसंहितप्रयोजनानामपि यावृच्छिकीषु क्रियासु प्रवृत्तिवर्धानात् । • विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र क सूत्रमर्ववसेवां तदर्थबोधतदनुष्ठानामुक्यस्थे । अपि चादृष्टहेतुकौत्यसिकी स्थासप्रस्वासस्यक्षण प्रेक्षावता

### मामती-व्याख्या

प्राप्ति प्रयोजन होता है। जगद्रचना का सुख-प्राप्ति भी प्रयोजन नहीं हो सकता, क्योंकि जगत् की उत्पत्ति से पहले सुख का भी अभाव होता है। जिन प्राणियों का हित-साधन करने के लिए जगद्रचना अभिल्लित है, उनका भी पहले अभाव होता है, अतः परोपकारार्थ भी प्रपञ्च-रचना सम्भव नहीं। फलतः प्रजाशील पुरुष की प्रवृत्ति प्रयोजनवत्ता से व्याप्त होती है, अतः प्रयोजन के अभाव में प्रवृत्ति उपपन्न नहीं हो सकती। इस प्रकार जगद्रचना की प्रवृत्ति अनुपपन्न होकर ब्रह्मगत जगदुपादानत्व का निराकरण कर देती है।। ३२।।

सिद्धान्त - सूत्रकार ने 'लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्' कह कर सिद्धान्त की स्थापना करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि प्रेक्षावान् पुरुष की प्रवृत्ति प्रयोजनवत्ता 🖟 व्याप्त होती, तब अवश्य ब्रह्मगत जगत्कर्तृत्व पर आघात आ सकता या कि व्यापकीभूत प्रयोजन-बत्ता की निवृत्ति से ब्रह्मनिष्ठ जगदुपादानता की निवृत्ति वैसे ही हो जाती, जैसे वृक्षत्व की निवृत्ति हो जाने से शिशपात्व की निवृत्ति हो जाती है, किन्तु प्रज्ञावान् पुरुषों की भी कुछ प्रवृत्तियाँ विना उद्देश्य एवं विना प्रयोजन की देखी जाती हैं। यदि ऐसा न हो, सब निष्प्रयोजन प्रवृत्ति पर धर्म-आस्त्रकार ऐसा ग्रंकुश न लगाते — "न कुर्वीत वृथा चेष्टाम्" (मनु. ४।६३) । उन्मत्त व्यक्तियों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए उक्त मनु-वचन की सार्थकता नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इस वचन के द्वारा भी उन्हें व्यर्थ चेष्टा से उपरत नहीं किया जा सकता, उन्हें न तो इस वचन का अर्थ-बोघ होगा और न वे इस आज्ञा का पालन ही करेंगे।

दूसरी बात यह भी है कि प्रेक्षावान् व्यक्तियों की भी श्वास-प्रश्वास क्रिया ऐसी है, जो विना किसी प्रयोजन के केवल अहष्टानुप्राणित हो स्वाभावतः ही सव्वारित है। 'वेतनात्मा गुरुतरसंरम्भेवाभाति, तथापि परमेश्वरस्य लीलैंव केवलेयम् , अपरिमितशक्तित्वात् । यदि नाम लोके लीलास्वपि किवित्स्धमं प्रयोजनमुत्प्रस्येत, तथापि नैवात्र किवित् प्रयोजनमुत्प्रेक्षितुं शक्यते, आतकामभ्रतेः । नाप्यप्रवृत्तिरुम्मत्तप्रवृत्तिर्वाः, सर्वश्रभेक्षे । न चेयं परमार्थविषया सृष्टिभ्रुतिः, अविद्याकिष्टिपतनामकपःयवद्वारगो-

मामती

क्रिया द्वयोजनानुसम्यानमन्तरेण वृष्टा न चास्यां चेतनस्यापि चेतन्यमनुष्योगि, सम्प्रसावेऽपि भावाविति
युक्तं प्राज्ञस्यापि चेतन्याप्रन्यृतेरम्यथा मृतवारोरेऽपि द्वससप्रद्वसास्रवृत्तिप्रसङ्गात् । वाण च स्वायंपरार्थसम्प्रवासावितसमस्तकामानां कृतकृत्यत्याऽनाणुलमनसामकामानामेय लीलामात्रात्सस्यय्यनृतिष्याविति
प्रयोजने नेव ततुर्देशेन प्रवृत्तिरेवं बह्मणोऽपि जगरस्त्रंने प्रवृत्तिन्तिन्यगा। वृष्टञ्च यदक्ष्यल्वीर्यंषुद्धीन्
नामशस्यमतिवुष्करं वा तवत्येषामनक्ष्यक्षवीर्यंशुद्धीनां सुक्षकमीषत्करं वा न हि वानरेमांदितप्रभृतिभिनंगैनं बद्धो नीरिनिषरगाचो महासस्यानाम् । न चेव पार्थेन क्षित्रमुल्तेनं बद्धो न चार्यं न पीतः संक्षित्य
पुल्केन हेल्येव कलवायोनिमा महामुनिना । न चाद्यापि न वृद्यन्ते लीलामात्रविनिमितानि महाप्रासादप्रमुक्तेन हेल्येव कलवायोनिमा महामुनिना । न चाद्यापि न वृद्यन्ते लीलामात्रविनिमितानि महाप्रासादप्रमुक्तेन हेल्येव कलवायोनिमा महामुनिना । न चाद्यापि न वृद्यन्ते लीलामात्रविनिमितानि महाप्रासादप्रमुक्तेन हेल्येव कलवायोनिमा महामुनिना । न चाद्यापि न वृद्यन्ते लीलामात्रविनिमितानि महाप्रासादप्रमुक्तेन हेल्ययेव कलवायोनिमा महाप्रासादप्रमुक्तेन हेल्ययेव कलवायोनिमा महाप्रमात्रविक्षणा स्वसाव प्रमुक्ति । अपि च नेवं पारमाधिकी सृष्टियंनानुगुज्येत
प्रयोजनम्, अपि स्वनाद्यविद्यानिमाः समुद्दिष्टप्रयोजना भवन्ति । च तत्यां विस्मयभयकप्रपादयः
हवोल्यसौ प्रयोजनमपेकते । ता च चेतन्यविक्ष्युतिता अगवुत्पावहेतुत्ति चेतनो जगवोनिराक्यायेत इत्याह
च चेवं परमार्थविवया इति ल । अपि च म बद्ध क्षरकारणमपि वाणा विवक्षस्यागमा अपि व

भामती-व्याख्या

■। चैतन्य भी उस किया में उपयोगी नहीं, क्योंकि सुधुप्त (प्राज्ञ ) आत्मा में चैतन्य न होने पर भी श्वास-प्रश्वास किया प्रवाहित रहती हैं'—ऐसा कहना युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि प्राज्ञात्मा में भी चैतन्य अक्षुण्ण रहता है, अन्यथा मृत शरीर में भी श्वासादि किया होनी चाहिए।

जिन व्यक्तियों के सभी स्वार्थ और परार्थ सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे कृत-कृत्य प्रशान्तमनस्क और निष्काम पुरुषों की भी लीलामात्र जिल्स सभी प्रयाजन अपने-आप निष्पन्न हो जाते हैं, अतः उनकी प्रवृत्ति जंसे सर्वथा निष्प्रयोजन होती है, वैसे ही ब्रह्म की जगद्रचनारूप प्रवृत्ति उपपन्न हो जाती है। लोक में तो यह देखा हो जाता है कि जा कार्य अल्प बलवीर्य वाले व्यक्ति के लिए अत्यन्त अशक्य या दुष्कर होता है, वहीं कार्य महाशक्ति-सम्पन्न पुरुषों के लिए सुकर या ईषत्कर हीता है। विशालकाय प्राणियों के लिए भी अगाध और अपार समुद्र में भी हनूमान्-जंसे वानरपुङ्गवों ने क्या महापर्वतों द्वारा सेतु बन्ध का निर्माण नहीं कर दिया था? महाधनुघर अर्जुन ने क्या बाणों की अद्भुत वर्षा से सागर को पाट नहीं दिया था? महाधनुघर अर्जुन ने क्या बाणों की अद्भुत वर्षा से सागर को पाट नहीं दिया था? महाध अगस्त ने क्या महासागर को एक चुल्लू में भर की पी नहीं लिया था। नृग नरेश के सङ्कल्पमात्र से निर्मित गगन-चुम्बी अट्टालिकाएँ और मोहक प्रमद-इन क्या आज भी नहीं देखे जाते हैं? फलता ब्रह्म की जगद्रचना को चाहे यादिच्छक, चाहे स्वाभाविक था लीलामात्र कहा जाय, सगथा उपपन्न और युक्ति-रागत है।

दूसरी बात यह भी है कि यह मृष्टि पांचारिकी नहीं मानी जाती कि जिसके प्रयोजन का प्रश्न उठता। अनादि अविद्या की देन यह मृष्टि है, अविद्या स्वभावतः विश्रम कार्यं को जन्म दे डालती है, किसी प्रयोजन की अपेक्षा नहीं करती, जैसे कि न तो द्विचन्द्र, अलातचक्र, गन्धवनगरादि विश्रम किसी प्रयोजन को उद्देश्य करके उत्पन्न होते ॥ और

चरत्वात् ब्रह्मात्मभावप्रतिपादनपरत्वाच्चेत्येतद्पि नैव विस्मतंस्यम् ॥ ३३ ॥

(१२ वैषम्यनैर्घृण्याधिकरणम् । स्० ३४-३६ ) वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात्तथा हि दर्शयति ॥ ३४ ॥

पुनश्च जगजन्माविद्वेतुत्वमीश्वरस्याश्चित्यते, स्थूणानिस्ननन्थायेन प्रतिहातस्यार्थस्य दृढीकरणाय । नेश्वरो जगतः कारणमुपपद्यते । कुतः ? वैषम्यनघृण्यप्रसकात् । कांश्चित्त्यन्तसुस्रभाजः करोति देवादीन् , कांश्चिद्त्यन्तदुःस्वभाजः पश्चादीन् ,
कांश्चिन्मध्यमभोगमाजो मनुष्यादीनित्येवं विषमां सृष्टि निर्मिमाणस्येश्वरस्य पृथ्ग्अनस्यैव रागद्वेषोपपत्तेः । श्वतिस्मृत्यवधारितस्वच्छत्वादीध्वरस्यभाविद्योपः प्रसउथेत । तथा सलजनरिप जुगुप्सितं निर्धृणत्वमितक्र्रत्वं दुःस्वयोगविधानात्सर्वप्रजोपसंद्वाराच्च प्रसज्येत । तस्माद्वैषम्यनैधृण्यप्रसङ्गान्नेश्वरः कारणितस्येवं प्राप्ते वृमाः—

भामती जगित ब्रह्मारमभावं, नाम च सुष्टेरवियचार्या तवाश्रयो शेषो निर्विचय एवेस्याक्षयेनाह 🗷 ब्रह्मास्मभाव इति 🔳 ।। ३३॥

अतिरोहितोऽत्र पूर्वः पसः, उत्तरस्तूच्यते । वर्ष्यावषमध्यमसुसदुःसभेववस्प्राणभृशयक्यं प सुखदुःसकारणं सुवाविषावि वानेकविषं विश्वयतः प्राणभृद्भवेशित्तपारपुष्यसर्गातसयसहायस्यात्र भवतः परवेश्वरस्य न वेबम्यनेर्घृष्ये प्रसच्येते । न हि प्रणा सभायां नियुक्तो युक्तवाविनं युक्तवासतीति पायु-कवाविनमयुक्तवाससीति बुवाणः सभापतिर्वा युक्तवाविनमभुगृह्यन्तयुक्तवाविनश्च निगृह्यमन्त्रको ।

## भामती-स्यास्या

न उनसे जितत विस्मय, जा और कम्पादि कार्य ही किसी प्रयोजन की अपेक्षा करते हैं। वह अविद्या चिदारमा से तादारम्य स्थापित करके ही जगत् की रचना करती है, अतः चेतन सत्त्व जगत् का उपादान कहा जाता ■। भाष्यकार भी यही कह रहे हैं—"न चेयं परमार्थ-विषया"। वस्तुतः सृष्टि-प्रतिपादक वेदान्त-वाक्यों का परम तात्पर्य ब्रह्मास्मभाव के प्रदर्शन में ■। सृष्टि अविविध्यक होने के कारण सृष्टिविषयक दोष निविध्यक ■ — "ब्रह्मात्मभावप्रति-पादनपरत्वात्"।। ३३।।

संशय—निर्दोष ब्रह्म में मृष्टि-प्रतिपादक वेदाम्त-वाक्यों का जो समन्वय किया गया, वह न्याय-विरुद्ध । अथवा नहीं ?

पूर्वपक्ष — ब्रह्म को यदि जगत् का रचियता माना जाता है, तब उसमें वैषम्य और नैर्घृण्य (क्रूरभाव) प्रसक्त होता है, क्योंकि देवादिरूप सात्त्विक और सुखी सृष्टि के प्रति राग, मनुष्यादिरूप राजस एवं दुःखाकान्त प्राणियों से द्वेष, पशु-पक्ष्यादि तामस जगत् के निर्माण एवं प्रलयार्थं अतिक्रूरत्व अपेक्षित है।

सिद्धान्त —यद्यपि भगवान् ने उच्च-नीचादि-भेद-भिन्न विश्व का निर्माण किया, जिसमें कोई सुखी और कोई दुःखी है, अमृत और विष-जैसी विषमताएँ हैं। तथापि उसमें किसी प्रकार का राग, द्वेष और क्रूरत्व नहीं, क्योंकि प्राणियों की अन।दि कर्म-वासनाओं को अपने उदर में समेटे महाअविद्या विविधताओं और विषमताओं को जन्म देती जा रही है, भगवान् का क्या दोष ? जैसे किसी सभा में नियुक्त साक्षी या अध्यक्ष युक्तवादी का अनुमोदन और अयुक्तवादी का प्रतारण करता हुआ भी राग-द्वेषपूर्ण या पक्षपाती नहीं होता,

वैषम्यनैर्घुं ण्ये नेश्वरस्य प्रसज्यते । कस्मात् ? सापेक्षत्वात् । यदि हि निर्णेक्षः केवतः ईश्वरो विषमां सृष्टि निर्मिमोते, स्थातामेतो दोषौ—वेषम्यं निर्घृण्यं च, न तु निर्णेक्षस्य निर्मातत्वमस्ति । सापेक्षो होद्यरो विषमां सृष्टि निर्मिमोते । किमपेक्षत इति चेत् , धर्माधर्मावपेक्षत इति वदामः । सतः सृज्यमानप्राणिधर्माधर्मापेक्षा विषमा सृष्टिरिति नायमीश्वरस्यापराधः । ईद्वरस्तु पर्जन्यवद् द्रष्टस्यः । यथा हि पर्जन्यो भीहियवादिसृष्टौ साधारणं कारणं भवति, बीहियवादिसृष्टमये तु तत्तद्वीजगतान्येवाः साधारणानि सामध्यानि कारणानि भवन्ति, प्रवमोश्वरो देवमजुष्यादिसृष्टौ साधारणं कारणं भवति । वेवमजुष्यादिसृष्टौ साधारणं कारणं भवति । वेवमजुष्यादिसृष्टौ साधारणं कारणं भवति । वेवमजुष्यादिसृष्टौ साधारणं कारणानि भवन्ति, प्रवमोश्वरः सापेक्षत्वाच वेषम्यनर्घु ज्याभ्यां दुष्यति । कथं पुनरवन्त्रम्यते सापेक्ष ईग्वरो नीचमध्यमोत्तमं संसारं निममीत इति ? तथा हि दर्शयति भृतिः —'प्रव होव साधु कर्म कारयति तं यमेग्यो लोकेश्य उज्ञिनीषते' एष उ पद्माः साधु कर्म कारयति तं यमयो निनीषते' (को० न्ना० ३।८) इति । 'पुण्यो वे पुण्येन

### भामती

वा अवस्यित तु कारण इति बीतरागहेव इति वास्यायते, तहबीश्वरः युव्यकर्गाणमनुगृह्णुक्यसर्गाणका निगृह्णुक्यस्य एव नामव्यस्यः । एवं द्वासावयव्यस्यः स्याद्यक्यस्याणकारिणमनुगृह्णुवास्तस्याणकारिण्या निगृह्णुयाम्य स्वेतवस्यः । तस्याम्य वेवस्यवोवोऽत एव न नैर्वृत्यम्यि संहरतः समस्तान् प्राणभृतः । स हि प्राणभृत्यम्यायानां वृत्तिनिरोषसमयस्तमितिलङ्गुयम्नयमयुक्तकारी स्यात् । न व क्षमिषेक्षायामी-क्ष्यस्य ऐश्वर्यन्यावातः । न हि सेवाविकमंभेवापेक्षः फलभेवश्वयः प्रभुरप्रभुभंवति न व "एव द्वोव सावु कर्म कारयति यमेभ्यो लोकेभ्य उत्तिनीवते एव एवासाधु कर्म कारयति तं यमधो निनीवते" इति वृते-रीश्वर क्षा द्वेवपक्षपाताभ्यां साध्यसाधृनी कर्मणी कारयित्वा स्वगं नरकं वा लोकं नयति । तस्माद्वेवस्य-वोवप्रसङ्गान्नेश्वरः कारणमिति वाच्यम् ; विरोषात् । यस्मात् कर्म कारयित्वेवदरः प्राणिनः सुक्षदुःविनः

### भामती-व्याख्या

अपितृ तटस्थ और वीतराग ही माना जाता है। वैसे ही परमेश्वर भी पुण्यवान् पर अनुग्रह और पापी का निग्रह करता हुआ भी मध्यस्य ही सिद्ध होता है। ही, वह तब अमध्यस्य या पक्षपाती कहा जा सकता था, कि अकल्याणकारी पर अनुग्रह और कल्याणकारी का निग्रह करता, किन्तु ऐसा नहीं, अतः उसमें वैषम्य दोष नहीं। इसी प्रकार समस्त प्राणियों का संहार कर देने पर भी वह निर्घृण (क्रूर) नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह प्रख्य अवस्था है, जिसमें सभी प्राणियों के कर्म-बीज अवगुण्यत एवं कार्याक्षम हो जाते हैं, अहुष्टों की इस कुब्ज मर्यादा का उल्लङ्घन करके यदि ईश्वर संपृति-सजन करने लग जाता, तब अवश्य घसे अयुत्तकारी कहा जा सकता था। अपनी सृष्टि-क्रिया में उन अहुष्टों की अपेक्षा करने मात्र से ईश्वर का ऐश्वयं वैसे ही व्याहत नहीं होता, जसे भृत्यों की सेवा के अनुरूप पुरस्कार या भृति प्रदान करनेवाले गृहस्वामो का स्वातन्त्र्य समाप्त नहीं होता।

शहा—''एष होव साधु कर्म कारयित तं यमेश्यो लो तेश्य उन्निनीयते। एष एवासाधु कर्म कारयित, तं यमधी निनीयते'' (की. बा. ३।८) यह श्रुति स्पष्ट कहती है। कि ईश्वर ही जिस जीव को देव-लोक में ले जाना चाहता है, उससे साधु (पुण्य-प्रद) कर्म एवं जिसको नरक लोक में ले जाना चाहता है, उससे असाधु (पाप-प्रद) कर्म कराता है। इस प्रकार ईश्वर में स्वयं अपनी राग-हेष-युक्तता सिद्ध होती है—'ईश्वरो रागादिमान्, विषमसन्दुरवात्'।

समाधान—ईश्वर में स्वतः विषम-स्रष्टृत्व का अनुमान करना आगम प्रमाण से सर्वया विषय है, क्योंकि उक्त आगमने ईश्वर में स्वतः विषम-स्रष्ट्त्व का निराक्तरण करने के

कर्मणा मवति पापः पापेन' ( वृ॰ ३।२।१३ ) इति च । स्मृतिरिप प्राणिकर्मविशेषा-पेक्षमेवेश्वरस्यानुमहोत्त्वं निम्नहोत्त्वं च दर्शयति—'ये यथा मां प्रपद्यक्ते तांस्तयेव भजाम्यहम्' ( भ० गी॰ ४।११ ) इत्येवंजातीयका ॥ ३४॥

न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वात् ॥ ३५ ॥

### भामती

सृबति इति श्रुतेरवगम्यते । तस्मान्न सृबतीति विच्छमिभधीयते । न व वैषम्यमात्रमत्र सूमी न स्वीद्यरकारमध्यं व्यासेधाम इति वक्तव्यं किमतो यद्येषं, तस्मावीश्वरस्य सवासनक्षेशापरामर्शयमि-वदन्तीनां भूयसीनां श्रुतीनामनुश्रहायोग्निनीषतेऽघो निनीषत इत्येवि तज्जातीयपूर्वकर्मास्यासम्बद्धात् प्राणिन इत्येवं नेयम् , ययाहः—

जन्म अन्मयहम्यस्तं वानमध्ययनं तपः। तेनेवाभ्यासयोगेन सच्चेवाभ्यसते नरः॥

इत्यभ्युपेत्य च सृष्टेस्तास्विकत्विमयमुक्तमिन्विच्या तु सृष्टिरिति । अस्मतंब्यसन्नापि गणा च मायाकारस्येवाङ्गसाकस्यवैकस्यभेदेन विचित्रान् प्राणिनो वर्शयतो न वैवस्यवेदः, सहसा संहरतो वा न मैर्घृष्यमेवमस्यापि भगवतो विविधविचित्रप्रयञ्चमिनविच्यं विश्वं वर्शयतः। संहरतम् व्यापादाः स्रोलयाः । । १४ ।।

इति स्थिते शक्नापरिहारपरं सूत्रम् —न कर्माविभागाविति वेग्नानाविस्वात् शक्नोत्तरे अतिरोहि-

## भामती-ब्याख्या

लिए 'कमं कारियत्वा मृजित'—ऐसा कहा है, अर्थात् प्राणियों के अदृष्टों का अनादि प्रवाह्य माना जाता है, ईश्वर जीवों से उनके पूर्व-पूर्व वार विश्व अनुसार ही शुस या अशुभ कमं कराता है, अपने-अप किसी से कुछ नहीं कराता। जीवों के शुगाशुभ कमों से जिनत अदृष्टों के अनुरूप ही ईश्वर मृष्टि और प्रस्थ करता है, फिर वह दोषी क्यों होगा? यदि कहा जाय कि जगत् में ईश्वरकारणकत्व का निषेध नहीं किया जाता, केवस वैषम्य की सिद्धि की जाती है। गा प्रश्न उठता है कि इससे क्या होगा? ईश्वर सर्वथा अविद्यादि क्लेश और उनकी वासनाओं (संस्कारों) से रहित है, जैसा कि महिंब पत्रक्षिल कहते हैं—"क्लेशकमंविपाकाश-यैरपरामृष्टः पुरुषिवशेष ईश्वरः" (यो. सू. ११२४)। इस प्रकार के रागादि-रहित ईश्वर की प्रतिपादिका अनन्त श्रुतियों के अनुरोध पर यह महना होगा कि ईश्वर में कितिपय प्राणियों की जो उन्निनीषा या अद्योगनीषा उत्यन्त होती है, बह उन प्राणियों के ही पूर्वकर्म की प्रेरणा से ही होती है, स्वतः नहीं जैसा कि कहा गया है—

# जन्मजन्मयदभ्यस्तं दानमध्ययनं तपः। तेनैवाभ्यासंयोगेन तच्चैवाभ्यसते नरः॥

अर्थात् जीव ने जो अपने पूर्वं जन्म में दान, अध्ययन और तप किया है, उसी के संस्कारों का पायेय लेकर वह इस जन्म में आया है, अतः वैसा ही अध्यास (पुनरावर्तन) करता रहता है। ईश्वर तो केवल प्राणियों के सामूहिक अदृष्टों के आधार जगत् का सजन कर देता है, उसकी विषमता में तो कमों के संस्कार ही प्रयोजक होते हैं। यह समाधान तो सृष्टि को तात्त्विक मान कर किया गया । वस्तुतः सृष्टि मायामयी अनिर्वचनीया है, अतः मायाकार (जादूगर) के समान सकल (सर्वाङ्ग पूर्ण) और विकल (अपूर्ण) प्राणियों की रचना करने पर भी ईश्वर में न तो किसी प्रकार की विषमता सिद्ध होती है और न समग्र प्राणियों का संहार कर देने पर नैर्घृण्य (निष्ठुरत्व)।। ३४।।

पूर्व सूत्र में 'कमंजं लोकवैचित्र्यम्" ( अभि. को. ४।१ ) की जो स्थापना की गई, उस

'सदेव सोम्येदमम् आसीदेकमेवाद्वितीयम्' (छा॰ ६।२।१) इति प्राक्सृष्टर-विमागावधारणान्नास्ति कर्म, यदपेष्य विषमा सृष्टिः स्यात्। सृष्ट्युसरकालं हि शरीरादिविभागापेक्षं कर्म, कर्मापेक्षम्य शरीरादिविभाग इतीतरेतराश्रयत्वं प्रसक्येत । सतो विभागादृष्वं कर्मापेक्ष ईष्ट्यरः प्रवर्ततां नाम । प्राग्विभागाद्वंचिञ्यनिभित्तस्य कर्मणो अभावात्त्वव्यवाद्या सृष्टिः प्राप्नोतीति चेत् , नेष दोषः, अनादित्वात्संसारस्य । अवेदेव दोषो यद्यादिमान् संसारः स्यात् । अनावौ तु संसारे बीजाङ्कुरवद्येतुद्देतुमद्भावेन कर्मणः सर्गवेषम्यस्य च प्रवृत्तिनं विकष्यते ॥ ३५॥

कथं पुनरवगम्यते उनादिरेष संसार इति ? अत उत्तरं पठति — उपश्चते चाप्युपत्रम्यते च ॥ ३५ ॥

उपपद्यते च संसारस्यानादित्वम् । आदिमस्वे हि संसारस्याकस्मादुद्भृतेर्मुका-नामपि पुनः संसारोद्भृतिप्रसङ्गः, अकृताभ्यागमप्रसङ्गधः, सुखदुःखादिवैषम्यस्य निर्निमित्तत्वात् । न चेश्वरो वैषम्यद्वेतुरित्युक्तम् । न चाविद्या केवला वैषम्यस्य कार-

भामती

तार्षेन भाष्यग्रन्थेन ध्यास्याते ॥ ३५ ॥

अनादिस्वादिति तिद्धवदुक्तं तस्साघनाथं सूत्रम् —''उपपद्धते चाप्युपलभ्यते च'' ॥ ३६ ॥ अकृते कर्मांच पुण्ये पापे वा तस्फलं भोक्तारमध्यागच्छेत् तथा च विधिनिवेषसास्त्रमनर्थकं भवेत् प्रवृत्तिनिवृत्यमावादिति मोक्षत्रास्त्रस्य चोक्तमानर्थवयम् ॥ च चाविद्या देवलेति लघाभिप्रायम् । विद्येप-सक्षणाविद्यासंस्कारस्तु कार्यस्थात् स्वोस्पत्तौ पूर्वं विक्षेपमपैक्षते, विद्येपम्य मिध्याप्रस्थयो मोहापरनामा

भामती-ध्याख्या

पर शक्ता उठाई गई कि द्वितीयादि सृष्टियों में पूर्व कर्म-जन्यत्व सम्भव होने पर भी प्रथम सृष्टि में कर्म-प्रयुक्तत्व क्योंकर सम्भावित होगा ? क्योंकि "सदेव सोम्येदंमग्र आसीत्" (छा॰ ६।२।१) यह श्रुति प्रथम सृष्टि से पूर्व कर्ता, कर्म और करणादि-विभाग का निषेध करती है। इस शक्का का समाधान है — "अनादित्वात्"। अर्थात् संसार अनादि है, इसकी कभी आदि (प्रथम) सृष्टि मानी ही नहीं जाती, अतः पूर्व-पूर्व कर्मों के आधार पर उत्तरोत्तर सृष्टि मा उच्चावचभाव सम्यन्न हो जाता है।। ३४।।

'अनादित्व' हेतु को सिद्ध समझ कर उद्घृत कर दिया गया, वस्तुत: वह सिद्ध नहीं किया गया, अत: उसकी सिद्ध करने के लिए कहा गया है—"उपपद्यते चाप्युपलक्ष्यते च''। यदि संसार को अनादि न मानकर आदिमान माना जाता है, तब प्रथम सृष्टि के पहले पुण्य-पापादि रूप कमों के न रहने पर इस जन्म में जीव को सुख-दु:खादि रूप फल का लाम जो मिलता है, वह अकृताभ्यागम ( कर्म किए बिना हो फल को प्राप्ति ) । कर्म किए बिना हो जनका फल मिल जाता है, तब विधि-निषेधात्मक शास्त्र निरर्थंक और अप्रमाण हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों के द्वारा न किसी की प्रवृत्ति होती है और न निवृत्ति । केवल विधि-निषेधात्मक कर्मकाण्ड का ही आनर्थंक्य नहीं होता, अपि तु मोक्ष-शास्त्र ( वेदान्त शास्त्र ) भी क्थ्यं हो जाता है, क्योंकि कर्मों के बिना ही यदि संसार होता है, तब मुक्त पुरुषों को भी संसरण ( जम्म-मरणादि क्य बन्धन ) प्राप्त हो जाधगा. यही भाष्यकार ने कहा है—"मुक्तानामिष्य संसारोद्भूतिप्रसङ्गः" । भाष्यकार ने जो कहा है—"न चाविद्या केवला वैधम्यस्य कारणम् ।" वह प्रलय-प्रयोजिका अविद्या को ध्यान में रखकर कहा है, क्योंकि विक्षेप ( सृष्टि ) की प्रयोजिका अविद्या कार्य ( जन्य ) होने के कारण अपनी उत्पत्ति में नियमतः अपने पूर्व संसार क्ष्य विक्षेप की अपेक्षा करती हैं। विक्षेप नाम है—मिथ्या ज्ञान का, जिसकी दूसरी संज्ञा है—

णम् , पककपत्वात् । रागादिक्लेशवासनाक्षित्तकर्मापेक्षा त्वविद्या गैषम्यकरी स्यात् ।

॥ च कर्मान्तरेण शर्शरं सम्भवति, न च शरीरमन्तरेण कर्म सम्भवतीतीतरेतराश्रय-त्वप्रसङ्गः । अनादित्वे च बीजाङ्कुरन्यायेनोपपक्षेमं किक्षद्वोषो भवति । उपलम्यते च संसारस्यामदित्वं श्रुतिस्मृत्योः । श्रुतौ तावत् 'अनेन जीवेनात्मना' (छा॰ ६।३।२) इति सर्गप्रमुखे शारीरमात्मानं जीवशब्देन प्राणधारणनिमिक्षेनामिलपन्ननादिः संसार इति दर्शयति । आदिमत्वे तु प्रागनवधारितप्राणः सन् कथं प्राणधारणनिमिक्षेन जीवशब्देन सर्गप्रमुखेऽभिलप्येत ? न च धारियच्यतीत्यतोऽभिलप्येत; अनागताद्वि सम्बन्धादतीतः सम्बन्धो बलवान् भवति, अभिनिष्पन्नत्वात् । 'सूर्याचन्द्रमसौ ॥।।।

#### भामतं

पुष्पापुष्पप्रयृत्तिहेतुभूतरागद्वेषनिवानं, स च रागाविभिः सहितः स्वकार्येनं शरीरं सुखदुःखभोगायतन-मन्तरेण सम्भवित । न च रागद्वेषावन्तरेण कर्मं, त च भोगसिहतं मोहमन्तरेण रागद्वेषौं, न च पूर्वं-बरीरमम्परेण मोहाविरिति पूर्वपूर्वंशरीरापेको मोहाविरेवं पूर्वपूर्वंभोहाद्यपेक्षं पूर्वपूर्वंशरीरमित्यनादितैवाश्र भगवती चित्तमनाकुलयन्ति । तदेतवाह ॐ रागाविश्लेशवासनाक्षिप्तकर्मापेका ।विषद्या वैवन्यकरी स्वाव् इति । रागद्वेषमोहा रागावयस्त एव हि पुष्पं संसारदुःखमनुभाव्य श्लेशवन्तीति क्लेशास्तेषां वासनाः कर्मप्रवृत्यनुगुणास्ताभिराणिक्षानि प्रवित्तंतानि कर्माण तवपेखा लयलक्षणाऽविद्या । स्यावेतत्—भविष्यताऽिष क्ष्यवदेशो वृष्टो चना पुरोडाशकपालेन तुषानुपवपतीत्यतः आह ■ न च वारियव्यतीत्यतः इति ■ । तदेव-

### भामती-व्याक्या

मोह । मोह सर्दव पुष्य-पापरूप प्रवृत्ति के हेतुभूत राग और द्वेष का कारण होता है । रागादि कार्यो । युक्त मोह सुल-दुः खरूप भोग के आयतनभूत शरीर के बिना नहीं हो सकता। राग-हेव के बिना पुण्य-पापात्मक कमं, कमीं (अहटों) के बिना शरीर, राग-हेव और पूर्व शरीर के बिना मोहादि उत्पन्न नहीं हो सकते, अतः पूर्व-पूर्व शरीर की अपेक्षा उत्तरोत्तर मोहादि एवं पूर्व-पूर्व मोह की अपेक्षा उत्तरोत्तर शरीर का लाम-इस प्रकार बौद्ध सम्मत अविद्यादि बारह पदार्थों के समान अनादि भाव-परम्परा का अनुसरण करना आवश्यक [ जैसा कि वसुबन्धु ने भी कहा है - "क्लेशकर्म हेतुकं जन्म, तद्धेतुकानि पुनः क्लेशकर्मणि, तेम्यः पुनर्जन्मेत्यनादि भवचक्रकं वेदितव्यम्' (अभि. की. मा. पृ. १३० ] भाष्यकार यही कह रहे हैं- "रागादिक्लेशवासनाक्षिप्तकर्मापेक्षा त्विवद्या वैषम्यकरी स्थात्" । भाष्यस्थ रागादि पद से राग, द्वेष और मोह का ग्रहण किया गया है, क्योंकि वे ही जीव की संसार-रूपी दुः स का अनुभव कराकर क्लेशित (दृः स्त्री) करने के कारण क्लेश कहे जाते हैं। उन क्लेकों की जो वासनाएँ (संस्कार) हैं, उनके द्वारा आक्षिप्त (प्रवर्तित) कमी से युक्त होकर ही स्थात्मका अविद्या विश्व की विषमताओं को जन्म देती है। "अनेन जीवेनात्मना" ( छा. ६।३।२) इस श्रुति में 'जीव प्राणधारणे' धातु से निष्पन्न 'जीव' पद के द्वारा जी आत्मा का व्यवहार किया गया है, वह अतीत सृष्टि-कालीन प्राण-धारण के निमित्त से ? अथवा भावी सर्गं के प्राण-धारण को दृष्टि में रखकर ? ऐसा सन्देह होने पर पूर्वपक्षी कहता है कि अतीत सृष्टि मानने की आवश्यकता नहीं, भावी प्राण-धारण को वैसे ही निमित्त बनाया जा सकता 🖍 जेसे "पुरोडाशकपालेन तुषानुपवपत्ति" यहाँ पर भावी पुरोडाश-पाकादिरूप सम्बन्ध को लेकर 'पुरोडाशकपाल' शब्द का व्यवहार है. जैसा कि महर्षि जैमिनि कहते हैं-''अर्थाभिधान-कर्म च भविष्यता संयोगस्य तन्निमत्तत्वात् तदर्थो हि विधीयते" (जै. सू. ४।१।२६)। उक्त पूर्वपक्ष ण 💌 करते हुए भाष्यकार ने कहा है—"अनागतादि सम्बन्धादतीतः सम्बन्धो बलवान्"।

यथापूर्वमकत्वयस्' ( बा सं० १०।१९०।३ ) इति । मन्त्रवर्णः पूर्वकत्वसम्बाधं द्र्श-यति । स्मृतावष्यनादित्वं संसारस्योपलभ्यते — 'न कपमस्यह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिनं च सम्प्रतिष्ठा' । गी० १५।३ । इति पुराणे चातीतानागतानां च कल्पानां न परिमाणमस्तीति स्थापितम् ॥ ३६॥

# ( १३ सर्वधर्मोपपन्यधिकरणम् । स्० ३७) सर्वधर्मीवयत्तेश्च ॥ ३७ ॥

चेतनं 📶 जगतः कारणं प्रकृतिश्चेत्यस्मिन्नवधारिते वेदार्थे परेकपक्षिप्तान्त्रि-लक्षणत्वादीन्दोषान्पर्यद्वाषीदाचार्यः । इदानीं परपक्षप्रतिषेधप्रधानं प्रकरणं प्रारिप्स-माणः स्वपश्चपरित्रहप्रधानं प्रकरणमुगसंहरति । यस्मादस्मिन् ब्रह्मणि कारणे परिग्रह्म-माणे प्रदर्शितेन प्रकारेण सर्वे कारणधर्मा उपपदान्ते 'सर्वश्च सर्वशक्ति महामायं च बहा'

#### भामती

मनादिस्वे सिद्धे सदेव सोम्पेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयमिति प्राक् सृष्टेरविभागावधारणं सम्बाचरहून-रागाविनिवेधपरं न पुनरेतान् प्रसुप्तानव्यपाकरातीति सर्वमवदातम् ।।३६॥

💶 असर्वेज्ञमिति अ दृश्यते सर्वेश्य चेतनाधिष्टितस्येव लोके प्रवृत्तिरिति लोकानुसारो विज्ञतः। सर्वंशक्ति इति क्ष सर्वंस्य जगत उपावानकारणं निमित्तकारणं चेत्युपपादितम । क्षमहामायम इतिक्ष

## भामती-अयाख्या

कर्म और मृष्टि मा बीज-वृक्ष के समान अनादि हेतु-हेतुम-द्भाव सिद्ध हो जाने पर जो "सदेव सोम्येदमग्र आसोत्"—इस श्रुति के बल पर कर्मादि के विभाग का निराकरण किया गया है, वह केवल प्रवर्तमान (स्यूल या सिक्रय) कर्मादि का ही निषेध है, प्रसुप्त (सूक्ष्म या संस्काररूपेण अवस्थित ) कर्मादि का नहीं ।। ३६ ॥

संशय — निर्गुण ब्रह्म में जगदुपादानत्व युक्तिविरुद्ध है ? अथवा नहीं ? पूर्वपक्ष — लोक में मृत्तिकादि सगुण पदार्थ ही घटादि पदार्थों के उपादान कारण देखे जाते हैं, रसादि निर्गुण पदार्थ किसी के भी उपादान नहीं होते, अतः 'ब्रह्म न जगत् उपा-दानम्, निर्गुणत्वाद्, रसादिवत्'-इस अनुमान के द्वारा निर्गुण ब्रह्म में उपादानत्व का सम-न्वय बाधित हो जाता है।

सिद्धान्त - [ ब्रह्म में परिणामित्वरूप उपादानत्व अवश्य युक्ति-विरुद्ध है, विवर्तीपा-दानत्व नहीं, क्योंकि ज्वरित व्यक्ति को मधुर रसरूप निर्गुण पदार्थ में भी कटुत्वादि का भ्रम हो जाता है, अतः कटुत्वादि की विवर्तीयादनता रसादि में सम्भव हो जाती है। ब्रह्म में अभिन्निनिमत्तोपादानस्व सिद्ध किया जा चुका है, उसकी पूर्ण योग्यता श्रुति-प्रतिपादित है, क्यों कि वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिक और महामाया का आश्रय 🜓 ] यहाँ 'सर्वज्ञ' शब्द के द्वारा निमित्त कारणता प्रदर्शित की है, वर्शों के लोक में कुलालादिख्य विज्ञ (चेतन) व्यक्तियों से अधिष्ठित मृदादि पदार्थं ही घटादि निर्माणार्थं प्रवृत्त होते हैं, अतः कुलालादि के समान ही ब्रह्म जगन् का निमित्त कारण माना जाता है। 'सर्वशक्ति' पद 🕅 द्वारा 'शक्तस्य शक्यकार-णात्'--इस न्याय के अनुसार ब्रह्म में जगत् की उपादानता प्रदर्शित है। 'महामायम्'-इस पद के द्वारा समस्त अनुपपत्तियाँ परास्त की गई है, क्योंकि माया के द्वारा ब्रह्म में सभी धर्म

इति, तस्मादनितशङ्कनीयमिदमौपनिषदं दर्शनिमिति ॥ ३७ ॥ इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यशंकरभगवत्पूज्यपादकतो शारीरिक-मीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य सांस्थादिप्रयुक्ततकेंश्च वेदान्त-ंसमन्वयविरोधपरिद्वारास्थः प्रथमः पादः समाप्तः ॥ १ ॥

भामती

CE OF I PRINCIPLINGS OF

सर्वानुपपत्तिशङ्का परास्ता । तस्मान्जगरकारणं ब्रह्मेति सिद्धम् ॥ ३७ ॥

इति श्रोवाचस्पतिमिश्रविरचिते भगवत्पादशारीरकभाव्यविश्रागे भामत्यां

हितीयस्याच्यावस्य प्रथमः पावः समाप्तः ॥

भामती-व्यास्या

उपपन्न हो जाता है—''न हि मायायां काचिदनुपपत्तिः" (ब्र. सि. पृ. २०)। आचार्य गौड-पाद भी कहते हैं—

"स्वप्तमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा। तथा विश्वमिदं दृष्टं देदान्तेषु विचक्षणंः॥" (आगम. २।३२ ) स्वामियोगीन्द्रानन्दोदासीनविरचितायां भामतीव्याख्यायां अविरोधाख्यस्य द्वितीयाध्यायस्य

प्रथमः पादः समाप्तः।





